🕰 पूर्वावर: पूर्वावरं पूर्वात् पूर्वपुरच्यते । पूर्वस्य पूर्वपादाय पूर्वनेवायप्रिय्यते ॥



निश्चिलभुजननार्थं शासतं सुप्रसन्तं त्वतिविमस्तिवशुद्धं निर्गुणं भावपुर्यः। मुखपुदितसमस्तं पूज्यान्यास्यभावं विकतु इदयपके सर्वसाही किदास्य॥



गोरखपुर, सीर माच, विक संब २०५६, ब्रीकुच्य-संक ५२२५, जनवरी २०००ई०



#### गरुडवाहन भगवान् विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना

यस्यादितं जगदुदेति चतुर्गुखादां ग्रस्मित्रवस्थितपशेषपशेषपृते। पशेषप्रति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो धवतु पेऽग्र स चीनवन्धुः॥ चत्रं सहस्रकरकार कमस्तिन्ते गुर्वी पता दरकाश्च किमाति पत्य। पशीन्त्रपृष्ठपरितेपितपादपद्यो दृग्गोचरो धवतु मेऽग्र स दीनवन्धुः॥ चस्यागद्रहिकशतस्तु सुराः सनृद्धि कोपेश्चगेन दनुका विलयं त्रजन्ति। धीताश्चरनित च क्योऽकंपश्चनित्यादा दृग्गोचरो धवनु मेऽग्र स दीनवन्धुः॥

जिन परमातमासे यह सहार आदिक्य जगत् प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्के कारणभून जिन परमेश्वरमें यह समस्त जगत् जिनमें लीन हो जाता है, वे दीनवन्यु भगवान् आब मेरे नेत्रोंके समस्य दर्शन दें। जिनके करकमलमें सुर्धके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और त्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पश्चिराज (मरुड)-की पीठपर अपने चरणक्रमल रखे हुए हैं, वे दीनवन्धु भगवान् आब मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। जिनकी लोडदृष्टिसे देखे जानेके कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोपदृष्टिके हुरा देखे जानेसे दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्व, यम और वायु आदि जिनके भयसे भीत होवार अपने-अपने कार्योमें प्रवृत्त होते हैं, वे दीनवन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें।

#### कल्याणकारी संकल्प

यञ्चायतो दूरपूर्वति देशे तत् सुसस्य तथैवैति। दृरक्षमं न्योतियां न्योतियेकं तन्त्रे चरः शिकसक्त्यमस्त्।।

जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सीते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भृत, भविष्य, वर्तमान, संनिकृष्ट और व्यवहित पदार्योका एकपात्र ज्ञाता है और वो विषयोंका ज्ञान ग्राप्त करनेवाले श्रीत्र आदि इन्द्रियोंका एकपात्र प्रकारक और प्रधारक है. मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे यक हो।

> येन कर्माण्यपती प्रनीविको वर्ने कृष्यन्ति विद्येष शीधः। पदपूर्व बहायनाः प्रजानां सन्ते पनः शिषधात्रस्यमस्य ।।

कर्यनिष्ठ एवं भीर विद्वान् जिसके द्वारा बहिय पदार्थीका हान प्राप्त करके पहार्मे कमौका विस्तार फरते है, जो इन्द्रिवोंका पूर्वज अवना आत्पस्वरूप है, जो पुज्य हैं और समस्त प्रजाके इदयमें निवास करता है, मेरा वह पर कल्यानकारी धगवलाम्बन्धी संकल्पने कुछ हो।

> वरप्रजानमस चेतो पति । चन्न्योतिरन्तरपत एकास। परमात्र ऋते कि जन कार्य कियते छन्दे बन: विकासकूल्पमस्तु ॥

वो विशेष प्रकारके जनका कारण है, जो सामान्य शापका कारण है. जी पैगीरूप है, जी समस्त प्रजाके हदयमें रहकर उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो स्थल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता ी और जिसके बिना कोई भी कर्म रही किया जा सकता. मेरा वह पन कल्याणवारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

येगेर्द भूतं भूवणं धीवष्यत् परिगृहीतवमृतेन सर्वप्। येन यहस्तायते समहोगा तन्मे पनः शिवसङ्कल्पमस्त्॥

विस अमृतस्करूप पनके द्वारा भूत, वर्तमान और पविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुंचे प्राण की वाती हैं और जिसके द्वारा सात होताओंबाला अग्निष्टोम यह सम्पन्न होता है, पेरा वह पन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे यक्त हो।

> यस्मित्रयः साम ययक्षिम यस्मिन् प्रतिद्विता त्यानाभाविकाराः । यरिमीश्वराधः सर्वगेर्तः प्रजानां तन्त्रे पनः क्रियसङ्ख्यमस्त्॥

जिस पत्रमें रचचक्रकी वाधिमें लगे असेकि समान खुग्येद और सामबेद प्रतिष्ठित है तथा जिसमें यज्ञेद प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रधाका सब पदार्थीसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सण्यन्यो संकल्पसे पुन्त हो।

> सुवार्श्वरद्वानिक यन्यनुवासोगीयतेऽभीश्विवीतिन इतः। इत्प्रतिष्ठं यदिवरं जविष्ठं तत्ये मनः ग्रियमञ्जलपमन् ॥

वेह सार्राच देसे घोडोंका संचालन और गसके द्वारा चोडोंका नियन्त्रण करता है, वैसे ही दो प्राणियोंका संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, जो इटबमें रहता है, जो कभी बृहा नहीं होता और जो अरयन्त वेगवान है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

' 🕪 असती मा सद गक्य'

#### गरुडपुराणका माहात्म्य

विद्याकीर्तिप्रभास्मक्ष्मीजन्यसोम्बादिकारकम् । यः पठेन्क्षुणुमाहृह सर्ववित् स विश्वं कर्तत्। [भगवाम् हरिने कहा----] हे ल्द! यह गतदमहापुराण विद्या, यह, हौन्दर्य, लक्ष्मी, किन्ना और आग्रेग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पर्स्त के मा सुरक्ष है, वह सब कुछ जान जाता है और अनामें उसे स्वर्गन्ते द्वारित होती है। यः परेन्क्रुणुसाहावि झाववेद्वा समाहितः॥

संलिखेस्लेखयेद्वापि धारयेत् पुस्तकं नन् । धर्माशी प्राप्नुबाद्धर्ममर्थाशी चार्थमाप्नुबात् ॥ वो पनुब्ध एकाराचित्त होकर इस महापुराणका गाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाल है या पुस्तकके ही कपमें इसे अपने प्राप्त रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे वर्मकी प्राप्त होती है, वदि यह अर्थका अधिलायों है तो अर्थ प्राप्त करता है।

गालकं यस्य हस्ते तु तस्य हस्तगती नयः। यः पठेचकृणुयादेतःद्विके मुक्ति समाजुमात्॥ जिस पनुष्यके तथमें यह गरुडमहापुराण विकासन है, इसके हाथमें ही नीतियोंका कोश है। जो प्राणी इस पुराजका बाठ करता है या इसकी सुनता है, यह भीग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर सेता है।

धर्मार्थकाममोक्षां । प्राप्तुवाव्यक्ष्वणादितः । पुत्राची लभते पुत्रान् कामाची काममाणुणाव् ।। इस महापुराणको पदने वर्ष सुनोसे मनुष्यके धर्ग, अधं, काम और मीक्ष—इन चारों पुण्यानोको सिद्धि हो चाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाइनेवाला पुत्र प्राप्त वास्ता है तथा कामनाका इच्छुक अपनी कामना-प्राप्तिमें सफलता प्राप्त कर लेवा है।

विद्यार्थी लभते विद्यां जवार्थी लभते जवम्। ब्रह्महत्यदिना वामी पापसुद्धिमवानुधात्॥ विद्यार्थीको विद्या, विकिगीपुको विजय, सहाहत्यदिसे युक्त पापी पापसे विशुद्धिको प्राप्त होता है।

वनमापि लभते पुत्रं कत्या विन्दितं सत्यतिम् । क्षेत्राची लभते क्षेत्रं भीगाची भीगमाप्नुयात्॥ बन्द्यं स्वी पुत्र कत्या सवाप पति, क्षेत्राची क्षेत्र कथा भीग चाहनेवाला भीग प्राप्त करता है।

सङ्गरकाची शङ्गरकानि गुणाधी गुणगाणुयात्। काठ्याधी च कवित्वं च साराधी सारमाणुयात्॥ सङ्गरको कामनाधासः व्यक्ति अपना सङ्गरः, गुणोका रच्युक व्यक्ति गुण, काव्य करनेका अधिसाधी मनुष्य कविश्यकविद्य और बीवनका सारशस्त्र चाहनेयासा व्यक्ति सारकान प्राप्त करता है।

हानाची लभते हानं सर्वसंसारपर्वनम्। इदं स्वस्त्ययनं धन्यं मारुडं मरुडेरितम्। हानाची सम्पूर्ण संसारका भर्दन करनेवाला हान प्राप्त करता है। [हे रुद्र!] पश्चित गरुडके हारा कहा गया यह गारुडमहापुराम धन्य है। यह तो समका कल्माण करनेवाला है।

नाकाले धरणं तस्य उलोक्तमेकं तु यः पतेत्। एलोकार्धयटनादस्य दुष्ट्रसमुक्षमो शुक्यः। जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी रलोकका पाठ करता है, इसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे रलोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शतुका क्षय हो जागा है।

अतो हि पारुडं पुरार्ण शास्त्रसम्मतम् । गारुडेन समं चास्ति विष्णुधर्मप्रदर्शने । इसलिये वह गरुडपुराण मुख्य और शास्त्रसम्पत पुराण है । विष्णुधर्मके प्रदर्शनमें परुडपुराणके समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है ।

प्रका सुराणां प्रचरे जनादीनो प्रधायुकानां प्रवरः सुदर्शनम् । तथा पुराणेषु च मारुई क मुख्यं तदाहुईरितस्वदर्शने ॥ जैसे देवोंमें जनादीन होत हैं और आयुकोंमें सुदर्शन होत है, जैसे ही पुराणोंमें यह परुद्धराण हरिके तत्वनिरूपणमें मुख्य कहा गया है।

यारुडाख्यपुराणे मु इतिपादी हरि: स्मृत:। कती हरिर्नमस्कार्यो मन्यो योग्यो हरि: स्मृत:॥ इस मरुडपुरावर्षे हरि ही प्रतिपाद हैं, इसलिये हरि हो नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही सरव्य हैं और वे इरि ही सब प्रकारसे सेवा करने योग्य हैं।

पुराणं शास्त्रके पुण्यं धरिकं पापनाशनम् । शृण्यतां कापनापूरं श्रीतस्यं सर्वदेश हि॥ यहचेदं शृणुपानमत्यां यहचापि परिकीर्तयेत् । विहास चातनां धरी शृतपापो दिवं राजेत्॥

यह महत्वमहापुराण कक् हो पविष और पुण्यदायक है। यह सभी पार्पीका विनाशक एवं सुननेवासोंकी समसा कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव उचल करना चाहिये। को मनुष्य इस महापुराक्को सुनता या इसका पाठ करना है, वह निष्याय होकर ममरायको धर्यकर वातनाओंको तोडकर स्थांको क्या करना है।

#### गरुडपुराण—सिंहावलोकन

वारायणं नमस्कृत्य परं सैव नरीत्तमम्। देवीं सरस्वतीं स्थासं ततो प्रायपुदीरयेत्॥ नरडेष्ठ धगवान् दीनर-नारायण और धगवती सरस्वती तथा स्थासदेवको नमन करके पुराणकी वर्षा करनी चाहिये।

पुराण वाङ्मसमै गरुडपुराणका महत्त्वपूर्व स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परम्नक्ष परमात्वप्रभु साहान् भगवान् विष्णुने बहादि देवताओंसहित देवदेवैश्वर मगवान् रुद्रदेवको सभी सास्योंमें सारभूत तथा महान् अर्थ वतानेवाले इस 'गरुडमहापुराण'को सुनाया था।

एक बार तीर्थयाशके प्रसंगये सर्वज्ञास्यपरंगत शान्तविक्त महात्मा सृतजी नैमियारण्यमें पधारे, वहाँ शौनकादि ऋषि-मुनियाँने उनकी पूजा को और जिज्ञासास्त्यमें कुछ प्रश्न थी किये। प्रश्नोंके समाधानमें सृवजीने गरुडमहापुराणकी कवा उन ऋषि-महर्षियोंको सुनायी। सृवजीने यह कथा पगवान् व्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कथा पितामह ब्रह्मासे प्राप्त हुई। वास्तवमें मूलक्त्यसे इस महापुराणको गरुडबीने कश्यय ऋषिको सुनाया था।

प्राचीनकालमें पृथ्वीपर पश्चितव गरुडने तपस्यांके इस्स् धगवान् विष्णुकी आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभुने अधीष्ट वर प्राँगनेके लिये कहा। गरुडने धगव्डन्से निवेदन किया कि गागोंने मेरी भाता विन्ताको दासी बना लिया है। है देख! आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनकी बौतकर अमृत प्राणा करनेमें समर्थ ही सकूँ और प्राँकी गागोंकी माता कडूको दासतासे मुक्त करा सकूँ। मैं आपका वाहन बनूँ और नागोंको विद्योग करनेमें समर्थ ही सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सकूँ, वैसा ही करनेकी कृषा करें।

भगवान् ब्रोहरिने पश्चिराज गरुडको ये अभीष्ट करदान प्रदान किये तथा कहा कि आप अत्यन्त सक्तिसम्पन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विशेक विनाशको शिक भी आपको प्राप्त होगी, मेरी कृपासे आप मेरे ही माहारूपको कहनेवाली पुराणसंहिताका प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा हो आपमें भी प्रकट होगा। आपके हारा प्रणात वह पुराणसंहिता, आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी। 'हे विनतासत! जिस प्रकार देयदेशोंके वश्यमें में ऐक्सर्य और त्रीरूषमें विद्धात है, इसी प्रकार है गरूड! सभी पुराणोंमें यह गरूडमहापुराण भी ख्यादि ऑर्जित करेगा। जैसे विश्वमें मेरा कृर्तिन होता है, वैसे ही गरूड नामसे आपका भी संकीर्तन होगा। है पश्चित्रेष्ठ! आप मेरा व्यान करके उस पुराणका प्रणयन करें —

यशाई देवदेवाणं श्रीः समतो विनतासुतः। तथा स्माति पुराणेषु नारुडे नरुडेन्यति॥ यशाई कीर्तनीयोऽश तथा त्वं मरुडात्मना। श्री स्थात्मा पश्चिमुखोदं पुराणं नद गान्डम्॥ (१। २।६६-५७)

भगवान्के हारा यह वरदान दिये जानेके बाद, इसी सम्बन्धमें कायप ऋषिके हारा पूछे जानेपर गरूडने इसी पुराणको उन्हें सुनाया। कश्यपने इस महद्दमहापुराणका ऋषण कश्के 'मारुडी विद्या' के बलसे एक जले हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वयं भी इसी विद्याके हारा अनेक प्राणियोंको जीवित किया था।

इस मरुद्रमहापुराणके प्रारम्भमें सर्ग-वर्णन किया गया है। तदनन्तर देवार्चनकी विधियों प्रस्तुत की गयी है, 'विष्णुपञ्चरक्तीन' कहा गया है, जो वीवोंके लिये अत्यन्त कल्पाचकारी है। इसके बाद भीग और मीककी प्रदान करनेवाले ध्यानयोगका वर्णन हुआ है—

'धै जगत्का साथी, जगत्का नियना और परमानदस्त्रकथ हैं। जाप्रत, स्वप्न और सुपृक्षि—इन सभी अवस्थाओं में जगत्का साथी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रिकेत हैं, मैं ही तुरीय सक्ष और विधाता हैं। मैं इनकर अर्थात् समस्त प्रश्वका द्रष्टा, दृश्य एवं दृष्टि हैं। मैं ही निर्मुण, मुक्त, बुद्ध, सुद्ध-प्रबुद्ध, अजर, सर्यव्यापी, सत्यस्त्रकण एवं किवस्त्रकण परचारमा हैं।' इस प्रकार को विद्वान् इन परमपद परमेश्वरका ब्यान करते हैं, ये निश्चय हो ईश्वरका साकप्य प्राप्त कर लेते हैं। यह स्वयं वीहरि भूतभावन भगवान् सङ्करसे कहते हैं कि है सुद्धत सङ्कर! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है। जो ब्यक्ति स्टेव इस ध्यानयोगका पाठ (मनन-चिन्तन) करता है, यह विष्णुलोकको प्राप्त करता है।

भगवान् श्रीकद्र पूछते हैं— हे प्रपो! मनुष्य किस मन्त्रका जग करके इस अधाह संसार-सागरटे पार हो सकता है ? इसपर श्रीहरिने उत्तर दिया कि परस्रक्ष परमात्मा, नित्य परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तृति करनेपर यनुष्य भयसागाको पार कर सकता है। इस क्राममें समस्त पापोंको विन्छ करनेवाले 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं'को भगवान्ने उन्हें सुनाया। यह विष्णुसहस्रनाम इस पुराणमें प्रस्तृत है, जो अन्य विष्णुसहस्रनामोंसे भिन्न है।

भगवान् विष्णुकी आराधनांके बाद भगवान् सूर्यकी पूजाका भी वर्जन मिलता है। वदननार जीवोंका उद्धार करनेवाली पुण्यप्रदायिनी सर्वदेवसय मृत्युक्तयपूजाका निरूपण हुआ है तथा मृत्युक्तयवपकी महिमा भी प्रस्तुत की नयी है। यह मन्त्र मृत्यु और दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिख, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवोंका कारणपूत है 'ॐ जूं सः'— यह महामन्त्र 'अन्तेश'के नामसे कहा बाता है। इस मन्त्रका जम करनेसे प्राणी सम्पूर्ण मापोंसे खूट जाता और मृत्युरहित हो जाता है। अर्थात् मृत्युके समाम होनेवाले उसके कह दूर हो जाते हैं।

भगवान् मृत्युज्ञय खेतकगलके कपर बैठे हुए वरदहस्त तथा अभयमुद्रा भारण किये रहते हैं। तात्पर्थ यह है कि उनके एक हाथमें अभयमुद्रा है और एक हाथमें वस्त्युदा। दो हाथोंमें अमृतकलश है। इस रूपमें अमृतेखरका ध्यान करनेके साथ ही भगवान्के वामाङ्गमें स्थित अमृतथाविणी अमृतादेवीका भी ध्यान करना चाहिये। देवीके दायें हाथमें कलश और वायें हाथमें कमल मुशोधित रहता है।

इस महापुराणमें प्राणेश्वरी विद्याका निरूपण हुआ है। संपीक विप हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवीको दूर करनेके मन्द्र दिये गये हैं। पञ्चवक्त्रपूजन, शिवार्चन-विधि, भगवती त्रिपुरा तथा मणेश आदि देवोंकी पूजाविधि प्रस्तुत की मयी है। भीग और मोस प्रदान करनेवालो श्रीणीपालको तथा भगवान् श्रीधरविष्णुको पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ ही बीधरविष्णुका भ्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गयी है। पश्चतत्वार्चन-विधि, सुदर्शनचक्र-पूजाविधि, भगवान् हयग्रीयके पूजनकी विधि, देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्यभ्यान तथा माहेश्वरीपुक्त-विधि प्रस्तुत की गयी है।

तदनन्तर श्रह्ममूर्तिके श्यानका निरूपण किया गणा है। 'इद्यकमलकी कर्णिकाफे मध्य विराजमान रहनेवाले, शंख, चक्र, गदा और कमलसे सुशोधित तथा बीचल्प, कौम्नुधपणि, बनमाला एवं लक्ष्मीसे विश्विता निर्द्य- शुद्ध, ऐश्वर्यसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्वकप, आत्मस्वकप, परस्रक्ष तथा परमञ्जोति स्वरूप हैं, ऐसे ये परमेश्वर व्यानके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' मैं भी वहीं हूँ—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्यरूप नारायणका यम-नियम इत्यादि योगके साधनोंसे एकाग्रवित होकर को ध्यान करता है, वह यनोऽधिसापित इच्छाओंको ग्राप्तकर देवस्वरूप ही कता है। यदि निष्काम होकर उन हरिकी मूर्तिका ध्यान और स्तवन करें तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

इसके बाद बिकिय जालग्राम शिलाओंके त्याब, वास्तुमण्डल-पूजाको विधि तथा प्रासाद-लक्षण (वास्तुकी दृष्टिसे) प्रस्तुत किये गये हैं। देवप्रतिष्ठाको भी सामान्य विधि बतायी गयी है। वर्ण एवं आक्रम-पर्मोका निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार एवं शोवाचारकों महत्ता बतायी गयी है। वर्णाव्रम-धर्मका निरूपण करते हुए बद्धाजीने व्यासजीसे कहा कि परचारमप्रभू परमेश्वरको पूजा बाह्मण, शत्रिय, वश्य और मृद्द- इन चारों वर्णोको अपने-अपने धर्मके अनुसार करनी चाहिये। उनके ह्या पूजकु-पृथक् रूपसे ही उनके धर्मोका वर्णन किया गया है।

यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन— ये छ: कर्म ब्राह्मणके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन हवा यद्ध— ये क्षत्रिय तथा वैश्यके साधारण धर्म है। तस्तोपजीकी होना तथा प्राणियोंकी रक्षा करना ध्रिप्रयोंका विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा स्थापार— ये वैश्यवर्णकी कृति कही गयी है। द्विजातिकी सेवा शुद्रका कर्तस्य याना गया है। किल्पकारी उनकी आजीविका कही गयी है।

इसो प्रकार आश्रम-धर्मका धी वर्णन हुआ है। भिक्षावरण, गुरुशुश्रूण, स्वाध्याय तथा अग्निकार्य-ये बहाचारियोंके धर्म बताये गये हैं।

अग्निहोत्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने निहित्त कमंकि अनुसार जीविकोपार्जन, पर्वगतिको छोड्कर अन्य गत्रियोंमें धर्मपत्नीका सहबास, देवता, भितर तथा अग्निधगणींको विधिवत् पूजामें संलग्न रहना और बुतियों एवं स्मृतियोंमें कहे गये धर्मोंके अनुसार अर्थोपार्जन करना —ये गृहस्थोंके धर्म कहे गये हैं। इसके साथ ही संस्कारोंका थी क्लंन किया गया है, जिसके अनुसार पर्धाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्तके संस्कार बताये गये हैं। बाह्मण, अत्रिय और वैश्य बालकोंके लिये उपनयन-संस्कारकी अभिवार्यताका दिग्दर्शन कराया

गृहस्थाश्रमके धर्ममें शिवयोंके कर्तव्यका भी विवेचन हुआ है। स्तियोंको अपने पतिकी आज्ञका पालन करना चाहिये. यही उनका परम धर्म है। जिस घरमें पति-पत्नीके मध्य किसी प्रकारका चिरोध नहीं होता. उस करमें धर्म. अर्थ और काम - इस जियमंकी अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पतिकी मृत्युके पशात् अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमें यह प्राप्त करती है और अपने पातिवृत्यके प्रभावसे परलोकमें जाकर पार्वतीके साहचर्वमें आनन्द प्राप्त करती है।

अग्निहोत्रका पालन, एथ्वीपर शयन, मणचर्मका धारण, यनमें निवास, दूध, मूल, फल तथा निवारका भशण, निपिद्ध कर्मका परित्याग, जिकाल-संध्या, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तवा अतिविकी पूजा -- यह जानप्रस्थीका धर्म है।

सभी प्रकारके आरम्पोंका परित्याग, भिशासे प्राप्त अनका धोजन, वृक्षको छायार्थे निवास, अपरिवह, अद्रोह, सभी प्राणियोमें समानभाव, प्रिय तथा अप्रियकी प्राप्तिमें एवं सुख और इ.सामें समान स्थिति, अग्रेरको बाह्य और आनारिक जुद्धता, वाणीमें संयम, परमात्माका च्यान, सभी इन्द्रियोंका निग्रह, धारणा तथा ध्यानमें तत्परता और भाव-बाद्धि- ये सभी परिकादका या संन्यासीके धर्म कहे गये हैं।

'इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य क्या, पवित्रता, क्षमा तथा दया—सभी आड्रमों और वर्णीका सामान्य धर्म कहा गया है'-

> अहिंसा सुनता वाणी सत्यादि क्षमा दवा। चर्णिनां रिनंपिनां चैक सामान्यो सर्व उच्यते।।

> > (81 549155)

सदाचार और श्रीचाचारका निरूपण करते हुए सुतवी शीनकादि खपियोंसे कहते हैं कि बृति (बेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)-का भली प्रकारसे अध्ययन करके इति-प्रतिपादित पर्गका पालन करना चाहिये. क्योंकि श्रति ही सब कर्मोका मूल है। बृतिमें कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध बुतियोंमें कोई कर्म जात नहीं हो रहा है तो उसकी स्पृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये। क्याँकि स्मृतिशास्त्र भी शृतिमुलक होनेके कारण ही यमके बोधमें प्रमाण माने बाते हैं। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये श्रीत

और स्मृति ये नेत्रस्वरूप हैं। यदि इन दोनोंसे दिसा-निदेस नहीं मिल पाता है तो सदाचार (शिष्टाचार)-धर्मका पातन करना चाहिये। इस प्रकार इति, स्पृति और मिष्टाचारसे प्राप्त धर्म - ये तीन प्रकारके सनतन धर्म है।

सस्य, दान, दया, निलॉनता, विका, यह, पूजा और इन्द्रिय-दमन - ये आठ विष्टाचारके पवित्र लक्षण कहे गये हैं। यहाँ प्रात:काल जगमेसे लेकर रात्रिमें लोनेतक पालन करने योग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन भी हुवा है। गृहस्थको बाह्यपृहर्तमें निदाका परित्याग करके धर्म और अर्थका भलीभौति चिन्तन करना चाहिये। श्रीचादि क्रियाओंसे निवृत्त होकार दनाधायन, स्नान करके समाहितवित होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्णन आदि नित्पक्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। शीचादि क्रियाओंको शुद्धिका विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है।

शुद्धि दो प्रकारको है - पहली बाह्य तथा दूसरी आध्यन्तरिकः मिडी तथा जलसे की कानेवाली बाह्य जुडि और भावोंको खदि हो आभ्यन्तरिक शदि मानी गयी है। आचमनको सुद्धिका प्रमुख अङ्ग धाना गया है।

दष्ट और अदष्ट दीनों प्रकारका हित सम्पादन होनेके कारण पात:कालके स्नानको अत्यधिक प्रशंसा की गयी है। शरीर अत्यन्त मलिन है। इसमें स्थित नव छिट्रोंसे सदैव यस निकलका की रहता है। अतः प्रातःकातका स्नान शरीरकी शुद्धिका हेतु, मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और जीभाग्यकी बृद्धि करनेवाला है। यह शोक और इ.खका यिनाशक है। महारनानकी विशेष परिया है। गङ्गास्तानसे सर्वविध पापोंका नाश होना है।

शास्त्रॉमें तीन करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गये हैं। वे इरात्मा सक्षम सदैव प्रात काल उदित हो रहे मुर्चदेवको ह्या जानेकी इच्छा करते हैं। अतः सूर्योदयसे पूर्व स्वान करके संध्योगासनकर्म नहीं करना सुर्यदेवका ही वातक है। जो लोग वधाविधि स्नानकर वधाविकार संध्योपासन करते हैं. वे मन्त्रसे पवित्र किये गये अनलरूपी अर्घ्य (जल)-से उन मेंदेह नामक सक्षसोंकी जला देते हैं। दिन और रातका जो संधिकाल है, वही संध्याकाल (४८ पिनट) होता है। यह संध्याकाल सुर्वोदयसे पूर्व दो बडीपर्यन्त रहता है, जो उपासक प्रात:काल नित्य 'गायजीयन्त्र' का जप करता है, यह कमलपत्रको भौति भागसे संलिप्त नहीं होता। इस संसारमें आठ पङ्गल है- ब्राह्मण, गी, अन्ति,

हिरण्य (सोना), पृत, सूर्व, अल और राजा। सदैव इनका दर्सन और पूजन करना चाहिये तथा प्रधासाध्य अपने प्राहिने करके ही बलना जाहिये।

'पाता, पिता, गुरु, धावा, प्रजा, दीन, दु:खो, आश्वितजन, अध्यक्त, अतिथि और अपिर -- ये पोध्यवर्ग कहे गये हैं। पोष्यवर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अत: पनुष्यको पोष्यवर्गका पालन-पोषण प्रयवपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें इसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ट हैं, दो बहुतोंके जीवनका साधक बनता है अर्थात बहुतोंका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमें लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी भरे हुएके समान हैं: क्योंकि अपना पेट कवा भी पालता है'---

> माता पिता गुरुश्रीता प्रजा दीनाः समाधिताः॥ अध्यापतोऽतिथिश्वाप्तिः गोष्पवर्गा उदाहताः। भरणं योष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसम्बन्ध्। भागं पोष्पवर्गस्य तस्माद वलेन कारवेत्। स जीवति काईको सहिधर्योगदीत्यति। श्रीवनी प्रतकारत्वन्ये एकवाः स्वोदरम्थराः। एककोयोदरप्रतिश्च कृत्कुरस्यापि विश्वते ॥

> > ( \$1.543 (44-45)

ज्यवहारमें अर्थका अत्यधिक महत्त्व है। अर्थ उन्हें ही फहते हैं जो हमारे सभी कार्योंकी सम्पन्तामें अनिवार्य रूपसे उपयोगी हों। इसी दृष्टिसे सभी रहोंकी निधि पृथ्वी, धान्य, परा, रिजयी आदि अर्थ माने जाते हैं। इस सरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसके उपार्जनमें संवय आवश्यक है। ऋस्वसम्बद्ध विधिसे अर्जित धनके लागांशसे सभी लोगोंको पितृगण, देवगण तथा खाहाणोंकी पूजा करनी चाहिये। ये संतृष्ट होकर चनोपार्जनमें अञ्चनक्या हुए दोपको नि:संदेह सान्त कर देते हैं।

विद्या, शिल्प, वेसन, सेया, गोरबा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्यात - ये दस जीवनयापनके सावन है।

नित्य, नैधितिक, काम्य, क्रियाङ, मलापकर्षण, मार्जन, आवमन और अवगाहन — ये आह प्रकारके स्नान बताये गये है। प्रात:काल पुजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्यके लिये जो स्तान किया जाता है उसीको नित्य स्तान कहा गया है। चाण्डाल, सब, विष्टा तथा रजस्वला आदिके स्पर्शके बाद जी स्वान किया जाता है, यह नैमितिक कहलाता है। पुष्प आदि नक्षत्रीमें को स्नान किया जाता है, उसे कान्य स्नान कहते हैं।

इन लानोंको तीर्थका अभाव होनेपर रूपा कल अथवा किसी प्रकार प्राप्त कृतिम वलते सम्यन कर लेक चाहिये।

भूषिसे निकला वल पवित्र होता है, इस जलकी अपेका पर्वतसे निकलनेवाले इरनेका कल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है। उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है, नदीके जलसे तीर्यंजल देह है। 'इन सभी गलोंकी अपेक्षा महाका जल परम पवित्र है। गड़ाके बेहतम बलसे जीवनपर्यन्त किये गरे पापाँका विनास सौन्न हो जाता है'-तीर्वतोदं ततः पूच्यं माङ्गं पूण्यं तु सर्वतः ॥

गाड्री ययः पुनात्याश्च पापमायरणान्तिकार्।

(555-055 1555 15)

मन्द्र्य आबार (सदाचार-शीबाचार)-से ही संय कुछ प्राप्त कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देन और अतिधिपुजन - इन बटकमाँको प्रसिद्धिन करना कर्तव्य है। पद्मनहायजीमें - अध्ययन और अध्यापन सहस्यत, हर्पण पित्यज्ञ, होम देवयज्ञ, जलिवैश्वदेव भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन यनुष्ययज्ञ है। मृहस्त्रको दिनका यजायोग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानबोचित कार्य काना चाहिये। जो मनुच्य जन्नदान करके सर्वप्रयम ब्राह्मणको भोजन कराकर अपने नित्रगणींक साथ स्वर्ण भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके मुखका अधिकारी बन साता है।

अभक्ष्यभक्षण (शास्त्रनिषिक्व भीजन), चोरी और अगम्यागमन करनेसे व्यक्तिका पठन हो जाता है। सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी गत्त्व साधात् केशव (विष्ण) ही माना गया है।

कलियुगमें दानधर्मका विशेष महत्व है। सलावर्मे ब्रह्मापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्य बस्त्)-का प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है। इस लोकमें वह दान भोग तथा परत्रोकमें मोक्ष प्रदान करनेवासा है। मनुष्पको चाहिये कि वह न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन करे; क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है।

बलदानसे हपित, अन्नदानसे अक्षय सुख, विलदानसे अभीष्ट संताय, दीपदानसे उत्तयनेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलापित पदार्थ, सुवर्णक्रमसे दीर्थ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानमें उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्य प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अधदान करनेसे अभिनीकमारके लोकको प्राप्ति होती है। वृषभका दान देनेसे विपल सम्पत्ति और गोदामसे सूर्यलोककी प्राप्त होती है।

यान और शय्याका दान करनेपर धार्या, भयभीतकी अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। पान्यदानसे शास्त्र अधिनाशो सुख तथा चेदाध्यापन (वेदके दान)-से ब्राप्टका सांनिध्य-लाभ होता है। गायको यस देनेसे पापींसे मुक्ति हो जाती है। ईंधनके लिये काष्ट्र आदिका दान करनेसे व्यक्ति प्रदीप्त अग्निके समान वेजस्यो हो जाता है। रीनियोंके रोग-शान्तिके लिये औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भीजन देनेबाला मनुष्य रोगरहित, सुखो और दोवांप हो बाता है। वो मनुष्य परलोक्तमें अक्षय सुखको अभिलाया रखता है, उसे अपने लिये संसार का पर्धे जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तुका दन गुणवान् बाह्यक्को करना चाहिये।

दानधर्मसे बढकर बेह धर्म इस संसारमें प्राणियोंके लिये कोई इसरा नहीं है। गी, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवोंको दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहबक्ष दूसरोंको रोकता है, वह पापी तिर्वक (पश्ची)-की पोनिको प्राप्त करता है।

दानधर्मके बाद प्रायश्चितका निरूपण किया गया है। क्रकारुया, मदिरापान, स्वर्णकी चोरी, और गुरुपतीगमन – ये चार महापाप कहे गये हैं। इन सभीका साथ करनेवाला पीचर्वा महापातको होता है। गोहत्वा आदि जो जन्म पाप है, ये उपप्रतकमें माने नये हैं। इन सभी पायोंका प्रावश्चित-विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

इसके अनन्तर भारतवर्षका वर्णन, तोथाँका वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गयी है। ज्योतिशचक्रमें वर्जित नशत्र, उनके देवता एवं कतियय सूभ-असूभ योगों तथा मुहतीका वर्णन, भ्रहदशा, बाधा, शकुन, क्षरिकका फल, ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न-फल, राणियोंके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाग तथा सात वारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्यका भी निकाण किया गया है। सामृद्रिक श्वास्त्रके अनुसार स्थी-पुरुपके शुभाशुध लक्षण, महाक एवं इस्तरेखासे आयका परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदय विज्ञानका निरूपण भी हुआ है। तिथि, वश्रप्त आदि व्रतीका निरूपण, चातुर्मास्यवतका निरूपण, शिवरात्रिवत-कथा तथा वत-विधान, एकादशी-माहात्म्य आदि प्रस्तुत किया भया है। इसके अतिरिक्त सुर्ववंश-चन्द्रवंशका वर्णन, भविष्यके राजवंशका वर्णन

किया गया है। रहोंके प्राइर्थाक्का आसमान, का (हीरे)-की परीक्षा, पद्मराग, मरकवर्माण, इन्द्रनीलमणि, वैदुर्वमणि, पुष्परागयणि, विदूषपणि, स्फटिक, रुधिसाक्षास, पुलक, ककॅतगमणि, भीष्मकर्माण तथा मुका आदि खोके विधिभ भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि बतायी गयी है।

गङ्गा आदि विविध तीधौँ-प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बदरिकाश्रम, श्रेतद्वीय, मायापुरी (हरिद्वार), नैनियारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकृट, काळीपुरी, तुंगधहा, ब्रीशैल, जेतुबन्ध-समेश्वर, अमरकण्टक, उज्जीवनी, पश्रुरापुरी आदि स्थानोंको पहातीयं कहा गया है। इन पवित्र बोर्धस्थलों में किया गया स्तान, दान, जर, नुजा, ब्राद्ध तथा पिण्डदान आदि अक्षय डोता है।

गयातीर्थका माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रमें ब्राह्मदि करनेका फल सर्विस्तार समारोहपूर्वक यहाँ प्रस्तुत 🔝 🛊 । नग नामक असरकी उत्कट तपस्यासे संतप्त देवगणीकी पार्थनागर भगवान् विष्णुकी गदासे वह असूर मारा गया। उस गयासूरके नामपर हो गयातीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान् विष्णु मुख्यदेवके रूपमें अयस्थित है।

गयामें ब्राह्म करनेसे पञ्चमहापापोंको निवृत्ति हो होती ही है, इसके साथ ही अन्य सम्पूर्ण पापोंका भी विनास होता है। बिनको संस्काररहित दशामें मृत्यु हो जाती है अथवा वो प्रमुख पशु वा चोरद्वारा पारे जाते हैं। जिनकी पृत्यु सर्पके कारनेसे होती है, वे सभी गयाश्राद्धके पुण्यसे उन्मक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गयामें पिण्डदान करनेमात्रसे रिक्तोंको परम गति प्राप्त होती है।

गवातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे पनुष्यकी वो फल प्राप्त होता है, सी करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सफता है। यहाँतक कहा गया है कि नयागमनपात्रसे ही व्यक्ति पितृऋणसे मुक्त ही जाता है-'गयागमनमात्रेषा पितृणामगुणं भवेत्।' कहते 🖥 गयाकेत्रमें भगवान विष्णु पिरादेवताके रूपमें विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् बनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों ऋणोंसे मूख हो जाता है।

गयाश्रेत्रमें कोई ऐसा स्थान नहीं है, बहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित नयाक्षेत्रमें उहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षयफलको प्राप्तकर अपने पितृगणोंको सहालोक प्रदान करता है।

प्राचीनकालमें रुचि नामक प्रजापति संसारके माया-

मोहको खोडकर गृहस्यादिक आवर्मोके नियमोसे रहित हो इधर-उधर निरहंकार धायसे अफेले ही विचरण करने लगे। यह देखका उनके शितुजनोंने उन्हें गृहस्थानमकी महिमा बताते हुए पाणिग्रहण-संस्कारको स्वर्ग एवं मोधाप्रक्रिका हेत बताया। क्योंकि मुहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकोंको पूजा करके उत्तम लोकको प्राप्त वारता है। रुचिने भी पितरोंसे अपनी श्रांकाएँ प्रस्तृत कीं। इसका पितरोंने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रमके धर्मपालनके लिये रुचिन्ने आग्रह किया। रुचि भी दुविधार्मे आ गये और उन्होंने तपस्याद्वारा ब्रह्माको प्रसन्न किया। स्रक्षाके निर्देशसे ऋषि रुचिने नदीके एकान्त तटकर पितरोंका तर्पणकर उन्हें संतुप्त किया और पितरोंकी स्तृतियोंसे आराधना की। पितृजनीने संतृष्ट हो प्रकट होकर रुचिको मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादिकी प्राप्ति करनेका चरदान दिया और यह भी कहा कि जो मनुष्य अक्तिपूर्वक इस स्तुतिसे इय पितरोंको संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न झेकर हम लोग इसे उत्तम भोग, कात्मविषयक उत्तम आन, आयु, आरोग्य तथा पुत्र-पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओंकी पृति चाहनेवाले बद्धालुओंको निरन्तर इस स्तेतांसे पितरोंकी स्त्रति कानी चातिये।

तदनन्तर प्रव्यक्तिक एवं कर्मविषाक, प्रायक्ति-विधान-सांतपन, कृच्छ, पराक तथा चान्द्रायणादि वर्तोक विविध स्वक्रपेंको दर्शाया गया है।

इसके साथ हो ऋषि-महर्षि तथा देवताओंद्रार प्रतिपादित मीतिज्ञास्त्रका विवेचन किया गया है, जो सभीके लिये हितकर सथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है।

जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोश-इस प्रत्यार्थ-चतुष्ट्यको सिद्धि चाएता है, उसे सदेय सण्यनोंको ही संगति करनी चाहिये। इजनोंक साथ रहनेसे इस लोक तथा परलोक्समें दित सम्भव नहीं है।

इसरेकी निन्दा, इसरेका चनग्रहण, परायी स्वीके साध परिहास तथा पराये चरमें निवास कभी नहीं करना चाहिये।

'मनुष्यको हुर्जनोंके संगका परित्यागकर साधुजनोंकी संगति करनी चाहिये और दिन-रात पुण्यका संचय करते हुए किए अपनी अकित्यताको स्मरण रखना चाहिये'-

> त्यच दर्जनसंसर्ग थन साधसमायमम्। कुठ पुण्यमहोत्तर्त्रं स्मर दित्यमनित्यताम्॥

'मरकमें निवास करना अच्छा है, किंद्र दुर्शारत्रके करमें वास करना उच्छि नहीं है। नरकवासके कारण पाप चिनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुश्चरित्रके चरमें निवास करनेसे पाप चिनष्ट नहीं होते'-

> करे हि नरके बासी न तु दुश्चरिते मुहे। नरकात् क्षीयते पापं कुगृहत्त्र नियतीं।।

जो बास्यायस्थापे विद्याध्ययम नहीं करते हैं, फिर युवावस्थामें कामातुर होकर गीवन तथा धनको नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्थामें चिन्तासे बलते हुए शिक्तिरकालमें कहासेसे प्रसम्नेवाले कपलके समान संतप्त बीवन व्यतीत

इसके बाद राजनीतिका वर्णन किया गया है। राजाको सत्वपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिये। जो धार्मिक राजा गी-ब्राह्मणके हितमें रत रहता है, वही चितेन्द्रिय राजा प्रवाके पालनमें समर्थ हो सकता है। 'वो एका शास्त्रसम्पत तथा अक्तिपक सिद्धानोंका उल्लंबन करता है, वह निक्रि ही इस लोक क्या परलोक दोनोंमें नह हो बाता है'-लंभयेच्छास्त्रयुक्तानि केत्युकानि यानि च।

स हि चन्द्राति वै लजा बहु लोके परत च॥

(41444149)

'सल्पके पालनसे धर्मकी रहा होती है, सदा अभ्यास करनेसे विश्वाकी रक्षा होती है, भार्जनके द्वारा पात्रकी रक्षा होती है और लोलके द्वारा फुलकी रहा होती है -सत्येन रहयते धर्मी विद्या योगेन रहयते। मुजवा रक्ष्मते पात्रं कुलं शीलेन रक्ष्मते॥

(4112112-)

'सत्यपालनरूपी शुचिता, यन:शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी प्राणियों में दवा और कलसे प्रधालन - ये पाँच प्रकारके शीच गाने गये हैं। जिसमें भत्यपालको शृचिता है, उसके लिये स्थापित प्राप्ति इसीभ नहीं है। जो मनुष्य सस्य-सम्भाषण हो करता है, वह अधमेधयन करनेवाले व्यक्तिसे बढकर है '--

> सत्वक्रीयं यवःशीवं विश्वमित्रियनिग्रहः। सर्वभूते दवासीचं बसलीचं व पद्मपम्॥ यस्य सस्यं च शोचं च तस्य स्वनीं न दुर्लभः। सत्त्वं हि चचनं यस्य सोऽश्वयेवादिशिक्यते॥

> > (21223136-89)

विस व्यक्तिने एक बार भी 'हारे' इन दो असरींसे बुक्त शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (फेटा) बीधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है।

इस प्रकार मनुष्यको उन्ततिके प्रथपर ले जानेवाले नीतिसे पुक्त कल्याणकारी वचनोंका संग्रह इस महापूराणमें प्राप्त होता है, जिसे च्रहप्पकर मानव शास्त्र सन्धानभृतिसे लापान्वित हो सकता है।

तदनन्तर भगवानके विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिवता-माहात्म्यमें बाह्मणपत्नी, अनस्या एवं भगवती सीताके पातिवतका आख्यान मिलता है। रामचरितवर्णन (समायणकथा), हरियंत्रवर्षन (त्रीकुण्कथा) तवा पहाणारतकी कथा और बुद्ध आदि अक्तारोंकी कथाका दर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है।

इनके बाद जायुर्वेदका प्रकरण प्रारम्भ होता है। भगवान् चन्वन्तरिप्रोक्तः सम्पूर्णं आयुर्वेदको अहाङ्ग आवृर्वेद कहा गया है। यह अधवंदेदका उपवेद है। शारीरिया, मानसिक तथा आगन्तुक - इस प्रकारसे व्याधियाँ तीन प्रकारकी कही गयी है।

प्रस्तुत गरुडपुराणमें मुख्यरूपसे निदान-स्थान, चिकित्सा-स्थान, कल्प-स्थान [विषीयधिज्ञान तथा चिकित्सा] और उत्तरतन्त्रमें कौमार्यवन्त्र एवं भृतविद्या आदि विषयोंका ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेट, अश्व-चिकित्सा, गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेपमें निर्देश हुआ है।

गरुडपुराणके आयुर्वेद-प्रकरणके प्रथम बीस अध्यायोंमें निदान-स्थानके विषय वर्णित है। किस कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है, रोगके लक्षण क्या हैं ? जिससे रोगका निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान सब्दले अभिग्रेत है। इसमें ग्रास्थ्यमें म्बर् रक्त, पित्त, श्रास, राजयक्ष्मा, मदात्यय, अर्थ, अतिसार, मुत्रापात, प्रमेह, गुरूब, पाण्ड, कुष्ठ, बातदोष आदि रोगोंके उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणोंका वर्णन हुआ है। गरुडपुराणका यह वर्णन आचार्य वर्रभट्रके अष्टाञ्चडदयसे बहुत अंशोमें साम्य रखता है। इसके बाद लगभग चालीस अध्यावोंमें विधिन रीगोंकी विकित्साहेतु औषधियोंका निरूपण इआ है। अनक रोग होनेका अमृक-अमृक औपधियोंका प्रयोग करना चाहिये। इनके निर्माणकी तथा अनुपान आदिको विधि क्तापी गयी है। एक ही रोगके लिये अनेक औरपश्चिक योगोंको भी बताया गया है।

आयुर्वेदको औदिवर्षे और वनस्पतिबाँका वर्णन बी भगवान् श्रीकृरिने कियाबीसे किया था, उसे सुनानेके बाद व्तजीने शीनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थात् गणवान् स्कन्दके द्वारा काल्यायनके कहे गर्म व्याकरणशास्त्रको बुनाया। यह व्याकरण सिद्ध सब्दोंके ज्ञान एवं चालकोंकी ज्युत्पत्ति प्रक्रियाको बढानेगॅ सहायक है। इसके अनन्तर स्ताजीने अस्य बृद्धिवालोंके लिये विशिष्ट बृद्धिकी प्राप्त-हेतू मात्रा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द-विधानको प्रस्तृत किया है।

#### कर्मविपाकका वर्णन

जगत्सृष्टि और प्रश्नम आदिकी चक्रगतिको जाननेवाले विद्वान् यदि आध्यात्विक, आधिदैविक और आधिपीतिक-इन तीन सांसारिक वापोंको जानकर ज्ञान और वैद्यायका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यन्तिक लब (मोख)-को प्राप्त करते हैं।

स्तवी कर्मविपाकका वर्णन करते हुए कहते हैं-- जीव पापकर्ष करनेक कारण नरक-लोकर्मे वाता है और पुण्यकर्मके कारण स्वर्ग। अपने उन पाप-पुण्योंके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया प्राणी पुन: नरक और स्वर्गसे लौटकर स्त्रियोंके गर्भमें जाता है। गर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव नी मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसबें नासमें जन्म लेता है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा बुद्धावस्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद पुन: यह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसारचक्रमें बटीयन्त्रके समान बुमता रहता है। जीव नरक-गोग करनेके पश्चात् पापयोनियोंमें बन्म लेता है। यहाँ पारयोगियोंका वर्णन सविस्तार किया गया है-- मित्रका अथमान करनेवाला गधेकी योनिमें जन्म लेता है। माता-पिताको कर पहुँचानेवाले प्राणीको कहवेकी योगिये जाना पडता है। वो मनुष्य अपने स्वामीका विश्वसनीय बनकर उसको उलकर जीवन-यापन करता है वह ज्यापोहमें फैसे बंदरकी मौतिमें जाता है। धरोहर रूपमें अपने पास रखे हुए पराये धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है. नरकसे निकलनेके बाद वह कृषियोनिमें जन्म लेता है। वो पनुष्य विश्वासपाती होता है, वह मत्स्यवीनिमें डत्यन होता है। यज्ञ, दान तथा विवाहादिमें जिल्ल हालनेवाले सनुकारों कृतिकोति प्राप्त होती है।

रेक्ट रिक्ट और कहानीको दिना केवन करे दिने मी प्रमुख अन्य प्राप्त का रोज है। यह प्रमुख्ये प्राप्त है। कारिके एक प्रोत्तर कह बाह्य-केरियके प्राप्त करता है। कारण करिए कृषि, कीए, जांग एक विश्वकों केशियोंने करण करता है।

रूपांची रिन्त करण, कुरमात, रूपोची गर्वाहानी पह कार्य, निकृत्स, सामान कृषित सम्बद्धार्थे अधिकरि, परामीक बाग करूक करत, पाने प्रथम अन्तरम करत, अपीन कुछ, देवीको लिए, पर्यक्तके प्रभावने बोह्नक स्तीत बारकार करना, कुरुपात क्या स्मृत्यीका क्या - यह कर कुछ भोगात कम रिन्धे हुए महानीया समान कहा गया है।

प्रान्तिक और राष्ट्र, सहस्रपूर्ण कार्याकर, प्रात्निको तिने प्राप्तिक अनुहार, सरकायीक निर्माण, सर्वार्थक काल, इसरेका क्रियांच्या, मुक्तियो काल्य, वेटीवे प्राथमक स्ट्रिट, गुरू देखरि और विद्वारियोगी सेन्द्र कपुरावेद्वार परार्थ को निकारिक करन, प्रतिक्रकार्यक मन्त्राच एक प्रार्थिक साथ नैजीवन- वे प्रार्थने अने मनमार्थे त्याण है।

में बन्ध केवाल्यान वाले को का रिका असे महारूपोर्ग्य प्रकार का हाल्यों हात करता है, का and the last - three about the last \$1 महाबेक्का वर्णन

क्षेत्रकोने वहीं करना अक्षेत्रकेव व्यक्तिका वर्तन विका है। यह महानीन न्यून्योको क्षेत्र और मेन प्रदान करनेका बेकाल साथा है।

कारणी भारतन राजनेको एक अर्लाको करा छ-है राजपूर प्रमुख ही दु-खब्क पूरा है और गरावको जीरका ही दुवने निर्माण प्रथम है। स्टेबर जानानी प्रातनक अंकृत है। करकृतक अकारतकीय सुक्र स्थानिक देनों का अक्रमानों सहस्ता पेट हुना है। में स्तेन क्रान्त्रमी कृत्याद्वीने अक्रान्त्रम व्याप्तकारे कार मैलने हैं से परवाले होंग हो जाने हैं। हर करन बहर करी क्रम का उसका पर्याचीर कर करके प्रकृतन दिल मुख एवं पान क्रांनिको अन्य बंधी है। में लोग margin may 8, 6 and from Walne of and करते हैं और इसोने अन्यक्ष्य रहे रहते हैं। इस कारण को जन्मका देख क्या को होता में कुछ हर बंदारने कर होते हैं को अञ्चलों मोदिव हैं, ये प्राप्तीन

क्रम करके स्थानने मुख्य हो बच्चे हैं। इसके कर मह चीवन्य केरी व वर्षों करत है, य दलों होता है व that the E life is stoorte from which have the है। न का क्योंने एक होना है न से हमें सरकारकार ही दुन्त केल्प कहा है और न हमें गर्नवार्क कर क्या है। का कर्न अन्तर प्रकृतकारण हो जन्म है।

बक्द पूर्व कर स्त्रेप का यह और राज्ये निकारेक काम कारेके म्यूनके निवासी युद्ध होती है। विवासीको अन प्राप्त प्रोप्त है क्या प्राप्त कर पराने मन्त्रमं पुषि निराध है।

इस प्रकारणी सरस्य परिवार यह सेनी मेन और मीच प्रदान करनेवाले मनवान क्रमानाओं प्रान्त का लेखा है।

#### भगवद्धक्रिका निकारण

कृत्यों क्लाइनिका निकास करते हुए करते हैं कि हुन चरित्रों किया संबूद्ध होते हैं, उसने किसी अस क्रथनमें नहीं। भगवन् इतिका निरम्द स्थान करन बर्जिक तिथे प्राप्त बेच्या पूर्व है। यह पुर्जिकी क्राचीनका अन्तर है और चीवनका सन्त कर है। हमीरचे विद्वार्थने प्रमुख्ये केवाची भविषया यहत् यदा समय पदा है। प्राच्या विभोगीया विस्मृष्टे यह क्या गुलेक बोर्नार्वे प्रत्य प्रेक्त की प्रवचनके और व्यत्ने हैं। रेक्टीका बोक्स गरान्य को उससे हैं, में की उनके पास हैं। इस संस्कृतों करी हेंद्र है, यही देशनीने कन्यून है और नहीं बेक्से क्रम बाल है। से भगवन इतियो अधिने समान रहात है। यदि कोई कार्यहरू प्रान्तात करिया है से का में जनमें क्षेत्र चरित्रों महिम्मों स्वयं चीर का रेस

'हे कर' अन कुम्स दस को, <sup>क्</sup>लाको सर्को हैं—ऐस्त को प्राची करका है, उसकी प्राचन हरी अपन कर ऐते हैं। विकास की उसके कर की होता का क्लापुर्व प्रतिक ै –

इस कर इसका स्थानीत के के गरेद। and might rate of the

रित प्रमुखीया का इतिकालों रख हुआ है, उनक सुने प्रधाने क्लेस निका शिक्त है।

क्रमने कर संबद कई हुए सभी एक्से देखका कराय करने करने कहते हैं कि है हर। इस उन सोनाको कोड देख, यो मधुनुदय विष्णुके अन हैं। मैं हो

क्षा रहाको चरित्रेक स्थाने हैं अवधि स्थाने सर्व इति हैं जीविष्युत्ते सर्वद्य कहा है— और दुरावादी कहान के पूर्ण अरूप और राज्य है से पर सब ही है with sail up from an from \$ to wronger ब्रोडके कारत अन्य कुछ को नहीं है। नगरन हरिये किस पर्यक्री और सभी है उस्ते कि की की जो और कार-एक रिकारेस कोई सामा नहीं है। सर्वेकि सार मुख्यम पुण्डि कर्मने क्रममें की स्था रहती है

'इस संस्कृतको निकानको अनुसर्थ समान हो कर है। एक पान है पनकत् देशनको और और इस्त पन है इनके नकीका सामक'-

> प्रकारिकाक्षक है जारे क्रूजीको। क्रमान् केल्वं चीवलद्वपेत्रं स्थान व 1 230 31

पूर्ण संबोधेनको सहित्यका वर्णन कार्न हुए सुनन्ने कार्य है कि पुरिन्दे कारणका अस्तरि, जनन, जन, निन्द बारत और अवने भारत विष्णुकों के साथि पान प्रथम है, का सरका बंधारें दिने कान्यरके बेना हो लाग है

स्थानम् से भारतम् करायस्य क्रम तेरेकातः स्मृत क्रमणी अवस्थ पानशासिको निष्णु कर देख है। यदि कोई काम क्रमा अवस्थानें कारण प्रभुक्त कर होता है से निक्र कर्मा विकास प्राप्त हो स्था है कुम्म है जन्म है अन्तर है कहरेगा अस्तरे प्रत्यक है। रेक करका के प्रकारको निज्ञाने उत्तर करते हैं, ये कार्री जी को। सुर्वेद जीवा हो करेगर केले अध्यक्त निष्य हो कार है। वेले ही हरीका पान-संबोधीर कारोने क्रांतिकी क्रमानुका निका है का है।

कृत्यों वहां है कि इसे क्रमोक अमरोका करें क्या पूर पूर: विका करोग्र एक ही रिकार निकास है कि महत्त्वको प्रदेश परस्थाना भाग करन व्यक्ति । सा स्रोक और पारतेको क्रानिक दिलों को पूछा दुर्गन है। यो अपने करते के लेख करें में समझ, कर दिन की है आरखा कानेके कावल् मधुन्तर प्रधान कर देने हैं। सरकार्य कर्तकारेको सुद्रिक राजने सका अन्य की करन जी है। वह अपन पूर्णान देशको कालीको भाग कार्यकार्थ बोल्डीन है। परवर्त्य गय अवस्थ सको और असे समे क्रमीको विष्णुके चरनीचे सम्बन्धि करना है से उनके जन क्षपु हो या अस्तपु क्षण्यास्य को होते

इसके बरनत जीवनको बरनात सिरक्टर कडी गयी क्तांबद्रामुच्च (पृथ्विकार्याः) या वर्णन कसे हैं। इसके क्रम हो 'श्रास्त्रमानात का वर्गन क्रिया गया है। को देवनि कार्या प्रकृतिक विकासीचे कहा था। सरपाल अर्थाप्येक भूभिक्ष हुन कहे परे पूर्वा निकास कर्मकरो 'कृष्णकार्यात' को कहा गया है। इसके कर जीनकेंग्रे कर पुत्र प्रदान करनेकले "संप्युललोड़"का अर्थन किया क्या है। बार अरेप देवलि कारके प्रकृतिक क्रवानीये कहा वा क्षानीने इस उल्लेखने अन्योगक महिनामा कर्नन विन्य है

अन्यक्तान्त्रके अन्तर्भे कादान और पदान्त्रोतः कान्यकः क्या गीतासारका निकारण निर्मा है।

क्षेत्रक अभिन राज्य मृति है। यह मृति क्षेत्रको तारी प्राण होती है। यह यह पूर्वपाल तथा विश्वपत्तिका प्रकृतिका प्रतिस्ता का देश है। जीवको नृष्टि प्रण करनेके रिपे प्रकृतिके स्वयंकी अस्तर करण अभिवार्ग है। इसके निर्म क्रम आहे विकास की अनुसन होता अन्यत्य है।

जनसम् इर इत्यास, भागा, नगरि और ध्यान-वे कः चेत्रके सामा है।

इन्द्रियसम्बद्धे सम्बद्ध और मान्युयने रेजनीते मुलब होती है। देवरोति भृष्टि एवं मृष्टि साथनकी ओर उन्हुक प्रोतके दिन्दे प्रयास को अधिकार्य साध्य है।

#### 

भगवान परदर्जने कहते हैं— क्योंने भगवान और हर होते बंबचे संस्कृत हो वर्ष है। इसीले शास्त्रात्त्वा आरम् करण चाहित्। यो आस्त्रात्त्वो निस इस है। इसे अञ्चल कहा जाता है। 'तम इसकी दिवस सकी कारफर्ट क्याच हो कही है, का चीव विकाद क्षेत्रकारण ही अनुस साथ कर रोता है'-

up tel formel men fast ple from: स्कृत्युक्तव्यक्तीतः चीवनेतः व संस्कृत

कार्यकार को बढ़ हो है। वैक्रेक अपनी एक अक्टर पर पुन्यस्य प्रयास पाहिते। वेथे अस्त्री कारण करानी दिल है, मैंने की क्रम समाने दिल है क्षेत्रिक आरम्प की एक है। सभी सम्बद्ध प्रत्यको सम्बद्ध क्यों है। इस्तिन्ते विकास अध्यानन व्यवस्थान अस्य हो है। यह ब्यानीयहार है। यह पूर्व है। स्थान है। ब्याने-सीते तथा मुक्तानकार्ते अन्य श्रोनेकामा मुख्य पूर्व सुन्धानन कुलका ही एक पूर्व और संस्कृत परिचेत्र

\$ may 4 keep & year are 4 area \$14 अन्तर्भ पूर्व हैं। अन्तर्भ क्षत्र अपूर्ण अन्त वृक्ष है हैं। है। स्वर्थन्त राज्य की साम पूर्ण सम्बन्ध कर्नन Étan di um ( 1 april : Apparent (-1 a) age Er A salvedik geret greden der reite E. W Creat and and appeal arrows from कारों क्षेत्रों है। की अन्तराज्ञी निर्देश है।

विकास करें। इसे हर करका कराउंटे कार्र \$- \$ was according to the extent \$1.00 कारकारों अनुस्थाति कुछ भी भी है। अन्य दशकिर क्रम अनुरक्षे होता. इतिहासिक अनोता है । वि अन्य है । समा अर्थर क्षान्त्रक स्थाप कुई विश्वे प्रकारत हुन्छ गाँ है। \$4 areas from after you go t to p graf sport sprager). It got more profess that \$

the first plant makes price and any street और कार्यक्र का अवस्थान पुरित्ये देनों कर एक है। with my six websit was mit privated from Begin rapid width and the artifact all their will \$ after क्यांने परंप पूजा निराता है -

#### Qualifornia and piller and query

1 +bc 4

क्या क्रम और प्रेम क्या क्रमण क्रमण क्रमण स्तरित कर को बोलन प्राप्ति कि किया करने से मूर्ति योग्यन मुहित्ते । योगीने या कर्त्यान दुस्तीने कृत्यक क्षाताल करना बात है। जान करने अपने अपने अपने कुरूप काहिये काहित अलेन ( क्रेमें न करण ) हो पर्यक Man & andressed it papers from the s करन ही अनोदा है। प्रत्यानाथ कर अननाव प्रतिन बंद्रा होना हो जर्मन है। यह मार्गन को बार्न जनान paper aper \$1 per sée périétais de queste \$ मही कर का है

कर्म, तम और क्योंने इतियों सुने का उत्तर THE SHIP WAS AND ADDRESS OF THE PARTY WHEN A P. form from the same to not believe where the per f. an week ferhant process can am to physical property from any \$1 and from निवृत्त काल करिये । पूर्व और अपूर्व कालियानको असर

क्क अब है। संस्थानक बाव प्रतिवार और अपूर्णनार्थ the second with belong and up the till are report with their department frequent track against the about 1 4 of \$ 100 हमा क्या मा कार्य प्रत्यानुष्टे बार कार्य है 444 \$ \$644 \$ 44 HE \$ \$ \$ \$ and after the secretary street and all streets to

क्रानेक्ट कराव कर को हुए भारत करे \$-- to the first water \$1 and waters करना, करनार्थ कर, कहाँ और और जेंगों का पर कर्म पूर्णको सर्वत हो है। ये इस सरस्यको वे चन्त्रपति है

कार, साम कर स्ट्रोपर्क समाधानि में पर क्षा अन्ते विर्मेत व्यवस्थि हो स्था है। यह विश्वसीन प्रतिको स्था गुर्वे क्या र द्वारेको वैच्योनी को स्था विक कुद्ध मान्यवरम्भ हो है। इसमें की विद्याप्त की उसके ी पुसूर्क तम कार्यो केवल अर्थन का सम्बन्ध managed paper or said \$ on should be hard district front fewers your wire कुर्व प्राप्तान पर्वत्ते क्वीय क्रान्तानको स्रोतने अन्तिन a make appear and the seed that \$1.000 to would be use offen \$1.

क्राच्ये रिक्त कुट कुट साथ तथा अदेश करा उत्तर है। यह अस्तान कर मधीनात्रक है। यह विकास 1 to see you are also arrest to set execute \$-... the following state \$ 18 are \$ already foreign al al rest & if our fallen bu fiel d un mit Cotton was it & front soft als arrest are विकास के भी है की नेवास का है। उनके कुछर रहत कहाँ और हो करना है। उनके को जैनस्पी जन से सकते हैं।

#### Andrews Street, or other Persons

प्रकारतान्त्रे प्रतिक प्रकार्य स्वरूपाया स्वरूप offer \$1, wrong shigh symmetric exist sight \$10.00 कार्यक्रम का कावत अवसे कुर देश में के क्ष केंद्र प्रध्य करनेकार है। यह किस. यह अन्दर्श रूपों और अर्थन अर्थन करण है। ये गुरू हिस्स का करता विक्षा कि का समझ कर नेवर्ष की अपनी प्रकार कर कुम्बन हो कर है।

निक व्यक्ति कर्षे का व्यक्तिय क्रम है। उसके इसे करने वर कुछ क्रम हो क्रम है।

and the state of the grade being the

#### वर्षकाच्य — वेतकाच

क्षेत्रक (क्षेत्रक) में वर्षका करून संस्कृतको राज्य किया कर है। स्वयंत्र ऐक्स कियाको प्रेरकोर के पुरेशन क्षेत्रके स्वयंत्रको क्षेत्र कर करों है के इस संस्था करून है कि स्वयंत्रको क्षेत्र कर्मा है के स्वयंत्र क्षेत्र कियाकोर्थ करून है कि स्वयंत्रको क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी हुन्दे कियाकोर्थ कर्मा है कि स्वयंत्रको क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी है—इस संस्था क्ष्मी क्ष्मी क्षमा क्ष्मी है और इस क्ष्मी क्ष्मी क्षमी क्षमी है—

एक का निकार्त प्राचित इसमें इस वक्कान्तरे क्षेत्र स्थानिक रेक्सी इन्द्रा हुई। तहः इतिकास उपकार करते हुए इन्द्रीर काल, पूजी एक उसरे उन्द्री कर्ण सोन्द्रीय क्ष्मा निका

कुर्वानक देवने अन्य देवित के स्थानक होता है पूर्व वैकृत्याचेक सामा स्थानने वैकृत्याचेनने पुंचारिको स्थान स्थिति स्था स्थिति स्थानि कों है। केवल दूर करणानकों से स्पृष्टि है। वहाँ कर but referred in self & Braker and Brase self होता भारी प्रमानके प्रतिकारी पूच्या प्रति हमीला है। गार केरे हैं के कि इसे पूर्ण वा विश्ववाद हैं। परवाद हरिका हाने कारेचे विकासक महत्वक इत्य कार्यानीओर ही प्रकार सम्बद्धान सेवल प्रचलि प्रभूती प्रवास करते. हर का- पान, जानी हुन्ते निर्माण क्रीका की पर रिन्म है। कार्यकार्य प्रश्निक पुनर्वेश्वयक्षे साथ रोक्तर कर पुत्र में इस देख क पूर्व है। करी मोक्पिके अनेका पूर्णालेक प्रतिकारिक आंक्षा परिपूर्ण है कर्ष परिवर्तने कारणकी ही बीच और मोतक हुन शहरू है। अर. मूक्तिनक्षि क्रिये क्षेत्र नोच न से अधीनक कर 🛊 और न प्रोत्स्वरी प्रोत्स्व । १७०० स्थेत 🏟 इक स्थेतवर्ध कर्मकर्म की कर्म हुए बहुते हैं कि वो लोग क्रीए नारपुर्विको साम विद्या विद्यास सम्बद्ध है से स्था है। सूर्यास ची वर्ग इस अवस्थित करावी शाविके निर्म पुर बन्दर्भने स्ट्रांकानी कर तेरेको हक करो है —

सभी है। को स्मृत हम पुरानो एक भी प्राचित्र कर करते हैं। सभी अस्तान्त्र को होते हैं। बीच्या नार्वाचे इस स्मृत कर का स्मृत्य कर है। का सम्मृत सरवार करोबार है।

male for the density was to the family of th

मान पूर्व है—है इसे अन पर वर्तना इस को कि करवान करियों किन करने पूर्वाल कृतिक कार है ? इसके पूर्वा पहला करें काल कार है ? इसके the gas all for oil floor and \$7.5 from: कृत्ये कार विकेत कांक्ष्में का वर्ष मेका का महाराज्य विकारिको विका स्थान है ? प्रान्ति केले करना है और क्षा का को बाद है? का तक प्रते अधिकार क्रमीर केली प्राप्त करना है? अभिन देवेनाते पुत्र कींप क्रमी who sit it at \$7 ast pos in all for च्या है ? सबके रूप रिकार्ग जनसूच्या का पात पर्ने सेन्द्र \$7 को पूर्व कार्यक्रको क्षेत्रके मैनने कार एक हो कार्य काम कर्मा को दिया करा है? क्रमण का मेनल कर्मके पहलू इस स्वयंक्रके अन्ते परिवर्णक अन मेकार जेवन अर्था को पूर्व करना करेने? कु व्यक्ति पुर कार्य देखाँ पाने विकास से निर्माण क्षत्र की हैं? अनुसा क्षत्र बोक्सर क्षत्र उसके अनुसा क्रमान्त्रको क्रिया वर्ग को क्रिये हैं? तिव निकास निर्माणी विकास के पाहिले? इस विकास स्थित कार्यक्र विन्ते प्रत्यक्त सम्बद्धन केले किन्तु काल है ? सार-बेरकाची पार अधिक बेंबरन और यह कोंब्रेडेक विकार कर्म है? इसमें ऐस कर्म परिवर्तन कर बुद्धिक हैन्दे रूपर ज्या निकास को क्या प्रक्रिये? एक्टब्क्स्टे क्षेत्रानी आहेथे प्रतिक विकासन स्थापन का प्रतीवन है ? केवर्ग हिए पराया साहै को जिला पात है? क्लेक्टर गोला अब को किने को है?

\$ and a regional way safe, soften \$ also store and on the same \$ thing \$ are thread and the way \$ found who found was \$?

प्राणी करने क्षेत्ररकारणे पूजा और कर को थे करता है जब ककार्य कर केव है से कर करिये का ही करिया करने कर देशों की को है? यो हुए करिये But abreiten an fin \$ 1 to day, by an the part of a

the organised growth areas purply \$ with any \$ flow feedood gard such \$7 th you provide approach and subject that without from the approach private \$ on approaches and that \$7

है जनसार करें पूर प्रमान पारत्यका पर परात है जात प्रमानून अर्थन पार्टिकोनको प्रमान प्रमान है से पूर्वाचे पार प्रमान कर गोर तीने है?

गानुबी सक्ते हैं कि है विद्यालय मेरे प्रीकृतकार क्रमून क्रमूक प्रथम किया है। अपने नार्वकर तर्वकर मेर केल है कि में जाने दुन्तन हो हुने तहरे हैं। उनके क्षान्त्र कान्त्रिके देखकर केंद्र अन्य कान्य केंद्राचे पर क्ष बार्ट्स हैलोड़ी प्रकृतने का है। पूर्णालेको कृत् और **क्षेत्ररेश का अनेद फाएंक विश्वेलने लोग हु हो है** कुल्लानंत्रके प्राप्तको प्रत्यको (पुर आहे) को के मानो द्वा क्या त्या है। है हमें। अपने इस Appropriate artifles arms forth of stock but निर्मेश्वर पूर्व निर्माणी देवी । सामाने सार्वपृत्त प्रमाणानी Both month work your years \$1,000 th pr माराज्योंने प्रार्थिको स्रोत स्थान से पुरार्थिको स्रोत से हैं। All the B fix the tinte seyes on the sea also सर्वेची अस्तरम् पूर्व हुए हैं। इस देवने वृक्त पॉन सर्व हैं हुक रेड़ी इतिकारे हैं कुछ कुए कार्यकारे हैं कुछ गुर्न f ya dirk fi ya ani ii ya ani fi ya fi I ye shi I ye ahe beet I ye w केंग्से कि है और कुछ असमा पुगुलके गए विकास Residence by \$ 100 febre delet on 100 print twee it and family some stand 5 for का पुन्तु कर है? इस कामानी का देखें विवेदान है? क्षांत्रांचे की कर्त है है। क्षांत्रां करूना का पूर my t its frank foliopte with that all the E sout gift fich ? Der if nie graf finbe would be I are go so (

\$ ping t represent species were party records first and water with the same first with the party of the property control of the sale facts produce स्थानाम् स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं

showed west and \$-art synth test up it mayber up it to been term, deter up to six at partys to still so up to

पूर्वी और कार्य हुए कार्या कार्य हैं। और गुम्बर्ग की की निम्मा है से पूर्व कार्या हुए। का का है। पूर्व और बेटबर्ग की हुए क्रान्थ्य कार्य हैं। कार्य का है। पूर्व की बेटबर्ग की हुए क्रान्थ्य कार्य की

कार्य कार्य संकार कृतिको गरिएक कार्य । स्ट्रांका कर्मा क्रिके अनुसर करना करिये। प्राप्त का उस earn for all yo feath trace which कुम्मानक कृत हैन करिए कर उन्हें पूजी कर कारे पहला प्रत्या पार्टिंग का बार बार्न प्राप्ति का कर्ण तर्भ काम क्वीचे कामर क्वांक है क्या है। पुरित्य प्राचन प्रकारक सम्बन्धित स्थान प्राचन त्या है। पुरिता कार्य को देने बन्दानों हता, विन्तु, बद् कार्य the other soft than forever at the P. see. परमञ्जा निर्माण प्राचन कृत्यु प्राचित्रः परमुख्यीवनिर कृतिक प्रत्यक्षक कर्मक प्रदे अन्य क्षेत्रे कर्ने क्षय प्रति इसकी प्रोक्तान संपूर्व क्रम प्रावणी पूर्व है। जिल और कुरुओं सांच्य करते हुए जन्मान करते हैं कि है साहा रिता की पार्वतिके प्रत्यान हुए हैं। इसमें दिना प्रत्या की परिता है। फिल्क इसेन कर्मक असूर क्रम्ब और रेम्ब कर mak fi yen al direns yen sorbih gebie die fireik करका है। सर्वेद कर इस्ते होन्से दिख एक निर्मात कर कारत होता है। इस की करियों संबंधि इतया हुए हैं। कुमके पूर्ण कक्षा जनमें निष्णु क्या अवन्ताने निर्माणे प्रकार करिये। में सीमें नेत्र कुछते प्रकार करें करें To particular the state of the

कुरको और स्थितिको तुर्विको निन्ने कियानी अध्ययकाता सकादीका प्राचीन करण पार्विने । होती है। रेपकाओं और रिकारिको दुनिय हो विश्ववदी पुनियाँ हैय है। अब सद्धार्थ से निर्देश्य काली गर्थ है, इनकि अनुसार प्रमुक्तको हता, वेक्टेबंबर हवा विद्यालयो संस्थ काना पार्टिये प्राप्ताय, सन्त, कृता, अनेन और कुसले— ये कर कर उन्हर होनेकर की कच्छी नहीं होते।

हे प्रविदेश विष्णु, एक्टरवेका, गील, कुल्बी, क्राराण और ची—ये छ पूर्णन अच्चर संचारने लोगोंकी मुक्ति प्रदान करनेके सामन हैं—

Registrated that your Residence अवारे पूर्ववारे व्यूक्त वृत्रिकारिक। (A A Britis)

कृत्याली सम्बद्धको देवी हानोर्न कुत्र रक्षय मार्थिते। इससे प्राची निर्मार्थिकको प्राचा करता है

राजकात विक्रीको दिव होता है और नर्जको प्रदान काम है। यह सरकार कामानु निव्युक्त करियो कामा हुआ है। इस्तिन्दे अन्तरिके स्तव समयका एन साथ चरित्र। इस पुज्योक्त गाँद विजये आहर व्यक्ति इस प रिकारों हो से उसके रिपो स्थापन हुए खोलांके रिपो शनका या कला चरित्रे

इसके अलीव कुरसीकर वृक्ष पूर्व प्रकारकार्या जिल्हाको भी रहका रहे। उत्पक्षम् कार्यकान निर्माण मुर्थाकः प्रक करन चर्चको स्थापिक हैना करनेके समुख्या सुन् मुक्तिराज्य होती है। उसके बाद को हुए प्राचीक स्मीराम विर्मित्र स्थापि सेनेको स्थापकारिको स्थानक विभाग है. विसर्थ अनुवार क्रमा एक सरका मुख, एक एक मानका प्रकार दोनों किए, यो यो मानकार्य देश और मान, एक सरकात तिहा तथा एक सरकात उसके ब्रह्मान्द्रमें रक्षाने पानिये। उनके रोजें इस एवं बन्धानाओं हुनाई रहे । इसके क्रमको से नरवोने उपन्यक्ति करके कुंक्य और अकती पुरुष करण कर्मके। स्टब्स्स पुर्माको करवने विन्हींका काके उने कन् वानको एक पुत्र एवं पुरस्तिनवेके साथ अन्य द्वारते ही साथ उस पानन अपने कामनीके परंत पुरुषों को पूर्व विकास कामने कनोचर रक्षकर स्वयं ही क्षण जाहिये।

कारता देशने पर्देशकर कुत्र पूर्वांश्युक्त क क्यार्श्यक्त कार्रियों इक भूनियर जिलाका निर्माण करवाने, जो पहलेसे कर्मा व हो। इस विवासें चटन, कुम्मी और मानामरिकी

कर कार्यासन वर्गीयको इतिराज्यिक सन्तुत्र नापुरत् हो। इत्या है, केल संतेर प्रातिशृत हो कहा है, उस करन जन क्रोरको प्रोडकर क्यानके द्वापि कर कर के हैं।

रत करा से प्राप्ते पुरस्क होते हैं, इन्हें सन्दर्भ सकी क्रान्तकोरे अवद्यास्य कर्त है को पूर्व है उनके कर्मात पर्यंत पुष्पपूर्णन अन्ति स्त्रेणको से पर्यं है। नार्याको हुनेन कार्ने परियोक्ते दु:ब प्रेरके हुए पाप

पनराम अपने रहेकाँ सङ्घा, चळ उचा पदा साहित्रे विन्तित कर्नुन कर करनकर पुरस्कर्य करनेकले कन् पुरुषिक साथ गित्रमम् आयरण करते हैं और प्रशिप्तीको स्रोप्तार कुरम्बर हत्ते अपने रूपको सर्वत हेते. हैं। वे प्रशासकारीय नेपांड सामार गार्वाच करनेपाने हैं। आञ्चानीरिके बद्दार प्रकार कृष्णावर्ग है। क्या एक बहुव वहे नैनेक काल होते हैं। ये महाजोची दर्व अन्यया ध्यवार हैं। बीवकान हराइकि क्यरान अपने हार्योगे सोहेका राज्य और पास सारम करते हैं। उनके मुख क्या रेमोंको रेक्ष्मेंत्रे ही व्यक्तिये करने पर जनन हो उत्तव है। इस इकारका स्वापकारक कार्याय कर करियोंको रिकारी पत्नी है, इस समय हाहाबात काम हुना अञ्चलका का पुरुष अपने काफी और देखन हुन। क्यादेशीचे हारा से जाना काल है।

क्रमोने नुबन्तरोग-चेदार्गन हो कार है। उनकी रेक्कमं कर्णे कृष करण होते साठी है। या हुए अन्तरम क्या दुर्वभवूषा और संबंध प्रमारके निर्देश की कार है। का करिर अपनी कीए, निक्रम का कार्यों करियाँक हो काल है। हे कार्य? समामाने निर्माण होनेकारे हम करिया कीन देखा होता को पूर्व करेगा। इस सम्बद् क्षरेरचे होनेक्सरे निकास दान, स्वयरपूर्वक कार्य, नोर्टी, कर्र, अनु और परेक्सर से कानून है। करतेय से को हर काहा प्रार्थको कर का अल्बन और भग दिखा। हर इटियर यह कहते हैं कि है दुहल्यम्। हु सीच यहा। हुई क्रमान्त्रं का क्रम है। जीत से इन क्रम क्रो (क्रमीन्त्र) कर्मक पार्क्य से करेंगे। इस करन इस प्रकारके कर्मी और कर्नु कार्याका इत्तर कृषका क्रेने कार्यो १६-४ कार्य किया बाब हुन्हें का कृत्य कार्ट्सि इस प्रात्तेय मुक्ति का है। [जेन का संबंध ५१५ है]

# औपरमास्त्रमं समः भीगणेसाम नमः नमें भगवते बास्ट्रेक्टव

# संक्षिप्त गरुडपुराण

#### आचारकाण्ड

#### भगवान् विष्णुकी महिया तथा उनके अवतारीका वर्णन

चरावनं करस्कृतः परं चैव क्रोतक्त्। देवीं सरस्करीं व्यानं तती अवधुदीरवेत्॥

'नरनेष्ठ पर्यानम् जीनरकरायम् और परामरी सरस्यती तमा अवसरेवको नवन करके पुरावका प्रवचन करना चाहिये।'

के कन और काले रहित करवाभरवक्त - अवन्ता गया जवर है जनता एवं जानस्वका है, नहलू हैं, विजुद्ध (मलाहित), अनादि एवं नाजभीतिक क्यारसे हीन है, समस्य इन्द्रियोंसे रहित और सभी जानियोंमें स्थित हैं, नाथारी पर हैं, दन सर्वकाधक, परव पवित्र, मङ्गलमव, अद्भव भगवान् जीहरिकी में बन्दना करता है। में नन-वाणी और कर्मसे विष्णु, तिवा बहुत, गर्मेश तथा देवी सरस्वतीको सर्वक्ष नमस्कार करता हैं।

एक बार सर्वसास्त्रपारङ्गवः पुग्रणविद्याकुतातः, सान्तवित्तः महारमः सूतजी तौर्वमाणके प्रसङ्गमें नैपियारण्य आमे और एक पवित्र आसनपर रिचतः होकर भगवान् मिन्नुकः। म्यान करने ताने। ऐसे यन कान्तदानी तपस्यीकः। दर्शन करके नैमियारण्यवासी सीनकादि मुनियोने उनकी मूजा की और स्तुति करते हुए उनसे कह निमेदन किया—

अधियोंने कहा— हे सूतवी! आप तो सब कुळ बानते हैं. इसलिये हम सब अवसे पूकते हैं कि देवलओं में सब्देश देश कीन हैं. ईसर कीन हैं और कीन पूज्य हैं? स्वान करनेके बोग्य कीन हैं? इस बगतके कहा, बारानकर्ता और संस्ता कीन हैं? किनके हाए वह (सन्तरन) भर्म प्रवर्तित हो हा है और दुष्टोंके विनालक कीन हैं? इन देवका कैसा स्वकृत है? किस प्रवर्त इस सम्पूर्ण बगतको सृष्टि हुई हैं? किन क्रांका प्रत्यन करनेसे वे देव संतुष्ट होते हैं ? विश्व योगके द्वारा ठनको प्राप्त किया या सकता है ? उनके कितने अवतार है ? उनको वंश परम्परा केसी है ? वर्णावकदि क्योंक प्रदर्शक एवं रक्षक कीन है ? हे वहामते औस्त्रजी हन समको और अन्य विवयोंको इमें बतावें तथा भगवान् नाध्यकको सभी उत्तम कवाओंका वर्णन करें।



स्तवी बोले — हे ब्राविको में उस गरुह पहापुराणका वर्षण करता है, को सारपूत है और पणवान् विष्णुको कवाओंसे परिपूर्ण है। प्राचीन कालमें इस पुणवको औगरुहवीने करूपम ब्राविको सुनास था और मैंने इसे ब्यास्तवीसे सुना वा है ब्राविको मनावान् नारायण हो सब देवीमें अंक देव हैं में हो पर्यक्तम एवं परवहर है। उन्होंसे इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारकी क्रियाएँ होती हैं में बात सरवसे रहित हैं। में भगवान् बासुदेव अजन्म

१ जानसम्बद्धां प्राप्तकः महत्त्वं क्रियमसम्बद्धाः भृतदेशदिशीयम्। इत्यत्तकसम्बद्धीः सर्वमृत्योवन्तं सं इतिमाराममार्थे अर्थतं अन्य १५०५। क्रियमानि हरि स्त्रं सहस्यं च गन्यविषम्। देवी सरस्यती चैन मनोवासकर्वितः सर्व। १११ ३)

रूपॉर्न अन्तर प्रदम करते हैं।

हे प्रकार प्रत्य परिचार संस्थानको - सम्बद्धाः वर्षात्रः । अस्ति अस्ति क्षात्रे क्षात्रे क्षात्रे क्षात्रे क्षात्रे अनुरद् इक्कानका करत किया हुओ अकरानी हुओ बहेबर क्षेत्रीये कर्माची विभीन्ये निर्म विशासकी हर रक्का ने अने को क्रेसिस दक्षा की हुए कार जारेको चरप दिया। तेनो प्रके करि हेन्द्री बार, के रूपने अस्तरित होता हमूरि सम्बाद रूप मानुष्यक्रता :- का विकास विषय, विकास विकास कर्मक क्रमार हुआ चीचे कावराज्य अञ्चली भारता चीरति word ruck first water word at our A twent क्या अमृत्यान कृति हुए। चीची अवकारी भववन् क्षेत्रके प्रत्येक कार्य संस्थित है। ये विद्वार क्षेत्र हैं और रेजबर्जि स्थानके इन्हरूके मुख्य हो पूर्व स्थानसम्बद्ध तिका हो। इसे अन्यानमें भागवान क्यानामा काणि अधिको का प्रम्मकार गर्नने पुर्वाप के रूपने कार्यापं प्रीवर गाम आर्थ्य और सहस्य अन्तियो अपनीनियो सक्त। रिकास एकोर देखा चार्क अन्यत्वे सेकारको इंदर्गर हेक्फ्रेंबर साथ सामा अनुसार निर्मा और इस्टे राज्यन्त्र स्थानार्थ है अपूर्णके पर्वते और स्थानीक पुरस्ताने प्राप्तिको स्थाने स्थानेन् हुन्। स्थाने स्थानाने र हो कारत् केल् का इन केल्कीर पुरस्का करन्दर करते क्रदुरे हिए का कार्यार्थ हरते बरेग्यंत्र एक प्राप्त कर्म मुख्यानका का निर्दार विश्व को सभी अवस्थित सम्बद्ध है। सुनिर्दर्श क्षांच्या प्रमुख्य क्षेत्रांग तथं अक्सान्त क्ष्मित क्रांत असीत् कर्मा का नेका दिस क्षेत्र संक्रम स्थापन रूपन का । अ-गंदर : व्यक्तिपर्यक रहन विकास विकास 18और जेनल्यों 78 हो। इस्ते अस्ताने सन्तन्त्री प्रकार किने कर्षा स्थानक की अनेको उन्तासको ोक्षान्त्र वेक्षाक्ष मुख्ये पुर्वामची वेक्षाने वैद्यावा कुथ प्रतर को नवसर्थ अवसाय देखें और कन्योंने मन्द्र स्था देश भी हर स्था प्राप्त कारणी कृत का राज्य करके संस्थानक पर्वताने अपने पीतक

होंने हुए भी जानको रक्षादे मेंनो सामकृष्या अनेह अनेब. काम किछ उन्होंने बानको अन्यानी, कामणी का केराचे प्रकारने अर्थनों का रूप करूर विकासी हों। व्योक्ता अवस्थि (अवस्थे प्रोत्तरेष) देखाँची कृत पार्न पुर रेजन्त्रीको अञ्चलका करूक। क्रीकरी अञ्चली कर्मा विकास पुरिष्ट कर तथा कार्यका अपने वेक स्थानीके काम के रेप्यांक देशनाक्ष्मिक इरवार्थ अर्थ पूर्वा विकेष विकास किया प्रवास पहाई स्थापिता वर्णा रिकार के इसके हैं करने अवस्था करने स कारका है एक कीन्द्र सूत्री को और देवीको की नोक्ष प्रदेश प्रत्येको एकामे उसमे क्षेत्र पर पूर्विको क्ष्म थे। कंपने । स्तून क्ष्म , जन्मी क्ष्मिर्टी श्रीनवेदे अन्यवर्गाचे देखका राज्ये प्रीय स्थापन और the market that being on Appen Hangs र्गात कर देखा। सरकार प्राचारी अवकारी ने नेपानहार क्षान्त्रके स्थान करते। अस्तरेत्र हर और ग्यून्येनी अन्यक्रमध्ये क्रम्पर १५१५ क्रमचे ५५ममे अन्य marati from few, dated transfer and a कर्मको इच्छात प्रकार रूपये औरमा प्रकार अपूर्ण अवन नेवा व्यूरकार और तरेव कावपूर्ण कर्र विश्व : इन्मेकर्व अस चौक्रमे अवसानी सीर्वार वृत्त्रियांकरी केल के ,कार्य में का ने के के के के नामा प्राप्त किया। प्रयोधने अस्तारो नामान् वर्तनपुननी व्यापके अन्तरी हैक्टोडियोची मीडिय व्यापेट किने क्रीव्या रेक्ष्म जिल्हा युद्ध के कालो अन्तर्वेश होते और उन्नेत प्रकृत क्षत्रिकृतको अस्त्राची अस्त्राची अस्त्रिका प्रकारीक कार होने हैं है जेटी निवृत्त कार प्रकृत क्षाने क्षान्य कालो सरका क्षान करेने।

हे हिमोर तीर व्यक्ति अनवन् न्यवनन्त्रे कृत्र ही अवक्र°भी क्षेत्रक क्षेत्र किया है। क्ष्म के यह है कि j क्षानाके अधिक भागत विमुद्ध समझ अवक है। क्यू बेरबंच क्या वृक्षित्रकांच क्या प्राप्त हर्या विकास विश्वविक्यों करी पाने हैं। उन्हों क्यू अबेर क्षेत्र क्षेत्रकोंने इस क्रमान्त्री पूर्व अर्थर राजी है। स्थितिको क्रम स्वर्गिक क्रम इनको पुरस्त करने पार्टिय । प्राचीन प्राप्तनी परमान् वेदनामार्थ क्ष्मी प्राप्तकार पूर्व भी मुद्रे सुमान के (अध्याप र

#### नहडपुरावाकी बक्तः क्रोतः परम्परा, भगवान् विक्युद्वारा अपने स्वक्रपका वर्णन तक मरुडजीको पुराणसंहिताके प्रजयनका बरदान

**व्यक्तिने पुन: बदा—(दे कृत्वे कारव!) अन्त्रो** पहल्य राजनीते विष्युक्तको स्थानन इस देव महत्रकार्यको किस प्रकार सुमान था? यह सब अस हमें विभिन्न कुल्लेको कुल करें।

कृतको सोरो-- एक का पुनिवंधे सभ में कारिकाल मन के। व्यक्ति कर्न-सर्वे म्यानी निवत नगन्त स्थानन पूर्व कर्तन हुआ। कर्ने प्रचान करके में नहींपर केंद्र गया और उन मुसेक्स्से मैंने मूळ-हे ज्यानवी? जन परनेका कार्यन् वीप्रतिके अन्तर्य और कार्यको तृष्टि आदिको पूर्व कुछते, क्लोक में कामा है कि तान उसी पान पुरस्का बहुत कर के हैं और इस वर्गकों अन्यत्वा परिवृत्त थी अपन्ते हैं। है विकास सि व्यवस्थित जाने का रेजी विकास की से उन्होंने कुछने को कुछ करा के, बढ़ सब में अन्य प्रातीयों कह रहा है, पूर्वे।

ब्यानकीने बाहा-हे कृतने ब्यानकी क्रिय प्रचल कर एवं इकारोत एक अल्डिनं क्या मुक्ते इस प्राचनी कम बढ़ी थे, उसे प्रकर में नवदन्त्रापुराचको सुनक हैं मार सर (वसे) मेर्ने

सुराजीने पूछा—(है भगवन्) सहाजीने देगाँव पान और प्रभावति रक्षावीतः आपने किया प्रवारके परिच सर्व सारकार बारनेवाले पुरानको कहा क?

ब्बालजीने कहा- एक यह कर, इस उस पुन आहि ज्वीवर्गके साथ में क्वानोकर्ने निकल्प सेवकाओंके क्या राजा और उम्में प्रचारकर मेंने प्रचंक की कि है हमी! आप वर्षे सारवाम ब्यामेकी कृपा करें।

ब्ह्याची केले —यह परवक्तपुरूष क्या सबै सम्बोध कानून है। इस्तेन करने जन्मन् निर्मान तथा ऐसाओं पीत स्टरेंच (रित्य) और मुहले जिल प्रमान हमें कहा ना, उसी क्यात में भी प्रत्या वर्णन अवसे कर का है।

व्यक्तवीने ब्रह्म-नावान बीवारि जन्म देनोंक कर सहरेगको किस प्रकारके संरक्त और पहान अर्थ कारणनेवाले इस गर्कान्यन्त्रनाचे नृत्रच च? हे क्यून को का सूच्ये।

क्षाराजी बोली - एक कर इन्हारि देवलऔर साथ मैं केलाक्कांतर पहुँच नवा। वहाँ मेंने देखा कि कारेब सहर

्यतः त्राच्ये अवल्ये निया है। मेरे प्रयान करके उत्तरे पुरा—हे सर्वाचन। जान किस रेक्क प्रमूप कर हो है? में हो करने औरिष्ठ अन्य क्रिको ऐक्सको नहीं नारक है। इस सभी देखकाओंके साथ कर पान कारतानकी कारोबर्ड मेरी इंच्छा है। असे अस्य उसका पर्नत करें

श्रीकपूर्वाचे कहानांचे कहा—ने हो सर्वप्रस्थानक सर्वकारी, सर्वकार, सार्व स्त्रीवारीक इरापने अवस्थित संस्था का क्षेत्र का राज्य विकास कर करत है। है फिल्क । कही किन्तुकी अध्यक्त करनेके रिप्ते में सरोरमें भाग तथा जिएका बटाब्ट करण करके उत्तकारणाँ निवा रहता है। को कर्ननकरक, कार्याल, आहे।, निरुधन हर्ष करनाथ है, जो निर्मल (बुद्ध) क्या परित्र हेमल्यान है, मैं इन्हों परमप्त परमेका भारतम् ब्रीहरिका भारत करत है इस सरकार (बीरिन्मु)-के विश्वने इसके कर करावर इन सर्वाची पुरुष पारिये।

विकास सामान्य कार्यका सामा है। प्राप्तकारण विकास समूर्ग काम् प्रस्ति को जात है जब प्रकारने अपनेको उन्होंको सरको करके में उन्होंका किया करता है। किन कांभूनेकार्वे सम्बन्धः, रकोगुन एवं समोगुन एक सुर्वे अवस्थित अधिकोषे संबंध विद्यालय गाउँ हैं। से हमार नेत, हका चान, हका बंध तक हैंद्र नुख्ये नुख्ये हैं, जे कुरको से कुछ, स्कूतने से स्कूत, गुल्ने मुख्य और पुन्तीर्थ पुन्तकर तथा केहीर्थ भी बेहतन हैं, जो जन्मेंके कर सत्य और सत्यकर्ण कड़े तमे हैं औ (प्रत्योंनें) पुरास्तुत्य और द्विजनियोर्ने साहान है जो प्रत्यकारणे प्रपूर्वन बहरतो है में दन्हों कर उच्चलको उन्नलन करन है।

रिया सन्- अस्तन्त्रे की श्वत (सामानामा) एकावा (प्राप्तकारक) परप्रकृति हैय, क्या, राधक और काराज अर्थन करो है जिनमें क्रमें लेक क्यो हकर स्मृति होते हैं, फिल इक्क करानें क्षेत्री क्षेत्री स्वारित्वें स्कृतित होती हैं जिसका पुत्र आहे, मताव बुलोन, करिं। मकास, कामपुरस पूर्णी और देश सूर्व तथा पना है, ऐसे an (विल्ल) देवला में श्वाप करता **ई** 

विनके इंदरने कर्ण कर्ण को काल - वे सेनों होक

विकास के प्रमान विकास किया पूजा है, परन रिकार राज्यात है। मेरावार और अपूर विशवों केल पुत्र है। जोटबों को जिलके सभी अनुरोधी व्यक्तियों है और करों अनुस किस्सी मुक्ति हैं को स्थानकी है का पूर्व सर् अन्तर्भ के हैं की जनके अन्दे करण एक नार्य हरतीर हैं। हेरी प्रथ प्रत्यास्त्रा में विस्ता प्रत्या है।

रिक्ट कर्म करूप नेजने पूर्व और पूक्त और कारण है। रिम्बंड कार्याने कृतिकोकी कार्याने दिखानीकी और सामान्य स्थानिक पूर्व हो है। जिस सामेनाके सर्व क्षीनार्ग क्षेत्र प्रवासन्त त्राव संस्मृत्योग क्षाप्ति हुआ है प्राप्त देवाची में अक्टबर करना है। कर संस्थानकी अने क्रम क्रमें रूप रूप क्रमें स्थापित स्थाप क्रमें कर क्रमें।

प्रकारोने क्या—} मार्ग्य प्रचीत कर्मा गर्थ हर रेख को करेन केट्रोमों निवस करोबने परान्त विन्तुको प्रकार काफे इसकी महिनक इस कार नंत्रके मानक मुल्लेको इन्हरूनी देवलानीक जान में भी साहित विकास को पाना । महामाना कामी पाना अन्योगक साथी हुए कार जाररपालकार केंग्यूमी क्षेत्रके करके ( स्ट्री) विकास करने १७ करा—है देवेका है हो। क्या इस सकती पर errii fiz wire traffetu (f. 184 wire faz (f. 1864 कोच नक बीच पुत्र हैं ? किम क्रमेंबे के बाम रेग्य मेनूर तेले हैं ? वेदन कार्येद हुना जिल निकारिये हरकर विका नर्गात पुरस्ते और दिश अन्यत्मा से प्रयम होते हैं। त्र (श्राक्त का कारण केल हैं। किन देखी हार हर कार्यको पुर्वे हुई है और और उस अन्यक्त जन्म वार्य है। 4 फिन किन अवस्थित भारत करने हैं ? क्रायकार्यों का निश्व किया देखते तरित होता है? अने प्रतिकर्ण संस मान प्राचनक वित्र हेचने इंप्लीन होते हैं और यह बच - कुरुवालक करना - विकाद केवली क्रिकेटल के 7 के और उस मने पेरवर्ष कर कर से से सम्बद्ध हैं हमें करा और उनके राज्य की पार्च-पूर्ण प्राप्तान्य राज्य प्राप्तान्यके निवयमें भी जलनेकी कृष्य करें

ब्रह्माल काव्यन किव्यूने महावी इस प्रतिकासि क्रमान्य कर्ण अस्तरी अधिके स्थानन्त्र अवत और derive from the sector features are taken प्रमारसे) दिया -

अवितिके समामा—के स्थापित विकास की प्राथम की प्राथम की

क्य देवंके साम आर उसका समय करें-में हो अन्ये राज्या देश ("में ही पाने लोगीका ज्यानो है। ऐस्पेक्ट में हो जोना पूज्य और अप्रेस्टिन स्पृष्ट कर्त केन (-१ वर में ही गुम्बेर्ड पूर्व्य होका हते केम पनि प्रदान केरल हैं ऐसे इस निका और महाकानों मंत्रुह प्रोच्या है जिला. मैं ही इस संस्थानी निर्माणक मृत कारत है। में हो जाराओं रचन करनेकार्य है। है सहर। में हो पूर्णक निवड और वर्गकों सब करक है। मैं ही कार आहेते कार्य अवसेने होता अहित पुरस्कारक कारत करक है। में हो कहा है। में हो बचका अर्थ है और में की पूर्व करने बालके हता प्राप्त प्रतिकारत पान नाम है। की हो जाने अधिकों पूर्व को है और मैं ही बनाविर को हैं, में को बोर्क प्राप्त बोर्क और पूरण है। प्राप्त बोर्क का करवार्थ में ही है। क्या और सामान्या विकर भी में ही हैं, इस प्रात्तक सम्बद्ध पढ़ते की ही समान है और है को एक पूछा है। है ही चीन और और मीधाय इस्तरक कर देश ( है का अबल पुष्पके रूपना और रक्षांतंत्रकः कावान आदि कर कुछ में ही हैं है जिला। A 41 march de Co A 41 physiotropic Co A 41 स्थाप्राच्या है। में औ एक और प्राचेन्य हैं, में और अहा है है के अन्तर्भवरूप है एक है है कई इंब्रेस अल्पासन { \* # maj app {: \* # m { \* # # m { में ही प्रकार है, में ही जाने करों और अन्तर्वेक स्थान पर्त है है जर है से पान नियम स्वेत निर्मित प्रधानन सम

Cold at and was not tree for क्रमेन काली प्रतिकास प्रधान प्राप्त कालो क्रमानी हुए की है अवका में में उसमें समानों में हु रिक्ट रिक्ष पर्या कर का कि जान मुख्ये अनीह का की ही। का कार प्राप्त कार — है होंगे प्राप्त के पेर प्राप्त विकासी कर्ता कर दिन्ह है। है देवर अन्य प्रयूप होना

मूर्व कर कर प्रदान की कि मैं प्राची मीनका रूप्ता प्राच करने कर हा कई और बीचे (क्लोबी कर) कर्षी क्रमान्त्र पुत्र का को वे सरक क्रम का को पहल and super selected units after weight fielded करने बार्च है की का किए प्रकार पुरस्त की कर रपकार हो नहीं देख ही करोबों कुछ की।

क्षेत्रिकंतु क्षेत्रकं 🕳 🕏 प्रवेशनक परस्य । अन्यने क्षेत्र्य पर

माँगा है. वैसा ही मब कुछ होगा आप नागोंकी टामलखे

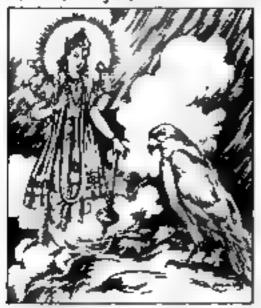

अपनी माल विकासको मुख करना सकेने . सभी देवताओंको स्रोतकर अपन ग्रहण करनेमें आपको सफलता प्राप्त होगी क्तपन लक्तिसम्यन होकर आप मेरे बाहन होंगे। विचोंके विज्ञानको सन्दि भी आपको जन्त होगी। मेरी कृपासे आप

नेरे ही बाहात्म्यको कहनेवाली पुराण-संहिताका हणबन करेंगे। येस जेस्त स्वरूप कहा गया है, जैसा हो आपने भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रजीत वह पुराणसीहता आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी

है जिनतामुख जिस प्रकार देव-देवोंके कथा मैं ऐसर्व और बोक्समें विकास है, उसी इकार है गरफ। सभी पराजीमें यह गरुडपहापराण भी समाति अधित करेगा। जैसे विश्वमें मेरा कार्तन होता है. बैसे ही यरुडके नामसे व्यपका भी संकोतन होता है पश्चित्रह अब आप पेस प्राप्त करके बसे चुराजका प्रचयन करें

के रूप भेरे द्वार थड़ करदान दिये जानेके कद इसी सम्बन्धमें करवप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुउने इसी पुराणको उन्हें सुनाया करूपयने इस गरुडमहापुराणका सदल करके गारुबोविकाके बलसे एक जले हुए वृक्तको भी जोवित कर दिया था। गरवाने स्वयं , भी) इसी निक्रके द्वारा अनेक प्राणियोंको जोवित किया था। यहि 💤 हे स्थाप्त मह जप करने जोरप गारुढी पराविद्या है है कहा मेरे स्वकपसे परिपूर्ण गरुबद्धारा कडे गये इस गरुबम्बापुराणको उत्तर होते। (अस्माप २)

#### गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विवयोंका निरूपण

सुराजीने कहा है लीनक जिस गरुद्रमहापुराणको ब्रह्म और जिबने भगवान विकास, यनिवंत स्वासने ब्रह्मसे और बैंने क्याससे सुना था, उसे ही इस नैमियारण्यमें आन सबको 🖣 सुन्त रहा हूँ। इस गरुडमङ्गपुराणके प्रारम्भमें सर्गवर्णन तदयन्तर देवार्णन, तीषमाहारम्थ, भूषनपुत्तन्त, मन्त्रतर कर्णभर्म, आश्रप्रधर्म, दानभर्ग, राजधर्म, कानहार, **वत. वंशा**नुवरित, विदानपूर्वक अहा*झ आ*युर्वेद, प्रसार, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और मगवान विष्णकी मापानव एवं सहज लोलाओंको जिल्लारपूर्वज कहा गवा 🛊 भगवान् बास्यदेवके अनुग्रहसे इस गरुडमहाप्राजके इफ्टेहररेप्पें बीगरूड सब प्रकारसे अत्यन्त सामर्थवान् हो गमें और उसके प्रभावसे उन्होंके बाहन बनकर वे सुद्दि. रिधाति तथा प्रत्यको कारण भी बन गये। देवोंको जीतकर

(अपनी खताको दासकासे मुख बरानेके लिये) अपृत प्रपन करनेमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की।

जिन भगवान् विष्णुके उदरमें सम्पूर्ण ब्रह्मावड निवासन है. उनको श्रधाको भी उन्होंने (अपनी भक्तिमें) सान्त किया जिनके दर्शन का स्थरमक्कारी सर्वोका विकास हो जारेव हैं, जिस मारुव्यन्त्रके क्लारे कहाव महिने जले हर वृक्षको भी जीवित कर दिया का, बनी इंग्लिप गरुइने इस गरुइम्हाप्रालका वर्षन बीकरण्यसे किया च।

हे जीनक ! यह बोमदगर हमहापूराण अत्यन्त पवित्र तक याउ करनेपर सब कुछ प्रवान करनेपाला है। व्यासतीको नपस्कार करके मैं बनावत् उसे कह रहा हूँ आप सन उसको सुर्वे (अध्याम ३)

## 

महाकी कोली--- हे जनकोत्र आप जाते. प्रतिकारी, क्षेत्र, मामाना पर्य केम्बनुपरित -- इस सम्बद्ध विस्तरापूर्वक कर्मन करें

क्षीहरिये सहा— है नह? वर्ग आदिये साथ ही क्षणेका नक कार्मभागी नृष्टि रिनारि हमें क्षेत्रकांत्र कार्म्यम् विकृति नकारत क्षीडाका अस वै क्षण करिया, इसकी आप नृति।

राज्यायम् अपने उत्तान से सामृदेश प्रकारणकारः प्राणात्मः प्रशासः और देशांध्येष हैं तथा इस प्रमण्डा पृष्टि निर्मात एवं प्रशासने कार्य हैं त्या जान को कृत पृष्ट अपूर्ट हैं इन प्रशासनकार हो व्याच और अवस्था स्थापन है। ये हो पूर्ण एवं कालाकार्य निर्माण हैं निर्मा प्रमण काला होता काला है उसी प्रमण व्याचनकार्य प्रशासन् विच्या और अवस्थानकार्य काला एवं पूर्ण (जिल्हास प्रमण्डा को हाता होता है उन्हों सीत्याहोंको आप भी करें

देन परमान्या परमेकाका कार्य और अन्य नहीं है के ही कार्यको कार्य कार्यकानो अपना पुरस्केतन हैं इस्तें परमेक्षण अन्यानको इत्याँग होती है और इन्होंके आन्या पुरस्त भी इत्यान होता है इस अन्यान हक्तिके मृद्धि मृद्धिने मन मनमें आकास आकासको सामु समुखे हैंस् नेत्रमं जन्य और जनसे मुधियोकी इत्यांन हुई है।

हे कर इसके प्रसान गिरम्बा अगा उत्तम हुआ इस अगड़ने वं इस् स्मानं इतिहा होकर सन्तन्त्री सृष्टिके सिने सर्वप्रया सरीर करण करने हैं। सर्वन्तर कर्तुक इडाके सपने सरीर अरमकर रखेनुकके साध्यमे उन्हीं देवने इस करावर विश्वको स्तर्टि को

देव अन्य वय नगुन्नेसर्वय यह सन्पूर्ण करण उसी अगरने विद्यालन है से ही परणान्या स्वयं सहा स्वयः, के सन्दे जन्मको सरकार करने हैं, विज्ञाननों अन्यको रक्षा करने हैं और अन्यने संपूर्ण जिनको सन्दर्भ से ही देख सरदर करने हैं इस प्रकार एकसाप से ही परनेश्वर सहसके सारने जूनि विज्ञाने सन्दर्भ और साम्यालको समय में ही मराइका कर्ष पराचवार अपने होंगोंके पराच्या पृथ्वितीया उद्धार कार्य है है स्मृत्य संक्षेत्रमें ही में देखारियों कृतिया कर्षण कर हता है, अप उसकी हुने। इसकी पहले इस परानेवारों स्वायास्थ्यों कृति होंगों है। या स्वायंत्रम उसी संक्ष्मा विकास है। एक प्राप्तामां अप, एवं, पान्य, अपने और अपने-न्यी क्षाप्रीयंत्री पूर्क दिलीय प्रति है। इसे पूल-पर्ण कहा क्षमा है। (इस पक्ष सम्बद्धारों में पूर्वत्ये, करा हैया प्राप्त स्थायंत्रमा अपने पहान्त्रीयों पूर्वत होती है। बीचना सेवारिक पर्ण है इसमें क्षमीया एवं क्षमीयायेक्यों पूर्वत अपने है इससीयों इसे देखिक भी बादा प्राप्त है। इसकी अपने है इससीयों होती है, यह क्षमा-कार्य है। प्रति वर्ष प्रमुख्य कर्ण है। क्षमा

करके करने सन्तर्भ कानुको विश्वपू सर्तर है। भूतिक सन्तर

निर्मक सर्ग करा जाना है इसमें निर्मक जोता । पर्यु पानी आदि असे हैं इसके पत्नम् अव्यक्तिनोधी मुद्दे इसमें है इस करे वर्गकों देव सर्ग को बढ़ा गांव है। स्टब्सन आपनी सर्ग क्रावंकतीरोक होता है। बढ़ी ब्यून सर्ग है

और पुश्रादि नवायरोको एका काल गांव है। चीवारी सर्ग

अवदर्भ अनुवाद कामक वर्ग है। यह स्वर्थिक और वामिक्य मुनोने संगुक्त है इन अब्द सर्गमें चीच वैक्ट-वर्ग और तीन अकृत वर्ग कहे तथे हैं। बीचन कामक वर्ग गर्ज वर्ग है। इसमें अकृत और वैकृत दोनों कृतियों निवासन रहती हैं

हे का देवीने लेका स्थानां वर्षण प्रकारणी सृष्टि नारी गर्नी है। इहि कारी समय कहाती (समय प्रकार) व्यवसङ्ग्र अन्यत्व हुव कदनका हैव अनुद, विद और मनुष्य-इक सर्वकाहरूका क्रदूर्वन हुआ।

इसके यह जल ब्रांटको इच्छाचे उन्होंने अपने मनको सृष्टि-कार्यने बंदाय किया पृष्टि कार्यने प्रमुप डोनेक प्रधानको ब्रह्मको सर्वापुणका प्रमुखंब हुआ अब-ब्रुटको अधिनायका रक्षापेकार्य ब्रह्मको सङ्घाचे सर्वापुणको पुष्ट कर्यनक हुए है स्रह्म ब्रह्मका ब्रह्मने दस क्षापुणको पुष्ट क्रिका चरित्रका विकास से इस क्षापिको विकासी हुई समोगुणको स्वापी स्वापी स्वापी

 <sup>&</sup>quot;सन्तर-अपन असल स्थल कियेष् पान स्वास है इसे 'सम्बन्धित कहने हैं इस्तिन्त यह परिचारत कियेष्ट्रण'स संदेश साथ है इस्ता हुए साथ नहें हुए अन्य आहिया हुन्छे इस्ता पंड में यह (हुन्हें निवार) नाम्यों संपाल होता है.

२ - कश्मेलेला' सब्द रेवामऑपन बायक है, क्लीक इचका अकार-बंबल क्रमानों और बोस है।

अधोक्षकोता अन्य मनुष्योक्त कावन है क्योंक हुएक अवतर बोच्का अवस्थ । गोपको अन्य होत्य है।

क्षत्रिका कम भागम का निम्मा हम एडिसम बृहियो वेक्कार एक और सभाव बहुत ही इसना हुए।

है जिला। उनके कर सम्बनुष्यक्षी मानके रायम होनेक इक्क्पी स्थापे पुरुषे देखा रूपन हुए उदगना स्थ इन्होंने सन्वतृत्व सर्वान्ता अपने इस सर्गन्या चीरवान विकास प्रकार दिल्ला प्रमुख्य हुआ प्रजीतने स्तीर्थ अपूर्ण और दिनमें देवना अभिन्न प्रश्वितको उसे हैं। उनके पक्षत् व्यक्तके उस्त सारिक्य हारीओं किनुगर्गेओं डायीन हुई।

इसके कर क्टाने हम रच स्थितक स्थीतक चीरमान करनेका सध्यक्ती इत्यनि हुई से दिन और र्शान्ते कम अवस्थित रहने 🛊 ल्ट्निन प्रक्रमे रजेनर करीयो पहुंच्योचा क्रमुओब हुआ। यस क्रक्टमे इसका चीत्यम किया हो इससे म्लेक्स (१९७८)का । इसक हुई जो प्रचलनको चलने जन्मे साने हैं, स्वीतन्त, रहि, दिन और सन्त्रक भी कारों इस ब्रह्मके ही ज़रीर है

सन्दर्भ संदर्भ राजेनुकान सरीरके सामाने कुछ और ब्रोपका जन्म हुन। इसके कर बक्तने ही भूग मानने अपूर एवं एवं यस वीने व्यवेकाने प्रकृती मध्य कर्मको प्रमाण हुई। राजनीति रक्षणी करण राजको कार तक और धक्रमके कारण मध्येको स्था नामकी प्रसिद्ध करण हो। सरम्बा क्रकार्य केलोने अने क्रमा बूध। ब्रह्मके केल उनके मिलो क्षेत्रे निरुक्त पुरु पुरुक निकार आक्या हो नवे—यही सर्वय है। इसी सर्वय गरिन्दरेश के बाज दर्वे वर्ष करा गया दर्क कर **अ**राजे क्रोपने पुलेका कम दृशः - इस्तिनने इर क्राधिनो

क्रोभको साम अभिक होती है 🤉 छदनना सहस्ये गन्धरीको इत्यप्ति हुई। प्रथम करने हुए हम सभीका जन्म हुआ मा इम्मीनने इन्हें पत्थनं और अध्यतको सम्मीन प्राप्त हुई।

रानो बार प्रवार्थन सहस्ये क्या:स्थलने स्थलं और बुर्लेक प्रत्यम दृश्यः प्रत्ये मुक्तमे लग्न, प्रदा भागमे संस्थ कर्ष करणे ही, कैर-करणे इत्योगीक अंध कोरत, हैंट और नेहको प्राथित हो। इसके रोजरेंके करण पूरण एक श्रीवर्षिका ऋदुर्धन दुःशाः

मी जब पूर्व-में मेना मीनाः है गेरी समा और गर्म क्रम्म पहुंचने जले हैं। अब मुक्तमें यान पत्रभोको सुन्ने । इन कन कन्द्रभागि व्यक्ते सावदः विसक्त व्यक्तिर) पश्च दूर्गा से मूर्गाकले डीवी हत्यी जीवे वंदर चीचने करी इस्ते कव्यक्रमारे राजका और व्यक्ते मरीतृत नीन (जन्म दुन्) हैं।

राम संक्राफे मुखरि वार्ग मुखरेंचे संख्य वर्षम् अस तक अवर्थ—हम चार वंटीका अनुवर्धन हुआ उनकि कुल्लमे क्रमान भूगाओं से स्वीत्य, क्रम भारती वेच्या नवा रेगेमे जुड़ उत्पन्न हुए। उसके कर एकर्पि काराजेंके निर्दे क्राम्बेस अधियोके निर्म ह्यानोक्त क्षेत्रपति निर्म सामनोक्त और सुरक्षि निर्म सन्धर्यनोकका विश्वीम किया उन्होंने ही ब्रह्मचर्गायोक निर्मे क्वालंक स्वध्यंतित तृहस्त्रकाया क्या क्रान्यमे जीतीके जिल्ले क्राप्तानानेक सन्तरभाषां विकेत स्थापितीय और संपर्धन पत श्वारपृष्ट्रण सर्वेष विचाल कार्यसमी पात समेगियपॅकि निषे अध्यक्तिभाग निर्धाण क्रिया । अध्यक्त र

### मानस सृष्टि वर्णने, दक्ष ब्रजापनिद्वारा निवृत्यर्मसे सृष्टिका विस्तार

क्षीरानि पुरः बहा—हे सः इधानी। इक्षाने नामांकां मानेक्टने कारक प्रमाशिकी मृद्धि अन्तर कृष्टि विकास कार्यकर्भ सामा पुर्वेको सुन्ने को उत्तर्भ क्ष्मी बद्द सह बाक्त बातान, भूगु बार्ग्यम्य स्टेंग बद्धा मार्गिन क्षत्रि अधिका पुरस्तान, पूर्णक क्षत्रु ब्योच्या और पारत्या क्युओन हरणा काम की महिन्दू अर्थनावाद कामाद

श्राचन, मुक्तीनन जन्दर को दीन नामक (मार रियुक्त । इस्कार हुए पुत्र व्यक्तिकातीर मात्र विकृत्यों ने प्रकार नेप विद्याल अकृतिक और प्रेय कर पृत्तिका है

कामनपरि क्याक र्यक्त अंतुरेने देशनेनामा दश प्रमाणीन और यान औनुरोने इनको भागांका जन्म हुआ राज्यांनी अपने उस कारी। तथां अंग्य पुत्र नक्ष्यांकार्य

रिवर्ण का लीए अपने पर की पर राजन है। इसे दुविसे अगान अगान का है। दिनाने अपने एक्ट प्रथम अगानक है। है

पात पार्ट ऐक्स हैं में बार्ट निर्म एक इंसे हैं। काम एकका इस नाम है नेब्र पर प्रदान क्रमक निर्म प्रवादी कामन करनेकार ने भारतारी अनेवा रखते हैं उसे दुरियों नातारों अध्याप यह यस काहता प्राचित खाला। को दूस के हा सकता है। उसके रेप व क्रमंद ३ ६१ ५ - का क्रम्मन्यम् थे एका है

अन्यात्रीको उत्पन्न किथा और उन्हें इसको बनस पुत्रोंको मनर्थित कर दियाः उन्होंने स्तरी चनक पुत्रीका विचाह **इंडके क्या किया, उनमें इंडके असंदार महापरफायालने** पुत्रोंकी पत्थांस दुई।

दशने आराधारण जनवती जुन्दर लक्षणींकानी खगारि नामक पुत्री भूगुको समर्थित की, जिससे भूगुके भाग और विधाल बामक हो पुत्र हुए उसी खबातिये धारकान् न्यापणको को स्रो पायक करो हैं उनको भी उत्पत्ति हुई प्रन कोके राध्ये प्रतिने करा और उन्कर शामके हा पुत्रोंको उत्पन्न किया 🖁

मकरमा नतुके आगति और निर्वात प्राप्तशासी हो कत्यार्थं हुई, जिनका निकाह भुगुपुत्र भाषा और विभासके माध हुआ। उन दोनोंने एक एक भूतका जन्म हुआ।। आर्थानक गभने भारतने प्रत्य और निर्मातक गभने विभानाने मुक्तरहु" को उत्पन्न किया। उन्हें मृक्तरहुने नहानुनि मार्कणकेयको उत्पन्ति हुई

मर्गिनकी चर्च सम्भूतिने पीलंगाल गानक एक पुत्रको बन्त दिल उन बहात्व चौचनसके से पुत्र हुए जिस्स नाम निरम्भ और सर्पर है

ऑड्रायने दक्कन्स स्पृतिसे अनेक पुत्र और सिनीकली. कुट्ट, राक्षा उच्च अनुकारि कामक च्या अन्यओंको जन्म दिख

अनम्याने आधिने चन्द्रमा, दुर्वामा द्वं मोगी दक्तत्रेय ऋषक तीन पुत्रोको अल्बन्त किन्द्रः पुलस्त्यको पत्ने डीतिसे रन्तेली जनक पुत्र हुआ। इत्यापीर पुरस्कारी को बायसे कर्मक अर्थनीय सम्ब क्षीत्रक्यू नामक तीम बुध क्षेत्रक्य हुए। क्रमको पने सुर्यातमे माठ हत्या, क्रालीक्षरण व्यक्तिकी उन्होंन हुई ने सभी ऋश्वीताः अञ्चलको सरिवासकाने तका देदोप्पधान सूर्यक्ष समान सेजस्की हैं।

व्यक्तिको पत्री कर्जाने रण, नन क्रभ्नेताहु सरण, अनम नुगया और शुक्र के सास पुत्र हुए। में सभी सप्तर्वि मे

है हर उस दक्ष प्रकार्यातने हारीरधारी अग्निको स्थाहा करक पुत्री प्रतान की भी। इस स्वाहादेवीने अग्निदेक्ते 'क्कक रज्ञान रूप सूर्वि समक ओजन्मी सीन पुत्रीको प्रका विराध

्रदशकाना स्वधाने विमारेते येना तथा बैतरकी नामकानी दो चुप्रिमोको जन्म दिवा चे दोनों कन्मार्च 'ब्रह्मकदिनी। वीं नेकका विकास विकासको साम हुआ। हिमायानी मैनमें मैक्क जनक पुत्र उत्पन किया का तथा गीरी (फर्वती - प्रथमे प्रॉमद पुत्रीको उत्पन्न किया, जो पूर्वजन्मी सरी थीं।

हे फिल उद्यानन भग्यान् इद्याने अपने ही सम्बन गुनवाले न्यायन्त्रुय संगुक्ते जन्म दिया और उन्हें प्रजानकर्तक कार्यमें नियुक्त किया। उन्हों बद्धारे देवी सनस्यका आविभवि हुआ। सर्ववैभवसम्बन्ध सहराज स्वावंग्यूच प्रमुपे बंपस्थके प्रभावमे गर्म सुद्धे तपरिचर्ग उम सनसम्ब कपक कन्याको राजेकरके छहक किथा, जिसमें क्रिकार और इल्लिकर केवक दो पुत्र तक प्रसृद्धि आकृति और देवहृति न्त्रमकी तीन पुष्टिपॉन्स जन्म हुआ। इनमॅले मनुने आकृति नामक कन्यका विवाह प्रकारति कवि के लाभ विराहः प्रमृति तथा देवकृति क्रमकः दश्च एवं कर्रममुनिको उद्यन की गर्नी

र्गायसे यत्र और दक्षिणाकः जन्म हुआ। यत्रमे दक्षिणके बारह पुत्र हुए, जो व्हायलकाली वान (देनराम विशेष) के बाबसे प्रसिद्ध हैं

रथ प्रजासीत्वे (प्रमृतिसे) चौबीस क्षेत्र करवाओंको उत्पत्ति की। उन कन्याओं ने बद्धा लक्ष्मी, पृति, तुरि चुरि, मेथा. किया, बुद्धि सम्बा, बबु मान्ति, ब्रांद्ध और बीर्न न्यमची को तेरह कन्याएँ थीं, उनको फ्यांके रूपमें द्रविभाषे पुत्र धर्मने स्वीकार किया इसके बाद तेथ से क्यारि, वर्त्त, सम्भूदि, स्यूरि, प्रीति, क्षण, मन्त्रीत्, अनमुख कर्जा स्वाहा और स्वश्न व्ययक स्वाह कन्नाई मीं उनका विकास प्रापता मुनिश्रेष्ठ मृतु, महादेव मरीचि, अहिरा पुरस्ता, पुरस्त, कनु, स्तीर परित्र, अहि और च्चिगमंकि साम हुआ।

ब्रद्धाने काम, लक्ष्मीने वर्ष, शृतिने नियम, तुहिने मेतीय तम्ब पृष्टिने जीपको उत्तम्भ किया। मेथारे कृतकः तथा क्रियाने दण्डा तथ और विकास मानक मीन पूर्वेका करन हुआ। कृद्धिने घोधको, लग्जने विनयको, बहुने व्यवस्थय

पानक रक्तान और मुर्ग्य गामक पीन आंदारों कही नहीं हैं। इसमें विद्युप्त कामाओं आहे को पानक तथा मत्याको इतका आहि को प्रकार का अंदर्भ है और की का कुई प्रकार है **यह अधि (फाक्क) अहै। कहराता है**--

कारण कारणान्ध्र मुख्यान्द्रश्च ने का निकास प्रथम कराइ सेवृत कारक स्मृत र

मक्षानं एकं जुब मुक्तिकारकारके स्कृतः कुमधुरण पूर्वविधान ५३ १५ १६

कारणावन कारणाव इसं सामित्रे बस्त उत्तर हुए। वे सभी पर्यके पुत्र हैं। उन्होंने वहाँका अपने ब्रामांका वहाँकात कर दिया। वे ही पर्यके पुत्र कामको क्योका कर होते हैं। उन्होंने वहाँका अपने ब्रामांका वहाँकात कर दिया। वे ही पर्यके पुत्र कामको क्योका कर होते हैं। उन्होंने वहाँका क्यों क्योंका पर्यों उत्तर हुई और हुई कहा भना है।

दस प्रजापतिने किसी सनय अक्षणेश-वज्ञवा अनुहान किया। इस वज्ञमें सद और सतीके अगिरिक निम्नातिन दक्षके सभी जानाता जयनी परिवर्गके माथ उपस्थित हुए ऐसा देखकर विका कुलाये ही सती की इस यहाँ जा पहुँची किंतु बड़ी जपने पिता दक्षके द्वारा किये गये तिरस्कारपूर्ण व्यवहारको देखकर उनसे न रहा गमा और उन्होंने बहाँकर अपने जानोंका परित्याण कर दिया। वे ही साती पुन डिमालको नेनाके गर्नमें उत्तम्म हुई और गौरोके नामने प्रशिद्ध होकर राज्युको कर्ता वनी सदननार उनसे गर्नारा और कार्तिकेच हुए। (महाके देहन्यागने) अन्यन्त हुद्ध क्रातिकार्यो भूत्रदेश विशाकपाणि भगवान् सङ्काने बद्धाव विश्वास करके उस दक्को वह जान दिया कि तुम भूतके बंदामें मनुष्य होकर कर्म करम करोगे। (अध्याय ५)

#### धूबवंश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओंकी सन्ततियोंका वर्णन

मीहरिने ( कासे ) कहा — वक्तनपदकी मुस्ति नानक प्रवासे बतन और सुनीति चनवाली आर्थाने भूव नानक पूर्व बल्ला हुआ, बननें मुखने देखींके चारदकी कृषको ज्ञाना वपदेशके द्वारा देखामिदेश भगवान् कन्नवंतको आरायन काके क्षेत्र स्थान क्रान्त किया

न्यान क्या क्या क्या क्या नुसके नहावस्तातली एवं पराक्रमशील रिलाट नामका पुत्र हुआ उससे बार्यानवाहि नामक पुत्रको उत्पति हुई। उससे उद्यमने नामक पुत्रने जन्म लिया उसके दिवजान नामक पुत्रने जन्म लिया उसके क्याब मनुकी क्याति क्राम को थी। उस क्याब मनुसे रूप उत्पन्त हुआ स्वतन्तर उसके भी ऐक्यंसम्मन सङ्ग नामवाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्रसे केम (जेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं वर्णमुत्र का। नुनियंकि हारा किये गर्व कुसामानसे उस अथवी जेनको मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र अथव करनेके लिये त्यस्मियोंने उसके कर- मामका मन्यम् किया, जिसके एक पुत्र हुआ, जो अरमना छोटा और कुम्मवर्णका था। मुनियोंने उससे कहा 'स्त्र निकार करनेके लिये क्या हुई। और यह विन्यावस्त्रमें निकार करनेके लिये क्या हुई।

और यह विक्रायकार्य निकास करनेके सिथे कहा गया। तदननार तम मुनियोंने पुन कम बेनके दाष्ट्रिने प्रायका बन्यन किया। इस कन्यन कर्यसे बेनको विष्णुका वानसका भारत करनेकाना जुब नामका पुत्र हुआ। राजा वृथ्ने प्रजाकी जोवन-रक्षाके सिथे वृधियोंका दोहन किया कस पुत्रकका सनार्थन मानक एक पुत्र व्या इससे इत्यिक्षीन नामक पुत्रकी कार्यात हुई इस हविधानका पुत्र क्रावीनकाई हुआ

संस्थानम् अनि २

वो पृथियोका एककार सक्षात् था। उसने लवक समृद्रकी
पुत्री सामुद्रकि साम विवाद किया उस प्रामीनवर्धिते
सामुद्रीने दस पृत्रीको कम दिया थे सभी प्रामेतस प्रामानके
धनुमेंदर्वे निकास हुए धर्माकरणमें निरात हाते हुए इन लोगोंने
दस इन्द्रा नवीतक जरावे निकास होका अन्यास करिन तक्षात्र की (त्रास्त्रको प्रशासते) प्रामानके यह प्राप्त करिकाले अन् सर्पानकोका कियाइ मारिक कामक करावाने दुआ।
शिवके सामने प्रसा दक्षाने इसी मारिकाके गर्भने प्रा-

वन्त प्रकृत किया। देवने केवले पहले जान प्रकारको नानम प्रमाणीको सृष्टि को, किंतु नहारोकके शापसे उन मानक संतानीको अभिवृद्धि नहीं हुई अतः उन प्रवापतिने 'स्त्री पुस्त के संयोगसे डोनेकलो मैनूनी सृष्टिको उच्चा की इसके कार दक्षने प्रवापति बीएनको पुर्ध अस्तिकतिके स्त्रथ कियाइ किया। इस अधिकतीके राधंके उन दक्षके इनार पुत्र उपस्त हुए। तरदके उपरेशसे ने कभी पृत्रिकोको स्त्रीन सौनाको काननेके लिये निकल्प पहे, किंतु पुन व्यास भूती आने

वे इर इस इकार एवं इकार पुत्रीके वह हो जानेवर दक्षने पुर इकार पुत्रीको जन्म दिका। वे इस्से सक्ताव सामने प्रसिद्ध हुए। इस सोगोंने को अपने कहे भारतीके स्मान्य हो अनुसाम किया पुत्रीके ऐसे विकासको टेखका (कुद्ध) दक्षने नारदको साम दे दिवा कि 'तूनों की (मुक्तीपर) जन्म लेख होगह।' अनः साद करमपमुनिके पुत्रकार्य हुए।

इसके बाद रक्ष प्रजापतिने अपिक्यीसे साठ करवती कन्याओंको जन्म दिख जिनमेंसे इन्होंने हो कन्याओंका \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विकाद अभिन्यक साथ किया। उनके द्वारा हो कन्यती में लेखे लोकोक व्याप्ती हैं कुळाडू इस कन्याई धर्म, चीदा कन्याई कामन तथ शहरोग करवर्ग पदकार्य से गर्ने हे स्वादेव । इसके **१८८९ रक्ष्मे व्यारम्म, अनुमार्गः विरामय तथा यहार समय** का कनात्रक निवा अंदर्शक का विका

दश प्रजानीनों कुल्लेबको सुप्रश्न और गण पानव सम्बक्षेत्रे प्रदान विकास अन्तर्भात, पणु, पार्ग, शामा भनुष्यो, कारको सङ्गरण, बूदर्ग, सध्य उच्च विश्वा– मैं धर्मको दय परिवर्ग यही राज्ये 💲 🚜 मैं कृत्रपानको र्यावकाके क्रानंत्रों भी कड़का है उनके साम है— आरेटीन, বিলৈ হবু কলেন জন্মৰ নিচিত্ৰ সুনি, কৰু আনকং इस, इसंध्यः विक्ला, जुरवि और काम।

हे जा ( ( अनंबर्ध कार्य ) विकास विकेश और माध्याने क्रम्पराजीको उत्तरीत हुई है। मनकारिये मानवान पद बन्ने (१४७) वनुगर्नक अनिभंग दुआ है सहर कन्त्री (इंटर) भागु और सहयंत्री पृद्धांगानीकी उत्योग पूर्व । राज्याने क्षेत्र एक कार्याने कार्यार्थिकक क्षेत्र हुआ और ≈हरूको स्थापक बहुत्त्वस प्रदृष्टेव हार

अप पूर्व और वर्ग स्थापन अगर कर्न्य गर्क प्रमाण : मैं अन्य पनु वाने गये हैं। आगर्क मेंगुनिंद पन, बाज और अमेर कावक कर पूर पूर्व पूर्व पुरस्का भारतम् प्रत्यक्ता प्रत्य हुन। जो गोनके नेताना है। प्रोचके पुरस्तपर्गे भगवान वर्षा दृष्, जिल्ली कृतको ही मनुष्यं वर्षमधी होता है। सर्वहराओं काथे वृद्धिण पूर क्रमानक रितरितः प्राप्त और उपन्य क्रमानाने पुत्र क्रमान हुए। अभिन्त्रा प्रयोग पर रिम्म है। अभिन्न और सिम्बर्ग कुर्मानक क्या अविद्यालयोंने कार्यक हो पुत्र प्राप्तन हुन। क्रमा । अभिनः के पुत्र कृत्या है जिल्ली क्रमान जनकरमञ्जू हुई की कृतिकाओं के परिकार् पुत्र करिये हुन्हें कारिकेट भी कहा काल है। इनके समझ विराह्म और नैक्केन पानक क्षेत्र जन्म क्षेत्रे वर्त भी है।

क्रा के देवला के उन्हें का बाद नहीं है। सब का है। प्रभावकार्य निवास राजित्य विकासका पत्र बृत्यः विकासके महामानम् अभिन्तः अधिकेन न्यक्त तथ कालमी तर में कर दूर हुए। नेपाली विश्वपार प्राप्त एक साम्परको पृत्र हुआ हा स्थापन प्रत्यक्ष अक्षात्रिम कृष्यक्षी राज्यु कार्या विम मुख्यान अने और बचलों ने प्यान से की ली है।

कल्लको वर्ष अधिको हाटक कृषीयो उत्तरि हुई है इन्हें विष्णु सक्त, अनंब, कता, त्यह, पूज, विकासन्, स्त्रीचन निष्ठ करण अञ्चल्प तथा पर प्रकारिक है। पै हो हारण आहित्य करे कर्म है।

्रितीयम् परवपुर्वनाष्ट्रे

रेबियो आदि में प्रसिद्ध संबर्धन काम है से संब क्षेत्र (चन्द्रमः) वरं चीवर्षं हैं। दिनिषं नर्पत्रे हिरणकारित् और विरम्बक प्रथम से पूर्व प्रथम पूर्व क्या निर्देश कामध्ये एक कन्या भी हुई, डिजाब्ड विचाद विश्वविधिक क्षत्र हुआ। विरामकवित्ये महापरक्षत्रमानी का पुत्र हुए दर्भवे पार अनुबाद ( अनुबाद ) इत्य ( हृतः । स्वयः ( स्वयः ) नव अंदर्द (स्थान:) हैं। इस्ते प्रदार विम्युकारण अवके कानो प्रतिद्ध हुत्त । महारके अवकृतन्तु विर्देश और कानाम क्या नीत दुन हुए। अक्रमों पुत्र विशेषण हुए। विशेषणां क्रीनको उत्पन्नि हुई। है कुरमन्त्रका व्यक्ति की पुत्र हुए, विकार काल के लेख है।

देशनक्ष्यके तन्त्रे पुर सहस्रकात् वे अन्ते का अपूर सुनी पुरस्तानम्, नामान्, नामान् वन नामान् है। दन्ते दिन्धं जहर, स्रवेन्छ जहाँगर, काँगर

क्रमा १६७६ कार्य, क्रम क्रांग लगे, कुरवर्ग कुलेना व्याप्त और प्राप्तनी विश्ववित प्रत्य पुर विकास द्वेषः।

न्यभंद्रकी कन्य मुख्य तथा कुरवर्षकी दुनी सन्तिक में उसके अधिक उसे उपराचने और उपनित पनाने के सन्त नेत्र वान्तर्ग हुई।

बैक्नाची है पृथ्विं की। उसके पन पुलेख पन कारावर का इस होगी करन सीधानवार्तांगरी सन्तातीका निका मोनिक पुत्र कारको कम हुआ था। इन दोनीने नंत्र हरता है। बार जनम हुन्। कारको हर पुर्वेची र्पलेक् और कलबड़ कहा गया है।

निर्दार्शनोत्ते पुर्वाच्य सन्त्र निर्दिक्तमे हुआ। उत्तेत कर मंत्र अन्य अन्यत् वर कार्यन, कार्यः स्पृष् हरका समुख्य, अस्त, क्या क्या कारणा है।

च्यात्रे प्रान्ते विकासमात्र काम क्रेमोनो उत्पन्न हो क्रमाने वान्यानुबक्तमान छ। कान्यानीका जन्म हुआ क्राने क्य मुक्ते प्रांते कर्या, मुक्तेची, सुन्ति और मुक्तिक हैं

हराने हम, जान का जानांक प्रांतको कार्यार क्रमान हुए। क्षेत्रिये क्षेत्र (आजः अलीके प्रापः मृश्विकके मृत्य (गीध) जुम्बिले जलका परिचल तथा सुग्रीबीले अश्व. जन परुट्गानीने एकक्लोले. हिन्सीत, विकारित, क्युन्मीति, क्रियोले. क्युन्मीति, क्युन्मिति, क्युन्मिति,

विन्ताके गर्भसे गरुक और अरून नामक दो विन्नात पुत्र हुए। मुस्सके गर्भसे अपरिक्ति वेजसम्मन सहस्रों सप्तेको इत्यति हुई। कहूसे भी अस्त्रिक्त वेजस्थी सहस्रों सर्व हुए इन सभी सर्वोमें प्रधान सर्व सेच, वासुकि, क्रक्ष, सहु, तेव, नहाक्य, कम्बल, अस्त्रार, प्रशाब, नाग, कर्कोटक और पनताब हैं इस सर्वसमृहको क्रोपसे परिपूर्ण जानें। इन सभीके को नहे दक्षि हैं।

कोधाने बहाबली दिशाचीको इत्यन्न किया सुर्राधिसे गावीं और वैसीका जन्म हुआ इरासे समस्त बुध, लतः-बल्लारी और गुलीकी उत्पत्ति हुई

खगासे वक राजस, मुनिसे (नृत्व वन कानेवाली) अफराएँ तक आरिहासे परम सत्त्वज्ञान्यन्य गन्धर्य अन्यन्य हुए दिलिसे मसन् नामक उनकास देवीका सन्य दुआ

### देवपूजा-विधान, विकारपूजरेपयोगी वजनाभमण्डल, विकारदेश तथा लक्ष्मी पूजा

सीवृषिने कहा -हे स्ट. धर्म, अर्थ, काम और जोख प्रदान करनेवाली मूर्यांट देवोंकी पूजका में वर्षन करता हूँ हे वृषभभवन प्रहदेवताओंके आसनकी पूजकर निम्न मन्त्रों—

के का सूर्वपूर्तके। के द्वां को का सूर्वाय नकः। के संस्था परः। के सङ्ग्याय परः। के सुधाय परः। के सूद्रायंत्रके परः। के संस्था परः। के सर्वक्षाय परः—से कासनः आवाहनः पद्यः अर्थः, आधानः स्वानः मेस्नः, प्रजीवनीतः, गन्धः, पूजः भूषः दीषः, नगरकारः प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि दवकारीको प्रदान करके सूर्वाद प्रहोंको पूजा करनी वाहिने।

अ हां जिलाव नक-नाम आसमको पुनाकर की हां जिलाकृति जिलाव नकः नामसे अध्यक्तार को और साधक जिलाकृति सर्वप्रकान को हां इटकाव काः। को ही जिलाव कावा। को हुं जिलावे काद। को हैं अवकाव है। को ही नेप्रकाव बीवट् को हा अकाव काः - इन सम्बोधे वस्तुन्यास करे सामस्वान् - को हां सखीआधार काः। को ही जानरेवाय काः। को है अवोगाय काः। को है सम्बागाय काः। को ही ज्य परर्गणीये एकप्योसंत हिन्यति, विप्योसंत कार्र्मीत एकपृत्त, हिन्नूक तथा परायक्ताली विस्तृत्त— इन सार्योक्त एक गण है इंट्र्क्, सद्क् अन्यद्क् प्रतिसद्क् निय, सिन्नत, सुमित वासवाले महताका परम प्रविक्तम्प्रम इसर गण है कार्यक्त, सार्याका, पुत्रेच, सेनीका, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, अधिमान, वासवाल, वासवाल,

ने सभी उनकास मस्त्यान भगवान् विष्णुके ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्योदि राह तक वर्षु आदि इन्हीं बीहरिका पूजन करते हैं (अध्याप ६)

इंजानसम्बद्धः— ६२ मन्त्रीसे शिवके पीची मुखीको नमस्कार करक जाहिये।

इसी प्रकार विष्णुपुताने 🖈 वानुबुक्तसम्ब 🖚 गरासे भगवान् विष्णुके आसनको पूजा करे और — 🗈 चालुदेकन्तीने कार । ३५ औ ३५ वर्गी अनुसी कार्मुरीका पतः ३५ वर्ग ३५ क्यों भागको संपूर्णनाथ कर: ३५ औं ३५ पने भागको प्रश्नामा परः । ३६ ३० ३६ वर्गे भगवते अधिवद्धाय परः — इन मन्त्रोके द्वारा साधक इरिके चतुर्व्यक्को नमन को उसके बाद- 🚁 मारावासक वकः। 呑 तत्तव्यक्रको 🕶ः। 🕉 हूं विकास करत । 🕹 ही उसे अवस्ते प्रतिदास कर 🐠 भू अने क्यो भक्तने नराहाय कर अने के दें में में केलोबाय प्रयान प्रकेषों को ने सुदर्शनाय प्रयान अने को के के में नदाने कर । इने से ले में हो का कुल करने कर। इके में में भी है जिसे पर- अभ्यो है में हो पहुनी पर: । अभ्यो में में में में मन्तराताये कर । ३५ में दें में जीवस्ताव पर: । ३५ में में भे में मील्पाय कार । इके मुक्ताओं कार । इके इन्हादिक्यों कार । इके विकासनेकार वन- इन मनोंसे भगवान् श्रीहरीके अवतारों, अपूर्धों एवं कहन आदिको नमस्कार करते हुए उन्हें अस्तनादि उपचार प्रदान करने चाहिये

हे वृष्ण्याचा माम्यान् विष्णुकी स्त्रीक देवी सरस्मतीकी महत्त्वकारियी पूजामें केंक ही सरस्मती गयः इस माजसे देवी सरस्मतीको नमस्मारकर निष्ण माजीसे महजूनकस करना चाहिये:--

क्षेत्र हो हमकाय नगः । क्षेत्र ही जिससे नगः । क्षेत्र हूं जिस्हार्थ नगः । क्षेत्र है कावकाय नगः । क्षेत्र ही नेप्रवचाय नगः । क्षेत्र हः अस्ताय नगः ।

इसी प्रकार शब्ध, ऋदि, कला, सेथा, तुष्टि, युद्ध प्रभा तबा मति – ये जो सरस्वतीदेवीकी आठ शक्तियाँ हैं, इनका पुजन निम्न नाममन्त्रीसे करें –

के ही अक्षाने कर । के ही अक्षाने कर । के ही बताने कर । के ही नेवाने कर । के ही सुले कर । के ही पुरसे कर । के ही प्रथमें कर । के ही सुले कर ।

[इन सर्वेक्षणिको पूजा करनेके पश्चातः] सेनपास्य, गूंक और परम गुरुका ३५ होनकात्मक पतः। ३५ मुक्क्षको मकः। ३६ परमगुरुको पतः— इन मनोस्से नगरकार करना काहिये।

तदनन्तर कमलक्षासनी सरस्वतीदेवीको आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिये चूजनके अपन्तर सूर्वादि देवताओंकि लिये प्रवृक्त होनेवाले सन्त्रोंसे उनका यविच्यरोहण करना चाहिये।

श्रीहरिने कहा—हे तिव! भगवान् विज्युकी विशेष पृथ्वके तिवे चौच इकारके रंगीसे को हुए चूर्णके द्वारा कंत्रकथ मण्डलका निर्माण करना चाहिये, जो सोलह सभान कोहकोंसे संग्रक हो

वजनाथः मण्डल बन्तका सबसे पहले त्यास करे और उसके बाद भगवानु औहरीकी मृजा करे। इदमके मध्यमें

भगवान् विष्णु, कच्छने सङ्गर्यन, सिरपर प्रयुक्त, सिवा-भानमें अनितद्ध, सम्पूर्ण सरीरमें बद्धा तथा दोनों हाथोंमें बीधरका न्यास करें। सम्पतात् आई विष्णु: (मैं ही विष्णु है)—ऐसा ध्यान करते हुए पद्यके कर्णिका पायमें मणवान् बीहरिको स्वाचना करें। इस्ते प्रकार मध्यरतके पूर्वमें सङ्गर्यन,

दक्षिणमें प्रकृत्त, पश्चिममें अनिरुद्ध और उत्तरमें बहाकी

म्बाधना करे। बदननार ईतानकोषमें श्रीधर वका पूर्वादि

दिशाओं में इन्हारि देवोंकी स्थापन करनी पाहिये। यथा पूर्व दिशार्थे अभे इन्हाब नवः मन्त्रमे इन्द्र अधिकक्षेत्रमें दिकार्षे ( के कुनेतव नक्षः नजसे) कुनेर और ईस्वनकोणमें ( के ईसावाब क्यः मजसे) ईसल नामक दिक्सलको स्वापना करे। उसके बाद उन सभी देवोंकी गन्धादि उपकरिक इसा पूजा करनी वाहिये इससे साधक परमपदको प्राप्त को जाता है।

( 🖈 अन्तवे पर: मन्त्रमे) अनिन, दक्षिण दिशामें ( 💤

क्याब एक मन्त्रसे) वभ, नैतंहचकोलमें ( 🗈 नितंहाचे एक

मन्त्रसे) निर्देशी, पश्चिम दिसामें (ॐ महमान मनः मन्त्रसे) बहस, बायकोणमें (ॐ बायबे स्वः मन्त्रसे) बायु, इतर

ब्रीहरिये पुष: कहा के हत! दीकित शिष्यको बस्त्रसे अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्निमें देवलको मूलमन्त्रसे एक सी आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये है हद! पुत्र- लाभके लिये द्विगुण (दो सी सोलक) साधकांसदिको निमित्त त्रिगुण (तीन सी चौनीस) और मोक जांदाको कामनासे देशिक (उपदेश आजार्य) को चाहिये कि वह चतुर्गृण (चार सी बसीस) आहुतियाँ इसी विक्यु-मन्त्रसे प्रदान करे।

विद्वान देशिकको सबसे पहले भगवानुका ध्यान करना

बाहिये तदनसर वे बावजी कला (वं बोळ मन्त्र) से हिस्पोंकी स्थिति, आग्नेन कला (वं बोळ मन्त्रके) हाथ उनकी मनस्ताप-बेदना तथा बास्य कसा (वं बीज मन्त्र) से इदमको स्थिति (धमेकी अधिरुचि) को विचार करें इसके बाद देशिकको उस परम तेजमें आन्मतेकका निशेष करके बोक्समा और परमात्माके ऐका अर्थात् अभेद-जानका किनान करना चाहिये। तदनन्तर ने आकान तस्वमें 'अकार'का म्यानकर हारीरमें स्थित अन्य कारणभूत चानु

अपन, जल तया पृथिको वालका विन्तन करें इस प्रकार प्रजन (अन्वार)- मन्त्रका विन्तन करते हुए प्रापंक कारणभूत तस्त्रोंपर जो स्त्रथक विजय प्राप्त करता है, यह सरीरधारी होनेके कारण दस प्रकारमध्यके जानकार्य सरीरको प्रहण कर लेता है। अत है वृथभध्यक । अपने अन्त-करणमें दस सूक्ष्म सरीरधारी (क्षेत्रज्ञ) ज्ञानको उत्पन्न करके प्रत्येक मदाभूतको उसोमें संपृक्त करनेका प्रमान करना काहिये। पण्डानहर्दके निर्माणमें जो सोग जसमयं है वे मात्र

पण्डलादिके निर्माणमें जो सोग असमये हैं वे भाव बानसमण्डलको करूपना करके भगवान् औहरिका पूजन करें। [सरोरमें बहातोबाँदिको करूपना को गयी है

ى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ يايىنىڭ يايىنىڭ يايىنىڭ يايىنىڭ يايىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ يايىنىڭ ي अतप्रव] उसी क्रमसे वह (म्हनस-मण्डल भी) चम हारोंसे यक है। हायको पच नवा अंतृलियोंको प्रवपत कहा गया है। हथेली उस पदाकी कर्षिका है और नख उसके केरार हैं। इसलिये साधकको इस हायकवी कमलमें सुर्य, कर, इन्द्र, अपिन तथा वमसहित बोहरिका स्थान करके उनकी पूजा करनी ऋहिये।

उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हायको जिञ्चके सिरपर रखे. [क्योंकि हाथमें विक्यु विद्यमान रहते हैं, अतः ] यह हाय स्वयं विष्णुः स्वकृप है। उस डायके स्परीमायसे शिष्यके समस्त पाप विनष्ट हो जाते है। तदनन्तर गुरु कियाकी विधिवन् पूजा को और उस शिध्यका नामकरण करे।

श्रीहरिते ( रुद्रसे ) कहा — [ अब मैं ] सिद्धि प्राप्त करनेके लिए स्थण्डल आदिमें की जानेवाली श्रीलक्ष्मीकी पुत्रके सम्बन्धमें कह रहा हैं। सबसे पहले 🕉 🛍 🗊 महालक्ष्ये चयः — यह कहका साधक — जो भी भू में जी #: '- इन बोजमन्त्रींसे क्रमक इदम, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्रमें इस प्रकारसे वहकृत्यास को-

' 🕹 आं हुद्रपाद चयः । 와 भी हिस्से स्वाहा । 🕸 🥸 शिक्षाचे वरद्। ॐ में समजाय हुन्। ॐ भी नेववपाय चौषद्। ३० शः अस्ताय फद्।'

सामनारत भक्तको अञ्चन्यास करके असनसहित क्रीमहालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये।

इसके कद कर प्रकारके वर्णीये अनुरक्षित पदागर्भ चार हार और चौंसह प्रकोडोंसे युक्त मण्डलके मध्य सक्सी और उनके अङ्गोका एक कोन्नमें दुनों, एक एवं गुरुका, तदनन्तर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तस्पर साधक अग्नि अप्रदि कोचोंमें खेत्रपाल देवींकी पूजा करके हवन करे तत्पक्षात् वह—'३८ घं रं इं इरीयहासक्त्री चनः इस महामन्त्रसे पूर्व उल्लिखन परिवारके सहित त्रीमहालक्ष्मीदेवीका पूजन करे

तदनन्तर उस साधकको 'ॐ सी ससवत्ये चर-।' 'ॐ हाँ सी सरस्वापै गनः।' 'ॐ हाँ वद वद कामादिनि स्वाहा।', 'ळ ही सरस्वली तमः'— ३२ मन्त्रोंको कहकार सरस्वतीको नमस्कार करना चाहिये

(সাধরণ ৩—१०)

मीहरिने ( संदूर्से ) कहा: -- ( गरुडने ) करवर ऋषिको **बो नवस्पृहकी पूजाका वर्णन स्**नाया वा, उसको (अब) मैं कह रहा हूँ, आप सुनै।

साधक सबसे पहले [योग-क्रियाके द्वारा] जीवात्पाकी मस्तक, नाभि और ्इट्यरूपी] आकाश नामक तत्वमें प्रविष्ट करे। तदनन्तर वह 'ई (इस अग्नियीक) यन्त्रसे पाइभीविक संरीरका सोधन करे उसके बाद वह वं' (इस वाप्) चीजमन्त्रते उस सम्पूर्ण शरीरके लयकी भावना करे। तत्पश्चात् यह 'लं इस कीजमन्त्रसे चराचर क्रमतः (के स्वय उस विलीन हुए शरीर) के सम्प्लावित होनेकी भावना करे। उसके बाद वह 'सं' इस बीजमन्त्रसे मृतः स्वयंमें अपरत्वकी भावना करे तदनन्तर [अमृतके] मुद्बुद्देंके बोच 'मैं ही पीताम्बाधारी चतुर्भूज भगवान् श्रीहरि

#### भवव्युहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण

हैं' ऐसा मानकर उन्तरभवत्त्वके ध्यानमें निमन्त्र हो आधा। इसके बाद शरीर तथा हाथमें तीन प्रकारका भन्त-न्यास करना चाहिये। पहले ह्वदशाक्षर बीजयन्त्रसे, तदनन्तर कहे गये बीजमन्त्रसे न्यास और बादमें बहङ्गन्यास करे। इससे साधक साभाव भारावणस्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अङ्ग्रहसे प्रारम्भकर मध्यमः अङ्गुलिपर्यन्त न्यास की उसके बाद वह पुनः मध्य अङ्गृतिचर ही दो बीजपन्त्रसे न्यास करके पुनः हरीरके विभिन्न अङ्गॉपर न्यास करे क्रमतः इदय, सिर, शिखा, कलच, मुख, नेत्र, उदर और पोठ भागसे अङ्गन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाय, दोनों आनु और दोनों पैरॉमें भी न्यास करना चाहिये

तदनन्तर अपने दोनों हाधीको कमलबत् आकृति प्रदान करके उसके मध्य भागमें दोनों अङ्गुष्टीको सीनिविष्ट करे।

र समस्य हरीरको इसके आवरक करिंक अस्त्र की करूपना दोखें हावाँमें की जाती है

शनकत् उसी मुदाकृतिमें परमतायम्बामप, अभागव, सर्वे का भगवान् नारमचन्त्र भितम धरे

इसके बाद इन्हीं बीजनन्त्रोंने क्रमक सर्वती आहि अञ्चलियों ने त्यास करके नवाकन मिर, नेत्र, मुख, कच्छ, इदन, नाभि, गुहर, जानुहन तक सदहयमें भी न्यास करना चारिये।

नीवनजोते दोनों हाजोंने त्यस तथ पहजुत्यस करके सम्पूर्ण शरीरमें त्यास करना चाहिये। यह अनुप्रते कतिहा अञ्चलित्य प्रीय योजधनोंसे न्यस करे उसके बाद हारके मध्य-मार्ग पेटक बीवनाओं त्यास करनेवा विधान है। अञ्चन्यासमें भी इसी झानसे इदय-चलाने इदय, मस्तकने मसक् शिक्षाने शिक्षा, योगी सक प्रदेशने करण, नेपहणमें नेप तथा होनी हाथींने अस्य-पीचन-प्रकी समित्र कान महिने।

करणकर उन्हों बीचकजोंने दिलाजोंको जीवबद्ध काके क्राचन पुजनको क्रिया क्रारम्भ करे. सबसे पहले एकार्याचन होकर इसकी अपने हटवर्गे योगर्गतका प्लान करण काशिये। उसके कद यह आन्नेकारिसे पूर्व दिशाओं में वकालय धर्म, जान, बैरान्य और ऐश्वर्यको विन्तरत करके कुर्वादे दिशाओं में अध्यादिका न्यान करे : वधा — अध्यक्तीनमें 🏗 अर्थन कर, , नैशंहरको कर्ने " 🔉 हात्राच कर, ", कपुर्योकनें '🕰 वैसन्त्रम स्क:' और इंसानकोणनें '💤 ऐक्कांन नकः' पूर्व दिखार्ग (अ) अवस्थित काः , दक्षिण दिखार्मे (अ) अञ्चलक करः , जीवन दिशाने "अने अवेरान्याय परः तथा उत्तर दिशानें 'अने अनेक्षणीय नक 'कंक्षणा न्यास करे

साथक इस इकार इन न्यान विधियोंने आफ्लादित अपने शरीरको आराध्यका पीठ और स्वर्वको उसीका स्वकृत संदर्भका पूर्वाभिन्तु इन्ता अवस्थाने स्थित होका अकल भगवान विकास अपनेने प्रतिश्वत करे। तदनन्तर अवस्था सरोवरमें उत्थान क्रथाको और इटी हुई कर्निकामे क्क जलकावाले आहाँ दिवाओं वे इसरित केत अहदल कमलका भ्यान करे

सम्बद्धात् साधकको क्यार्यदारिके बन्धीसे सूर्व कर तमा अप्निम्बक्य मण्डलाँका क्रमण एकके क्रपर एकका ध्यान करना चाहिने। उसके बाद वह पुर्वादि दिशाओं में

पान्तान केलवके पान ही अवधिका किनलादि शक्तिकोको अहदल कमनक विन्त्रम करके वर्षे प्रक्रिको कर्निकार्वे स्थापित करे।

इस प्रकार प्रकार करके उस सामकाओ जोगनीठाओं विविचत पूजा करनी चाहिने। सावकात् वह पूपः मन्त्री मगलन् निष्णुक। अङ्गसदित जान्यद्वनकर [जल मीगर्गवर्गे उन्हें ] प्रतिकृत करें। क्यान्तर प्रवादि चलें दिलाओं है अवस्थितं कर्न्टल-कमलपर इटकट्रिक्क करण काहिये। कनलके क्षत्रभागमें तथा को लीका अन्यनलका न्यस करे। मर्थात् उत्तके पूर्व दशलें 'क्रायक पक:' दक्षिण दशलें 'जिस्से स्वाहा' पश्चिम दलमें 'जिस्क्राचे करद' उत्तर दलमें 'कारकार हुन्' नध्यमें नेतडकार बीक्ट्' एक कोनमें अस्ताव कर्' कहकर जास करना कविने।

सम्बद्धन् पूर्वरि दिलाओं ने मन्त्राम सङ्घर्षम आदिके मीजवन्त्रीको विज्ञान करनेका विधान है। सरननर सह पूर्व और प्रवित्त दिसको द्वारत 'अंध वैकोक्स करू काका वैक्तेयको प्रतिक्रित करे। उसके कद रक्षिण द्वरक के मुदर्शका कार्य, के सहस्रात्त्व कार्य का उपलब्ध करके इक्त अर्गेवाले मुदर्शन बक्तको वह स्वापन करे। तदनकर दक्षिण द्वारक "क्षी क्षित्र क्षाः मनके श्रीका न्यास करके उत्तर द्वापर 🗈 लक्ष्में क्य:' बन्दले लक्ष्मीको प्रतिहित करे।

साधकको इसके बाद अतर दिलाने 'अन् कहार्थ करा' ननासे गता. कोजॉर्ने '३७ शक्काबे करः जनासे शक्का नास करना भारिने

तत्पक्षात् उन विष्णुदेवके दोनों और आपूर्धोका न्यास करना चाहिने निद्वान साधक दक्षिणकी और लाई (धनन) तमा देवके वार्यों और इस , मानी, का न्यास को इसी प्रकार दोनों भागोंने साहत और वर्गका नकत की

तदनना यह साधक मण्डलके मध्य दिशानेटके अनुस्तर पुर्वाद दिशाओं वे इन्हादि स्तेकचलोंको प्रतिक्षित की और उनके आवृशीको भी स्वापित करे। उसके बाद विद्वान नायकको अयरको और 'क्षेत्र स्वान्ते कर्ता सन्तर्भ बहुत तथा नीचेकी और '45 अवश्वाक ककः' कन्त्रके अनन्तरंज्या न्यस करना चाहिये

इस प्रकार साथक नाथी देवींका नाम एवं श्वाप करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्दाका प्रदर्शन करे। अप्रतिचक्क होना प्रमान मुद्दा है। इसके प्रवर्शनमें संख ही देवलिक्कि हो जाती है शूलरी वरिश्ती मुद्दा है और जीनदी मुद्धा हरणानका है इस मुद्दानें वार्थ हामकी मुद्दीने दाहिने हामके और्द्रेको वरिश्वर वार्थ हामकी मुद्दीने दाहिने हामके और्द्रेको वरिश्वर वार्थ हामके और्द्रेको जान्य उक्षणे हुए हरणान्याचे अंत्यन रक्षण वाहिने। व्यह पूजाने मृतिभेरते हन जीन मुद्दाओंको व्यवस्था मुद्दा काम नाम है। दोनों हामोगें और्द्रेको व्यवस्था वाहिन और्द्रिकोंको काश्वर झामता. इन्हें गुक्त करनेसे बाठ मुद्दार्ग कार्या है।

दोनों अवंके जेंगुठोंके अपने कंपने प्राणकी नंध्यक्ष, अनिमक्ष सच्च चनित्र जेंगुलिकोंकी मेंचेकी और शुक्षाकर को मुद्रा कंपनी जाती हैं. उसकी 'गरिमंद-मुद्रा' कंदते हैं साहिते प्रापके अपर कीर कीर पुत्रानेकी 'मानाई' पुद्रा' कंदते हैं भगवान् चरकको सद्य हो का दिय है। दोनों मुद्रियोंको उन्तर रखकर अन्यतः एक एक अन्यतः संबेध खोलकों ब्रह्म स्वाध अंगुलिकोंकी पुत्र मुद्री बाँध से यह 'अञ्चलका' कंपनाति है साधकको इन मुद्री बाँध से यह 'अञ्चलका' दानों दिक्तानोंकी निर्मे करना चाहिते

भगवान् वास्ट्रेंग, बन्यान, प्रयुक्त तथा अनिरुद्ध इत्याः प्रयम, द्वितीय, सुनीय और प्रतृत्वं देव स्थानके अधिकारी देव हैं। साधकको अर्थ श्रे वास्ट्रेंग्यय प्रयः सन्तरी वास्ट्रेंग, अर्थ श्रे व्याप्त प्रयः सन्तरी कनश्य, 'अर्थ श्रे व्यक्तिया प्रयः' सन्तरी प्रयुक्त तथा अर्थ शः अनिरुद्धाण प्रयः' सन्तरी अनिरुद्धको वृत्य करनी व्यक्तिने ।

ॐकार साम्ब्र, है, हो तक भू-ये भीव हानसः नारायमः कातः विल्लु, नार्तिक और महायदा यगवन्तके वीजवन्त हैं इसरिन्ते सामवं—'ॐ मरावस्तव पनः मन्त्रके मनवान् नारायमः 'ॐ समाद् सहस्ते पक्त' मन्त्रमे

<u>प्रत्यक्तात्र प्रत्यक्त स्था है विका</u> जान एवं भ्यान करके ज्यायोगि करता. ॐ है विकास कर प्रजान विक्यु ॐ ही उनकी पूजा करें और उनके सामने उनको ही मुस्तकः ज्यासंक्षण कर मन्त्रसे नर्गमत तथा 'ॐ पू: व्यानसाहाय इसमी पूजा करें और उनके सामने उनको ही मुस्तकः ज्यासंक्षण कर मन्त्रसे नर्गमत तथा 'ॐ पू: व्यानसाहाय इसमीन करें। अञ्चालिकः क्रोप प्रचय पूरा है। इसके पक: कन्त्रसे अस्टिवसहका पूजन करे।

> उपर्युक्त इन मी देशलाओं (अनुदेश कलातन, प्रयुक्त, अतिरुद्ध, नरायम, प्राप्त, निष्णु, नरिमंद रामा नदानराड) (नवस्मुद्ध, नरा वर्ण क्षायस केत. अरुण, प्रतिदागए पीत. गीत, स्थायल, सोवित, मेथबद स्थाय, अरिश्म्य पीत एवं पश्च पिक्स हैं अर्थात् वस्मुदेश केत, करायेग अरुण, प्रयुक्त इरिहामम् गीत, अनिरुद्ध गीता, नार्युक्त स्थाय, कहा रक्षाय, विष्णु मेथबस् स्थाय, नरिश्म अर्थिनम्ब् गीत क्ष्मा करावदेश मध्य पिक्स वर्णको देशस्त्री आधारी मुत्तेपित रहते हैं

> (अ) के इं कं कं विश्वनाकों करह, '(अ) के कं के विज्ञानकों सुदर्शन '(अ) वं के कं विज्ञानकों गरादेशी, (अ) वं सं वं क्षं के विज्ञानकों गर्दादेशी, (अ) वं सं वं कं वं विज्ञानकों विश्वनाकों हैं। कं कं इं विज्ञानकों विश्वकों '(अ) वं वं वं कं वं विज्ञानकों कुछ (अ) वं वं विज्ञानकों व्यवस्था. (अ) इं सं वीज्ञानकों सोक्ता और '(अ) के इं वं वं वीज्ञानकों करितुवविध चुक हैं (इसके अतिरिक्त) में कार्य अवना (विष्णु) हैं वे सभी उस देवाधिदेव विष्णुके सन्तु हैं।

गान कारणे गान राजा, गान कुम्मार्थ कृषि विशेष पुम्पंगरे सामा आधारे सम्बन्धा तथा राजा पुष्पं-कारणे मुर्गोपा है। राष्ट्र पूर्व कारणे कार्यक्ष समाप केर और कीरगुमार्थि नवीदिश आस्त्रके सद्धा वर्णकात है कक सहस्र सूर्योकी कार्यको सद्धा और वीवस्त्र कुन्द पुष्पंक समाप केर है। वरमारा चीव वर्णोपे पुत्र पत्त्रपर्य और अन्त्र भगवान् नेयको और स्वाय वर्णका है। निष सर्वाके रेगोचा सूर्यंग वर्डी वर्डी विध्य स्वा है वे सभी विद्युष् कार्यको कार्यक है। (भगवान् विष्णुके इन समाप्त अञ्चीको) 'पुण्डरिकाम नायक विद्याले आर्थ और क्यार्थर सम्बन्धि कर्ष पाहित्र। (अध्याम ११)

#### पूजानुक्रम-निरूपण

सीहरिने कहा— हे कर देवके पूजनका को कम है उसके सनके निष्यं पूजाविधिके कमको कहा जा रहा है सर्वप्रयम स्वधकको अन्त्र मन्त्रसे परमारनाका स्मरम करन बाहिये। तदननार यह मं रं मं स्मृं इन बीजकजोंके हारा सरोरकी सुद्धि करके अन्त्रका इस बन्त्रसे चतुर्धुन धनावान विकाल स्मर्थ ही अपनेको सान से

तत्त्वश्चात् करन्याम तका देवन्यास करे सदमन्ताः इटवर्षे योगपीठकी पृजाका विकास है जिसकी इन क्षणीते करे--

े क्षेत्र अनुस्तान पर्यः । क्षेत्र अन्तीन प्रयः । क्षेत्र इत्यान प्रयः । क्षेत्र मेराव्यान प्रयः । क्षेत्र मेराव्यान प्रयः । क्षेत्र अस्तान प्रयः । क्षेत्र प्रयान प्रयः । क्षेत्र अस्ति अस्तान प्रयः । क्षेत्र प्रयान प्रयः । क्षेत्र प्रयान प्रयः । क्षेत्र प्रयः । क्षेत्र क्ष्यान क्ष्

इसके कद साधक कविकाके मध्यमें अ वास्टेकक चन-' कहकर धगवान बाम्टेवको नगरकार करके निज्न बन्तोंसे इटबाटिन्सस करे—

आं इटकाम चनः । ई जिनसे चनः । के जिल्लामे चनः । ई कामकाम चनः । भी नेशमधान चनः । अः चन्द्र अस्ताम चनः ।'

तदननार— 'आं सङ्घर्षणाय गयः । अं प्रमुक्षण गयः । अः अभिव्यक्षण गयः । अंभ अः प्राथणाय गयः । अंभ तस्मुक्षणे गयः । अंभ हुं विकास गयः । श्री गर्वस्थित गयः । भूषंत्रकृत गयः ।— इन यन्त्रीसं संकर्षण आदि स्वृहदंशीको नगरकार करे

तत्पक्षत् स्वभक्ष निम्न मन्त्रीमे भगवान् विष्णुके बाहन एवं आयुधादिकी नमस्कार करे—

'कं ये जे से बैन्सेमान (ननः)। से खे के सुदर्शनाव (क्य:)) खे के के नदावें (क्य:)। ये से में क्षूं क्याबन्तवाव (क्य:)। ये डे थे ई विशे (क्य:)। ये डे से सुंद्रुवें (क्य:) में वे अगसारत्वें (क्य:)। दे से सीवन्तवाव (क्य:)। ये डे के मौरनुभाव (क्य:)। से साम्रांव (क्य:)। ई इयुनिक्यों (क्य:)। ये वार्गने (क्य:)। यो ब्राह्माव (क्य:)।

तम्प्रधान् इतः बीजमन्त्रांसे इन्द्रादि दिक्सलीको नमस्कार करणा चाहिने— ( अर्थ) सं इन्हाब सुराधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) रे आगमे प्रेमोऽधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) पद्माव क्वाधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) इं पैन्हेलच रहोऽधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) वं वरुपाय जराधिकाचे ( प्रतः )। ( अर्थ) में वरुपो क्रमाधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) ध्रां ध्रमहाब ध्रमाधिकाचे ( पन: )। ( अर्थ) इं ईसायम विद्याधिकाचे ( पन: )।

इसके बाद क्रमतः पूर्वोक इन्ह अस्ट दिकाल देवलऑके निम्न आयुर्धोको त्रमान करनेका निमान है— (३५) प्रकार (पन: )।(३५) त्रावर्ण (पन: )।(३५) दरवाय (पन: )।(३५) क्राव्यय (पन: )।(३५) पन्नय (पन: )।(३५) क्षाव्यय (पन: )।(३५) पन्नय (पन: )। (३५) विश्वास्य (पन: )।

इसके बाद भगवान् अनन्त तथा भ्र**ह्मदेवको** इस गणके प्रणाम करे—

(ॐ) सं अपनाव चातस्त्रधिकार्थ (पन.)। (ॐ) व्यं बद्धाने सर्वसोकाधिकार्थे (पन:)।

क्रम इसके बाद लाधक भगवान् बास्ट्रेंकको नगरकार कानेके दिल्के ह्राट्सकार-नन्त्रका इसेन करे, साथ ही ह्राट्सकार मनको सीजवन्त्रों और दशकर बनको नीज-बन्तोंको इस उकार पमस्कार करे--

' 🗱 नवी भगनो जासूबेच्यन नकः।'

क्षेत्र के स्वरू । क्षेत्र में स्वरू । क्षेत्र में स्वरू । क्षेत्र के स्वे स्वरू । क्षेत्र में स्वरू ।

ह्म्प्रतावर वन्त- ॐ वने भवको सामुदेशव. दर्शवर-मन्द- ॐ वने व्यवस्थाय वदः तथा अध्यक्षा सन्त- ॐ पुत्रवीशकाय व्यक्त- इन मन्त्रीका वव्यस्तिः अप करके निज्न कन्त्रमे भगवान् पुरुद्धरिकाशको नवस्थार करे—

नवाते पुण्डरीकाङ्ग नवाले विश्वकावनः। जुल्लाका कालोऽस्यु स्थापुराव कृतिसः॥

हे पुण्डरीकाकः। (काञ्चलपायः) आपको नगरकार है। हे विश्वके काग्यपुतः आपको नेस प्रथम है। हे ब्रह्मपादेव आपको नगरकार है है नहापुरुष है पूर्वकः आपको नेस प्रणाम है

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी स्तुति करके साधकको हत्तन करन चाहिने क्यनका साधक (न्हापुरुपनिका पानक) मन्त्रका विधिमृतंक एक सौ आठ कर जन करके अर्थ प्रदान करे और जिसे देन' (यह स्तोत्र ही नहापुरनॉक्स 🕏 इसी स्तोत्रमे दन सम्बान् नारायमको बारम्बर प्रचान करन चर्वाते।

तत्पक्षत् (अस्पिनको स्थापना करके) साधक उस अस्तिकेको पुरा करतेके सार हवन करे अपने (मध्यविदित) बीजक्यते रेगाधिरेव भगवान् विच्नु तथा अञ्चनतीके हार अञ्चलदि आङ्गिक देवलऑको अङ्गी बदान करे जबसे क्तले सम्बद्धिः साधकको कुण्डमें ३०कारके द्वारा (तीर रेखाओंका] उल्लेखन करना चाहिने और उसके कद पहकुरुद्धका आन्द्रवर्ण' करण चाहिते। तदनकर क्यानिधि भ्रामनपूर्वक इवनक्षण्डमें अपिन स्वाचित करके उद्याप करन अदिशे समित्रि इसको कुल करनी वाहिये।

फाले साहीचाह देव हाहाका काले अवनकर नगहरूकें उन सभीको स्थापित करे सदननार वह सम्बक्त बास्ट्रेब-मन्त्रते एक भी उच्छ कर आहरि है। संपद्धत् वह सङ्कर्षक आदि देवोंके क्षेत्रपन्तके इन कः देवोंकी भी पूजा करके अब देवलओंको तीन तीन और दिवयलोंको एक-एक आहरि प्रदान करे। उसके बाद इबल पूर्व होनेका साधकको पुनः एक्टरावित विका होकर पूर्वाहरी देनी काहिने

सदननार वह साधक 'कानीसे अनीच उस परमात्म में अपने शहरूको सीत करे और निम्नोर्लाक्क ननको बामदेव और उन सभी देवोंका विसर्जन करे-ंगका गच्छा को स्थाने का देखे निरहात:« गण्यान्तु देशसः सर्वाः स्थरकारियन्द्रितये ।

'हे देखाँघदेव भगवान् कासुदेव । अब आप उस अवने परम स्थानको प्राप्त करें, जहाँपर निर्मल (प्रकासकार परम प्रकृतः निवास है। अकुदेव, प्रकृतंपादि और इन्हादि रिक्याल आप अभी देव अपने अपने स्थानमें निवास करनेके लिये प्रस्थान करें।

सुरसेन, श्रीहरि, अच्चत, जिकिकन, चनुर्धन, चसुरेन, क्यूम्म, सङ्घर्षम और पुरुषसे बुख देवीका , एक जो समृह है उसे। क्वब्युह कान गना है। इसमें दसमें परन तत्त्वका बोग होनेसे वह श्रास्त्रक कहा करत है। इसी सबस्यहर्ने जनिकद्व तथा जनन्तका वीनिवेश होनेसे यह एकारण ज्यह ब्रदसायक कहलाता है

अङ्कित चक्रीने इस प्रचल देवकी पूजा चरनेपा यह (जाककके) पर आदिको रका करता है। असः निस्न क्योंने बक्रारिकी कुल करनी वाहिके--

के प्रकार स्थात । के विकास कात । के सुवस्था काहा । 🗈 महामकाम स्वाहा । 🖎 अस्तानकृत् हुँ कर् । 🕸 है सहस्तर है कर।

उन्दंक नन्तरें की गयी पूजा हारकाक्क्रकी पूज कही जाती है। इस इकार सम्मान की गर्ना पक्रकी पृक 'बरमें' सब प्रकारसे रथा करनेवाली तथा महानदाविकी (अञ्चल १२)

#### विष्णुपञ्जरस्तोत्र

ब्रीइरिने पुनः ऋडा —हे रन्। जन में विष्णुपन्नर नामक म्तीत्र कहता हैं। यह स्तोत्र (बद्ध हो) कल्यानकारी है उसे सूर्वे--

प्रवक्तमञ्जूषा क्षेत्रद्वैकाचे प्रकृते ज्ञुधन्। क्यों कार्स केविया क्यां पृष्ठ स्टार्शकास क्रमण प्राप्त में विक्ती कानो करने परः। यहां कमिटकी गृह्व प्रयूप्तथ नगील ने मान्यं रक्षस्य वां निष्णे सामग्रं हरसं रतः इत्त्राचारक सीनवं काले ्यूनको जन H

इसीका रहा मां निकास स्थानहं सरण नतः। क्तर्स जानने मुझे पुण्डतिकाहा रहा काम् अ इसर्पन स्टब्स भवनं कर्मक अभ्यत्रभादिक क्याले रक्ष रक्षोप्य हेलान्यं लग्यं नतः। - व्यास**्ट्र**सन्योजं य प**ट्ट**सन् ॥ बगुझ रहा माँ विकास आरमेक्यां बहानुकर'। चनस्यं सम्बद्धाः खड्ने जनस्यः नैकेलां मां च गहरू दिव्यवृत्ते पुकेलरिय् ।

अध्यक्षण जलके हुए। परिष करनेको एक हरणीय विशेष है

पद्मर भित्र अर्थ है— स्वयं अन्य विव्यक्ति अर्थेश हम अवका पत्तक है। इसिन्धे किस्तुबद्धारम्मीय कहा अन्य है।

कामनपुराल आधान १७ के अनुसार बाह्यमुक्तर नाट अनिन है

केंद्रपार्थी सम्बन्धाः श्रीवाली क्राव्यभूवराम् अ बायको रहा माँ देव हवालेक प्लोडल् है। वैक्तेचं समावक्क स्वक्तिके समाविक में आक्रमित सह नक्तेशन्त्रसम्बद्धानः विदारकार्य सम्बद्धा रहा वर्ष त्ये रकारते । अकृष्यरे क्यानुध्यं ब्यानीश क्येशस् है। कर्मानंत्रपृत्रीयु सन्त सं कार्यसम्बद्धाः कृत्या रक्षांच मां विकास नवली पुरुषोत्तर। एन्ट्र्यं सङ्ग्राच वैकानं पक्षां भ्रद्धाः पूर्व रहार्थकेसाम्बः कारणसम्ब प्रथमकः। मार्गभाषाम् स्रा केन कार्या पहिलागुर् कृष्णं रचनीयं च अत्यंत्र मुख्यस्थात्। क्तन्त्रकारो अध्यक्त सङ्ग् विकास सदाव

(ttit-tw) है गोविन्द आपको नमस्कार है अपन स्टर्शनमञ्ज लेकर पूर्व दिकाने मेरी रक्षा करें। हे मिन्से र में अलब्बी हरकर्ने 🔮 है क्याक्रम । आक्रमो मेरा नमन है। आप अपनी क्रीजेटकी नदा कालका दक्षिण दिलानें नेते छ। कर्रे हं भिक्तो ! मैं जानकी कारवर्षे हैं हे पुरुषेत्रम । जानको मेरा प्रमान है। अने सीनन्द नामक इस लेकर महिन दिसानें नेरे रक्षा करें है किन्से में जानकी सरसमें हैं। हे पुण्डाविकाश । आप राज्या जनक जनक इसमें लेकर उत्तर दिसानें नेते रक्त करें। हे कंपन्त्रम भे अवस्थी सामनें हूँ हें हरे. आपको पेरा नंबास्कार है। आप खादग, वर्ष (बाल) मादि अध्य- भरन प्रकृतकार ईस्तरकोजने नेरी रक्षा करें। है

दैन्यपितासकः मै जानको सरको है। हे बहुबहुद्ध (महामध्यः) ! आप पश्चित्रन्य नामक महासङ्ख और अनुवीय (अनुवीय) समय का कामकर अग्निकोलनें मेरी रक्षा करें। है किन्तो । में अल्पार्ध सरकारें हैं। अपने मेरी एक करें है दिन्य-सारेर भगवान तुर्निह । जान नर्गके सन्तन देवीन्यनान और चन्द्रके समान चन्त्रका साहतको धारणका नैकीनकोजने नेरी रक्षा करें है जनवान इक्डोब? आपको उचान है। अप वैज्ञानके पाला तथा कच्छने सुक्रोपित होनेवाले सीवता जानक आधुवनाने विध्यक्ति होकर कानुकोत्तर्ने मेरी रक्षा करें है जन्मदेश जान बैन्सेय नक्ष्यक जनस्य प्रोचन अस्तरिवार्ने मेरी रक्षा करें। हे अधितः। हे अध्यक्तिल अन्यको सदैन नेरा प्रमान है। हे भूगीराज । उद्ययको अन्यन्तार है। है महाबीप। जापकी जनकार है। है सम्बद्धकार नहानिक्तो । आर अनमे भाइको पहुन (१६४४)- मैस स्वीकार करके इाथ, सिर अङ्गली आदि समन्त अङ्ग-क्रमञ्जूषी पूर्व की ज़रीरकी रहा करें है पुरुषोत्तम आपको गणनंत्राहर है।

हे इंपभाव। मी प्रचीन मालने प्रवंत्रभन भागाती इंसामी कारकार्याको रक्षके रिग्वे इस विव्युवद्वार पानक सोजको कहा का इसी स्टोक्के प्रभावने उस कावानीन न्यांचे जन सम्बोको परिवास स्कार और देखाओंक निने कप्टक को हुए अन्यान स्टानॉका विनास किया थ। इस विम्पूरका पारक स्तृतिका के प्रमुख प्रतिपूर्वक कर करत है, यह तक अपने सहस्रोपर निजय प्राप्त करनेने सक्या होता है। (अध्याप १३)

#### स्वन योगका वर्णन

ब्रीहरीने कुन: बहर--- अब मैं भीग तथा मोश प्रदान करनेकले योगको कह रहा हूँ जीरिंग्मीके हुन्। स्वाचनन्त्र मो देव हैं, उन्हें ही ईबर कहा जाता है है पहेबर। उनके लिये किये जानेवाले योगको मुर्गे । यह योग समयक वार्योधा जिनासक है। नोगीको आस्त्रात्वक्ष परमाध्याको स्थापेने इस प्रकार भावना करनी चाहिये-

में ही विक्यु हैं, में ही सभीका ईबर है, में हो अनव हैं और में ही का करियों। (शोफ, बंह, बंह, कुछ, कुछ, एवं क्यिका। से स्ट्रिट हैं, मैं ही बानुदेव हैं, मैं ही बानकाथ और ब्रह्मण है। में ही सम्बन्ध प्रणियोंके हरोरने निवत स्थीनक ज्ञान्य और सन्दिक्षीयमुक्त परमान्य है। मैं ही सरीरयनंत्रे र्गित क<sup>4</sup> (संपन्न प्रवद्ध) अक्त (क्टान केन भेका) है

विकासिकानः नवस्यकानिकानः (साध्यकान्यद्वः

अकुच्या कृतिका (विकित्येक्ट्रेस)

शोकपादी कामृत्यु शृत्यकां बहुवय PERSONAL PROPERTY IN

Me Hally Anda & Cong da Lenby कोग १५३१३ - के अनुकार कारत प्रशास का है । समूर्य का अर्थ कुटका है। सीधाराज्यां देवे **ब्राप्टिका** का अंध चतन धान है काम है।

अतीत, मनके साथ पाँच इन्द्रियोमें मूल इक्तिक्रमसे स्थित मैं । स्वयं अतिनित्य (इन्द्रियाँसे अग्राह्म) होता हुआ त्रष्ट, श्रोता एवं ऋता (गन्ध प्रहम करनेकला) है

में इन्द्रियधर्मसे रहित, जनतुका सहा, नाम और फेयसे ञ्चन्य, मननजील सकके यनमें स्थित देवता है, किंतु मुझमें मन नहीं है और व दो उसका धर्मही है में ही विज्ञान' तया ज्ञनस्वरूप<sup>र</sup> हैं में हो समस्त ज्ञानका आश्रय, वृद्धिरूप गृहामें

स्थित प्राणिमात्रका साक्षी (तटस्थ द्राष्ट्र) तथा सर्वेत्र और बुद्धिको अधीननासे मुक्त हूँ। मैं हो बुद्धिके धर्मीसे भी शुन्य हैं, मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगतमनस्वरूप और प्राणिमात्रके

किसो भी प्रकारके बन्धभरे सर्वक्ष विनिर्मृत्त तथा प्राणधर्म ' (बुभुक्षा एवं पिपासा)-से विमुक्त हैं। मैं ही प्राणियाँका

प्राणस्वरूप हैं, मैं ही पहाज्ञन्त, भयनून्य तथा अहंकारादिसे

श्रीसद्दर्ने पूछा -हे प्रभो! मनुष्य किस मन्त्रका जप

में जगत्का साधी, जगत्का नियन्ता और परमानन्दस्वरूप हैं। ऋग्रत्, स्वप्न एवं सुबुध्वि—इन सभी अवस्वाओं में जगत्का साक्षी होते हुए भी में इन अवस्थाओं से रहित हैं मैं ही तुरीय बहा और विश्वता है मैं ही दुग्रूप है।

रहित हैं और अहंकारबन्य विकारोंसे भी मैं रहित हैं।

मैं ही निर्मुण, मुक्त, सुद्ध, सुद्ध, प्रमुद्ध, अकर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमात्मा है।

इस प्रकार जो विद्वान् इन परमफ्द-परमेश्वरका ध्यान करते 🖁 वे मिश्चय ही ईश्वरका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं. इसमें संदेह नहीं है हे सुन्नत शक्रूर। आपसे ही इस भ्यानकोगकी चर्चा मैंने की है। वो व्यक्ति सदैव इस व्यानयोगका पाठ (चिन्तन- मनन) करता है, वह विष्णुलोकको प्रान्त करता है (अध्याय १४)

यचाडा-

शकः

#### विष्णुसहस्रनाम

करके इस अवाह संस्तर सागरते पार हो सकता है? आप जप करने बोग्य इस श्रेष्ट मन्त्रको मुझे कतावें **और्टरिने कहा — है रुद्र !** परम ब्रह्म, परमात्मा, नित्य, परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है हे वृषयस्यज्ञ। मै उस पवित्र, श्रेष्ठवम और अप करने योग्य (विष्णु) 'सहस्रनाम' को कहता हूँ। यह समस्त पार्योको दिनष्ट करनेबाला स्तोत्र है। उत्तप उसे स्त्रवध्यन होकर सुनें — ॐ वासुदेवो महाविष्णुर्वामनो वासको वसुः **य**लबन्दनियो चाली बलभक्ते

चलिक-धनकृद्वेधा वरेववी वेदवित चेदकर्ता वेहकपो वेची बेट्परिप्लुतः॥ वेदेशो मलाभारो

वेदाङ्गवेता जलार्दन<sub>ा</sub> । अविकास वरहाश वरुणी श्वरूपत्रविषः स

वन्दितः परमेश्वरः । बहदीसे आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा वियत्परः ॥

र् 'विज्ञार'— परमार्वज्ञान २ ज्ञान'— व्यावहारिक द्वान ३. बुधुका च पिपाका **व प्रापक्त (सम्दक्तरपूप)** 

 "दुगुरूप" का कार्य्य यह है— समझा प्रयक्त दृष्टा. "इस्य एवं दृष्टि— इन तौनोंने अन्तर्हित हैं। परमेश्वर विष्णु ही दृष्टा हैं, वे ही दृष्य हैं, दृष्टि भी में ही है। यह दृष्टि ही 'दुग् सम्दर्भ कही जाते है

पद्मनाभः पद्मनिष्यः पद्महस्तो बद्धमरः (धराधरः)। पुरुषीशक प्रेंबरः ॥ परभूतश्च परम: पक्षजं है: पुण्डरीक: प्रकारत संबंध प्रियः ।

पर्यानकः

प्यासंस्थितः ॥

परिरक्षकः ।

परमार्थक्ष पवलां 🐨 अपिति परः पण्डितः पण्डितस्यश परिकाः पापमर्दकः ॥ पवित्रः

पदागर्भ**ड** 

SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE

पिपासावर्जितः पफ पुराप्तक प्रकृतिस्त्या ॥ प्रधार्न पृक्षितीयसं पद्मनाधः प्रियप्रदः (प्रियंबदः)।

सर्वेतः सर्वेतः सर्वैः सर्वेषित् सर्वेदः सुरः (परः)॥

सर्वस्य जगले बाय सर्वदर्शी च सर्वभूत्। सर्वभूतहरि सर्वानुबहकृतेयः

सर्वपुरुदश्च सर्वदेषनमस्कृतः सर्वस्य जयते मूलं सकत्वे निकलोऽनलः॥

सर्वाचः

प्रधंशोका सर्वनिकः सर्वकारणकारणम् ।

सर्वमित्रः सर्वदेवस्वक्रमधृक् 🛭 सर्वध्येषः

सुरासुरचमस्कृतिः। सर्वाच्यकः स्रास्यकः

दुन्दर्भा श्वसुराणां च सर्वदा बातकोऽनकः॥ सत्यमलक् सन्ताथः सिन्द्रेतः सिन्द्रवन्दितः। सिद्धसम्बः सिद्धसिद्धः साध्यसिद्धो (सिद्धिसिद्धः )इटीक्ट ॥ शरणे जेन्तश्चेत होय. क्षेपस्तवैव च। शुभकृष्कोभनः सौम्यः सत्यः सत्यपराक्रमः॥ सत्पन्तः सत्पसङ्कृत्यः सत्पवित् सत्व(स)दस्तवा। धर्मी सभी स कर्मी च सर्वकर्मदिवर्जितः।। कर्मकर्ता 🐿 कर्मच क्रिया कार्य तथेब छ। **औरपीवर्तृपविः श्रीमान् सर्वस्य परिकर्णितः**॥ सदेवार्ग 'परिश्लैव ्वष्णीर्वा परिसीदित. पतिर्दिरण्यगर्भस्य - त्रियुरान्तपतिस्तवा **॥** परानां च पतिः प्रायो वस्तां प्रतिरेव स्र। पतिराक्षण्डलस्यैव पतिस्तवा 🛭 त्रहणस्य त्रमस्पतीर्चा पतिसन्तिस्य पनिस्तथा। पतिञ्जेव यक्तस्य पतिरेव अक्लस्य र्जा । कुषेरस्य पतिश्चैय महाराणी पतिस्तया । मतिक्षेय पृक्षाणां च ओवधीर्या पतिस्तभा ॥ पवित्कत्व दक्षस्य पतिरेत सुद्धतं च पनिक्षेत नृपाणां च पनिस्तक्षाः। यतिकत्तमः । गन्धर्वाणां यतिक्षेत्र असूर्या पर्वेकमो पतिश्चैत्र निप्नकर्मा पतिस्तवा ॥ सुरामां 👅 पतिः श्रेष्टः कपिलस्य पतिस्तशाः लतानां च पविश्वेच बीरुधां च पविस्तवा॥ पतिश्चैत सूर्वस्य पविक्रममः ( शुक्रस्य प्रतिनेव पत्तिक्षन्त्रससः श्रेष्ठः प्रतिस्तव्या । अक्षणां पतिक्षेत य⊯सानो परिक्षेप किन्मसूर्याः दियामा पतिरुक्तमः॥ पतिश्चेत्र समुद्राणी पंतिस्तेषा । सरसं च ( रसानां च ) पविश्वेत भूतानां च पतिस्तवाः॥ पतिঐव कृष्याण्डानां पतिस्तवा। पक्षियां च पतिः श्रेष्ठः प्रशृतां पतिरेव स्त्र॥ महात्वा मञ्जूरनी मेबो यन्दरो मन्दरेषुरः । मेरुयांता प्रमाणे ቘ माध्रवी प्रत्यवित्रः ॥ मालाधरे महादेवी महादेवेन मुक्तितः ।

महाशानके महाभागे मधुसूदन एव च मार्कणकेयर्षियन्दितः । महावीयीं महाप्रणी मायात्व मायया सञ्जो मायया सु विवर्णितः॥ मुनिस्तुत्वे मुनिमैत्रो महान्त्र (ग) सो महाहतुः। महाबाहुमँहादान्त्रे (महादन्तो) भरणेन विवर्णित ॥ यहावक्स्रो यहात्मा च महाकाची महोदरः। महाप्तदेश महाग्रीको महामानी महासम्बन्धः ॥ महागतिमंडाकीर्तिमंडाकपो महासुर: 1 महेश्वर ॥ महादेवो पसुत्र सामवर्शन मक्षेत्रके मक्कलपे च माननीये मक्षेत्रक (महेन्दरः )। महाभागी महेशोऽतीतमानुषः ॥ महावाती मापवश्<sup>र</sup> मनुश्रैव कामकार्मा **प्रियक्ट**ः। मृगहः मृगपूरवहः मुनामा पनिस्तक्षर ॥ पतिश्चेव **ब्**हस्यते पतिश्चेष परि: जन्द्रशरसँव राहोः केवोः परिस्तवाः॥ लक्ष्मणे लक्षणक्रैय लम्बोह्रे ललिहस्त्रभा मानालकुरसंयुक्ती 👚 न्यनाचन्द्रनचर्चितः ॥ नानारसोण्यनाहुक्हो 👚 नानापुर्यापशोपितः ( रमापतिश्रेष सभायं:<sup>२</sup> परमेश्वर स समो रत्स्यो स्टब्स्यां च स्त्रमी स्त्रमविवर्णिकः। महाक्रमोग्रकमञ्ज सीम्प्रकपस्तवैव **शुद्धः कालमेपनिधस्तवा।** गौलमेपनिषः भूमवर्णः पीतवर्णो नामकचे ( नामवर्णो ) हावर्णकः ॥ विक्रमे रूपव्कीय शुक्लवर्गस्तवैष च। सर्ववर्णे महायोगी यहो (यान्हो) रहकृदेव छ॥ सुवर्णवर्णवां क्षेत्र ्रमुवर्णाख्यस्त्रपैव सुवर्णावयवक्षेत सुवर्षः स्वयमिस्तरः ॥ मुक्तांस्य प्रकृता च मुक्तांसरकार्य ( सुक्तांसरकार्य च ) च। ग्रियश्रैय सुवर्गास्थ्रस्तवैव मुक्का च महायनी सुकर्णस्य स कारणम् वैनतेयस्तकादित्यः 👚 आदिसदिकरः महत्र≜द कारफ प्रधानस्य च कारणस् करण चैव कारण बुद्धीनी म्लसस्त्रीमा ॥ **भेतस**श्चेद असङ्खासम कारण क्षीरणम् ।

पानको मनुष्रशैव०। २ जातार्थः मा०

भूवानां कारणं सद्धत् कारणं च विभावसीः॥ आकारकारणं तद्वत् पृथित्वाः कारणं मान्। अण्डस्य कारणं चैव प्रकृतेः कारणं तथा।। देहरम कारणे चैव चहुवहीय कारमम्। भीतस्य कार्या ज्वत् कारणं च व्यवस्तकः।। विद्वारमः कारणं चैव प्राथस्मैव स वदरशाम्। इस्तयोः कारणं तहत् पादयोः कारणं तथा।। बावश्च कारणं तद्भव् भागोश्चैव हु कारणम्। इन्हरूव कारणे चैव कुषेरस्य ज कारणम्॥ यमस्य कारणं चैव (राजस्य च कारणम्। यक्षाणां कारणं चैव रहासां कारणं परम् नुमार्का कारणं श्रेष्टं धर्मस्येव तु कारणम्। जन्तूर्ना कारणं चैव वसूर्वा कारणं परम्॥ मनूनो कारणं चैव पक्षिणां कारणं परम्। मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परव्॥ पिरद्धानां कारणं चैव प्रक्षाणां कारणं परम्। कारणं किन्तराणां स वस्त्रवाणां च कारणम्॥ नदान्त्रं कारणं चैव नदीनां कारणम् परम् कमणे च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा॥ कार्ण वीरुपा चैव लोकामां कारण हवा पातालकारणं केंद्र देवाना कारण त्तरा 🛭 सर्पाणी कारण चैव श्रेयसी आरण सका। पशुर्वा कारणं चैव सर्वेवां कारणं तजा।। वेहात्या वेन्द्रियात्या च आत्मा बृद्धिस्तवैद च। त्तवैदात्मः चारमाहङ्कुरकेरसः<sup>ह</sup> ॥ मनस्त्र जाग्रतः स्वर्पतेष्ठात्मा महदात्मा पस्तवा । प्रव्यक्तम्य परास्ता च आकाशस्या द्वार्य स्वयाः पुष्टिक्याः मरमात्म च रसस्यात्मा तसैव च। मन्त्रस्थ पंत्रवाच्या 🖫 कपस्थातन परस्तानी॥ शक्कातमा चैव वामत्या स्वर्शन्या पुरुवस्तका। भोगात्म व त्यगात्मा च विक्रातमा परम्पतवा । सावास्था चैव हस्तरका सदात्यः परमस्त्रधाः। रुपस्थस्य तथेवास्या पाव्यातम परवस्तवा॥ इन्हरूतर चैव बहास्य हड़ा ( शान्त ) त्या च मनीस्तक्ष । दश्चप्रजापतेसतम् सत्या (स्वष्टा )त्या परमस्तकः (।

ईंशाला परमाता च रीव्राला मोक्कावाताः। फलवंदा तक पन्धानी **कर्**गे सुपनकः ( असुरनकः )॥ होपवर्तनलीलहा - वलीको का हिने रहः । यतिक्यों स योगी च योगिक्षेत्रों इतिः शितिः॥ संविक्तेक च कालह कमा वर्ष म (च) तिसावा। मोक्करोः मोहप्रक्षंसकस्तवा ॥ संवत्सरो मोहकर्ता च बुकामां माम्बल्ये महतामुखः। संवर्तः कालकर्ता व योतमे भूगुरक्रिराः॥ अत्रिवंधिकः पुलबः पुलस्त्यः कुत्स एव च। वाज्ञबल्बवी देवलाह **™वस∄द प्रवश्रद** ॥ शर्यद्श्रीय गाङ्गेचे इर्वाकेशो वृहच्यूयाः। केशवः क्लेशइन्ता च सुकर्णः कर्णवर्षितः॥ महाभागः प्राणस्य पतिरेव छ। गतयभी अप्यनस्य प्रतिश्रीय व्यानस्य प्रतिरेत्र च॥ बदानस्य पतिः श्रेष्ठः सम्प्रनस्य परिस्तवाः शब्दान्य स पंतिः श्रेष्ठः स्पर्शस्य पतिरेव सः॥ क्रपणी च परिशायः साम्गपनिक्रावृध चक्रपाणिः कुण्यस्मै च शीवस्माङ्गस्तवैव च॥ प्रकृति: कौरतुभग्रीतः पीताम्बरवरस्तवाः सुमुखो दुर्मुखाईद मुखेन तु विक्रमितः॥ सुवस अनन्ते ध्यनक्ष्यस् **ि विभृतिकपुर्शविक्युक्षेत्र्**धीसम्बद्धाः। सुकपीली हिरण्यककियोईन्ता िहरण्यस्यवयर्दकः। निहना पुत्रवाया 🗗 भारत्यसम्बद्धाः व्यक्तिस् केतियो दलनकेय मुह्किस्य विगर्दकः। कंसदानवधेक्त च चाधुरस्य (चेनुकस्य) प्रवर्देकः॥ अख्टिस्य निहन्ता च अकृरविक एव च। क्रुनलपह अकृतप्रियमन्दितः॥ अक्रुप: भनहा यगवान् भानुस्तवा भानवतः स्वसन्। ह्यवेग टक्क**को ज्**वस्थेको विकिधितः 🛭 चन्नान्द्रेय पकापलविपर्वितः। चक्रपुक् अहङ्कारोपमञ्जिष भगमं वृक्तिकी जायुक्षभुस्तव्य शोर्व विद्वा व दाणमेव व। वाक्यपिपाद्यवनः <sup>२</sup> पानुपद्धकारीय शङ्करक्षेण सर्वक्ष शानिकः **श्रातिकृत**ः ।

भक्तप्रियस्तवा भन्नो भक्तिमद् भक्तिकर्वनः ॥ भक्तरनुतो भक्तपरः वीर्तिदः कीर्तिवर्धनः। क्रीर्निर्देष्तिः अमाकान्तिर्भक्तद्वैय दया पराश दानं दाता च कतां स देवदेवधियः शुचिः। शुक्तिमान् सुक्षदी मीझः कामक्षात्रीः सहस्रमात्॥ सहरूपीयाँ वैद्यक्ष मोक्षक्तरं तर्वेक च। प्रजाद्वीरे सहस्राकः "सहस्रका एव चा। शुक्रश्च ( सुधुः ) सुकिरीटी च सुग्रीवः कौस्तुभस्तवा : प्रयुक्तहानिस्टब्स स्वर्गावस् मत्स्यः पाशुरामक्ष प्रद्वादो बलियेव शार्थ्यक्रीय नित्यक्ष मुद्धो मुक्तः शारीरभृत्॥ राषणस्य प्रमर्देषः । र सद्वागाहरू सीतापतिश्च वर्धिण्यूभीरतश्च त्रवैव कुम्धेन्द्रजिनिहस्त च कुष्भकर्णप्रवर्तनः। नसनकानकश्च देवान्तकविनाशनः ॥ दुष्टासुरविङ्का च शम्बरविकार्यंव नरकस्य निहन्ता स त्रिशीर्यस्य विन्द्रशनः ॥ यमलार्जुनभेता T तपोद्दितकरस्तवा वारित्रं केंग कार्य च मुद्धक्षेत वरप्रदः॥ सारप्रियः सीट कासहन्तृनिकृतनः देवल\$व नारदो नारदप्रियः ह प्राणोध्यतस्त्रवा स्थाने रकः सत्वं हमः शरत्। वदानश्च सम्प्रनक्ष भेषजे च भिषक् तथा।। कृटरस्टः स्वच्छस्यञ्च सर्वदेहविवर्जितः। **बक्ष**रिन्द्रियही**नश** वागिन्दिवविवर्भितः ॥ इस्तेन्द्रपविद्यीतस्य पादाध्यां स विवर्धितः । पायुवस्कृतिकीन्द्वः महातापविचर्जितः ॥ विहानश्च बुद्ध्या चैव प्रमोधेन विसर्जितः । विगतश्चेष प्राणीन घेतस्त - 1 विवर्जिनः ॥ अपानेन विद्योगश्च स्यानेक ₩. विवर्णिकः । डदानेन विहीन**श** समानेन विक्राचन: ॥ अवकारीन विहीत# वायुना परिवर्षितः ं च विहीनक्ष्य उदके**न विकर्जितः** ॥ पुष्टिक्या च विहीनश्च अब्देन च विवर्जितः। स्पर्शेन ষ । विहोत# सर्वरूपविवर्णित ॥

विगतश्चेव सनेम अप्रेष परिवर्जितः । रहित**हैय** परिवर्जितः॥ शरेकेन वचसा रजोविवर्जितक्षेव विकारः पद्मिरेव वर्षित हैय क्रायेन परिवर्षितः ॥ कामेन लोभेन विगतश्रेव दम्भेन च विवर्जित: ( 'सुद्धमञ्जीव RECUE. स्यूकास्यूकारिकामा ॥ विमारती बलाध्यक्षः सर्वस्य क्षेभकस्त्रवर। प्रकृतेः होश्यक्र£त पहतः होत्मकस्तदा ॥ क्षोधक हैव चुद्धेश श्रीभकस्तवा। भूतामा होभकड विवयशोभकस्तवा॥ इन्द्रियाणी 💎 श्रीभकवैय रुत्रस्य क्षीभकस्तवा। मोत्रायध्याससैव -अगम्बश्चस्रसदेश स्तचा न गम्बः कूर्मश्च जिह्नाऽप्राञ्चस्तवेव च प्राणेन्द्रियागम्य एव क्राचाऽग्राद्यस्तर्थेव च॥ अगन्तक्षेत माणिभ्यं पदागम्यसम्बद 👅 अशाही भनसञ्जैव मुद्ध्याऽब्राही हरिस्तवा॥ अहं युद्धान तथा प्राष्ट्रक्षेत्रसा प्राष्ट्र एव 🖜। शङ्खपाणिश्चास्यश्च गदायाणिस्तर्थव शाक्रेपणिश्च कृष्णश्च ञ्चानसृतिः यस्त्रपः। तपस्वी इतनगम्बी हि ज्ञानी ज्ञानविदेव मा। **हेयहीप**ञ्च **हेपड़** इप्तिश्चैतन्यसम्बद्धः। भावो भ्राव्ये भवकते भावनो भवनाशनः॥ गोपतिर्गोपः सर्वगोपीसुखप्रदः। मीविन्दी गोपाली मोग्वतिक्षेव मोम्वतिर्गोधस्तव्यः॥ व्येन्द्र**क्ष ज्**सिंहक्क श्रीरि**श्रेष** जनार्दमः३ आरकोषी वृहत्भानुर्वहर्द्दीप्तिस्तवैव सः॥ दामोदरस्थिकालञ्च कालज्ञः कालवर्षितः। त्रिसमयो द्वापरं देता प्रजाहारं त्रिकिक्रमः ॥ विकामे दण्ड(र)हस्तम् होकदण्डी प्रदण्डभृक्। सामधेहस्तशोषकः मायकपी **T** हा सर्व श सुकृतः सुतस्विपंपाः । कुथर्का कर्ष असर्ववेदविष्येत **ए**व क्यूपी जैव ऋग्वेद ञ्चल्बेदेषु ग्रतिष्ठितः। वजुर्वेदविदेकपात्॥ यजुर्वेदो बहुपाच्च सुधन्द्रीत तथैव च सहस्रपात्।

चतुष्पाच्य द्विपाञ्चैय स्पृतिर्यायो यमो बसी।। संन्यासी चैव संन्यासश्चतुराशम एव च। क्रमचारी नृहस्बद्ध वानप्रस्वतः (प्रश्नुकः () ब्राह्मणः श्रिप्रेसे वैश्यः शूहेः वर्षास्तवैव ख शीलदः शीलसम्बन्धे दुःशीलपरिवर्णितः।। मोहोऽस्थानसम्बन्धिः स्तृतिः स्त्रेतः च पूजकः। पुन्तो वाक्करणं वैव वार्ध्व वैव तु वाककः॥ वेसा व्याकरणं चैव वाक्यं वेव च वाक्यवित्। वाक्यमध्यस्तीर्चनास्त्रे तीर्चस्तीर्ची च तीर्चवित्।। तीर्थादिभूतः साङ्ग्यश्च निरुक्तं व्यथ्दियतम्। प्रणवः प्रणवेलक्ष प्रणवेन प्रवन्दितः॥ प्रणवेन च तक्ष्यो वै गायत्री च गदाभरः। शासधामनिवासी छ शासधामस्तवैव छ॥ जलज्ञामः योवज्ञयी ज्ञेवज्ञयी कुलेशमः। महीधर्ता व कार्य व कारण पृथिवीधरः ॥ प्रजापतिः ज्ञानतश्च काम्यः कामयितः विशद्। सप्राद् पूर्वा तदा स्वर्गी रवस्यः सारविर्वेतन्त्।। थनी धनप्रदो धन्यो वादवानी हिते रतः। अर्जुनस्य प्रिय**हीय क्र**र्जुनो भीम एव सः॥ पराक्रमी वृधिष्ठः सर्वशास्त्रविज्ञारवः सारस्वते भ्रद्वाभीषाः प्ररिजात्त्वरस्तवा॥ अपृतस्य प्रदासा च हीरोदः हीरपेव च इन्हारूनसास्य गोप्स बोबर्धनधरस्त्रभा ॥ कंसस्य नालनसम्बद्धस्तियो इस्तिनारानः। शिधिकेच्यः प्रसम्बद्धः सर्वलोकार्तिनाशकः॥ मुख्रे मुख्र कर्यांच सर्वमुद्राविकरितः। देही बेहरिकतक्षेत्र बेहरम च नियामकः॥ श्रोता ओत्नियन्त्र च श्रोतस्य श्रवणं तथा। स्वविस्वतश्च स्पर्शियत्वा स्पृष्टमं च स्पर्शपं तवा॥ रूपप्रका च चशुःस्को नियन्ता चशुपस्तवा दश्यं चैव तु विद्वास्को रसञ्ज्ञ निवासकः॥ प्रायम्बो प्रायकृद् याता घाणेन्द्रियनिकायकः कानस्त्रो बन्ध च बन्धको बन्ध बाङ्गियायकः। प्राणिस्यः जिल्पकृष्णिस्यो हस्तपेश्च नियायकः। पद्व्यञ्जैव गन्ता स गनाव्ये गयमं तवा॥ नियन्त्र पाइयोद्धीय पाद्यथाक् च विसर्गकृत्।

विसर्गस्य नियन्ता च ह्युपस्यस्यः सुपां तसी॥ उपस्करम नियना व नदान-दकरश है। शतुलः कार्तवीर्यञ्च दस्तप्रेयस्तवैव च॥ अलर्कस्य हिन**हैय कार्तवीर्धनिक्**रतनः। कारनिधिकहानेथिकैयो सेघपनिस्तव्यः॥ मेघपनिस्वद्य।) अन्यवदोऽज्ञस्यवे च इन्तादोऽन्तप्रवर्तकः। धूमकृञ्जूनकपञ्च देवकीपुच उत्तमः॥ देवक्यानन्दनी मन्दी रोहिण्या प्रिय एव 🖜 वसुदेवप्रिय**शै**व ्त्रसुदेवसुतन्त्रधाः॥ हुन्दुभिर्ह्मसरूप# पुष्पहासस्तर्थेय प्र अमुहामप्रियक्षैव सर्वाच्यकः इत्रोऽक्षरः॥ अध्युतक्षेत्र सत्येश. सत्यायाह प्रियो वरः रुवियण्याञ्च पतिश्चेष ४वियण्या वस्लभ्यतद्या॥ मेपीर्भा वल्लभक्षेत पुण्यक्र्लोकश्च विश्रुतः। कृपाकपिर्यमे गुर्हो मकुल**श**े बुधस्तवा॥ केतुर्वहो याहो गर्भनायुखमेलकः । ग्राहस्य विनिहन्ता च ग्रामणी रहाकस्तता॥ किन्नरहैव सिद्धश्च छन्दः स्वच्छन्द एव च। विश्वरूखे विज्ञालाको दैत्यसूदर एव स॥ अनन्तरूपो भूतस्था देवदानकर्तस्थितः। सुबुधितस्यः सुबुधितः स्थानं स्थानाना एव 🖦। जगतन्त्र∯य जागर्ता स्वार्न जागरितं तवा। स्वणस्थः स्वजनित् स्वजस्थानं स्वजस्तवेव च॥ जाग्रस्त्रप्तसुपुर्वज्ञ विहीन्त्रे वै चतुर्वकः विद्रानं वेदारूपं च जीवो जीवयिका तका॥ भुवनाधिपतिश्चेव भुवनानां नियामक. मातालवासी मताले **सर्वे**ण्यस्विनासनः ध परमानन्दरूपी व धर्माप्यं च प्रवर्तकः। मुलभे दुर्लभक्षेत प्राण्यसम्बद्धता॥ प्रत्यहारो धारकश्च प्रत्याहारकरस्त्रथा। प्रधा कान्तिसत्ततः द्वार्षिः जुद्धः स्कटिकसन्धिः॥ अग्राहर्शेव गौरश्चः सर्वः सुकिरधिष्टुतः। वनद्कारो वनम् योनदः स्वधा स्वाहा रतिस्तथा।। पक्ता नन्दयिता भोक्ता बोद्धा भावयिता तथा। इरम्बरम कैन देहत्या भू (ठ) मा सर्वेत्रोत्हरः॥ नदी चन्दी च चन्दीशो भारतस्तरनासनः ।

श्रीपतिश्चेष ्रयाचा वक्तवर्तिभाग्र 明新飞; हरकासंस्थितस्यका। उंशाह सर्वदेवस्य नुष्करहोत एव 11.46 क्लको सन सर्वाकारनिवर्षितः । भरतो नियातंक्ये रियासकः । निसकार्व विविश्वनो माध्यक्षका है मुख्यन्त्रम कर्तितम्। इति रर्मपापविभाशनम् ॥ विष्णोर्वज्ञस्य देवस

परन् द्वित्रश्च विकालं श्रवियो स्वयवणुष्टन्। वेहको सर्व सूर्वा हुन्हे विकासिकसमन्दिनः ॥ हे बुक्सध्यक। मैंने सर्वप्रविद्यालक, कमदीकर, देवाधिदेव, विष्णुके इस सङ्क्रतामका जो कीर्तन किया है. (अक्ष कर करनेसे कहान विकास अर्थात् विम्युस्वरूप अप्रिय विकर, बैल्प भन तथा सुख और सुद्र विष्णुकी भिक्त प्राप्त करता है। (अध्याम १५)

### भगवान् विष्णुका ध्यान एवं सूर्यार्चन-निरूपण

सहने कहा — है संख-चक और गराको भारप करनेवाले भगवान् हरि। आप पुन देवदेवेशर सुद्धकप परमात्या विष्णुके ध्यानका वर्णन करें

हरिने कहा। है रह: संस्तररूपी वृक्षका विनास करनेवाले वे हरि जनरूप, अनन्त, सर्वस्थात, अजन्त और अध्यय हैं वे अविनासी, सर्वत्रकारी, निरूप, महान, अद्वितीय प्रका है सम्पूर्ण संसारके मूल कारण तथा समस्य क्राधरमें गतियान् परमेक्ट हैं। वे समस्त क्रांनियोंके बदयमें निवास करनेवाले तवा सभीके इंधर हैं. सम्पूर्ण जगतका आधार होते हुए भी में स्वयं निप्रवार 🗗। सभी कारणेकि कारण 🖺।

सांसारिक विवर्षोकी कासकिसे वरे उनकी स्थिति है वे निर्मुक्त है। मुक्त बोगियोंकि ध्येव हैं। वे स्यूल ऋरीरसे रहित, नेत्र, फाणि, पाद, काबु, उपस्थादि समस्त इन्द्रियोंसे विहोत है। में हरि यन एवं यनके धर्म सङ्गरूप विकरण आदिसे रॉहत हैं। वे बुद्धि (पीतिक इन्द्रियविशेष) से रहित, बृद्धि धर्म विवर्षित, अहंबररसे तुन्य, चित्तसे अग्रहा, प्राण-अवानः क्याकादि कायुरो रहित है

हरिने कहा — अब मैं सुरंकी पूजका पुन वर्णन करता है, जो प्राचीन कालमें भूग ऋषिको सुनायी गयी थी। 🏞 स्वातेस्कान परः । यह भगवान् सूर्वदेवका मूल मन्त्र है, जो साधकको भीग और मोध प्रदान करता है। ्नित्र मन्त्रसे अङ्गन्यस करके साधकको सुर्वदेवकी पूजा करनी चाहिये।) पथा--

'ॐ **क्रमोत्स्यम प्रियुताम नक** । 'ॐ मित्रि ठठ वितसे यमः । ेक्षे आणिने ठठ मित्याचै नतः । 🍱 सदस्रारमधे ठठ कारमान नमः।' ' 🕰 अर्थतेची अधिपतने उत्त अस्ताच नमः।'

'🌣 जान जान कुजान कुजान ठठ वतः।

सर्वका यह पन्त्र साधकके समस्त पापीका विभास करनेवाला है। इसे ऑग्न-प्राकार मन्त्र भी कहते हैं

भगवान् सूर्वको प्रसन्न करनेवास्त्र भन्तः इस प्रकार है यह सूर्य-श्वयत्री मन्त्र कहलाता है—इस मन्द्रः वयके पक्षात् साधकको सुर्व एवं मायत्रीका सकलीकरण करना चाहिये

📤 आदित्यान विचारे, विश्वभाषाय श्रीमहि, ततः सूर्यः प्रचोदकत्।'

साधकको प्रत्येक दिला प्रविज्ञामें निप्नलिखित दिक्याल देवोंके लिये प्रकार निवेदन करना चाहिये--'🖎 बर्मास्यने नवः' पूर्वमें <table-cell-columns> बनाय नवः' दक्तिपर्मे,

'এই বুল্ডবাৰজ্ঞাৰ বৰ:' ব্যৱস্থাই, 'এই ইবলৰ বৰ:' उत्तरमें, 'ॐ इकामपिगलाव नमः' इंशानमें, 'ॐ दीविताय नवः" अग्निकोणमें, "ॐ अनुकारके नवः" नैर्कटनकोणमें, '३५ भूभूंबः स्वः त्रवः' वायुकोलमें।

हे पुष्पवाच साधकको साहिये कि वह निम्नाङ्कित पन्त्रोंसे पूर्वादि दिक्तओंसे प्रारम्भ करके ईक्तनकोश्लक बन्दादि ग्रहोंको भी भवा करे-

'३६ चनाच नक्षत्राधिएसये नवः।' '३६ अङ्गारकाच हितिसम्बद्ध नवः ।' 🖈 क्वाप सोपस्थाय भगः।' ॐवानीशस्य हर्व**क्षित्रह**ियहर्षे काः ।'' 📤 हर्गाय कार्यये भूगुस्ताय ननः ।' 🌣 सर्वश्राय सुर्यात्मजान नकः - 🗱 रहते नकः केतचे यहः।"

निष्य तीन पन्त्रोंसे सुर्यदेवको प्रणाम करके उन देवको अर्घ्यादि प्रक्रत करनेके लिये आवाहित करना चाहिये-'ঠা সৰুমকাৰ সৰ্চা<sup>ৰ প্</sup>ঠ সুমৰক্ষাৰ স্থাং । 🕉

ब्रुक्तम् वकः।'

भनवद्यपरिवित्तवपुरावातिन् सकलवनायते सामञ्जाहर कर्मुण परमस्त्रिद्धान विस्कृतिकृतिकृत सर् एकोडि इक्टमार्थ तम जितारे यस युद्ध युद्ध तेमोक्सपन् अवद च्यल च्यल ठठ व्यः ।

उपर्युक्त मन्त्रसे आवादित इत अभीष्ट देवका निक्र मन्त्रसे विसर्वन करे—

🖎 नने भवको आहित्याच सहस्रकिरणाच गच्छ सुर्ख पुनरागमनस्य ∗'

हे सहस्रार्थिय भगवान् आदित्य! आपके लिये मेरा प्रवास 🛊 🛊 कृपालु आप पुनः आगमनके लिये मुखपूर्वक पथ्यरे।

इरिने कहा-हे रह । मैं पुनः सूर्य पुनाकी विधिका वर्णन कर्केगा, जिसे मैंने एडले कुबेरले कड़ा वा

[सूर्यपुजा प्रारम्भ करनेसे पूर्व] एकाग्रविष्ठ होकर पवित्र स्थानवर कर्णिकायुक्त अञ्चलकथल बनाये। तदनवर मुक्टिक्का आवाहन करे। तत्पक्का भूमिका निर्मित कमलदलके मध्यमें बन्दरूपी खखोरक भगवान सुर्वकी उनके परिकरोंके माम स्वापना करे ठना उन्हें सान कराये।

हे शिष् ! इसके कद बाधक अधिकोणमें (अपीष्ट) देवके इदयको स्थापना करे। ईहानकोणमें सिरको स्थापना करके निक्रयकोणमें जिसाका किन्यस करे। वह पुतः एक्यप्रक्रित होकर पूर्व दिलाने बनके धर्न, बायुकीयमें उनके नेत्र और पॉक्स दिक्समें उनके अस्त्रका विन्यास की

इसी प्रकार अञ्चरलकमलके ईजानकोणमें चन्द्र, पूर्व दिसामें मंगल, अग्रिकोणमें बुध, दक्षिण दिसामें सुरस्पति, नैर्म्हरपक्ष्मेणमें जुक. पश्चिम दिजामें सुनि, कायुक्तेणमें केत् एवं उत्तर दिशानें सहके पुजनका विधान है। अत. (सायकको इन सभी प्रहोंको पूजा करके) द्वितीय कथामें साथ ही हारत सूर्योंकी पूजा भी करनी चाहिये

भग, सूर्य, अर्थमा, भित्र, बरून, सवित्य, भारता. विकासान, त्यहा, पुत्रा, इन्द्र और विक्यू—ये ट्राटस सूर्य कड़े गये हैं

हादत स्पीकी पूजा करनेके बाद मूर्वादि दिताओं ने इन्द्रादि देवींकी अर्थना करे तथा बया- विजय- जयन्तो एवं अपराजिता शांकियोंकी और शेष, बासुकि आदि जागीकी पूजा करे। (अध्याम १६-१७)

# मृत्युख्य मन्त्र जपकी महिमा

सुतजीने कहा—अब 🖣 मृत्युक्तय पृथाका वर्णन करूँगा, जिसको गरुउने करूपण ऋषिसे कहा था। यह साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदाधिनी एवं सर्वदेवसव पुणा है, ऐसा सभीका अधियत है

सुतवीने कहा---मृत्युक्तय-मन्त्र 🗱 व्यू सः तीन अक्टर्रोनास्य है। बढ़ले अन्यारका उच्चारण करके अं (ई) का उच्चारण करे। तदकतर विसर्गक साथ 'स' ( सः )- का बच्चारण करना चाहिये। यह मन्त्र मृत्यु और दरिहताका मदीन करनेनास्त्र 🛊 तथा तित्र, विष्णु, सूर्य. आदि सभी देवोंका कारणपुत है। 🗱 वे 🕸 कह महामन्त्र अमृतेसके नामसे कहा चाता है। इस मनका जब करनेसे प्राची सम्पूर्ण वार्षेसे कुट जाता है और कृत्युरहित हो जाता है अर्थात् पृत्युके समान होनेवाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं।

इस मनका भी कर जब करनेसे बेटाध्वयनजन्ति पुण्यफल तथा बहुकृत कल एवं तीर्यः ज्ञान-दानः वृष्यादिका फल प्रता होता है। बीनों संध्याओंमें एक सी आठ बार इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है। कठिन-से-कठिन विधन नावाओंको बार कर कठा है, राषुओंपर विजय प्राप्त कर लेल है

चनकान् मृत्युक्तम बोत कमलके क्रयर मेठे हुए वरर हस्य तथा अभने मुद्रा भारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके एक हावमें अभय मुद्रा है और एक हाथमें बरद भुद्रा दी इन्बॉमें अभुत-कलक है। इस रूपमें अमृतेबाका व्याप कार्नके साथ ही अमृतेबा पाधानके कमाञ्जूमें रहनेवाली अमृतभाषिकी अमृतदेवीका भी भ्यान करना नाहिये देवीके दायें हानमें कलत और नायें हायमें कपल सन्नोपित रहता है

है ज़िन। यदि एक मासतक अपूर्वदेशीक साथ अमृतेकर भगवानुका स्थान करते दूर मानव 🗱 मुं 🕾 इस बनका तीनों सनकाओंमें आह हजार जप करे तो बह जरा, मृत्य तथा महाज्याधियोंसे मृत्य हो जाता है और त्रदुओंपर विजय प्रात कर लेता है। यह मन्त्र महान् शान्ति प्रदान करनेवाला है

अमृतेश्वर परावानुकी पूजार्वे आवादन, स्थापन, रोधन (प्रतिहा), संनिकान, निवेशन करनेके बाद बाह्य, अस्वानन, सान, अर्थ, माला, अनुलेपन, सीन, मस्त, आनुबन, नैनेस, यन, जायनम्, बीजम् (मंद्रोसे इतम् करना), नुहा प्रदर्शन्, मन्त्र जब ब्लान, दक्षिण, ब्लाहुति, स्तुति, ब्लाह और गीत रूपा पुरुष, रूपारचीम और प्रदक्षिण, स्तहाङ प्रमाति, मन्त्रसम्बर्धः बन्दन आदि उपन्योको निमेदित करके उनका विकारीय करना जातिने

पढ़क्क प्रकारका पूजन किसे सरमेश परमात्माने अपने मुख्यमे स्थवं कहा है, वह फ़ानमें बसलाव्य गया है। इसे जी सारत है नहीं पुजक है। पहतुः पुजा इस प्रकार है-

सामकको प्ररम्भने अर्घ्न प्रदान करनेके लिये प्रमुख पाल्की पूजा करके जस्य अर्थाद कर मन्त्रसे इस्तावडन (दाहिने हाक्के द्वारा क्वें हाक्का क्वान) करना काहिने असके कर करण (हूं) मन्त्रमे शोजनकर अनुतकरणकी कियाको पूर्व करे। सर्वश्राह आधारताकि आदिको पूज् प्राणानम् आसन्तेपवेशन वश्व देशसृद्धि करके भगवान् अपनेत्रका ध्वान करना कांध्रिये। सदयनार अपनी आल्याको रेकामान्यमें स्वीकारकर अञ्चलक, करन्यक करके साथक इत्यक्रमान्त्रं स्थितः म्बोनियंत्र अक्रमदेवकः पुत्रम को

उसके बाद मृतियर अवका बढ़के लिये क्यो हुई वेदीवर विकित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अपित करे। द्वारपर अवस्थित रहनेवाले देवाँका आवादन और पूजन करनेके लिपे पहले जायसराध्यमी पूजा करे। तदनगर देवताची प्रतिद्वा करके उनके (देव) परिकारका पूजन करना चाहिने। क्वोंकि विद्वारोंने कालाना है कि मुख्य देवके चुनाके साम उसके अञ्च परिवार आदिको भी पूजा करनेका विश्वल है। अनुभी एवं गरेकरोंके साथ वर्ष आदिकी तथा इन्ह आदिकी, बुगों, बेदों और बहुबोंकी भी मुख्य देवके कवाने इक्त काली काँडिये। का इका चुकि और मुक्ति प्रदान करनेवासी है। जब साथक विद्वानीको उनकी पढ़ता पुरस करनी चर्ताये।

देवनण्डलको पूजा करनेके पूर्व जातुका, गामदेवता, ननी और गहाकी गुरू करके देवस्थानके देशली भागका कहाकार तक बहुताबी पूजा करनी चाहिये इस पूजारें 'के अनुसेक्द नैरमाय परः । समा अने मुं ई सः सूर्याय परः ' कहक कहिये। इसी प्रकार प्रराधनों प्रकार नाम ३३ कारको जोडकर नामरेकार करते हुए अन्तर्वे कक् ' तकका ह्योग करके किन, कुम्म, बहुद, गय, मण्डिकर, सरस्पती और महालक्ष्मी आदिकी चुन्न करने माहिने। (अध्याप १८)

## सर्पोंके विच हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवींको दूर करनेके मन्त्र (प्राणेश्वरी विद्या)

बीसुतजी बोले—हे अधियो अब में हिबहुत परिवास महत्वको सुनाने गुने प्रामेश्वर महायानकः बर्णन मनक है, सिंखू उसके पूर्व उस स्थानीका बर्चन करोता, वहाँ सर्वके कारकेले जानी जीनित कही हर सकता।

रजनान, बराबीक (बीबी), वर्षेष्ठ, कुओं और वृक्षके कोटर- इन क्यानोंने रिका जर्बन द्वारा नदर लेनेका करि उस दौर नागे स्थानका सीन प्रकाश रेकार्य कर करते हैं तो कर गांधी जीवित नहीं रहता है। वही सिविते कर्फ और मेन राजिमें अलेबाले नवजें तक नूल, अल्लेब, बचा आदि इत नवाजीने वर्षदंत होनेले जानीका बीवन सकत को अन्त्र है तथा काँख, करि, यस्त्र जन्मि क्यान, मन्त्रक भ कारपार्टके आर्थिकान और उद्दरादिने काटरेका पानी जीवित नहीं खाल है।

यदि सर्पदेशके समय दण्डो, सम्बन्धारी, विश्व तथा स्त्र प्राणीक्य दर्शन होता है से उसे कालका ही दूर सल्यान चारिये। हाथ, मुख, नर्दन और पीठमें सर्वके काटवेसे जानी नोवित नहीं नवता है

दिनके प्रथम भागके पूर्व अर्थ बामका भीन सूर्व करता है। इस दिवासर-भोगके पक्षात् गरूनकानमें को का जाते है, इन प्रकॉके द्वारा नकालन क्षेत्र कानॉका भीत होता है। इस कालगरिने इत्येक दिन कः गरिवर्तनीके साथ अन्य शेष प्रहािका धीन मध्य नामा है। पत्थ- क्योतिविधीने काल-चक्रके आधारपर रात्रिकालने संचनात सूर्य', बामुकि का 'कर' तथक जन 'नङ्गल' ककॉटक जन 'बुध' कर कर 'गुरु' महारच जार 'सुक्र' होना जार 'हानि' और कृतिक जर 'राष्ट्र' को स्वीकार किया

क्षा च दिन्हें कुरुवरित्या चेनकान अवस्य सर्व राज्य पर चरके लिकि इस की मी

देवीका को अन्य कार्यकारक हो जाता है। अतः इस कारायें

प्रचंद्रक करत करू प्रची क्या को सबस है। दिनों सनि

क्यारी नेताके अलेक ग्रह असून वर्गने संयुक्त स्वक है।

काः वह अपने मामार्थ मेल और मन्यिकारको अधीरतीली कार अर्थेषु पर्यापको प्रतिके सामा गरित्यम् रहात है

यात्र और दिस्का कर समान तीन तीव पटीका होता है। इस नार्रंक अनुसार निर्मित करानकार्ने कदान प्रविच्छ विभिन्नो चराबुद्ध, हिर्माचको नेपने क्रमर, कृतेचको

मुल्ल, बहुनीको बादु, रक्तनीको लिङ्ग व्यक्ति सर्थि, स्वानीकी इदय, अष्टर्गको स्वन्, नवर्गको कच्छ, दलनीको

चारिका, क्वारामीको नेत्र, इन्ट्रांगिको कान्, उन्हेदरीको चीड, क्यूर्टकीको संख अर्थन् करपटी तथा पृथ्यिक दर्ग

अञ्चलको प्रत्यक निका करत है। पुरुषे र्यक्यावर्गे रण स्थेके सम्पन्नमें चन्द्रको निर्मा होती है। सन्द्रको

रियोर विक अपूर्व होती है, उस अपूर्व सर्वक उननेपर प्राची चीरिक क्या सम्बद्ध है। नक्कीर सर्वदसके सर्वदर्ग

राजन हुई मुख्यां सीच जनता ही फेवली जहीं है, दिन भी

सरीर-नर्दरने का दर हो सकते हैं रवाटिकांक सामान निर्मात को इंडा, कानक की सामान.

सामाना पान भाग है। विकास माना के कारेने स्तर्भ का बीव-काम्बर क्रमेन सर्वदासे मुख्यि क्रमीक करन नाहिने। इसके पर इच्छा है। इसन नाह नीव

किन्द्रमें एक है। दूसर चीप स्थॉमें संयुक्त है। सेमत क म्योग्यस्य और चीक विकायिक है। संचीर करवर विश्वस्य

महरूपे होनों लोकोकी उत्तरके लिये '45 कुछ कुछ स्वक्रा' इस बहानकारी सम्बन्धत् किया था। उस सर्व क्र

सुविधानिक विचयी राज्य कार्यके नियं उच्चक व्यक्तिकी मुख्यों (45 कम्पने (क्रम दोनों गुल्योंने क्रमें) तम

दोनों कीर्ने स्थाप मन्त्रका नाम करन चाँउने जिल परने उपर्नेक क्या भरते इकारचे निका रहता है। कर्न उस करको लोहकर करी करे हैं। से ननुष्य एक हकर का

इक क्याफे जनमें ऑपनॉन्सर बुजनो करनार धारण करत है इसको वर्ष पर पूर्व एउसा। जिस परने इस नामसे अभियानिक कर्यराक्षण्य केंग्रा दिने जाते हैं। इस परायों औ

क्षर्व क्षरेक देते हैं। देखकाओं और अपूर्णने इस नामका सक

इसी प्रकार एक अपूरत पराच्या रेकापूरण्या उसके प्रथेय इसक इस-"के सुवर्गीके कुक्कनिकामधिन कारा '- कार्यक के की वर्ग दिएके प्रथा 'को प्रति अस्ता '-इस सम्बंधे ऑफ्टिया करके हुन सार करानेने निर्माणकर

जनीया दिन हर हो चाल है 'के चौर स्थार एवं जनके द्वार जारूब भरती सेकर करिक्करनेना करन्यान प्रथा मुख्य इंटर रिवड और पीर्वि अञ्चलक कर के विकास कर ऐसे स्मूलकी क्रमाओं अपने भी लीव नहीं सकता। ने पत्न इस क्ताका एक रहक कर करके निद्धि प्रत कर गीत है। यह अपने इहिमानों कवित कविके सर्वार्ग करत विकर्त क्ट कर देख है।

'के हो हो हो कि ( को ) शब्दार्थ स्थात । इस मन्त्रक यर वर्षद्रविक न्यक्रिके कार्यों करनेता निरम्भ उभाग भीन हो समा है। को होने कि अध्यानों अ अ' कुल्मी हां' कहाँ

'द क' चरित्र ह है' चरित्र औ', हरनी औ' कुछने में क्या परवर्ग (A:) स्थेता स्वरूपात (A-)(A-वीकारके स्थित नात करते माध्य उस वीकारक प्रका-इस्त और पर को है का पर्न विनकों हा का गरका है

'मैं (स्वर्ग) गरंड हैं' का स्वय (भवन) कर्ण क्रथनको विच-सन्तरक कर्न करन करिये। इ'सेन्स्यका करियों विकास विकरिका हरण करनेवाल कहा गया है।

बाब इक्ष्में 'ईस-' प्राचन न्यास करके जो लागक इस सम्बद्ध काल पूजा और यह करता है यह वर्ग किया। एर कार्यमें समर्थ होता है। क्लॉकि यह मन्त्र किएधा कर्गके जानकाशन और मुँहको क्षत्र चरित्रको से गेकनेने पूर्व बन्दं है। का नन सरोप्तरे त्यक मांस आदिने स्वाप

सर्वराचे सुच्छित सर्वाचे सांगर्ने 'अ-इंक: सन्तवा म्बल करके भागवानु मीतकामा आहे. देवीका भी भाग करना जातिये। ऐसा करनेथे का सन्य अपनी वानु शक्तिक हार इस क्याने विकास हरण कर रोग है

वर्ष-विषयों भी विनष्ट कर देख है

इन्स्ट्रिएको बहुको स्वयत्त्वे कनके साथ पीनकर चैनेसे निक्का प्रथम दूर हो जात है। पुनरंख, विशेष्

कारक (बाहरी), बेट, कृदबी, कृष्णाण्ड, अपनांज्याको शह, तेक तत्व कामानहेक कामको जरूने फेलकर पुनके मान तेन वैक्त करना कड़िये इस प्रकार रूप इका तेन भी सरीरमें राजानेके निकासे काना कर देखा है। सर्वके कारोपर के प्रमुख बच्च (गरम) पूर्वका पर कर लेख है, उसके सरीरमें विकास अधिक प्रथम नहीं बहुत्त सर्वदंश होनेपर सिरीय करूक चक्के पक्कक् (पत्र, पूज्य, कल, बूल क्वं इत्ता) के सहित कारके बीजेंको चीवकर सर्वाङ्गमें तेन करनेने अनक रोनेते नी विनक प्रथम क्या हो जब है।

'45 ड्रॉ. फोजपन, गोरफ (गोड्रअप) आदि विर्यते सर्वेके विकास हर करनेमें कार्य है। इस मन्त्री साथ कः का प्रयोगकर अर्थात् को **हाँ** कः का रूपसम्ब करते इप इदन, सरकट कार्दिने निन्तान करके उसका ध्वान कालेकाइके ही जनींदर्क करनेकाल हो जाता है। इसका चंद्रप्र इत्यार जब करके साथक नरप्रके सामार कर्गामधी, कवि – विद्वार, वैद्योवद् हो जाल है तथा दीवें आवृक्ते प्राच करता है।

सुतकीने पुन: बाहा—समित्रो ! तत में तान मनीको कियके हार कवित अल्पन चेन्सीय मन्त्रीको कराईना विनमें अभिनमित कर, अपूर, क्या, पुरूर, सूरा और बहुद करन अनुष्टेको धारम धार्क एक अनुष्टेक के निका प्रवाहर रोता है।

क्लोद्धाके रेंतरे कवत राज्य अध्यते बराकर कृषे (विला)-में सुरू करके ब्रावतः ईसल-कोपाल पीयपन (अंधी ही)-को रिखन कहिने। 'ते-'कर क्यूबीय है क्षी कर निरमुकीय है और 'ही कर दिवसीय है जिल्लाके होनों सीर्वक 'श्री शिखकर कमानुसार न्यक को। यस 'क्रांडीडी'के

साथक द्रापने कुल दक्षण करे। छन्धात् उसको आकारतमें पुष्तने, जिसे टेक्को ही दुई एवं और सर्व नह हो यही हैं। साधक भूतवर्गक धनुषको शावनें लेकर आकारको और भूज उठकार इस क्याका विकास करे। प्रेंगर करनेसे हुट विचेले वर्ष कृतिका एक विश्वशंकारी नेव और राधम यह होते हैं। यह सम्ब तो फिलोबाबी रखा करनेमें समर्थ है। मुरम्पीयके निषयमें कहना हो क्या है?

' 🖈 में है है कर' रह दलत नाम है। साथक स्टेरकी

दिस्कानोर्ने गाउँ है से उस मोत्साहित क्षेत्रमें महाचार (नियुष्-नियाद) कक इसकी गर्वाचक अन्त्य नहीं होता। नरबद्धार को नवे इस नजरों कार कीलोंकी इंटीन कर अधिनानिकाकर राजिके जनम अनने अभीत बेजाने करी

आत लकादियोंको इसी सन्तको आधियनिका कर उन्हें आत

Renolf alle follemeilf ma bin mfeit sein if कई निवृत् निका, काकान कहा पूछा, टिप्टी आदिसे होनेकले उत्तरनॉक्ट कर नहीं संस्क

' 🖈 🚅 सहाविकास कर: ऐसा कड़कर सामक वर्षनी अंगुलिके द्वारा अकार-पृथ्यके सहज्ञ कार्यन्तमान् एक विण्डका निर्माण करे. उस रिप्डके इदर्शनकाओं ही दूर जग, नेप. निवाद, निवा, राध्यम, पूरा और डामिन्ये आदि एसी दिलाओंको छोडकर पान जाते हैं। 'के ही कोतार का i' 'के ही सम्बद्धिकाल

कार (1144 **हैं काइमें पैलीकातालाक कर** (4 इस कर) संबद्धको मेरक चिन्छ कहा बाल है। यह मैरक-चिन्छ विच तथा पापप्रदेशि कृष्टभाषको तथान करनेमें समर्थ है। यह स्त्रथकके कार्यकेषको २५६ और भूत राधकारिको उत्तरची त्रविचेंको क करत है

'३६ मा: यह कहका साधक अपने हायमें इन्ह्रवस्था भवन करे इस वचनुराले निष, सह और भूतान निरम् हो बाते हैं। 'इक्के ह्यूं ( हा ) महत्त इस बन्तमे वार्षे हायाँ पराका रूपान करे, किसने किए क्या भूगरिका विन्ता होता है। इसे उसर - ३० हां (हो) मन्द्र' इस स्टब्स उच्चारमारे उच्चायकारी नेप और क्रम्प्यहाँके प्रभाव न्यू ही को 🖁 इतान – बनाजका ध्वान करके साधव हेर्फ अस्य (पाले) में गर् मनुष्या निश्रम गरे। अर्थ इस (अर) मक: इस मन्त्रोच्यारके व्यव व्यक्तनेरकका ध्वार करके प्रमुख चारतह भूग, विचके प्रभावका कृतन कर

🕸 मान्द्रिविद्याञ्च स्थातः इत मन्त्रका स्थान करके क्लूक होती- बाड़ीमें बिक्र डालनेपाले वड भूत, किय और पविशोध रिकारन कर समस्त है। ३० इस ( इसे ) पन: इस बनाको रख वर्णकी स्वाहोके नगरदेवर निवाकर उसे नजान काहिने उसके सन्दोंको मुनका करप्रह आदि सभी इपद्रवकारी तत्त्व भवभीत हो उठते हैं। (अध्याम १९ २०)

### पञ्चमक पूजा तथा रिकार्यक विकि

क्षानी कहा—है जानों जब में पहलूब किस्ती पूर्वा करें। करेन्द्र के क्षान्यको पृथ्व और पृथ्व देनों कहा करते हैं क्षान्यको जनते पहले ग्या करते उन केवल जानान करना पारिये—

क पुरिवर्ण अर्थपुरूष सर्वजन्त पृथे जाहा

पूर्व की हो सर्वाच्यान गर । सर्वाच्य प्रभाव सर्वोच्या स्वाच्या परे । इन वर्वाच्याची त्राह कर्ता पदी गर्व है जनक या निर्देश है। व्याप्तिकारी पूर्व कर्ति पद्मा हो विद्युष्ठे या: इन्यार कर्ताचे इन् सर्वे अस्य कन्द्रश्रीयों पूर्व कर्ताचा विश्वत है कर्ताच्य 'हो ही कार्याच्या या, इस क्यार्थ व्याप्त कर्ताच्या पूर्व करे । कार्याच्या वेट क्यार्थ व्याप्त होंद्र होंदे प्रभाव कर्ताच्या क्यार्थ हमा व्याप्त है । क्यां रहा हमा स्वाप्त कर्ताच्या क्यार्थ क्यां क्या है । इस क्यार्थिक क्यार्थ क्या क्यांच्या क्यार्थ हमा क्यार्थ है । इस क्यार्थिक क्यार्थिक क्यांच्या अस्त्र व्याप्त क्यार्थ हमा हमा

हर करन करनीय पूर्ण करने कर क्रम्यके की है स्थानक एक हम जनने स्थानको पूर्ण करने पार्टि उसके स्थित क्रम्य क्रम्य क्रम्य की कर्मा में की क्रम्यों हैं अन्यत करनाओं पूर्ण कर्मा 'के हैं क्रियामर पर: इस करने क्रियमंग्री पूर्ण की। क्रम्युस् क्रियमंत्री स्थान स्थानको क्रम्य अन्य प्रति और व्यक्तियो ग्राम्यों के क्रम्यमं हैं उससे पूर्ण करने पूर्ण क्रमें।

क्षानीते पुत्रः कहा—है क्षांतं अन में तिस्तरी सर्वत्रक स्थान क्षेत्रय को पुत्रि और पुत्रि होते क्षांत्र क्षात्रिक्षण है। कहा अनुस्त्रक स्थाने विश्वपृत्रक (विश्वक कर्ता) नामान विश्वक विश्व कर्ता क्षांत्रक क होता करिये, को उसन है इसके कर ही निया देश करिये का कारणा है और कर्मून असीको देशकार है अपना पृथ्वि अभीकारों लेकर मुश्कि कारणांग असे ऐसे हानांगे स्वाहं को और बहानूक दिखाने हमारे कर कर्मून अहारी नाम करनाम असी को

जरूका का अन्यान के कर का इन्यान करत हुआ द्वित्त क्षेत्रीय जाते कार्य क्षेत्र को उनके कर कर्मक अनुनिधे जेकर कार्यको हो वर्गने अनुनिध्य ज्यान करण करिये

त्रव में इक्क कारणार्ध कविकाने पुरुषके विशेष member and wij per time transfest with की। क्षेत्रिक अस्तान स्थापन कहा अन्ते अपना क्षान अभिन को एक अन्य विशेष गएक इरवानिको करके महत्त्वम हो साथ उसके साथ सर्वहर्षे उत्पृत्ति देशकी विक्रि कर एक हैं। स्वयंत्रको पुत्र कारका अने प्राचीन वार्ति तिर्वे के बहु अवस्थाने एक पुण्यक तिर्वत करन करिये जनकम् 'क्रोड्ड इस सम्बन्धनी इस प्रवास अञ्चल काहे सामीनकालो उन्नी अनिका forms at a pain my material part pools afrequest क्षा क्षा क्षा कर अधिक विकास का अधिक राज्यात् अधिके निवासिः बेन्यानकी प्रोत्तका नार्वधनकत् काल संस्था करनेवा विभाग है। विकृति क सेवा niver anglieb ung fan men be gerieb अस्तिके पूर्व इस वेज्यनक विकेष हैं ।) प्रत्यक केव्यानीर कर क्यांक्यों एक प्रयोक्त क्षेत्रों करना अधिकरणी कर कर्यान्यकार विकास अनुवि ऐसे प्राप्ति ।

त्यांच्या कामान्त्रिय गर्नेकारे इस संग्रामके नेतावास्त्र विकास कृत्य कामा कार्रिके इस कार्यानके अन्त्रियोग्नरे अन्तर्यक्तास कामान्त्रात्री इस अन्त्रिकृत्य कृत्या कर्षिके

त्वरणा अभिनेत्वको सन्तरेते पुत्र पुरुवनिते त्वस प्राणिक विकार है। असी यह संस्कृतके सन्तरंत की पुत्र प्राणको प्रतिकास कर्याक्यको क्या विकारते सन्तर्भ पुत्र करें

जन केंद्र प्रशास्त्रीय निवार पूर्वात करा उत्तर बस्तीको

र पूर्व स्वकृतन का करन्युका र<sup>ू</sup>रेश का अब करने हैं।

<u>करवारामा स्वयत्त्र वात्र वात</u>

पृथक रूपसे सी-सी आहुतियाँ पाँच चार देनी चाहिये तरपश्चात् साथक पूर्णाहुति देकर प्रस्तनतापूर्वक फिल्ली

भगवान् हिमका प्रवान को।

यसके कर प्रयक्षित-शुद्धिके लिये आठ का आहुति देनी चाहिये। यह आहुति अस्य-बीच 'हुं फर्' भन्त्रसे प्रदान करनेका विधान है। इस प्रकार संस्कारसे सुद्ध हुआ

बह साथक निःसंदेह शिव-स्वरूप हो जाता है। शिवको विशेष पूजार्पे साधकको चाहिने कि बह

प्रथम - उन्हें आत्मातस्थान स्थाहर', 'उन्हें ही विद्यासस्थान स्थाहर' तथा 'उन्हें हिम्मतस्थान स्थाहर — ऐसा उच्चारण करके अञ्चलन करें। इत्यक्षात् उसे मानसिक रूपसे

कर्नेन्द्रियोंका स्पर्त करना चाहिये। उसके बाद बस्त- धारन और वर्षन आदि क्रिकाओंको सम्पन करना चाहिये। ॐ इंग्रेडिककोच्याः स्वका', ॐ इंग्रेडिककोच्याः स्वका' और

 इंग पनः सर्वप्रातृष्यः स्वका इन मन्त्रीते वर्षन करे इसी रीतिसे पिता, पिकानइ, प्रमातानइ तथा बुद्धप्रमातानइ

आदिका भी तर्पन करे और किर प्रान्तवान करना चाहिये इसके चार आचलन तथा चार्जन करके साधकको

विवके गायत्रीमन्त्रका वर करना चाहिने। वह मन्त्र हस प्रकार है—

'ॐ हां सम्बंदराय विक्ये, कान्यितुद्धाय श्रीयहें, सहे यहः प्रचोदन्यत्।'

अर्थात् प्रजयसे युक्त 'हा' शैजनक्तिसे सम्पन्न उन महेश्वरका इम सभी जिन्दान करते हैं। श्राणीको पविश्वताके लिये अनका इस स्वतन करते हैं। ये उद्ग इस समीको

क्तिन पानक्रीयन्त्र-जनके पैकात् सूर्योपस्थान करके सूर्य-मन्त्रीने सूर्यकथ दिलाकी चूका करनी चाहिये। उन मन्त्रीका स्मार्थन कुन क्रकार के---

शन्मार्गपर चलनेके सिथे प्रेरमा प्रदान करें।

क्षेत्र हो ही हूं है ही हा निवस्ताय करा।' 'क्षेत्र है क्रम्बोत्साय सुर्वपूर्वि करा।' 'क्षेत्र हो ही सा सुर्वाय करा।'

— इस पूजाके बाद क्रमतः नामके आदि और अन्तर्ने 'ॐ पनः राज्यका प्रयोग भारके दण्डी तथा पिकृत आदि भूतनावकोंका स्मरण भूरे। तद्दवनार अधि आदि कोगोंचें

🍲 विकलाये नकः, 🦝 ईलान्तये नकः । आदि बन्तीसे

कृतकः जनस्य कार इसामाद स्वरूपका स्थापना करक पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे उचासकको परम सुखकी प्राप्त होती है (इन स्तिक्योंको पूजाके लिये पृथक्-पृथक् बोजनका निर्देश हैं।) एथा—

'के सं प्रकार्य नवः'(अग्रिकोणमें), 'में होस्कर्य नवः' (नैक्ट्रियकोणमें), के सूक्त्यये करः (आयन्यकोणमें), 'रे क्याये नवः' (आनकोणमें), 'रे अग्रवे नवः' (पूर्व

दिलामें), 'ते किथूप्य नवः'(दक्षिण दिलामें), ही किवलाये नवः' (पक्षिण दिलामें), 'रं अधीरिकाये नवः, 'रं विद्युताये नवः', उत्तर दिलामें) और रं सर्वतोषुक्ये नवः

(मण्डलके मध्यमें) इसके बाद हिवस्वकर सूर्यप्रतिमाकी सूर्यसन प्रदान करके क्षां क्षुं (क्षुं) सः इस मन्त्रसे भणवान् सूर्यकी अर्थना करे और फिर निम्न मन्त्रोंसे न्यांस करे—

के भा हमकांव पतः, 'के भूभूंवः पतः तिरासे प्राह्मः, 'के भूभूंवः स्व. शिकार्य संपदः', के इं कातिकी पतः, के हुं कावकाव हुन्', के इं अस्वाय पदः, के इं कड् राह्में पनः', 'के इं फड् सीक्षायर्थ पनः।' साधकांको अञ्चलासके पक्षात् निम्न पन्तोंसे स्वीदि

साधकको अञ्चन्यासके पश्चात् निम्न पन्त्रोसे सूर्यादि सभी नवग्रहोंकी मानसी यूजा करनी चाहिये— '४० कः सूर्याय नवः, ३० वॉ सोनदव नवः ३० वं

नंगलाय गयः, ३० मुं मुधाय गयः, ३० मुं सुद्धरगतये गयः, ३० थं धार्गमाय गयः, ३० शं शर्मश्रास्य गयः, ३० रंगस्यो गयः, ३० कं केत्यं गयः, ३० कंडश्वश्रास गयः।' इस प्रकार सुर्यदेव आदिको गुवा करके साधकको

इस प्रकार स्पादन आदिका पूजा करक साधकका आध्यन करना चाहिये। उसके च्यद वह कनिविका आदि अंगुलियोंने करन्यास तथा पुनः निवाङ्कित कर्जाते अञ्चन्यास को—

र्क हां झालाय पक्त, र्क हीं तिससे स्वाहा, र्क हूं तिरवाणी वींश्ट, र्क हैं कारकार हुन, र्क ही नेत्रत्रवान सीन्द्र, र्क हः सामान कट्।'

सदमन्तर भृतसुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्ध्यस्थापन करके बसी जलसे अपने सरीरका प्रोधन करत चाहिने। उसके बाद वह साधक सिवसहित कदी आदिकी पूजा करे 'अंध है सिवाय थयः 'कन्नसे क्यानें स्थित सिवसी पूजा करके नन्दी, महाकाल, कन्ना, यमुना, सरस्वती, जीवस्स, वास्तुदेवता, बाहा, गमपति तथा गुरुकी पूजा करे।

रेक्सी पृत्व करके पूर्व दिलाई वर्ष रहिपाने इन्, पश्चिमी वैद्यान, प्रभावे देखाई, अहिन्योतार्थे अन्तर्थ, विद्यानी अहार, मानवार्ग अर्थराम्य, इंग्रामार्ग अर्थकां, पराची क्रिकार्ग काव और लेख करने कर पूर्व और दिस्तानीने हैती, करनी, रिम्स क्या अभिन्न अस्ट समित्रीकी पूजा काली पाहिले।

तरनाम वाध्यक्तो निवक आगे निवस चीठके बधाने के ही फलरिकारिकों कर के ही सर्वाधिकारिकों कर, के ही मताबंधियों पर, को हर्मानुस्त्रावर्ध पर, के मर्गाजने क: '- इन क्योंने क्यांकारेचे एवं क्यांक्ट्रियो आदि स्विभीयो पूजा धारती चाहिते जानक परावान् विकार विके अस्तर प्रदानका च्यान्तिको स्वापन को। नदणना मुनिक करूने निकारी उद्दित करके अन्यवन-नकर जीनका स्थानीय क्वानीकान आहे पूरा हिन्ताचे और सार्थ, पाय, जायान्य, जायान् आर्थन तथा प्राथमिक मत समित को इसे आफि समान करके पुरस्केतको कर, कथ, पुन्न, दोन और नैनेवर्ग पर वर्गांद्र को। निकंक अन्तर अवन्त है करके मुखतुद्धिके रिले कन्तुर, करोड्डॉन, क्रम, फनर, व्यवस्थ (गहोकारेत) प्रात्का प्रानेकान (अनंतिन देवने क्रातेक्ट्राका भार) करे। बरुक्त सक्त अस्तानके सन् बरुक्त होना उपका कर को एक निरम्भवने लोगक उन्हें प्रकार को इसी इटक्सिन्थम अस्ति कान पूर्व की गर्न पुजारो 'नवहरूक' कर कम दिवा गया है।

इस क्वार सिवपूजन पूर्व कार्नके पक्षा साधकको जींद्र करि प्लुटिक् कोची, मक्तपान रूप पूर्वीर दिजाओंचे आहि आदि दिग्देक्कओं तथा इन्हारि दिक्नालंको गुरू करनी कविने। सदरनम उल्लंधे इन रेपोके पंच्या विनास पण्डेशको पुराकर उसके निर्म निर्माण समर्पित करण माहिते. प्रमके बाद का निकाद्वित मृतिने क्षानंतर (अन बायक) करके उत्तवा विश्वर्यंत्र को-

मुहारित्युहर्गेका वर्ष गुहारकारकार्य प्रकृत विद्यार्थम् ५ हेव मानवादान् मानि निवरि ॥ चरिवाचित् कियते कर्ष तक सुक्रम्युक्तान्। क्यो रिकामस्थान वर क्षाप अञ्चल विको एक विको भोगा विकासिक समित्री जन्म।

मिल्के क्रमान सर्वत्र कः मिलः स्रोद्धानेय सा क्यूनों कर करिकारि अन् कर्त सुप्तां तथ। मं प्रमा विक्रमेश स चन्हे चर्चा जीन है जिए ह

25 3F EF)

है करो । अस्य मुद्धा से मुद्धा सम्बोधि मोरक्षक हैं। अस्य मी किने हुए जनको स्थीवज करें। है देव। मुझे निर्देश क्रमा को असमाने क्रमाने आपने मेरी निक्रा बनी रहे है स्का हे भारतान अञ्चल में द्वारा सर्वेदा कर कुल्याम जो कर्न किया जाना है उसे अन्य पह करें में अपने इन करण्यानकारी करनोने बहा 🜓 है किया अन्य अन्य अन्योको कर्मना रोपलने हैं। जान हो भोन्य है है गिल रे का दुरम्यान समूर्त करू में से अप ही है हे जुला आरबी निजन हो। सर्वत पर किया हो है को मैं भी बड़ी हैं। को पूछ मैंने किया है और जो कुछ भविनानों कर्मना, वह तम आनंद हुता ही किया पूर्धा है। अन्य रक्षक है। अन्य निवन्तवक हैं। है जिला अपने अधिया नेत कोई नकते भी है।

(इपिने एक कहा-के बहा) उसके कर मैं विक्युकारी दूसरी विकि क्या रहा हैं-

इस विधिके अनुसार सर्वता कारणती करी व्यान्यता राष्ट्रा बकुन, अस्य तथा कान्युयन्तिकारी पूजा वर्णकर्तक द्वरक करने कहिने और कशक र्वोट दिसाओंने इकारे वाचे दिवक्तांकी गुज करे उसके बाद कारणभूत कवान तत्त्रोधी पुत्र करे।

इन सम्बोर्ने 'पुनिनी, क्या, तेव, क्या और सम्बन्धाः'—। में बहुम्बाभूत है। मन्त्र एक् कर्य कर्य तथा अन्य में उनको चीव सन्दार्क है। कहा चर्चन, चर चनु वर्ष उपन्य- में चीप कमेरियमी और और, स्वय- पान्, दिहा तक क्रम-ने चीच हानेन्द्रची है। इतके आंतरिया नग, मृद्धि, निम और आर्थिश—में जन्न करननमूल्य हैं। इसमें असर पुरुष भी निमति है। इसरि (पुरुष असे तिथ भक्ता फला है।

इन नव्यक्ति कव राज (पानकाव्यक्ति नगविक्रेष) वृद्धिः किया, कला, काल, नियमि, साथ, सुद्धविद्या हेलार और सदावित्व को सबके कुल हैं। इसकी भी पुत्रा होती चाहिने इन सकात नामोंने को तिथा और तन्ति अर्थान् कुम्म हर्ष इकृतिका सम्ब अनुस्कृत है। इसको जनकर हानी

साधक जीवन्युक्त होकर क्रिक्टम हो जाता है। इन दस्वीमें वो जियतत्व है, वही जिल्लु है, वही बहा है और वही ब्रह्मतत्त्व है।

पणवान् सद्यक्षियका मङ्गलमय भ्यानस्वरूप इस प्रकार है—वे देव प्रधासनपर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण जुक्त है। सदैव स्पेलह वर्षकी आयुमें स्थित रहते 🍍 वे पाँच मुखाँवाले हैं। उनके दलों हाथींने ऋपतः दक्षिणभागकी और अभयपुदा, प्रसादपुदा, रुक्ति, जुल तथा खट्याङ और वामभागको और सर्व, अक्षणला, उपर जीलकमल तथ

बेड बीजपुरक (बिजीस नीम्) स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक बीन शक्तियाँ उनके तीन नेत्र है। ऐसे वे देव प्रवंदा कल्याणकी मावनामें अवस्थित एवं है. इसीलिये इन्हें सदासिय कहा गया है।

ऐसे मृतिमान देवका चिन्तन करनेवाला सायक सदैव कालभयसे रहित रहता है। इस प्रकार शिकेपासना करनेवाले साधककी न तो अकालपुरवृ होती है और न बीत तवा कव्यादि कारणोंसे ही उसकी मृत्यु होठी है।

(अध्याम २१— २३)

# भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवोंकी पूजा-विधि

स्तरकीने कहा---अब मैं गणेज अहि देवीकी तथा त्रिपुरादेवीकी पूजाको कहैंगा, जो अपने भक्तोंको सर्वदा अभीष्ट प्रदान करनेवाली तथा होड़ है। साधकको समसे पहले गमपतिदेवके अस्तन एवं उनके मूर्तस्वरूपका पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक 'तां' आदि बीजमन्त्रीसे निष्ट रीतिसे स्ट्यादिन्कस करे—

😂 मां इत्यास मम:, 🕉 माँ शिरसे स्वाहा, 🖎 मं क्रिसापै क्वर, 🗈 मैं क्वकाय हुए, 🗞 में नेवहराय बीवर, 📤 नः अस्ताय फट्र।

इस न्यासके पक्षात् साधकको— ३७ दुर्गायाः पाटुकाध्यां नमः', 🧆 गुरुपादुकाभ्यां नमः' मन्त्रसे माता दुर्ग और गुरुकी पाटुकाओंको नमस्कार करके देवी त्रिपुराके आसर और मृतिको प्रणाम करना चाहिये। क्यश्रात् वह (साधक) 🌣 🗊 हुएँ रक्षिणि – इस मन्त्रसे इदयादित्यास करे और फिर इसी मन्त्रसे 'स्ट्रचण्डा, प्रचण्डदुर्गा, चण्डोग्रा, चण्डनारिका, चण्या, चण्डवती, चण्डरूपा, चण्डिका तथा दुर्गा'— इन नौ जिक्तयोंका पूजन करे। तदनन्तर वज्, खङ्ग आदि पूदाओंका प्रदर्शनकर उसके अक्रिकोणमें सदासिव आदि देवोंकी पूजा करे। अतः साधक पहले 'ॐ सदाशियमहाप्रेतपद्मासमाय नमः कहकर प्रणाम करे। तरपक्षात् 🧀 ऍ अलीं (हीं) सी

विकृति नमः'यह मन्त्रीच्याः करते हुए उस विकृतत्रचिको नमस्कार करे

सायक उसके बाद धगवती त्रिपुर्शके प्रचासन, मृति और दृदयादि अङ्गाँको प्रवास करे। तत्पकात् उस पचपीठमर बहुतानी, माहेश्वरी, कीमारी, पैचनकी, पाराही, इन्हामी, सम्पद्धा और चण्डिक-- इन आठ देविपॉकी पूजा करे। इन देवियोंकी पूजाके बाद 'मैरव' ऋमक देवोंकी पूजाका विधान है। असिताङ्ग, ठठ, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीवप तथा संहार नामवाले—ये आठ मैरव है

पैरव पूकाके पक्षात् रहि, प्रीति, कामदेव, पक्षवाण, योग्नि, बटुक, दुर्गा, विद्याप्तथ, गुरु और क्षेत्रपाल देवीका भी पुजन करे।

सधकको परागर्थ-मण्डल य विकोणपीठ बसकर उसपर और इदपर्ये कुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्रमाला, पुस्तक एवं अभय मुद्रासे सुत्तोपित भगवती सरस्वतीका भी प्यान करना चाहिये। एक लाख मन्त्रका जब और इयन करनेसे भगवती त्रिपुरेक्टी साधकके लिये सिद्धिदावी हो जाती हैं। पूजामें देवोंके अपसन तथा चादुकाकी पूजाका भी विधान है। विशेष एजनमें मन्त्रन्यास तथा मण्डलादि एजन भी करना चाहिये। (अध्याय २४-- २६)

१ -बद्धपञ्चमनासीनः प्रितः चौकलवर्षिकः ॥

पद्मवक्त कार्यः स्वैर्द्रतभिरूपेव भारतम् अभयं प्रसादं सक्ति शुलं साट्यानुसीधरः 🗷 दर्वः करैर्यामकेश्यः भूजांगं काष्टसुकतम्। क्रमरकं नोलोत्पलं बीजपुरकमुत्तमम्॥ (२३ ५४—५६)

# शर्पी एवं अन्य विवेसे जीव-जन्तुओंके विवको दूर करनेका मन

सुराजीने कहा-अब में सप्ति विभिन्न विर्वेशे जीव-जन्तुओंके काटनेसे कह पहुँचानेवाले विवको दूर करनेवें सप्तर्भ जन्मको कह रहा है, जो इस प्रकार है

🕰 व्योक्तिकतिककार्यको वर्णानी भूत्वारिकि मानिविधिन विकासनीय को हा हह इसी परहे रिहे को परि का गृक्षि कारवाड़ीय सहस्रकाण सुकान्यरे क्षत्रं इत इत सर्वकारिती स्वेद्य सर्वाहरतेतिनं सरिवीकति करता देवि सामोद्धय सामोद्धय प्रदान इस्ते काल प्रदान **हाने विश्वता। एको नैतेल क्लेल तर्न देखि रक्क व्य**ार्ज हं मं हे करूप वह स्कार्त्रकारकारकारहरिकारी के राज कर हर हा विकेद्धकाराहिनिक्की हां हां इन्हों है ज़बरे अधीरचेनेते की विकासकर सर्वकार्यादिविकारणम् ।'

इस बन्द्रका प्रयोग करते सक्त कहे करी उनादेगीसे प्राचीन करे कि है उसे। तम स्टब्हे क्टबर्ने स्टब्ह हो और इश्रीमें रहती हो। तुम्हारा रीट कर है। हुनें रीही भी कहा जाता है। तत्कार पत्न ज्यानको समान अन्यत्यात्मा है तथा हमने अपने कांट्यदेशने बुद्ध परिस्का समी करफने यहन रखी है। हुन भूतोंकी पीप हो,

बर्गोके सिवे विवरुपिनी हो. तुप्तात ऋषे विश्वन्तरायनी है सका तुम सुकन्पता हो और कारोपें शहक पहती हाँ हो । हे जिलास मुख्याली, अवेकर एवं प्रचन्द्र स्वध्ययाली चण्डादेवी। हार्वोर्ने भारता सक्ति पैदा कर, रायुका डाल कर, इसन कर। सब प्रकारके विनोध्य करा करनेकारी है देकि। के सर्वाहर्ने फैले हुए किंपको प्रभावहीर कर दे। इस विकासे तुन देख की हो। (उस काटनेवाले कन्तुक)] सम्मोदित करो, सम्मोदित करो । हे देनि जून नेवे एक करो, रका करो । इस इक्टर प्रभंग एवं विकार करके 🕏 मां 🕏 करात का हराया उच्चारन को उच्चा सकरको नेवालकर्ग कलप्रकों, सहओं और विशेषा इरम करनेवाली है साला-कारत जाना प्रकारके विश्वीके बेरचका इरण कर, इरण कर है देखा उच्चलम करे और इस्तं इंड इच्ची 🛊 समीर कड़का वेपवर्ण वर्गतीयोंचे अतिपरिश्रील सर्वत्र स्वर्धपर्क वेशमालकावित्री देवि की सभी मगादि विश्वजन्त्रशीने इत्या विकास इत्य करो।

[इस प्रकार विकास और प्रार्थना करते पूछ रोगीके प्रति स्वतंत्रि करवे हुए मन्त्रकट करे।)

(अध्याम २७)

# भ्रीगोपासजीकी पूजा, बैलोक्यमोहन मन्त्र तमा श्रीधर-पूजनविधि

प्रदान करनेवाली संगोत्तालम् तथा भगवान् श्रीधर विष्णुकी पुरस्का वर्णन कर रहा है, इसे सुर्वे पुरस प्राप्त करनेते सहते पूज-सर्वतके द्वारोतमें गङ्गा और समुक्तके स्वय भाग और विकासकों, बीके साथ शहर, स्थानिय एवं राह्में भरून और राहभागी कुना करनी चाहिने तथा पूर्व दिलानें मद्र और सुभवको, दक्षिण दिलाने चण्ड और प्रकारको, पश्चिम दिसामें कल और प्रकारकी, उत्तर दिसामें जब और विजयको तथा जाएँ दरकारोंकर हो, गण, दुर्गा और सरस्वतीको पुष्प करनी चाहिये।

जनवलके अप्रि आदि भोगोर्ने और दिसाओंने परम भागका कार, फिद्ध क्षेत्रा गुरुका एवं कर-कृतरका पूजन करें। वर्ष दिसाने निष्णु, विष्णुतक हवा विष्णुतिककी अर्थना करे। इसके बाद जिल्लाके परिवारको अर्थना करे।

सीस्ताजीने कहा—के ऋषियां में भोग और नोधः मन्यत्तके मध्यने सकियों और कुर्ग, अनन्त, पृथ्वी, वर्ग, क्रम तथा मैरान्यको अप्रि आदि कोमोर्ने मूख करे। क्रमण कोलके साथ उत्तर दिशाने उकारतनक रूपे हेबर्वकी पूजा करे। मेचीनस्थासभाव स्थाना'—यह गोपालकन है, क्यालको पूर्व दिखसे आस्थ करके क्रमक अन्ते दिलाओं में मानवादी और मुतीलाके सक र्राकरणी, अस्पभाषा, सुनन्दा, क्याचिती, सम्बन्ध और वित्रविद्याकी पुजा करनी चाहिये।

> कान ही बीनोनशनके सङ्घ चार नया, चय, मुसला, बाहु कर, अहुन, होवाब, कीन्तुन, नुकृट, वरफल, इन्हाद अवस्थाक दिक्यल, कुमुहादिगम और विव्यवसेनका पुजन करके जीनामीसहित कुम्मको की मर्चन करनी चाहिन्दै

गोपीजनवरलक्षके बना अक्नेसे दशा उनका कान

करनेसे एवं इनको (साङ्गोपाङ्ग) पूजा करनेसे सामक सभी कामकओंको पूर्व कर लेल है।

त्रैलोश्यमोहर बीधरके मन्त्र इस उकार 🖫

'३७ औं (औ. ) श्रीभराय त्रैसोक्यमेखनाय नयः। कर्ता कुरुवेशायम् उत्तेत्रक्षेत्रक्ष कृदः । ३० विकाये उत्तेत्रक्ष्येत्रक्ष यकः। 💤 जी ह्री कर्षी वैलोक्यनोहस्तव विकासे यकः।

— वे मन समस्य प्रयोजनीको पूर्व करनेकले 🕏 :

क्रीतृतको पुर: बोले—सब वै औका प्रापत् (विष्णु) की महालयनी पूजाका वर्षन करता है

सावकाची सर्वप्रथम 'अंभ जा इदकाच पनः, अंभ औ किरमें भ्यापन, रोन मुं निकारी स्वयं, रोन में कारकार हुन, 🖈 हो नेप्रचलक सौचट्, 🖈 हाः अस्ताब कर्युः इन मन्त्रीसे अञ्चन्त्रस और करन्यस करना चाहिने। तदनन्तर भगवानुको सङ्ख चक्र नदास्तरूपियो पुत्रा प्रदर्शितकर सङ्ख, चक्र तथा गदा-पदासे सुतोभित आत्यस्थास्य श्रीधर भगवान् पुरुषेत्रसम्बद्ध भ्यान करना चाहिये। तत्त्वाम् स्वनितक च सर्वतोष्ट्रा-मण्डलमें जीकादेवकी पूजा करनी जाहिये।

सर्वप्रयम बार्ज्ञ्चन्य भारत सारेशाले देवानिदेव अगवान् विष्णुके असनको पूजा करती चाहिये

'ॐ श्रीधरासमदेवक आणकात इस भनाते आवादन करके 🗈 समस्तर्गीकाराकास्त्रुत्तराच 🖚 🕻 🕪 बावे नगः , अने विध्याने नगः , अने सङ्गाने नगः "अने चनुनानै या: , 'क्षेत्र शावाससम्बद्धे भक्त', क्षेत्र कृतीय यक्त' क्षेत्र अन्तरपाय चन्त्रः , । क्षेत्र पुण्याची चन्त्रः , "क्षेत्र धन्यीय चन्त्रः" के प्राप्तम मन: , के वैराम्यक मन: 'के ऐसर्वान मनः, '३२ अध्योष परः, ३२ अक्रमाय परः', ' क्री अमेशायाम असः', 'क्री अमेशार्यम परः , 'क्री काराम कर: े के जन्मव कर:', 'के बबाब कर: ,' के विक्ताके मन ( ) विके अन्यतिको भगः ( ) विके प्रत्याने भगः ( ंडोन दिवसकी परमा , 'डोन कोपानी गुन्ता , 'डोन प्रदृष्टी परमा', '40 सत्यामे मन: , को ईसामामे नम:', '40 अनुबद्धामे **मकः ≒ात्र मन्त्रोंसे शीधरके आसनका पुत्रन करके** 

(है सर:) पूर्वोक भाग, विभाग, गङ्गा आदि देवोंकी पूजा

करनी चाडिये । तदनन्तर इरिका आखाइन करके नुवन करे ।

उसके बाद 🕩 ही श्रीधराम डैलोक्समोहमात विकास पन:

आगच्याः — इस मन्तरो श्रीभरदेकका अञ्चलक तक पूजन करना चाहिये।

इस मुखाके पक्षात् 'डी- किये मकः' इस मन्त्रसे लस्पीका पूजन काना भाषिये। '🖈 को झरवान नकः' क्षेत्र और दिल्ली गर्मा 🕽 "क्षेत्र 💐 दिल्लामी गर्माः, "क्षेत्र औ क्षात्रकार प्रमु 🕻 😘 औं नेप्रप्रकार प्रमु 🕻 🖎 हाः स्तुवान एक 🖓 भेरी राष्ट्राच एक 🐧 भेरी सम्बद्ध अंद 🕻 🕬 सम्बद्ध एक 🖓 🖎 पहले एक 🖓 के ओक्साब एक 👝 📤 चौजुनाय मक्ते, 'क्री क्यानाराचे मक्ते, क्री चीवान्याय मक्ते, 'अंके प्रकृति करा,', 'अंके नारहाच भूतः , 'अंके नुकर्का नकः' (३० इन्हाम गर्फ), (३० अल्लो पर्फ), (३० प्रमाप पर्फ), 'अके निर्मातके नमः', 'अके क्रकारक नमः', 'अके वाजके नमः'. '40 क्रीमान पर्यः, '40 ईश्वरमान पर्यः', 40 अपन्ताम क्ष्य , 'अने ब्रह्मणे क्ष्यः', 'अने ब्रह्मण क्ष्यः', अने राजने का: , 'अके सामी का: ', 'अके विकासनेवान का: '—इत्यादि वलाँसे वहकुन्यस, अस्य-पुत्रा तथा ३४ देव-परिवासी मृज्य करनी कहिने।

तदननार सपरिकर बगवान् विष्णुका आधिवेक करके बस्त, पहोपबीत, गन्ब, पुष्प, चूप, दीप तथा नैमेश निवेदित करके प्रदक्षिण करे। मूल मन्त्रका जप १०८ बार करे और किया हुआ जब अभीष्ट देव भगवान् झंधरको समर्पित कर है।

क्तपक्षत् विद्वान् साधकको चाहित्रे कि मुदूर्तपर अपने इरवटेलमें रिचत चितृद्ध क्यांटिक व्यक्ति समान कान्तिपान, करोड़ीं सुर्यके सदस प्रभावाले, प्रमानपुर्व, सीम्य मुहाकले, जनकमते हुए भक्त-नकठकृति-कुन्डलॅसे मुलेभित, विरापर मुक्टको धारण किये हुए, जुभनवणसम्बन अङ्गोन्यले राज्य वनमानाको अलंकुत कात्रकारमञ्जू वीकादेवका भ्यान करे।

इसके बाद इन स्त्रीत्रोंसे भगवान्की स्तुति करनी वाहिने—

श्रीनिकासक देवल क्यः श्रीकरके काः। श्रीभराव सलाङ्गीय औप्रदाय क्ली क्लाःस बीयरसभाष संस्थाय जीको च भने स्थः। श्रीवर्षसम्बद्धाः वयः श्रेकस्थारम् स (10 the tto

बेपल करे के इस्तावन को का। क्यः श्रेषःस्कृतस्य श्रीकराय क्ये वयः॥ शास्त्राम गरेनमान गर्ने भूनो गर्ने गर्कः। क्रोप कुला प्यक्तान देवरेच विजयवेत्। इति यह क्ष्यकारक पुत्र विकारिकारकः। यः करोति महाभागक स पाति पर्न पदन्।

है देन आप लक्ष्मीनियान और सोपति हैं, आपको मेरा नवस्कार है। जान औषर है, साईपानि हैं एवं साधकको लक्ष्मी प्रदान करनेवाले हैं, अलको नेच मन्त्रकार है। अप ही जीवरराय, सान्तिस्वकन तथा देवर्गतम्बन देव हैं, जापको नेस प्रमान है।

आप औपनेतपर निवास करनेवाले हैं, बनका महत्तीके स्थानी, सर्वकरभावकर्त एका सर्ववस्थानकर है, आएको नेत बार-बार नगरबार है। जान बारबान और ऐश्वर्ग प्रदान करनेवारी हैं आपको बेट नवन है। अब अस्य देनेवारी तक सर्वतेष हैं, अस्त्रमें करम्बर प्रकार है

इस प्रकार देखाँबदेव सीधर चनवान् विच्युका सावन और कान करके उनका विसर्वन करना चाहिने। अधिवृत्तेक इस पुरवारी करनेवाला करवपरको उत्तर करता है। जो किन्द्रप्रवाको प्रकारित करनेवाले इस अध्यानका चठ करता है, यह इस लोकमें समस्य चलेंसे यक होकर असमें विष्णुके जरमपदको सन्त करता है।

कहरे कहा के जभी है जनतक स्वामी! पूर्व उक्त इकारको पता विधिको बलानेको कथा करें जिसके द्वारा इम जरबन्त इत्तर भवसागरको कर किन्त का सकता है।

श्रीप्रति मोले-- हे मुचलभावः। में विकारेगके एउन-विधानको कह रहा हैं। हे नहाचार उस भीन और नोबको रंगेकले करवानकारी पुकरके विवयमें सुर्ने।

है शह सर्वेत्रयम अनुस्थलो साम करना साहिते स्ट्रान्स्य बंध्याचे निवास होकर महानम्बन्धे हवेस करना माप्तिमे । हाय- वैराम प्रधाननकर विभिन्नत् आवस्य करके न्यसमिथिके अनुसार दोनों हार्योके द्वारा न्यानमा क्रपने मुलगनका करनाव करना माहिते हैं हुए। उस विका-देवके मूलन-मुक्ती कह रहा है, अप सुनै--

ेके भी ही सीधरण विकास पर: (

क कम देवनिदेश परमेश्वर विज्ञाबा पायक है। क्ट जनका रोगोंको इरन करनेवाला उका जनी प्रशेका समन्त्रज्ञ है। यह सर्वपायविवासक और पुकि-मुक्ति स्टाक्क है।

लाभकको इन मन्त्रीके द्वारा अञ्चलक करन चाहिले-ंक्रे हो हरवाच परः, क्रे ही विस्ते स्वहर, क्रे है तिवापे नवट, ३५ हैं करणान हुए, ३५ ही पेरवयान मोनट, 📤 हः अस्ताम सह।'

जानसंबर्ध जायकको चाहिने कि वह अञ्चलक करके आत्मन्द्रा प्रदर्शित करे। प्रदर्कत इटक्यूसर्वे विश्ववादन राज-वक्तारे वृक्त, कृन्द-वृत्ता और वन्द्रमाने समान सुध कान्तवाले, बोध्यस और कीरतुवस्तीयसं सर्गानक, वरमाला तका राह्यतः करण किने हार परनेकर मान्यान विकास ध्यान को ।

सदयका 'विम्नुबन्दरावें अवस्थित होनेक्से अर सची देवगाओं, चार्वदों तथा राजियोंका में अस्तावन करता क्षील सार का च्यारे'—ऐसा कहकर—

🖎 सनसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धाः 📤 को 🖘 के विकास पर:, के महानी पर:, के मनुसरी पर:, क्षेत्र हार्युप्तिकारे प्रमद्धा, क्षेत्र प्रमुप्तिकारे प्रमद्धा, क्षेत्र प्रमुप्ति प्रमूप्त के प्रवर्णन परः, के प्रतीवर्ध परः, के अवारतकर्ष गर्था, की सामीय पर्य: की जनमाने पर्य: की सिमी पर्य: के ब्लॉब एक, के ब्राप्य एक के बेरायाव पर: के देशबाद एक: के अलावि एक:, के अहाराय एक:, के अवैद्यालय पर्यः, के अवैद्यार्थन परः के से संस्थान कर के रे रक्षे कर, के ने अलो कर, के से सन्तर पर: 📤 में बालब पर:, 📤 तो बबाव पर:, 🕰 औ अर्थनपद्भाव परः, 🕹 मी सेक्नपद्भाव परः, 🕹 वं महित्रप्रसाम गरः, 🕹 विकासने गरः, 🖎 स्टबर्गिको परः, के अन्तर्भ गरः, के किसमें भरः, के मीनार्थ गरः, के बहुई पर, के सरावे पर, के ईसावर्ष पर, 🕰 अनुस्कृति कर:-- इन समानशीते गन्य-प्रश्वदि उपवारीके द्वार बाल, निवास, गङ्गा, बयुव आदि देवलओंका नवन्त्रप्रसूर्वक एवन करना पार्किने।

तदनसर हे जा। सुद्धि तथा संग्रह करनेवाले सभी वर्षेको दूर करनेवाले करनेवा काव्यम निकास मध्यसमें अव्यक्त करवे इस विभिन्ने उनका पूजन करना करियो।

वित्त प्रकार सर्वप्रका अपने सरीति नाम विजा जात है, उसी प्रकार प्रतिनानें भी वर्षप्रका नास करना वाहिने सरवाल मुद्राका प्रदर्शनकर अर्था प्रचादि उपवारोंकरे अर्थन करण पाहिने। उसके बाद स्त्रान, बान, आवसन, गन्ध, पुन्न, धून, दीन सबा नैनेक्टकपनें कर अर्थित करके उन देवको प्रदक्षिण करनी आहिने। सदननार उनके सन्वया जन करके इस जन मूननको उन्हें ही समर्थित कर देन व्यक्ति

है वृष्णभावत । उन औधरदेवको पूजा उनके मूल पन्तके करनी काहिते है जिनेत्र । इस समय में उन कन्तिको की कह रहा हैं जिनसे न्यास तथा विज्युके परिवाद दिन्देवका और असूध आदिको पूजा करनी कहिते । उन्हें आप सुनै—

के हो हाराय पर, के ही किसी पर, के है रिकार्य का: अंधे हैं कार्यक्रम का:, के ही नेपालक पत:, के हा अस्तान रकः, 🗱 विन्ने एकः, 🕸 सङ्घान रूकः, 🕸 प्रकार मार्, के कार्य करा, के महाने भी, के बीमाराम परः, 🗈 कोल्पान परः, 🛎 वनसम्बर्ध गरः, 🗈 वैसन्वसन पर, के क्यूनर पर, के पुस्तक पर, के कारत पर, के अञ्चलक परः, के सार्वाच परः, के समय परः, के बहुने पर:, के प्रस्तव का, के वृत्तीकोची का, के भारतीयों का के मुख्ये का, के समूख्ये क्यः, 🗈 इत्याप सुराविकाने समावृत्तनीकारण 🖘ः, के अपने मेळेडिएकाचे कव्यापनीरकारण गणः के मधाप हेत्विकाचे समाहण्यरिकाल एक, अंश्वेतिक द्वीरधिकाचे क्रवाहपत्रीकारम पन:, 📣 वक्रवहर जलानिकाने इत्याहरपरिवारम एक: 📣 वाच्ये हारामीरकार्य क्रवाहरणीयास्य परः, ३० सेवाम महामानिकाने 🖈 ईलायम विकासिकाचे समाहभवरिश्वराच ननः 🗈 जननाच चानाविकाचे क्षेत्र क्याचे स्टेक्सिकाचे क्षताहर्णनीकराज कर: 🗈 बकार हूं कर कर, 🗈 संबर्ध हूं कह भा: के रवहाब हूं कह बच:, के कहाब हूं का, मनः, अन्यासम्बद्धे कर् पनः, अन्यासम्बद्धे कर् पनः, अन नदार्थ है कर पक्त, के विस्तृतन्त्र है कर पद, के बहुतन्त्र है कर पक्त के पद्मार है कर पत्न के वी विभावनेत्रक पद्मार

हे नहारेय! इस अक्ट इन वन्तेंने अधिकारी मनुन्तेंकी काइये कि ये विष्णुके विभिन्न मनुरंकी पूजा करें, स्टब्न्स महास्थ्यक्त भगवान विष्णुका पूजन करके इस स्ट्रानिसे उप अधिनाती करकाल प्रभुका सरवन करें—

विकार देवरंका को वे प्रभविकार है।
विकार कार्त्रका का निर्माणका का
प्रविकार कार्त्रक का प्रमानका का
प्रविकार कार्त्रक का प्रमानका का
प्रविकार कार्त्रक कार्त्रक कार्त्रका कार्त्रक कार्त्रका
प्रविकार कार्त्रका कार्त्रका कार्त्रका कार्त्रका
प्रविकार कार्त्रका कार्त्रका को कार्त्रका
प्रविकार कार्त्रका कार्त्रका कर्त्रका

(31/34-25)

देखाँक्देव, तेलोवृति कायान् विण्युदेवके तिने कायावर है। संसारको रिमार्थ (कारान) करनेकारे कायुदेव विण्युके तिने नवन है। प्राणको समय संसारको अपने कृत कारण प्रकृतिमें तीन करके आध्यसात्कर सचन करनेवारो विण्युको प्रणान है देवोंके अधिपति तथा वहींके अधिवती विण्युको नवन है जुनियाँ तथा वखींके ह्यू और समस्त देवींपर विजय हाथा करनेवारों, सबनें काल रहनेकारों, व्यवस्थ, हहा, हन स्टादिके बन्दनीय सर्वेकर धावान् विण्युके तिने नवस्थार है।

समस्त लोकोंका करवाच कार्यवाले. लोकाव्यथः, सर्वगोसाः सर्वकर्तं तथा समस्य पुष्टीचे विगमस्य वगवान् विष्णुके लिये नवन है। वर कदम कर्यवाले, परम सान्तः, सर्वनेष्ठः, संस्थानसभी १४० कर्यावाले. मृत्या क्रवकाने, वर्व काम तथा अर्थ—इस जिन्मके कदस्य भगवान् विष्णुके लिये कर्य-कर जनान है।

हे सङ्घा इस प्रकार बद्धास्तरूप, अस्मा, प्रकार भगवान् विष्णुकी स्ट्रीत करके अपने इटकों उपका स्थान करव जाहिये। संस्थानम् मूल कमने उन विष्णुकी पूजा करनी माहिने और मूल बन्दना कर करना माहिने को पूजाविक्तियों कहा है। है हाहर को बिहुन पूजा हरूका अभिनारी नाबि ऐस्त करता है। यह भगवान् निव्यूको । यह बरख है, यह निव्यूनक हो यह है। हवे से हुन्ता प्राप्त कर तेना है। है रहा हम प्राप्त की अपने हम है सरका प्राप्त है कर विमानकों प्राप्त करवा है। क्रम्पपूर्व, कम गुरू, पृथ्व पृथ्वित्र, और उद्यव निम्मुकी

(अक्सन १८-३१)

### च अतस्कार्चन-विधि

महेन्द्राने साहा—हे सञ्च-नक-नदाश्यः अत पहलानोंकी इस एक लिक्कि गुर्व करनेकी क्रम करें विकास कर क्रम का तेरेनाओं की नाम परमान्यों क्रमा कर लेख है।

क्षेत्रपिने कहा 🗳 गुरून निल 🗐 आपने पहलान पूज विभिन्नों कर रहा 🕻 वह दिव्य, पहुलानकप् करणनकरों, एरलपूर्ण, केंद्र क्या अमेरप्रोकी निर्देश कार्यकारी है। है नहार्यक र हेने उस काम प्रवेश करियदेन फिलामध्य पुजन-विकित्य जान करण करें

हे सर्वातन है एक हो परमान्य को बायरेन बीहरे हैं, वे हो अधिकारी, राज्य, स्वरूपन, स्था-न्यरूप है। वे क्य (फिन, जन्म) जुड़, वर्गन्यन क्य निवार है से ईं। विकारित अपने क्यांक प्रकार की प्रकार असीवा है में प्राप्तक करणान करनेकरों हैं। में ही महिनीन निर्मा चाम्देव, संवर्षय (काराय), प्रयुद्ध अभिनद्ध वया परायमध्यको चैव क्यों (क्यों) में क्या है।

है पुरस्तान। कार्यन विकास उप पहलामेंके सामक का स्था कार 🗺

के में बार्क्स करते, के भी बेक्नेनाव करते, के में पुरुष पर, के क अधिकार पर, के के प्रवरताय Witch

— वे चीव कम उन्ह चीव देवताओं के बावज हैं जो क्षी पत्रक, काकावाँक विकास पुरुवनक तथा समान रोगोको दर करनेकले हैं। अब मैं आपने महानाम प्रकारमध्ये निर्माणी यह रहा है। है तिया जानी जिल विविधे और दिन क्योंके द्वार समझ क्या करेंद्रे उत्तव अप क्यम करें।

~ इस चीन देखींकी एकमें उत्तरिक्त करा करके विशेषक् प्रेरंक्य बारनी प्राप्तिये। प्रत्यास्य द्वान के बोकर पूर्व पूर्व प्रदेश करके विद्वार सरकारों सहिते कि वह अक्टान करके नवेशनकर आसर राजकर वैक कर और- 'श्रं की रहा- का बच्चेने सोवक्ती क्रिया करे।

वे कानुरेत कृष्ण मन्त्रुके उद्यानी, गीनवर्गके कीलेव (रेसनी) बाजींथे विश्वतिक बहर्सी बुर्नेको निराजीके समान देव:स्वरूप तथा देवीन्यवन स्वरूपकृति कृपदेलीचे बुलेरिया है हैने इस कारण कुकाब अभी इसके কালেই পাল কৰে আইব কাৰ্যনে কাৰ্যন বিকৰ্ষনা बार को। उसके कर क्याक्षण प्रदूष, जीवाद प्रय जीनकर्त्वत्वके स्वकृतक काल करके जन देखाँ वर्षकर्त प्रदर्भन हन्द्राहे देवीचा प्रकृत करके कुछ पानके हन्त्र देवी हानोंने स्थापक कंपने धारचार को साध्वार अञ्चलको क्योंके अञ्चलक करे । है स्वारंत स्टाल हर स्वत हर पुजाने पात का क्यान है-

ich al ment we, de f firet we, de & हिरावारी पार्ट, को हैं पानपाल पार्ट, को की नेपारवार पार्ट, 🗈 🖎 अस्तर पर, 🗈 सम्बद्धियासम्बद्धाः परः, about we ab foot we, at asserted we, के कुर्वन पर, के क्यान पर, के पूर्वन्ते पर, all surfaces and plants with the foreign way. के ऐक्कोंन पर्य, के अधनोत पर, के अक्रमण पर, के अभिकार परः, के वे कर्फन्यक्रम परः, के वे क्रीनारकारक पर्यं, क्षेत्र में ब्रोक्टनकारक पर्यं, के में बाक्षेत्रक प्रवाहने विस्तव वेगोलका मान्ति वर्गदेवनिर्वेशन कः 🏖 शहरूकश्चन गरः, 🗈 प्रतीकर we, as much see, as work we, as first we, के दिने पर, के पूर्व पर, के पीने पर, के सम्बंध पर, also global way, also proper way, also anytheres, also want THE RESIDENCE AND ADDRESS OF MARKETING AND ADDRESS. के सेवार पर, के देशपूर पत, के सरकर पर, के कार्य एक, के विकास कर है

क्रमान के उन्नर का देश करका मानिक और क्रांतीभद्धदि परवर्ताक रिप्तंत करके इस परवर्ता इन्हों क्योंके देवोंकर एउन करण कड़िये।

कुल कराने कहा उनके का निर्माण करके बार्च, वर्त्त,

आवयन, गन्ध, पुष्प, धुप, दीव तथा नैवेच प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिये। हे शक्कर! उसके कार यथालकि मूल मन्त्रका जपकर उसे प्रभुको समर्पित कर दे।

तदननार भगवान् वासुदेवका स्मरणकर इस स्लेकका पाट को—

🎜 नमें कसुदेखस नमः संकर्षणस्य प्रमुख्यादिदेवायापिरद्वाव नमे नात्रयणायैव वसर्वा 事時: 出 मापुरवाय कीरवीय CIETL स्तात्माच अवादिनिधनायैव <u>पुराष्ट्राव्य</u> नमे **可**可: # सहिसद्वासकर्ते च सम्बद्धाः नुष्यः । - बेहलेहाच हाङ्कचक्रशराय कलिकल्पवहर्वे स्रेशाव चनो - 1- 8 संस्थरमुक्त च्छेत्रे नायाधेत्रे नसः ध UI SANIEL वीर्याम त्रिगुणावागुकाच ब्रह्मविकर्वाज्ञक्रमाय मेश्रदाय च्यः ॥ मोस्रहाराय धर्मान विर्माणाय नमे ननः। वरवाहरवक्तपिनै ॥ सर्वकायप्रदायेष चोरे नियम् मो सम्बर्ध स्वदन्ति नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगन्त्रभो। स्वापेक सर्वमं विष्यू मलेश्रं इमर्ग स्तः। त्रयोपुक्त ह्मानदीयप्रक्**ने**न PLANE III (38 - 96 ( 55)

है वायुदेव है संकर्षण (क्लराम) आपको नमस्कार है हे प्रस्त्र, आदिदेव, अविरुद्ध आपके लिये नमस्कार है। हे नागवण ' नराधिपति ! आपको नमन है। कोर्तन करने योग्य, मनुष्योंसे पूजनीय. स्तुति करने योग्य. वर देनेवाले,

आदि तथा अन्तसे रहित सन्ततन प्रभुको बारम्बार नमस्कार है। सृष्टि और संहारकर्ता, अधार्क भी स्थामी तथा राज्य, चक्र, गदाबारी भगवान् विष्णुको नयस्कार है। नयस्कार है।'

कलिकालके दोवोंको नष्ट करनेवाले. देवोंके देत अध्यको भारभ्यार प्रणास है। सम्पूर्ण जगत्- क्रपी मूल वृक्षका हेदन करनेवाले, पायका भेदन करनेवाले, बहुत-से रूपोंको भारण कानेवाले, तीर्थस्वरूप, सन्त्य, रजस् तचा तमीरूप एवं वस्तुव निर्मुण तथा ब्रह्म, व्हिष्णु और हिच—इन वीन रूपोमें अवस्थित रहनेवाले मोखदायक भगवान् विष्णु परमेश्वरको नमस्कार है। मोक्षके हारभूत, धर्मस्वरूप, निर्वाणरूप, समस्त अभीष्टोंको प्रदान करनेवाले परस्कास्वरूप आपके लिये कार-कार नगरकार है अस गहन संसारसागरमें में कुन रहा हैं, अबप मेरा उद्घार करें। हे देवदेवेधर! हे जगत्के स्वामी आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रचक पढ़ों है। सर्वत्र स्थात रहनेवाले हे भगवान् विष्णु। मैं आपकी शरणमें हूँ। हे भगवन् जानस्यी दोपकको प्रज्यक्तिकार मेरे (अञ्चनस्पी) अन्धकारको दूर करके मुझे प्रकारित कर दें।

इस प्रकार समस्त कच्छोंको दूर करनेवाले देवेल भगवान् वासुदेवकी स्तृति करके हे नीललोहित क्रिय। अन्य वैदिक स्तोत्र-पाठींसे भी स्तृति करके पहनत्वीसे युक्त उन भगकान् विष्णुका अपने पृदयमें भगन करे। इसके कर विमर्जन करना चाहिये। इस प्रकार हे सङ्कर! सम्पूर्ण कामनाऑको प्रदान करनेवाली कासुदेवकी श्रेष्ट पूजा कही गयी। इस पूजाके करनेमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जारत है

है रह को व्यक्ति इस पश्चतस्थानंत्रको **एइत है सुनता** है अथवा दूसरॉक्ट सुनाता है, वह विव्युलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ३२)

### सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि

सहने कहा-हे सङ्घ गदावर उस सुदर्शनकी पूजाके विषयमें मुझे बतायें, जिसे करतेसे प्रहारोप और सेगादि-सभी कह विनह हो जाते हैं।

श्रीहरिने कहा 📑 वृषमध्यव । सुदर्शनधककी पूज-विधिको मैं कह रहा है, आप मूर्ने। सर्वप्रयम सान करके हरिका पुजन करे। साधकको चाहिये कि अपने निर्मल दर्व ज्ञभ इदय कमलमें भगवान् सुदर्शनदेव विष्णुका भवन करे । हे महादेव ' उसके बाद मण्डलमें सङ्ख वक्र गदा तथा परा भारण करनेवाले. सीम्य आकृतिवाले, किरीटी भगवान विकादेवका आवाहन करके गन्ध, पूज्य, धूप, दीप आदि विविध उपचारोंसे पूजा करे

पुजाके अन्तर्मे मृत मन्त्रका १०८ वार वर्ष करे। हे हद। यो इस प्रकार सुदर्जनचक्रका उत्तम पूजन करता है, वह इस शोकमें समस्त रोगोंसे विमुक्त होकर विम्युलोकको प्राप्त करता है। मन्द्रः अपने पद्मात् सभी म्यापियोंको विनह करनेवाले इस स्तोजका पाठ करना चाहिये-

सुदर्शनायेव 'स्मस्यादित्यवर्षसे ॥ कालायासप्रदीपस्य सहस्रातय वश्चे। सर्वदृष्ट्वियामाप सर्वपातकमर्दिने ॥ विश्वकाय सर्वमन्त्रतिभेदिये। संस्कृत प्रस्थिते जगद्भाते जनदिक्वंसिने नमः॥ दुहासुरविनाशिने : पालनार्याय लोकानी उग्राय सेव शीम्याय सण्हात स नवी नमः॥ नमञ्जूक स्टब्स्याय संसारभयभेदिने । माखपद्धारभेष्टे च किवाय च नयो नयः॥ पहातिप्रहरूमाय ग्रहाणां पत्रपे चनः। कालाय मृत्यने चैन भीमाय अ नमी नमः॥ भकानुब्हदात्रे स भक्तगोची नदी नमः। विच्युरूपाय सामाय चायुधारां धराय च विष्णुसस्वाय चकाय नयी भूगो अयो वयः इति स्तोर्ज सहत्युरुधे चक्रस्य तथ कीर्तितम्॥ पः पठेत् परवा भक्त्या विष्णुलोकं स नच्छति। श्रक्रपुवाविधि यह वर्डेड्ड जिलेन्ड्रियः। स पार्य भस्पसान्कृत्वा विकालोकाय कल्पते ॥

.33 6- 16

सहस्रों सुर्यके समान तेज:सम्पन्न सुदरांतचक्रके लिये नमस्कार है। तेजस्वी किरणोंकी मालाओंसे प्रदीत हजारी

अरे (चक्रके अवयव) वाले. नेपस्यकर, सर्वदृष्टिवनाहरू तया सभी प्रकारके वापोंको नष्ट करनेवाले आपको नमन है। सुबक्र देथा विचक्र नामधारी, सम्पूर्ण मन्त्रका भेदन करनेवाले, जगत्को सृष्टि करनेवाले, फलन पोवप करनेवाले एवं जगत्का संहार करनेवाले हे शुदर्शनकक आपको नम्स्कार है। (संसारकी रखा करनेके लिवे) देवताओंका कल्पाण करनेवाले, दुख राक्षसाँका विनास करनेवाले, दुर्जीका संहार करनेके लिये उग्न स्वस्थ्य एवं प्रचण्ड-स्वरूप और सप्पनोंके लिये सौम्य स्वरूप धारब करनेवाले आपको बारम्बर नमस्कार है। जगतके लिये नेवस्वरूप संसारभयको काटनेवाले माबारूपी पिजडेका भेदन करनेवाले. कल्याणकारी सुदर्शनचक्रको नमस्कार है ग्रह एवं अक्तिग्रहरकल्प, ग्रहपति, कालस्वरूप, भृतपुरवरूप, पापात्माओंके लिये महाभयंकर आएके लिये बार का नमन है। मकॉपर कृपा करनेवाले, उपके अभिरक्षक, विष्णुस्वरूप, शान्तस्वधव, समस्त आयुर्धीकी शक्तिको अपनेमें धारणकर स्थित रहनेवाले विष्णुके शस्त्रभूत हे सुदर्शनवका। आपके लिये बारम्बार नमस्कार है

है शङ्कर सुदर्शनचन्नके इस महत्युण्यञ्जाली स्तोत्रका को मनुष्य परम भक्तिसे यह करता है, वह विष्णृतीकको प्राप्त करता है (अध्याय ३३)

# भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि

**कद्रने कहा—हे इ**चीकेश हे गदाधर । अवस पूनः देवार्चनिकिधको बतायें आपके द्वारा भार बार देव पूजनविधिको सुनकर भी मुझे दृष्टि नहीं हो रही है। श्रीहरिने कहा है रुद्र अब मैं हवधीय नामके देवके पूजनविधानको कहता हूँ, आप सुने उसके करनेसे जग्ज़के स्वामी भगवान विच्नु अत्यन्त संतुष्ट हो जायेंगे हे शङ्कर । उस पुजनका मूल मन्त्र हथवीसदेवका ही

वाचक है। यह परम पुण्यश्तली भन्त इस प्रकार है। इंदि ही किस्से क्य: 'यह प्रणव युक्त मन्त्र सभी

प्रकारको विद्याओंको प्रदान करनेवाला है

'🕹 हो इदचाय नमः, 🕹 श्री शिरसे स्वाहा, 🕉 श्री शिक्षार्थं तबद्, 🖈 ही कवचाय हुम्, 🌣 श्री नेत्रत्रयाय कौषद्, 🕉 हु: अस्त्राच कडू- इन मन्त्रोंसे अङ्गन्यास और

करन्यस करना चाहिये

है शङ्कर! वे हमग्रीय देव शङ्क कुन्दपूष्य, चन्द्रके सदल श्रेतवर्ण, कमलनालतन्तु और (जतधातुकी कान्तिके समान देहकान्तिको धारण करनेवाल, गाँके दुरधकी भाँति और करोड़ों सुर्येक सदस प्रतिभासित होनेवाले, सह वक्र, मदा तथा पद्मको धारण किये हुए चार भुजावाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता मुक्द, कुण्डल, बनमालासे सुशोधित, सुदर्शनवकसे पुरु, सुन्दर-सुन्दर कपोलांवाले, पोताम्बरको धारण किये हुए हैं। सभी देवोंसे बुक्त उन विराट्देवकी अपनेमें भवता करके अङ्गमन्त्रोंसे तथा मूल मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। इसके पश्चात् पूल मन्त्रसे ही शङ्क, पदादिको मङ्गलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी भाहिये। हे सङ्गर इस प्रकार मुदाएँ दिखा करके मूल मन्त्रसे विष्णुका ध्वान करके अर्ज करनी चाहिये

है रह । इसके बाद इयग्रीयके आसनके संनिकट अवस्थित रहनेवाले जो जन्म देव हैं, इनका आवाहन करना चाहिने। यथा—

### 🗫 इवग्रीवासनस्य आवकान्य च वेदस्य 🤚

इस प्रकार आवान्तन करके स्वस्तिक चा सर्वतोपह मण्डलके अन्तर्गत उन देवोंका पूजन करके द्वारमा भारत और विकासकी पूजा सम्पन्न करनी चाहिये

हे वृषध्ययः। 'समस्त्रपरिवातम् सम्युताम् नवः'—इस मलसे मण्डलके वध्यमें भगवान् विष्णुका पूजन करके हारपर गङ्गा, महादेवी तथा शङ्क एवं पश्च नामक निधिकी पुत्रा करके अग्रभागमें गरुद तथा कस्यभागमें आधार नामवाली हाकिकी पूजा करनी चाहिये

हे महादेव तदनन्तर कुर्म, अनना एवं पृथ्वीका पूजन को और अग्निकोनमें धर्म, नैक्स्यकोनमें ज्ञान, वायकोनमें वैराग्य तथा इंसानकोजमें ऐक्षर्यका पूजन करना चाहिये। इसके कद पूर्व दिशामें अधर्म, दक्षिण दिशामें अज्ञान, पश्चिम दिसामें अवैक्रय तथा बस्त दिसाने अनैश्रयंका भी पुजन भरता चाहिये। इसके बाद नण्डलके मध्यमें सत्त्व, रजस तथा तमस्— इन तीन गुजोंको पूजा करके मध्यमागर्गे ही कन्द, नाल और फ्याकी विधिवत पूजा करे। तदनन्तर मध्यदेशमें अर्क, सोम और अग्निपण्डलका पूजन करना चाहिये।

हे सुष्यक्षक कियरता, इत्कर्षिणी, जाना, किया, भीगां, प्रह्मे सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नामक ने शक्तियाँ हैं पुर्वाट दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरमें अवस्थित चरापत्रीयः, चधात्रमः, "उक्ते विकलारी नकः , उक्ते उत्कर्णिणी क्या 🛴 🚁 आवार्ष क्या , "अन् विस्वार्ष क्या , - अन् मोपार्ष **च्यः इत्यादि मन्त्रीसे विमलादि शक्तियोंका पूजर करता** माहिये। करम्यानकामी व्यक्तिको माहिये कि वै अनुग्रहा नामक शक्तिको पूजा पदाको कर्णिकामें '३० अनुस्ताने क्यः इस मन्त्रहे करें

इस विभिन्ने स्थान, गम्ब, युव्य, बूप, दीप, नैवेद्य समर्पन करके देवके आसनका मङ्गलम्य मृजन करना चाहिये। इस पुजाके पश्चात् देवाधिदेव भगवान् इवग्रीवदेवका सण्डलकें आवाहन करना चाहिये। आबाहन करके समाहित होकर

उनका न्यास भी करना चाहिये। न्यास करनेके अक्रत् देवीं और असुरोंसे नमस्कृत देवाभिदेव परमेश्वर भगवान् इसग्रीवका पुन भ्यान करना चाहिये और सङ्ख्या चढ़ादि मञ्जलभनी मुदार्थं क्टरिंत करनी चाहिये। उसके चाद पान, अर्घ्यं, आध्यम तथा स्थान प्रदान करे। हे वृषध्याय । उन्हें बस्त प्रदान करनेके बाद आवयन प्रदानकर उनको सुन्दर बज्ञोपबात समर्पित करना चाहिये और उन्हें फद, अर्च्य आदि इदान करना जातिये। अनन्तर मृत मन्त्रमे पैरश्रदेवको चारतदि प्रदान करते हुए उनका विभिन्नत् पूजन करना माहिने

है जिल्हा इसके बाद जुभदायिनी तथा ऐसमें उदान करनेवाली परमादेवी लक्ष्मीकी पूजा करे। पूर्व दिशामें '🖈 शङ्काव नवः कहका शङ्कका, दक्षिण दिशार्थे 'a's क्याच क्य' कहकर क्यका. पश्चिम दिसार्थे 🗱 चकाब कर∙ से चक्रका तथा उत्तर दिलामें 'ॐ नदायै वयः' से गदाका चकका गुजन करे।

इसी प्रकार पुन: पूर्व दिकार्थे 🖈 स्वकृत्व पक: से कड़ दक्षिण दिलामें 'ॐ मुक्तक का से मुसल, पश्चिम दिसार्वे ' 📤 चालाचे काः' से पास, उत्तर दिसार्वे 'ah अंकुकार पर: से अंकुत तथा मध्यमें 🚁 सलाव अनुषे क्या: कड़कर सरमुक अनुषकी चुका करनी चाहिए। है कर पुनः पूर्व आदि चार दिखाओं में श्रीबरण,

पुनः सञ्ज, चक्रः गदाधारी भगवान् इपद्रीवकी पूजा करे। तदनन्तर 🖈 क्रमुक्ते काः 'से कांग्रा, 'अने करदाय नवः 'से नारद, 'अभि विश्वहाद मकः' से सिद्ध, 'अभि नृत्रश्यो नकः से पुरु, अभ करबुक्ष्यके ककः'से परगुरु और 🚣 मुख्यादुकाच्यां ११: 'से मुरुप्रदुकाकी पूजा करे

श्रीस्तुभ, बनपाला और पङ्गलयय पौताम्बरकी पूजा करके

तत्पकृत् अभे समझ्याच सम्बरिवासम् इन्हर्भ मनः" 🎶 समाहत्वाच स्वपतिकाराच आहते चतः 🐈 🗱 बनाव चनः 🖰 ३५ निर्मातने नवः<sup>।</sup> १३५ वरुणाय नवः<sup>।</sup>, १३५ वायने नतः को सोमान प्रमान, कि प्रीतमान प्रमान, को अपनान भवः', 🗱 बहाजे मनः'—इन मन्त्रॉसे पूर्व आदि दिशाओं मे क्रध्यंदिक्षपर्यन्त इन्द्र, अप्ति अप्रदि सभी दिग्-देवताओंकी पुत्रा करनी चाहिये

त्रिगुणाचानुवासैव

कर्षे इर्षे सरेशाय सर्वशाय

<sup>'</sup>सर्वविद्याधिपति, अश्वरिर भगवानुको नमस्कार है

विश्वास्थरूप, विश्वाप्रदायक उन देवके लिये बार बार नमन है। शास्त्रस्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुराँका निग्रह

करनेवाले, सभी इच्छोंका विनास करनेवाले, सर्वलोकाधिपति

इह्यस्वरूप दन देव हवाद्वेवके लिये नमस्कार है। महेश्यके

लिये भी वन्दनीय, तक्क चक्रमारी, जगत्के आदि कारण,

परम ठदार हवा सभी प्राफिपोंका दित करनेवाले देवके लिये नमस्कार है। चिगुणाल्यक, चिगुणातील, ब्रह्म-विव्युस्वरूप,

जगतकी सृष्टिके कता, संहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन

सङ्घः सक्र और गदाको घारण करनेवाले, करोड़ों सुर्योके

समान कान्तिमान्, सर्वाङ्गसुन्दर, अविनाशी महेश्वरके भी ईत्र,

विधिका वर्णन किया। यस भक्तिपूर्वक जो इसका पाउ

करक है, वह परमपदको प्राप्त होता है। (अध्याय ३४)

हे अक्टर इस प्रकार मैंने मगवान हवग्रीवकी पूजा-

देवाधिदेव, परमात्मा इयग्रीवका ध्यान करना चाहिये।

इस प्रकार स्तृति करके अपने इदयकमलके मध्य

भगवान् इयग्रीवको बारम्बार नमस्कार है।

सहाविक्युस्वरूपिणे।

(3¥ 40-44)

इसके बाद 'ॐ बड़ाव मक: , ॐ शक्तवे मक: ,

'ॐ दण्डाय नमः , 'ॐ खङ्काय नमः', ॐ प्रशाय नमः , 'ॐ ब्यजाय नमः , ॐ गदायै नमः', ॐ प्रिश्लाम असः

'ॐ चकाव नयः , 'ॐ प्रकाय नयः — इन मन्त्रोंसे वयः, शक्ति आदि अधुधोंकी पूजा करे।

तत्पवात् ईराजकोणमें 🍪 विध्वक्सेनाव नयः' इस मन्त्रसे विष्यक्सेनकी पूजा करे। इसी प्रकार अनन्तकी भी पूजा करे हे वृषधम्बज्ञ! मगवान इयग्रोवके मूल मन्त्रसे

गन्ध, पुरुष, भूष, दीप तक नैकेशके द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए । तत्पश्चात् उन (देव हयप्रीव)-की प्रदक्षिण करके

नमस्कार करे और वंदाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उन्हें समर्पित कर दे। तदनन्तर देवेश्वर भगवान हयप्रीवकी इस

प्रकार स्तृति करनी चाहिये-🕉 पनी हचशिएसे विद्याध्यक्षस्य ै

नमो विद्यास्यक्षपाय विद्यादात्रे नमो चमः । ज्ञान्तात देवाच त्रिगुण्यस्यने चमः ॥

सुरासुद्रविहन्त्रे सर्वदृष्टिकारियो । T.

सर्वलोकाभिपतये CMUNIC नमहोद्यस्त्रम्याय THE COURSE

आसाव दान्सय सर्वसम्बर्धिनाय नुष

गायत्रीन्यास तथा संध्या-विधि

चम ॥

**श्रीहरिने कहा—हे शहर ! अब मैं गायत्रीदेवीके [फूनमें]** न्यासादिका वर्णन करीना, आप इसका श्रवण करें इस (गायजी मन्त्र) के ऋषि विश्वामित्र, देवता सर्विता, मस्तक बहा और शिखा रह हैं ये विष्युके इदयमें रहनेवाली है।

ये विनियोग-कालमें एकनेश 🍍 इनका प्राट्थीय कारपायन-गोप्रमें हुआ है, वीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वोकी

कोखर्पे स्थित रहती हैं। यापत्रीदेवीके स्वरूपको इस प्रकार कानकर (गायत्री-मन्त्रका) बारह लाख कप करना चाहिये।

इस मन्त्रके विपाद तथा चतुष्पाद अर्थात् तीन चरक तया चार चरण होते हैं, त्रिपादके प्रत्येक चरणमें आह

१ जिस गायतीः सन्वका जब किया जाता है, वह जिल्हा करूबी कहलाती है। क्रोरजसेऽसावदोस्*व वह खबा*तीक बतुर्व कर है। इस

संरुपः पुरुषः ६

अक्षर तथा चतुष्पादके प्रत्येक चरणमें छः अक्षर होते हैं। अपमें त्रिपदा और पूजनमें चतुव्यक्ष पायत्रीके भन्तका प्रयोग करनेके लिये कहा गया है!। जप् ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजनके कार्योमें नित्य

इस सर्वपापविचारिती गायत्रीदेवीका विधिवत् अपने अङ्गीरे न्यस करना चाहिये।

पैरके अंगूड-भागमें, गुल्फेके मध्यमें, दोनों जंबाओं दोनी जार्नुओं, ऊठँ-भाग, गृहस्थान, अव्ह्रकोष, नाही,

नापि, रुपीरके उदरभाग, दोनों स्तुन, इदय, कण्ठ, ओष्ठ, मुख, ताल, दोनों स्कन्धप्रदेश, दोनों नेत्र और भीक्षें वया

चतुम्बदा पार्यभेका प्रयोग सूर्योपस्तान, पूजन आदिमें होता है 💲 मुस्क (बैरको मुट्टी) खेतीको वटि 🦫 समु (बुटना) 😮 करू- पुरनेक क्रप्रका भए।।

<u>Ekubisas papulusasis tapausasias öölivasii käast foresteras bontestusfe aputatustustestestestestes</u> मध्यक्रमें इस (मापत्री) मध्यक्। त्यस करके सम्बद्ध--पूर्व दक्षिण, इसर तथा पश्चिम दिस्तर्ने इसका त्याव करना चाहिने।

हे कर इन गामबीटेबीचे बन्बके वर्जी , श्री) को कह रहा 🕻 अन्तर इसके (चीनीन) जबर इन्टरीलकीन अधिकदुत, चीतः । स्थेपं, कविलावर्गं, बेट, किद्युत्त्रम् मीनिकामणे, कृष्ण, रख, रखन, जुल्ल, मीत, बेस, च्याननुष्य, प्रहुवर्ग, चन्द्रर, स्थ, कानवर्षः स्थार रमकुर्णार्थका, तुर्वनद्श जीन्य स्थेत सङ्घकी अध्यक्ते मामान तथा नेत हैं।

धनप्रदेशके अध्यक्त कर करके जनून विक किए मन्द्रशीका इत्थने स्पर्ध करता है और नेत्रोसे विलब्ध विलब्ध अवस्त्रेकन करण है. ये शभी चर्चन हो उस्ते हैं। मध्यप्रीमे बंध कोई दूसरा समा नहीं है, ऐस्त समझन वार्षिये-

> कारमुरसी इस्तेत क्या सकति प्रश्नुकाः पूर्वभवति ज्युत्तर्वे व्यवस्थान को निद्<sub>शि</sub>

सीइरिये युक्त कहा—हे स्ट*ा* अन चर्चानशासकी मंध्यकी विविधा वर्णन कर रहा 🕻 उसे आर सुने सीन मार प्राप्तवार्ग करके संस्था इतनका उत्तक्षण करे. प्राराजनुको संबद्धार प्रमुखकना (३३-कार) तथा वाश काश्वीको कृतः गानारं जनका (अस्ते जोतीरमंत्रकृतं कृत्यः स्वतेत्) इस

नावजे सिरके साथ तीन कर इच्छारण करनेको जन्मकन कड़ते हैं। द्विज प्राप्यक्षानोंके द्वारा नातानक, कारिक तक कारिक दोवॉको भाग का रोता है। इस्मेरिको वक्तविधि रजनिक सभी कुलाँगें प्राच्यानगरायम होना फरिये।

्याः पूर्वकेशीया मन्त्रमे द्वार, मन्त्रामे (क्रायः पूर्वम् । इस मन्त्रमे तथा सर्वकार 'अद्विश्च या प्रमुक्ते-इस सम्बंध द्वारा प्रवाधिति आक्रमण करके प्रवय-सम्बन्धे पुरू 'अर्थी है='इस प्राथमें कुसोरकके द्वार मार्थन करते हुए जानेक परका कान जिल्हा क्रिक्के।

रबोगुम्बो उत्पन्न इनिकारो पार, समोगुम और अजनवन्त पान, कहन, रचना और सुपूर्णिको निर्माले होनेवाले पान इन्स कानिक वार्षिक एवं मात्रीनकः– वे उन्ते पर इन् वी नन्त्रोंने (कर्वनद्वारा) भरून हो उसते हैं—

रकामः व्यवेद्रोत्सम् साधानवन्तुपृथ्निसम् । वाक्ष्मकार्वजन् ग्रेकर् वर्वकर् वर्वविदेश्य

कांद्रने प्राथमें कन लेका उने पुरस्ता क्रिके हार अधिगरिकाका मिरफा होड़ है। अवनर्पर्य मनाब्दी होन **थ**्र अन्य अन्य नाड अनुमि करके जनवर्गण करे क्रपक्षत् 'क्र्युं संक'तस्य 'फिर्च' । इन सम्बंधे सूर्वीकस्यर करक काँद्रवे । इससे दिन तक राजिनें किने नुने सनल त्तव उसी बच वह हो जाने हैं

- १ को बंधाका प्रकार प्राच्याच्या प्रश्न किया तक है। सेन् प्रध्याको कुर्व सम्बंधकार्थ व्यवस्थान, प्रविश्वेकाय विद्यालयम्, माम्पारम अनि चर्रचर रिचन है। जरअह अस्पन, कर्म, बुंग्सोबनो अस्या बंधरन वर्मा 'क्राक्ष- इव शक्ते आपन वर्ष कारिये अपन्या काली अन्यां विकास करके राज्या विविधीत्त्रांत प्रात्मात कार्यको विविधीत है। हो प्रश्लोकस्तांत्रीय कार्यके विसे प्रेंचवेसमे प्रकारिक विकास प्रमानका' तथा वेदान करिये
  - र केरको केरकरान सेव है। यह कार इस उस पूर्व क्**राक्ती आह** है
- १-पृत्य म रामुसं वान्तरस्य अनुसर्वनः करेन्ये रक्तान् र प्रतास करवार्त्यं काम काम इतारम् वर्त्यकृतेन विकार सीमकास्तुनम् । मन्त्रित होनं की इरकामके पुनर्कत हुनै कोलिय मुद्देश काला । Rallie Se हर अर्थ 243
- ३० ३० १००० पुरस् प्रस्ती पूर्ण पूर्ण पूर्ण प्रम् पुरस् क्यानस्थितकृतः पुत्रम् व्यान स्पृतिकारमध्येषां य व्या पुत्रीयं कान क्या कृतम् सम्बन्धे प्रस्तवे च अविकार सम्बन्धः (विश्वात प्रत्ये हत्। अरु १३)
- 🗈 अपेश मा मन्द्र मन्त्रमान्त्र मनुक्रमेन: पर्यन्ते स्थानम् प्रद्रात करकार्यं बन्धा क्रम प्रात्नार्थं स्थानुरीय विकास क्रमान्यकपुरस्य जीकात दुरियं गाँव इटमानार्थः युक्तानी काने जारीत्रीय मुद्रोति स्वक्रमा र में 60% प्रथ १४० अस् १४०
- ६ अस्ति है के अनेभूपान्त ने कर्ने राजनर को ननार काले ४ में व हैक्कानो स्थानना **मानवीद न १ कालीना का**ल के काल आं राजन के बच्च करून जिल्ला आने जनका थे ने 🗷 नेतृत ११७५० ५३
  - के द्वारिक मुक्ति विकास कार्य कार्यात क्या विकास स्थाप क्षेत्र कार्यात क
- ८ वर्ग व कम कार्यक्षणम्य अन्य सम्बद्धाना वर्ग समूद्री अस्त्र । समूद्रावर्षणस्यीः व्यवस्त्री अक्षमाः अविवासी विशेषीत्रका विकासे वार्त । मूर्वाचनां को कामपूर्वनकारकात् । सर्व क पूर्विकों खामरिकारके उस्र ३ (आसीद १८४ १९४) १
  - अने वह का मार्क्टम हैन गर्डक ग्रंडक । इसे मिन्नम शूर्वर स्वाप्टर । प्रवृत्त का अर
  - १० ३५ वित्रं वेचानवृत्त्रात्राचेन प्रवृत्तिकारे कामान्यात्रे । तथा समावृत्तिको सम्बत्तिकः पूर्व साम्य समावात्र्यक्ष साहत् ।

**30 जाराची संभक्त कहा डोकर तथा पश्चक ए**व बानंकालको बंध्या बैठकर करनी चाहिने। प्रमान ( ४२ कम , और व्यान्यव्यक्तियाँ अर्थाद् "कृ, पुष्ट, यह से संपृष्ट करके पानके-मन्त्रका दक्ष कर कर करनेते हम क्रमकं पन् हो का यह करनेक पूर्वजनके पर तक हाकर कर कमानेका कर करनेते तीन पूर्विके कर नह हो

दार्जनिकेनकार्ति सर्वेत पू पूर्व कृतन्। विकृतं यु अव्योगः चावात्री इति कृत्यान्त

प्रत*्या*लने कार्य रक्षमध्, सम्बद्धमालने सारियो कुमानको और अमध्याली सरावधी कुमानको कही गर्ना है। जन्मे-राज्यो प्रथम माहति (कृष्ण (क्षेत्र) हरकार कर 'से इसकों, दिलीय काइने 'भूक:'का के भूग दिवसे अवदा से मित्रों रूप वृतीय सम्बद्धी का 'का 'उन् का तिकारी कार्' में तिकारी नाम को गावर्ष काले प्रथम पर (सामीन्त्रीमां) का करको द्वित्तेष चट (अमी देखना बोधांद्र) का नेत्रोंने तथा वृत्तेष यद ( किये के नः प्रक्रीयक्षाम् ) का अन्तर्में और पतुर्ग पर ( कोरफोऽसकोन् )- का सर्वाहर्ग नका करे। संश्रामध्ये कार इस करिया विभिन्ने नकत धर्मने नेवयात पायरिका क्ष करनेक्ट्रोका तथ प्रकारते करूकम होता है। प्रकारकर्क ज्याचर सभी जहाँमें न्यक बरे।

प्रिक्ट गानवी प्रधा: किन्तु और विकासका है। इसके ज्ञांच, क्रम्य ऑप विशेषकेगको धर्माध्यी। ज्ञांच्या वर करण जाति। ऐसा करनेसे साथक अभी जारीये विमुख होकर क्रहालोकको उपल करता है।

'कोरमधेऽसाम्बोव्' वह जान्तीमा हुरीय कर कहा क्या है। यो स्थित संभोत्रातन नहीं करण है। उसकी कुनरेन रिच्छ कर देते हैं। कृतिक करके खर्चि निर्मात कर्या क्य नामजे एवं देवता परकरण है।

को मनुष्य गीन और मोधको प्रदान कार्नकारी परमध्य देशो सम्पर्धकः जन करम है. उनके न्यान् मे भक्षान् चल नहारी जाते हैं।

क्रतः, क्षत्रकः एवं प्रापं—पुत्र वीची संस्थाओंने १००८ के १०८ का पार्क करना वर करनेवाल लाकि स्वातीक अनेका अधिकारी हो कला है।

(Marie 94—30)

# देवी दुर्गाका स्वक्षय, सूर्य स्थान तका माहेश्वरीपूजन-विधि

श्रीकृषिने कहा । है का र नवनी अन्दि निविधीने 'क्रे श्री हुई श्रीक्षणि । इस सन्यक्षे देखे दुर्गच्य दुस्य करन काहिये (कारियेर्व , अगहन) जानकी कृतेचा निविसे आरम्भ काके क्रमानके अनुमान गीरी, काली, क्रमा, दुर्ग, भार, मानि, सरकारे पहुन्त, विजय, नवने, विमा और प्रकाने कर्मी हर देवीचा पूजा कानेकले स्रीवृत्त मनुष्यक हा (शिवज्ञवें के क्रिय मध्युओं) से निर्वाण नहीं होना?

हर्गादेवनिक अनुस्त्र इस्त्र हैं। उस इस्त्रीने खेटका करता, रनेम् तर्वने मूद्र प्रमुद् भाग प्रमाद मार्थु पात् सर्वतः मुद्र, कुर करान, साथ (कार) ओहा, परं, पेस और शानका—में सभी मुत्तेरिय रहते हैं। इनमें मुत्तरिय उप अञ्चलपुर्व देवेका रूपण करण प्राप्ति ।

अपूर्णन भूजवानी च जदुराह भूजावानी जवक करह

भुजवारी य जब भुज अवन कर गुजवारी ट्रारिपीक ची भाग प्राप्त काहिये। यहिकानुरका वच करनेनानी में देवी सिंद्रपर विशासकार रहती हैं।

कामुदेवने कहा —हे जा ! ह्वांचंतरे भगकत् सूर्यका इस प्रकार क्यान करना व्यक्तिने-

वे भगवान मूर्व रोव:स्वान्य एक वर्गकरी, वेस नवान विरायमान् एक प्राप्तकरो रवस्य सम्बनीत् हो गुनाओंने बुक्त प्रथा करना करना करनेवाले हैं। इस रूपने उनक वर्देश भाग करना पाहिने।

औदरिते पूरः ब्याद्या—हे क्लावन। (अस) मैं पहें की पुरावा वर्षर कर रहा 🕻 इसे क्यों— व्यत्ने कार वश आकार कर है। इसके बाद अवस्था वैश्वका न्यान करके मण्डलमें महेबाकी पूजा करे। हे प्लेखन हाकी

<sup>1</sup> नकती, करियों एवं करनेकें- में नवर्तम हो तीन सकत हैं

अंदर्क- अंदर्गन काकुम्बद्धानी अनेन और संदर्क । इस अपूर्णनोंके अनुकार का सम्बाध कार्यकारी और नगर किसेव । को स्रेटक का स्टेट च्यापे हैं। च्या देखीये हाथमें स्ट्रास है-

व्हांच्यांन क्षेत्र नामीकारकारकः । देनोबार्यांनाके निर्म का १वर्ष कृत्यां यह (आरोप पूर्णपुक्रपद्धनि, अस्य-पूक्त-प्रकार)

एक परिवार कार करे। है जा। 🚓 से विश्वपानीया क्षान्यक्रा – इस कालो अक्षान्त्रे देववालीका आवाहर को। क्यानो पुरुष क्षाप्त कर, गाम अनेक्षाप्त 'क्षेत्र हो प्रकार कर करते क्यारेकी, 'के इं क्यारी कर' कालों कारणांची, अन्त हो बीचने परः ' कालो पर्याची, के में प्रकार कर कर का प्रकार है। के में पहली पर, अन्तरी पहली, को हां स्थानी पर, 'सरको सार्थको, "के हां महत्त्वको पक्ष" करते पहल्लाको NA के हे करान का 'साने माराने पूर्व की।

इसी प्रस्ता 'के हो सहसे समानीत्रको पर्या' है

पालवर्गिक्योंक्यों, "औ हां क्याओं कर "में क्याओं, "ओ हां अध्यक्तकारी पर: में अध्यक्तियों, और प्री सरकार कर में अनुकार, 'के हो सुबंध कर' में करेगी, को को क्रमाना पर्या भी क्रमानी, अने को बैदरानाथ पर्या में देशकारी, 'क्षेत्र हो देशकोर परः हो देशकोरी, 'क्षेत्र हो कार्यात पर्या है। अवस्थित । अने हो अहाराज पर्या है। महाराज्ये, "क्षेत्र हो स्वीतान्यक पर, में अनेवानको, abigi arbipate von 'it arbeitet, ich gi angebrunge का में अर्जकार्य, 'के इं क्याक्ता का में अन्तरकारको, "अने इति प्रशास परः । वे प्रवर्ण, "अने इति क्रांतिकारी कर से कांत्रिकारों, अंध हो सकारे गया से करवर्ती । के हो मोहार्ष एक 'से मोहार्ग, को हो है ही का में रीपोपी, अने को सार्थ्य कर में कार्यायी, के हो कार्यक्रमार्थ पर, ये क्लिक्टचेटी, के हो भारतबंदिनो एक 'से बराइलोन्डोनो, अंदे हो हार्वपूर्वपानी का, में वर्षपुरस्मानो, 'के इर मोनाने का' है मनेव्यक्ति के इं काइक्किक्क पर 'से स्वयत्त्रीयाच्या

रिकार पर्दा में दिवादी पूजा चरे। सरका 'के हे स्टब्स कर'ने सरकी 'के ही किरमी कर 'से फिरफी, अंध है किरकार कर। से फिरमानी, के हैं करकर पर, से समयहर, 'के ही रेशकर कुर्दा में नेपालकी, अंध प्रधानक कर में अन्तर्य और 'क्षेत्र हो सबीच्याम एक' से मधीचानी पूर्व की

के हो ही है है स्थापनिक पार, 'से विवादनिकी, को हो

विकारिकाने पर: 'से विकारिकांग्यों और 'क्षेत्र हो ही ही

आदि दिशाओं में निया है। इसकी पूर्वा (पन्य आदिने) इस कुरत परचे पारिषे— 'के इं किएसे पर-'से लिटियों, के हो पहले पर, में पहिलों, 'के हो निवासी पर.' वे निवासकी, "को हा स्थानी कर," में राजनीयों "के हां केवले पहर से बोजारी, एक वर्ष करने पर है कर्मको (के हा कार्य कर 'से स्थापनी और के ही इस्तर्भ कर से इसको अर्थन करने करिने।

सकेवालो अन्य घटाई धार्म प्रमेश में पूर्व

हे इनकात कारोनकी तेन्द्र कराई काली करिये, बनको भी एक राज-पूज आदिने करने पानिने बनकी कुलों करते 'के हां क्रमीकर कर' कहता करतेकरी पूर्व कर्तक कर राज्ये कराओंक पूर्व करण जाति केंग्रेस को हो रखते करा है राज्यकों, को हो राज्ये कुर के राज़ब्दे, "को क्री संबंध के रोज़र्दे, को क्री कर्मा कर है सम्बद्ध है है से सम्बद्ध कर है कुमार्की, 'क्री क्षां, करावे एक' में करनेकी, की हां हिल्लाने पर 'से कियाची, अंदे हो पुरुषे परः से पृत्रिकी, केल कार्यों का वे सर्वार्थ, 'केल प (स)-में का के ब (ब)-हि (बे)-की, 'के ब्रे करने कर है धारणीयों, 'के हां बेहिये पर में मोहियेची और 'के हो हा (का) सही पर्का में थ (स्व) सब्दे अर्थन करने च्यारेने

हे पुरस्कार सामुख्याची पार करवर्ते हैं। पार्ट ' 🕪 हो सन्तरक का इस कन्द्रक अनुकरने पूज को उत्तरक abigi Popeli von di Graficoli, dia pi pilopeli von di physical, as at fourth sect in fresent after as at क्रमं क्यू के स्वरंत्ये एक करने प्यतिने। क्ष्मेरको पेरव सम्बन्धे छ। कराई सार्च्य प्रतिके

इनकी पूजने जाते. की हां अधीनन पंछ पायक मनोत्रको पूर्व करोके प्रकृत 'को व्रो कर्को पर 'से राजनी अने इंड इसली पर में समानी, उने इंड निवासी पर्या में निरामी, "की इर करकी पर्या में प्राणियों, क्षेत्र हो बुधारे एक 'से जुनाकी तथा। क्षेत्र हो जुनाकी कर 🕏 वे तुल्लाको पूजा करनी चाहिने।

हे पुरस्कार। इंग्रान्ट्रेयको और कराई है उनकी

प्रवाने 🗈 हां ईक्सबा कर-' इस नगते (सामकी पुना करनेके पक्षात् अने हां स्वीतनी नकः' से सन्तितिकी, 'के हां अहरावे पर: से महत्त्वती, 'के हां क्रमानी कर 'से कुम्मकी, 'क्रे हा क्रांची कर 'से अर्थिकी और 'के हो कारवर्ष रक' से कारवर्ण पूजा करे।

स्टान्स्ट है बहुर! 'के हां निवयरिक्टरनो नकः वे किमप्रियर्ग्स, अंक इं इच्छाव स्वाधिकाने एक के सुर्वाधिकी प्रमुख्या, "इक्ने हर्र अल्पने वेजोऽधिकाले पन: वे तेजोऽधिकार अप्रियम, "अने पूर्व अवस्था बेलानिकाले प्यतः" से प्रेताबिपति यनका, ' ३५ हां नियंत्रये राहोऽधिकाये नव:' से रहोऽधिकी रिर्देशिया, 'अंक हो स्थानाम् व्यवस्थिताचे परः'से सम्बन्धियीः वरमका, 'अंश हो कावचे प्रान्तकियांचे पक् 'से प्रान्तविपति व्यक्ता, 'अ- हां सेवाथ नेताविकाने नवः' से नेताविकात सामका, 'क्षेत्र हो होताचन सर्वनिकानिकाने परः' में सर्वविद्याधियति देसरका, '🖈 हो अस्तरक संस्तिकाले नाथमं तथा हेवी कारायवि आदिकी उपलब्ध करने **५८: 'वे क्यापिकी काराब्य, 'उने हो बहुने सर्वतंत्रकोनस**चे - चाहिने। (अध्यानं ३८—४१)

च्या से सर्वाचेकांभवति सहस्या और 'अ**० हा व्यक्तिकारेक्स**क का:' के भूतिकाकेशस्त्र आवाद स्थापन, संनितान, जेनिरोच तथ अध्योधरण करन चारिये।

तदनकर तत्त्व-त्वाच करके नहा दिखानी चाहिने इक कार करक कविने। इसके कर कर, अवन्त्र, अर्थ, पुन्न, अध्यक्ष अर्थन और साम स्था मुगन्धन्तेतन, शरू, अलंधर, धेन, अञ्चल, पूर, दीन, विक-अर्थन, करोड्र्सन, चट, अर्च, आचनन, गन्य एवं तस्थल निवेदन करनेके कद गीत, बता, नुस्वसे महेबाको जीत्क्षकर क्षेत्र आदि कल्पित करण पाहिने। पुराका प्रदर्शन करके आवाहित देखके करका ज्यान, वर्ष त्वा तादारम् पानवे मूलक्ष्यक्रम् वर्ग और मूलको समर्पित करे।

इस प्रकल विविध कल्पाओंको बिद्धिके निमे विकासन्

### शिवके पवित्रारोपणकी विधि

बीहरिने कहा—हे कालेव असङ्गलक तल करनेवाले । भगवान सिवके नविज्ञारीयको नुका विकासको कह रहा हैं। का पूजा आधार, बायम, जान का भारतर जातनें होती है। परिवर्तपानको इस पुजार्ने परिवरक (जरेक) बनारेके लिये सत्यक्त अधिके भेदते हुए बारमका निजय है वैसे— सरववगर्ग सवर्गके, देखने रजतके, हापर्ग कार्यके और करिन्यामें कन्मके प्राथमें बनाने गये कथानके सुप्र (सुत) को प्रक्रम करना कहिने। सुत्रको लेकर पहले उने तिगुक्त करके हुन: उसका तिगुक्त करक कहिने। इस उकार मानुष्या पूर्वते परिवक्तका निर्माण करके मानदेशकराजे इसमें प्रत्य देनी चाहिने। सदनसर है जिन ! सधी असमनाने इसका प्रश्नास करके अधोरमनावे उसका शोधन करना भारिये। प्राप्तवस्थाने उसमें क्षाप तथा दिस्तवस्थाने तन्तदेवलऑको समन्तित वर दिवान चाहिने।

सन्तजीर्वे कवस:-- ३३वार, चन्द्र, अदि, बहुत, चन्द्र, तिकित्यतः, सूर्वं, विष्णु और विवयतं कर कै-वे वे हन्तुके देशक्ष हैं। हे हर्द उस चवित्रकर्ने एक सी जाठ पा रकात अच्छा रच्यांस तन्त् होने चाहिने ने क्रमस उत्तन, क्ष्मन एक करिए हैं। विश्वकर्षे दस प्रत्यिका सन् है। असरव प्रत्येक कर अंगुल का दो अंगुल अक्का एक अंगुलका अन्तर देकर एक एक शन्तिका कन्तर देव कारिये हे सराजिय । उन प्रत्यिकोंके जान इस इससा है इकृति, चीरुवी, जीरा, अच्याचित, जच्च, चित्रच, स्त्रा, शक्ति, प्रयोक्ती एक सर्वपृक्ती।

है किए प्रत्यिकारको पश्चाम् इस प्रतिकारको कृष्या, चन्दन आदि सुरान्तित पदानीते रहित करक महिने। इस गन्धनुर्राञ्चल पवित्रकाको देवको समर्पित कर देव काहिने तदनता क्यानिनि क्या किथाओंको करके 'हे देवेल' हे महेबर' आप अपने गर्नोक साथ पडीच अपनित है जनकार कड़ीक अक्का दुवर करूँक अस्य अस्य नदाचित् वनन्तिकत्त रहें। इस प्रकार देवताको निवानिक करे और गीत- वार्यादेके हारा रही: वागरण करे

प्रतः उत्र आयोज्ज्ञ पवित्रकोंको भगवान् महेश्वरके यात्र विद्यानस्थानी पूजा करके आत्मतस्य और देवतस्थका मूजन स्कृतिक करके अकुदेशी तिरिवर्षे बान करे और सबसे पहले। इन निर्धारित मन्त्रीसे करे— सूर्व तथा रहको पूजा करे अधनन्तर सराहरूव विश्वरूपका म्यानका अपने उक्तपारमकपनी पुत्रा करे।

मत्रकात अस्त्रमन्त्रमे प्रोक्ति और इदयमनके हारा अपित तथा संहितामध्योते यूपित पवित्रकोंको परावानुको समर्पित करना कहिने सबसे पहले सिनवल्य और स्वयं पी बारण करना वाहिये। (अध्याप ४२)

३७ ही हो निकारकाय परः, ३७ ही (ही: ) विद्यासकाय का: 40 इर्ज (की) अवस्थातकात करे, 40 इर्ज ही हूं **भी** सर्वतरवाय वयः ।

मनवान् महोबरको पनित्रश्च विधिपूर्वक निवेदितकर

### विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि

श्रीहरिने कहा —हे नवपथ्यत्र भाग में आपसे विकास परिवारीपक्का वर्णन करूँगा, जो भीग तक स्रोध दीनोंको देनेवाला है। प्राचीन समयमें हो रहे देवासूर-संग्राममें (अपनी निजय न होते देखकर) ब्रह्मादि देवनव विष्णुकी सरवर्गे गये। उन सबको प्रार्थन सुन करके विष्णुने विकार प्राणिक लिये उन्हें अपने गलेका हार, पवित्र नामक ग्रेबेयक तथा एक भाग प्रदान किया और कहा कि पनी देखते ही राज्य यह हो जायेंगे। तथीसे उन पविचकाँकी पुजा आरम्भ हुई।

हे हर! प्रतिपदासे लेकर चैर्जमासीतक जिस देवताको जो तिथि कहा गयी है. उसके अनुसार ही उस तिथियें उन देवलाओंका प्रविज्ञारीपक करना चाहिने हे लिया सुकल-पश्च हो अथवा कृष्णपद्म, ह्यदश्चे तिथिमें विध्युक्ते शिये पविज्ञरोपनका विश्वन है। क्लीपलबीए, उत्तरमण, दक्षिणपन्, चन्द्र तथा सर्वप्रहण, विवाहादि महत्त एवं वृद्धि-कार्यो तथा मुरुजनके आगमन क्ष्यादि अवसरोंपर यह पूजा करनी बाहिये पवित्रकके डटेरपसे भी नित्य पूजन हो शकता है किंदु वर्षाकालमें इसका पूजन आवश्यक है।

है सह। इन पवित्रकोंका निर्माण वर्णानुसार होना चाहिये, बैसे ब्राह्मजॉक्स प्रियक कौलेव<sup>7</sup> कपास, धीस<sup>7</sup> अथवा क्रमपुत्रसे निर्मित होना चाहिये। श्रतियोंका प्रवित्रक क्षीतेवसुत्रसे, वैश्योंका सीमसुत्र तथा वल्कलमृत्रसे और

्तुद्रोका सनसे बना हुआ पवित्रक प्रसस्त नाम गया है। क्रपास था पदान (कमल)-से निर्मित चनित्रक समस्त वर्लोंके लिये प्रतस्त है।

≛ंकार, तिब, चनुष्य, अग्रि, श्रष्टा, सेब, सूर्य, गर्नेस और विक्तु — इन नी देवलओंका इस पवित्रकके राजुओंमें निकास है।

बहर, निष्णु और रह— व पनित्रकके तीन सुत्रोंके देवता है। जो उनमें अधिष्टित रहते हैं। इन सुत्रोंको सुवर्ण, रका, क्रम, बाँस का फिट्टीके भने हुए पात्रमें रखना चाहिये। एक सी आठ तन्त्रओंका सुत्र उत्तय, चौचन तन्तुओंका सुत्र मध्यम तथा सत्ताईस तन्तुओंका पवित्रक कव्य होता है। इन पवित्रकाँके प्रत्येक पान्ति पर्वोको कुंकुम, इल्द्री

म् बन्दनसे प्रवितका उपवास रखते हुए उन्हें सारवसम्मत पात्रमें रखकर अधिवासित करे।

पवित्रकको पृथक पृथक अभियन्त्रित करके उसका सम्यक् दर्शन तथा पुत्र पुत्रन करना चाहिये और यहपूर्वक उसका बरुवच्छादन करके उसे बण्डलस्य देवप्रतिमाके सम्बद्ध वतपूर्वक स्थापित कर देना चाहिने

बहादि अन्य देवोंकी स्वापना करके कलसकी पूजा करे पण्डलका निर्माण करके नैवेच समर्पित करे। पवित्रकको एव अधिवासित करके वीन वा नी कर सुप्र पुणका वेदीको वेष्टित करे उद्यनना अपनेको तक

१-कोलेब- विलेच कोहेके कोशके बननेवाला बस्त रेससी वस्त्र)

८ औष— क्रिक्ते, केलेकी सहत या अन्य एकविक्तेयमे यने यहर

३-बल्पास – बीजपाउ पार्का वृक्षविक्षेत्र अथवा अन्य मृत्यक्य कालवाले वृक्षकी सालसे क्या करव (बल्कल बस्त)

४- श्रीभ्यामम् । संस्कारः विकेश

कलञ्ज, ची, अग्रिकुण्ड, विमल, मण्डप और गृहको सुप्रसे बेहित करके एक सूत्र देवताके पस्तकपर अर्पित करे। इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्री निवेदितकर महेश्वर विष्णुकी पूजा करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये-

आबाहिनोऽसि देवेल पुजार परपेश्वर॥ त्रताभातेऽचीपच्यामि सामप्रयाः संविधी भव। (¥\$ 36-35)

हे परमेखर देवदेवेचर आप यहाँपर पूजाके शिये अववृद्धित है। इस समस्त सामग्रीसे प्रभातकालमें मैं अवपका पूजन कहेंगा। आपकी संतिधि यहाँ बनी रहे।

एक रात्रि वा तीन रात्रितक पवित्रकको अधिवासित-कर स्वयं रात्रिमें जागरण करके प्रातःकाल भगवान् केञ्चवस्त्र पूजन करे और निर्मित पवित्रकोंको उन देवको अपिंद करे, पवित्रकको भूपसे भूपित करके मन्त्रके हारा अभिपरिवत भी करना चाहिये

गायत्री सन्त्रसे पुजित इस पवित्रकके द्वारा देव-पूजन करके उसे मन्त्र पहकर देवताके समक्ष स्थापित कर दे-विश्वव्ययम्बर्क स्थ्वे मा स्थान (केन्द्रश्रामा) सर्वपापक्रयं देव तवाचे सारवापक्रम्॥ (KS 68)

हे देव यह पवित्रक विकुद्ध रूपसे प्रचित, सुन्दर तथा महापादकाँको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापाँका क्षय करनेवाला 🕏 इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हैं। तदकता इस मन्त्रका पाठकर स्वयं भी खरण करना

चाहिये—

पवित्रं वैकार्य तेषः सर्वपातकन्त्रशानम् ॥ धर्मकामार्थमित्यर्थं स्वकण्डे (33) 18:16

[हे देव ] यह विष्यु-तेज:स्वरूप, सर्वपाप-विनासक पवित्रक है मैं घर्म, काम तथा अर्थ- इस प्रिवर्गको सिद्धिके लिये इसे अपने कण्ठमें वारण करता हैं। अनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे-

वनमाला यभा देव कौरत्भे सतते हरि। तहुत् पविषे तन्तुनां मालां ल्यं हुद्ये धरः। (831.82)

हे देव! आपके इदयपर जिस प्रकार वनमाला और कौरतुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंकी बनी हुई यह

माला और पवित्रक आप अपने हृदयपर कारण करें इस प्रकार प्रहर्यना करके आदार्गीको भीवन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सार्यकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पुत्रा सम्पन्न करके निम्न मन्त्र पढ़ते हुए विसर्जन करे-

स्रोक्षस्रवीमियां पूजां सम्याच विधिकसमा व्रज पवित्रकेदाची विष्णुलोकं विसर्वितः॥

(¥3, ¥\$)

हे पवित्रक। मैंने इस सांवरसरी पूजाको विधिवत् सम्पादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्युलोकको पथार (अध्याय ४३)

# इह्मपूर्तिके ध्यानका निरूपण

**ओ**हरिने कहा—हे स्ट्र भगवानकी पवित्रक आदिसे पजाकर ब्रह्मका ध्यान करके साधक हरि यन जाता है ( मेरा स्वरूप हो बाता है)। अब मैं मायाजालको नष्ट करनेवाले ब्रह्मके ध्यानका वर्णन करता है आप सुने—

श्रक्षके ध्यानके लिये प्रवृत्त प्राप्त (विज्ञेष साधक) क्षपनी खाणी एवं मनको नियन्त्रितकर उरपनी आत्मामें ही जानस्वरूप बहारज यथन करे और जिस प्राहको यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अधनी आत्मामें ब्रह्मका दर्शन (बीक

ब्रह्मका अभेददर्शन) कर्त, उसे महदब्रह्म (प्रत्यकु-चैतन्याभिक्ष परब्रह्म) में ऋतको भावना (ब्रह्म एवं निर्विषयः नित्य-प्रानमें अभेदभाव) करनी चाहिये।

ब्रह्मका ध्यान ही सम्बंधि है। 'मैं ब्रह्म है' इस रूपमें सदा स्वयंकी अवस्थिति ही ब्रह्मका ध्यान है। स्वयंसे अभिन्न ब्रह्म देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहङ्कार, पक्रमहाभूत (एडबी, जल, तेज, वाय एवं आकाश) पञ्चतन्त्रात्र (गन्धतन्त्रात्र, स्पतन्त्रात्र, स्पतन्त्रात्र, स्पर्शतन्त्रात्र,

एवं शब्दतन्मात्र) विविध गुण, जन्म और भोजन, शबन आदि भोगसे सर्वेचा रहित, स्वप्रकात, निराकार, सदा निरातिक्षय, नित्य आनन्दस्यरूप, अनादि, नित्य, सुद्ध, बुद्ध, सर्वत परिपूर्ण, सत्वस्वरूप, परमसुद्धस्वरूप, परमपद एवं तुरीय (कुटस्थ निरक्कन पाताहा)-के रूपमें बेदोंने वर्षित है

हे व्यथम्बक । अपनी आत्माको स्वी और ऋरीरको रथ समझना चाहिये। बुद्धि उसमें सार्यय तथा भन लगान है इन्द्रियोंको उस रथमें जुटे हुए अरवके रूपमें स्वीकार किया गया है ये इन्द्रियों ही रूप, रस, गन्ध आदि विवयका अनुभव करती हैं

इन्द्रिय और मनमे वुक्त आत्माको हो मनीवियाँन भोका कहा है। जो मनुष्य विज्ञानरूपी सारचिसे वृक्त हैं. मनरूपी लगामको अपने पश्चमें रखता है. वही उस परमपदको प्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञानरूपी सार्रायसे नियन्त्रित भन्ररूपी लगामवाला प्रनुष्य है, यह स्वर्धुनी (अज्ञान) से पार हो जाता है और वही विष्णुका परमपद है ।

इस योगकी परम साधनामें अहिंसादि भर्मीको वम तवा शीचदिक कर्मीको नियम कहा गया है। पदादि आसन हैं। प्राण, अधानादिक चायुषर विजय प्राप्त करना

प्राचायाम है। इन्द्रियोंपर विजय प्रत्याहार और ईश्वरका चिम्तन करना ध्यानावस्या है। मनको नियन्त्रित करना ही थाएल है और ब्रह्ममें मनको केन्द्रित करनेकी को स्विति होती है, वह समाधि है। यदि पहले इस योगके द्वारा चन्नल चित्र क्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति (परमेश्वर) का इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये

जो इदयकमलको कर्जिकाके मध्य विराजभान रहनेवाले हैं तथा रुद्ध, चक्र, गदा और कमलसे मुरोपित हैं. जो ब्रीवत्स तथा कौस्तूभयणि, वसमाला एवं लक्ष्मीसे विमृतित हैं जो नित्य सुद्ध, ऐक्वरीसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्यरूप, आत्मस्थरूप, परमबहा तथा घरम ज्योति स्वरूप हैं-- ऐसे वे चौबीस स्वरूप (अवतार)-काले, शालग्रामकी किलामें विराजमान, द्वारकादि<sup>र</sup> हिलाओंपर अवस्थित रहनेवाले परमेखर क्वानके योग्य हैं और पूजनीय हैं मैं भी वहीं हैं-- ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आस्पस्यक्रप नारायणका वम नियम इत्यादिक पोगके साधनोंसे एकाग्रविस होकर जो ध्यान करता है। वह मनोऽभिन्तवित इच्छाओंको प्राप्तकर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिको भूतिका ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। (अध्याप ४४)

१- हास्कल्पहुमके —' पूनवित कम्पर्यात छत्न्' इस म्युल्सीको अनुसार' धुनी' रूप्ट भरीपक कर देवेवालेके लिये प्रयुक्त होता है : इसलिये यहाँ प्रशंकनस्मर स्व जादका मोश अर्थ मानकर मोश्वको कस्मित (ब्रतिबन्धित करनेवाले अञ्चनको "स्वपूरी" नाह सनको हैं इस तरह अहानको पर का लेख हो 'स्वर्धनी को पर करना सनहना चाहिये।

२ आल्यान र्रोधन विदेह हार्रों १४मेव एः बृद्धि च सार्वाधे विद्धि पन प्रप्रहमेव च इन्द्रियानि हजानहर्विनकारतेषु गोष्या ॥ आर्पेन्द्रिक्यनीयुक्ते भौकित्यकुर्यनीर्वेषम् । यस्तु विज्ञानकनात्मा युकेन मनसा सद्ध ॥

स तु क्रव्यमाप्तीक्षे स हि भूयी न जायहै।विज्ञानसहिष्यस्तु -स्वर्धुन्यः परमञ्जीति तदिव्योः परमं पदम् (४४ १-९)

अस्टकल्पट्रमके अनुसार द्वारकार्ये होनेकानी तक्षशिला भी भगवान् लिब्बुकी अृति मानी जाति है। इसीतिनये बेसे गण्यकी नदीमें होनेकाली चक्रपुत किला (काल्यामधिका ः−में विष्णुका सदा संनिधान है, वैसे हो द्वारककी निरक्षमें भी विष्णुका संनिधान है

<sup>🗴</sup> वैद्यालिक देव— क्रव्यकल्प्युमके — विवर्त मनस् उपमा बस्व'— इस ब्युप्पक्ति अनुसार निरुपिधकी विधान कहा 👊 सकता है 'कियान एव चैमानिक:' इस च्युत्पक्ति अनुसार बैमानिक रास्ट भी निरुपयेष (उपपारहित)-का बोसक हो सकता है। **इसलिये प्रकृतमें** 'वैमानिक देव'का अर्थ निरूपमेय । उपमारहित— मर्वोल्ड्ड देव महाविक्तु किया जा सकता है।

### विविध ज्ञालग्रामशिलाओंके लक्षण

इतनप्रमान लक्ष्म कहता है। कारकामहिल्लाओंके स्थानिकारे नामा. अस्य विद्यार्थ ओलिस सालकार 'सीकामा' नामने करोड़ों बन्नोके कर पह हो करो हैं, केरल, करवन, गोविन्द तक वर्ष्पुरंग साहै, क्योंकरों विकित सरासर्विताओं होती है, को संख, पास अगरे पिछाँके पुरोर्तक रहती है। उन विकासीचि तथन इस प्रकर है—

रांब, कह, नव इस रहते विक्रमें मुसीवित किय केलवं पर, बीमोदवी गर, पक स्था संबंधे विक्रवे मुनोर्भन किया 'करावल' कह संब, रव उस नवके च्यिने निभूमित रितार 'सम्बन' और गयः, गयः, संख सभ पक्षके विद्रश्ने संभवनात दिला, केविन' पानी जार्थ कारों है।

क्य, संख, प्राप्त, नदाने तुक 'किया' कार्या, संख न्त्र, नदा तथा प्रकारे पुष्ट 'क्यूनूदर' समग्री, नदा, पक्र हांस, क्यांने संबुद्ध विविद्यात' कार्यां, क्या, राटा, क्या, संख्यों विक्रिया कारण जानकी, यक्त, एवं, संख एवं नदाने हर्मान्यत 'ओक्ट चलकी और क्य, गय, शंब, क्यके ऑफर इसेकेल' करकी राजधान नहीं यही गयी हैं इन देवनृतिश्रीको कर-कर नजन है

रच, पक्र, गया, संख् विक्रपुरित सालवासीतल 'क्यक्रथ', संख, कह, कह, कंप्रकृत साराध्यातिक इन्बेर्ट पर, संब, का का पर्यं मंद्रक सरकार्यक्त बार्ताच रांच, एवं, पारं, एक विद्यारे प्रश्नीयत प्रारम्पानीयय कंकर्नक' होता, गर्दा, रख, बक्रमे मुसोनिव सारकार्यशिका ब्रह्मण' तक करा, संख, एक और फाउने जोतिक सराप्रमानिक "अनिवाद" समर्थे अनिवाद है। इसे करण्या प्रकार है

पद, शंब, गद, पक्रके फिल्मे निर्माण 'क्रकेसव' क्रमणी, नदा संख्या पात, पात विक्रमे विश्ववित 'अध्येक्टम' वानको, एक, नक्ष, बंबा, बहाने विश्ववित 'मुनेब' कनकी, च्या पत्र, संक, पदाने अधिक 'अक्तून' प्रापनी और तंत्र, पद, पद, पदले सर्व 'कर्जन'को करावन-पूर्ण \$— इप देवलागोधे अधिदेश गृतियोको स्थानका है।

गरा, कहा पर, होनाने अभिन्न हालकन 'अनेक

औद्वरिषे कहा—हे प्रशासन जन में उलंकात पड़ा, एवं, क्या संबंधे पुरु शास्त्राम हरि' गया, पर्य प्रसिद्ध है और जलजनतिल्लेक हरदेशक विकेश दो कह करण कारोकरो, सकावर्णकारी जनकर बाज्देन है। इन सभी क्रमें इसे प्रामीको धारण करनेवाले हे नदाका जनकन् विच्या इस सबकी अपन एक करें

दो चक्रोंके वृष्य, रख आभाषाती और वृष्यंभागों पक-विक्रमें ऑक्ट सलक्रमॉनल 'संक्रमंग'की मूर्नि होती है. बिज् क्षेटे क्षेट्रे प्रक्रीयाची क्षत्र पीतवर्गकी होनेपर यक सिला 'इक्टूम' कही जाते है। बाँद शरपाहर्यनस्य नही तक किरके संयुक्त रिसीभागकारी और क्यूंशावल हो हो रवे अध्यक्ष शरम सराप्रमा मूर्ति करने हैं। जे प्रस्काल मेलवर्गको तीन रेक्सओंने वृक्त होती है और विज्ञान होत्र करपूर्व भूता कुल्लावर्गको सुलोधित एउल है, यह सामग्रामीयान 'अराज्य' शिलाके कार्य आने and the

जिल्लाके मध्यमें नहाके समान रेखा हो। सम्बन्धन व्यक्तिका काल हो तथा कथान्यका निरुद्धन हो। भई 'वृत्तिक व्यवकारी सालवागीतला है और इन विद्वीप साथ हो उसमें संभ विन्द्र अथवा चीच विन्द्र हों तो नव 'करिना' कुरुक जिल्हा है। यह जिल्हा हम संस्था रक्षा करें। उनका प्रथम प्रश्नामानीको काम चाहिने। नियम गरियानकले दो वक्रोंने विद्वित शक्ति विद्याने बुक्त शिलाको 'कराह सिला महरो है। यह इस अवको १६० मो। गोलकर्गकानी, सीप रेक्काओंसे मुख उन्हर तथा विन्युनुक वितन कुर्वनृति है और बड़ी अगर कांग्रास्थ्य है बच्च बसका पीछेका पता कुछ हुआ हो हो नह दिला 'कुम्ब' करी गर्ना है कर इस करनी रक्ष करें। की रेक्सकरी मिल्ट श्रीका कुरको कही कहा है। गयाने अधिक तिला कुरमली है – वे इप सबस्य रक्ष करें। गंताका तक सोटी निता क्षक पारत है, को भागों कहाईहर जिला सोका के नृति है। विभिन्न रेनोंकली अनेक क्योंनाओं, नानके सकत क्वोंसे वृद्ध किया अन्यक्त है। स्थान हो, नोलवर्षकी हो और मध्यमें नीलवर्णका चक्र हो ते वह शाबेका

किया है. संपूर्णिक द्वाराजनी रक्तवर्गकारी, रूपनी रेक्कानोजाती, आकृतिकारी 'सक्कीकराजक' कावराती शिवा हम सक्की फिर्मुल एक कक तथा एक कनलवाली किस्तीन सिटा 'ब्रह्मिला' है ने क्या इस सम्बद्ध रक्षा करें। मिल्ह्य क्रियमरने क्या स्मृत प्रक्रमाती जिला क्रम्मदेशका क्रम विरमानार जिला 'विरम्पितार' है। संकृतके सामारपारी, चीन रेकाओंकर्ता राज नौस्तुधः विहासे मुक्त रिवार 'हवाईक' रिता है। एक पक्र तथा एक कप्तानो अधित, सीन क्या रवाँकी आजारे पुक्र कृष्णवर्णकी हिल्ल 'वेक्क्क दिल्ल । और द्वारक रेक्कवाली, किन्द्रत कन्यसम्बद्ध किन्त 'कन्यक्रिस्ता' है—में इस सकती रक्षा करें। दाहिनी और रेखान्य रक्षण्यक्ते सम्बन्धः सम्बन्धः अधिकः विवेद्यन् मानवाती रिता इस समयो रक्षा करे। द्वारकार्ने निभार, सालकार्यने १३३ करें। बारह प्रकाशि पुत्र शिला 'क्वद्रशास्त्र' हैं। निवास भारतेवाले नदावारी कंपनानंकी नवस्कार है। कुछ। जारहने अधिक कारको दिला 'अवक संतर्भाली है। हारवाली, चार चक्रोंसे वृष्ण, वयन्त्रलासे विवृधित. स्वर्गीकासमन्त्रितः, नोपदसे मुटोर्गना तथा कदम्बके पृथ्यको । उसे स्वर्गको क्राप्ति होती है (अध्याप ४५)

्या करे।

एक प्रकारते साराधानको 'सारादि' कार्य है. ्यनके कवर्षे ये पदान्तरी औषित्रम् इन सन्तर्भ रक्ष करें। ये का डोनेसे सालावनीसराज्ये स्थापीकराज्य जंडा होती है। जिसमें तीन चक्र हैं, यह (जिला) "जिल्ह्या"को भूति है, यह प्रक्रमाती करूबोड़ और प्रक्रमाती 'साकुदेव' **छ प्रकारती शहरफार्यमान 'इक्क्**' सार प्रकारती रित्य 'संबर्धम' बाठ परमानी 'मुरुधेनम' तर पर्काशनी नित्त पर्वज्ञाह ' दश चारणाती 'इस्थवन्तर' तथा स्थारह कामार्ग नित्य 'अभिकद्ध' कहलाते हैं – में हम समयी

ा वो पर्पण इस विष्णुमूर्तियय स्तोतका पाठ करता है,

# वास्तुमण्डल-पुजाविधि

बीहरिने कहा — गृहनिर्वाचके जन्मको विसके करनेते समन्त्र जिल्ला वह ही जाते हैं। संक्षेपमें उस पास्तुपुत्राकी विशि कहता है, पर पूजा ईसानकोणने प्रतन्त होका हरवानी च्याचले जनवरके जनार्गत पूर्व को वानी चाहिते। इस नगरताचे ईसामकोणमें काल्ट्रेयकका मताक

होता है। नैक्सकोकों उनके होनों कर उक्त आणि और मानुवर्गको दोनो हाच होते हैं। अध्यान अवर्ष्य भवत, एड अपी, कार, प्रान, क्याप्यतिकाच्य, प्रस्ताद, कारान, पूर्ण देखार तथा यह अधिक निर्माणने कामुदेवराओं स्वापकपूर्वक पुत्रा करनी चाहिने चाहेता रेचला बाहाभागमें बधा तेरह देवता अन्त-कार्गे अवस्थित रहते हैं

मन्त्र- इंस, दिखी, पर्यन्त, समन्त, कृतिकान्त्र, मूर्व, फार, पूर, आकारत, काबु, पूर्वा, विश्वस, प्रहारेण, बन, मन्दर्भ, भूगुराब, मृत, विद्याल, रीवारिक, सुग्रीब, कुंबरान, गावाबिक, अस्त, सेंब, क्षक, रोग, अहिन्छा, भरताट सोन, सर्व, अदिति तथा दिति- वे वास्तृत्रपद्भतके नाहर देव 🕏

—इन बहु देवोंका पूजन करके बुद्धिनान् व्यक्तिको व्यक्ति कि वह ईक्षानादि वारों कोनोंक विवट देवलानोंकी पुष्प करे। पद्म- (मारकोणमें आप (करा), अरितकोणमें साविधी, नैक्ट्रियकोणमें जब और सामकोणमें स्प्रदेशकी पुन्न करे। नवन्द्र परिवारके मध्यमें ब्रह्मकी पुन्न करनी चाहिये और उनके समीन ही अन्य आठ देवसाओंका भी पुरुष करें। पुर्णादिक क्रमणे इस पुरुषीय देवोंके क्या इस कार 🐫

क्षरंत्रः समित्रः, विकासम्, विक्वापितः, नित्रः, राजनसम्, पृथ्वीचर और अपनय— में आठ देव हैं, जो बहाके करों जोर नगहलाकार निवा है।

इतिमानमें इंस्कानेको नैक्कान्येकार्गय सुकार किया गया रेकाडून बंश कहा बादा है और अध्यक्षीयसे जन नामकोन्यर्थना कुरते रेखा कृष्णि जाते है तो वह चंत-क्षित्र, दर्जन रेखा कहरूको है। बंग रेखायर ईसानकोणने अदिति, दुर्वरचीन विन्दृष्ट दिनावन, निव्हायकीय अर्थाव् वात्तरहरूके अनिव नैक्ष विज्ञा अवसके पुरस्का

विधान है। सम्बाद दुर्धर-रेखके प्रसम्भने अग्निकोलक माणिका तथा अस्तिम छोर चायुक्तीयका कारिकादेवीकी नका करनी चाहिने। सदयनार एक अवांद उन्हारे लेकर गन्धर्यस्थेत उक्त कास्त्रदेशीको युक्त करके अधनः निर्वाजका कार्य प्राप्त करना चाहिने।

करत् (भाग) के सम्बद्धः भागमें देखलाः, अधिनकीमार्थे क्षकरात्त्व, पूर्व दिसार्थे यह नग्यप, इंसानकोलमें काह क प्रसारसे बनी पट्टिकाओंके हात बिरा दुआ मुर्गान्थत पटाओं तया पृथ्वीको स्वानेका स्थान, उत्तर दिलामें भागकरायार, कारकोलने गोलाला, पश्चिम दिलाने क्षित्रको तथा बरवज्ञन. रैक्क्रिक्कोचमें बन्धिय, कुत, ईश्वन तक क्रम्ब स्थानका कथ, दक्षिण दिलाई जुन्दर सम्बद्ध आसन, प्रदेक, जल, अपिन, दीव और सम्बन प्रश्नोंसे वृक्त अतिविश्वका निर्माण करक कड़िने।

नुहर्ष मीच समस्य रिखधानों कर, अलसिरियत करानीयुक्त और चीच प्रकारके पुरस्कारकोंको सुनियोजित करे। भवनके बाह्य भागमें करों और याँच हाथ कैकी दौबाल बनाकर वन और इत्यनके आफ्लादित बनवान विकास पन्दिर बचना चाहिते।

इस मन्दिरके निर्वाणकार्यके प्रारम्भने जीवत स्टका कारतमञ्चल बनाकर कारत्येकताको विधियन एक करे। इक रेतिके अनुस्तर कार्यानगढ्यके काल कार्य कर क्टके नम्बरतन्तर्गत बहुद तथा उनके समीपस्य प्रत्येक हो क्टक अर्वनारि कठ देवोंकी एवा करने चाहिये

स्टबन्सर कर्णभावका कार्तिकेच आदिका चुकर करके होनों और वार्च मिन्दुऑबर हो हो पदोंकी दरीके रिका अन्य पार्थ देशोंका एअन को। तत्पक्षत् वास्तुनगडलके ईतालाद कोणीयर कमकः चाको, विदारी, चुतना और पापराक्षकी भागक देवलांकियोंकी पूजा करनी चाहिये। उसके कर बाह्य भागमें हेतुआदि देवोंका पुत्रम करे। इनके साम हेतुक, जिप्रान्तक अपन, मैराल, यन, अनिर्माणकः, कालकः, करालः और एकपाद 🕏। उनकी पृजा करनेके पश्चम् ईसानकोजर्ने भीमकत्र, पातालमें प्रेसनायक, अकारने न-बनाले तक इसके कद क्षेत्रपाल देवोंकी पूजा करनी जाहिये

ववालाध्य वास्तु संकृषित च विस्तृत केवस्तरको राशिको कम्भाँको नंत्रक अर्चातु आउचे पहले पान है, उसके वर्ष दूर जेंच भागको कर गर्म। पुन: उक्त नान्त्रासिको आउसे गुष्प करे, यो गुष्पनपान हो उसको क्रम कर अवंत सर्व्यक्तें भर है, में तेन ही वर्ष क्रम क नसप्रति कहते हैं और जो मांगक्त है, वह अव्यव कहलाल है।

उस क्श्रामिको जारसे गुल करके गुलरकलने नीसे भाग दे, जो शेषांश हो उसका नाम रिवारि है। हसी रिवारि अञ्चल करव्यव्यक्तका निर्धारम करना करिये। ऐसा देवल ऋषिका अधिमत है।

उक्त वास्तृप्रतिको आठमे कुन्न करके को नुकरकत हो उसे क्रिय कहते हैं। इस विश्वको साठमे भाग देख चाहिने, जो सेपांक हो इसके हारा गृहस्थानीके जीवन-क्षण और परिवर्गके विनासका निर्धारण होता है।

मनव्यको चाहिने कि कारानग्रहरूके अध्यक्षे ही क्छ गुरका निर्माण को उसके पुरुषानमें न करे। इसी उपन कारत्वण्डलके कावपार्डमें भी नृष्ट-निर्माण करण हरिया नहीं होता है क्योंकि वानवार्धनें कारतदेव सीने रहते हैं। कतः इसमें गृह निर्माण नहीं करना व्यक्तिये।

लिंड करक तक तक गाँव यात्रेक उत्तर दिसाके हारका सोधन की और देशी प्रकार मुक्तिकादि सन्त राक्तिनोके रहनेका पूर्व-पश्चिम तत्त्व पश्चिम द्वारका कोवन करना चाहिने (नवींकि चाइपर, आधिन तथा कार्तिकनासर्ने पूर्व दिलाने नस्तक, उत्तर दिलाने पुष्ठ, दक्षिण दिलाने क्रोड और पॉडन दिसाने चरच फैलकर बस्तुनान सोवे रहते हैं। जतः बचा दिसाका हुत इस कालने प्रतस्त होता है। मुक्कि, भनु एवं नकर राजि अर्थात् जार्गतीर्थं, चीव और नावमें जास्तुनगका सिर दक्षिण, पुत्र पूर्व, क्रोड पहिन और पैर उत्तर दिलामें रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिलाया हार जोधन अधित है। कुम्प, मीन और मेच राशि अधीत् फालपुर, चैत्र तथा वैशाखनासमें कारतुनागका मध्यक र्गाधन, यह दक्षिण तथा के उत्तर-वृत्वं दिखने रहता है। जल दक्षिण दिशाके द्वारका शोधन इस कालमें बेजनकर है। इसी प्रकार कुथ विभूप और कार्कराधि अर्थात् स्पेद

अन्यद क्षेत्र सामान्यसमें पास्तुतामा सिर उपर, पृष्ठ चिक्त, क्रोड पूर्व और पैर स्थिप विसाध एक है। उस समय पश्चिम प्रत्या मोधन करण राध्या होता है।।

कार्यके विकारके अनुसार आये जानों द्वारक निर्माण करण कार्रिये । इस उच्चर बाठ दिलाओं में बाठ द्वर करे को है।

भीदे उपर्युक्त हारक सामात विविधे द्वार सोचन गाउँ भारतेश्वरत होता है। (अध्यान ५६)

होला है से वार्ष्य होती है।

अतः उपनेष विभिन्ने प्रस्तर् यः भवनका निर्मान करके उसके पूर्वने चीपल, रक्षितनों पायाह, प्रश्नितनों करन, इन्तर्वे नृत्य एक किन्न्योगमें केन्त्रक कुव लगान कहिने, जो बरके लिने सुन-कलदानी होते हैं। इस प्रकार प्रक्रिक मान्य प्रसाद और परके विक्तीका पान

### प्रासाद लक्षण

श्रीपुरुवीने पुरः कहा—दे जीवनं अन्य में जलल्ल- चतुर्वात होता काहिने । निर्धाण ५वं उसके लक्षणीक विकास कर रहा है। उसन जुनै।

प्रयोजन कृतल कातुनिहासी देख-देखने करों दिलाओंने র্থাধন বানর বং বাংলাকে হক বনুকার পূজার र्देशन करना चाहिये। जिसमें अञ्चलनंत्र पर-परिवाय-भूमिने दोवलका निर्माण करे। साथ हो करों दिलाओंने क्रश करह द्वर (कराररी) क्याचे सार्च।

क्रमादको कैयार्थके परिवासको अर्थात् पुर्मीतरास प्रसादक बन्नम गया केना के परावत है, बनको क्रमादिक-कंक (कुर्सी) कहते हैं। चयनकी यह जेवा मानव बंधको अनेका काई एना अधिक होती चाहिये। बसके उत्तर निर्मित होनेवाले गर्भवायके विकास परिवासकी मुखर्गींद्र कहते हैं। वर्षभागको पन- होन अथका चौच भागोंचे विश्वक करण कारिये और सुप्तरिके प्रत्यो केवाँ विकार भारतारे आभी करने चाहिने चार शिकार नगानर उसके जीतो, चानवर नेहि-मध्यन करे। उसके चतुर्व चलक कर इस्तरके कुछ- चलक कियंब काम चाहिये।" अवन प्रकृतका निर्माण करनेके रित्ते भूमितानकको समान सोरक जानेने विशव करके उस केरकने जानके प्रदर्ज-मार्ग्यः मध्यमे सर्थमुक्तकः निर्माण करवाने । यसे दूर आहा मानमें भित्त (दीमात) का निर्माण करे मार्गिभागकी केवार्थि अनुस्तर हो अन्य विशिष्योची कैवार्थका परिभाव विक्रित करना कविने। भिक्तिको कैथाईक व्यवको अपेक्ष क्रिक्टरकी केंग्स्स को जुनी हो। वन्दिरके चार्च और वननेवाले प्रदक्षिण भागका विरस्त सिक्ट भागको कैपानि पानका

व्यक्तिनार्वेको च्यक्ति कि वे उस देवलाल्य्ये चर्त दिसाओं में मिर्गन (बहुद निकल्पेक) हुए रही। गर्नगृक्षकी चतुर्दिक भितिनोंने प्रत्येक चितिक चीच चन अत्के उसके मध्यके चौचने जानने हार सरकत चाहिने। ऐसा ही नर्थनुको प्रत्येक द्वारका चन चारत्येक्ट विद्वानीने निर्धारित किया है। नर्शनृहके समान हो उसके असभागर्ने नृज्यनम्बर क्यम व्यक्ति । भा इसाइका कामान्य संभाग कहा नमा है। अब में तिवृत्तियांनके परिवालको कह रहा है।

है जीनक! जिल्लो की बालके अनुवार उसकी जीवका निर्माण होना चाहिले चीठभागमा दुगुना चारी ओर नीटका गर्भभाग हो। फैरुगर्भके अनुसार हो उत्तकी लिपि क्या इसके विकास वर्षपरिवालने इस लिक्क्पीश्चा नंता-चान निर्मित को

हे सीवक । जेवा-वारके वरियानको अनेक हिम्मिक केचा शिक्कर होना चाहिने। चैज और नर्भनागर्क मध्य के चरित्रम हो, इस चरित्राचके अनुसार सकारित्रमा निर्मित होता है। हर्यानवंत्रके समय जाने बैसा कहा का तुन्हा है, जेब कार्य केले ही होत्य। लिक्का परिचान कार्या क चुना है। अब हुएका परिवास कहते हैं। कर हरन (क: पुट) का इस बनक कर, के कालुने अठवी दिवस होता है। स्वेत्रानुस्तर इसका दुवुना विस्तार हो सकता है।

प्रत्ये सदत पीठके राज्यभाषी किरपुत्र ही रखन वाहिये। परिक सेपिक तक भितिहार परिभाजके अनुसार हो उसके अर्थ-अर्थ परिवालको द्रौकर निर्मित करे। उस

१ पाने दिवस्थि करनी जनते हिस्सेची अवस्थान बडते हैं

गर्यकानके विस्तारके समान ही तन्त्रको जंबाधानका निर्माण करके इस जंबाधानके हिन्नुको वरित्रकार्ग कैये निर्माणानको निर्मित करे। मुक्तांधानानको पहलेको ही चौति कामाधार निर्माण अर्थात् हरूनानको क्रिया ही कामायो— हैला नाव्यपनिर्माणका चान है। इसके मनिरिया सेन प्रस्तार-धानके साक्ष्यको कह रहा है, सुने—

ज्ञासार-नग्रापके अग्रामागर्ने पेनेर अर्थात् विद्वारीका निर्माण करवाण चाहिते, विसके केंत्रमागर्ने देवगण विद्यालय रहते हैं इस प्रचार जासदोर मानवा अवधारण करके बाह्य भागका निर्माण करे

इस निर्माणकार्गने इस्तादके करों और एक कर परिवाणकारी नेति क चींचका निर्माण करना चाहिये। वैसे संस्करमें नर्भगृहके चरित्राचके अनुसार नेतिका चार उसका द्विपुण है। विशिक्ती चींक्ष्मिंगे दो गुण्य केया उसका सिकर-धन होना चाहिये।

स्थानों इस् रयस्त्रको निमालके कारण प्रसाद अनेक प्रकारके होते हैं। यक—वैराव, पुन्तक, कैलाव, मारित्रक (मार्निक) बचा निर्विष्टम—ने सँच प्रकारके प्रस्त्रक हैं इसी प्रवाद प्रधारका वैरास जनक प्रताद कर प्रचारको प्रेकोर और यनका होता है दिसीय प्रकारको पुन्तक प्रसाद अध्यक्तकार होता है दुर्विष प्रकारका कैरवान प्रधारक प्रसाद वृत्तकार, भीचा नारित्रका प्रापक प्रसाद वृत्तका और वीचवी विविद्य नामक प्रसाद अञ्चलेक्का होता है। इस प्रकारको वर्ष हुए वे प्रसाद यह ही मनोहारी होते हैं इस प्रकारों से ही अन्य प्रकारके अध्यक्षीका स्वाप्त्य विविद्य हुआ है

मचा— नेक मन्दर, मिनस्य, यहकं, सर्वतंभद्र, रूपक, गण्डन, मन्दिवर्धन और शीवरक—ये में उपक्रके चौकते इस्ताद वैदाय भवक इसक्द निर्माणको करानो हो उत्पय इस है।

चलके. गृहराव, सालागृह, सन्दिर, निका, हहासन्दिर, कार, उराम्थ और विशेषकानेश्य — वे मी प्रास्तद पुरूषक सामक प्रस्तदकताले अस्ता हुए हैं।

चलव, दुन्दुनि, चय, नकारच, मुकुलो, डम्मीची, संख. कलत, गुंधमुख तथा अन्य बृगाकार ग्रावाद कैलांस क्रास्त्रके विकासे हैं। एकः प्रयम् हंत्र, गक्ष्य, विंह, सम्पूर्ण, भूतुः, पूर्वर, बीक्य एकः पृथिनीयम—इन क्रासदीका उद्दाव 'कारिका' (व्यक्ति) नामकः प्रथमित क्रास्त्रके दृश्य है।

यम, पात, पुरिकामकु बंगान्यस्थित, केई, पात, श्रीमृद्ध, निकाम स्था क्षेत्र—इन मी प्रसादीका प्रदूर्णन विभिन्नन समय प्रसादने पूजा है।

इसके अधिरेक विकोध, पंताबार, अर्थकारकार, प्रमुखीय तथा गोडराकोणीय अकारते थी क्याब्यके संस्थापका निर्माय व्यक्तियारे विकास का स्थारत है, भी संस्था: — स्थ्य, देशवं, स्थापुत्रवंग, पुत्रताथ और क्योडरीय करानेवाले होते हैं।

मुख्यहरके स्थानमें हो माना आदि तथा गर्थगृहका विश्वीय कराना चाहिने। सुनके हारा क्षण बंधकारोंने गुणित मंग्यका विश्वीय करके उस सम्बनके च्युकांत सर्वाद् सीवार्त परिवायका एक परगृह विश्वित करवाये। परगृहको सम्बन्धका बाह्यका (रोजन्द्रमा)- से स्थाना कर्यायको रहित कथाना चाहिये। चाहीं सम्बनको सीवानके सरावर स्थाना कर्षी उससे देव गुण सम्बन्ध कर्षी दुगुने मानके सम्बन्ध बनारे चाने चाहिये। सरावरके राजनकारको पृथि विश्वास समा विश्व विश्वित (रेग्य-विश्वी) बनायी व्यवाये चाहिये। चरित्राय-विरोध रहनेगर उसे विश्वाय देवारोंने अन्तकृत क्षित्र चा सम्बन्ध है।

जनात्वी साथरपृति क्रपेक दिकामोर्ने समस्मित का हुएँ और कर सम्बद्धित सुनोधित होनी काहिये। जो संस्था भी गृंग्वेसारा सम्बद्धित वी बीनारीते कुळ द्यक है. उसे नेर-संस्था अधिदित विश्व काता है। यह सभ्य क्रप्यांची सम्बद्ध उत्तव कोटिका होता है। इस क्रमार्क जनादने जानेक पन्दर्थ सीय-तीम पहणुकोंने सम्बद्धित होने प्राप्तिये।

विश्वांचरहोते, उद्यक्तत और चरित्राचके वैभिन्नके बराम में प्रत्यूद विश्व-विश्व प्रचारके हो कर्त हैं किन्ने कुछ प्रचार्यका आकर होता है, किंतु कुछ आकरण रहित होते हैं। में प्रस्ताद अपने कन्यूद आर्थ्य क्रा-निर्माणके मेदने के विश्व-विश्व प्रचारके हो जाते हैं। रचना-च्यांके बन्ना नामके नेदने बरामर सांचारके चारण में विश्व-विश्व प्रचारके प्रसाद हो जाते हैं।

इंक्सओंको विकेत्सके कारण जात सकारके जातर

कराने गमे हैं चरापि स्वर्णम् (स्वतः प्राप्तुर्युत देवस्तुर्ति) देवताओंकि निर्मे निर्मित होनेवाले प्रासादके निर्मित कोई नियम नहीं हैं, संभापि देवीक लिये उन्ह मानके अनुसार ही इन प्रकारोंका निर्माण करवाना कांत्रिके, जो कतुरस कर्चन औरस जुनियर समान चार कोचोंने समन्वित हों। वे प्रसाद बन्द्रसालाओं (बाह्यदी)-से वक तक भेरीतिसर (नीनाम्क्रानी) से संबद्ध होने चाहिने। उनके सामनेके

देवप्रसादके इत्यदेशको समिन्निने नाट्यरकता बनानी

चलने बाइनोंके लिने ताब नव्हप भी निर्मित हों।

चाहिने जमादके विभिन्न दिलाओंके मुख्य द्वारोंपर कलन-अलग द्वारपाल बनाने चाहिये। यस देवप्रासादसे कुछ हर देशासको रहनेवासे सेक्कपर्गके सिवे शावास बनवान चाहिने ।

देवज्ञसादको भृति कत्, पुन्न और क्लसे परिपूर्व होती चाहिये। येसे प्रासादींमें देवताओंको स्थापित करके उनकी व्यव्यदिक विविध इकारके उपकर्तते एक कार्य कार्यः बास्टेब तो सर्वपव है, उनके प्रवतका निर्माण करनेवाला म्बर्कि सभी फलोंको इस्त करता है (अध्वय ४७)

### देव-प्रतिष्ठकी सामान्य विधि

भूतजीने अञ्चा — जन में सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा विभिन्नो संक्षेपमें कह रहा है। प्रशस्त तिथि-नवजादिये प्रतिक करवानी वाहिये

सर्वप्रथम अपनी मेंदिक लाखाने कहे गये नियानके अनुसार वा क्रमण-मन्त्र (३%कार)-का उच्चारण करके पौच पा उससे अधिक ऋत्विकोंके स्वय तथ्य स्वाममें रियत आकार्यका बरण करे। तदनन्ता चाडा, अध्यं और मुहिका, काक गन्य- मान्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजर करे गुरुको चाहिने कि ने मन्त्रन्यसपूर्वक इतिहाकर्मका समारम्थ करें

प्राप्तादके अग्रभागने दस अकल बारड राजका एक वर्णकार सोलड कम्भॉक्ता प्रवाप देवार करके उसमें (पुर्वादिक चारों दिलाओं और ईसानादिक चार विदिक्तओं में एक एक काळ-इस तरह) कुल आठ ध्वजीको प्रतिहित करता चाहिये सदयन्तर मण्डपके मध्यानागर्ने चार हाव परिमाणकी एक वेटीका निर्माण कराये इस बेटीके क्रमरी नागमें नदिवाँके संगन-स्वलके किन्त्रोसे लागी गयी कल्का किल्पे। प्रथम कुण्डका निर्माण करवाका उसके पूर्व दिलाने वर्गाकार, दक्षिणने बनुवाकार, वश्चिमने वर्गुलाकार और उत्तरमें प्रकारता इस प्रकार चौच कुण्डोंका निर्माण करनाव चाहिने अवना सभी कृष्य चौकोर रखे जा सकते हैं

कृष्ट-निर्मालके पक्षात् समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये जाजार्य, लानिकर्मके लिये विहित विधिसे हवन करे

कुछ लोग मण्डपके ईहानकोचको मुनिको गाथके गोका च स्वच्छ विद्रोसे लीपकर उसमें होन करते हैं।

मण्डपमें लगे तोवजीके समीच ही क्वीटिक दिलाओं में चार द्वारोंका निर्माण करवाना चाहिये। मण्डपके तौरणस्तम्भ न्यग्रेथ (बट) उट्चर (गृत्य) अवस्य (पीपल). बित्य, बलास, खदिर (थीर) काहरी निर्मित होने चाहिने। प्रत्येक तोरकस्तम्पका परिभाष पाँच हान होता काहिये और प्रापेक साम्भको बस्त-पुष्पादिसे अलंकृत करना चाहिने तथा उसके दिवले भागको एक हाव नायकर पुष्पीमें गाड देश चाहिने। तेन कार हाच गरिमानका आग कपर रखें। इसी प्रकार ठन्डे नण्डपके चारों ओरकी दिसाओं में स्थापित धानाम करिये।

जन्द्रपके पूर्ण द्वारक कृतेन्द्र, दक्षिणी द्वारका इक्सक, विश्वमी द्वारका गोपति तथा उत्तरी द्वारका देवहार्दलका न्यास करे। पहले अधिनवैके॰ इस नजसे पूर्व द्वारकी दिशाने मुगेन्दका न्यास करे। सदननार 'इंकेक्सेन क०' इस मन्त्रसे दक्षिण द्वारको दिराजे इयराजका, 'अल्प अक्कादेक' इस नजरी पश्चिम द्वारकी दिलाने गोपशिका और 'सं में देवी॰' मन्त्रसे कतर द्वारकी दिस्तमें देवलाईलका नक्स करना चाहिये।

नव्यपनी पूर्व दिलावें वेचनक्ते समान स्थान, अधिनकोषणे धुरावर्षः दक्षिण दिशाणे कृष्णवर्षः नैर्ऋषकोषणे धूसरवर्ण<sup>ः</sup> मक्षिण दिसाने चण्डरवर्ण, वायकोणने पीतवर्ण, इत्तर दिशामें राजवर्ण, ईस्त्रनकोलमें शुक्लवर्ण तथा मन्द्रपके

१ जीत्याक्तके साथ सम्बत्यक्तं करदृश्यकं है और बीदः कन पाण्डरवर्ण श्वस्थकं है।

क्ष्माध्यानी समेक वर्णवाली कावताको स्वापित करे।

इस्त्रीक्षेत्रिक एक कनाने पूर्व दिशाने एन, अंजुनिक ' इस मन्त्रको जीनकोणने जरिष् **सर्वाचल**+ इस मन्त्रको प्रक्रिको कर, 'स्क्रीयुक्तमेतिक' मन्त्रमे । पेर्यन्तर्मे निर्मतिक पश्चिम्पर्वे सरम्ब तथा "४५ क्रांतीकः "पन्यते व्यवस्थि कर्यत्रेयसः अभिनेता करके उद्धार्थ (के आव्याकार्वकिन) मन्त्रते मुकेरवर्ग एक करें। के क्रवेशरफ इस बचाने ईसार दिवारी होता और परवर्गक सम्बन्धानी अन्तिकोलनीवीकः" कालो जिल्लुका पूजन करना चाहिये।

क्रमेक क्षेत्रकों सबीव हो हो करान स्वाधित कार्यके पक्षात् करा एक उपलब्धे आकृतित, पंचपति कृतीया च्हानीचे अन्तर्भव, पुन्न, जिल्ला एवं अन्तरम पूना उपचारीचे कुलेच्या दिवकरवेची पूजा करवे आदिये।

'के प्राथमिक 'क्को प्रद्र, 'के अन्तिके 'क्को mfre, an adverger with fright, an fight क्षाकुर करते करू, 'त्रे क्षाक्रक' सामे कृते, 'त्रे इस ब्रोडिक सराने वर आहे दिस्तानीको एक कर्फ विद्वार अवस्थिते व्यक्ति कि यह सम्मानीयाँ होन्हरू एवं कान पूजार्ने प्रमुख कानुआंको राजारित सरे।

क्ट्रक्टर का गुरू को दही गये केन संख्यांक सहस-निविध सम्बद्ध बालुओंका एक बार राष्ट्रियन कर हो, देख करनेके निर्देश प्रमोकी हादि हो जने हैं।

क्रम्पान् इरक्की पहलेका नेवल नेव्ही और पुन्तकारों संबुध काथे क्रमन —( 🕉 क्रमण कः, the ty first man, the type from the man, the two क्रमान हुए, के भून्य का नेवरधान बीच्छ, के भून्य माः करमानारमुक्तभारं च्या नगरः। प्रधारम काले हुन्। इर्ड, फिर, प्रेरक्ट, फर्मण, नेथ, करतान और करपूर्ण्य मर्स को संपन्त '14 अन्यक कर्' गणने अन्यक म्बल में करन चाहिने क्योंकि का मान क्यां सनक इच्छाओंको पूर्व बर्गकरम होता है।

अन्य पन्नवे ह्रम अध्य और निहरको अभिनीयर क्षाके उसे किएके द्वार महत्त्वकार्य क्यांकि समस्त प्रामीक रचा को अपकार अन्य पनावे प्रीपः किये रहे इन अक्षणेयो जन्मे पार्ने और विश्वेत है। इनके यन पूर्व दिसारी लेकर अधिनकोण, रश्चिम, नैर्म्यकोण, पश्चिम बायुक्तेम, उत्तर और ईशाएकोमार्गन मण्डमी अधिनाधिन अधारीका रिचीच करके सम्पूर्ण प्रश्न भागाच्या सेचन करवात्र व्यक्तिने।

नरमन्त्र भारत्व गुरुपे करिये कि यह अर्जनार्थ क्रमार्थ्य कृष्ट करको पूर्वका क्रमापूर्वभी उसे अभिनान्ति को । इस्ते अधियांच्या काली बहुवन्द्रका क्रेकन काफ व्यक्ति उसके कर निम्न रेक्की प्रतिक्क करनी है, उसके देवके करते सम्बक्ते इंस्तमकोपने करना स्वाधितका उसके दक्षिण भागमें सामा मात्रमें अभिनानित महिनोधी। म्बल्स करे। उसके कर करना, नदिनी, का और क्रमोन्दी देवकी क्योन्द्रित जनगर प्रोकृति सार पुत्र काचे अधार्य प्रयम-प्रकार पर परे। सरमञ्ज कुरने नेहिन, पहारतेंने पुत्र दी कार्योंने साम्बन्धित स्थ प्रकारो सोपरियों इस फरफर युगीना परायोंने अञ्चलिक उन करनावर्ग पूर्व पूर्व को, साथ ही उन करामने प्रतिदेश देवताओं भी पृत्य करने करिये।

प्रतास उत्तर करको बद्धिनेको आकारित करके इसके काम कारताको मुख्यमे। कदिनीकी आरबाटमे इस कुम्बदो निवित करके इसके उसने हो पदिनीयो स्थापित को अद्विनोधे क्या दश कृत्यका पूजन काके स्मन्द्रितनी कूत देवताकी पूचा करे

इक्के बार व्यवस्थानमें एक परची स्थापन पानी चाहिते. इतने नामानिक सामाहनकर और माराची मेरीक क्यमे उनकी पृथ्व करके जिल्लाकोनमें दूसरा कर स्थापिक वरे इसमें मान्योप-परिवर्त दिले 'इक मानोपर्यक' इस मन्त्रने बारम्टेककी एक करनी व्यक्ति कुरनके पूर्वभागमें भूत और मनदेवको क्रीन प्रशासकर नेटीका अस्तान्त्र की नद्रकार को केन्द्रिकेशील कार्यों के क्लीक अस्तरक बारे और प्रान्तिकांकि साम आवार्य गया महारोधित का केंद्र शतका स्थान-केंद्रक इस देवन्तिके प्रतिकृत को उस करन विभिन्न वैदिक मानेन्याचे साथ कर वरकाची पहल अली कार्य पहिचे।

इन्हर काक्लेक हिल्मे बैठलक्षेत्र इस देवन्तिकी ब्रह्मस्यसः वैक्षकर प्रेरम्पकीयमें अवशिक्ता मण्डायरीकी

म्मानित करे। स्टबन्क 🗈 धई क्राजीतः वन्त्रते स्टब्स कराकर नहींन जुन क मरकार बरको बीहकर नृतिको रूपका करके हमीदिक कहा क्योंका करन करते हुए संभागोद्धार (पृतिका मानकरम्) करे

इसके बाद करेना या का बाजों दिया पूर्व और मध्ये निवित अञ्चलको सोलेको सरस्वको लेका ३७ प्रतिकाली अधिनेतें अञ्चन करे अञ्चन सम्प्रतेके निर्व # अन्तिकारितिक वनाने देवके नेत्रीको उद्घाटित करना महीचे ।

अञ्चलदेशे सुरोतिक इस देगातिकाल कुल्करण स्वापक करनेवाल मान्य करे. तरफार '३७ इन वे माईनिक' करनी प्रक्रियके नेजीवें होतल-सिध्य (सेटलीकरण)-का सम्बद्धनकर '& अन्तिहरूके' क्यां कीचे अर्थात् वीक्कारके हार एकवित को नवी विद्यो उस देवनुर्तिको सर्वाच्या करे और किन्य, गुरा, संका, कंट, क्लास्तुस्य निर्मेश पञ्चकत्राकको लेकर '४० व्हारकोतिक' सन्तर्भ प्रवित्तर्थ राजन बराने सर्वता प्रक्राणको स्थान कराकर सहरेवी करा, सरापूर्वी, सकार्य, पुरुषु गरी, गुरुषी, सिंही तथा व्यापी—इन मोर्चापनीते एक करते '45 स ओपनीतिक सम्बद्धार म्बल करावे। तरकात 🗱 कः करिलीतिक सम्बवे 🚉 कर- रूपन करनेका विश्वन है।

सामकान् 🖈 इक्कारियेपिक मध्यते विद्वार्तीको उद्धर्गन-कृत्य करण चाहिये। अनन्तर हक्ता आहे विकासीये कृतसः कर करवाँका स्थापन करण कहिने और इस कराताँने विनिध रह, सम्बन्धमा<sup>8</sup> और संस्कृतिका<sup>3</sup> मुख्य और्वाकिक निश्रेष करण कड़िये इसके अतिरिश्व ३० पारी फलारीनें यार्थ सन्द्र वर्ग वर्ग दिक्तजेकि अध्यक्त देवीया अध्यक्त करण प्याप्ति । साथ की दृष, दक्षी, क्षीपेदक दर्ज कृतोदकने कर्त बलाओंको पृथक्-पृथक् चरिपूर्ण करके उसलावाकः उस सम्बन्धे हत्यकृष्यः, हरिन्धान्यके व परमा हर्षिकृष्यः, क अंक्ष्मी । इस मार्क्स क्रेरोड्सकुम्म एक नेन्डेरिक गण्डलं कृतकृष्यको अभिवासिक सरम् काहिने। अधिवरिकत इन करों कललोंको का लनुशेंका इतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा रेजक्रीनकको स्थल कराना काहिये।

इस प्रकार स्थान सम्मान वस देवाब्रीनाको सन्दर वेस-भूमाने अलंकन करके मुग्यूनका श्रृष प्रदान करे। प्रश्नका पुर कुम्भोने पुर्मानर विद्याल सभी दीवों, चीरवें स्था सगरोंका विन्तास करना चाहिये। उन कुम्पोंकी 'डी- क ऑक्टॉरिक' मन्त्रमे अभिमन्त्रित करके उनसे पुर इस देवप्रतिकाका अधिकेक को । यो न्याँक अधिकेकके अवशिक्ष अलबे स्थान करता है, यह सभी चारोंने मुख हो अन्त है।

प्रभूतके प्रतिनिधिकत प्रथ कुम्भोते उस देवमृतिकः अभिवेक कृत्य कलाव होतेके पक्षण अर्था उद्धान करके मन्द्रावेतिक' मन्त्रके सुन्तन्त्रतः चन्द्रनादे नदाचौद्वारा अनुलेश करे। साथ ही प्रारमोंने विविध बेटमानोंके देवमुले-न्यासकी प्रक्रिया भी कारण करे। प्रत्यक्षण '44- इसे वस्तेतिः" मन्त्रके द्वारा करवेंसे मृतिको अवकारित करे। दलके कर 🚁 कविद्वाधिन-'ननका दकारम करते हुए इस प्रतिकारी सुन्दर मण्डाकों ता करके ३५ शक्तावादीकः बचाने संध्यापर स्थापित करे. स्टबन्स 🖈 विश्वसङ्ख्य मन्त्रका प्रकारनका सम्बद्ध पुत्राविधिको सथ प्रकारके चौर्ष को, समक्ष्म बहुँक बैठका क्रकाकक ध्यम करते हुए आक्षावंको साम्बीय विध्यक्ते अनुमार सन्यान्यस करण चाहिने नामानाको प्रक्रिक सम्प्रशास्त्रीने करानी गर्स है। इस न्यासके बाद मगड़पर्ने प्रतिकृतित देवप्रतिकाको बन्यमे आकर्षादत करना चाहिने और उसकी क्वाचित्र एन एका भी करनी चाहिने। सामग्रेन विधिके अनुसार को देवदाको समर्पित करना है वह उनके प्रदन्तनों समर्थित कर देख च्यांडचे इसके अधिरेय रेजलके ीलोपालने के करवोंने वेशिय, स्वयंत्रे युक्त एवं राजवते जेरिन करात स्वापन करना चाहिने।

हरणना कुम्पके सहित्यह बैहकर आवार्य बेदय-केप्यरके साम अधिनकी स्थापना को । इद्याका पूर्वदिक्तमें जुल्बेदवेका व्यक्तिक कृष्यके समीव बेटकर श्रीमुख १५६ क्यांका आहे. त्कॉका कर करे।

कुण्डके र्दाधन दिलाने विका अध्यक्त अर्थात् सकुर्वेदनेता अन्यानं स्तानुक तथा पुरुषतुक्तवा करावय करे कृष्यके भीवनमें मैक हुआ इट्टा सामनेरीय अध्यानं नेराव्य,

भी, भार, मिल, कैनले, मूँग, चल, मीक: इन धान्योका सन्त्रा सम्बन्धान कदानाक है।

२ कापुरिका जीक च नगरीकको कहते हैं

कार्यम् मोहस्यम् रचन्तर वर्ष नेजन्यसामस्य यह धरे । रेले ही कुण्डके उत्तरमें विका नक्यंबेदवेक अन्यंतिहरू,

कृत्यन्त्रः चैन्तरत्त्वः हर्व चैत्रमुक्ताः चर्तन्य हरे। इटक्क्ट आकर्ष अस्य कनके हुन क्लोकीर कुण्डक

प्रेजन करके स्थानकार्यके अनुसार प्राप्त ताल के अन्य किसी धार्म निर्मित पार्टी अस्ति ब्रहणका क्रम मुर्निके असे महारित को । कपकान् इस अधिनको अस्थ पनाने उत्पत्तिय करके करक राजके द्वारा मेहित कर देख जातिये (इसे अनिका अनुतीकाच-कृत्य कहते हैं)।

इस प्रकार अनुसीवार अभिनको एक बेदानाओं से अभिन्योपार करके चत्रनक्षित कुण्डांच करों और कुमने और बेल्पननेताने उसे प्रव्यानिकार नहीं कुण्डके राज स्वापित की अन्तिके दक्षिणमें प्रका और उत्तरमें प्रणीताको स्वाधितकर क्रमहरू प्रापेक दिलाओं एवं विदिलाओं ने कराके विद्योगे परिधिका निर्माण करे।

बदनना मुख्यात, विष्णु, इर और ईसामधी पूज कानी एजींके जन्म अभिनाते एक्स्पर एनीते ही नेहिल काके र्व्यक्ताने ही क्रेक्टन करे क्लीके क्राह्मय हरत बलका डीक्स करनेते विका सन्तर्व की सुद्धि हो जाते हैं और पूर्वक, उपलब्ध एवं परिचयत अवश्वित तथ निन्धून क्षाताओं ने मेहिन बहिनें देवताया कारिया कर्न ही ही याता है

अधिनको रक्तके देखी चलातीने को उपनुष्ठ नियम कहे है। उनके निवयमें कुछ आधार्मिक निवत है कि उन सभी कृत्योंको कलकर्न संस्थानक प्रश्ना करना करिये।

अनेनक स्थानिकरण करके आकर्षको आग्य संस्थार बाल कड़िये। अनका आन्य (का) को अब्रुतिकीय क्यानेक निर्म करका अनेकन, निर्माकन, चीराओं एव अधिनायम् काके उसके द्वार मुख्य इक्के पूर्व करनीय आव्यभूत इवं अधिकारे कुमका कृत्यविरोध कुम्ता करण च्यापे उद्देशक उस अञ्चले चीव चीव अनुनार्य देवे पादिने। प्रानीत पाद गार्थ-वर्ग- संस्थानी होनार गोरहण् संस्थार परिव अनिया संस्था कर्षा आवर्षको अस्त्री राखके अनुसर विकेश बच्चेंचे अच्या प्रयानी अञ्चल प्रयान पर्यान प्राप्त प्राप्त अरकर्ष अन्तर्ने कुर्बहरीत अद्युप करे, क्योंकि पूर्णहरीत देनेके

परायन्त्री अभिनतम् पूर्व हो मार्च है।

इन केट निर्मात निवानोंसे करणा हुई अधि सभी कार्योपे सिद्धि प्रदान करनेकारी होती है। जाएन पुर इसकी एक करके जन्म सभी कुन्होंने उने इतिहास करना व्यक्ति। वहाँ क्रमेक आवार्ग जबने राजाननीने इन्हरीह सभी देवीको भी भी अस्तियाँ इटान करे। मी आहरियोंक पक्षत् पूर्णहति समस्ति करके सभी देवीको एक एक अवहीत पन प्रदान करनी प्रतिये

होता अपने द्वारा अनुद्धित अस्त्वपूर्वतनेकि सेव धनानो क्यानिका काराने कार्यन की उसके कर आयार्ग देवता, तता एवं अनिके साथ अपने सदाननको भावन करते इय पूर्णकृति सन्दर कराने।

बद्धमन्द्रको सहर अवध्य अध्यतं दिस्तानीको योग प्रदार को इस व्यक्तिकारक साथ भूगों देवनाओं और नागेको गरिर देनों कहिये। तिल और समिक नहीं ही ग्रेम परार्थ निर्देश है। आर्थ से इस दोनीक महर्थाने हैं, स्पेति पूर्ण क्रिया हवारीय द्वार अक्रम (परिवर्ष) वहीं होता।

इस इन्दर्भावने पुरुषपुष्ठ परामुख प्रोडकान तथ महत्वाचे इस क्याने वृक्ष व्यवस्थानम् अवस्थानम् अपनी भ्रीवद्ध जेललहरूक हुए अवस्थि कृष्यज्ञास करानेन क्याक्रम पूर्व, रॉबल श्रेष्ट प्रीवन अवेद दिसाओं ने जानेप क्षांच्यांचे करवाच चारिये। इस इक्त कर्वने एक एक सामा अनुनिका निवार है और इन अनुनिकॉर्न केरीके कारि क्यों, टेबकोर यम मन्दी, अपने लखके निवित सन्ती, सुराती कराने साथ प्रशासिका माहति एवं उत्पत्तक प्रमेन करन चारिये। साथ ही यह अनन करनी चारिये कि इस इन अवहरियोको देवलके शिरीधन, मध्यधन तक करपान आदिने क्यांचित कर हो है और स्वयंको देवनव समान महिने।

इस प्रकार होना विशेषको सम्बन्ध करके दिसक ( अन्तर्य ) को प्रतिके कि कर देश निकारों राजांका मान की क्यां के अधिकारिक क्याचा देवके दोनी बरनार्थ, 'ab phoble: सम्बद्धा होती पूरण्येते, 'ab अन्य अस्मितिः' करने देवकी दोनों जेकजोते, उठ हां के देवीन करना होनों अनुसोवें '३८ बुद्धारक्तारः मन्त्रका होतों उकलेंबे

र अभिना (अपना) एवं सरमाधन सहविद्योगमा का है। यह कुम्माधिको संबंध विद्योग हरको सरकार कार्यो पूछा आहेत्यके पूर्व अध्यक्ष करणीय है।

न्यास विक्रित 🛊 देवके उदर भागमें भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये सदनका ॐ दौषांबुहु।व०' पत्रका देवके इदयमें. ॐ श्रीक्षते॰' मन्त्रका गतेमें. 'ॐ प्रातारविनाः॰' मन्त्रका वक्षःस्थलम्, '३७ जन्मकः 'मन्त्रका दोनां नेत्रीमें तथा 'ॐ मुद्धां भव+ जनका मस्तकमें त्यास करके विहित लग्नमुहर्तमें हवन करे।

इसके पश्चात् 🚁 अतिह व्याप्यकाते • भन्त्रसे देवमूर्तिका दल्यापन करके मन्त्रवेता आचार्य 'देवस्य स्वा० मन्त्रसे मृतिका स्पर्श करते हुए वेदीक पुत्रवाहवाजनके साथ देवप्रासादकी प्रदक्षिण करे इसके अक्तर विविध रह, विविध भाग, लीहरूक एवं विभावके अनुसार अनेक प्रकारके सिद्धनीयोंके साथ दिक्यल आदि देवलाओंको प्रदक्षिणः विद्यि है। इसके अन्तर प्रधारमान प्रधान देवप्रतिपाकी प्रतिका होनी श्राहिये।

देवपृष्टिको सन्दिरके पुत्रक गर्भभागमें स्थापित नहीं करना चाहिये और न उस गर्भका परित्यम करके अन्यत ही उसकी स्थापना होती चाहिये, अपितु गर्भभागका कुछ मध्यभाग कोडकर उसे स्थापित करनेसे दोक्का परिहार हो कवा है। अतः तिसके कममात्र परिपाणमें मृतिको उत्तरको और कुछ बढ़ा लेख चाड़िये।

4% निवारी भव<sup>4</sup>, जिलो भव<sup>4</sup>, प्रजान्तक्ष नही नहः , देवका एक समितु । अपेद मन्त्रोंसे गुरु देवगृर्विका

यथाविधि विन्यास एवं अभियन्त्रण करे। साथ ही सुधतिहित देवप्रतिमाको प्रधाविधान सम्पातकलहाके जलसे ही स्वान करान चाहिये।

तदननार धूप-दीप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तक नैवेदासे उस देवप्रतिमाकी विभिन्नतु पूजा करके अर्घ्य प्रदान करे और प्रणाम निवेदन करके समा प्रार्थना करे

इसके बाद उरपनी शक्तिके अनुसार प्रवसान ऋत्विजोंको पात्र, बरत एवं उपवस्त्र, क्षत्र, सुन्दर बहुमूल्य औगुठी दथा इक्षिण देकर संतुष्ट करे। तदनन्तर साक्ष्यान होकर यजनान चतुर्थं होन करे। सौ आहुतियोंको देखर अन्तर्ने वह पूर्वाहरि प्रदान करे।

इसके बाद आबार्य मण्डपसे बाहर आकर दिक्पालॉको वाल प्रदान काके पुन्य लेकर अमस्य इस वाक्यरे उत देवोंका विसर्जन कर है।

इस प्रकार बढ़ पूर्व होनेके चलातु आकार्यको ऋषिला धेनु, जामा, मुकुट, कुण्डल, कह, केयु, कटिसुह, व्यवन पंख्य), बस्तप्रदि बस्तुएँ, प्राप्त तथा साथ-सम्प्रापुर्ण सुन्दर भवन प्रदान करना काहिये। तदनन्तर आवार्य तथा अन्य सहयोगीवनोंके लिये सुन्दर विज्ञाल भीवका आयोजन करकर सक्को संतुष्ट करना चाहिने। ऐसा करनेसे मकपान कृतार्व हो जान है और बास्तुदेवकी प्रममतासे उसे मुक्ति प्रत्य हो सती है। (अध्याय ४८)

#### वर्ण एवं आश्रमधर्मीका निरूपण

ब्रह्माजीने कहा —हे कासजी महाराज! स्वायम्पून मनु आदि जास्वकारीके द्वारा पृज्य तथा सृष्टि, पेश्वीत और प्रसम करनेवाले भगकान् हरिको पूजा बाह्यकादि चार्रो वर्ण अपने अपने मर्गके अनुसार करते 🛊 🐧 प्रथक प्रथक कपसे उनके भर्मीको कह रहा है। आप उसे सुने

हे बाह्यजबेह । यजन, जाजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ने छ कर्म ब्राह्मणके धर्म है। दान् अध्ययन तथा बज्ज- ये धतिय एवं बैहबके साधारण धर्म हैं इसके अतिरिक्त दण्ड समियके लिये और कृषि करना वैष्ट्रयके रिनमे विशेष धर्म स्वीकार किया गया है।

ब्राह्मण, स्रतिब और बैरय- इन तीनों द्विजारियोंकी सेवा करना सुद्रोका धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाकवज्ञ- संस्कृतक निर्वहन भी कर सकते हैं।

फिलाकरण, गुरु सुनुष्प, स्थाध्याय, संध्या तथा अस्ति-कार्य— वे बहाकारियोंके धर्म 🕏 🛚

चारों आवर्षीके दो भेद बाने गये हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारीके उपकर्वाण तथा नैष्ठिक । ये दो पेद हैं। जो द्वित विधिवत् वेदादिका अध्यपन करके गृहस्थावसमें इविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वाण है। जो मृत्युपर्यन्त गुरुकुलमें निवास करते हुए बेदाध्ययन करते रहते 🕏 बहुस्तत्पर होते 🏗 दन्तें नैहिक ब्रह्मचारीके भागसे अन्या कहिये.

हे दिजनेह । अग्निकार्य, अतिधिसेवा, यत्र-दान और देवार्चन - ये सभी गृहरुवोंके संक्षिप्त वर्ष है। गृहरूवके साधक और उदासीन दो प्रकार है जो गृहस्य परिवारके

भरन-गोपनमें राज्य रहता है, यह सामक है। में गुक्तन वितृत्वन, रेक्ट्रमा और प्राधिकान-इन नीनोंसे गुक्त होन्दर व्यक्ति-शामिका भी राज्य करके क्वानों कर्तवारण करक हुआ विकास करता रहता है यह इंटानोंने गृहस्य है इसोको मीक्टिक भी करते हैं।

----

भूमिताबर, जान मूरावा अवहर, वेदान्यनर, तर और अपनी सामाणिक क्याधिकार प्रणेशिक विभाग- वे सभी व्याद्यमधी धर्म हैं को व्याद्यम्य अरम्पर्ने व्याद्यम्य करम है देवार्थन और उन्हें उन्होंने प्रदान करमा है नवा स्वाध्यापमें सदैय अनुरक्ष रक्षम है, वह कारद्राम्य व्याद्यमध्य कहा काल है। ऐसे ही को व्याद्यम्य सम्बद्ध हार्च सरोरको अस्याप्त बीच वारके हिंदाको प्याप्तने कहा निवास रहता है, वह व्याद्यमधीवानों एहार हुआ भी संस्थानों करानों आप बार है।

को निर्मा (अंत्यास्थानो ) निरम कोरान्सासमें अनुस्त होत्रह इत्याची अभिनेत निर्म प्रचारतम् एवं विविद्ध गण एइस है उसको कामेद्रिक वंत्याने कहते हैं। तो अदैव अस्त्यास्थानुसंवानमें द्रेग स्वान्ति के निरम द्रमा है, को अंत्या-निवानो एको है, ऐसे सहान्ति कोनी निर्मा को कर्य है निवानस्य, वेदान्यान्य, सीमानस्थान, सर, स्थान, स्थान्य हान और वैरान्य—में निर्माण (अंत्यासाहानो) के सामान्य वर्ग माने नमें हैं।

परनेतिक शंन्यको तीन शकाके हैं—शनकंत्राको वैदर्शन्यको एवं कर्मकंत्र्यको। योगीके भी तीन शबार हैं— विन्हें भौतिक, (क्षा) एवं अस्त्यको योगी कहाँ हैं। ये तीनों योगपृक्तिकान परकात्रका अञ्चलका निकार रहते हैं

तीनी चीरानृतिस्थानन परमान्यका आसन्यका निवाद रहते हैं
हर जैरिन्दोंकी पूजकु पूजकु व्यक्तकानमं होती हैं
प्रकार प्रकारको व्यक्तकाना भौतिक नौगोर्ने रहतो है। दूजरी
(जैक्ष) भागमा क्षत्र बीगोर्ने रहतो है, इसोको अक्तर भागमा कहते हैं जीतको भागमान्यों अनिता भागमा वकते हैं, जो करनेकरी कामानके नामके की जाने जाते हैं! ज्यूनको वर्गने ही मोसको साध्य होती है, अर्गने साध-पूरमार्गनी साध्य होती है। बेटमें स्पृति और निवृत्तिक बेटने से सम्बन्धि कर्ग को तमे हैं। बेटमाराजनुरक आणि आदि देख एवं पूर-विकारिको साम करनेथे तिये यो कर्ग विद्यार है में स्पृतिकर्ग है तथा समिति कर्मानुकारने विद्यानुक्कि अर्थायर अस्त्रकानकार्ग करा स्त रहण निवृत्तिकों है।

क्ष्य, इस, इस, दान, निर्माणक, स्वान्तव, स्वान्तव, अन्तव्य, संबंधा<sup>†</sup> अनुस्तम् स्वान्, संरोप आधिनक, इत्ति विश्वत, देखार्थन—विसंक्यत स्वान्त्रेका पृत्यत् अहिंता. विश्ववदिता, अस्थाता और अवैश्वन्य (कुनानी न करण)— इस संबंधी कारों आवशेषा साधान्य धर्म स्वीचान किया नवा है<sup>1</sup>)

्राच्ये कर अब में कार्र पर्योको प्राप्त होनेवाले स्वाप्तके विचलने कर रहा हूँ

प्रमुख केंद्र-विशिष्ठ क्रावीको कार्यकाले कार्यकोक निर्मित क्रावाक्य नामका मान्य है (आर्थ्य प्रमाण देखे कर्मीक कार्य करता हुआ अन्त अन्य अन्य क्रावाक्य रहेक क्रम करता है)। मुद्धमें म कार्यकाले कर्मात अभिनेतिक कार्यमें इन्द्राव कार्य कर्मा होता है। अर्थ्य अपने धार्मि अनुस्य रहनेकाले केंद्रय अन्यमें कार्य देखके मान्यको प्रमा करते हैं। कार्यकारि हिश्लीको क्रियां अन्य रहनेने सुदोको सम्बर्धनोक अन्य होता है।

क्षणितिक व्यापको आसा स्वापको प्रत्या स्वापको प्रत्याचे स्वापको आसा विकार स्वापको स्वापको आसा विकार स्वापको क्षण विकार स्वापको स्वापको

१ प्रक्राप्तानको ने तीन भेट प्रक्रपुर्वभागको प्रथमिक, मान्योगक और स्वर्णिन निर्माणके दृष्टिने स्क्राप्ट किने पर्व हैं

२- सीर्थ अन्य बेडलामा गायक है

६- सम्ब एके एक एनगरोधा थी) नवस एक न । सामेर्क काम्युक्त व सीकोनुसाम क्या सामे कोर्य आधिकार क्या मेरिकोपिक, । ऐक्साप्याचेर मूळ स्वाह्मका विशेषा: अधिका - रिकामीरामपरिवृत्यसम्बद्धाः । एके सामानिक सर्वतामुक्ति स्वीच्या ( १४ - १४- १४)

कार्ने एवं ईक्टरम्बन्धे परंच आनन्त्री कार्ने प्रसिद्ध है। इस रचनको प्राप्त करनेकरत नुक साम्य पुनः संसारमें नहीं करत है। जने जिस नुकानाओं चर्च की गये हैं. दसको क्रम होनेकाची चुकि अहातु-मार्गका सम्बद्ध-क्रम रक्षानेने साथ होती है। अतः मैं संबंधनें उने भी कर रहा **धै। साम स्टें**।

अहिला, सत्य, अस्तेष, प्रदानमं समा अपनियत—मे चीय कर है। ज़र्जाको दिला न करना अहिला है। अभिनोधे क्रियमें बोराया करन है। इसरेकी बस्तु अवस्था न करना असीव है। अनेजुनका करना करना ब्रह्मवर्ग है और तब क्षक रचना देख अपरिवन है।

जीप संगेद पर स्थापन क्या प्रतिपत-ने पीर निका है। यहां और अध्यक्त रूपने सीयके दो केंद्र है। इसी प्रमान अंतिकार्ध हार्ड, इन्द्रिय-निवासको एक, पाय-कार्या स्वाच्यान और कामापुरायदिको प्रतिकार स्वती हैं।

क्रांचन्द्रे हात रहारे इकाले रिना होता जातर कहा कर्ता है। करका निरोध करन प्रकारन है। क की प्रकारका होता है। सन्धोध्यार करते हुए देवका ज्यान करण कर्ण-जन्मका है। उसके विकर्तत (असनका, क्रमाना अवर्थ-प्राचना है। यह हो उत्तरक प्राचनन प्रकारान्तरके तीन प्रकारका कहा गया है। यथा – यानु संदर क्षीकार अवस्थित होन परक नामक प्राचानन है। बाएको है। (अध्यय ४९)

रोपाचन देहिन्द्रचेची रिचर करण कुल्पक और उस चयको वरि वरि महर निकारण रेजक अनक प्राचनन है।

करा पार्व कर प्राथमा 'राज है। पीनीय नामक प्रकार 'नवर' हव वर्गत महस्तर क्रमान 'हार है। अपने-अपने विवर्तने असम्बद्ध इन्द्रबंधि हरा विरुद्धे स्वाप्त्रकार अनुकरण काम एक निर्मेष प्रकारका निर्देश है और इसे निरोक्को प्रत्यक्तर करते हैं। सबके संख आरबाज अभेट विन्यत करण (प्रकारत्यक्रिक अञ्चन्द प्रकार) करन है। इस काराने सनके द्वारा वैदेख सक्तानक करक (कोरने विकास निकासकों निर्मात करना है।

क्ष्मं बहु ' इस प्रकार अपेट इसके साथ ब्रह्मकर्ण अवस्थित हो सम्बंध है। में अल्या हो सम्बंध-परका 🜓 व्यः परवद्यः स्वयस्थ्यत्यः, द्वाराज्यः और अन्तरः 🏗 वर्षाः क्या है। इसीको विज्ञान कहते हैं। वहीं आन-दरकान है, उत्तीका अन्यव्यक्ति इस श्रुतिसे क्षेत्र कराना रूप है। मैं क्का है "मैं असरीये, इन्द्रिक्तीत हैं, कर, क्कि, क्वास्त्र, अहतुम्पदिने रहित, जारत स्वर्ण, सुनुध्य आदि अवस्थाओंने मुख्य को सहका नेपालकात है, मैं यही है। नित्य हुद्ध, पुढ, मुक, साथ, आकारत्यकार, महार कहा करेकाता के का स्वदित्व पुरुष है, वही में पूर्व पुरुष है। इस स्वस बहुतका प्राप्त करता हुआ ब्राह्मण समान्यानको पुर्व हो स्वय

#### संख्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मो तबा आशीचका निरूपण

विश्वम करना चाहिये।

क्कारकीने कहा—को सन्त्रम प्रतिदिन कारकविष्ठित पुरुष प्रणान हरिका मनन करे। बंदननार प्रधानिक हित्याओंको करता है, इसको दिव्य इत्यको जाना होती है। जीनादि आवरतक किनाओंसे निवस होकर नोयत नोयवीं शतः कहा पृष्ट्रतेषे उत्पार प्रमुक्तको पूर्व और अनेका प्राप्त को। क्रय-काल प्राप्त करनेते प्राप्ताने करनेकले बन्ध्य भी परिवा हो साते हैं। इसलिये कार्युक्त उस त्यार इप:काल होनेकर विद्वान् व्यक्ति सर्वत्रका अपने एका करवा काहिने इत:कालके व्यक्ति सीमेंने प्रसंस इरक्करतमें विराजनाय कारकार, जनर, जनर, संभाग को है, क्वोफि का लान लीकिक और परलेकिक

१. पन: पह त्यंश्यक स्टीम प्रान्तिकन्त्र k

क्षानं भूतिको स्थानकोनं स्थान्तं कत् । अनेवृतं स्थाननं अनेन्तनेऽपीत्रः ॥

विकास पात प्राच्यास महायामाच्यां दिया और्ष पुरिश्व औरोपांतवोदियां क

क्रमान्यः स्थानसम्बद्धाः जीनको होन्यिनः । १९८१ ३०—५५३

३- प्रस्तेत जन्मी प्रतिकारी 'चन्य 'का निर्देश मानव है । यह कामी अनुस्ता कहा का प्रथम-प्रयोग काम कामन प्राप्तकारों । इसकारी क चीनोय कर प्रथम अन्ये काम कामा शासनावारी 'स्पृतिकविकारिका' और समीत यह उत्पर- वर्गने काम सामा प्राप्तकारी, अहिंसकारिका' कहा जान है। यहाँ प्राणके स्थानक सीवनन भी देख का प्राणक है।

कारीको प्रदान कर्मानी सार्था होता है।

बॉर्ज ज़बर्जब क्षेत्र हर क्रांक्ट एक्ट जिल्ह क्या अवदि अपनिष्य पार निर्मा सुन्ते हैं। (अन- समूर्ग mile article in mar 8 ) policy group, our well. ही संबंध वस्त्रवर्धिक व्यक्ति कृत्य वर्धा व्यक्ति (विक प्राप्त-काल काल- करने किये केवल-कालाकी करने अधिक 哺作的)。

प्रशासक प्राप्ति अन्तर्भ जनवर्ग अर्था रिया कार्यकारे अधिकारी प्रविधी, दुन्यान एवं (Stant Ship) family as you set \$ 100 tion will be service in the first proper first with कार्य प्रस्तात को होने । अस्तात होना और क्यादिक कार्योपे निर्मेशनको साम्रो धारी विशिक्त त्यार करण परिषे।

अवस्य होनेना किन्न किन्ता कर उस्ते ही उन्तर कर्मक विकास है। जाई प्रस्तवे के स्तरिको बीहर पर DOME TO STORE MADE THE MARK TO

me, some men, few, were alle differen-है के इकार्य जात है। क्योंक्स प्रमुख्ये का प्राप्त पारिये। प्राथितिक कृतके हुन्य पान विक्रानिक नार्वय were may were the forch place those transferen मार्ग्य प्रक अञ्चीक रोगर कार्ग्य अन्य है। मेन्द्रीयर्थ स्तरिको क्षेत्र करण करण रूपन करा कर के है। यह क्षण कार कर कहा है। एक कर होनेकर कर ह किये हुई स्थानी दिला स्थान करने हैं। करने अस्ताहर करण करण भाग है। गोलाल प्रतिका किया गीलिक म्बर है। इसीची पायर-अपनीदम (१८८५) असूरह विकारिक कार्य है। यह वीतिक त्राव प्रकारिकीय हार then t ph th second of each to

(महाने पूर्व) एप्पक्षी वृक्षीये उत्तव कहा, जनसे, अध्यानी किन्यु अवस्थे कामीर असीर करियो दार्गेन रोकर उच्छ च पूर्व दिखाओं और चौरत नकार्त केंद्रकर हीतीओं समान्य कान्य करिये और उसे सेचा प्रमान चीना स्थानी स्थान करना चरीने

provinces and detail after the formula. विकिन् तरेन काम कहिये। वहाँ प्रतासन कामक apple areas of the bank apple areas. विकास है। प्राथमिकारको अञ्चलको हो प्राथमिक विन्यु और and these safe strates or uniform safedware पुर्व करोड़ करण किर्देश हैं। इसी क्रमते क्रेस्कर और 👻 कृष्ट कहा है। स्वयूनियों हुन वेर्त्यन करावेक का कार्य अस्तरकारों प्रत्यार कृतेंद्र और कार्युक्त संतरित को (पूर्वार्थ प्रदान को)

हारे क्षानी पूर्वती और अवस्थानको पूर्वती असरक रूपीयपिको वैक्का अन्यक्त कृष्टे संस्था स्थान प्रापेता कुरियों विकास है। यह भी संस्था है। यही अन्तर्यों सुन्ने writers & word of S. French, Spill Store सामित तथा चीन प्रत्याचे प्रमृद्धात है। सहः अभिनक्षाने प्रातिक (पूरा-पूरान) रक्षकर्ण, (परमक्कारण पुरुष्यानी पूर्व (क्यंत्रातः) कृष्यपूर्वं करकेल कर कृष्टे करवेपका कर को

द्वित्रको करेन प्रवर्तिभाषा प्रोक्त बंग्लेकार काम मंदिये अंध्य कुरुने होता सकुन नक उन्नेया हाथ है। यह बनो क्वारिक देनों हातेल होता है। यह यो भी क्षान कोई कर्न करन है। इसका कुछ भी पार हमें क्षान क्षा होता. जनमाचित्र होतार बेटवरकृष स्वक्रानीने विविधाः बंग्लेक्स प्राप्त अपने एवं प्रीप्त हुन्। हुन्य पूजन ग्रीन्स्रे क्या किया है। प्रध्यानसम्बद्धा स्थापन के द्वीतीया क्या first of unit tol you are t at to you क्षेत्रक कुछ केन करण पहला है। अने कर्न कुछ क् प्रस्त कर्यं संस्थितन जनात कृत्य चहिते।

इस प्रेच्डेकानकार्य क्षेत्रपृष्टि कार्यान्त कार्यान् कारण परिवाही करे हैं। कर अधिकारियों करिये कि का परित्र होता एवंपिएक के करने दिल जेवर करते एक करन के एक की अध्य एन का नार्राक

t appearant for minimum only amount of the foreign and only a appropriate Parking and Americans in American and America propriétable par print tille strate pré tal saladi figities a विकास क्षेत्रकारणी के अपने व्यवस्थान । स्थान अर्थनार्थन अर्थनार्थनार्थन । क्यारिको पर्वतीन देखे चेत्राचुः परः (५०(२१-२५)

चम (जनस्य) नरे। गायबीका एक सहस्य चम उत्तन, एक सी जम मध्यम तथा देश चौर किया गया जम करिद्ध जद कहरताल है

एकाणीय होकर उदय होते हुए कामान् धरकरका उपस्थान कर क्यांक्ट क्युकेंट राम सामवेदने माने हुए विकिथ सीर मानोंसे देशांभिदेव म्हायोगेका कामान् दिखाकरका उपस्थान करके पृथिनीयर कातक टेककर इस मामले प्रसाद करे—

स्कोरकाय सामाय कारणपर्यातये ।

 निवेदवामि कार्यानं नगरते झानकपिये ।

 स्वर्थेय बद्धा कार्यकाचे न्योती रखीऽपृतन्।

 भूर्मुकः सकारणचेद्वारः सर्वे वद्धः सकारणः ।

(64136-14)

सा-सम्बद्धण भगवान् भावकर आप सृष्टि, विश्वति और संद्रार— इन तोनों कारणोंके कारण है जाण प्रान्तकरण है में आपको आस्पनिकेटन करता है, आप हो परकड़ हैं, आप हो च्योतिःस्वकन, अप्-स्वकप, इसकप तथा अप्तस्वकप है भू: भूव: च्यः—ये तीनों आप ही हैं और आप हो अभ्यारकप, वर्षस्वकप तह तथा अभिनाती हैं, आपको नगरकार है

इस उत्तम आदिष्णहरण-स्रोजन्य चय करके भगवान् दिवाकाको जतः और मध्यक्क (तथा सार्यकास)-में नगरकार गरमा चाहिने।

इसके पक्षम् कर आ करके प्राह्मण पुनः विधिवत् अनवस्य करे।

स्वयन्तर उसे अन्तिको प्रणालित करके विभिन्नत् भगव्यन् अन्तिरेवको आहुति प्रदान करनी कहिने मुख्य अधिकारीको अस्तिकारकार्ग उसकी आह्रा क्राप्त करके ख्रामिक् पुत्र अध्यक्ष कर्ती, सिक्त वा सहोदर अखा भी इक्त करे। नव्यक्तितेन एवं विभिन्नो उपेक्ष करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक वा प्रस्तोन्नों करन देनेकाना नहीं होता

क्दनना देवताओंको नगरकार भरके (अर्थ, यस, चन्दन, सुगरिश्त पदार्थका अनुलेपन, बस्त तथा नैवेदादि) पूजके उपकरोंको निवेदनकर गुरुका पूजन करे और उनके हित-सावनमें लगे कथ। स्टब्स्याद् प्रथमपूर्णक नम्बर्शक दिजको वेदाध्यास करना चाहिने और उसके बाद हर बनोंका अर्थ (वेद्यारायक) करके विक्योंके अध्यापन कार्यमें प्रमुत्त होता चाहिये। यह तित्योंको मेदार्थ मारण कराये और इस्तिय होकर बेदार्थका विवार करे। द्विजोत्तम वर्षसास्य आदि निविध सारगोंका अवस्थेकन करे और केदादि निगमसास्यों (उपनिक्दों) तथा व्याकरणादि बेदाब्रोका अच्छी प्रकार अवस्थेकन करे इसके बाद वह पुनः योग-क्षेत्रके स्थिते सम्बद्ध मारा काम और अवने वरिवारके स्थिते विविध प्रमारके अवीका उपार्थन करे।

इसके पढाए मध्यक कालके अपनेपर स्नान करनेके सिये तुद्ध मिट्टी, पुष्प, अध्यक्ष, तिल, कुल और योजव (मानके गोवर) आदि नदावोंको एकत्र करण वाहिने इसके वाद नदी, देव, वोतार, संकान ना सरोवरमें सामर क्नान करे। प्रत्येक दिन तकान, सरोवर चा नदी अदिके पाँच नृतिकाणिण्ड मिना निकाल करके हो स्नान करना है (अतः पाँच विच्छ मिट्टी निकाल करके हो स्नान करना बाहिने) स्नानके सामन (स्नानके लिये सामी गामिके कपरी मानको और तीक्से मानको निर्मा में मेंचेके भागको तवा मृतिकाणिण्डाको परिभागमें मेंचे हुए अभिलेके महत्त्रके समान होना चाहिने परिभागमें मेंचे हुए अभिलेके महत्त्रके समान होना चाहिने परिभागमें स्नो हुए अभिलेक महत्त्रके समान होना चाहिने परिचालके समान ही गोमच स्नान भी होना चाहिने गदननार सरीरके अन्तांको विभिन्नम् भोकर सामन करके स्नान करना चाहिने

अस्त्रावके तरिया दिवा होकर ही मुख्या, गोमय आदिका समने अनुमेर तेमन करना चाहिले और इस लेमनके अनुभूत स्थानके अनुमार पुन चारम (कर्क्यदेक्तके)- मन्त्रीमें बलाइकके बलाव्ह अभिन्यान करके पुन. चल-करन करना चाहिले: क्योंकि चल भगवान् निष्णुका ही तथा है। यह स्थानकी प्रीराव प्रमाणकार भगवान् सूर्यका दर्शनकर चलारायमें जीन चार निष्णान (जुक्की लगाना)-से पूर्व होती है। तदननार स्थानान आवसन करके गीचे तिस्त्री मन्त्रासे आवसन करे---

अन्तक्षरीतः भूतेषु गुहावां विश्वतीयुक्तः ॥ त्र्वं व्यवस्थं वयस्थार अपने न्योती रसोऽमृतम्।

A NO. BY BY

है जलदेव आप समस्य प्रणियोंके जनःकरणकरी पुढार्म विकास करते हैं। आप समंत्र मुख्याले हैं आप ही यह हैं। जाप ही कम्ट्कार हैं। आप ही स्पोतितनकर तेज और आप ही अमृतमय रसस्यकर हैं। प्रवासिक है। राज्या मेर पर उनका प्रकार आहे। प्रवास एवं काहिन्द अस्ति प्रकार अस्ति प्रवास अस् अस्ति है है कोन्द्र ' 'इस्टार अस्ति है है' प्रवास अस्ति है। अस्ति है। अस्ति अस्ति अस्ता अस्ति है है। ' इस्ति प्रवास कर्म करिये। अस्ति अस्ति है है। ' इस्ति अस्ति अस्ति है। अस्ति है। अस्ति अ

वरणी व्यक्ति और देखीयरंच क्षेत्रस्था अस्ता वरण व्यक्ति। विशे कामके हार्यो लेकर अस्तांच हिन्स एवं सर्वा किया समय को मार्थ है इस कामके असे सितार करण करणे क्षेत्र प्रकार कामक करके गए वर्णकार मार्थ काम कामके असार कामक करके गए सर्वे काम मार्थ कामके प्रकार क्षेत्र कामकियों रिलोक्सके सरस्य क्षेत्र उस्तान करक कामिये और उस्तानके कर समये असीरके पुन्तीको स्टब्स्ट कृतियों की कामके असि करण कामिये। उस्ता होते हुए सूर्वको की देखा कामिये जा विशेष पुरस्ता हो उसका दर्शन करणे

विसेन प्राप्ति हुई साम कुन्ति प्राप्तिका वेदिक प्राप्ति । पूर्वका प्रमुक्त काम प्राप्तिते । अस्यका पूर्वक कुळाडोके आस्त्रपत्त केव्रका पूर्वका दर्शन कामे हुए सम्बद्धियोगाने गावकी मान एवं अस्य निवीत प्राप्तिक कप काम प्राप्ति । गावक प्राप्ति निवी सम्बद्धा, स्वाप्त अस्य पुरस्तित ( प्रीप्तिका)

en fab gene gefonge ja werb alle merbib

म अन्याको निर्मेश नायमा प्रयोग काम माहिने। महि आई मान्येकार हो से मान्ये मध्य छुटे होना यह मान्य महिने कुमानगर बैकार एकार्याच होना उस मान्य महिने कुमानगर बैकार एकार्याच होना राज्य मान्या महिने मान्ये प्रथम प्रशिक्तका भूगित एकार्या मान्या महिने मान्ये अर्थाच मान्या महिने प्रमाणि अर्था मान्ये अनुमान मान्याच महिन कार्याच्या मान्ये और विमाण मान्या मान्या मान्ये मान्योग मान्ये हैं। सुनि और विमाण गर्थ महिन होना हुने।

प्रकार गर्नन को देखकाई और मोन्यन्दि क्रमीयोध्य

वर्गम अब्राह्म और व्यवस्था क्षात्र व्यक्ति । विद्यानी ऐसी और मुनियोक्ति निर्म अपने प्रव्यान्त्रपूर्ण विश्वानी व्यक्तियां तर्गम वर्गे प्रयोग व्यवस्थानिक प्राप्त करें। ऐस्ताओव्या तर्गम पश्चीन्त्रभी व्यवस्था व्यक्तियोक्ति व्यक्ति व्यक्ति वर्गे और विक्रीति प्रीवार (व्यवस्थि व्यक्तियोक्ति व्यक्ति अपन्तार व्यक्तियां व्यक्तियोक्ते व्यक्त प्राप्तीनक्ति व्यक्ति अपन्तार एक्ति विद्यानिकी विदारीक स्थान वर्गन वर्गन

व्यापन है हर जानने प्रमुख सम्बद्ध नियोद्धार भीत होकर जाननार वाली समाति दुन्द पर जान करने प्रदा, तिल पूर्व एवं पर्दमूरण जान जानेह ऐसी भी दूना करनी करियो। पुन्तवृद्ध के हम पुन्तविद्द समाति प्रदे प्रमुख्य देश है अर्थन् जानक ऐसार कर्मी काला (को हैं। काल उस अन्तव्यक्त भी से बच्चे ऐसार पुण्या होते हैं। इस पुन्तवे पुन्तव्यक्त सम्बद्धार्थिय होता करिये तथा प्रमुख्य समाति हुए समात्र देखीयो पुन्तवे पुन्तवे पुण्याकरित सार्थित करें। हेस्सार्थीयी जानकर्मार वित्य कोई सी विदेश कर्मा

देखाओची जानकार किए होई से देखा हर्न पुरस्तार को होना है। जानका समझ सामीद जारे, गंगा और अन्तर्व हरको समझन हरिया कान काम करिये। 'अ बहुस्कोरिकि' कर तक पुरस्ताको सामी अन्तरियोग कर करो हर इस निर्मा विकृति सम्बोतको जाने अन्तरियोग करे अर्थन् करमाना हो जार।

प्राची कर विन्तुने अनुग्राधीका, शामकान्य का यक 'स्क्रिकोन्च' इस कार्या और 'अक्रेनिजीना - इस यक्को अधिकांच्या पुर्वाचनार विश्वचना इतियो पुर पूर्व वर्गात देवपड़, पूर्वाड़, विन्नुष्ट प्रमुख्या और व्यापड़ यक्क प्राचीको परे। अनेव्यो पूर्व व्यापड वैत्री हो मध्या है? अहे, वानुष्याह कार्ये अक्रेन्ट्य व्यापड़) करम चाहिते।

वैक्षांच हो देवचड है। काक आदि झाँगलंक तिसे जो जीन करान की जानी है जह कुमार है है दिनोत्तन जानझान इसे जीना झाँगको साथे कहा जब देव जाहिये और कुमा असी अपूजों केवा परिश्लेको करेके कहा पूर्विता अस देवा चाहिये जिनाकि होहानको स्थिति हक झाइनाको जो वस कराने। विकासि विकास जो निम्म काद

होता है

किया जाता है। उसीको पितृयत्र कहते हैं। यह उतन प्रति प्रदान करनेवाला 🟗।

अवना समाहित्रवित होकर नवालकि कुछ कुछ अस निकालकर वैदिक तत्क्वेक विद्वान बाह्यमध्ये बदान करे प्रतिदिन अतिथि सरभार करना चाहिये। बरवर आये हुए सानारमधान द्वित्र (सद्दान)- को मन, और स्थनमे स्थानापूर्वक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे।

एक क्रम परिपालमात्र अञ्चले 'विश्व कहा गया है। उसका को चार गुना अस है उसको 'बुक्सल' तथा उस

पुष्पालके कर एक जनको 'इन्ह्यार भिक्षा कहते हैं। गोदोइनमात्र कालक्क अतिथिके आगमनकी इतीका

स्वयं करनी चाहितं : आनं हृद् अध्वरातः (अतिवि)ःकः सत्कार बच्चत्तकि करना चाहिये। बराकरी भिश्कको विधिनत् भिक्ष देवी कहिये।

लोधसे १हिंद होकर कावकॉको अन बदान करे करपक्कत अपने बन्धवर्गके साथ गीन होकर अनको निन्हा न करते

इय भोजन करे हे दिजनेप। जो देवसदादि प्रस्तवहोंको जिल किये

भोजन करते हैं, वे मुद्धारमा विर्यक-वॉनि (पश्चिपीकी योनि) में आहे हैं। मबाहरिक प्रतिदिन किने जानेवाले नेदाभ्यासके साम प्रजयहायह एवं देवतार्थन लीच ही सभी

पापोंको नह कर देते हैं जो ओहबस अबस अस्तरक कारण विना देवार्चन किये ही भोजन करता है. उसे नाता

प्रकारके कहदायक नरकोंने सका सुकाको वोनिने जन्म

ब्रह्माजीने कहा। अब में सर्वोत्तम दानधनेके विषयमें

कहरताई—

सत्पात्रमें बद्धापूर्वक किये गये अर्थ (भीग्यवस्तु)-का प्रतिपादन (बिनियोग) दान कहत्वाता है-- ऐसा दानधर्मवित्-

जनीका करना है। यह दान इस लोकर्ने भीग और परलोकने मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यको चाहिये कि

वह न्यायपूर्वक ही अर्थका उपार्धन को, क्योंकि न्यायले उपाजित अवंका हो चक भोग सफल होता है

अध्यापन, यावन तथा प्रतिसह— वे तीनों सद्धानोंकी पृति (आजीविका) हैं उनके लिये कुसीद अर्थात् सुदक्षीरी,

प्रदान करना प्रवता है

अब मैं अजीवका सम्पन्न प्रकारते बर्गन करता है। में अपनित्र है, यह सदा मतको है। अपनित्र व्यक्तियोधि अंसर्गके असीच होडा है और उनके संसर्गका परित्यान

कर देनेसे शरीर पश्चित्र हो जाला 🕽 🕏 द्विजीतम सभी विद्वान बाह्यन इस दिलोका असीच नारते हैं। वह

असीम मृत्यु असमा कन्य दोनोंमें होता 🕏 दाँव निकलनेके पूर्वतक कलककी कृत्यु होनेपर सकः स्वान करनेसे असीमकी निवृत्ति हो जाती है। उसके नाद मुद्रा (मुच्दन)-संस्कारपर्यन्त कलककी मृत्यू होनेपर एक राष्ट्रिका जतीय

इपन्यन संस्कारके क्षेतक बालककी मृत्यु शेनेका तीन राजियोंका असीच होता है। उपनवन संस्कारके कर किसीका बाल होनेपर बशाविधान दक्ष रात्रिका अजीव बादापॉको होता है।

शामिक भारत दिनोंमें, बैरक बंद्रत दिनोंने सका सुद एक न्यसमें हुद्ध होता है। क्योंकि इनको नवकान नारक दिनका, चंद्रह दिनका एवं एक चासका अशीय होता है। संन्यासियोंको असीच नहीं लगता है। गर्भसाव होनेशर गर्भक्सके अनुसार जितने नासका गर्भ हो, इतनी प्रविका

अजीव होता है। (अर्थात् एक नासका गर्पकाव होनेपर एक

राजि, हो मासका गर्भकाव होनेपर दो राजिका असीच होता है। इसी क्रममें अन्य नासीकी गणना करके असीचकी

रावियोंका निश्चन करना चाहिए।) (अध्याप ५०)

# दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओंकी उपासना

त्यान्य है। उस सद्युरियो क्रमा हुना यन गाँद सुयोग्य पात्रोंको दिया जाता है से उसीको दान कहा जाता है। नह नित्य, नैमिरिक, काम्ब और विकल - चार प्रकारका कहा

कृषिकर्य तथा वाधिका अथवा श्रीतवपृति (युद्धादि कृत्य)

नवा 🕏 कानकी अभिन्याचा न रहाकर प्रत्युपकारको भावनासे रहित होकर ब्राह्मणको प्रतिदिन को दान दिया जाता है. वह निरुपदान है। अपने पापोंकी ऋतिको निर्म निद्वान ब्राह्मणीके

इंग्वॉपर जो पन दिया जत है, सत्पुरुवेंके द्वारा अनुहित ऐसर दान नीमितिक दान है। संसान, विजय, ऐसर्प और

स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे जो दान किया जाता है। उसकी धर्मवेत्रा ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वरकी प्रसमवाको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मवित-जनोंको सत्त्ववृत्तिसे युक्त चित्रवाले मनुष्यके हास जो दान दिवा जाता है। वह विमल

दान है। यह दान कल्याणकारी है ईखकी हरी भरी फललसे युक्त या यव गेहँकी प्रसासको सम्पन्न (ज्ञस्य-स्थामल) भूमिका दान बेदविद्

काहरणोंको जो देख है. उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भृषिदानसे बेह दान न हुआ है और न होगा हो। बाह्मनको विद्या प्रदान करनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्ति

होती है। को व्यक्ति प्रतिदिन सहाचारीको ऋद्वापूर्वक विद्या प्रदान करता है. वह सभी पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकके परमप्दको प्राप्त करता है।

वैकासमासकी पूर्णिमा तिथिको अपकास रहाकर जो व्यक्ति पाँच या सात ब्राह्मणाँकी विधिवत पूजा करके उन्हें पथ्, तिल और युतसे संतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादिसे

भली प्रकार पूजा करके उनमें यह कहलवाता है या स्वयं कडल है—

प्रीयर्क वर्षराजेति यथा मनति वर्तते॥ (4t t3)

(हे भर्मराज । मेरे मनमें जैसा भाव है, उसीके अनुकृत अवय प्रसन्त्र हों )

— पैसा कहनेपर उसके जन्मधर किये गर्वे समस्त पाप

उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, पथु एवं चौके साथ विलोको कुण्न-

मुगवर्गमें रखकर ब्राह्मणको देख है, वह सभी प्रकारके

पार्वीसे मुक्त हो जाता है

वैज्ञाखनासमें मृत, क्षत्र और जलका दान करनेसे

विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस म्बसमें धर्मस्वको

उदेश्य करके युत, अस और जलका दान बाह्मजीके लिये अवस्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके

भवसे मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिषित्रे स्वयं उपवास रखकर पापाँका विनास करनेवाले भगवानु विव्युकी पूजा

करनी चाहिये। ऐसा करनेसे निक्कि ही मनुष्यके सभी पाप १ -वारिदस्तृष्ठिमाञ्जोति सुख्यसम्बद्धस्य क्रिलप्रदः प्रवानिक्ष

नह हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देखताकी पूजा करनेके मिये इच्छा करता है। उसकी पूजा वह अपने इडको प्राप्त

करनेके लिये करे और उसको उस देवकी प्रविपति मानकर प्रवतपूर्वक बाह्यलोंकी पूजा करके उन्हें भोजन भी कराये साथ ही सीभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवाँकी भी पुजन-भोजनादिके द्वारा संतृष्ट करे।

संबान-प्राप्तिके इच्छक व्यक्तिको इन्द्रदेवका एकन

करना चाहिये। ब्रह्मवर्षस्की कामना करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मरूपमें ब्राह्मणींको स्वीकार करके उनकी पूजा करे

आरोप्यकी इच्छावाला भनुष्य सूर्यकी तथा धन चाहनेवाला

मनुष्य अग्निको पुजा करे। कार्योमें सिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाम करनेवाला व्यक्ति विनाधक (गणेक)-का पुजन

इच्छा होनेपर बायुकी पूजा करे संसारसे मुक्त होनेकी अभिलाक होनेकर प्रयत्नपूर्वक भगवान् हरिकी आराधना करनी चाहिये। निकाम तथा सकाय सभी मनुष्योंको

करे। भोगकी कामना होनेपर चन्द्रमाकी तथा बल- प्रास्तिकी

भगवान गदाधर इरिकी पूजा करनी साहिये जलदानसे तृप्ति, अञदानसे अञ्चय सुद्ध, तिलदानसे क्रपीष्ट संवान, दीपदानसे उत्तम नेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलिम्ब पदार्थ, सथर्पदानसे दीर्घ अवय, गृहदानसे उत्तम

भवन तथा (अवदानसे उत्तम रूपको प्राप्त होती है।" वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्रदान करनेसे

अधिनीकुमारके लोककी प्राप्ति होती है। अनवृत् (मैल) का दान देनेसे विपुल सम्मतिका लाभ और गोदानसे सूर्यलोक प्राप्त होता है।

यात और राज्याका दान करनेपर भागां तथा

पक्त (पक्षित) को अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। खन्य-दानसे ज्ञाधत (अविनात्री) मुख तपा बेटके (बेटाध्यापन) दानसे बहाका स्रोतिष्य लाभ होता है।

बेदविद बाह्मणको ज्ञानोपदेश करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति तका गायको बास देनेसे सभी पापाँसे मुक्ति हो आती है। इंदर (अरिनको प्रण्यस्ति करने) के लिये काह अर्थदका दान करनेपर व्यक्ति प्रदीपा आग्निक समान तेजस्वी हो कारत है। रोगियों के रोगज्ञान्तिके लिये औषधि, तेल आदि

भूमिदः सर्वमान्नेप्रितः दौर्यमानुर्वित्यवदः गृहदोऽप्रवाणि वेश्यानि रूपक्ते रूपमुक्तमम् ॥ (५१-२२-२३)

कदार्थ एवं भोजन देनेवास्त्र मनुष्य देगरहित होकर मुख्ये और वीपांतु को जाता है।

क्रम और मृतेका द्वान कार्नेकला स्ट्राम प्रचन्द्र भूगके कारण तीक्षण तारकाले क्षत्र क्रमायाके कारण बीवण पारवाली नकीरने चाँचवाँचे चाँरवाना आध्यापावन कालंड मानीय क्षेत्री कर कर जाता है। जे ज्लाम परलोकने अधान मुखाको अभिरताचा रक्तका है, उसे अपने निर्म संस्कर मा चरमें जो बस्तु अभोड़तन है उथा दिन है, उस बस्तुका ६७ गुलबन् सहायको करना चाहिते।<sup>६</sup>

इत्राचन<sup>र</sup> दक्षिणवर्<sup>1</sup>, कार्यिकुक्तकाल<sup>1</sup>, सूर्व क्रम बन्दरहरूमें एवं कर्य-नेप-मकरादिकी संक्रानियोंके आनेपर क्रमाणीको दिया गया राज परसोधानै अधार सुक्षः अपि निन्दित है (अध्यास ५१)

देनेकाल होता है। इस क्यारके सामका महत्त्व क्यारके तीनोंने बहुत है, क्या-बेडके दीनोंने किया क्या दल वितेष महत्त्व रकता है है

हान धर्मसे प्रक्रपार केंद्र वर्ष प्रश्न बोकाओं प्राप्तियोक्ति लिये कोई एमरा नहीं है। दल स्वर्ग, आप क्या देशकेंद्रो क्रमा करनेकी इच्छाने और अपने मानेकी बनलानिके रियो मी किया पहला है। यो, बरहरू, अरिप तथा देवोंकी दिनं जनेशले हारके जो बर्का बोधवत दूसरोंको होकस है वह चर्च दिर्वक (नश्रोको)-चेतिको प्राप्त करल है। ये लॉक ट्रॉपक्कलमें और मरमामन कक्कको असारिका दार नहीं करता है, यह बहाइरच करनेवालेके संचार तथा

#### प्राथक्षित्त-निरूपण

प्राथमिक विभिन्नो भागी प्रकार क्षत्र हार है-

बाह्यसभी इत्या कार्यकाल बहुबन्छ, महिरा-का करनेमें निष्य क्याची, कोरी करनेवारय सोधी तथा गुरुको च्योके क्रम नवन करनेवाना गुरुसन्त्राची (गुरुसीगानी)— वे कर महायाची है इन मधीका संपर्ग (महब, बरनेकार प्रीपर्य बहायतको है। सेहरसाद से अन क्षत होते हैं— वे उपकारक हैं। ऐसा ऐवलाओंका कहना है।

जिसमें प्रकारण की है। इसे कार्ने कार्न पर्नकृती मध्यप्र क्रमीमें उपनास करते हुए साह क्रमीतन रहण वाहिये अवना पर्यतक उन कैंगे भागते गिरका अपने प्रामोका परिन्यान करना चाहिते, जिस भागमे गिरनेका कहीं

कहाराजीने कहा—हे साराजो । अब इनके कर में जोकने करनेकी सन्धवन न हो और नरन विशेष हो। इसके अधिरक करावी हुई अर्थनमें प्रवेशकर प्राप्त चीरकर, अन्तर्भ सार्थ इनेशमार प्राय-मरिश्वन, प्रायम या गीकी रक्षके रिन्ने अन-परिकार भी ब्रह्मारच-दोवके निकास होते हैं। इतन अवस्य ध्यानमें रक्षण है कि बहुदारमाधे दोव-निकारमध्ये निर्वे प्राण-चरित्यान्ये जो साथन बहाये गर्ने हैं, उपको कार्नके कार्त नकस्तिक किया क्रवानकी असदान करना अनिवार्य है।

अधनेथ-पत्रके अनलें होनेक्सरे अवभव स्थानके बहाइत्याके सामने मुक्ति साम हो जाती है। बेदांकर् प्राचनको सर्वाम द्वान करनेसे स्वतानकानित चनका चन हो जाल है। सारवारीजी, गड्डा तथा बार्याम इन निर्देशीके

१ - वारमेर अन्यान्यालोक्यमां अवस्थानक्ष्यक्ष्यत् । अन्यक्ष्यत् , <sup>त्</sup>वमः पूर्वा गोदी बक्रमेन विकृत्यन् ॥ भागीन वर्षेत्रभावतः । भागाः ज्ञातां केवा ब्यूको व्या प्रत्यान् ( मेर्टिक्स १८५३मा अर्थानोचे यहाँको तका कारकहाँक सर्वकरे प्रमुख्यो । इश्वनम् इद्यान रोम्बोद्रमाको नाः श्रीकथं सेद्रमाहतं देवियोगस्यक्तने । रराने रोगावित मुख्ये रोजांकोय थ अधिकालना वर्गा श्रामाव्यान्त्रीत्यात् ॥ मीनवर्ष व सर्वत्वाचेकारको छ। महर्षिकार्व सेन्द्र प्रशास श्रीत्रं सूचे ह स्पर्यक्रमें देश गरेकश्योगकात अर्थ तेष्ट्रं केंद्र क्रांत्रे करावृत्ते ह वंद्यानकरिष् कालेव् दर्ग भागि कक्षान् ५६ २५-६०)

र नकर स्तित्वे निवन संकारक वृत्तेव स्वानेक स्थानको राज्याका कालो है जब जान व्यवको अराव्य प्रतासकता काला है।

क में श्रीतमे थर् सीमाव मुर्गके नामके मानको सीकारका नामों है। यह अपन मानके भीव मानकारक पाल है

विकास करने दिन एक होने कारण होते हैं। यह विकास करा पहल है। यह बहुत क्रूब और वैकार पूर्व बंकानिका होता है। ५-प्रकारमधिक सीचेंक् राजाको सा विक्रोक्त: ४ ६५१ । ३५ )

काने तुक हो जात है। नेतृबन्द छनेकान् (कानानीका तीर्थ व प्रत्यक्तीके चीवर तीर्थ) में स्थल करके सामान्यके चनते मुक्ति से वाली है।

महाचे द्वित अधिनवर्गके सदस (अन्त:करणको जरत देनेकाती) बॉरस्सी हुई मंदिय जक्क दुव, कृत के नेपुरस्य कर करके वसाध्य करते सुधि कर कर रोता है। सुवर्गको चोधे करनेवाल एकाओंके द्वार रण्डकार्य मुस्ताप्रकारने पारमुक हो काल है अच्छा और्य-सीचं कर भारत करके कार्ने इंद्रक्तकारक प्रजीवस-बताओं बारोजें चनमुख हो बाब है।

कानसे मोहित क्रमान करें अपने गुरुको कांके क्रम बार है हो उसे इस मुख्यानिकारण करने नुक होनेके रिले बरस्ते हुई- इस्ते हुई सीह निर्मित स्त्रीका सर्वाह अस्तिहर करण कड़िये। अनुस्य सहदरकके काले जुलिके लिये को का विर्वास है, उस करका अनुसार करना काहिये। कर क और कार्यन्त्रक कारोंने थे पुरुष्कोपनानीक चल्ले मुखि ही सकते है।

मो द्वित परिवयनीका संपर्ग करता है, उसे विभिन्न ब्रोक्सीचे होनेकाले क्योंको एर करनेके दिखे उत्त-उत्त पार्चेक विभिन्न कहे तमें क्लोका करना करना करिये। अथवा पर आरमपाने एकि प्रोप्तर एक जीवानावर्गक तररकृष्णकाचा अनुसरमः गरे। विभिन्न विश्व गर्भ सर्वन्यदान सभी सर्वोको दूर करनेकाल होता है। अश्वय विभिन्न पान्यवस्था एक अनिकृष्णका के सभी करोको दर करनेवाल होना है

गम आहे प्रमानेमंत्री मात्र करनेने भी ऐसे करोकः विकास को जाना है। अक्कान्त्र दिन्ति से महादेव भागवन् हाकुरबी सम्बद्ध कथारे असावन्य धार्यः ब्रह्मलोको जीवन इस्टान करावा है, अह सभी चर्चीने मुख हो जल 🖫

यो प्रत्य कृष्णपद्धकी कहरेली तिथियों उपकर रक्षकर अंकाविकने प्रवित्र करीने स्थान करके अन्यारके पुष्ठ कर, वर्गराव, कुन्दु, अस्त्रक, मैनलार, कारत राज

चीवत्र संगयन्त्र औन स्वत्रियोत्तक रूपमान रहा करके सर्वभूतक्षण—इन चर्माका राज्यस्थानन् विस्तो समुख्य जान प्रतिदेश होनी करहोंने कान करके भी द्वित प्रवाहनाके। जरसप्रतिनांने प्रतीन करता है, का समान प्रानीने गुरू हो कार है।

> हत क्रमीके करान कार्य समय रहना रहकर बना मनका निकासर, ब्रह्ममर्थका फलन करते हुए भूमिनर सोना पाडिये और उपलब्ध रक्षाका क्राह्मणकी गुरू करनी चाहिने। (कार्तिक) सुक्तनकको नहीं तिथिने उपन्यत रककर सन्तर्भ विभिन्नो सुन्दिककी मुख्य करनेले भी सभी प्रकारक जानेंचे मुक्ति हो जाते हैं

> राम्यका राज्यती विभिन्ने निराहत सांकर को हाइली विभिन्ने बच्चरेन कारतन् निव्युकी मूख करता है व्या प्रत्यक व्यावनीते पुत्र हो सभा है।

> तुर्व पर प्राप अन्दि सम्बंधी प्राप्ता हर, क्तन्त्र, तीर्वकेवर, देखार्चन क्या क्रवान कुला- ने अनी कृत्व भी महाक्ष्मकाँको न्य करनेकले होते हैं। प्रथम प्रयोगे पुरू नपुष्प भी पुष्प-श्रीमीने सामर नियमपूर्वक अपने प्राचीका चरित्काकर समस्य प्राचीने गुख हो च्या है।

> परिवास करी क्षेत्रिक देशायरकाचे कर परिवास निर्वास अवाह्य होनेचे कारण चीह-धर्मके अनुस्ता चीहके हारीरके साथ सामाधि विभिन्न करान करते हुए अनिन्ते हुनेस करती है को बक्कान्य, कुरुन्तान अवदि बड़े को कान्तोंने शीक को अपने चीतक उद्धार कर ऐसे हैं

> भो को जीवार है, अन्ते क्रीओ वेश-मुख्या दर्शायत सहस्रे हैं। उसको इस लोक सका परलोकनें कोई कर नहीं सनका। कर मेरे ही निर्दोंन करते हैं। मैसे एतरभवृत केरनको स्त्री बनाद्विकाल भगवाने बोनारेको लहाने स्वयन थी निर्देश क्षाँ उच्च (अपने च्यांन्यतके प्रभावने) उन्होंने राधकरण राजनक निजय प्राप्त की

हे पत्तक संपत्तिक होधार विशिध सारवीय प्रतका अनुकार करनेवाले. जनवानु विच्युने मुक्तके बहुत व्हाले ही बढ़ बढ़ावा का कि गवारों दिवा करना (अदी, आदि तीवीमें ক্ষাবিধি চত্ৰাই ক্ষাৰ কৰে কাইবাৰে কৰি কৰী प्रकारके प्रकारों के कुछ है। बाज है और समान स्थापरानका कर में इस करत है। (सम्बद ५१)

### नवनिधियोंके लक्षणोंसे युक्त पुरुषके ऐसुर्य एवं स्वधावका वर्णन

कुरका ब्रह्मानी प्रथम कर्पन इस प्रथम क्रिया चा फि च्या, व्यापार कार, कवान, कुनुन, कुथ (*व्या*) जीत भीर सङ्घ करना अवस्थित है। यह निर्माणिक करणानी है। अब मैं उनके स्थानका वर्णन करता हैं

पद्मिनीको सक्तानी अन्तर ग्लून्य स्वन्तिय और द्यांश्रम्म मुक्तके सम्बद्ध होता है। यह मुक्त कीर्य आदि मृत्यकन् चनुओंका संबद्ध करके करियों, देवनाओं भीर कांत्रकरेंको छन करना है। न्यानन विद्याने লাখন লাখ পী প্ৰদা কছেলৈ ধন মেটকে তদ থালিক क्षत्रेको करना रहता है। एक तथा न्यानकानिधिनानका पुरुष शारिकक प्रमानकारों कई गर्ने हैं

मदानिनिके निक्रमें निक्रिय बनुष्य बाह्य, क्या एवं कुन्य (कारा) आदि अन्त्रीका संख्या कार्यकान इतिक है। यह निज्य क्षेत्रिय स्वयूर्णियो दान देख है अति राजाओंके क्या उसको सदैय विकास समी रहती है। इच्छरिका अवस्य कारोजे निये का सद्धीका विन्तर करन है और युद्धके निषे क्या रूपन क्या है। मान्यान्तिक लोका काचि अन्या मुन्तवने होते हैं। क्षाच्या विकास कुळ व्यक्ति विजयेत विकास वर्गी वरण 🛊 यह र अपने यानीयक सार्थ उपनेत्र करता है और न तो इतरोने का किमोफो कुछ देख हो है। का एकानर्ने जावार जनके प्रमूपी सम्बन्धि पृथ्विनीय प्रकार क्रिक रेल हैं। इसकी मन्त्रीत एवं चौड़ीसक रहती है।

मुक्त-रिनिके विकार अधिक पूज्य रखेगुरूकाला क्षेत्र

कुरतीने कहा—कार्यन विव्यूने उद्धारिकारिक विवयते हैं। यह साथ बंदवारी राजा रहक है, यह चीनीया स्वयंक्र कते हुए पानव और केन्द्र अधियों का रेस है

क्टनिंधने पूज काचि प्रकल और सकत गुलीवाल होता है। वही कुतलार आधार मन्त्रा है। यह गुनि फरनेफ इसम होता है तथा कहून भी विकासित परि होना है। पूर्वकरनके निर्वार्थ करको सीनि निर्वकर होनी है और यह जन्म पर्व निर्वोधे क्षय प्रेम कार्न लामा है।

बेक्जिके विद्याने कुर्वतिक क्षांत्र स्वतिका देखते संपूर्व होता है। यह सम्ब-धान्यदिका संबद्ध तथा स्थानविका निर्मात करना है। इसके हुन्य (जन्मीतर्गे) अवसरिके इस्तर भी तरावाचे वाले हैं। इसकी सम्बन्ध सीप चैपीनक रहती है।

पश्चिमित एक ही पूरण (भीड़ी) के मिनो होती है। इसमें जबन्दिन प्रमुख प्राचीरक्त नवर्ष के इसमेन करत है। फिन् उसके परिवार कुरियर जानक चौचन तथा जनके प अन्तरकारी क्रीने कृष्टिने कन्त्रीये क्रीवरकारण कर्ती हैं। बह मानके भाग नेपानों गर्रेय काल साथ है। और यह किमोको कुछ प्रमृ देश भी है से यह व्यवंकी प्रमृ होती हे रिकास कोई उपनेप भर्नि डोस्ट)।

विश्व (किनो मृत्ये -विनिधे विश्ववे पुत्रः प्रेतिस क्यूक्ट कार्यको विशेष यह रिक्स्परी से हैं।

भगवान् विर्माणे की निविधारित हैये की स्थानका नार्वत रेल अने रेजने किया था (प्रमाने की अन प्राचीनो कुछ रिका) । अस प्रतिर पुरस्कोत्सरिका वैका पर्नन किया बा, केल ही में कह रहा है। (जन्मन ५३)

### भुवनकोशवर्णनमें राजा हिप्यतके बंगका निरूपन

हीहरिये कहा । राज विकासके असमीध अरियान् बक्तान् ब्रुटियन् नेथा बैधारिये राज्य सर्वतः पुत्र और न्मोतिकान् वानके एक पुत्र हुए थै।

इप पुर्वेजने नेका अधिकाद तथा कुछ सक्का मीन पुर बोगपारम (बीर्ग) क्रांग्लिक इसे पूर्वकरणा कृत्यन निरम्भ को हुआ क) तक कालेकाकाली में। हा मोलाने राज्यके प्रति अपनी कोई आंध्यनि इक्ट पार्ट की अतः तासने मन्त्रदेश प्रीयनीयो अपने अस्य तान पुत्रति मिशक कर दिना।

प्रकार करेड केजलें विकास अनूनी पृथ्वी न्यांकी करतारीओं किये हुई चैकारे कवन करों और अवस्थित जनाव जलके क्रमा दिशा है।

है जिल्ला कर्मा, पान्य, क्रमा, क्रमा, क्रमा, क्रमा, क्रमा, क्या पुन्तर नामक में तथा होए हैं जो तथा मनुसाने जिले पुर है। उस कर पहलेंके पान सरका उन्हें कुछ एक क्षंत्र, पूर्ण और अलंक अध्यक्तनों प्रविद्य हैं। है मुक्पम्बन! ने सन्ते द्वीप तक समुद्र एक क्रममें एक-दुसरेसे द्विगुण परिन्यूपर्वे अवस्थित 🐉।

बामद्वीपमें जेरु जामक वर्गत है, को एक लाख योजनके परिमाणमें फैला हुआ है। इसकी क्रैनई चौरासी इजार योजन है। इसका अधोभार पुचिवीमें सोलह इजार मोजन घेंसा हुआ है और शिखरदेश बतीस हजार मोजन विस्तृत है। इसका अधीभाग जो पृथिवीके कथर सन्निहित वह भी सोलड इजार बोजनके विस्तारमें कर्णिकाके

रूपमें अवस्थित है। इसके दक्षिणमें हिमालय, हेमकुट तथा निषध, उत्तरमें नील, बेट और मंत्री नामक वर्षपर्वत हैं हे स्द्र। एक्ट आदि द्वीपेंके निवासी मरनादिसे मुक्त हैं

उनमें पूर्व का अवस्थाके आधारपर कोई विवयता नहीं है जम्बद्वीपके राज्य आग्नीक्षके नी पुत्र उत्पन हुए। उन सभीका नाम ऋमत---नाभि, किम्पुरुव, इतिवर्व, इलावुव, रन्य, किरण्यय, कुरू, भद्राध और केतुमाल ना राजने रून सभी पुत्रोंको रूनके नामसे ही अधिहित (प्रसिद्ध) एक-एक भूतापढ ब्रदान किया। हे इर! एक नाभि और इनकी पत्नी मेरूदेवीसे ऋषभ नामक युत्र हुए थे, इनसे भरत नामके पुत्र हुए, जो जालग्रामतीर्थमें स्थित एइकर विध्या करोंके पासनमें ही निरत एउटे ने उन परवसे सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ

वैजसके इन्द्रयुम्न, इन्द्रयुम्नसे परमेडी, परमेडीके प्रतीहार तक प्रतीहारसे प्रतिकृती नामक पुत्र कहे गये हैं। प्रतिहर्ताके पुत्र प्रस्तार, प्रस्तारके पुत्र विभू, विभूके पुत्र

नक और नकके पुत्र गय जमके राजा हुए गवका पुत्र पर हुआ। जस्सै विग्रह, विग्रहसे महातेवस्वी भीषान्, भीषान्से पीजन नामके पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भीवनके त्वहा, त्वहाके विरखा, विरक्षके रव, स्वके रतजित् तथा रातजित्के विकारओति नामक पुत्र हुआ

#### भारतवर्षका वर्णन

बा। (अध्याय ५४)

औद्दरिने कहा 📑 वृषभध्यत्र । जम्बुद्वीयके मध्यधानमें इलावृत नामक वर्ष है। उसके पूर्वमें अञ्चल कराशवर्ष तका इसके पूर्व दक्षिण (अधिकोण) में हिरण्यान नामक क्षं है

नेरुके दक्षिणभागमें किन्मुरुक्षकों कहा नवा 🛊 उसके दक्षिमधानमें भारतवर्ष कहा गया है। नेतक दक्षिण-पश्चिममें इरिवर्ष, अक्रिममें केतृयालयमं, पश्चिमोतरमें रम्यक् और इक्तने कुरुवर्ग स्थित है. जिनके भू भाग करपद्धांसे आप्रमदित है .

हे सह भारतवर्षको छोडकर अन्य सभी वर्षीमें सिद्धि स्क्यानसे ही ऋप्त हो अली है। यहाँ इन्द्रद्वीप, करोडयान, ताप्रवर्ष, गथरितमान, नागद्वीप, कटाइ, मिंइल और बाकन नामक आठ वर्ष है। नवीं वर्ष भारतवर्ष है, जो बहाईक समुद्रसे किरा हुआ है

इस (भारतवर्ष)-के पूर्वमें किरक तथा पश्चिममें चवन देश रिश्वत हैं। है कर, दक्षिणमें आन्ध्र, बक्तमें तुरुका आदि देश हैं। इस भारतवर्षमें ब्राह्मण, बत्रिय, बैटव तथा सुह-वर्णके लोग रहते हैं।

चारियात— वे सात कुलपर्वत 🖁 इस वर्षमें बेट, स्पृति, नर्मदा, बरदा, सुरसा, शिना, तापी, पयोच्नी, सरबू, कावेरी, गोपती, गोदावरी, भौमरबी, कृष्णवेणी, बहावदी, केतुमाल, तक्रपणी, चन्द्रभाग, सास्वती, ऋषिकृत्या, कावेरी, जनगढ़ा, पयस्तिके, विदर्भा, जतह जमक मङ्गल प्रदान करनेवाली तमा प्रपत्निकारिकी नदियाँ हैं, जिनके जलका चन नध्यदेशादिके निवासीयन करते 🕏

नाजात, कुरु, मरस्य, यीधेय, मटब्बर, कुना नवा शुरसेन देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। पाच, सूत, मागध, चेदि, कारोम तथा किदेह पूर्वमें स्थित हैं। कोशल, कलिंग, बंग, पुण्डू, बंग और बिदर्भ-मूलकजनोंके देश स्टैर विकायपर्वतके अन्तर्गत विद्यासन देश पूर्व तथा दक्षिणके स्टबर्की भूभागमें रिक्त हैं। पुणिन्द्, अवस्थ, जीमृत, नव राष्ट्रमें निवास करनेवाले, कर्णाटक, कम्बोज तथा घण-वे दक्षिणाएक भूपाराके निवासी है। अध्यक्ष, द्रविक, साट, कम्भोज, स्त्रीमृख, सक और जानतंत्रासी दक्षिण पश्चिमके निवासी हैं।

स्वीराज्य, हैन्यम, म्लेक्स, मास्तिक, ययम, मधुर तया यहाँ महेन्द्र, मरूब, सहा, मुक्तिमान, क्र्या, विकास और - निक्शके रहनेवाले लोगोंके देश पश्चिमी भूभाग है। बाण्डका, उत्तर-पश्चिमभागमें स्थित हैं।

मुकार, मृतिका, अध्यमुख, साम, महाकेल, महानास देश, न्योच्या देश विभावताके स्थातस्थानी पूजानों रिका है। विभार्त, नील, फोल्का, क्रापुत्र, संटक्क्ष्य, अधीचक और करनीर देश सम्बद्धः, सत्तवतः, बहः, गान्वतः, बाह्यकः तवः वक्त-पूर्व-दिलाने अवस्थित कहे गये हैं। (क्रम्बय ५५)

### प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पातल आदिका निरूपण

श्रीदृष्टिने कहा---स्तक्ष्यांचके स्वामी नेभाविभिके सात पुत्र में यन समर्थे सानाभर चनक पुत्र प्लेख का। उससे कोटा जिल्लि मा। करपनार सुखोदन, मन्द, किन और बोनक हुए। उनका को सारावों वर्ष था, वह भूव नामने प्रसिद्ध हुआ—ये सभी परभद्गीपके राजा सने

इस द्वीपने गोनेट, कन, करट, दुन्दुन्दि, स्रोकक, सुमनम और वैभाव फायक करा वर्षत 🖡 वहाँ अनुसन्ध, सिकी, निपास, विदिश, क्रमु, अनुस्र तथा सुकृता फामको स्वत नदियाँ प्रशाहत होती रहती हैं

बपुष्पान् सारमकार्वेषके स्थानी वे उस होकों अर्थान्यत नात वर्गोंके जनसे ही प्रसिद्ध उनके कात पुर बे, जिनके कम बेस, हरिस, जीमूत, रोबिंद, मैयूत, भागस और सप्तभ 🕏

वर्षो कुमुद, उसक. दोण, महिन, मल्लहक, क्रीड तथा ककुद्धान् तमक स्वतं पर्वतः है जोति, लेख, विद्यान्त, चन्द्रा, जुक्ता, विमोचनी और विश्वति—वे सक्त जरियों हैं मे पार्वोच्या प्रशनन करनेवाली हैं।

क्षत्रद्वीयमें न्योरिकानुका स्वाधित्व वा। इनके वी मात पुत्र अल्ला हुए थे थे अस्टिट, बेजुनाद, हैरब, लम्बन, पृति, प्रभावतः और कपिल कमने प्रतिद्ध थे। उन्होंके नामसे उस होएके जो साम वर्ष में, ये ज़रीसद हुए। यहाँ विद्रुषः हैमलेल, युमान, पुष्पवान, कुलेशय, हरि तया मन्दरायस भागक सात वर्षपर्यत है वहाँ कुरस्त्राय, जिया, गविता, सम्मवि, विश्वदश्च, वही और काला नामकी ने सात गाँदनों है जो सब इकारके क्योंको विनष्ट करनेवाली 🕏

हे निवं की ब्रद्धीयके अभीवन बहरका ब्रुतिवानके की मान पुत्र दुध । कुराल, मन्दर्ग, ढम्म, सीवर, अन्धकारक, मुन्दिओं र दुन्दुभि वे बनके वान हैं।

वहाँ क्रीष्ठ. कामन, अञ्चकारक, दिकापृत्, महासीत, दुन्दुनि तथा पुण्डरीकवानु जानके बात वर्षकांत 🕏 कार्निर गीरी, कुमुद्धती, संध्य, रात्रि, वनोजवा, क्रमति और पुरुक्ररीका — वे सात नदियाँ (प्रकाहित होती रहती) हैं। सामद्रीपके एक भागके भी सात पुत्र अत्यन हुए। मे ज्लाद, कुमार, सुकुमार, जरुबीनक, कुसुनांद, समोदार्कि

तथा नहाडून नामके कराति प्राप्त में ( यहाँ तुकुन्तरी, कुनारी, मरिनमें, भेनुका, इश्रु, केनुका और मभस्ति नामसे प्रसिद्ध सक्त नदिवाँ हैं।

नुष्काद्वीपके स्वामी महाराज समलके महानी श्रव क्षांक प्रमुख दो दुव दुए। उन्होंक नामके पहाँदर दो वर्ष 🖁 इन दोशीके अध्य एक हा जनमोत्तर सनक वर्षपर्यंत 🛊 🕶 रचन सहस्र गोजनमें विस्तृत तक इतन हो कैंक 🛊 🖚 चतुर्दिक् विस्तारमें भी उसी भीरवाणको जानाकर मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्वीषको स्वादिष्ट कलवाला समुद्र करों ओरसे घेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट क्लवाले समुद्रके सामने उससे द्विगुण जनवीयनसे रहित स्वर्णनयो भूमिकाली बगतुको स्थिति विकासी देती है। बहरिय दस हजार योजनमें फैला हुआ लोकालोफ जबक वर्गत है। यह अन्यकारने आच्छादित है और यह अन्यकत भी अपवकटाइसे आवृत है।

बीहरिने कहा—हे ज्वपध्यव । इस भूनिकी कैंपर्स सत्तर इजार नोजर है। इसमें दस-दक्ष सन्द्रश्न नोजनकी ट्रीफ एक एक पताललोक रिवत हैं जिन्हें अतल, निसन, निसन, राजरिरम्बन, बहारल, सुसर सभा मसल महा जाता है।

इन लोकॉको भूमि कृष्ण, ज्ञुबल, अरुण, मौत, शर्करा-मदुश, रीलमणे तथा स्थलेयमे 🛊 महीका देख तथा मार्गोका निवास है। है रुद्र! दास्त्व पुष्करद्वीपर्ने को गरक म्थिति हैं देवके विकार वाल ब्रुपें। बहाँ रीरव, मुकर, रोग, ताल, विकास- महाप्याल, तालुम्ब, समय, विभोदित, हरित बेलाओं, कृतिक, कृतिओजन, असिवकान, कृत्य, मानाभक्ष (त्याताभक्ष) दारून, मृत्याह, सन, महिन्याल,

parter freetrative sin betres over versus versus de principals abort apen an abababababababap equipa proper versus establis क्रमातीरा, कंदंब, क्रम्मसूत्र, हराय, अमीचि, श्रमोजन, है। उन लोकोंको क्रमसः— कल, अन्ति, पानु सभा आकास मानिक क्षा क्रमानीय मानव करक है। उनमें बिन भी हुए हैं इस इकार अमेरिका बहुतन्द्र उनान तन्त्रमें देनेवाले, सरवये इत्या कार्यव्यले तथा अधिनमे बल्यका अनेतिय है। यह बद्धारक अन्य बद्धारकोंको अनेक कार्यकरो क्वीजन अस्ते अस्ते कच्छा धराधीन कार्य है। इस मूख अधिक है। इसे परिन्यासकर स्वयं ज्यानन है वर्ष वश्रक्रम उनके उत्तर अन्य सोकोंको नियति । अवस्थित रहते हैं। (अध्याप ५६-५७)

# भूवनकोल-वर्णनमें सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रखेंका विकरण

क्रिप्रीय एवं उनके भी क्राप्तने सम्बन्धित विवयका वर्णन कर का 👣

कुर्वदेशके रचका विस्तार मी इजार कोजन है। उनका ईपारण्ड अधार पुत्रा तथा एवके सीवका जो भग है. बढ़ क्या एवं जिल्हारका दुनुत्व है। कान्यों जुले एक करों क सरायन त्याचा चीयन सम्ब्री है तथा उसरें चक्र नाम हुआ है। उस पक्षको ,पूर्णह, राज्यक तथा अपराहरूप/ शीन मांभवी हैं. (परिकलगादिक) चीच जो हैं, (बलनगरि पहुच्चुरूपी) छः नेपियाँ है हमा अवस्थानकमालो संबदसाने मुक्त दक्त चक्रमें सम्पूर्ण कालवाद समितिहर है। सूर्यके रकती इसरी परी जातील इजल केवन तस्त्री है

है व्यवस्थान रक्षके को परियोक्ति अब है, से बादे चीव हजार कोजन रहनों हैं। रबके कहे गये हथान दोनों अवीके गरिवालके समान जुएके दोनों अद्वादिन लच्छा है। समग्रे क्रेंट स्था जुएके अर्द्धभए चीमानवाला है, से रक्के कुक्कालक अवस्थित है। रमके देनरे अवने एक रता हुआ है, जो महत्त्वोक्त पर्वत्वर विज्ञा है।

गामती, पहली, जीनक, बनती, विचर, अनुसर तक रीध जनक-ये कर कर ही कुम्के कर मोड़े को को है।

पैत्रमानमें सुर्वके इस रमका भारत नामक आदित्य, क्रतुम्बरम करको अध्यय, पुरस्तव क्रोर, कर्मक जल, रचकुन् प्रामनी, हेवि जनका राधक और तुम्बर गन्धर्न विका रहते हैं। वैकासम्मारने इस रक्तर अर्थना चनवाले अविराय, पराव स्त्रीय, रशीया मध्य, मुक्रिकम्भरत अन्यात, प्रदेशि स्थाप, कन्यानीर वर्ष क्या नरद नामक गञ्जूर्व अस्तीन रहते हैं। जोड़काशने मूर्यके इस रशनें निज कारक आदित्व, अपि प्राप्ति, संध्यक करा, चीरचेय सम्बन्ध,

बीहरिने कहा—हे क्रमकान । जब मैं जुन्दीर कॉम्बें जेनका जपता, हाहा मानक गर्भार्व और रमज्यन महका समायक है

आवादनामाने इस एक्के क्रफा नगम नामले जानिक मादित्व, वरिता स्वीत् राज्य तथा बढाजमा मानक अन्तरा, हुनु राज्यम्, रक्षणिय सामक पक्ष एवं स्थलगुरु मुक्त निकास करते हैं। अञ्चलकार्यों इस रचनर इन्द्र नामने निकास अर्वेदल, विश्वासम् गुर्क्स्य, जोत्त करक वस, एनावत्र सर्व, अहिरा ऋषि अस्तोचा अच्यत और वर्ष पानक राजनीका निकास प्राप्त है। आहण्यस्थानमें विकासक समय आदित्य, उद्यसेन गन्धर्म, भूग ऋषे, जागुरम गामक वेथा, अनुम्लीचा मानक अपनत्, होताकल प्रमक्त वर्ष तथा व्यक्त राश्चनका सूर्य-राज्यें कियान रहका है।

अधिपणसर्वे इस रचनः पुत्र नानक आदित्वः सुरुषि मानक मध्यम्, भारत एवं गीराम ऋषि, नवक्रम नाग, मुनेन हुन। पुराची अधारामा क्रम होता है। क्रानिककार्य पर्वान मानके आदित्य, विश्वायम् गन्धर्यं, परद्वात्र प्रति, ऐरायम तरं, विकासे अकार, मेनचित् का एवं अन सका राधानका निकास उस रकार दहना है। वर्गसीर्वन्तनमें अंस् मानक आदित्य, करवर ऋषि, कवर्ष, व्हानक मान, वर्षसी अपना, विकास गर्था और विद्युत् क्रमक राजन, हम रश्रमें संचाल करते 🕏 :

चैवकसमें को अल्पे आदेख, कर गरि, उनांपू क्रमानं, स्कृतं राशस्य, क्रकोटक सन्, अध्यिनेनि क्या नेक पूर्वभिति सम्बद्ध अपनय सूर्यनगढलने निवास करते हैं। वारवास्त्रे त्याः कारक उर्वतन्त्र, कारतिन श्रीष, कन्यत वर्ष, विलोक्तम अवस्त, बहुतके एक्षम, मूर्तका पक्ष और भ्रवताः मानक पन्धनं मूर्वपन्यसम् रहते हैं। फाल्युनमार्थनं विष्यु समय अहित्य, अध्या वर्ष, राज्य अपारः सूर्यक्षची गन्दार्थ, सरवांज्य, क्या, विश्वापित्र ऋषि और यज्ञापेत राधसका उस रममें नास रहता है।

 इ.स.न् भगवान् विष्णुकौ शक्तिसे वेजोपय वने मुनियण सूर्यमण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति काते हैं. गत्थबंबन क्लोगान करते हैं। अध्यक्षरी नृत्य करती हैं। राक्षम उस स्थके पीके पीके चलते हैं। सर्थ उस स्थको यहन करते हैं और बहागन उसकी बागहोर सैंपाननेका कार्थ करते हैं। वाल्यशिक्ष नामक अविगम उस स्थानो सब ओरसे घेरकर स्थित रहते हैं।

चन्द्रमाका १४ तीन पहिचाँचाला है। उसके घोडे कुन्द- पुष्पके समान बेतनर्गवाले हैं। वे स्वके जुएमें कार्य और दाहिने दोनों ओर बुतकर वसे खींचते हैं। उनकी संख्या रह है

चन्द्रमाके पुत्र कुथका रच जस तथा अस्तिमे मित्रित इत्यका बना हुआ है। उसमें वायुके समान वेगजाती पितंप (भूरे) मणके उत्तर मोद्रे जुते रहते हैं

शुक्रका महान् रच सैन्यबलसे मुख्य अनुकर्ष (रचकी सदह बनानेके लिये सामज रचके भीचे लगा आहविशेष) उँचे शिखरवाला, पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले चोडोंसे संयुक्त.

उपासक् तरकत्त) तथा कैची मताकासे विभूषित है

भूमिपुत्र मंतरस्का यहान् स्य तपाये गये स्वर्णके सद्वत

काबन वर्णवास्त्र है। इसमें आठ मोडे सने एते हैं. जो अग्निसे प्रदुर्भृत 🖁 तथा पद्मरागमणिके सभान अरुन मध्कि 🕏

जाउ पाण्डुर (कुळ पीलापन सिने हुए सफेद) वर्णके बोडीसे पक्ष स्वर्गके स्थाप विद्यासन बृहस्पति एक-एक राजिमें एक एक वर्ष स्थित रहते हैं

शनिका १४ आकाससे उत्पन्न हुए फिरकबरे बोड़ोंसे मुख है वे उसमें महका भीरे भीरे घलवे हैं। उनका मन्द्रगामी भी त्राव है।

स्वभानु अर्थात् शहुके [श्थमें] अवट मोहे हैं. जो ध्रमतके सद्भ काले हैं। उसका रच भूसर वर्णका है हे भूतेश शिव उन मोहाँको एक बार स्थमें जीत दिये जानेपर वे निरन्तर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केन्के स्वमें भी वायके समान बेगवाले अवट बोडे हैं। उनके बर्गोंकी जाभा पुनाससे निकलनेवाले भूपीके सदक तथा लाकासकी भौति अरुम रंगकी है।

(हे क्लिक इस प्रकार सूर्य चन्द्रादि उपर्युक्त प्रहोंसे मुक्त } द्वीप, नदी, वर्षत, समृद आदिसे समन्त्रित सपस्त भूवन-सरहत भगवान् विन्तृका विराह् सरीर ही 👫

### ज्योतिश्चक्रमें वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगों तथा मुहुतौका वर्णन

ब्रीसुतजीने कहा -{ऋषियो !} केसवने नगव्यन् दिवसे प्रधिनीका चेरियाच बताकर कहा कि है हन ज्योतिक क्षान्यको गणना चार साखाने है पर उनमेंसे मैं अब न्योतिश्रक अर्थात् नश्जीसे मुख राशियक्रका संधेपसे वर्षप करूँगा, जो सब कुछ देनेवाला है। श्रीहरिने कहा—हे जिल् कृतिका नक्षत्रके देवता

अप्ति है रोहिन्दी रक्षत्रके देवल ब्रह्म है मुग्तिसके चन्द्रमा तया आद्रकि रुद्ध देवला कहे वये हैं। इसी प्रकार पुनर्वमुके आदित्य तथा तिच्य पुष्पके गुरु 🗗 आस्तेचा नश्चकं सर्व तथा यक नश्चके देवता वितृत्य है।

पूर्वाकार-पृत्ती नसकके देवता भ्राप्य (भाग) उत्तराकार-पृत्तीके अर्थमा, इस्तके सर्विता और चित्रके देवता त्वहर है। स्वाती नभक्रके देवता वाष् और विकाक्षा नभक्रके देवता इन्द्रानि

🕏 । जनग्रधा नवापके देवता निज और च्येक्टके सक्त (इन्द्र देवता कड़े गरे हैं। नक्षत्रह विद्वारोंने मूल नक्षत्रका देवता निर्वहतिको बताया है। पूर्वांचाह नक्षत्रके देवता आप गणा क्तराबादके विश्वदेव हैं। अधिकादके देवता बहुव और क्रवणके विच्नु कहे गये हैं। धीनश्च नशक्के देवता वसु तथा क्रतिभवाके बरून कहे गये 🚏 पूर्वाभद्रपद नसत्रके देवता अजपाद, बहररभाइपदके अहिर्मधन्य, रेबतीके पृथा, अविनीके

ऑबनीकमार और नरचीके वन देवल कई गये हैं प्रतिपदा तथा नवामी विधिमें ब्रह्माणी नामकी वीर्णिनी एवं दिलायें अवस्थित रहती है। द्वितीयां और दलयी किथियें माहेश्वरी नरमक योगिनी उत्तर दिखानें रहती 🛊 प्रज्ञामी तक प्रकेरती विकिम नाएडी नामक योगिनी दक्षिण दिसामें स्थित रहती है।

बोरे पार्ड बार्गको शहर और ७७ पौलापन लिये सफेट बार्गको करहरवर्ण कहते हैं।

को और कहरी दिल्ली इन्हाची करकी चेरिलीका कर चंद्रकों होता है। करनी और चेन्नेकरी निर्के कार्यक कालो अभिनेत केमिनोका निकास कार्योका अर्थन क्षान्यकोत्रमें सन्त है। स्ट्रामे तथा अनावान्यको महरतकारी करकी केरियो इंसामकोमार्थे रहती है। एकारानी

बार बार्ग है। इससे और जानी सिमर्न क्रीनरी पानकारी बेरिनीका रिकार रेकेक्कोकों राख है वेशिनोंके कल्पन रहतेल क्या नहीं करने कहिये

इन् इत्तेष विक्री देवाने क्याने संतित अधिकारों

अधिनी, अनुराधाः रेक्को, कृतीसरः, कुरः, कृत्येन, पुण, इस्त और लेख नवत्र प्रस्ता ,साव)-के रिले प्रसार को को है।

इस्त, विश्व, रूपती, विश्ववेद, अनुराध- वे चीव स्थाप इस उपरायक्षां, उपरायक उपरायक्का, अरिवर्ष, रेडिको, पुन्द, भरिका और पुरसंस् स्थाप स्थाप समय सारम करनेक दिल्ले केंद्र है।

कृतिका भरनी अल्लेच, क्या. मूल. विराक्त तन्त्र कृतंत्राहरू, कृतंत्रक और कृतंत्ररूपुर्व— इव स्वतीको अनोम्स्ती कहा राज है। इन अनोम्स्ती स्थानीने क्यां महान, सरोबर, कुन, भूमि हुन आदिका खनन देवलनकी रित्ये नीव्यरिके कुल्लका संख्याना, भूमि आहेर्ने गडी हार् क्ष्य- सम्बद्धिको स्तुदाई, ज्योतिस्यक्रमा नगलसम्ब और हुवर्ग, हका, एक तथा अन्य भागुओंको प्रान्त करनेके निर्म म् करानेने जीवर होता आदि अन्य अनोन्द्री कार्य हर अधेन्त्री प्रधानि कारे प्राप्तिः विने अधिने, विक कार्य, इ.स. पूर्णम्, अनुराधः, पुत्रसिद्धं एवं च्येक स्थाप कर्यक्ती है। इन कर्यक्ती नक्तीने इत्ये, हैंदा अब, वैस रुक्ष नैनेको बाली करनेका उत्तन करना चाहिनै। (जनोद इनके कर अदिने हैद करके क्षरण क राज्ये जान्येका बार्व करन चारिने )

क्षेत्रीये क्षेत्र केल, गरावरण, पक्रमण (काळी करता, रहर अर्थि क्या) अंचक रच को नीकारिक सब और विश्वेत इक कर्यक्ती रक्तांने वन्त्र आहेंने और क्रम कर्ष कर्माको भी इस कर्ष न्यापेने करण आहेंचे।

रोहियो, आर्ट पूज, धीयह, उत्तराकालाने उत्तराका उद्ययम्बद्धस्य, इतर्पन्य (कारण) तथा अन्य-वे में स्थाप क्रभांत्रको कहे गये हैं। इस स्थानीये राज्यांत्रियेक जीर য়াঁও মত মত মতি খ

पहुंचन आदि पूर्व कर्त करको प्रतिने। जर्मानुकी अर्थात् अध्यक्षय प्रदान करनेपाले अन्य विशेष्ट कार्योच्छे में इप प्लामेंने करान प्रस्ता होता है।

कार्य को आने कार्य हरते, कार्यं अस्तरक क्या पुरित्य निर्मित करान्य होत्ये हैं। इस निर्मित्यों हाथ कर्य मूर्त करने च्यारचे क्रम्मनककी इतिशव्य क्या कृतवारचे एक दिलोक विकि सुन होतो है। यदि भूतिपुर संगानके रूप क्रीय हो, जीवाको कार्य हो, एकाको रहनी पर रही हो, महीको संगत का सुक्रका हो से ने विभिन्नी के पूज होती हैं। पुश्चारको सच्चनी, जंबस क्या रविधारको अहनी, कोनवाको भागो और पुरस्ताको प्रतिकारी दलके रिवि जुन होती है। एकदारी क्रिकिं पुरु क्या जुल होनेक, वृक्तकाची हाराई क्रिय पहलेक, हुए एक कंतरकाको कक्टबो और अधिकाको कट्टबी सिनि पूर्व होतो है। इसी प्रकार पुरान्तरिको पुनिन्त ना अन्यनान्त्र रितीयक होना भी पुत्र होता है

ह्मारो देशि रविका, एकारजी सोववार, राजवी रंगालक मानी पुरुष्य, अन्तरी पुरुष्य सरावी जुकाबर और पढ़ी विशे स्टेस्वरमे राज्य होती है। हेले लिकि दान केरने कामरेका मुकारन नहीं करना कांद्रवे जीवनंद्र, नवानी, नवारंती और अहानी निर्विकीने परि प्राचनका संबंध को को का निर्धार करवाने विकास इसे ही चीतका करना करिये के और कर्ष संक्रात्मिकी पहि. काम्य और निम्म-संक्रात्मिकी बहुनो, पुर एक कृत्य संद्रातिनको प्रमुखे सकर और क्षा नंत्रांका हरते. प्राप्त और विद्र संक्रांकार दर्शने तथा वन् और चीन-वंक्रानिको कहरी।-- वे दर्शन विभिन्न है। इस विभिन्नमें प्राथित नहीं करने प्रार्थित है करवार्थक होती है।

हे जिल्हा परिवारको विकास, अनुसंख्या और म्पेसका केन, जेनकार्य दिन पुत्रोचा, राज्याचा स्था सन्त कारत केंद्र केन्द्रकारों औष्ट्र, स्वर्थन और पूर्वकारका चेत् कुम्माने नेतरे, अधिने क्रम भागोप नेत क्राम्यनिकारको रेपिको, क्योला और आहोका गोम, शुक्रकारमें पूज्य कार्यन्त को बच्चका मेन, क्रीनकारकी इन्सानकलानी, इस्स उन्हें विका पश्चमका चेन होनेस ऑस्क्रांसिक बोल होता है। इस बोलॉर्स सम्बद्धी कर्य करनेत्रे बरपात, मृत्यु और सेयकी उत्पत्ति होती है।

है रह ! रविवारको मूल, मोमवारको बवण, मंगलवारको उत्तराभाइपद, बुधवारको कृतिका, बृहस्पतिके दिन पुनर्वसु, शुक्रवारको पूर्वाफाल्युनी तथा शनिवारको स्वाती नसत्र हो तो अमृत योग होता है। वे सभी कार्योंको सिद्ध करनेवाले हैं।

विश्करभ योगकी पाँच घटी, ञ्चल योगकी सात घटी, गण्ड तथा अदिगण्ड योगकी छ - छ। घटी, ज्याबात और वज्र योगकी मैं। मैं यही एवं क्यतीपात, परिष और वैश्वति योग- ये मृत्युत्त्य कष्टदायी होते हैं. इनमें सभी कमौंका परित्वार करना चाहिये

रविवारको हक्त. गुरुवारको पुष्य. बुधवारको अनुरामा नशत— वे सूच होते हैं। जनिवारको रोहिणी उत्तम और सोमवारको भूगतिस नक्षत्र सुध है। इसी प्रकार

जुक्रवारको रेक्टी तथा मंगलवारको अधिनी नकत्र शुभ कल देख है। इस प्रकारका योग होनेपर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकारक दोवोंका विनाश करनेवाले होते हैं।

हे वृष्पध्यज्ञ । सुक्रवारको भरणी, सोमवारको चित्रा. मंगलवारको उत्तराखद, अधवारको धनिहा, बुहस्पतिको जतभिष, शुक्रवारको रोहिनी और श्रमिवारको रेवती नश्चत्र होनेपर विषयोग होता है।

पुष्य, पुनर्वस, रेवती, विज्ञ, ववज, धनिहा, इस्त, अधिनी मुगलिस एवं सर्ताभव नक्षत्र होनेपर जलकर्म आदि संस्कार करनेके लिये उत्तम महते गये हैं

हे जिब ' विज्ञाखा, उत्तराकाल्युनी, उत्तराक्य, उत्तराधादक्र, मधा, अग्रही, धरणी, अक्लेख और कृष्टिका नक्षत्रमें यात्रा करनेपर मृत्यका भव रहता है (अध्याप ५९)

## ग्रहदशा, यात्राशकुन, छींकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण

**शीहरिने कहा—(हे शिवः अब में प्रहोंकी महादश्यका** बर्णन कर रहा हैं] सूर्यको दशा छः वर्ष, चन्द्रको दशा पेहरू वर्ष, मंगलको दक्षा आठ वर्ष, मधको दक्षा सप्रह वर्ष. शनिकी दशा दस वर्ष, बृहस्पतिकी दशा उनीस वर्ष. राहुकी दला बारह वर्ष तथा जुक्रकी दला इक्कील वर्ष रहती है

सुपंको दशा द:बा देनेवाली होती है और उद्वेगको पैदा करती है तथा राजाका भारत करती है। चन्द्रकी देशा पेश्वर्य देनेवाली, मुख पैदा करनेवाली तथा (६४) मनोधनुकूल अस देनेवाली होती है।

मंगलको दला दु:ख देनेवाली तथा राज्यदिका विनास करनेवाली है। बुधकी दशा दिव्य स्त्रीका लाभ, राज्य-प्राप्ति एवं कोपवृद्धि करनेवाली है। शनिकी दशा राज्यका कश और बन्ध-बन्धबोंको कह-प्रदान करनेवाली है। बृहस्पतिकी इता राज्य लाभ और सुख समृद्धि तथा भर्म देवेवाली है

एडकी दशा राज्यका नाह करती है, व्याधियोंकी प्राप्ति करती है और दू:ख पैदा करती है। जुक्रकी दक्षामें हाची, घोडा. राज्य तथा स्त्रीका लाभ होता है।

मेच मंगलका, च्च शुक्रका, मिधुन बुधका और कर्क चन्द्रभाका क्षेत्र कहा गया है। सूर्यका क्षेत्र सिंह एवं बुधका क्षेत्र कन्याराशि है। दुलाराशि सुक्रका क्षेत्र है और वृक्षिक मंगलका क्षेत्र है। बृहस्पतिका क्षेत्र धनु, शनिका क्षेत्र भक्त एवं भूग्भ और मीन बृहरयतिका क्षेत्र कहा गया है।

कर्कतिरामें सूर्व आ जानेपर भगवान् विष्णु सपन करते हैं

अधिनी, रेवती, चित्र, धनिष्ट- ये नक्षत्र आभूषण धारण करनेमें उत्तम माने गये हैं।

यात्रामें यदि दाहिने हरिया सौंप, बन्दर, बिलाब, कुसा, सुक्षर, पक्षी (नोलकण्ड आदि) नेक्सा तका चुहा दिखायी दें तो यात्र मञ्जलकारी होती है। वात्रामें खद्दाणको कन्यका

१ यहीक्ष बहुरेकी महस्त्रकाओंका जो खेल्य जम्ब रूप। उनका कम दिया गया है। यह फर्टी पराकर आदि कर निर्देश विशेषकी महादकारे भित्र है। इसमें केतृब्दी दक्त भी नहीं दिखलानी गयी है। महर्षि प्रध्यक्ति अनुसार अहरेका क्रम हथा उनकी भोगकवर्ष-संख्या इस प्रकार है— सुर्वकी अहारका हु- वर्ग एको है। क्यादका दस वर्ग एको है। इसी प्रकार नंगल एक वर्ग, एक अवारक वर्ग, कुरस्पति सोलाह वर्ग, सनि अनीम वर्ष, वध सन्नह वर्ष, केन् सल वर्ष तथा हक बोस वर्षतक भीग करता है। इनका योग एक सौ बीस वर्ष होता है, जो महर्षि परामरहारा सन्तर-आयका परिवाल है. इसीनिये यह विजीक्त सहस्रम कहत्वती है. इसी प्रकार दूसरा अप्टोक्स महादक क्रम भी है. किंतु कहदपुराजमें निर्दिह क्रम तथा इता-वर्ष सर्वक भिन्न है।

दर्शन हो जाना सङ्गल होनेका सुतक है तथा सङ्घ और मुदंगको आवाज सुनना एवं सदाबारी श्रीयन्त व्यक्तिका दर्शन हो बाना, नेम, स्त्री 'जलसे भरा करनत दिखापी देना कल्यानः प्राप्तिका सूचक है।

बाजामें बावों और नकल, कैट और गटहा आदिका दिखायी देख मङ्गलकारी होता है। यहामें कपास, ओर्कींश,

तेल, इडक्को अंगारे क्षमें, बाल बिखेरे, लाल बाला बडने और नरन जनस्कामें चदि कोई क्यकि दिखानों से तो जन्नथ

होता है।

अब में दिक्का (स्त्रीक)-के शुप-अशुप फलॉका यर्गन कर रहा है। पूर्व दिशाने खींक होनेपर बहुत बड़ा

कल प्राप्त होता है। अनिनकोणने खेंक होलेपर लोक और संनाप तक दक्षिणमें सोंक होनेपर हानि उतानी पहती है।

नैक्षेत्वकोणमें झीक होनेपर लोक और संताप तक पश्चिममें छोक बोनेपर मिप्टालको प्राप्ति होती है। व्यवस्थानमें छीक होनेपर धनकी प्राप्ति और उत्तरमें सौंक होनेपर कलह होता है। इंश्वनकोणमें झाँक होनेपर परमके समान

कर प्राप्त होना बतलाचा गया है। मनुष्यके आकारमें भगवान् सूर्यको प्रतिपन्का विश्वन

करें। सूर्यकी प्रतिया बनानेके दिन सूर्य जिस नसक्तर हों. उस नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस प्रतिमाके मस्तकपर अंकिन

श्रीहरिके कहा —लन्तमे सञ्चन भाग तत्ता उपचनने

रिशत चन्द्रमा सर्वत्र मञ्जलकारी होता 🛊 सुक्लपश्चकी द्वितीया तिथि तथा पञ्चन और नवन भागमें दिवत चन्द्रमा

पुरुके सदश पुज्य है।

हे जिला। चन्द्रमान्ये बारह अवस्थाएँ हैं। आप उनके

विषयमें भी सुने। अधिनी आदि तीन-तीन नश्त्रीसे एक-एक अवस्था बनती है। अरु इन अधिनी आदि तीन-

तोन नक्षत्रोंके क्रमसे जनसमस्य, दृष्टाकरमा, नुसमस्य,

वयावस्था, इस्टब्स्स्य, नसवस्था, प्रभोदाबस्य, विवादावस्य, भोगायस्थः, न्यरायस्थः, कम्पलस्यः तथः सुरातस्यः

चन्दको बारह अवस्थाएँ होती हैं।

इन्हीं अवस्थाओंके क्रममें चनाको स्थिति होतेपा क्रमज प्रवास, हानि, मृत्यु, त्रय, इस्स, रति, मुख,

करें मुख्यके मध्यमें अंकित सुर्गतक्षप्रसे आगे सीन नक्षप्र निको और उससे जागे एक एक नवत्र दोनों क-भौरर लिखे किर उससे आने एक-एक नक्षत्र दोनों भूजाओंपर

लिखे और उससे आगेके एक एक नक्षत्र होनों हाथोंपर लिखें उसमें अपने चीच नक्षत्र इदय-प्रदेशमा लिखे नवा उससे आहे एक नक्षत्र नाधिनगढलमें लिखे। उससे आने मुद्रस्थानमें एक नक्षत्र लिखे। उससे आगे एक-

एक पक्षत्र दोनों बूटनोंबर लिखे होव नक्षत्र सुर्वके करबॉपर सिखे

सर्वकृष्के करमोपे जातकका जन्मतका कहता हो तो जातक अल्काय होता है। वहरे उन्नत्र बदि पुटनॉपर पहना है तो जनक निदेश यहामाला होता है और नदि गृह्यस्थानपर पदे क्षे का-स्वीकानी होता है। नाधिस्थानमें

इटनस्थानमें पहला है तो नहं दर होता है। यदि पाजिस्तानमें बढ़ता है तो और होता है। वहाँ वदि भूजाओंपर पडता है के इसका कहीं निकित स्थान नहीं रहका। यदि कन्धीपर यह जान को वह धनपति— कबेर होता है। बदि मुखपर

पढ़नेपर बोडेनें ही प्रमुख हो कार्नवारक होता है। यदि

पढ़ काम तो मिम्टान प्राप्त करता रहता है और पदि मस्तकपर जातक नश्चन्न पड जाय तो जानक रेशन-बस्त्रधारी होता है। (अध्याम ६०)

ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप विवेचन सोक, चोप, च्यर, कम्प एवः मुख्य-वे सल प्राय होते हैं।

> चन्द्रके अन्यत्कनमें होनेपर दृष्टि, द्वितीय भावमें एक्नेपर सुख कानि, वृद्धीय चायमें स्कृतेपर प्रजयस्थान.

> चतर्च भावमें कलाइ और प्रक्रम भावमें रहनेपर स्वीका स्ताम होता है। बदि चना यह (स्थान) भागमें रहता है ती

> धन-धान्यकी प्राप्ति, सप्तम भावमें रहनेपर हेन देवा सम्यानको ऋषि होती है। चनामाके अष्टम भाग (स्थान)।

> में रहनेपर भदम्पके प्रामीको संकट बना रहता है। प्राप भावमें उसकी रिवर्ति रहनेपर कोवमें भनकी मुद्धि होती है। दलम भावमें चन्के १६नेपर कार्यसिद्धि और एकादल

भावमें होनेकर मिजब निवित है। सब वह द्वारण भावमें रहता है तो जातकको भिक्रित ही मृत्यु होनी है। ध्रममें संदेष्ठ

नहीं है

कृष्टिका, रोडिजी, मृगशिरा, कार्डा, पृत्यंस, पृत्यं अस्तेष—हर कर न्धारोंने पूर्व दिखकी करा करने चाहिये। समा, पूर्वाकारमुली, जलग्रकरमुली, इस्त, विज्ञा, रूपती तथा विरामा-इन सात नश्रतीने दक्षिणकी बात्र करनी चाहिते। अनुराधा, क्लेश, कुल, इस्तेमस, अस्तावस, क्ष्मण और भौग्रा-- इन सक नक्षणोंने गाँधमानी साल करने चाहिने। चनिहा, सर्वापन, कुर्वभारतम्, उत्तराभारतः, रेक्बो, अधिनी और भरणी—इन सात नकारोंने उत्तरको मान जनस्य होती है।

र्जाबनी, रेक्सी, निवा क्या परिवा नवान नवीन अलंकारोंको कारण करनेके लिने क्रेब हैं। मुगलिय, आंधनी, निज्ञ, मुख्य, भूत और इस्त नेवात करणदान, पाज राज प्रतिन्तरि कार्जेने जनपुर होते हैं

क्रम्यानम् सुरू और बन्दके फ्रमेक्ट सुन क्याकी प्राप्त होती है। उसी प्रभार ने दोनों प्रक हितीन चनमें तहनेना भी

बीहरिदे बद्धा—है निवार सुर्व उदयकाराने नेपार्टर

कुभ कल प्रदान करते हैं। तुनीय भागमें विवत चन्द्र, मुभ, हुक और बृहस्थति, बहुर्च भावने मंगल, सनि, चन्द, सूर्च और क्ष अब होते हैं। प्रक्रम भावने सुब्ध, नुहस्पति, चन्नक और केरके रहनेपर सुध होता है। यह धावमें सनि, सुर्व और बंगल, सबस धाममें बृहस्पति बंध भारता सूध हैं इसी प्रकार अपने भागमें मुध और सुक्त तथा नगम भागमें स्थित गुरु कुथ कल देनेकला है। बन्नके दतन भागने किस्त सुर्व, स्ति एवं कन्द्रका सम्बद्ध समयें सभी प्रश शुभ करत देश हैं। ऐसे ही जन्मके हादश भावने रिका नुध और सुक्र सब प्रकारके सुर्खोको प्रदान करते हैं।

रिहेक साथ मकर सन्तरके साथ नेप, तुरसके ताम भीन, कुरुभके साम कवे, भनुके साथ गुण और निवारके साथ वृश्चिकगृतिका बोल क्षेत्र होता है। यह वक्क बोग है। यह योग प्रीतिकारक होता है!, इसमें अंशय नहीं है (अध्यय ६१)

## लग्न-फल, राशियोंके चर-स्विर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तसा सात वारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य

राशिक्षीयर अवस्थित रहते हैं। वे दिनमें क्रायत: क्र राजियोंको चरकर राजियें सेच छ। राजियोंको घर करते 🗓। नेकलपर्वे कन्यका जन्म होनेक वह बन्ध्य होती है। प्रकल्पनने उत्पन्न हुई करना कामिनो होती है, निवृत-हारकाले सीधायसानिये तथा कर्कसायमें उत्पन्न हुई धान्य पेरण होती है। विहलानमें सन्य तास धन्य अल्प्यूप्रीयाली, कन्यलाग्याली कपने सम्बन, सुरासाग्याली क्य और ऐवर्यने मुख तथा वृश्विकलानकानी कर्कत स्वभावको होती 🛊 चनुसाराने उत्पन्न हुई करना सीमानवती तमा नकरमानवाली मिन्न पुरुषोंके साथ नमन करनेवाली

होती है। कम्पलस्यों कन्य-हाप्त कन्या अस्पपूत्री तथा

मीनलगन्त्रली नैरतमन्त्र होती हैं।

तुला, कर्क, येव और नकर—वे वा राजिनों है इनमें बाहारि का कार्य कार्य व्यक्ति कुम्भ और वृक्षिक रिका सकि हैं। इनमें किया कार्न कार्न कदिये। कन्ता, धर्, मीन एवं विश्वनगति दिस्वभवकी होती है। विद्वान कर्तकको इन स्त्रियोंने द्विस्वधानसे कुछ कर्म करने चाहिने काम चरतान्त्रमें बच्च गृह इकेलादिका कार्य विवासनार्थि करना वाहिये। देवताओंकी स्वयन्त्र और वैवाहिक संस्कारको द्विरवधानके स्वयन्त्रे काना नेयस्कर है।

है क्मभ्यमान प्रतिपदा, महो तका एकादली तिमियी नन्दा करने जाती है। दितीया अप्तभी और झदली तिकिसी भक्त कड़ी रामी हैं। तुलेखा, अष्टमी और प्रयोदली तिकियाँ क्या कही गयी है , बहुओं जबकी तथा बहुईसी—ये तीन

६ वहाँ बहाइक कोमको सुन कारण तक है किंगू बन्तन्ताने पर अपके बेन्नपक जानने कर बहाइक योग असून साम गर्क है। यर सा मक्की कराय अन्य गति एक दसरेने क्षेत्रे या अवसे होना हो यहरूक बेल है। अनंत और एकको लिंह सीत हो और एकंको समस्तित ही में रहिल्ली राज्यक अर्थिक एक-इसरेसे कही का आहमी पहेंची, ऐसे ही बैच-करण एक एका निवाद-विकास कर्य-अन् आदिके निवयर्ग कार्यक करिये जान हैतेने निकासी पूर्व किया कार कारकोर करना है हिट्टांस कोन तथा पान पहल संगयर भी विकासिक करने है

क्षेत्रिक प्राप्तके अनुवार अन्य कर्ता क्षेत्र कर्त कर्त कर्तावर्तकोको ध्यानमें रक्षकर ही पुत्र करूका विकास करका व्यक्ति के कर्त दिल्दानेकक है

रिका तिथि हैं। वे जुभ कार्यके लिये वर्षित हैं

मीम्य स्वभाववास्य जुस यह जर स्वभाव 🕏 । गुरु छिप्रे, **शुक्र** पृद् और रवि श्रूव स्वभावकः 🕯 । शनि दारण, मंगल उप्र तथा चन्द्रको समस्यभाषका जानना चाहिये।

षर और हिप्र स्वधावकाले (अर्चात् वृष एवं वृहस्पति) बारमें यात्रा करनी चाहिये तथा मृद् और धूव स्वभावसे संयुक्त सक अववा रविवारको गुरू प्रवेशादिका कार्य करना चाहिये। चारून और उप स्वभावनाले शनि तथा संयक्तवारको मिजय प्राप्त करनेकी अभिस्त्रवासे कप्रियादि गीरीको बुद्धके लिये प्रस्वान करना चाहिये

राज्यार्थभवेक और अधिकार्य सोमवास्को प्रकस्त

माना गया है। सोमवारमें लिपाईका कार्य एवं गृहका सुभारम्भ करना श्रेथस्कर 🛊 मंगलबारको सेनापतिका पदः भार बहन करना, जीर्य, परक्रमध्य कार्य तथा ऋस्वाध्यासकः प्रारम्भ करना सुभ है। बुभके दिन किसी कार्यकी स्विद्धके लिये प्रयत्न करन, मन्द्रणा करना और यात्रा करना सकलतात्रक पान गण है। बृहस्पविवारको बेदपाठ, देवपूजा, करूब तथा अलंकारादि भारणके कार्य करने चाहिये। सुक्रवारको कन्यदान, गजारोहण तथा स्त्रीसहवास उचित 💲 जनिवारको गृहारम्थ, गृहप्रवेश और गजनशनके कार्य जुध माने गये 👣

(अध्याम ६२)

## सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान

**औहरिने कहा—हे** जिल्हा अब मैं स्त्री पुरुषके लक्षजॉका वर्जन संक्षेपनें कर रहा 👢 आप सुनें

जिनके हाब-पाँचके तल पसीनेसे रहित हों, कमलके भीतरी भागकी तरह मुद्र एवं रक्त हों, अँगुलियों सटी हां हों जातून तीवेक वर्णके सफान थोड़े रक्त हों पाँच सुन्दर गुल्कवाले. नसोंसे रहित और कुर्यके समान उपत हों. उन्हें नुपन्नेष्ठ समझना चाहिये।

कथ एवं थोड़ा पीलायन लिये. धेत नखवाले. नक. तथा नतीसे भरे हुए और विरल अँगुलियोंसे युक्त रार्पकार बरणींवाले मनुष्य दुःखी एवं दरिद्र होते हैं।

अल्परोपसे युक्त, गलजुण्डके समान सुन्दर जंधा-प्रदेश तबा एक एक रोमसे भरे हुए रोमकुपीयाला शरीर राजाओं और महात्याओंका माना गया है। प्रत्येक रोमकृषमें दो दो रोम होनेपर मनुष्य श्रोतिय या चरिक्क होता है। तीन वीन रोपोंसे ज्याप्त रोपकृप दरिहींके होते हैं।

मांसरहित, अत्यन्त कृत जानुपुणस्थाना पनुष्म रोगी होता 🜓 समान इदरभागसे सुहोधित पनुष्य अतिहाय भोगमें समृद्ध और कुम्भके सदृत उपत या सर्पके समान उदरभागवाले लोग अन्यन दरित होते हैं।

रेखाओं के द्वारा आवृद्धा निर्णय किया जात है। जिसके ललारफा समान आकारवाली तीन रेखाएँ स्पर्ध दिखानी देती हैं, कह पुश्रादिसे सम्पन्न एक्कर सुखपूर्वक साठ वर्षतक जीवित रहता है। मस्तकपर दो रेक्कओंके दृष्टिगीयर होनेपर मनुष्यकी आयु चालीस वर्षको होती है। एक रेखाके होतेपर उस मनव्यका जीवन बीस वर्ष मापना चाहिये, किंतु कर्मपर्यन्त एक रेकाके होनपर वह सतायु होता है

सामाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके झेनेसे मनुष्यको आयु सत्तर वर्ष तथा वैसी हो तीन रेखाओंके रहनेपा इसकी आबु साठ वर्ष होती है। ललादपर रेखाओंको व्यक्त (प्रकट) अव्यक्त (अप्रकट) स्थिति होनेपर मनुष्य बीस वर्षकी अल्पायुको ही प्राप्त करता है। रेखाबिहीन ललाटके होनेपर मनुष्य चालीस वर्षतक जोवित रहता है। रेखाओंक क्रिन-पित्र रहनेपर मनुष्यको अकालभृत्यु होती है।

विसके परतकपर दिश्ल अधक फरमेके समान विह दिखायी देता है। यह धन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है।

है हद् । क्षांनी और मध्यमा अंगुलीके मध्यभागतक आयुरेखाके पहुँचनेपर यनुष्य ज्ञताप होता है। अंगुहके

मूलकारने निकलनेवाली प्रचन रेखा ज्ञानरेखा 🛊 नध्यन रेखा कनिया अंगुलीके मुलसे निकरणका मध्यकके मूल भागको कर करती है। यदि यह रेखा निर्म्थन या कियो जन्म रेकाने निभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तिकी जान् सी वर्ष होती है।

हे रह जिसके हावर्षे यह आयुरेखा रूट दिखानी अंगुल्गेके मूलके जी रेखन जाती है. यह आयुरेखन है। यह "देती हैं उसकी आयु सी वर्ष जवस्य होती है, इसमें संदेव नहीं। जो रेखा कविद्या अंगुलीके मुल्की होका जन्ममा अंगुलोके मुलतक विस्तारको जन्म करती है, यह रेखा बन्धको जाउ वर्ष आहु प्रदान करनेवे अवव होती है (अध्याम ६३)

### स्त्रियोंके शुभाशुभ लक्षण

ब्रीहरिने कहा—जिस कत्याके केल मुँपराले. मुख मण्डलाकम् अर्थात् गोल एवं नाभि पश्चिमानतं होती है। यह कृतको वृद्धि करनेवाली होती है। को स्वर्णसङ्ख आधारात्ये होती है. जिसके हाथ लाल कमलके समान शुन्दर होते हैं. यह हजारों निकरोंने अद्वितीय तथा परिश्वतः होती है।

ओ कन्या वक्त केरीवाली और मेल नेप्रधानी होती है, का निकित हो दु:स भोगनेवाली होती है नथा उसका परिजीप की पर जाता है।

एर्जनदर्भ सदस मुख्यरण्डलसे स्रोडिया, कलस्र्यंक समान सारत सारत कार्र-तकारते, विकास नेत्रोंने चुक विष्याचनको भाँति ओहबाली कन्य विरकानक सुराका दनभौग करती है। इस्ततनार्ग बहुत सी रेकाओंक होनेपर कह क्रम अल्प रेकाओंके होनेपा वह अन्हीनताका हुन्छ चोपकी है। इरवर्षे १कवर्षकी रेखाओंके होवेने व्य पुर्का जीवन करतीत करती है, किंतू कुकानमंत्री रेखाओंके होनेकर यह दास्तवृत्तिकालो दुर्गाका जीवन म्बतीत करती है।

अच्यो स्त्रो वह है, जो पठिके कार्योंमें मन्त्रोके समान प्रकार देनेवाली होती है। सहयोगमें मित्रके सध्यन बर्ताव करती है। स्नेहके कालहारमें भागां अथवा नाता तथा समन कालमें बेश्नाके समान सुद्ध प्रदान करती है

जिस कन्मके इंचर्चे अंकुत्र, कुरुद्रश और प्रकृते बिह विद्यमान एको हैं, यह पुत्रने साम्बद होती है और राजको चरिके रूपमें मरण करती है।

रिवस स्वीके दोनों पार्च और उतन प्रदेश रोमसर्मान्वन होते हैं तथा अधरोह भाग कैया हका हुआ होता है। यह

निश्चित हो सीम पॉलक कर करनेवाली होती है। जिसके हाथमें ब्राकार और तोरमको रेखाएँ दिखानो देती है। यह दासकृतने भी उत्थव होका सनीके क्टको जाना करती है। िनस कन्यको नापि कमरको और उठी हुई, मण्डलकार एवं कपिनवर्णकी रोमावनियाँसे अवस्य एइती है। वह चन्या राजकृतामें हाचल होकर दासीकी बृतिसे जीवनव्यवन करती है

जिस वर्गके चलनेपर होनों चैरकी अन्यभिका हथा अंगुह पुणियोतलका स्वर्त नहीं करते हैं, वह स्वैत हो र्गातकः तस करते है तक स्वयं स्थेक्ककार्ययंक जीवन विजनेकली होती है। जिस स्वोके कलनेसे पुरिवर्णने कम्पन हो उत्तत है, यह सीव ही प्रतिका कर करके स्वेच्छाचारिकी मन 'करी है

सुन्दर मनोहरी नेजोंके होनेसे स्वी सीभागकालिनी, उक्कात जनकरी हुए दर्गिक होनेपर उत्तम मोजन जन कानेवाली सरीरकी त्वच्य सन्दर दूध कोनल होनेसे उत्तव प्रकारको सम्बा तका कोमल फिन्मभ चरचौके होनेवर वह बेह बाइनका सुख प्राप्त करती है।

कियते कैये उठे इए साम्राम्बीक समान लाल लाल वर्तोंने बुक करन, अंकुत, रच, यह तथ लाइल , इल / विद्वार मुजीका एवं वसीनेसे गहेत और कोमल तलवाले जाकि बरच सीधानकाली होते हैं।

सुन्दर रोमक्तिन जंबा गजजुण्डले सदस कर, बीवलपाके समाद विशास उपय मुहाभाग, दक्षिणावर्ग गम्भीर बाधि, रोमगाँहत दिवाली और इदनका सुक्षोधिक रोमगाँहत कार प्रदेश- में उनम स्त्रीके सुध सक्षण हैं। अध्याप ६४)

### स्वी एवं पुरुषोंके शुभाशुभ लक्षण

बीहरिये बाह्य—अब में समृतिकारणार्ट को गये स्था और पुरुषके शुक्रमुध सम्बन्धिका कर्णन करता है, जिलें कार लेकी का क्या चरित्रमा हमा हो बाह्य है

कार्नि राज्य करनेका विश्वम काली पहुचेकारी, काक्य बर्निते पुत्र विधित्र प्रकारके को हुए काण बंशका का कार्ने हैं सक्काक्यत कार्योंने पुत्र अनुष्य कालक करने हैं राक्ष अनुष्य स्थाके काम राज्य करनेको हक्का रक्का है

नियान रोजावानपुष्क जीवा तथा हरणेके सुँहके जावन मृत्या क्रम भागोताले अन्य क्रवाचे क्रोतीन क्रोतीनक होने हैं

होरायी जंबाई विकासी संकालेंक करना होते हैं कुण्या केसरारिकारी क्यूक्टमी मृत्यु विदेशने होती है।

मंत्ररहित कर्नु- इदेशकार मार्गिक सीभाग्यवादी होता है। अस्म और कोटो-कोटो कर्नुऑक होनेच प्रमुख स्तो-इंग्री क्या विश्वास विकासकार होनेचा दशिए होता है। मांग्री भरपूर कर्नुऑक होनेचा मनुख्या स्थानी सांच्य हार्थ है। यही कर्नुऑक होनेचा मनुख्य संच्यु होता है।

कारण निकार (कुरका) प्रदेशकात्र वर्गांक सूत्री क्या विद्यार कारण निकार प्रोतेका त्या राजपुरण व्याप गया है। इसी अन्त्रा निवार सद्देश कारणांत्रकार प्रात्त्व कर राज्य प्रोता है, सिंहू कार्यक प्राप्ता कार्यकारक मान्यि निर्धन प्रोता है

कार कहा (कींग्र)-प्रदेशको अस्तरिक धीर विकास होते हैं। रिल्म कथाओको भग्नीन तक उसा एव विकास कथाओंको कुटिस होते हैं।

कारणी सकते इदरकते अनुव कारणी होते हैं। किर्माणं कोन्डरेससे मुन्तेचिक का मुख्ये एवं सम्बन्धि महारे मांचिक होनेका कह चीननेकाले होते हैं।

जिल्लाके सम्बद्धाने व्यक्ति स्वतिका प्रीतेष प्राप्ति पूज्योगमे प्रीतार होते हैं। सम्बद्धां गांकि प्रोत्तेस प्रविक्ताला और वृद्धिमाननं दोनेक कैमानी होते हैं। व्यवदेशने व्यक्ति विक्ता होनेने प्रमुख विकासिक प्राप्त होनेक ऐनक्साला अभीतृत्व होनेक गोधनो सम्बद्धा हमें प्रवादिकार्थ स्वृत्य कृत्य होनेक से व्यक्तालये प्राप्त करते हैं।

हराभारत एक सीनके रहतेल सनुस्य उत्तरन् होत है को बोलबंकि होनेले यह देखतेक बोल कार्यवाल हक विकासकोचे होनेक बचा च आकर्षको स्ट्रेनिके हान करण है। सरण नॉनवॉक्स्ट स्ट्रूक मुख्ये होता है। यह वरिकास मानि अगरकाइको होता है।

विस्तर्क दोनों कर्यभाग संस्तर होने हैं यह गास होना है जुदू स्टेन्सन सुन्दर और सम्बन्धनानी दृतियोश अवस्थित दक्षिकानसीय दिवसीतयोगे मुझोनिन नवीय भी साम होने हैं। चर्च क्दर प्रदेशका हम सम्बन्धि निकास रोक रामिनों होनों है से ऐसे महुना दृत कर्य करनेवाले, निर्भण हथा मुखाने परिच होते हैं

वपुर्वा, व्यवस्था तथा कम्पनादित विकास कव स्थला कमाओक्ट होता है। जवान ज्ञाचेका कव स्थला की गर्दशीयों बेशराहितों कावा, कमेज तथा रोजवानियों के कुछ त्यार वरित्ताकों होनेवाली नवीने कवाच रहता है।

सम्बद्धि क्या:स्वरम्याने महुम्य कर सन्तर्भ होते हैं चीन (महंबान) क्यां-स्थानीये पुष्ट ब्रानी सन्तिमानाम होता है। विकास क्या:स्थानके होतेका महुम्य क्यांन होता है और उसकी मृत्यु सम्बद्धमानी होती है

कान्य-प्रदेशके मन्तिरुवार (चतुरा) में विश्वता तथा अस्ति मन्त्रियार प्रतेश भी मनुष्य निर्धय होते हैं। उत्तर कान्य-प्रदेशके रहतेने काहि चौती निर्ध्य होतेन्द्र श्रवतिन स्था स्मृत्य होतेन्द्र श्रवी होते हैं।

विकास करते एक सून निर्मा हुन्य एवं इस किरानोंने साथ सर्वकार सून्ने होता है स्टेडको सून बोक्कार की क्या क्या करतान करताना सन्यों सर्वका होता है। संस्कृत स्थान होताना सून इस और राज्ये कस्माना सून मोदन वेरनेकार होता है।

्रोक्तिक इवं पुद्ध हुआ पूछ प्रदेश हुन क्या क्राके विकास स्कृतिक अञ्चन क्या है।

केवल पार्क इन्द्रस, मुगरिन्स इन्द्र कृतक अपूर्व रोजावरित्योक्तमी सक्षाची उत्तम होती हैं। इनके विवरीत सक्षाओंके जो तत्त्वमा होते हैं, से विवर्तयंकी परिप्रताने सारण है।

कंकर, रिन्तुः विकास, कीन्तुः वृत्तकरा एक कार्यन्त सम्बद्धिः वृत्तवे राजाको क्षेत्री हैं। प्रसूर रीक्यलिकोके क्या होटे होटे हाम निर्माण होने हैं। हामीची सुरवके क्या हुन्त भूताई के करे की है।

भवानी क्षेत्र प्रवेशके निर्म को प्राप्त काल कर्त हुई अमृत्याची जून होती है। संख्याते ज्यांको अनुस्तानी होती होती है। विकास अनुनिर्म कृतीय कर्या कर्या है। स्कृत अनुर्वन्तर्वेश होनेक सनुष्य विशेष होते हैं। सब क्युन्तर्क अनुस्ति कृत होने हैं से ने निर्मा होते हैं। कारके सहस हामके होनेका मनुष्य निर्मन और सामके समान काम क्रीनेपर महामान् होते हैं।

कारन करने दिन होतेने गुरू दिनके हम मौता बारतो यह कार्यकाने होते हैं। जीवनाथके सुर्वात्व तिराह क्या कुरुव्यक्त होनेका कावित्रवेत्रो राज्यक्त्रको प्राप्त होनी है। यह यह का भागी वृष्य, क्रम कार्यकरी मध्यिनविक रहरेले बहुक काहीर और बीच प्रकृतिक करे को हैं।

संबंध अन्तर्भ गोलकाम वर्ष गरी कारालोकि होनेने महामंत्रिको चनका कहा एक है। उसके करकार्वेक होनेकर स्वीत कृती और विका चलको चर्चार प्रवेश होते हैं। राज्यासके क्षाप कारणांकि होन्छे हान्छे सक् होते हैं। केरनांको करनांचे एक व्यक्त परमध्य सब राज्य करनेवाले होते हैं। विकास हाल और बाल करेश करते हैं. में अपन्य निर्मा होते हैं

हुए (भूती) के समान रंगते पूर्व बंदानाने मोग महोशक कृतिम तथा पने हुए प्रकारने प्रयोग होते हैं। रिवर्ण पहलारी दुर्वाचे क्या वर्ण कर्मकारे होने हैं

क्रवयमें जान रकार स्कूपती गर्म एक होते हैं। का विद्यार एक अञ्चलको पर्याप अध्यक्ति का वैधानी कुछ होते हैं। अनुस्थि मृतनामने का निकास होतेने स्वर्धि पुरुष्य होता है। राज्ये कार्यि पुत्र अधिराजेक होनेक क्षेत्रोंन् क्रक पुत्र पीकारिक परिपूर्ण होता है. जिल् किरार बीन्तिकोधाना व्यक्ति निर्मन होता है। सन्त बीन्तिकोधि होनमें बन्ना भर कारत होना है। मीनवापने निवतापन मेर फिर्ने भिन्ने कामा भारते का का कर्ने हैं। यह राज होता है।

हो सम्बाहित कासनकारकात पूज्य प्रकार हो राजी होना है। बाह्यकर निवासको करनान भनी करेके होने है। विद्वान्तर कारणात्रात क्षेत्र पुरुष्क विद्वते अहित aton te

क्यांड क्यानी सङ्घ कर, विकेश (दोनी) अप और प्रकारत पिद्ध रहते हैं। अपूर्णांत ऐश्वयंत्राच्या प्रकार कार्यनो कृत्य, अञ्चल प्रतास स्था एका प्राप्तानी साथा विद talt & stoods partiable account could be the \$1 family grad sufference flog plan \$ का सकत होना है। समाने हराने कहा कुकर, बीका myr aft milit appret fog til 🕏

अंक्राचे किये पुत्र अधि स्वाटक वर्गकार्याचे निरमात होता है। जिस्से इस्तीर्थ केरियाचार रेखा होती है. में अभिन्तोचे होते हैं। साथ, देखहरूम क्या देखीय रेक्कानेक करेना गुज्य व्यक्ति होता है

अंगूह मुख्यक रेकार्क हरेग्से महर्क पुरस्का होने हैं। चीर में रेक्कर कुल होती हैं के उन्हें कनाई होती हैं। वर्गनीकाके मृत्यो निकानका इस्तेनीक मृत्यक देशाया विकास होनेका अनुबा प्रवानु होता है, सिंहू फिसी स्वापक इसके विशेषक होनेना प्राचीची कुमने निर्मा कृतुमा पर का तक है। यह को दिल्लीन होनेने मूक्त दरिए होने है। फिक्क (बुद्री) के एक होनेका भी समुख्यीको भागति क्यान्य करिये सिद् विकास सुनुष्यं बंदाना होती है ये कर प्रान्तहानांचे क्षेत्रूचे इस्ते हैं। सम्बद्धा, विकासकांचे क्या कृता अवस्थि कृतिका पृष्ठ राज्यनेका का एक है। सिन्दु निवादे जोड़ जबो, क्वन्तिय, को हुए जब निवन affe fie reicht fil fi feite

रिक्य (विकार) करको हुन, करन एवं सका धानको पूजर प्रोक्त प्रीक्षिक होता हुन है। रक्षणनीके क्यांता विकास एवं देश विद्या है। इसे है। इस्तानिक पूर्व करोड़ कर केना, केन, नामदिव कर निरम्प होन है। इ.स. चोननेवाले स्टेन्टिन इस इस्तानीक निर्मात स्थाप होते हैं। कृतिका एवं चान्योजीयो स्वीत्यूने पुत्र प्राप्त होया है। बारे लोगोबर पूछ गोरकात एक निर्वेतीक पूछ राजा होता है। करवार्थका मुख्य भागतम्ब होता है। भूगोंक मुख चीचोर, पृक्षांचीक रिव्य को कन्न्योंक कोर्ट कुछ होते हैं। केलेक्केस इस सुन्त, सामान्य, पुँजीने इस निरम्प, कुन तथा परेवल क्षेत्र है।

चीर पुरित्यको साथि निर्माण, मुख्याची हुई महत्त्वपर्यकी राही और मेंबरकरी होने है। स्कूलनेक कोई बना कई करपुष्ट करोकारे और और और कार्यकार प्रपूजांकी कृष् करवर्ग करनेने होती है। खंडाहित, विनरे कार्यकाने रहेत भेगो और अस्पन्न और-और क्यांने एक पहल केवल होते हैं। सहस्रकार करणेंग्र होनेल करण करा होता है क्या रेज्यांको को होनेक को बीच उन्हारी प्राप्ति होती है। यह कार्येक्स की सबस क्या कर को है। निवन, निवहर, जंगरा कर दीवें कार्नेकरों क्या होते िरित्य प्राच्यासम्बद्धाः योगी और पूर्व बुद्धीत पूर्व पूचर प्रोपेक स्थान सभी होता है।

हुनेको प्रतिकाचे सकत कुछा प्रतिकासका व्यक्ति हको और हुन्य प्रतिकासन रोगंबोची होना है tillream array for the trail time which होनेक पहुंच अनस्य स्त्रोके क्रम बहुबार करना है। ऐसी व्यक्तिको स्थ्येन सीधानकार् एवं अनुरोक्त अर्थाद् देवी मानिका होतेले मान्यि चीरवार्थने अनुस होता है। मानिकार्थ विकारी प्रोतीना वर्गुव्यक्षी अवस्थानुम्य प्रोती है। धानकानुमी भागिक होती होती है। पहल्की महत्वले प्रतिकारी इति इति गोल और बीचे किए इति हैं। प्रीवन्त्रकारी श्रीर परिवर्णन पक्ष प्रोतेन्द्र स्पृत्योने कुर स्थानन क्षेत्र है।

बार उपायकारों के एक रूप पत्र पत्रों समान कृतर नेत कुन्नी लोलीक होते हैं। विश्लवेक सदस नेवंकि होनेतर बहुत करान इस स्व-किस्तानोको नेविक होनेस का पुराला होना है। किसाईके नेपीनो नहीं नेप होनेने नाचि कृत और प्रतिकारीके नेजाती प्रत्यानीने अनुत्या प्रोते हैं। बाह्य तेन पर्याचन पुरस्तीया सामान है। प्रातिक प्राचन रेकेको स्तुप्त केको इसे है। प्राप्त नेवीकक पूर्ण एक इन्द्र पहुल नेपीयात कार्य होता है। पीरावालाके बद्धा रेडीक होरेक स्वीध रिक्रम् एक रक्तरानीत रेक्सने सीवान्यक्रती होते हैं। कृत्यवर्गीय काफ विन्दुओंचे कुछ नेपीयाने पुरुषेने प्रत्यान कान्य होती है। सन्दर्भकार रेलेक होरेक काकि को एक वैक्कानक रेसको क्तून हरिए होते हैं। क्षूनर इसे विकास नेवीकाने क्षेत्राचे विभिन्न प्रकारक पुर्वाच्य प्रकार करते हैं। जिसके हैंप अधिक प्रकार अर्थन् प्रमानके और अधिक प्रदे होते हैं के अन्तरम् होते हैं। विकास और उस्त वेपीय होनेस बर्गाल प्राथमित होते हैं।

रिका पीड़ीको दरिए होने हैं क्या होने साल एक-

दुव्योगे संदुष्ट, कारणपार्थं बहुत कारो, बढ़ एवं उत्ता कुम्बर और से मुलेबिक प्राची कर बेचको समात होत है। क्रमानाने करो हुई चीड़ांके इंतिक स्मृत्य निर्मा का हुन्दी हुई चीराध हारेने अन्तर निवर्णने क स्वरेजने मोर पुत्रते प्रदेश होते हैं।

जान, विकास, सङ्ख्यात ६५ विका सम्बद्ध होनेस प्रवर्तने विक्रमा और अञ्चलकात्र राज्यको प्रेमेक ने भागानाओं पीतृर्व रहते हैं। संग्रेड क्या अध्ययते क्या विकास प्रस्तकारी आवार्गिक पर्या मुलेगित करते है जिल्हें करावरेंक विराई नक प्रति राजे सभी हैं वे कुरुकारी जमें रहते हैं। उसने क्षेत्रकारिये कुछ नारिकारकर, कुरर राज्यके हीनेक पर्वे क्यान् एक निर्म राज्यके होनेका बच्छे बनावे व्यक्तिक होते हैं और पूर बन्धिये करों है। नेल राज्यकों कुरूर और उस्त कंप्सने क्या होते हैं।

संबंध अकृतिय, संवक्तरिय, निरूप करण गहुनकारी होता है कर जीवार अञ्चलकार, रेज्यकाको उत्तर कता हुन कहा वह पुक्रमते हेन है।

क्रान्यमध्य होतो के होतो है। अधि मेटका है गरेकार कार्य कर्ष होता है। यह यह रीतनेकार दूर होता है और इन्यक्त होते अनेच इन्यक्त होते है।

स्त्रे वर्षतक जीवन प्राप्त करनेकारी रवेगीके जानकार तीन विकार होती है। सरकार का विकासी होनेस क्यूक्त एक होना है और उसकी अनु रंक्सके क्यूक्त होतो है। देखारहेड राज्यसम्बद्ध मान्य गर्न गरिन राम है। विकास रेक्सलीये मान्य मानवाको पान साम्बर्ध होते हैं। मामक्ता केमार्गाच देखार्गाके होतेने बर्जनी कर्न करते गाँधी होते है। वैष, यः जन्म क्या नेक्सानोक्षेत्र प्रोतेको प्रातीनो अन्य कार्या कर्न गाव कार्या अधिक विकासिक होनेका चार्नाक वर्तको उत्तपु व्यवस्थ कारेचे कामकार रेक्काओको मकता एवं और पर्यन निमान होनेने पूरू होत वर्ष तथा प्रीके और यह होनेक बीज कांको अञ्चलको प्राप्त करते हैं। रेक्कानीय क्रूप होतील मनुष्य अरुपत् होता है।

क्रमान्त्र केल्यान कृत्य क्या और विक निरम्भे पर्य होते हैं। विको निर्मा कुछ कुछके विकासी कुछ सीह सीती है। पन्यास्त्रात मिर होनेपर व्यक्ति में अब्दे प्रानिवेति सन्त्र होते हैं। बद्धबार बृद्धांश्राचे होनेक बहुन कर्ने अभिनि रक्ष्मेल्स क्या क्यांन होता है।

करी करी कैराते, जिल्हा एक किहाँ एक एक द्वारत, अभिन अद्यानमाने, अत्योगदः न प्रोटे न यदेः सुन्दर केलीयारी राजा होते हैं। एक किहने अनेक माराजारे, नियम, स्मूरामा तथा करियानार्थि केरोंने युक्त पूरण निर्मत होते हैं। आवन्य कृदिल, जबन एवं काले मालको भी निर्मन होते है।

समुच्ये को बहु अविहार रूप, विस्तानि स्वाप एक मांसरवित होने हैं, में राजी असूच हैं। और में अहा हरके निर्मात होते हैं से उन्हें पूज मानव पारिये।

काल-सरोरमें बीम अब्ब विस्तात और पीन अब्ब पन्नीर, चीच जान रीचे तथा सुरू, कः जान करता, चर इस्त रूपे का अप रक्ष्मकी प्रेमेन का क्या प्रेस है

मापि, रूपर रामा करूप (काश्राम)<sup>६</sup>—में सीन राजार होने कहिने रात्तव, नुक क्रम च्यारकार मिनार, नेत. क्या (क्रीक), जारिका तथा कुमारिका अर्थात् पररणका क्का हुआ भाग, सिंह और गारणका चौड़—इस छ औ कार होना चाहिये, ऐसा होनेक्ट मनुष्य ग्रमा होना है। संबद् डीया, रिप्टू तथा पूछभात- में यान अन् इस्प होने पाड़िये कारत, इस्, अध्य और स्थ-ने चर रक्षण होने चाहिये। नेपायधान करणतम्, स्विद्धाः और दीवें औह- ये चीय कुश्न होने माहिने। चीन, जीनुनी, वर्ग, नक, केस और लक्क- ने चीन जब दीने डोलेचर सुभवारी हैं। ऐसी क्रमोंका क्रमानान, रोनों जुआई, होंब, नेत और मानिकाया भी पीर्ण होता सुध है।

इस इन्द्रम प्रयूक्तीका एकाम कार्यका अन्य विश्ववीका तमान कर रहा है।

रावेदं दोनों परण विकास सामा परसरायरो, सामार्थकी कामने क्योपित नहींने पुष्क, अवन अंगुरिक्केयारी सम कारा अवधानकारो होते हैं। ऐसी स्टीको क्रमाकर नगुन्द राज वर बात है

पूर पुरस-प्रदेशने पुरू प्रकारक सामा परावत हम होते हैं। मिलके मान्यानीमें मतीन नहीं हटता है और ने कोचल होते हैं, दनमें बर्चन, अंकृत, व्यन, कह पंच तथा प्रत्यक्षा विकास से की यह सभी होती है। इस राधानींसे रहित करनवानी हती दावी होती है। निवर्णेकी रेक्ट्रिक, सुन्दर, सिराजिकीय, गील गील बंकाई सुन है। प्रतिकास एक दोनों कर सकत होने क्षतिये, ऐसा हुए होता है। नकतुरहके सदस, रोकादिय तक सकत कामाले रोगों कर तेव जर्ग उस्ते हैं।

feeded, where week, frame was oftward चरित क्षत्र मध्याचनार्गे जिस्तरियों केंद्र होती है। विकासिक रेक्सीय, निकल, की हुए, क्या हुए करान करानी कारेर कार-प्रदेश कुन है। रोनरहिट, सङ्घारे आकरकारी स्था होना असरा होती है। सरमान अवस्थितात सन वर्तुलाकर पांसल भरा हुना मुख केंद्र होता है। कृष-रूपके कहन रूपमीय हवा कोवारको भीते वाली हुन होती है। को सर्देश प्रतिकार भारती परिपूर्ण रहती है, उसमें तराव नहीं होती, अधिन इंस्तेंकि सम्बन कर्य राज्योक इचेन करके पत्र दलगोंको सुख प्रदेश करती है, यह समे वेद्य प्रोती है। विक्रवेश्वी प्रतिस्था और प्रतिस्था-विद्य समान होता वर्गाहर और पहुलदाओं होता है।

क्रिकेट पीराकारक कारण नेत्र आयो होते हैं। करायनके अदल जीवीका होना सुध है, सिंगू उनका मीटा होता अच्या नहीं है। उनका नतक अर्द्धकरके सका कुन्दर, सन्तरात कथा रोमनिकीन होना सूच है।

सुन्दर, कारण, कोसल एवं कोमल करा केंग्र होने हैं। विकास किया में निर्माण करते. युद्ध और पूँचराने केस क्तान को को है। उनका का शकारकार किर कुप होता 🕽 परमात समा करारमें अब, इंग्ल, बी, एव, पूर, क्षत्र कर होता, जार, कार, कार, कार, कार, कुकार, केंद्री सङ्घ कर, पर, स्थानिक, रच क्या सङ्घन अब्दे व्यापाली विकर्ण राज्यसम्बद्ध होती हैं।

निवर्तेक मांचल गणिकभवाने तथा कम्पादानके समय

र किरान्तर्वक्षेत्र १२ ३५ के अनुसार क्षान्त का अर्थ स्थानक की होता है।

(441.4)

इत्योंको प्रथ कर करा है निवर्षक कारलीक न से अधिक निम्म और न अधिक उसते होना अध्या होता है। शुन रेक्कानों से स्वाच्य करतत्त्वाली दिवर्ष आजीवन सम्बद रहका विभिन्न प्रकारके सुक्षोंका उपर्याण करती हैं। हाल्पें यो रेखा गाँगकभये निकरणम गणना और्रातिक वर्ता है यह कम्मीरका कही बाती है। ऐसी रेका बाँद स्त्री या पुरस्के कराता अनक करमालाने अमिना सुबी है तो है रही क पूर्ण राज्य अवस्त अन्य प्रकारके प्रक्रोंका रूपभेग करते हैं।

कनिक्रिया अंपुलीके मुलाने निकलका प्रशंपी और

पुरुवको अत्यु सी वर्षको होती है। यदि इन अँगुलिकोंके बीकाक आरोबाली रेखाका चरिकाम उत्तरी अनेका कर हो तो उसी अनुपारतों भनुष्यको आयु भी कम होती है। अहरम्लक रेकाओंके स्टरेनर स्वी क पुरूष बहुत-हे पूर्वे या कन्याओंबारी होते हैं। स्वाय-स्थापन आयुरेवाके किल- भित्र होनेसे बनुष्णको आपु अरम हो सावी है। यदि क रेक्ट दोने एने अधिकात हो से उस पुरुष नावस रवीको दीर्वाषु पाना वाता है। विकासि विकास को गर्न ने सभी राज्य सुध हैं। इनके विषयेत राज्योंकि होनेक मध्यम् जीगृतिकोचि मध्यम्पाद्यक रेखाके म्ह्रीयनेकर त्यो या उन्हें असूध मानव महिने : (अध्याय ६५)

# चक्राङ्कित शालग्रामशिलाओंके विविध भाग, तीर्यमहातय तथा साठ संबद्धरॉके नाम

औद्वरिषे कहा—हे किय! कार्यहरू साल्यान-सिराहको पुक्त सम्बद्धानं करणाय-मञ्जूता प्रदान करती है।

इच्या सालाहरू विलामा नाम सुदर्शन है। (इसमें एक **च्याच्या निक अञ्चित्र होता है।) इससे सिल्डान जन** राजनेक्टरन है। (इसमें के कार्रिक कि होते हैं ) जेन waters from any me we within these चतुर्वेत कहा बात है। इस प्रथम चामान्यिक अन्य सरमान्य-क्रिक्रमंत्री क्रम्पा:---कार्यात, प्रदूष्ण, संकर्षण तथा पृत्योक्षणके काले अभिनेत किया एक है। में बड़ोकामी निर्णाको

नवेल्युह और देश कार्नेवाली विकासी दशालक करते हैं। म्कारत वज्रोंसे वृक्ष जिलाको अभिरुद्ध एवं द्वारत कर्नोके सम्बद्ध मिलाका कर हाटसामक है। उनके उत्तर पहर्षेकी कड़े जिल्ली संक्रम हो, इनसे संक्रित रिल्लायुर्विका नाम भगवान् अवस्त कहा नवा है। जो जिलापृति सबसे सुन्दर हो. उसका पुरूष करक चाहिन्हें, ऐसी सुदर्शन मृतियी पुरैका होनेक सभी काम्माओंकी पूर्व करती है।

बढ़ी सालग्राम और इसका रितल एउनी हैं और उन दोनों किलाओंका नहीं संगय है. यहाँ मुक्ति हाती है इसमें संतप नहीं है--

हालकायोगसः यह देखे हुतयतीथयः। बन्नकोः संस्कृते एक का सुन्तिनं संस्कृतः।।

हे संबद कालडाम, हारका, मीरव, पुन्तर, गम, करानती, प्रकार, कुरबोर, सुकरक्षेत्र, गङ्गा, सर्वदा, चत्ररक्षा, सरकारे, प्रयोगमध्ये एक महत्त्वारमा अधिक उम्मीर्ग-वे अर्थ होने तम प्रकारके क्योंका विकास करनेवाले वर्ग न्धि-नृष्टि प्रदान करनेकले 🛊 🖰

प्रभव, विभव, सुकत, प्रमोद, प्रवासीर, संगित, बीम्ब, कर, मुख, कब, ईबर, बहुकान, प्रकारी, निकार, বিশ্ বিশ্বপাদ কামান ভাগে মানিব, কাৰ্ কাৰীয়া, सर्वधारी, विरोधी विकृति, खर, नन्दर, विकन, जन. जन्मभ, दुर्वक, डेक्सम्ब, बिलाब, विकार, समेरी, पान, मुभकृत, सोभग, कोबी, विकासन, स्रापन, सम्बंध, कोलक, जीन्य, साम्बरण, विरोधकृष, क्रीधार्थ, प्रणाई, अल्बर, राक्षण, परा, विनात, पाला, विद्यार्थ, वीदि, हुनीह, हन्द्रभि, रुभिरोदारी रखाय, क्रोचन एवं अवय- ये सक रंगला अपने पानके अनुसार हुन और अहुन करा प्रधान कारोजानी हैं। (अध्याप ६६)

६ सारावाचे प्रतास क कीरने पुकार नवा। करानाने प्रचान करकेले क मूकरक्त महा व कांद्र के क्यांच्या सरकारी कृत्यंच्या सामानामांचीनीतारि सङ्गा ह वर्षक्रकारान्त्रेय एकिएसिक्सिन में १६६ ६ ८

#### स्वरोदय-विज्ञान

करके उद्यानों कार्याके सुध और अनुध्यन क्रम होता। इतन होता है। है। क्रोरों बहुत प्रकारको व्यक्तिका किलार है। व्यक्ति इंदेसके गीमें को कन्दरमान कर्माद मुख्यकर है, नहीं में उन नाविक्षेत्रः अञ्चरम होका समूर्व स्थापने विकास होता है। महत्त्व हव्या नहिन्दै नानिके मध्यमे प्रकारत अवस्थित सामें हैं। इस फरियोंने काल, होचल और फ्लांक फरवा र्मन के नाविमों है। (अनीको क्रमन:- इस, रिनला मीर ब्रुप्त कहा बात है ) इतने बान बोन्हरियक, द्वित्य कृषके समान तथा कामक पाडी अनिनके समान कानदाविकी र्स कलसीची है।

क्या पाने अपूर्णक है, यह प्रस्तुको आव्यक्ति कार्क रहते हैं। प्रवित्व कही अपने विश्वपने परेन कार्यका सोचन करके एउसे हैं। कर सरीरने हा दोनोंका एक साथ होना होता है जो। साथ सामने कार्योक विकास करनेवाली कृत्य ज्ञा गई वर्ती है।

क्यारिके रिन्दे प्रत्यानकारणी पान क्या प्रदेशके श्वनारम रहित्व वहीत्रकाको हुए का एक है इस अर्थन् प्राच्ये का प्रमुख्याने हेन प्रीच कुमकरी कर्न करन चरीने, से कहते तक कराने रितरे भी सुनवारों हो तथा निवास अभीव हथिया पारीने प्राचनको प्रवासिक प्रोचेके जनक सुनिक स्वयन केनानी इस करने करण जातिने। प्राप्ती, तथी कर्नोंने क्रव विकासे पूर करोगें इस पार्टिया पराय अपने होता है। मेकर नेक्ट पुरस्कारी नियम नहीं विदेशकर होती है। उच्चरकर अधिका करोंचे थे पितल प्रशंक करन

मेक्ट, संसाम और चोजन करने समय जनाओंको विकास नाहित क्रम प्रकारण भारत रहान नाहिते। कृष कार्योके सम्बादको कार्यो, विकारनेटको एक लागि एवं मुक्तियों निकियें राज्यअंको इका नाहीको गरिनर विचार चारण चारिये।

विनास को प्रश्न करक होने अहिथी कर हो हो से क्षर तथा जीव्य दीनों प्रकारका कार्य न करे। विद्वानको का समय निर्मा समान मानवा व्यक्तिके ।

बीम्बरि सुध कार्नोर्ने, लामादिके कर्नोर्ने, विजयके रित्ये, जीवरके रित्ये क्या नरकारको रित्ये कम्प नही कर्मत्र प्रस्तव काचे वाली है। यह प्रतिकत, बुद्धारिके हर कर्ण, भोजन और स्त्री-व्यक्तमण्ड रवित्य नहीं इसम होती है। इसेन एक यह कार्योर्थ के शिक्ष करी है। होती है।

शुप-अञ्चल, साथ-इति, यथ-परमाप तथा जीवन और कुरके विकास प्रका सारोपर और प्रानंकर्तानी दन करन नश्यक कड़ी कर रही हो के लिख कक की होती और नदि क्षान करा दक्षिण ग्रहके करने वसन हरत हो के निक्रित हो निद्धि प्राप्त होती है। इसमें संस्था पर्ही है

इस्ते इक्टर प्रत्यकारिक स्थापि इक्टर एक प्रत्यकारिक सम्बोधार अधिक निष्यु करोड़े की वर्लको निर्देश अभिद्रिया निर्मय कथा हर-अहथ-कालका हान किया कार है। इसके दिनों स्वर्धदान विद्वारकों सामग्रादी अमेरिका होबी हैं। (अध्यय १७)

## रलेंके प्रादुर्भावका आवजन तथा बढ़ ( इरि )-की परीक्षा

प्राचीनकारों कर समय एक अनुस्था । उसने उन्होंने अन्यवाने पर पहला कर सब क्षेत्री देशोची पर्वाच्या कर दिया था उसको बीडांनी । वयनक अदिन, प्रमू सर्वेत्याले उस असूरने संवार्क देवान्य क्रमर्थ वहीं में अतः असमर्थ देवीने एक यह कान्यान्तर्थ इस देवारओंकी दिनकार्यनके कारण पहले कारीका विकार विका और उस अस्टर्क स्टीस्कट महिकार आधिका चौरकार विराय था, उस विहाद कर्मको करनेने इसमें पहचर करनेकी अध्यनंत्र की। क्यान्यह क्यानुष्ये । इसका सरोर भी विशुद्ध करवपुर अध्यन ही इस भा

कुरवीने बहुर--वन में कालोकाम नर्नन बरता है। अन्य अरोर इस देवींको कर्नो है दिया। उस अरो

<sup>्</sup>र वहीं स्थापन विद्यालया निर्मालया विश्व क्या है। निर्माण धारतंत्री प्रथम वृत्ते तथानवाले उन्होंचरानी तिले उन्होंचरान प्रयोग अवलेका प्राप्त प्रदित्तं

Sires in private and distriction of the rist of her of a charles independent and the and desires and the चरिनत हो गये।

इस प्रकार राजेंची प्रत्योग होनेका देखना, मान, विद्व हमा मार्गेका उस सन्दर महार कहा उपकार हुआ। अन में क्यों विकाली हुए उसके सर्वरको आवश्यानांचे से क्रमें तमें ही बाजनेतने कारण इसका हती। सबा: खण्ड-सान्य होकर पुविजीता हथा उधर निर्म तन्त्र

क्लान्ट्ये प्रतिके अन् क्ला क्ला होकर सन्द परी, परंग, जन अवन्य नहीं कहीं चिक्रण भी जिंद नहीं कोंको कुछ का गये और इन स्थानेको बीनोंद्र इन्हों क्षांचि नायक हो गयी पुरियोक्ती इन कालीर्वे निविध इक्तके त्य उत्कार होते तती. जो एक्स निक् सर्व, क्याँक राज विर्धित्रभ प्रकारके क्योंको का करनेने सक्ते के

रहेकि विविध प्रकारीको यश्च (हीरा), वृक्तामधि, परान्त् कार्यन् इन्दर्भन् बेट्र्न प्रमान्त्र कर्केक्ट् पूर्णक सर्पेया, सम्बद्धिक बच्च बच्चरक्रीर कहा पन्न है चल्ली विद्वारती उपन्य का कार्याय क्या ग्रेस्ट राज्योग्य गुर्वाची इंदिने राज्या किया है।

जब राज्याको विद्यानीको वर्णपुरूप गर्वकि ज्याकर बर्ग, तुन, होय, कार, परीक्ष तथा मृत्य अवस्थि हत राजनाभिक्ष सभी सामग्रेके द्वारा विभिन्न सभा करण माहिते, कार्णिक कृतिका राज्य या अनेक कृत्येगरिके माहित असूध दिलोपी पिता स्थापित प्राप्ति प्रोप्ति है, में पानी रोक्ट्र डोका अवसे गुज-बन्ताको न्छ करते है।

देशकी एक करनेकर एकको करने कि क परीक्षणे किये गये अन्यन्त सुद्ध रहीको काम को अन्यन इतका लेखा की

भी रक्तामनोधी क्रमा, कुमम, रकावदी क्रमा क्षांचन-कार्यने एक होने हैं, इन्होंची समेरे कृत्य और भारत्यो कर्णनाले कहा गया है। यह (हींग) से महाज्ञानकारों कहा एक है, इस्तेले क्रांडक इसेकी परीक्षाकी कार्याने ।

बक्रपुत्र इन्द्रम् निकामी अभिनय (क्रांमारी इस

अस् दलके लगानी कभी अनु रहीके बीजके करने क्यानीमें तिने वे हीर सरकार दन व्यानीमें नाम प्रकारकों आकृतिकाले की गर्छ।

विकासन, मानेन, भीरह, चीन्ह, वालिन, बोसल, नेप्पान्त तथा सीचीर पानवा आता पूचना प्रीरंकि क्षेत्र है। हिमानको जन्म ही सक्यमें, बेमूनके प्रत्ये जन पनार्थ स्थार केंग् सीनीर देशको मैनावसा स्था कृष्णनेवके सम्बन् कीरकुकारीय सक्वानी एवं करिनारेतीय मोनेके समान कामानाने होते हैं। इसी इन्सा कोसल रेलके होरीका वर्ण केंद्र, पुण्डदेशीय रक्तन रक्त कांप-वेजनते इतके फैलपर्वी होते हैं।

परि इस संकारों कड़ीया की सावक बढ़ा करें, कर्वभागेर्वे क्ली प्रकारके क्रियमित होनेकार्ये देखा निष् क्रांभ्य, कावकावां और क्रमं होको छोड, सरकावी चीन करना राष्ट्र कर क्षेत्र करने पूछ को भी राष अर्थन् और दिखानी देश है, अर्थ निर्देश की देशकार यस समझ्य च्यारेने।

रेग्डे अनुसर होत्योंने रेपक्रांचेंद्र निप्रहोंचा निवय किया गर्फ है। वर्णको स्थानमें स्थापन की होगीका निर्माणन करण पारियो। इतिहा केंद्र पीत्, विनाह स्थान प्राप क्रकार्गंक इति स्थापनाः पूच्या होते हैं। उन होतीर्थ क्रमानुबार निर्म्यु करूप, इन्स्, अन्ति, यन और नम्ब-देश अधिका साते हैं।

कारणके निर्मे सञ्ज, कृतुर समय सम्बद्धकर्क समय queries the proof that \$1 where het un (पारताकाके सका वर्गकरा), वर्ष (भिन्त-पूरे कर्नेत कुतु विकेशीर सम्बद्ध कर्मकार), विकोशको (अवैद्यापी काके सामा मानेकात) वैशामानिक विशेष काम (कृंदन) अन्य प्रकारितके प्रचन अन्यक्षात्र क्या क्रूपनी रिनो : चीव (चीदी) के बागर अन्यत जानार्थंड चहुन होता हराया है।

विकासी राजनीय जेन्य हो इन्द्रारी होतीको उपन क्या है, में कम लोगोंक रिल्ने इसका नहीं होने हैं। में होत् क्यार्थ का उपलब्ध क्या रक्षमं अस्य इस्टे-क्त पानक अनुष्ये अनिवादन पुनिवादि जिल्लाकि सदय पीतवादिक होता है, यह एकालेकि हैत्ये

t mich wit war arminisch gus

१-प्राप्त- वर्षिको क्षेत्रविकोचको प्राप्त पक्को 🗗 ।

१-फिलेक्ट (अँक) प्रसंति अनुसा औक्की सन

साभाव है। तभी वर्णीका स्थानी होनेके कारण अवक समल वर्गके गुनीको अपनेन बकावर करनेके उदेशको रुवालेको सम्बंध करणाच्या इच्छाने उन्ह हो इन्हरूके होरॉको मत्य करना चाहिये। ऐसे हीरोंको चारम कालेका जाँचका

अन्यके देखें किया भी प्रकार की है। रिक्त एका लोकों निम्न और उस्त प्रशंक वर्णकोकों रोक्क एवं र:क्याचे होता है, रातेक वर्गलंकर्ग उससे भी अभिक द-सदानी होता है

केवल वर्णकारको देखका हो विद्वालीको सावा होकर की करन करिने क्लेंकि के नुकलपुरव होता है, नहीं मूल और सन्तरिको निभूति होता है, इसके विपरीत

गुलहीन सा कारण हेत् होता है। किन हरिका एक भी शुंच इटा इज्य जनक किया पित्र दिखाची दे तो गुणवानु होनेपर भी पंचर्य करेंको उसे अर्थ परने नहीं रक्षण करिये।

अरियो सक्य स्कृतिह, विशोधी नुगधनके युक्त, मिल वर्गकरो तथा एनमें विन्दुओंने विदिश हीरककी बारण करनेका हुन्द भी बीहरिंग हो उससे हैं। ऐसे हीरिके संबद करनेकी राज्यका नहीं करनी चाहिने जिस हरिया

एक कर अन्य-सरकारेके निर्दार्थ का निका सरिका अभाको जन्म हो उन्ह नह रक्षणनेते चित्रित हो से वैका हीत हुन्या-कृत्ये सम्बद्ध क्रीकारली माधिकी की सीव मृत्युको रोक नहीं सकता है। ऐसे हरिको बरण नहीं करना पार्विये ।

करकोण अरुकोण हारकार्त्य करूवर्त, अरुकत् हारकार में, बद्दाबार, अक्टब्बर, हारकारण, बर्चन, समें क्यें सीरका का हीकि क्षांकि अनी इक्तिक एवं है।

भी होत पट्टकोल, विश्वक, निर्माल, श्रीरण परपाला सब, सुन्दर पार्वजनसे कुछ और निर्दोष है क्या इन्हान्य चक्के समाप स्कृतित अच्छी प्रकारी निर्वाणं करनेमें समर्थ हो तो अपर्तरक चाराचें विभक्त यह होरा इस पृष्टियोक्तोकचें

सुराध नहीं है को क्यूच्य औरच्या, निर्मात तत्त्व दोवसून्य इतिको काम कार्य है, का जीवनपूर्वन प्रतिदित्त हती, सन्तरि,

पुत्र, यक व्यान और प्रमादिक प्रमुखेंकी क्षेत्रहिको प्राप्त

करता है। सर्व, किय, व्यापि, आणि, जल तथा लकस्तरिक मध एवं अभिकार नन्त्रीके उच्चटनाईक प्रयोग उसके स्वीपकट आनेके पूर्व इरसे ही सन्वन्तरीयत हो जाते हैं मदि होता सभी दोनोंने रहित तथा भारतें जीव

तुरुद्वराचे पहला हो से प्रतिकारको परिवर्तने उपन्य कुल जन्म इतिको अनेका दिशुन अनिक कहा है। कृतिक चीरकार्थ और धार, अर्द्धका, चतुर्वात्, प्रवेदरांत्र और रोक्स अंद, क्रारमी अंद, अवनीमी अंद, दलांस क्या महार्थात भाग न्यूनानिक होनेका मुख्यका निर्धारम भी उसके सकत हो न्याधिक होता है।

अब्द और सरसंबि दलेंकि धरके कठका एक बन्द्रतका चर गोस है।

को होरा सकी मुनोंचे सन्तन होता है और करनें क्रमानेकर दिरात है, यह सभी रहीनें सर्वकेश होता है। उत्तेको करण करण उच्चित है।

विश्व हरियें अल्पनात भी रुख अन्य अस्य होत होता है से स्थाननिक मूल्यको अनेश्व उस हरिको मुक्त देलोड़ कर कुल्मों ही जान कर लेख है। जिस इरिमें होटे अनुसा यहे अनेचा दौर उत्तर रहते हैं, उन हरिया पुरुष स्थानाधिक पुरुषकी आनेक सर्वात हो पान क्या है।

अलंकनके करने उनुक इंटिने और विजी भी प्रकारका होन चरितांका होता है हो अनेकाइन उसका कुर बहुत ही कम हो बात है। यद-कदा को होए सकते पहले पूर्व सम्बद्धिनोधे परिवृद्ध करा बात है, नहीं बदनें बोचपुत्र ही कांग्र है। एन्स्को हेरे दोवपूर्व हरिये वर्त अवभूक्तको करक नहीं करक कहिने। पुलानि होनेक से मांच भी आध्यानके योग्य गर्दी होतो है

पुत्र क्रारितके अभिरत्यक रक्करेकारी स्त्रीके रिस्के सर्वपूत्र-सम्बद्ध होनेक भी होता इसका नहीं होता है। दोवें विकटा, हरन तथा अन्यान गुनोंके रहित हरिके निकरों कुछ कहना ही नहीं, नह से रोजपूर्न होता ही है।

क्षीके कुमल विसेवह लीह, पुन्मल, मोनेद, बैट्वें, क्यांट्रक कुन विकिथ सकारके क्रीचाँसे हीरमाके प्रतिकर्णका निर्माण कर रोते हैं। उस- विद्वानीको क्याल परिकारीने उनकी परिश्व करका लेगी व्यक्तिये

कर-इच्चेक इन्छ, उरलोखन-विधिन्ने इस्ने स्वय-इच्छेनले होरोक्य फीक्षम करमा माहिने। मुक्तिनोर्ने कितने भी रस हैं अथवा लीहादिक जितनी अन्य भातुएँ हैं, होस दन सबनें विद्याद्वन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रह या धात् व्यक्ति विक करनेमें समर्थ नहीं है।

पुरुषा रामस्य रहाँके सङ्ख्याका कारण है, फिर जी रक्तारम्ब हरिके विकाम इस निर्देशके विकरित ही कार्य है।

पुष्पपापि जातिविशेषके रव दूसरी जातिके रककी काट सकते हैं किंतू होरक एवं कुरुक्द किया हो प्रातिके रहको काटनेने सक्षम होते हैं। हरिसे होरा ही कट सकता है, जन्म रहेरेंसे वह होता काटा नहीं का सकता है।

क्यापाधिक हरिके अतिरिक्त हीएक तथा मुकादि कितने प्रकारके रह हैं. उनमें किसी भी रवकी प्रभा कर्भगायियी नहीं होती है। मन होरा हो देश रह है, जिसकी प्रभा रुपस्की जोर जाती है।

यदि होत ट्रेट हुए किन्त्ररोंसे दोवएक हो व विन्दु हथा रेखासे सर्वान्यत हो अवना निसेन नर्नारे रहित हो से भी इन्द्राप्क विक्रमे अञ्चित होनेपर वह प्रमुखको धर-धन्य एवं चुक्रादिसे करिपूर्व करता है।

जो राजा विद्युत्-तृत्वः समुख्यतः एवं चयक्टे हुए होधा-सम्पन्न इरिको भारत करता है, यह अपने पराक्रमसे इसरेके प्रतापको आक्रान्त करनेमें समर्थ होता है तथा अपने समस्य सामनोंको बसमें रखकर वह पृथिवीका उपनेग करता है। (अध्याय ६८)

# मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि

सुराजीने कहर-जेव दावी, जीपूर्व (मेप) वराह शङ्क, अस्प्य, सर्प, सुति तथा बौसमें उत्पन्न मुकाफलोंकी संसारमें प्रसिद्धि है किंतु इनमें शुक्ति (सीप) में प्राप्तुन्त मुकार्य ही अधिक उपलब्ध हैं

मकाशस्त्री कहते हैं कि इन युकाओं में मात्र एक ही ऐसी मुखा होती है. जिसको सापदपर अधिहित किया जा सकत है। वह सुकिसे उत्पन्न होनेवाली पुका है। वह सुविकादि बन्तोंसे बेध्द होती है लेच पुकार्य अवेध्य हैं

प्रायः बाँस, शास्त्री, मरस्य, रा<u>ज</u> एवं बराइसे उत्पन्न मुकार्ष प्रभावद्वीत होती है फिर भी कहातिक होनेसे वे प्रसरव मानी जाती है

रबनिर्णायक विद्वानीने मुकाओंके जिन आह प्रकारीका वर्षन किया है। इनमें सङ्घर्स उत्पन्न और हामीसे प्राप्त होनेवाली मुखाको अध्य कहा 🕏

शकुरो उत्पन्न मुक्ता, अपने मूल कारणके मध्यभागमें अवस्थित वर्गक समान वर्गवासी तवा परिमाणमें बृहल्लोस फलके सदश होती है जो मुका हावीके कुम्भस्थलसे निकल्लो है वह पौतवर्णकली एवं प्रधानितीन होती है। जो सङ्घोद्धक मुकाएँ हैं ने सार्कुभनुमके तृत्व कर्मको प्राप्त फैल्लाक्रोंके केंद्र फोजमें ही उत्पन होती हैं जो गजम्काएँ हैं उनका भी कम विजुद्ध वंज्ञवाले प्रदम्स गजराजोंमें

होता 🛊 उन्हें भौकिकप्रयम अर्थात् गरामुका नामसे अभिक्रित किया गम है। इनसे प्राप्त मुका पूर्णतक योतवर्णसे बुक्त एवं प्रभाविद्दीन होती है।

भरूबसे उत्पन्न मुक्तः पाठीन मरूबके पीठके समान रुर्वकाली, अस्वन्त सन्दर् बृद्धाकार, लब् एवं अस्पविक सुरूव होती है। यह कलबर प्राणियोंके मुख्योंमें प्राप्त होती है, उनमें भी जो मस्त्व जवाह समुद्रकी जलरहीयमें विकरण करते हैं. वे इसके जनक होते हैं।

बराहके दाँतसे उत्पन मुखा उसके ही दत्तकूरीके सदल वर्णवाली होती हैं, किंतु ऐसी मुक्ता प्रकार करनेवाले विशिष्ट बराइराज कहीं किसी विशेष पृप्रदेशमें ही सबे वाते हैं।

बॉसके प्रवास उत्पन्न मुक्ताएँ बयॉपल (ओलें) के समान समुख्यल वर्णको सुन्दर सोधासे सुरोधित क्यों 👣। ऐसी मुकाओंके जनक बाँसोंके वंश दिव्यवनीके लिये उपभोग्य विजेष स्वानमें अङ्कृतित होते हैं। वे सार्वअनिक स्थानों में नहीं पाये जाते।

धर्पपुरता मतस्यपुरताके सदल विज्ञह तथा वृत्ताकार होती है स्थान विहोपके कारण उसकी आत्मन उच्चल सोध्य होती है। इसकी कान्ति शाक्यर चढावी गयी तल्वारकी धारके समान अत्वन्त स्वच्छ होती है। सर्पीके

१ करविन्द- पाणिका अथका क्रस्थित्व नामका स्वितिका

क्टमा है।

किरते प्राप्त प्रतिवासी इस मुख्यको आर्थित करनेवाले मनुष्य अतिहार प्रभावनाम्, राज्यनाध्योते युक्त तथा दृश्यनम महान् देशवंतरमा, वेजस्यो एवं पुरस्कत् होते हैं।

रवंकि तुम एवं अन्यानीको अन्योकी इच्छानी परि रब-विविधोर्ने पूर्व अभिकार रखनेकाले विद्वानीके द्वारा सुध क्यू र्रोते प्रचलकोक समस्य १४८-विधियो सन्तव प्रवर्क इन्द्र इस मुकलो स्थापित करा दिया करा से उस समय आकासमें देव-दृद्धिकीकी कापि परिकाश हो उठती हैं इन्द्रभक्तको हेकर, विद्युत्तरहानीकै संवर्षण एवं समय प्रवेचरीकी करकारिक रकरकरणे अन्तरिक आच्छादित हो

क्रिसके कोस्काकरमें कह सर्वमुख्य रहती है. उनकी मृत्य सर्व, राजास, म्लावि को अन्य अधिकारिया दोनके करण नहीं होती

बेबरे अस्त होनेक्टी मुख्य मुख्यीतक व्य ही नहीं

कती। देवनम् अध्यातमें ही उत्तक हरण कर तेते हैं। उस वेदम्बाके देवको दिव्य कार्तिको जनापुत समस्य दिसाएँ कालोपित हो बळा है। युर्वेक प्रमान देशोपमान बनाव परिवरकत देवलेमें कहरतथा होता है। अरिन, पन्द, नवप रूप बार्यांके देवको दिरम्बर करके नेते वृत्के कारण दिन अनिकारिक होता है, उसी प्रकार महान अन्यकारने भरी हुई एडिजोर्ने की उस नेवनुकाला तेन दिनकी प्रथाने मन्त्रम हो सभावो निकोणं करण है। निवित्र रहकानिको प्राप्त मृत्यर काभूकपको प्रसार क्यानेके लिये जलागीसकले आते समुद्रोमे इस मुक्तका कन हुआ है। मेरा पूर्व विश्वक है कि इसका कोई कूल निर्वास की किया स सकता। यह जिल्लों क्या सहती है, यह तथा होता है अल्पे राज्यकी सम्पूर्ण भूमि लोनेसे चरिपण होती है। कदानिस् सुध तथा नहान कर्नीयसकले बाँद कोई दरिंद भी इस नेपनुष्काको प्राप्त कर रोता है से दश नाकिके जन बकाक पढ़ एउटी है। तमारक पढ़ सबुओं से रहित सन्पूर्ण पृथियोका उपभोग काळ है।

यह नेयलि साथ समाके लिये ही सुभार है। ऐस नहीं है। अपितु प्रकाशोंके भागके भी इसका कम्म होता है। यह अवने कारों और महत्र सोजनवर्गन क्षेत्रमें जनकीको जन्मे वहाँ देवी।

रैन्यराव मलाकृषे मुख्ये विसीनं हुई दनवीत आकाराने फेली हुई नवप्रनासको समान प्रतीय होती थी। विधित बर्गोर्ने भी अपन विशुद्ध उन्तर रक्तनेनार्ग पर कर्मानीत आकाराने क्या समुद्रकी करनातिमें गिरी, के पृथिनके चन्दकी अन्यतः चीक्रमकरमध्येको निरस्त्य कारोपे बनर्व नवागुणसन्तम् मनिरकन्त्र निकार है। इतुक्रीय नार्ये उसे सुनिवर्धे स्थान प्राप्त हुआ। जान वह सामृतिक मुख्यक ल्योन क्षेत्र वर गया, जिससे क्ष्य एकाओंका उद्धार इका समूद्रके किस अल-प्रदेशमें सुन्दर रह मुकाननिके क्षेत्र गिरं, इसी प्रदेशमें ने चीन फैलकर शुक्रियोंने निवा होनेके कारण मुख्यमाण (मोती) हो गर्प । जतरम चिंहरर, चरलोक, चौरह, क्रवंपर्ण, चरसम, कुमेर, चण्डम, इसक और हेक्क- ये मुकाओंके कराने हैं

वर्धन, बारसीक, बाताल, लोकान्तर तक निवस्तादिकी हाँक मुकार्य अपना स्थान, गुन और कान्तिको इक्टिके अन्य क्षेत्रोमें जप्त होनेवाली मुख्यअंकी तुलवर्षे अर्ज्यक होन वर्णको नहीं होती हैं। जब निव्हान् व्यक्तिको उनके क्ल इत्यति स्थानको लेकर फिरान नहीं करना चाहिने, करिक उनके रूप एवं प्रकारण हो निर्मय ध्यान देनेकी अवस्थानक होती है। इस इकारको बुकाने कव्यन्ति गुक अवगुक्तको कोई स्वयस्थ्य उपलब्ध नहीं है। वे सर्वत एक प्रकारकी आकृतियोंने चर्चा कही है।

शांक्रके उत्पन्न एक मुखायन्त्रका मृत्य एक इकार बीन को चौंच नहा होता है। आने तोले नहकाली मुख्यका कुल्य उक्त मुल्लाको अभेका २/५ भाग कम होता है। जिल नुकाका भार तीन करत अभिक हो, उसका कूटन से इन्हर नुसा मधा गया है। को नाश परिचयनाती मुकाका कुल वेरह में पूरा

होता है। को मुख्य दो चाल परिकालको होती है, उनका नुस्त्र आउ सी पुत्र है। विशवा परिवास आधा पास है. इसका मूल्य होन की बीज युहा है। को मुखा भारतें कः र्गुलके बरावर है। वर्ग्यतीये उसका मूल्य को की कुछ स्वीकार किया है। जिसका परिवास तीन गुंबा है, वह एक मी नहाकी होती है. सी नुका उस परिनामने सोलकर्ज एक को दस मुद्रा होता है।

जिस मुख्यका कवित परिमानको तुलको भार १/२० भाग होता है, उसकी विद्वानीने नवककी संख्य प्रदान की है बदि वह मुख्य गुलहोन न हो तो उसका मृत्य सक्तानवे महा होता है। यो मुक्ता राष्ट्र स्थानाधिक परिवासमें १/७० भागको होती है. उसको शिक्य कहा करा है। उसका मृत्य च्यलीस मुद्ध होता है। विसका परिमान कहे गये परिमानकी अपेक्षा १/४० जो शंत हो से उसका मृत्य तील पूछा है को मुख्य १८० वो अंद्र परिष्ठ होती है. उसे सोय कहा बात है। बसका बुल्य चीस बुद्ध है। जो बुद्ध १/६० अंतर्क करावर होती है, इसको निकरतीय कहा जता है। यह चौदर पुदा मूल्यकी होती है। १/८० तमा १/९० अंस चरिनिय मुखाको कृष्य नामके अभिवित किया गया है। दनका मूल्य क्रमतः ग्यारह और में मृद्ध है।

विज्ञुद्धताके सिने मुख्यभोको अनवात (अर्वाद अन रखनेवाले मटके)-में भरे इए जम्बीर-रसमें द्वालकर पकान चाहिने। तलकात उनकी मूल आकृष्टियोंको विसकर विकास एवं समुख्यात आकार प्रदान करके उनमें यवातीय केंद्र भी कर देना चाहिये।

सर्वप्रथम पूर्णतमा आई मिट्टीसे लिप्त मत्तम प्रत्याक और फिर विद्याल प्रत्यक्षमें मुक्ताओंका पाचन करे। उसके अह उन्हें विकास और उज्जल बनानेके लिये उसमेंसे निकालकर दूध अथवा जल वा सुधारसमें बकावा जाता है स्टरन्स स्वच्छ पस्त्रसे विस-विसद्धा उन्हें उज्जल और बमकदार कर बदल किया जाता है। ऐसा करनेसे बह

भाग है. विद्वानीने उसको सामिका कहा है। उसका मृत्य - मौतिक अत्यधिक गुणवान् तक कान्तिसे मुख हो जाता है। महाप्रभावकाली, सिद्ध एवं संतप्तवनीके हितानें तने रहनेवारो, दनाबानु आचार्य कार्यक्षेत्रे ऐसा ही कहा है।

> रसविशेषने लोमित बड़ी नृका सरीरका जलकुर होती है—को केत करियके समान हो, स्वर्ग-वटित हो तक रत्नज्ञास्त्रके अनुसार स्त्यरीकित डांनेके कारण (तार) कटका निवास करनेकाली हो। सिंहल-देशके कशलका पेसा ही (शोधनादि कार्व) करते हैं।

> यदि किसी मुख्यके कृत्रिय होनेका संदेह हो तो उसको लक्ष्मपितित उच्च, स्नेह इच्चमें एक रात रखका सुखे बस्को बेहित करके यवायोग्य धान्यके साथ उसका बर्दन करे। ऐसा करनेसे बदि इसमें किवर्ग धन नहीं उदता है तो उसको स्वाधाविक बुका ही यानना वाहिये।

> नवोक प्रमाणकाली गुरु, बेत, रिनम्ब, स्वच्छ, निर्मल एवं तेजसम्बन, सुन्दर एवं बताबार मुखा गुणसम्बन वानी गयी है। प्रमाणमें बढ़ी बढ़ी, सुन्दर, रहिम-कालिसे परिपूर्ण, श्रेत, सुबुताकार, समान एवं सुस्य चिद्रमे नुष्य जो नुष्या होती हैं, वह क्रम न करनेज़ले व्यक्तिको भी अपनिदेश करती हैं। जतः ऐसी मुख्यको प्रसारत जनना चाहिये।

> इस प्रकार वह रुपट है कि रवसारऔप परोक्त विधिके अनुसार जिस पद्धार्थे सभी गुलाँका उदय हो गया है. चंदि बह बुक्त किसी परुषका बीग (संप्रेग) प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामीको किसी भी प्रकारक एक भी अवस्थात्मादक दोक्के सम्मकंत्रे नहीं अने देवी (अध्याप ६९)

### पश्चरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि

दैल्याम क्लामुरके कर बेड ज़बीजरून सरिरके रकको क्लामुरके स्वयोजरूचे रकको लंका देशको एक बेड लेकर स्वच्य गीले आकार-मार्गसे देवलोकको ज्य रहे थे. नदीके बलवें छोड़ दिया, जो उस देशको सन्दर रमणियोंके

सुर्ताजीने कहा—भगवान् करकर वस महामहित्र समान आधे मार्गर्वे ही रोख लिया भयवज्ञ सूर्वने उसी समय निरन्तर देवींपर विजय क्रान्त करनेसे अहंकारमें कान्तियन निरम्लोंकी प्रतिकालको जिल्लीमलाते हुए को इप् लंकावियदि एकको आकर कलात् उनको समुके अगाधकारसे परिपूर्व तथा सुपारीको वृक्ष पेकियोंसे आकादित

१ उत्तय मुख्याका क्रम (मुख्य विकास) करवेसे क्यमे मिलते हैं. उत्तले आवन्दानुभूति शोधी है। क्रम किमे विना भी अपनी उत्तमकके कारण मध्यनिक पहि मुख्य भारणकी जान तो यह रूपने विकित देशने देखें हो है। इसलिये जानकानुभूति नोलें दला (क्रम करते, न करते)-में क्ष्युप है

अपने दोनों करोंने सुतोशिय हो की थी। महाके समाप - स्परिकने उद्धार प्रयक्त अभियोगें करों है। अधिकांत परित्र एवं उनके प्रश्नोची प्रदान करनेने सक्क उस नवीका । नाम राज्यमानुस असिद्ध हो गन्त

करवामाने कार्याज्ञानको रक्तके निरुपेने कस पटीके तटक्षर अने कमन्त्री राधियें साराधिकों स्वयं आकर एकप होने लगी। जनएव नदीका अन्त चल एवं सञ्ज्ञाचन सेकड़ी व्यक्तं कर्णाने समान अवनी प्रवासी विद्योगीयें अवने राजीने प्रतिभारतिक होते तत्त्व उस सम्बन्धको होती तह अर्टेच राजेको उज्यास प्रभाने मुस्तेनिक रहते हैं। उसके क्रान्ते क्रान्त पद्मान पानव स सीनिश्च (सारामान-विकरिया होनेवाला केतनाला) कुलीबन्दक (स्विधितेष) तंत्रा स्कटिन क्वेंक इश्रम मुक्तेंको काम करते हैं। उनका स्वकार मन्द्रकार्ग्य, गुद्धाकान, चौरमहुटी कीट तथा समाम्भून और जहक (केंक्न) के बलीकी कांश्विमें सुलेखित रहता है। कह स्थारण प्राहित कीवकी अधाने सन्तर कव कुछ किंशुक (प्रतान) पुष्पके समान एकपर्वको कारितने यस रहते हैं। सिन्दर एककनल, नीलोलस्ट, क्रेक्स और न्यक्षाप्तके समान रंगकाने भी क्याराग होते हैं। यह स वर्ण होनेक भी इन बद्धारामधीर्थे स्कृतिह होभासका कान्तिकी सन्दर जाभाको कैलाती रहती हैं।

कर्माटकले इञ्चल प्रधास सूर्यकी किरलॉसे सन्दर्भ होका अपने गोमसँके द्वार दर रहते हुए भी चर्चभागीको अनुसंबद्ध करते हैं। कुछ रह कुमुम्भवर्ण एवं चीनवर्णकी किंदर आधारे सरका ११ने हैं से कुछ सोंका वर्ष की विकासित कमलके सद्दार शोधाको चरण करता है। कुछ रह भन्नानक तेक कन्टकारी धुन्तके समान कान्ति हान्त कारनेवाले 🕏 और कुछ दक्ष हिंगूल अर्व्यंत् हींग मुख्ये वर्ध्नोकी हो असे सुत्रोधित रहते हैं। करियन खींका वर्ष चकोर, पंच्योकित तथा बारस पश्चिमें मेलेंके समान होता है। कुछ रत्न कुन्द पुन्नके नदल होते हैं। प्राप गुन प्रथम जनगिक काटिन वर्ष गुन्तवर्षे स्कटिकाञ्चत पद्मरागमणियाँ सम्बन्ध होती हैं

भौग्-िश्व अणियोंसे प्रदर्शन क्याग्य अणिका वर्ण नीले और लाल कमलके लगान होता है। कुरुविन्दकरे उत्कार चतुरात भागवाने देनो आधा नहीं होती है. जैसी आधा

मानवोर्ने प्रथा अनानिहित होती है। फिर भी में जन्मी सकत पुत्रीपुत रहिन प्रचानीके त्येतीयर अच्या आयोजक प्रभाग कारती है।

उस रायमाञ्जाने को भी कुलकरफ राम करे असे हैं। में राजी सकत, राजाधवर्ण कथा राजादेक प्रध्यक्ती होते हैं। उस श्रीको वर्ध-समामान्यो प्रत्य करनेवाले अन्य सा ज्यानादेक किसी इसरे देशमें दुर्गभ हैं। इस स्थानी से भी क्लोक्सक ता जाना होते हैं, अन्या मूल्य हम राजनगढ्ढा पटीले जना राजेंकी अनेका बहुत ही कमें हीके है। इसी प्रभार महीयर उत्पन्न सम्बद्धि मानियोंने प्रदर्शन रपालको समानको तुन्दर देसले प्राप्त होनेकली वर्णिगोका ची मूरव कम ही साम गया है।

क्योंकिक, मुख्या, विकास, स्थात, विकेशन, कार्यांका, रेजीक्स एवं बहुता के विभवेंका गुल है। किर वॉनवेंने करकरहर, किए, यहा, प्रभारीभा।, स्वयंत्र पर्य-विहारक होती है में सभी कलीय मुजीफ रहनेपर हसकर नहीं जनी जाती।

बार अञ्चलका कोई अनुमा हेवी रोपमुख मणियोकी भारत कर सेता है तो उनके कुत्रभावने अरका सोच, विना, रोग, कृत्यु सभा चलवासादि सापदार्व उसको पेर लेखें हैं

पूर्वकाचित केंद्र व्यक्तियोंकी कुरुवार्ग आवश्यिक सीन्दर्ग-सन्तव एवं उनके प्रतिकृत होनेका को चीच व्यक्तिकीयी वर्षिकोची विकासिक क्या गया है। जिनका वरीक्षण विद्वान् नुस्तको प्रवादनंक करना चाहिते। कराहानुः, सिंहरः, हन्दर वक्षाणि तथा सैपूर्वकर्ने स्टब्स क्याराच्या राजवानुस्ते क्रमा शुभाव क्यांन मानियों से सादाय होनेका भी वे निवातीय ही बले गये हैं।

तुषका सदस (अंतिन वर्णका) होनेने कलालपुर, अल्प साववर्गके कारण बुध्युक देश, कृष्णवर्गके एइनेके सिंहल, मोलवर्गके होनेसे मुख तक कान्तिकांत होनेसे श्रीपृष्ठको प्रतिपोते (स्वयनपुरको परिचर्चको अनेका) विज्ञानीय क्रम श्रीनेने ही भेद रूप होना है

तो एकार अधिका (गृह्म) के वर्षको धारत करत

🗜 तुम (महेका) के समान मध्यमें पूर्णताले एक (पोत्सकत) होता है तब स्नेडसे हदिएवं (स्वधावत स्नेहिल) होता है और अरकत किसनेके कारण कान्तिविद्यान हो कान है मस्तक संबर्गन अक्क द्वाचीकी अंगुलियोंके स्पर्शने जिसके क्षत्रीभाग काले हो जाते हैं, हाथमें लेकर जार जार ऊपरकी ओर उद्भावनेवर की बाँच प्राचेक कर एक हो वर्णको करण करती है. वह सभी गुजोंसे बुक्त होगी है। समान प्रमान, समान जाति अध्या गुरुष धर्मसे हो अस्तुओंने तुल्ला होती 🕏 । जल विशेष स्वाकरमें प्राप्त स्वॉकी स्वामितना निर्वारण मुलब और गुन-बन्धि अनुसार निद्धान जनिवन्धे करता चाहिये। बाँद उनमें संदेश तत्त्व हो जान हो उनको सामगर ब्याकर कराइक ब्याइके यह या कुरविन्दक रहको क्षेत्रकर अन्य फिसी भी सक्षेत्र द्वारा प्रचारात एवं पुन्दनीत्ववीपने बिह-बिरोप टेकिस नहीं किया जा सकता है।

चारिविक्षेपनें उत्पन्न सभी अभियाँ विकासीय नहीं होती 🕏 जनका वर्ष सम्बन होता है. निस्त भी उनके प्रवक्तरमके रिक्षे उनमें विभिन्न भेद बताये गये हैं। गुणवृक्त मणिके साम गुजरहित मनिश्री शरण नहीं करना चरहिये। विद्वान

पुरुषको कौरतुभ निजके सहय विज्ञातीय पनिको धारण नहीं करना चाहिये, क्योंकि जनेक गुजीसे सम्यम व्यापसंकी एक ही विकलोग गणि नह करतेमें समर्थ होतो है।

सञ्भोकि कीच निकास करने तक प्रकट वृत्तिमें आसक रहनेपर भी जिल्लक महागुलस्थ्य प्रचाप मणिका स्वामी होनेसे किसी की व्यक्तिको उद्यपदाएँ स्वतंतक पहीं कर सकती। को गुजोंसे चरिपूर्व नेवस्की सुन्दर वर्णवाले चयरणमधिको धारम करता है, उसके समीपर्ने उपन्थित होकर दोष संसर्गसमित उपहच कोई कह देनेये अपनेको सथन नहीं कर नहीं है।

जिल प्रकार तमञ्जल-परिकालके अनुसार परिका मृत्य निभारित होता है। उसी इकार महागुमसम्बद्ध पदारण मनिके कुरमध्ये निर्धारण इंड्रंट्स परिमाणका आवश्यम करके काम कहिने।

भी गणि या रहा उत्तम वर्ण हुई होड़ अमितवॉसे सन्दर्भ रक्ते हैं. बन्दीको प्रसक्त काल काला है। बाँद उनमें तरिक भी दोक्के कारन धट्टता का बातों है तो उनका नृत्य कर सत्त 🐧 (अध्यय ५०)

# भरकतमणिका लक्षण तका उसकी परीक्षा-विधि

शुक्रजीने कहा जगराय वामृकि इस जसरपति बलामुरके विसकी लेकर उल्पन बेंगरी भागी आकासमार्गको दी चलाने जिल्ला करते हुए देवलीकको जा रहे ने , उस समय में अपने ही जिस्सर अवस्थित मंत्रिकी प्रश्वके इंटोजनान होनेके कारन आकारक में समुद्रपर को हुए एक अद्वितीय रक्तसंतुके समाय सुतोशिय हो रहे थे। उसी क्षत्रम अपने पंक-निकासे मुधियो एवं आकासको अस्तीकर करते हुए पश्चित्व गरुडने सर्पदेव बास्त्रिक ह्यार करनेका प्रथम किया।

क्वपीत क्युंकिने सहसा दल स्वनीजरूप विस्को मधर सस्वाद क्लले परिपूर्व सरिता एवं वसोंसे सलोधित वक्त पूर्णोको तक करिनकाओंको सन्द्र गन्धरे सुवाधित तुरुक्तदेशको एक केन माजिक्योरे परिपूर्ण कांतको उपायकार्थे स्रोड दिया यह पित इस पर्वतसे निकलनेवाले जल

इक्तके समान ही का अतः उसीकी बलधारके साव बहुत हुआ वह जिस चनवती महालक्ष्मीके समीपमें निवत इनके बेड क्या अर्थात् सन्त्रको प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमिके सबीप नरकतवणियोंका खाजान वर गया।

क्रियन बासुकिने जिस समय इस विस्ता वरित्या किया था, उसी समय गर्याचे गिरते हुए उस विजया क्क अंत बहुब (चार)-कर लिका। किमसे वे मुस्कित हो नवे और सहस्र उन्होंने अपने दोनों नामाजिदीसे उस विकासे बाहर कर दिया। उस स्थानपर प्राप्त होनेवाली मरकत- विवर्ध कोमल कुकपक्षोके करह, सिरीवपुष्प, बाबोतके पुहारदेश, इतित तुमक्षेत्र, शैवाल, कस्हारपुत्र, (बेहकन्स नयी निकली हुई खान, सर्पश्रीशणी नयुरी तम्ब इरितपत्रकी कान्तिसे सहोभित होका लोगोंको कल्यक देनेवाली होती हैं

महौपर नागभक्षी गरुजके द्वारा चान किया गया जो दैल्याधिपति बलास्यका पित्र गिरा का का स्कान मरकत-परिवर्षेका आकर अर्चात् क्रजान क्य गया। वह देश सामान्य जनांके लिये दुलंभ और गुजबुक्त हो गया। इस करकतमधियोंके देशमें जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सम निष- व्याधियोंको सान्त करनेवाला कहा गया है। सभी मन्त्रों एवं औषधियोंसे जिस जुनके महाविषके उपचारमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है कर प्रभावको नहीं ज उत्का मस्तुऑसे सान्य किया जा सकता है

बड़ी को वरबतमधियों उपला होती है, में अन्यान देलीकी मनियासे उत्तम कड़ी नवी हैं। यो यांच आवन्त इरितवर्णकली, कोमल कान्तिवाली, खटिल, मध्यभागर्थे स्वर्ण पूर्णसे परिपूर्ण सी दिखावी देती है, को अपने स्वानविक्षेत्रके गुणीसे समन्वित, समान कान्तिवाली, उत्तम तक भवंकी किरणोंके स्पर्शसे अपने प्रशास द्वारा सभी रवानोंको आलोकित करती है हरितभक्तको झोडकर जिसके मध्यभागमें एक समुख्यल कान्ति विद्यापन एकी है और जो अपनी नवनवोदित हभागतिसे नवीन निकले इए इरित तुलको कानिको तिरम्बत करती है तक जो देखनेश्वतं ही लोगोंके बनको अत्यधिक आहारित करनेमें समर्थ होती है, वह मरकतमनि बहुत गुणकती अनी आती है। ऐसा रहनियाः विकारद विद्वार्थनीका विचार 🟗 .

वर्णको अवधिक ज्ञापकलके कारच विस महकत मनिके अन्तर्भागको निर्मल स्थापन किएमें परिधानके रूपमें चरिलधित होती है जिसकी उज्जल कान्ति वर्णाभूत, रिनम्भ, विसद्ध, कोमल, मगुरकप्तको आधाके समान शोभाको प्राप्त कातो है तथा अपने वर्णको उच्चल कान्तिकी सा-अक्षरे एकाकार होकर सुत्तोधित रहती है। ऐसी मरकतमान भी उसी गुजसम्पन मनिकी संज्ञाको ज्ञान करती है. जिसका उल्लेख पहले किया जा पुका है।

को मरकतपणि चित्र वर्णवाली, कठोर, मसिन, कक् कड़े प्राचरके समाप एवं खुरदुरी तथा शिलाजीतके समाप

दम्भ होती है, ऐसी मरकतर्माण गुणरहित होती है। जो मास्करमानि सन्धि प्रदेशमें सुन्य हो तम इससे अन्य रबका प्राट्भांद होता हो तो कल्याच कहनेवाले व्यक्तिके लिये वह रह भारण करने जयबा खरीदनेकोग्द नहीं होता है मस्लातको (शैलविशेष) और पत्रिका (शैलविशेष)-वर्ष असमा इन दोनों बजीका एक ही अधिमें संयोग हो तो उसे भी मरकतमीनक विज्ञतीय संक्षण हो सम्बन्ध व्यक्ति । बीम-बस्तके द्वारा मार्जन करनेपर पत्रिका लक्षणकाली म्यक्तम्भि अपनी कानिका परित्यक का देती है। जिस इक्षर भाषिमें लच्छा होती है। उसी प्रकेश उसकी लच्छाके हुस ही उसमें अवस्थित विज्ञातीय भाषताको पहचाय जा बकत है। अनेक प्रकारके रूप या गुण सबस वर्णके द्वारा नरकत मनिका अनुगयन करनेवाली मनिको भएलातकीकी सम्ब-ध्यतिसे विपरीत वर्णको जन्म हो जाती है। यो हरि नोती विकासीय होने हैं। बदि वे किसी स्वीवकि विशेषके लेख पदार्थसे एकित है तो उनके बनौकी बचा उन्होंगानिनी होती है

ज्ञानके कारण किनी योजवीमें कर्णगामिनी प्रश्न दीख सकतो है, बिंतु विर्वेद्ध दृष्टिसे उनका अवसीकन करनेसे उनकी यह सभा शीम ही यह हो जाती है।

रनान, आयमन, जन तक रक्षाननकर्य क्रियानिधियें, मी-सुवर्णका दान देते हुए और अन्यान प्रकारकी स्तयन्त्र करते समय, देव, पितु, अतिथि तथा गुरुवरी पूजाके समय, विवसे उत्पन्न विविध दोवोंसे पीडित होनेपर, संक्रममें विकास करते हुए दोनोंसे हीन और गुनोंसे पुक. सोनेके सूत्रमें पिरोने इस परकतको सिद्धानीके द्वारा करण किया जन जहिने।

सामान्यतः पद्मरागर्माणका तीलके अनुमार को क्ल्ब होता है उस मृत्यको अपेक्षा कर्षगुणसम्बद्ध मरकतमधिका मुल्य अभिक होता है। जिस प्रकार दोन रहनेका क्यालग-मिनवीका मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोवसम्मक होनेपर परकतमणियोंके मृत्यमें आयधिक ज्यूत्र स जाती है। (अध्याम ५६)

# इन्हर्गीलयणिका लक्षण तथा उमकी परीक्षा विधि

**क्ष्मक्रेने प्**ष. कड़ा—डिन स्वप्नक निवल रेजको रमनियाँ अपने कामानवके अग्रुधनके नवीर जनाने कृत्य क्या प्रकारक करने कर की भी, कार्यन उप क्यापुरके विकरित कमानदश संधीनत्त्र दोनें है। मानर निरं पर्व अनुहर्त का ककारपुरि रहते जनन चनकोचली नेपीकी प्रभावनीये क्लॉलिंग प्रोक्त एक विकास क्षेत्रमें वेलके हुई है। बार्विय विकास केराकी मुख्य पुर्वित क्योंको सोधाको केरवाने प्रतिकार तर्गा क्षानेकाली इन्हर्कताव्यक्तिकोच्ये क्या जूनि है। इन वास्त्रकारिक रायरिका पर्वत्वार को कांग्यिकपूरि है, उसमें कर्पन द्रोनेकाले वे नाकवानीयाँ मेन्यानान्यक प्राप्त एवं इत्तर क्लाके इस धार की क्लेक्ट के और बीत वर्गीको अपनाते प्राप्त है। बहुने प्राप्तके प्राप्त है, क्यूनियुक्त एतिया कान-संस्थान जनस रिक्तुरी वर्गन्ते पुत्र है क्या करून रिक्ट वर्णने प्रमान (मेलवर्ग) और स्वीन कथन प्रश्नी प्रमान arvent \$1

हर बांगलोर्ने बोर्न साम्बा सामुर्गाच्य सामन समान, दोर्ग करावे अवन्य कोई मीनोधनक सम्बन, कोई कन-सुरक्रक समान और बोर्ट और महेनाव क्षेत्रिका स्थित क्रमानी प्राप्ति क्रमानिक रहती है। इस सब्दे क्रीरवीरी क्य क्याची ही निर्माण एक इभागीको अञ्चल विकास राजी है। इस स्थानके सामनी प्राप्त होनेवाओं मुच्चित्रे इत्तरीनातीय काले स्थ अन्योत्त्व गुण्यानी rit feir

रेजन मनिवर्षि निर्देश कावर किया और का का वारत रही भागि एक गोरम्पानमा जनकारित समा नेपाकारको काचा रहती है। ये वर्णरोपने दुग्ति पत्नी जाती हैं। किंत् महर्गित में हो इन्हर्गनार्थनमें अन्तरिक हत्ता होते हैं किन्न्यी प्रशंक रक्षतानको मुनिजन्मोंके हुन को कर्ना है। करण करनेकेल चंकरनमध्ये के गुल टिक्क देवे

है। बहुन इन्हर्गतन्त्रिको करन करके उत्तरी ३४ तथी

गुलीको जन्म कर संकल है। जिस प्रकार स्टाराम्बनियोकी तीन करियों है, उसी प्रयास कावान क्रमा इन्हर्स-स्थानियों है थे मेर जारेचे रेड़ी ज नकरी है। जिल इक्सेंके हरा पद्माननीनक सीक्षण किया करा है, उसी उपापीने इन्द्रनीलविषया भी परीक्षण होता है।

क्यानकीच्यो उपयोगयोग्य सम्बन्ध रिवर्ष जिन्ती अनिर्वेद काम इसका महिलान अमेरिक है। उसकी अनेक र्गाच्या अस्तिक प्रतिकार इन्द्रनेत्रकारिके साथ होता व्यक्ति। इस भी परिश्वन अभव नुष्येकी अधिनृद्धिके तिले कियों भी प्रकारको चरिको आर्थिनो कारका संगय को करण करीने अञ्चलका थे और नोई ऐसा करत है हो जीनको सम्बद्ध सामन्द्र परिवारको संस्थ प्रस्तानी उल्लेक काम क्रमा रोमोंके प्रदर्भन का बाँग रेसा कृत्य कार्यकाने कहां एवं कार्यक्का (कार्यक्रमान) योगीके निर्दे अभिन्याचारी होती है।

बांच प्राप्तः बाचीर, मनदेख एवं वेट्रवं अर्थः न्यान्त्रं इन्द्रकेनवर्गको सहस्र इतिका थी सर्वकारकोचे स्तुष्क विकास हो जन्मे कर्त है। अन्तर हर उस वर्ष व्यक्तिक पूर्व एवं कादिल क्लेक्ट अन्तर क्लेक्ट लेक्ट कार्डिये । विका प्रकार कोई इन्द्रवीराज्यीन राज्यानीको कारण बार होती है। जाने प्रचल साम्यानीकारे कालोर राज प्रचल मानद होनी जीनवीको भी तक करनी कवीने जिल इन्द्रकेनकोनके रूप इक्ट्रको इन्ह्र अस्तर्गाण होते नामें है। इस इन्हर्गनानिको पूर्णक अन्यस दुर्गन एवं अरबोधक पुरस्काती सहर गया है।

चीन्य अधिव प्रीमाणको हुन्हें रखनेन भी दिनकी सन्दर्भनी क्रांतिनों यह इस सार्थ मेन्सर्थक ही जुल्ह है। इसीको स्वाचीनावीय बहुने है।

जिल करन बालरिये को नाई बेलके हुन साराज्यकरी पद्मान्त्रकाम् पूर्ण निर्माति विकास साम है। इसी प्रकार क्वर्ग चरित्रम (अस्त्रे रही) को हीनले कानुस्त्रांनी ्यानेनविका कृत निर्धात होत है। (अधार ४२)

# बैद्रपंगणिकी परीक्षा-विधि

सुनवीरे कहा—हे द्वित्रवेद्धाः तथा में इक्षणे ह्या बार्क हो एक स्वतंत्रीहर कही हो केर्य, कुनवार, क्रकेतन तथा जीवकश्रविकारी परीक्ष-विभिन्नी पृथक-१नक पराव है

करणनवाली कुछ अन्तर समुद्रकी कान्त्रीतके मुन्दीर महानादके समान विकि-पन्न भागानाके महर्थ विकास अधिकारे, आवार बीन्दर्ग-सम्बद्ध बेट्रोचीयवेचा चेन जन्म इस व

इत्तं रिक्टरेक्टरे विदूर करक कांग्रंड समिवट विका कारपुरित्व भीत्रको जिले हुए क्षेत्रचे उस वैदुर्वजीयका अवचार होनेसे एक स्वयन्त्री क्राचीर हुई।

करनावे पर्य अन्य को स्कार वाल्यकार हता होनी सोकीका वेदका आध्यमनकार है। इस रक्षकार्थे देश्याच्ये कालास्क अनुकाल कालेकार्थे. क्लंबरनोर के नेपॉक्ट जानकार्य नहीं ही कुका निर्मय पुरतास्त्री मन्त्रियों इत्यान होतो हैं, निमाने प्राथके स्कृतिपृत्तीका सम्बं निकासन सहस्र है।

चुनियोक्त पर्यक्रमानियोधे को बनी हैं, उन अभी क्रांचित्रे सोभावा अनुस्तन बेट्चेनीन कार्य है। उन मुक्तिकोर्वे को अपि अनुस्थानकोर सहस्र अन्यत्र संस्थानके समान क्यांबारों होती है, जाको के पान पान है। निर बोक्जेंक वर्ग परच प्रत्य क्लेक सहय होता है, उन **बेट्रॉनॉन्बॉको जीनालकोन्डलॉनै प्रथम गर्दी कहा है।** 

गुल्लुक बेर्वनिष असे स्वानेको सब जीवनको सन्तर बालों है और रोपपुत्र और अन्ते स्वर्कनी होनोंने पंत्र कर देवी है। असून इन्कर्नक परीक्ष करनी चाहिने।

रस्टिक-वे यह विकास समित्र है, से बेट्रिक समार ही जाना फैरवर्स है। सिंह लेखन्सी जानमंत्रे दौरा होनेके कारण क्षींच, मुख्यानायको होन होनेके कारण विश्वकर, कानियुक्त होनेने निरिक्षीय एवं अपने समुक्तान यानीह कारण राजीरकारीको इस मीको केर होता है। महागुक्तमञ्ज्ञ इन्त्रेनीराजीभक सुमर्ग (अगर्व एते कार) चीनानके अनुसार को नृत्य निर्वारित किया गया है जहाँ मूल हो पर चरन्छ वेद्वंत्रनिक कहा गत है।

एक विकास परियों से क्रमी वर्ग समूर होने हैं। के को चीनवेन को को है। दिन के उनमें मानू के का एस है। विद्वार पूर्वको स्थिति कि वे निर्मेष केरण सम्बन्ध विकार करें. जेवा राज्य और प्रशास प्राप्त नकारिय और विकास अधिकोधि विद्वाल केंद्र वर्णकरित है।

चीन्त्रोक्टों कुरता क अकुम्लाकोंके प्रत प्रकृष प्रतिक कुर्व अनुविध प्रकारिक कारण की विभिन्न प्रकारकी बोक्सोर्वे करून हुए गुल-धेर्क अनुसर रूपे कुरूने मुक्तांक्यम हो पान है।

मन्त्रिक सर्वत् परिनेत्रके प्रय पर्व प्रकार होरिक चरिनों और रोजनिव होनी है से उनक समान क्रमाने अनेक क्रमान स्टेंबर कुल होता है। सहस्रे हिल्ली सोबोक्ट रिक्ट अस्त्राचे प्राप्त हो प्रतिकेख के कुल होना है, पुरिनोध्त सर्वत चरित्रोंक को पूर्व की

कर्त सोला क्लेक एक 'सूचर्च' (भार) करना है<sup>1</sup>) उसका करनों देशना बंदानन प्राप्त करता है। यह पर्यक्र एक 'राज्य और कुम्माराम एक पास और एक प्रतिक्र क्षात अन्य "भरम" क्यान्यत है। इस प्रमान मार्थि मृत्य मेट्रेश्वर्यके अमितिक निरिक्षीय, निर्मुक्तर, कवि कथा। निर्माणे निर्मे यह मध्यिकि करी गरी है। (अध्यान ७६)

# प्यारागमणिकी परीक्षा विधि

कुरुओंने पुर: प्राप्त-देवतम् प्राप्तपुरके करोरको । पत्र 'श्राप्ता' है। यह यह स्वेतन्त्र और पीवन्तर्वर्धे आपने काम दिवारण कांग्रस निर्दे थे, विको कानुस्तरका पुत्र है से उत्तरो 'स्विक्यक' कान्द्रे कान्य करिये पुन्नकार्यकारेका क्षत्र्यम हमा। यो कारण पूर्ववेत एवं 💎 यो कारण पूर्व स्वेतित एवं कारण पीरवर्वने संपूर्व

करदूरवर्गकी सुन्दर आनामें कर्नांचन रहता है. उत्तका होता है, उसे 'कावायकर्गान' कहते हैं। जिस करवाका वर्ग

पूर्वज्ञानो गीरम और मुख्यमर्वकानिक क्षेत्र हिन्द्रभ होता .... श्रीन्यक्रमनेश्वरतेनि वैदुर्ववधिक समान ही पुण्यसमिका है, यह सोमाराम गुणपुष्क मानि है। मी प्रमार शरणता मूल्य स्थानार किया है। इसकी धारण करतेने वहीं फरा लोहित बर्गका होता है, उसीको 'क्यरल' कहा जल्द है। जल्द होते हैं जो बैट्वेमॉनके भारतने होते हैं। जरिनोंके को पूर्व मेलक्ष्मेकी सुन्दर अवसाने सल्यम रहता है, उसे । इस चारण किये अनेपर वह तीन उन्हें 'पूर उदान करते 'इद्रनीलवृषि' कहते हैं।

🕯 (अस्माम ७४,

#### कर्केत्रपणिकी परीक्षा विधि

सुलबीने बहुर--- स्वनदेवने रक्षणेयलम् उप देखराय बारामांके पर्वोको प्रशासक्ष्मेक सेवार कारण बारामार्थे विके दिया अधूका विकीने का नकीने प्रतिनीत करिया कारत कुम्पान मीमात कान कुआ। उसका वर्ग एक, कह कृतं जन्मसङ्ख्या, स्थाः, भीतः, अभिनातः, प्रत्योतनाः, प्रत्योतनाः, प्रत्योतनाः, मीता राजा केर होता है। यह मानि आदि दोनोंक करण बह कठोर एवं विभिन्न वर्णीयें भी जन्त होती है।

को कर्केतनमध्ये निगम, स्थाप, क्षारान, अनुगत्रिक, चैद, गुरूष वर्गते संपुत्र एवं विचित्र आधारे स्थाप तथ बोलाए, कुम और मार्गाच आदि, होचीके रहित होती हैं, उन्हें विराद के परंग पवित्र गांव जाता है

स्वर्ण-एको बन्दुटिएका जब वन बनियोको अनियर्ने सोच्य किया जला है से में अर्थापक देवेजबन हो इतनी हैं। ऐसी विज्ञाह कर्वजनगणि रोगका कल करनेवलने करिन्दे रोजींको पर कालेकानी कुलकी वृद्धि कालेकानी तक सुख प्रधान करनेकाली होती है

को जन्म अपने जरीरको असंदात करनेक रिज्ने इस क्रमाओं सहता से गुजीवाली क्रमें का नामक अधिको बारण करते हैं, में चृत्रिक प्रकृत अनने मीर्फ़ने तक अनेक करा, क्रमानिक प्राप्ता होते हैं और नित्य अंजन्त चीतिये प्राप्ता ल्यां प्रसल रहते 🗗।

श्रम दृष्टि कर्केडनमधिको काम कर्नमारो विकृत् म्बद्धाः, बीली कर्ववासली, मलिन सुविचाले, स्नेडएरिय कर्त्वाच्य राज्य विरूपमान् हो असे हैं। वे हेब, दीपित, कुल, पुष्टि आदिने निकीत होका दुवित कर्केतनके सदस तरीरको चान करते हैं। (अध्यन ७६)

And Statement

### भीव्यकमध्यकी परीक्षा-विधि

सुराजीने क्न: कड़ा-जर देनसङ् क्लामुरका नीर्व विकासन करेंगके उन्हों अन्तर्ने मिन सा। जन: बढ़ देश इत्तर चीकादमनिर्वेदः एकका का नव। वर्षीरे अन होतेवाली भीनकमांचर्य सङ्घ एवं एवके समान समुख्यात्, मञ्जानकार्यन मुर्वेशी प्रचार समान क्षेत्रकारी संस बक्के कवर तक्य होती है।

को प्रमुख अपने कम्प्रादिक अञ्चारि अपनेतृत्रमें गुँकी हुई मिलुद्ध भीभवनांभको करण करता है, यह तदा जुक-मन्द्रि प्रदान कानेकानी सम्बदाओंको प्राप्त करता है। वर्गोर्ने की होती चर्चिको सुर्वाधित बगुन्तको देखका समीप अपने हुए होनी, भेडिना, सरभ, हानी सिंह और न्यासारि दिसक कर अभी सकारा भाग नहीं है। इस मॉनको भारत करनेसे किसी की प्रकारका तक नहीं रह जाना है होत बीचकर्वांको ज्याबेका उच्चान नहीं कर करे हैं

क्रीम्बकारियरे संबुद्ध औगुठीको काच करके जो काकि अपने किरोका प्रचंत्र काल है, उनके फिलोको बहुत बजीत्वको सिथे संतुच्यि प्रत्य हो सही है। इस रक्षेत्र प्रभारते सर्वे आसु (प्राः), विष्यु आदि अन्तव जीवीके विश्व संपर्ध करना हो बाते हैं। करना अर्थन, सह और भोर्डिक भनेकर भन भी पर को जते है।

रीयाल एवं नेपानी आधाने मुख्य कठोर चीन प्रधाननंत्री, जीतन हाति और विकास वर्णनानी धीव्यक्रमणिका बिह्न कविको इस्से ही चॉरक्क कर देव कहिये। परिवासीको देश-बालके परिजानके जनुनक इन व्यक्तिके बुल्यांका निर्धारण करना चाहिने क्योंकि दूर देशमें उत्पन्न हुई मोनवेंका मूल्य माध्य तथा निकट देतने उत्पन्न हुई मनियासिक मूल्य उत्तरकी अनेका क्या क्या होता है। (अध्यान ५६)

# युलकर्मणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सुराजीने कहा —व्यवदेवने दानक्षमज बलासुरके नखसे । लेकर भूजापर्वना गतिमान् रत्नमयी प्रकाशकी विधिवत् पूजा करके उसकी ब्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तरदेशके अन्य प्रसिद्ध स्थानॉर्मे स्थापित किया या। अतएव दालार्थ, वागदर, मेकल. कलिङ्ग आदि देशोंमें उस प्रकासकरी बीजसे उत्पन पुरुकपणियाँ युक्तफल्, अञ्चन, श्रीद (मध्) और कमलनालके समान तथा गन्यवं एवं अस्तिदेशमें उत्पन्न हुई मणियाँ केलेके समान कान्तिवाली होती है। इन सभी फ्लकमणियोंको प्रशस्त माना गया है।

कुछ पुलकमणियोंकी भीरामा संख, पण, भ्रमर तथा। पाँच सी मुद्रा कहा एवा है। (अभ्याय ७७)

सुर्वक समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियोंको सुत्रोमें गुँधकर धारण करनेसे सब प्रकारका कल्यान होता है क्येंकि के पुलकमनियाँ माजुलिक एवं पन पान्यदि ऐश्वर्यकी अभिवृद्धि करनेवाली होती हैं

कीआ, मोडा, गथा, सिखर, भेड़िया तथा भर्यकर रूप वारण करनेवाले और मांस-कविरादिसे संसिप्त मुख्याले गुर्धोके समान कर्णकली जो मुस्तकमनियाँ होती है, वे मृत्युद्धपक होती हैं। विद्वान् व्यक्तिको उनका परित्यन कर देना चाहिये। ब्रेष्ठ एक पल प्रमाणकाली पुलकमणिका मूल्य

# रुधिराक्ष रत्न-परीक्षा

सुतजीने कहा-अन्निदेवने दानवराजके अभीट्ररूपको ग्रहणकर कुछ अंश नर्मदा नदीके प्रान्तभागमें तथा कुछ अंत उस देलके निम्न भू-भागों में फेक दिया या अतः उन स्थानीयर इन्द्रगोप (बीरबहुटी कीट) तथा जुक पक्षीके मुखकी भौति वर्णवाली एवं प्रकट पीलु फलके समान वर्णवाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भी वहाँपर नाना प्रकारको मणियाँ प्राप्त होठी हैं, हनका

अक्कार एक समान होता है।

जो मणि मध्यभागमें चन्द्रके सदृत्र पाण्डुर तथा अल्पन विशुद्ध वर्णवाली होती है, तुलनामें वह इन्द्रनीलमणिके समान होती है। इसे ऐक्य, धन-धनन एवं भृत्यादिकी अभिवृद्धि करनेवाली माना गया है इस मणिका पाक क्रियासे सोधन होनेपर देववजुकै सम्बन वर्ण होता है (अध्याय ७८)

THE PARTY NAMED IN

# स्फटिक-एरीक्षा

मेदाभाको लेकर कवेरी, विन्ध, भवन, चीन तवा नेपाल देखके । स्त्रोंमें इस मणिके समान अन्य कोई नहीं है, जो पाए-मुजल एवं संख्के सदस करत होतो है, किंदु कुछ पनियाँ आकलन किया जा सकता है (अध्याद ७९)

सुराजीने कहा—हलभारी बलागमा उस दैक्याजके उठ वर्णक अतिरिक्त अन्य क्योंको भी घरण करती है। भूभागों में प्रकार्तिक विशेष था। बात: उन स्थानोंपर आवासके । विनास करनेमें उसके बरावर श्रमता रखती हो। हिस्पकार्क समान निर्मल हैल-स्पर्यटक नामक मणि उरका हुई। यह मणि हारा संस्थारित होनेपर ही स्फटिकके मूल्यका कुछ

# विद्वममणिकी परीक्षा

सुतजीने पुनः कहा है शीनकः शेवनामी उस बलासुरके अन्त-भागको ग्रहणकर केरल आदि देशीने छोडा था, अतएव उन स्थानीयर महागुणसम्पन विद्वयर्गीयवीका जन्म हुआ:। उन विद्रमपणियोंमें जो खरगोहके रक्तके सम्प्रन लोहित होती है अथवा गुजाफल या अपापुष्पकी आधाको

धारण करती हैं, उन्हें केंद्र मान्य गया है। नील देश, देवक तथा रोपक नामक स्वान इन मांपियोंकी जन्मपूर्वि है। उनमें उत्पन हुई विद्वपपणि अस्पन्त साल वर्णकी होती 🕯 अन्य स्थानोंसे प्राप्त होनेवाली मणियाँ प्रहस्त नहीं स्वन्धे गयी है। हिल्पकलके विशेष योग-कौसलपर ही इनके मूल्यका निर्धारण होता है

बर्गको होती है वह निश्चित्र ही इस संन्यारों प्रमुखको हर करनेवालो होती है (अध्याप ८+)

मी विद्वारमाने कुन्दर, कोचरा, विकास क्रम रक्षर-नक्षर । यद-काम-सम्बद्ध समीन्त्राची तथा क्रमके विकारिक द्:स्वीकी

# गङ्का आदि विविध तीर्थोंकी यहिमा

इतनीये कहा—हे शीयक। अब मैं समस्त तीपीका बर्गन करिया। फिल्मे भी तीर्थ हैं उनमें महा उत्तरोतन तीर्थ है। कारी नद्वा प्रमंत्र कुलन है। चिन् हरिहार, बनान क्षं नहास्तराके संगय—इन बीन स्थानोंने वह दुर्शन हैं।

क्रमा परम केंद्र तीर्थ है, को नरनेवालेकी मुख्ति और भीक रोनों प्रशास करका है। इस नहातीओं स्थान करके को अपने विद्याचे किये विष्युक्तन करते हैं से अपने क्षमा क्योंका नियक्तर समी जगेप्टोंकी सिद्धि आप करते हैं।

कराजली परमार्थन है। इस तीनीने चलवानु विश्वास और फेस्स करेंच निवास करते हैं। कुरुबंध भी कहर नहा रीयं है। इस तीयंगें क्यारि अर्थने का पीन और भोव क्षेत्रिको प्राप्ति करानेकाला है। प्राप्ति हैकान सेवी है, क्योंकर भारता सेनावय विशेषका रहते हैं। हरका आरम्प सुपर नगरे है। यह मुखि-भूकि दोनीको प्रदान करनेवारी है। पूर्व दिवार्ग अधीनक सरवार्ग पुनवदायिक बीचे है। इसी क्रमर सन्तरपरस्था परवरीयें है

केरारतीर्थं जनका प्राचीका विश्वतक है। सन्तरकान इसन क्षेत्रं है। बद्दीकाश्चन भगवान गरकाननका गहातीर्व है, को भूकाराक्य है।

केन्द्रीय, कम्बन्ती (इस्ट्रिश) निकारमा, युकार, बचेच्य, विकार, केन्द्री, वैक्यन, एवंगियंकर, काडीपूर्व, पुंचनात्, ब्रोडील, केनुबन्ध-यनेका, कार्तिकेच, कुन्तुन, चारतीर्थं, अन्यवस्थाः, न्यायकोशस्यो नियमभूति उस्तरितीः बीधर हरिया निकास्थल कृष्णव, कृष्णका, कालसर्वे, कार, कालेबी, केलेरी, क्याधान, निवास, एकाइ, स्थीत, देवचीटच, श्रम मनुधार्थ, महागर सोम तथ क्यापुरस्य कार्यक कार्योको सहस्रोतं कहा १४३ है।

इन होचींपे कदा बुर्ग, दिल, नवनति, स्वातनार्थ एवं मनवान हो। निवास करते हैं। वहाँ और अन्यान परिच क्यानीर्थ किया क्या स्थल, दाल, कर, कर, पुरस, साह क्या विश्वदास्त्रीद् अध्यय होता है। इसी उत्पार सालपान सम चतुकारीयं भी काम चरित्र तीयं हैं, जो महर्गिको तम कुछ करन करते हैं।

कोकरमुख, कराइ, भागडीर और स्वरूप प्राप्त तीर्च पहलीकोड करने विकास है। सोहयन्त पानक नीनेने यहानिष्यु क्ष्या करहारतीर्थमें मधुसूरण निवास करते हैं

शासका जाल तीर्थ है। इस स्थानी कानाकारेथी सद्य विराधनात् रहती हैं। पुरह्मभंगनीयेमें भगवान् कार्तिकेय प्रतिक्रित रहते हैं। विरयः श्रीपुरूपोत्तन, महेन्द्रकर्पत, कामेरी, मोदावरी, वर्षाच्यी, करहा, विकास और नर्गदार्थेय करक बहारोर्व सकत वर्षेक विकास है। गोकर्ग, महिन्स्त्री, करितंकर एवं हेड सुकालीचेको बहातीचं क्रांच क्या है। करिया स्थान करनेने नीवाची इसीन होती है। इस तीर्नर्ने परवाद साईआरी हरि फिलन करते हैं। भागीको जब कुछ रेनेवाले निरम रूप स्थानंधनीयों भी उत्तम सेमें है

পশ্চিত্রার্থ কৃতিয়েকর আন কাতিবার্থাকা কল কলে करनेक्टर है। सरीत्व, गोवर्थन, कृष्ण, बेली, श्रीनाची, क्याको, इरामते, बिंदुना एवं विम्युच्योदक महापुरवादका कारतीय है।

क्कान्यम और इन्द्रिक्तिका महान् सेर्व है एन क्या भावतृद्धि केंद्र तीर्व है। हारकची करोबर और जानकची कराई, इस देखीर कर पराका तथा करनेके दिल्पे पेत्रे पुरस्त होती हो पहल हका बस्त है, वह सारगरिको সৰ কৰে টাং

का क्षेत्र है। का तीने को है— को लोग इस इकारके नेद अनको रक्ती हैं। इन्हों लोगोंके निन्दे तीर्थ ननन और इसके उच्च परस्का निवार किया पता है, जिनु को 'सर्वय प्रदालय है' ऐका सर्वाकर करते हैं, उनके निन्ने कीई भी रचन अतीर्थ नहीं है। इन सभीने स्वान, यान कदा, विज्याचन आदि कर्न करनेसे अक्रम कल ऋप होता है। समन्त पर्वत, सभस्त नदिवाँ एवं देवख, ऋषि-मृति इका संतों आदिसे सेवित स्वान तीर्व ही है-

हर्द तीचींकर नेति से एक शेवदर्शियः। मेचां विक्रीको क्षेत्रीयसम् सम्बद्धाः व व्यक्त कर्न बहोति के मेरि गारीचे त्या किवार। इतेषु स्थानकाराणि आर्थ्य विश्ववसम्बद्धान्त् ॥ सर्थ नवः सर्वहात्यः तीर्व वेकाहिलेपितन्। (4t) Per 70)

बीरंगयसम्बद्धाः भागान् इतिकः महान् तीर्यं है । खप्ती एक केंद्र बहानदी है। सफानोदाबरी एवं कोचानिते भी बहातीओ हैं। कोनांगरितांचीरें महालक्ष्मी नहींके क्षत्रमें स्वयं विकासका एको है। सहार्थकार भगवान देवदेवेचा एकजीर तथा महादेशी सुरेक्ये निवास करती है।

गङ्गाहर, कुलावर्ग, विश्वासम्बद्ध, ग्रीलपिरी और कनताल -- इन महारोजींने को काकि शान करक है, को का संस्तरमें जन्म नहीं लेता

पहाड्यो पुरुषात्री विकास गीलपर्वते ॥ न्यास्य करकते क्षेत्रं स अनेत कुर्निते।

सुराजीने (जाने) कहा कि उपलंख पानित और अन्य को अवस्थित तीर्थ है। सभी स्वतादिक विस्ताओंको समझ कर्तपर सर्वय क्या कुछ प्रदान करनेवाले 🕸 -

इस इकार भगवान बीइरिके खेळीका चड़तन्त्र पुरुवर बहुतने दक्षत्रमानावे आदिके साथ महापूर्ण म्यासको उनका प्रयम कराया और पुरः डीवॉनन इवं अवन करा देनेवाले तक बहलोक हत्त्व करनेशले 'गक' नगब तीर्थका वर्णन किया। (अध्यक्ष ८१)

क्रमा करनेवाले मान कार-सक्रम उत्तन नथा-महाराजको संक्षेत्रमें कहैंगा, आप सूनें

पूर्वकालमें एव जनक पर्य बीर्यवान् एक अस्र हुआ इसने सभी प्राणिकांको संसाम करनेकाली कहान छहन नकाम को उसकी स्वस्थाने संतक देवनक उसके बांच्या इच्छाले भगवान् ब्रीहरियाँ सरकार्वं भने। ब्रीहरिने बनने कहा--अस्य लोगोंक्य कल्याच होग्ह, इसका बहादेह गिराचा कारण देवताओं ने 'बहुत कारण' इस प्रकार कहा एक समय शिवजीकी पूजाके लिये श्रीरसमुद्दने कमस सम्बद्ध गय जनका यह बसचानु असर विज्ञानको विजेतित होकर कीकट देशमें सबन करने रूप और उसी स्थितिने वह विष्णकी गदाके द्वारा करा एक।

भगवान् विष्णु मृक्ति देनेके तिथे 'नदाश्रर'के इन्तरें नमाने स्थित हैं। नमासुरके विज्ञाह देवने बद्धा, जनाईन, निय तथा प्रतितामह स्थित है, विष्णुने वहाँची क्यंदा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुरवक्षेत्रके कपने होत्ता । नहीं जो पश्चि, यह, कह, विश्वदान समझ समग्रीर करेगा, वह स्वर्ग तक ब्रह्मलोकने कारण, परकणकी नहीं

नया माहात्म्य तथा नयाक्षेत्रके तीर्थीमें आद्यादि करनेका फल

इन्ह्याओंने कहा—दे व्यक्तको में भूषि और मुखि होगा। विकायक सहाने गणतीर्वको हेड व्यक्तम वहाँ यह किया और खोंचक-कर्णों आवे हुए ब्रह्मणीको पुन्त की

ब्रहाने वहाँ रक्षणते अर्चाद असमे चरिपूर्ण एक विशास नदी, वाचे, बलासन आदि हवा विविध भएन, भोन्य, करा आदि और कामधेनुकी इति की। बदरन्वर बहुवने इन सब कावनोंके सम्बद्ध चीच कोसके परिकेशने केले हुए उस एक प्रीर्थका एक वक्त प्रदानीको कर दिया।

क्राइगोरे उस वर्मगढ़ने दिवे गने क्यादिक द्वानको लोभवत ही स्वीकार किया था। जब उसी करतवे वहकि कदानोंके लिये वह सार हो गया कि 'कुमारे हार अस्ति विका और यन होन पुरुषपर्वना अर्चन क्षेत्र वीव पीढ़ियोंतक स्कर्ण नहीं रहेना। हुमारे इस नवा परिशेषने प्रवाहित होनेवाली रसकती नदी कर इस्ते करकाँकि पर्वतकारके कर्पों हो अवस्थित रहेगी।

र्वतः बहुन्देके द्वर प्रार्थन करनेक प्रश्न बहुने अनुष्टक किया और कहा— नवार्ने किन कुम्बर्कारी शोगीका बाद होता, वे ब्रह्मलोकको प्राप्त करेंगे। यो वनुष्य वहाँ अन्तर अन्य समीका कुला करेंगे, उनके द्वारा में भी जननेको पुलित स्वीकार करूँगा।

भारता है।

(4115)

निवास—ये चाउँ मुक्कि साधन 🗫 '

प्रकार नवाबाद मेनुके मार्च तथा बासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिया क्युविधाः

है व्यासकी। सभी सबुद, नदी, वापी, कृष, तहाकदि जितने भी तीर्थ हैं, वे सब इस गयातीर्थमें स्वयमेव स्नान करनेके लिये आते हैं. इसमें संदेह नहीं है।

'गयामें ब्राह्म करनेसे बसहरूप, सराप्यन, स्वर्णको चौरी, गुरुपतीयपन और उक्त शंक्षर्य जनित सभी महापारक न8 हो जाते हैं"∽

> बहाइत्था सुराधाने स्तेषं मूर्वगनागयः। सर्व तलंग्यं सर्वं नवाशाद्धाद् विवस्पति॥

> > (23100)

जिनको संस्काररहित दक्तमें मृत्यु हो जती 🕏 अधना जो मनुष्यं पत्तु तक चौरद्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यू सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गया- ऋद- करके पुण्यसे बन्यन-मुख होकर स्वर्ग चले जते हैं।

'गयाठीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान कानेसे मनध्यको जी फल प्राप्त होता है, भी करोज वर्षोंने भी उसका वर्षन मेरेद्वारा नहीं किया जा सकता'।

अक्षाजीने पुनः ध्वासजीसे कहा—कीकट देशमें गपा पुण्यकाली 🛊 राजगृह, बन तथा विषयकारण पुरस पवित्र है एवं नदियोंमें भून-पूना अपक नदी केंद्र है

गवातीचंगें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तक उत्तरमें मुण्डपृष्ट नामक तीर्थ है, जिसका मान दाई कोश विस्तृत कहा गण है 'गयाचेत्रका परिमाच चौच कोल और गयातिरका परिम्मण एक कोश है। वहाँपर विश्वदान करनेसे वितरोंको सामत दुष्ति हो जाती है' --

> पञ्चकोरो गणकोत्रं क्रोहरमेकं गणकितः। सब विण्डप्रवानेन तुप्तिभेवति ज्ञाश्रती॥

> > (4111)

विष्णुपर्वतमे लेकर उत्तरमानसतकका भाग गथाका सिर मना गया है। वसीको फल्मुतीर्य भी कहा जाता है। यहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको परमगति प्राप्त होती है।

'श्रदाजान, गयाताद्ध, मोशालामें मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें ययागमनमाधके ही व्यक्ति मितृत्रकृतसे मृतः हो जाता है— नवाननमात्रेज विज्ञासन्यो

> गयाक्षेत्रमें भगवान् विक्यु पितृदेवताके रूपमें विश्राजमान रहते हैं। पुण्डरीकाम दन भगवान् कवार्यनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता 🕏 भवातीयंमें रचमार्ग तक रहक्द आदिमें कालेकर भववान केदारनायका दर्शन करनेसे मनस्य पितञ्चलसे विमुक्त हो

> महाँ पितामह ब्रह्माका दर्शन करके वह पापमुक्त और प्रपितामहरू। दर्शनकर अनामयलोकको प्राप्ति करता है। उसी प्रकार नदावर प्रविश्व प्रमान विकास प्रवापर्वक प्रणाम करनेसे उसका पुतर्कम नहीं होता।

> हे ब्रह्मण्डे! गयारीधंमें (मीन श्राप करके ओ) मौनादित्य और महारमा करकार्कका दर्शन करता है, यह मितृञ्जूणसे विमुक्त हो जाता है और बद्धाकी पूजा भएके बद्धालोककी प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायबीदेवीका दर्शनकर

> विधि विधानसे प्रात:कासीन संस्वा सम्पन्न करता है। उसे सभी वेदीका फल प्राप्त हो जाता 🕏। जो व्यक्ति मध्यक्रकालमें साविजीदेवीका दर्शन करता है. वह यज करनेका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सार्यकालमें सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका कल प्राप्त होता है।

> यहाँ पर्वतपर विद्यासमान भगवान् क्रियका दर्शन करके मनुष्य अपने पितृञ्जनसे विमुक्त हो जाता 🕏 धर्मारण्य और उस पवित्र वनके स्वामी धर्मस्वरूप देवका दर्शन करनेसे समस्त ऋष नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरोधा यहादेवका दर्शन करके कीन ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त नहीं हो सकता।

> प्राणी बेतुबन (गो-प्रचारतीर्थ) नामक महातीर्थमें धेनुका दर्सन करके अपने फिरारेंको ब्रह्मलोक ले व्यक्त है। प्रधास-तीर्वमें प्रभारोक्य किवका दर्शन-स्क्रथ करके यूच्य परमातीको प्राप्त होता है। कोटीशर और अश्वमेशका दर्शन कालेपर ऋषका विनास हो जाता है। स्वर्गद्वारेशका दर्शन करके

अनुमा भवकश्यनके विज्ञा हो जाता है।

इसी धर्मारकार्ने अवशिवत गरास्त्रेस्त्रीचे हका धरावान रानेकाका दर्शन करके अनुम्य स्वर्गको प्राप्त होना है। भगवान क्योधाकं दर्शनमें ब्रह्मसम्बद्धं पत्रके जिल्ला हो अर्थ है।

मुच्यपुरतीर्थने महायण्डीका दर्शन करके प्राची अवसे समान इच्छाओंको पूर्व कर लेख है। कम्पुलेबंके स्वाके करण, चण्डादेवी, मीरी, बहुत्सा, गोलब, गोली, जहारे बर् विक्रकर, नव्यदित्व, एक क्ष्मा व्यक्तिकोचेश्वर शनवानके दर्शनके व्यक्ति वितृष्यक्ति वृक्त हो जला है। कलादीवर्जे स्थान करके को मनुष्य चनवानु बदाबरका दर्शन करता है मंद्र फिलोंके ज्ञानने निमृक्त हो जाता है।

पुरुषकर्ण करवेवाले अवंशि तिले वक इसके वार्थर पर्याप्त मंत्रोप नहीं होता ? (अर्थ हम बीचीचे अन्दरिक्त देव दर्शन राज राजन करनेले मनुष्यके कुलावी, हास्तीत प्रकारक पीरियों सहस्रोकको अन्य हो उन्हों है

पूर्वभोग्न किलों की कीर्य, समुद्र और सरोबर है, वे मधी प्रतिदेश एक बार फाल्मीचे जाने 🖡 पृथिकीचे राज पुरुवस्थानी सीर्थ है। प्रवासे नामांसर हेश है और उन्हों औ मध्यपुरीयं बसम्ब मुख्यप्रण 🖫

> पुरित्यों कवि सीओरि के संयुक्त सर्वति का परमुखेर्च जीवनाचि प्राप्तेष्ट्रं दिने दिने व कृषिको म कर्ष कृष्य कार्य स कर्षातः। में) क्या फल्लुनेचं क्युक्तं च सुरस्य क्षेत्र

> > CCS 33-33.

वरीची, करका पद्म और फॉमसोर्च उसका क्यासर है। उसी सोपंके स्वीतकट सहस्रदालीय है। को लक्षा करनेत्रे मनुष्यको ब्रह्मलेख प्रदान करका है। बड़ीयर निवास कुमर्थे विकासमादि कृत्य काके मनुष्य अपने विकासि जायते निवृत्त हो जात है। अध्ययकों अञ्चलनं बच्चा करके नमुख्य अन्ते वितृत्रकोको इसलोक प्राप्त करात है।

इंज्योचेर्ने ज्यान करके बनुध्य क्षत्री करोते नक हो क्या है। कोटिमीर्थ, क्यालेल, बैकानी तथा ग्रीक्यकीयंत्रे चित्रोंके निर्म कह करनेमा मनुमा अपने वयकोश पुरुषपर्वक (इक्कीस पीर्व)-को ब्राह्मलेक से बाल है बहारोर्व, रामहोर्व, अन्तिर्वार्व कोमानेथं और रामहरहोर्वजे

बाद करनेकरण अपने चित्रतेंको स्वालोक प्राप्त करना है। इन्समाध्यानीयो बाह्य करनेवर पुरायंत्र कहाँ होता र्राधनवारस्तीयंत्रे कट करनेसे कट करनेकले अपने पितर्राको बहालोक च्युंच्यो है। स्वर्गहारहीओं ब्राह्म करनेले भी ब्राह्मकर्ताओंके नितृत्वन ब्रह्मलेकको उस्ते हैं। बीच्य-क्षेत्रको कृत्य किंद स्थानक हुआ थ, उस कृद स्थानक कड करनेचे भी क्यूचा विद्यालीको भवकारको कर उक्तर रेश है। एकेक्फोक्कें कह करनेते सहकतं अपने निवास्त्रमने चितुष्क हो जाते हैं।

भेदनसम्बर्गे बाह्यस्य किराने वर्षे हुई सेवा सुन कानेशाचा व्यक्ति वरि स्तान काके वहाँका अवस्थित भेन्मतिका दर्शन करता है से निश्चिम ही वह अपने पितृजनीको सहस्रोक खेंचक है

एं बतोर्थ, कारक्योर्थ, इक्तीर्थ, केन्क्रकोर्थ तथा बहुत्यहीके चीवत्र क्षेत्रेयर सद्ध करनेकाल सनुष्य क्षित्रोको क्राप्तोचा से जात है। पानकंगोर्थ, समित्रीदोर्थ, सरस्वादीकंगे स्थान-संस्था तथा तर्गम करके बाद-दिव्य-सम्बद्ध करनेले बादकार्थ एक माँ एक पुरुषकांचा विकासि वीद्रीकी स्थानोक है

संबद्धनमध्ये विवर्धेन्द्रे प्रति क्या सम्बद्धाः समुख्यको क्रानेति सनक तीर्थको विशेषक् कर करण स्वीरेपे। बहाँक विद्याली एवं देवीका तर्गम करके महत्व पूरः गर्ग-क्ष्मको संबद्धे नहीं बहुत है।

कार्यमञ्ज्ञातीयोते अर्थन करनेचे विकर्णको सावस्कृति होतो है। धर्मारण तक कानुकारीनोची बाह्र करनेते मनुष्य सर्वात्तेय प्राप्त करता है। सर्वकृत क्ष्य कृष्योत्तेने बद करनेच प्रची चित्रक्षमते नुख हो कक्ष है। वहीं कदारि कृत्य करके इस क्याबा कर करना काहके-अवनं देकतः कत् रोक्स्प्रसूत् प्राह्मितः।

क्याच्य काईओव्येक्ट्रव्यं विश्वतिः इतात

(49.101)

मधीर मेरे द्वारा किये का रहे बादानी कुरवेंके सार्वा क्षा के के अपन हो और लोकपत सबी हो। इस कानुवीर्ववें का काके की कियाँके क्या-मुक्तिक कार्य Rout.

रामतीर्थमें स्वान करके प्रभारतीर्घ और प्रेतरिक्ततीर्घमें ब्राद्ध करनेसे पितृगण निश्चित हो प्रेतभवसे पुरू हो जाते हैं. (ऐसा करके) वह आदक्तां अपने हक्कीस कुलीका तद्भार करता है। मुण्डपुतारि तोपॉर्ने भी बाद्धः किया सम्पन्न करके अपने पितारोंको बहालोक ले जाता है

गुमाक्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँपर सीर्थ नहीं 🕏 । पाँच कोसके क्षेत्रफलमें स्थित गयाकेवमें वहाँ-तहाँ भी विष्टदान करनेवास्य पनुष्य अस्त्य करनको प्राप्तकर अपने पितृगणींको सहालोक प्रदान करक 🖅

> बदावां न दि तत्वानं का तीर्वं न विद्यते। वक्कोले नवाकेने वन तम नु विवहतः । अञ्चयं कलपान्नीति ब्रह्मलोकं नयेत् पितृत्।

> > (23134-Ye

भगवान् जनार्दनके हाथमें अपने लिये पिण्डदल समिति करके यह भन्त पहना चाहिये-

> एव विवडी क्या इस्तरत्व इस्ते जन्मईन। क्लोकं नते नोइमक्-अभूवनिहरान्॥

हे जनार्दन। पणवान् विचन् मैने आपके हत्थमें वह रिष्य प्रदान किया है। अतः परलोकमें पहेंचनेपर मुझे मोक प्राप्त हो। ऐसा करनेसे मनुष्य पितृगणोंके साथ स्वयं भी इसलोक प्राप करता है

गवाहेत्रमें स्थित धर्मपुद्ध सहस्रात् गवाशीर्य तथा अध्ययनट-तीर्यमें पितरोंके निये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। अर्थारच्य, धर्मपृष्ट, धेनुकारच्य जामक होयाँका दर्जन करतेसे व्यक्ति अपनी बीस पीढियोंका उद्यार करता है

महानदोके पश्चिमी भागको ब्रह्माच्य कहा जाता है। इसके पूर्वभागरे बहासद, जगादि पर्वत तथा भरतावय है। मरळजम एवं महजूपर्वतपर मनुष्यको पितरोके लिये बाद करना चाहिये।

गवासोवंतीवंसे दक्षिण तथा महानदीतीर्थके पश्चिम बस्यक का स्थित है, बहाँपर पाण्ड्रतिला नामक वीर्थ है। बद्धान्तन् व्यक्तिको उस तीर्थने तृतीन तिनिको ब्राद्ध करन चाहिये। बसी तीर्थके अधिकट निश्चियमण्डल, महाहद और कौशिकी आश्रम है इन पवित्र तीथींमें भी बाद्ध करनेसे प्राणीको असप-फलको प्राप्ति होती है।

वैतरमी नदोके उत्तरमें कृतीया शामक एक जलाराय है, वहाँपर क्षीत पश्चियोंका निवास है। इस वीर्थमें कह करनेवाला पितृगर्मोको स्वर्ग ले जात 🕸।

क्रीबप्दरोवंसे इतर निकिस प्रमते प्रसिद्ध एक अलाज्ञय है। सहर्षिए एक बार बाने और एक बार पिण्डवान करनेसे मनुष्यको कुछ भी दुर्लम नहीं रह काता है, किंतु वो इस तीर्थमें नित्य निदास करते हैं, उनके लिये ती कड़नाडी क्या 🕻 🤊

महानदीके जलका स्पर्त करके मनुष्यको पिएदेवींका तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे अक्षय-लोकॉकी प्राप्ति होती है और उसके कुलका बद्धार हो जला है। स्त्रवित्रीतीर्थमें (एक कर) संभ्या करनेसे मनुष्यको टाटलवर्गय संध्याका कल प्राप्त हो जाता है।

शुक्रतमञ्ज्ञ सम्बद्धान्य को मनुष्य गयातीर्थ काकर बहाँपर राजियास करते हैं निश्चित हो उनके सात कुलोंका बद्धम हो आक्ष है, इसमें संदेह नहीं है। इस पनतोयीं मण्डपुर, अर्राविन्दपर्यंत समा फ्रीइप्यद नामक तीर्योका दर्शन करके जानी समस्त पापीसे विमुक्त हो कहा है। मकर संक्रद्वीत, चन्द्राहण एवं सुपेग्रहणके अवसरपर गकतीर्थयें जाकर विण्डदान करना तीनों लोकोंचें दुर्लभ है

महाह्नद, महीशिकी, मूल हेत्र तथा गुधकृदपर्यवकी मुक्तमें बाद्ध करनेपर महाफलकी प्राप्ति होती है। वहीं भगवान महेशर जिसकी जटाओंसे निकली हुई गङ्गाकी यहोबरो धारा प्रवाहित है, वहाँ ब्राह्म करके मनुष्यको ज्ञणमूळ होना चाहिये उसी क्षेत्रमें तीनों लोकोंमें विश्वत पुरुवतमा विशाला नामक नदीतीर्थ है। वहाँ बाद करनेसे व्यक्ति अग्निप्टोम जनक बढ़का फल प्राप्त काता 🛊 एव मृत्युके पश्चात् इसको स्कालिक प्राप्त होता है। ब्राह्मकर्तको दस क्षेत्रमें दिवत मासपद नामसे विख्यात तीर्थके जसमें स्तान करके बाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये।

रविपाद नामक बोर्वर्ग पिण्डदान करके परिश्वनगाँको अपना अद्धार करना चाहिये। गयातीर्थमें जनत जो मनुष्य अञ्चलक करते हैं। बन्होंसे पितृगण अपनेको पृत्रवान पानते है। नरकके भयसे करे हुए चितुकत इसीलिये पुत्र-प्राणिकी

अधिभाषा करते हैं कि गवातीर्थर जो कोई भी मेरा पुत्र जायना, यह इमारा उद्धार करेना इस तीर्थमें पहुँचे हुए अपने पुत्रको देखकर पितृजनीये यह उत्सव होता है कि बहाँपर आया हुआ यह नेरा पुत्र अपने पैरोंसे भी इस नीर्थके जलका स्पर्ध करके इस सबको निकित ही कुछ-न-कुछ ब्रह्मन करेगा--

नवाजधी सूर्व द्वार पितृजानुसावी प्रवेत्। क्यून्यानीय कर्त स्मृहा सम्मर्थने किल श्रामारिश

अपने पुत्र अनवा विश्वदाय देनेके अधिकारी जन्म

(4) (4)

किसी अंतानके हार। जन भागी इक्त गयानेवर्ने विश्वत गराकृप नामक चरित्र तीर्थमें जिसके भी जापसे पिण्डाहन दिक जाता है, उसे साथत बद्यागीत प्राप्त करा देख है— आत्मने च तकान्त्रे क नवाकृते कहा छहा। भवान्य करवेत् विवर्ध से गर्वदश्का सम्बद्धत् ॥ (48 (31)

महाँपर स्थित कोटितीयोमें कानेसे बनुष्यको पुण्डरीक विष्णुक्षोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्रमें फिलोकविश्वत वैदर्शन क्रमक नदी है। यह उस गयाक्षेत्रमें वितरीका उद्धार करनेके लिये अवसरित हुई है।

यो बद्धाल व्यक्ति बहाँपर पिण्डलन पूर्व गोदान करता 🐧 विजिल ही उसके द्वार आपने कुलको इक्कोस पुरुषपर्यन पीडियोंका उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है।

का का बैतरकी कान किंदु लोकेचु विश्वकाश सावतीर्गं नवाहेत्रे मितुर्गा तरकाव हि।

(4) 48-41,

र्वीट मनुष्य किसी समय नामतीर्यंकी बाजा करता है तो बर्कांपर उसके द्वारा उन्हों कुलके बाह्मणोंको भोजन करवाना जाहिये, जिनका सहाने अपने पत्रमें बरण किया या उस गयातीयोर्ने ब्रह्मपद क्ष्म सोमपान नामक तीर्थ हन्हें बाद्यजाँके स्थान है। जिनका निर्धाण प्रशासीने किया था। हुन बहाके हुन्। इकल्पित तीर्थपुरीहितीकी पूजा करनेका चितुराओं के देवता भी चुनित हो जाते हैं

इस नवातीयंगें इच्या कव्यादि कव्यापके हाद कहकि हो जाता है (अध्याव ८२-८३)

ब्राइटलॉको विभिन्नत् संतृष्ट करना चाहिने। गर्वार्वे निवास तथा देह परिस्थानको भी विभिन्न है। इसमीतम नवाक्षेत्रमें जी वृत्रोत्सर्ग करता है. उसे एक सौ अग्निहोम-वर्जोका कृष्य-लाम होता है, इसमें संदेह नहीं है

वृद्धिम्बन् मन्ब्यको इस नवाक्षेत्रम् अपने निवे भी विस्तरीहरू विश्वदान बरना चाहिये और अन्य व्यक्तियोंके लिये भी विण्डदान करण जाहिये<sup>र</sup>।

हे कासबी जातिक जितने भी रित्, बन्ध-बान्यव एवं मुद्द जन हों. उन सभीके लिये गमाभूमियें विभिन्नीक रिप्यदान किया का सकता है।

एमतीको स्तान करके अनुव्य ध्वा सौ गोहानका करा प्राप्त करता है। महसूचायोंने स्वान करके एक सहस गाबोंके द्वनका कल प्राप्त होता है। निक्रियः संगमने स्वान करके नतुम्ब अवने पितृबनोंको बहत्तीक से बता है। वसिद्धानमर्ने स्वत करनेसे काजपेव-चन्नका कल जाना होता है। यहाकीशिकीशीर्वमें निवास करनेसे अध्योध-यहका कल अन्य होता है

बहासरोबाके निकट संसारको प्रवित्र करनेवाली प्रसिद्ध अन्तिभाग जामक नदी प्रकारित होती है। इसीकी कपिता कहते हैं। इस नदीयें स्वाद करके कृतकृत्य हुआ अद्वास काकि पितरोंके लिये हाड करके अधिकारोय-पत्रका कल प्राप्त करता है।

कुमारवाराचे बाद करके मनुष्यको अध्योध-पहका करन प्राप्त करना चाहिने और नहींपर स्थित कृष्यादेवकी प्रकाम निवेदन करके उसे मोश्र प्राप्त का लेक चाहिने सोमकुण्डतोधीनें स्तान करके मनुष्य सोधनोकको

कता है। संवर्तवापी पायक तीर्ववें स्तान करके विवहदान करनेवासा प्राची बहासीधानकाली वन व्यक्त है।

नेतकुण्डतीर्थमें विण्डदान करनेसे मनुष्य सभी सपीते विमुक्त हो जाता है। देवनदी, लेलिहान, मधन, बानुगर्सक तब इसी प्रकारके अन्य पवित्र तीथीमें विवदरान करनेवासा क्तूक अपने फितुक्तीको तार देता है। नक्कोवर्ने वसिन्देशर आदि देवताओंको प्रणान करके प्राची सनी ऋगींसे विमुख

## गयाके तिथाँका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा

**ब्रह्माजीने कहा -व्यासजी गयातीयकी यात्राके लिये** उत्तत मनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके संन्यासीके चेपमें अपने गाँवकी प्रदक्षिण करनी चाहिये। वदननार दूसरे गाँवमें वह बाकर ब्राइसे अवशिष्ट अनका भोजन प्रहण करके प्रतिप्रहरी विवर्जित होकर यात्रा करे।

यवायात्रके लिये मात्र घरसे चलनेवालेके एक-एक कदम विकरिके स्वर्गीरोहणके लिये एक-एक सीदी बनते काते हैं--

> गृहाकालितमाञ्चय गयार्था वसूर्व ग्रिति। स्वधीरोहणसोपार्न पितृजां तु पदे पदे॥ (28:3)

कुरक्षेत्र, विज्ञाला (सदरीक्षेत्र), विरक्त (जनमध्येत्र) तवा गवारीर्मको छोडकर तेव सभी तीर्जीमें पुण्डन एवं उपवासका विधान है।

गयातीर्थमें दिन तथा रात (प्रत्येक समय)। में कभी भी ब्राद्ध किया जा सकता है। वाराजसी, शोणनद और महानदी पुन-पुनःके तटपर ब्राह्म करके अपने पितृजनीको स्वर्गलोकमें ले जाय : मनुष्य उत्तर मानसतीर्यमें जाकर लेख सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्यमें उसे स्नान तथा ब्राइउदि क्रियाओंको सम्पन्न करन्त्र चाहिये। ऐसा करनेसे वह दिव्य कामनाऑको तमा मोशको प्राप्त करता है

दक्षिण मानसतीर्थमें जाकर बद्धाबान पुरुषको मौत धारण करके पिण्डदानादि करना चाहिये. उस तीर्धमें ब्राह्मदि करनेसे मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृः इन तीनों ऋगोंसे मक हो जावा है

उस गमक्षेत्रमें सिद्धजनीके लिये प्रीतिकारक, पारियोंके लिये भयोत्पादक, अपनी जिह्नको लफ्लपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होनेवाले महासर्पोसे परिव्याप्त कनखल नामक जिलोकविवृत महातीर्य है। उदीचितीर्यमें देवपियोंसे सेवित मुण्डपृष्ठ नामसे एक प्रसिद्ध तीयं है। इस वीचेपें स्नान करके पनुष्य स्वर्णलोकको जाता है एवं ब्राद्ध करनेपर उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। उस तीयमें सूबंदेवको नमस्कार करके पिण्डदानादि सन्कियाओंको अवस्य ही प्रम्पन्न करना चाहिये

और सोमपा नामक पितृदेवता है। "याके तीर्थमें ब्राइ करते समय इन सभी पितृदेखींकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये ]

> कव्यवाहरतया सोमो यमश्चेकार्यमा तथा। **अग्निकामा वर्डियहः सोयपाः पितृदेवतः** ॥ आपच्छन् महाभागा वृष्यस्थी रहिलारित्यहः। मदीकः पितरी ये च कुले जातः सन्तभयः।। तेषां मिणकप्रदानार्थमागरोऽस्मि नयाधियान् ।

> > (88 th 88)

हे करुववाह सोम, यम, अर्थया, अस्मिष्यात, वहिंग्द्, स्रोमप (दिख्य) पितृदेवता आप महाभाग यहाँ पर्धार आप मोर्गोद्वारा रक्षित हमारे कुलमें उत्पन्न जो मणिण्ड पितर पितृलोकमें चले गये हैं, उन सभी पितृजनोंके लिये पिण्डदान करनेके निमित्त मैं इस गयालंबंमें आया है

ऐसी प्रार्थना करके फल्लातीयंमें पिण्डदान करके भन्ष्यको पितामहका दर्शन करना चाहिये उसके याद भगवान गदाधर विकासा दर्शन करे ऐसा करनेसे वह पितृष्क्रणसे मुक्त हो जाता है। फल्मुतीयीमें स्नान करके जी मनुष्य भगवान् गदाथरका दर्शन करता है. यह सद्यः अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुलके दस पूर्व पुरुष एवं दस पक्षार्थतीं पुरुषपर्यन्त इक्कीस पोदियोंका बद्धार करता है।

गयाती पेंचे पहुँचे हुए श्रद्धालु व्यक्तिके लिये यह प्रथम दिनकी विधिका वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतङ्कवापीमें जाकर ऋह करनेवाला मनुष्य पिण्डदान आदि करे, धर्मरण्यमं जानेसे मनुष्यको वाजपेय यहका फल प्राप्त होता है। तत्पकात् ब्राह्मतीर्थमें राजसूय- यज्ञ एवं अश्वमंध-यहका कल ग्राप्त होता है। उदारतार कृप और युप नामके तोथोंके मध्य श्राद्ध एवं रिण्डोटक कृत्य सम्पन्न करना चाहिये। कृपोदकके द्वारा किया गया वह श्रद्धादि कार्य असय होता है। तीसरे दिन ब्रह्ससदतीर्घर्षे जाकर स्नानकार तर्पण करना चाहिये, तदननार पूप एवं कृपतीर्थके प्राप्यमें श्राद्ध तथा पिण्डदान करनेका नियम है

तदनन्तर गोप्रचारतोर्थकं समीपमें शहाकं द्वारा कल्पिन [करुववाह सोम, यम, अर्थमा, ऑग्नम्बान, बहिषद, ब्राह्मणॉके सेवनमाप्रसे फ्लियन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

बुन्तीर्थको प्रदर्भना करके स्वयंत्र प्रद्रमा कर प्राप्त का लेख कहिये।

चीचे दिन कल्लुनोर्चने स्थल काके देवतीयकोच्या तर्गर की और इसके कर नवासीकी करकरादि बीकी सकत यह पितरोंके दिल्ले साद की।

तरकतर जान टेडियुक्त, पंक्रपित सम्ब पटाय क्यान मीचेचे विकादान करके मुर्जानीची बोक्सीचे इसे कार्तिकेय-मोचीने प्राचन निर्म गर्फ ब्राह्मका पान साथन होता है

नकरीनोर्वे कार्टकार और इस्टार्टकार जनक साह काना वर्ताचे। अन्यस्का निविचीन, वृद्धिसञ्जने ननाने और क्यांनीकों भागके निष्ये पृथक क्याने बाद कारेका विचान है। अन्यत्र तोधींने विकास काम ही पालका काड करण कांत्रवे । इक्स्प्रवेशलोवीये स्थान करके विकासका दर्जनकर कोट कर्म्य महत्त्वदक्त मार्स करना है से वह पुन इस श्लेकनें नहीं आता है।

विसर्वारपूर्व करना पूर्विकीका तीन का दान करनेले के क्रम प्राप्त होता है, यह करा गयानियांत्रीयोगे बाद करनेयर प्राप्त हो जल है। इस नवाजित्तीयने समीपत प्रमुख्ये करका विकास करना चालिये। इससे विद्याल देवलको प्राप्त करते हैं। इस कार्यमें विकार करनेकी अवस्थानक वर्धी हैं।

भगनात् कियने मृण्युप्रातीयंगर जनन काम रहा था। अतः इस रोवंते अल्पासय नक्त्याने ही नक्त्या लहान् कृष्य प्राप्त कर लेला है। यो व्यक्ति नवासीश्लीवंगे वालेक्सरके क्षक दिन विनारिको विराहदान करना है अने नरकानीकर्न निवास कानेशको चितुन्तम स्वर्गालोक एवं स्वर्गने स्वतेशको पितरोंको नोध क्रम हो जल है-

> न्यपुर्वे को जाने जानेकेर श्रीनातः। क्षानेत्र स्वयत् स्य महत्त्वस्थान्यम् प्रकारिये व का विकास करते हैं निर्वरेत k कार्यका दियं वालि स्वर्गन्य चेरावान्यः।

चीवने दिन नदालोससीनी स्थान करके अध्ययपटके नीचे निरुद्रद्रात् करनेवाला अपने सन्तव कृतना क्रद्रात कर देश है। अध्ययक्षके कृतमें ताक अवक इंग्लेस्कर्त एक कंद्रानको नोजन करानेका करोड़ क्रकानोको जीवन करनेका करा प्राप्त हो जाता है। अध्यक्तरमें बाद कार्यके ९७ल् प्रांकतकाक रार्गन काके मनमा अवन शोकाँको क्रम करन है एवं अपने भी कुलोका उद्धार पर देख है।

क्तुमाओं क्यूता में पूजीयों कारण करने व्यक्ति हैं. क्लेंकि इन्हेंने एक भी पूत्र मध्यतिनेतें बान अन्य अक्षमेश यह करे का नीतनकोत्सर्ग करें।

इस देलरे किसी वरिष्यसे सहा--- वे गरिन्य राजानोजंतीयोर्वे तुम मेरे पानके विश्ववदान करो, जिल्लो में इस प्रेरानेतिने मुख हो सकेत च्या विच्छात्त्र राजाके रिले भी कार्यप्रदान करनेकात श्रीमा। ऐसा मुख्यर उन मांगको नक्तिनेतीनी हम हैलाओं लिये किरहरू किया तर्यन्त अपने होटे चहनीय साथ असने अपने विज्ञानोंको को विकासन प्रदान किया। संविक्तके द्वारा बड़ी विचयरात करनेसे उस हेतराओं साथ उनके सभी पितर मुख को गये और विश्वदान करनेकाल कर विश्वन व्यक्ति पुरुषप् हो नवा। भूत्युके पक्षात् प्रमने विसान्यने एक्पूरके कपने क्या निष्य। उनने बाह्यमाने कहा कि मुझे किस प्रकारक सरकार्योंको करनेसे एवं प्राप्ति हो सकती है। कांडनॉने निरमन नानक राजपूर्ण कहा कि नवानीओरे विरहरात करनेले आवको साथै कामनाई पूर्व क्षेत्र समाजी है।

सदमनार विरक्षणने नवासीर्वतीर्वने कावन विगद्धशाय निश्व, जिस्के क्लाने का कुल्यान के रूप। एक दिन उनने अध्यानमें क्षेत्र, एक एवं कृष्णवर्णकाने पूर्विकी देखा। उन लोगोंको देखका उसने पूछा कि तुन सम कीन हो? उपनिधे केमवर्गकरों एक्पने उस विकासने कहा कि केमबर्गवाला में सुकार नित्त हैं। इकते द्वार दिये न्ये विषयपार्थक पुरस्तात्रभन्ने मेंचे शुभ इन्द्रानीकानी प्राप्त किया

(68 36-34)

१ क्या १ स्वरंकनं कुर्वरहरूलोकन् अन्यक्षात् वृद्धी व स्वरं प्रत्यको ।

क्षा कर्<sub>द</sub> करन अञ्चलक क्षेत्र का (८८ राज्यः)

<sup>ः</sup> वर्षकर्मा इषिने समा समामान्यम् ॥

क कम्बरमञ्ज्ञाकोति कृत्यः संदर्भ राजांको अन्यापकान्यमंत्र विन्हः रहात् सर्वाको अ

विकारी व्यक्ति देखानं भाग कार्या विकारका १८५ १६— २८

१ करकन सम्बन्धः अवियोक्तांपरीत सार हातीयन् श्रीतमं विद्य गार्ग्यन्तीय भीतिकः (८० ६) ३३

प्रदेशक काम प्रकार कोकोऽनि नहीं होतेत्र स्थान कालोबेन बीलों के स्थानकोन (८४ ३) (८१

है हे पुत्र! ये को रक्तमधंसले एक्ट दिखायों दे रहे हैं मेरे पिता है के बहाइत्या करनेवाले तथा अन्यान्य नहापापीसे बुक्त थे वे कृष्णवर्णधाले तेरे वितायह है। इन्होंने अपने जीवनकालमें अनेक ज्वनियोंका वध किया। अतः इन लोगोंको अवीचि नामक नरक प्राप्त इआ बा, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त विण्डदानसे इस सभी पापविषक हो तथे हैं। अब इन लोग उत्तन स्वर्गलोकनें आप रहे हैं

यह सुरक्तर कुलकृत्य होकर विश्वास कारीयें एवय करके वह विकास स्वर्गलोकमें प्रसा गया।

[गयातीचीमें पिश्वदान करते हुए निध्न अन्तीका चाठ करना चाड़िये — ]

> नेअवस्कृते तु विसरे लुक्तपिणक्रेड्सक्रियाः ॥ वे वाध्यकृतवृद्धारत् वे व नर्भाद्विनिस्तृतः वैश्री दाही न किया च वेडीनदाधासत्वाके। भूमी इसेन क्ष्मिन क्षमा सन्द वर्ग निरूत विश्व विकासक्षेत्र क्षेत्र क्षिताकः ॥ करण विस्तानकी चैंच सर्वज प्रदेशसमी।

तथा कालन्यक्षेत्र प्रमातान्य एव पक्ष कुरुप्रचलकार्यः हता महत्त्वा करन्। प्रमातान्त्री तक प्रश्नुप्रमात्राम्हीति मै ॥ अन्येको चैव विष्योऽनव्याम्यप्रतिकतान्।।

इसका भाग यह है कि इसरे कुलमें जो पितर विण्डदान एवं कल-वर्षन क्रियाने बक्रित रहे हैं. जो चडाकर्ण-संस्कारविहीत हैं. को गर्भसे निकले हुए हैं (गर्भपातके कारण मृत्युको ज्ञापा हुए हैं) जिल्ला अस्तिहाड जनका जन्य अन्तिन क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अर्थनमें जलकर जिनकी मृत्यु हुई है और जो दूसरे पितृगण हैं वे भूमिमें मेरे हारा किये गये इस विण्डदानसे तुमा हों और तुप्त होकर परमगतिको प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामकः मता, पित्रपही, प्रपित्रपही, मातमक प्रणतामकः वृद्धप्रमातासक प्रातामको प्रमातामको, बृद्धप्रमातामको और अन्य मितुजनीको मेरे द्वारा दिखा गया यह पिण्ड अक्षय डोकर उन्हें प्राप्त हो।

(अध्याप ८४)

### गयातीर्धमें पिण्डदानकी महिमा

स्वातीने कहा--निग्द्रदान करनेवालेको काहिये कि नरुपानदीके अमृतमय जलमे पिण्डदान प्रदान करें। वह प्रेमशिलादि बोधोंने स्वार करके 'अस्वत्कले वृक्ष ने 🗫 आदि मन्त्रीसे अपने बेह पित्ररीका उठवाहनकर इस दर्भपृष्ठपर दिलोदकके द्वारा हन सभी पिनरीका

्राम्परे कुलमें जो नरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है

र अन्यत्काले मुक्त ने च प्रतिनेक्ष न विद्यते । अन्यकालिको छन् सर्वान् वर्भको (सर्वादके » विकृतिये पूर्व में के कानुनी के के पूर्व : तेनामुद्धानार्थन हमें विवर्ध स्थानकर्त्त मानवाकृते ने व जीवर्षेचे न निक्ते जैवानुद्धरमार्थाय वर्ग निवर्क रक्तन्यक्ष् अवस्थान ने केच्छि व गर्ने प्रचेदिता । हेनामुद्धरमार्थाय पूर्व विवर्ध दहान्यकृष् मन्द्रपर्यंत्रं में केश्वित्रवर्णात्रीयगर्यत्व, स्वयंत्रे परगाँवे वा व्यक्तिया न विद्यते

र्गवास्क्ररमार्थात इसं क्लिकं इसाम्बद्धन् । इट्टबर्ग्य में 'व विकासकृत्या में जातबेपक्रियों में व तेया; विन्हें द्रायकृत्य ह militer ju f m frigmungeng fi alleft eftillunte but fem punten a कांग्यराभाव ने केर्पयार्थानराभागां । विक्रमीयस्य ने म क्षेत्र, विकार स्टाल्यास्य । हीरचे कान्यार्टीच्ये कारामध्ये व मे पता । तेव्यमुद्धरण्यातीय इत्रं विश्वी एड्स्ट्रान्याम् ॥ अभिन्यकाने कोरं क्रम्भोपाके च मै प्रदा । तेवानुद्वरम्यभाव इसं विश्व एटान्याम् । क्रमंत्र कराजनात हेल्लोकनिकीस्तान नेकन्द्रस्थानंत इसं रिप्तं नवस्थान्त् कार्यामि यस वे च चौधकीटमरीमुख । अनमा कथावीनस्थारमेश्वर विरुद्धे स्टानकान् व अनंदरम्बद्धरामंत्रक में केंद्र क्रायकारे: सेकन्द्वरमार्थन इने पिन्हें नक्षानहम्: मानकारकारोषु अर्थान क्षेत्र कर्मना मानुका दूर्तान केल केला एकाकान्॥ वै क्रमब्द्राक्तम्ब च वेरम्बद्राची चुन्नाः वै उसे इत्तिक्रम् विवादको उसंदाः में केरिया चेत्रक्षेण नर्तन्ते पिछले नम से सर्वे द्वारियाकान्तु विवस्तानेत्र सर्वता ।

आबाहन करता हूँ। पितृबंश एवं नातृबंशमें जिन लोगोंकी मृत्यु हुई है, उन लोगोंके उद्धारके लिये में यह रिण्डवान दे रहा है। बातायह अर्थात् कातके कुलवें जो लोग कर गये 🖥 जिनको कोई सदगति प्राप्त नहीं हुई है जनके उद्घारके निमे में यह निष्क दे रहा है हमारे कुलमें जो चौर निकलनेके पूर्व ही मृत्युको प्राप्त हो गये और से कोई गर्भकासमें विनष्ट हो गये हैं, जन स्वेगीक उद्यक्तके सिन्ने में यह विश्वदान दे रहा हैं। बन्धकृतमें उत्पन्न जो बोई नाम मोत्रके रहित हैं, स्थानेत्र एवं भागीशमें विनकी कोई गति

नहीं रही है, जनके उद्धारके लिये में यह विश्व है एहा है। इटल्पन (फॉसीटाए) अवना निषये ना सम्बाधातसे विनयी कुरन हुई है, बिन्होंने कारपहरूप की है, उन लोगोंके लिये क क्षित्र देखाई।

को लोग आगिमें कलकर गर गये हैं जिनकी मृत्यू सिंह और ब्लाझाँद हिंसक जानियोंके द्वारा हुई है जनका विकाल दोनोंबाले हाबियों का सीएआरी पराओंके आयानसे को महे हैं। उन सभीके उद्धारके लिये में फिन्ड दे रहा हैं। जिनको ताम ऑफ्जि बलकर अथवा विना अस्तिमें बले हो गया है, जो निह्दुरों या योगेंक हारा मारे गये हैं उनके लिये में पिश्व दे रहा हूँ। जो रोरम, अञ्चलानिम तमा कारमात्र नामक करकोमें एवं हैं, उन इंथके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा है। जो अधिरपक्षम और मीर कम्भीयक नामक नरकोंने पढ़े हुए हैं। उनके उद्धारक लिये यह फिल्ड दे रहा है जन्म को पतन्त्र भीग रहे हैं और प्रेसलोकमें निवास कर रहे हैं। उनके उद्धारके लिये का

को चितृतम पशुयोगिने चले तने हैं जनका को क्यी, कोट पर्तन, सर्व सरोस्रय (क्रियकर्त्तो, भरगिद, सर्वादि)

विषय दे रहा है

हो गये हैं का को वृक्षयोगियें अवस्थित हैं, उनके लिये में बह विषय दे एहा हैं। जो बमराबर्क स्वस्तादेशमें बनगर्जेक हार असंस्था जातनाओंकि बीच पहुँचाचे गये हैं, उन सभीके उद्धारके तिने कह मिन्ड दें रहा हैं। को अपने कर्मानुसार इकारों कोनियोंने कुमते हुए कह भीन रहे हैं. जिनको भानुक्योनि चुर्लभ है, उन सभीके तिने का पिन्ड रेका है

से इसरे कथन है या कथन नहीं है अपना जो जन्म जन्मीमें भी भाश-माश्रम रहे हैं, से मेरे हारा दिसे नवे इस रिश्डलनसे सर्देव तृत्रिको प्राप्त करें। वो कोई की पितृजन प्रेतकपर्ने अधिरथत हैं, ये सभी इस विण्डायनसे तरित प्राप्त करें

जो इम्मरे विद्युक्त, कदुकुत, गुप, स्वजूर, बान्धव जबका जन्म सम्बन्धियोंके करूने इत्यम होकर मृत्युकी प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बान्यव हैं, जो मेरे कुलमें पुत्र-पत्रीसे रहित होनेके कारण लुप्पपिण्ड है कि बलोपसे जिनको दुर्गीत हुई है, जो कन्यान्य ना पंगु हैं, जो विकंप हैं अच्छा अल्प गर्पने हो नृत्युको तारा हुए हैं. वो उत्त अथवा अज्ञत हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिन यन नह विकासन अथव होकर उन्हें प्राप्त हो। बाब और इंसान आईट देव । अपन सब मेरे इस कार्यने

साजी हों। मैंने नवातीर्थमें आ करके वितर्रोके उद्धारके तिने वह विश्वधनादिक कार्व सम्बन्न किया है

हे देव। बगवान गदाबर विक्तु। में नित्कार्यके लिये इस प्रयासीयोगें क्यरियात हुआ हैं। मेरे द्वारा सम्पन्न किये गर्न अपनेक इस फिल्कामेंने आप सानी हों। आज मैं (देक पुरु एवं फितु) तीनों ऋलोंसे विमुख हो गल है।(जण्मय ८५)

है में वित्रकृति क्षेत्रक पुरति वालुक्षानीय च । गुरुवानुस्थान्त्र में चार्त्य वाल्या मृत्यः । में में कृते तुर्वापन्याः कुल्लानिर्वाधाः विश्वतिष्यतः में म मानन्यः पहुणसम्बद्धः विकास सामार्थाक क्रांत्रकार कृति मध्य देशी विकाद समा स्टालकामपुर्वनाहरून् व सावितः सन् ने देशा सहोत्राज्यकारम्यः। तथा वर्ग सम्बद्धाः विद्यां निकृति कृता « आरातेश्वे तर्थ के विद्यार्थ नदावर । इसे साथी कारधा अपूर्णश्चित्रकृतावात् व ८५ १-- २३)

#### गयाके तीर्धोकी महिमा तका आदिगदाधरका महासम

क्काबोने कहा—हम नकश्चेत्रमें से विकास हैवरिना है, यह प्रधान, प्रेमकृष्य क्यां मध्यम्पर्धानं क्यांक रोधीने हीन प्रकारने अल्बोरका है। सर्वटनवर्ग इस हिलाको क्षांदेकको हान देवांके लिये भारत किया गया है। अपने विज्ञादिक कन्तुः वान्धवीने दिन लोगोको केनदोपि प्राप्त हो तमी है। इतका उद्धार करनेचे निर्म का नेतरेलय सुध है अस्त्व मृतिका, नुवनन तक प्रकलनारि इस हैन्सिलान मा काफे जाने निवासीके रित्ते साहारिका स्वातीक सच वर्त है

प्रवाहरके गुण्डके प्रकाशनों को जिला निवाह है. बसना सन् 'नुपानुद्धांतरे' हैं, इसी बारन यह सर्वत सर्वदेवनम् है। इनके चट्टेसने बद्धावरंगको अनेक सेवं है। इन बोनीने एक उन्होंक्यूका करक रोजे है। इस मनने मुलोपिन होनेके काएन इसके कांटीय जन्म जनकी अविकासित कहते हैं। बहरित कीस चौक्रमीके पान निवार विदायान रहते हैं। इस्तीनने बाद पर्यानेय पान 'ब्रोडम्बर के करने प्रसिद्ध है। सद्धारि वार्गने का नीर्च फिलोंको इक्टलेक उदान करता है

आदिकालमे हो कहींच आदिये भगवान नदाश्रा विष्णु अवस्थानको जिल्लाको विका है। इस्तिके पह रिल्य देवामधे बड़ी गर्थ है। यह किल गणातुर्थ निरम्भे आपहरीत कार्य करेवल समाने भी अपने नात्व भागों करन करों ओगो सर्वोच्या है। कल्पनाने नहान्यादि रेपांचे कथ आहे अनले रहित हो। आहे नदाशके कारने जाना होनार नहीं विश्वत हो गये हैं।

किय प्रशंत पूर्वकार्यों को बोक्स क्ये अवर्थ विकासके निवित्त देखों और राज्यनीया संदार कार्यके लिये क्याब्यवा इ.स.। जैसे कृषे काइ मुन्दि कारा कत्तरम् दारमको एक कृष्य और बुद्ध हुए उदस्य करिक सकता भी हुआ। इसी इकत वहींने सकतानक धनवान् आदि नदाधर प्रवाट हुन्।

अमेरकारणो इसी परिषय मोधीया प्रवासीर देखीने अमेरियेस कार्यन् पराच्या विभागो पृष्यं को थी। उपनाने सहीत अर्था, पाव, पुम्मारिक इच्छानीके इन भगवान महाभाकी कुल कार्य प्रतिके। यो समुख इस प्रीपर्य ज्ञान अन्य

देवलाओं के काम इस अवस्थित सम्बन्ध महामानी अर्चा का, कह, मान, कुम, कुम, कुमा नैतेष, विशेष स्थानके इस्तेने को हां कराई कर, नक्ट, करा, कम रचन अलकार, विरुद्ध, अस तक अन्यान्य कन्युक्तिको प्रदान करण है। यह जननक इस चुनिनीयर जीवित रहना है। तमान्य पर पान्य आयु आरोन्स, भानसाओं, पुत्र पीत्रदिक संगति, वेच् विका अर्थ द्वां अभीक कारण ओको प्राप्त करण है। प्राप्तिको प्राप्तकर (अन्तर्ने) स्वर्गकर रिकारी कर प्राप्त है। सर्वतार व्या पूर्व पुरियोग्स करन लेका राज्यमुख प्राप्त करता है। यह बेड कुन्मैर मनुष साम्बन्धक होका पुरुष्ट्रियों समुजीको पर्याच्या कार्यने कार्य रहते हुए का और कार्यको विकृत होकर कुलुके पक्षा मेन प्राप करता है

तो इस प्रवासीनों अपने रिवृत्रमंदि निमे बाह रक विरुद्धानादेक कियाओंको सन्तर यहनेवाने हैं में इन िल्लाके जब कर्ष में बहुलोकवार्य होते हैं।

के मान्य पुरुषेत्रकोठी कवर बरावन् कारून. हुन्छ एव बलन्द्रको पुत्र करते हैं में लोग हाए लाली क्षा पुत्ररिकोको प्रानका अन्य क्यान्त्रे धनका पुरुषोत्त्र रिक्के अधिकों को को है से कुछ की कि भागवन् पुरस्केषकं अभागत्, कृष्येच और गणकाक विम्लेखकं समाद विराहीय तिन्ये विवयस्थानीहमा बार्च करते हैं, उन लोगोंकी क्ट कर्नुन इस्त क्यूनोब क्टन बस्त है

इस केली निरामन करती मनकत् देख और गर्नेसको प्रमान्तर करके मुख्य समझा विकास मृख हो कता है। क्वारित विराजनात भारतात करनिकेत्रका पुजनकर species and area & president spitted many अर्थनमें पूर्ण अर्थीत विश्व हो क्या है। भागात् रेक्टम अध्योजको विकित्त पुत्र काके पुरुष उत्तर कारित प्राप्त करात है। रेक्स देक्सी एक करके महान इसन करिये अक्षेत्री प्राप्त करक है। देवरान इन्हर्या कार्यभौति एक कार्य प्रताप देवनं एवं मीनेरंबीको एक करके औन्त्रपानी प्राप्त करने पहिले । स्ट्राप्त सरकारियोची पूजा करके विका, संश्लीको पूजा करके करनीर तक नगढको पुत्र करके निर्माके क्यूडोने निमुख हो जन है।

बेजनल्प्येनकी मूख करके व्यक्ति प्रशेषि अनुइसे निर्मुक्त हो जाता है : नुष्कपृक्षकी पूजा करके जपनी सम्पूर्ण अभिलाकाओंकी पूर्ति करनी कहिये। अष्टवापदेवकी पूजा करके प्राची सर्परंत्रसे मुख हो कल है जहतको मुख करके ब्रह्मलोकका पुष्प अर्थित करना चाहिने।

मानान् बलमदामी सम्मक् पूंचा करके शक्ति औ **সা**টাৰে তথা সুধা**য়বৈদ্যানী বিধিম**ক্ তুলা কাঠা কৰে सीधान्यकी ऋषि होती है। भगवान् पुरुषोत्तव सगराधको युवा करनेसे सन्पूर्व कागनाओंकी पूर्ति होती है। भगवान् नारायनकी मूज करके वह न्युन्योक्त अधिवति होता है।

कृतिहरेकके करवाँका कार्य एवं काल करके बकुल संक्रमने निजनो होता है। नतहदेनकी पूज करके वह पूरियोक्त क्षमा अपन करना है क्षमा मालाबर एवं निद्याबरका स्पर्श करके विद्याधरीके पदको जाना कर लेखा है

भगवान् जादिगदानरको सध्यक् पूजा करके प्राणी समस्य अधिनावाओंको पूर्व कर लेता है। भगवान् सोनभावकी पूजाने किन्तानेकको प्राप्त करता है। स्प्रदेवको नमस्कार करके कहलोकर्ने प्रतिद्वापित होता है

रामेक्ट-दिवको प्रणान करके ननुष्यको समक्षे समाध अतिराय प्रिय नवना चाहिये : भगवान् बह्मेश्वरको पूजा करके बहालीक-प्राप्तिकी बोरकत प्राप्त करनी चाहिये। कालेश्वरकी भागभाति गुजा करके कालकर्व वनना चाहिने। केदारणमकी पूज करके शिवलोकनें प्रतिक्षा प्राप्त करनी जाहिने और भगवान् विदेशस्त्री गूवा करके मनुष्यको ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिये।

आर्थ्य का मार्थिक साम भगवान् आदिगदाधा विष्णुका दर्सन करके जपने सी कुलोंका उद्घार कर दन्हें इक्कालोक प्राप्त कराये। अवदिगदाभरकी पुत्रासे भर्मार्वी भर्मको, भन्तवी भनको, कामार्थी कामको तथा मोशार्थी नोक्षको ज्ञप्त काता है इनकी पूजाने राज्य चारनेवाला पुरुष राज्य और सानिका इच्छुक सान्ति प्राप्त कर लेका है। सब प्रकारको कामना करनेवाला जब कुछ इस्त्र कर लेता है इन भगवान् उवदिगदाधरकी अर्थनारे पुत्रकी कामना करनेकली स्त्रीको पुत्र, सीभाग्य चलनेकलोको सीभाग्य तका वंशापिवृद्धिको इच्छुक स्वीको बंताधिवृद्धिका बुच्च प्राप्त करन बाहिये नतुम्ब ब्राह्स विच्हदान, अवस्था और जलदानके हारा भगवान गदाधरदेवकी विभिन्नत् पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथियीपर अवस्थित सभी तीथाँको अपेका जिस प्रकार गयापुरी ब्रेड है उसी प्रकार शिलाके कपने किराजनन गदानर ब्रेंड्र हैं। उनकी मूर्तिका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण फिलाका दर्शन हो जाता है. क्वोंकि सन कुछ तो भगवान् गदाधर निश्नु ቱ የ-

> आक्रेप विषयक्तीय अवद्यापेत करिए।। क्कालोकनकार्योति ज्ञानुन्यविषयाकरम्। पुरिचल सर्वतीर्वेच्के चक्र केन्न भगपुरी॥ सवा ज़िलादिकपञ्च सेंड्रक्लैय ग्रहस्थर त्तरिक्त् दृष्टे शिला दृष्टा वसः वर्षे गदाधाः॥

> > (46 BC-Ye (जम्मान ८६)

# चौदह यन्वनारोंका वर्णन तथा अठारह विद्याओंके नाम

श्रीहरिषे कहा—दे स्ट्रा अस मैं चौरह मनु सीर हरके पुत्रीका वर्तन करिन्तः। पूर्वकालमें सर्वप्रथम रक्तकशुद मनुद्रुपः उनके आगोध आदि अनेक पुत्र वे सरीचि, महि, महिरा पुलसप, पुलक ऋषु तथा पनिकः मे इस मनानाके जात ऋषि (जपानि) कड़ै गर्वे हैं। इस नन्तनाने **ब**र, अभित, तुक एवं कम जनक (देवताओंके) करह गन वे, जिनमें चार सोमचानी वे. इसीमें विश्वभुक् और बानदेव इन्द्रपद्ते जीसद्ध हुए। बान्कानि नामक देल उनका सपु बा. वह भगवान् विष्णुके द्वारा बक्रमे बारा गर्क

तदनन्तर स्वामीनिय मनुका प्राप्तुश्रीय पूजा। अनके

चैत्रक, विनंत, कर्णान्त, विद्युद, रवि, मृहद्गुम और गम नामसे निकास महानती नगडलेका एवं बसकामतारों पुत्र हुए वे अर्थ स्थान, प्राप, प्रापम, निकल, दरोसि और अर्थरीयान् वे बात ऋषि सप्तविरूपने प्रसिद्ध हुए। इस मन्यन्तरमें इस्टर्स सुच्यि और वराज्यस्वराज्य हुए विषक्षित् नामक इन्द्र वे। उनका राषु पुरुकुत्सर नामक दैत्य मा। जनुरुदर भगवार जिल्लुने हासीमा रूप नारण करके वसे चलाचा

हे कर स्वारोजिय मनुके प≋ल् ओतन ननुदूर इस वनुके अन्य, करतु, जिलीब, सुकेतु, सुनिब, नुकत, सुचि, देश देखानुष्ट, सर्वान्तवा और अधिव समाव पुत्र है। इस प्रयासको स्थाप, प्रथमिन, इसक, सरक, कृष, मुल्य और संयुक्ति में भागांवि हुए। मालबीर, मालबार, विका, क्रमा क्या कारी क्यांचे चीत्र देवना हुए हा मची ऐपलपेटि प्राचेट सनमें बाला है कहा है। संबद्धित पानक तथा हुए, जिनका सन् प्रत्यासन्त देश या। परावन् रिन्दुरे करकात्वर काम करके इस रेन्स्स कर किया

इत बर्गात कर करना वर्ष हर उनने नाम्बह Print, women's, was Paragrae, Palabate, gilight, प्रांतनात प्रथम, कृत मोतियोर पुत्र कम, पेत फैलीन और डेफ्क फल्फ पुत्र में। इस सम्बन्धने कुल्ड रूप कुनी आदि पार पानि पाने गर्ने हैं। इसमें हरि आदि रेक्काओंक पार गया में उन्तेवार्त प्रवीप रेक्का हुए। उन्ते गर्ने क्रिके इन्हें हुए। उनका ततु नीवन्य पायक अवूर हुआ। पन्यान् विष्णुने कृष्यंक्याः सेका उत्तरम यस निर्माः

करकर्मा किन समुद्धा अधियोग हुआ। उनके महाराज, सक्ता, प्रथमित् (साम्बन्ध्), निर्माय, प्रमाहः सहस् सुचि, पुत्रका और केनुनुंग करना सूचि कई पने हैं। इस मनामार्थे वेदकी, वेदन्तव्यु, अर्थानाम्, विरामान्य, पर्यान्य, क्यानेत्र और स्वयंत्र—ये क्या क्षत्रि हुए। इस स्वयंत्रते अनुसारक, अध्येषक, बेकुन्य क्या अनुसारक जा रेकान हुए जिनमें केंद्र देव हुए जिन्नु काक इन्द्र हुए। इंका जा कर प्रथम देख का भारता विद्यो इंकास भारत करके उसका विकास किया।

इतके कर कथून गुन्ध प्रदर्भन हैं गा उनके इंग्र पूर महाकर, सार्थुल, बचनो, बचना, पृति, अरिनम्, अस्तिहर, सुमूच्य कमा पर पत्रक पृत्र हिए। इतिच्यम् उत्तर, स्वथम्, निरमः अभिन्यः, महिन्यु तथ मानी करण है तस करि हुए उनमें, प्रमुख करन त्तेक और पुत्रक कारवाले कींच गार्चीने आक्र आठ देखा कड़े नमें हैं। इस सम्बन्धने इन्द्र समीवन में, उनका प्रयू महार् पुत्राज्ञेकस्य महानती महानात कहा गण है। काराध्या पावन् विमुद्दे अवस्य काम कामे उसस क्य किया था।

क्रम्बर् वेकाल पर् हर। रूपे क्रमक गयन बुद्र प्रचारि, परिचान, चंतु, राग, वेरिद्र, करण, पुरस और मुसूबन चांबक किन्युमालय पुत्र हुए। इस जन्मनार्थ

और क्षेत्र, क्यार्टन, कारण, गीतर, शहाय ३४६ निवारित पारत पार पारि (प्रसारि) को गरे हैं। क्रमी देशका प्रमाण, इसके अमेरण, एवरके गर् सारकार मात्र वर्ष, अधिनीकृष्यरहर, एवं निर्वदेश, एव अभिनामोध क्या भी देवला बढ़े तमे हैं। इस स्कृत क्रकर्त केवली काम इस हैं। उनका रहा वेरण्यक क्रम तमा है। परमानु विभागी करता असतार प्रतय करके उस केरच्या विशेष क्रिया छ।

क्य में चरित्रमें होनेकों क्यांने मुक्ते पुत्रोक वर्षन कर रहा है। उस वर्षने निवन, अर्थनीर निवेद सरकादः इते: मरिट, मरिट, याप, संभी कर्म्य पुर होंने। इस प्रकारणी सरकारणा, कृष्यकर्ष, ज्यान, गाराना, ¢िलाबर, प्राप्तानंत और परस्टान− वे कार प्रदि को तमे हैं। मुक्त, समुक्तन क्या मुख्य पानक क्षेत्र देवना हैं, क्रिके प्रकेष पत्नी चीत चीत हैन वर्ग की है। निरोधर पुत्र वर्तन इन्ह होते. यो कलान्त्रपति अनकत् विन्तुके प्रश्न करिया तीन पर पुनिच्छा देवेचे देवार्वकाला इन्हरूको कोइकर सिद्धि जन करेंने।

हे प्रकार की बरलपुर रकतात्वीर काके पुरोको हुनै। कृतिकेषु सैविकेषु प्रकारत निकार पुत्रकार क्रार्ट्यूना वर्षक एक पुरस्तान करके पुत्र हुए एक सम्बद्धने नेपारिक्त पूर्वर कार, कह प्लेरिक्स इस और कस क्या विश्व—में क्यांने हुए। पर, मर्गियाओं तक सुनर्ज-। में क्षेत्र रेकत हुए। इस सम्बन्धने कारण्यक चलक देखातु हुत्र, विश्वास क्या प्रकार विद्यूने किया स

दावर्षे पतु ( वर्ष , के पुत्र वर्णकारिक पूर्वको सूचे--कृतेत्र, प्रशासिक, भूरिकेच्य, सामानेक निरमित, मृत्योग् क्षार भृतिकृत, कृषयी, स्त्रीन एवं इत्य काला कांग्रिक्ती पुत्र के इस सम्बन्धन सम्बन्धन, इतिस्थान, बुक्राने, जन्मर, पानम, अपूरियोग और औरम पानम क्यापि हुए इसमें देखाओं के जन करके एक भी पन विकास है। इन प्रतिक इन्द्र प्राप्तास्थली क्रमा प्रयक्त रेपपुरुष के उपकार प्रमु पारित प्रपत्न अनुस् होता. अनुसन् विम्यु अपने पदाने उत्तरण चय करेंने।

हे लट*ान* में अपने पुर एकरण प्रमु परकारि (-भी अन्तर्वेक सर्वत काम 🕻 इनके वर्वाण, कुन्यी, रेक्टरेक, पुरः पुरः क्षेत्रकर्ग, दुवेषु, ब्यादेक राज्य पुरः कारक

पुत्र होंगे. इस सम्बन्धारने हाविष्णान्, हाविष्ण, यहण जिला विस्तर, विष्णु और अधिनोय पापक संपर्धि कड़े गये 🕏 और इसमें विष्ठक्षम, काम्लम, निर्माण तथा सीच जनक चार देवमण हुए। एक एक मनमें तीक तीव देवस करे मधे हैं। इन समस्य देवनजोंके इन्द्र नृषभ हुए, विकास सन् रक्षांच क्लक एक्क होना। संस्थीका रूप भारत काके विष्णु क्रमका विषया करिने।

इसके पक्षात् दक्षके पुत्र दक्षतावर्षि मारवर्षे वन् पुत्र। इनके पुत्रीका कर्मन भूमें-इन मनुके देखकन् उपरेक देवनेह, विद्रम, नित्रवान, नित्रदेव, नित्रविन्दु, वीर्मवान्, निकार, प्रभाव कामा पुत्र है। इस सम्बन्धाने बकानी, कृतक, इनोक्तिं, तनोरति, प्रकेशनि, कृति तक तनीका कारने विकास क्षापि हुए। स्वथनां, सुरायन, इतिन और रीडिय समक देव सूराय है। इसके प्रापेक नमीने दस इस देव हुए। है जिस इस मन्त्रनारमें ज्ञानाम नामने इन्द्र होंगे। इनका समु सारकान्। होना। किन्तु नर्नुनकानकान करण करके उसका क्या करेंगे

हरनकर रीव्य अन्तर प्रचेरक वनुषे पुर्वेष्टी नृहते सुर्वे इत बच्चे विकास विवास तथ, धर्मन्त, वृद्धी सुर्वत्र, केल्प्रोत तथा सुरूष नामक पूत्र कड़े गने हैं। इक सम्बन्तर में धर्म, श्रीरावण, सम्बन, निराहणण, निराहणक, निर्मोड और

क्रमदर्शी क्रमक प्राथमि कहे गये हैं। इस सम्बन्धमें सूरीम्, मुधन तथा सुकर्न—तीन देवनमाँका उद्धव हुन्य पन समी गर्नोंने तैतील तैतील देवगण कहे गर्न हैं इन देवगर्नोंक इन्द्र বিশ্বদারী লী মহ পাহিপ করক বাবৰ বা প্রকল বিজ্ मन्त्रक स्थान धारण करके इस देखका वर्ष करिने।

है सिया अब मेरे पुत्र चौदहनें क्यू मीरक्के पुत्रीक कार करें- इन पहुंचे कर गरीर, पूर, सरकी, कर अधिकारी, प्रयोग विषयु, संक्रम्पन, बेमाओ तथा पूर्णन क्षमक पुत्र होंगे. इस कम्बन्दरनें अन्त्रीय, अन्तिकह, करब, सुचि, अर्थित मुख्य और शुक्र-- ये सम्पर्धि होंने हम मन्यानमें पाश्चा कर्ननिया, प्रवित्त प्रतित तथा वर्णपृद मूलक चीच देवगर्लोक प्राचेक गंचको काश-सात देवगर्लोके क्रमांन्यत कहा गया है। इस मन्यन्तरमें तृषि करने अस्टि इन्द्र होने तथा नहारील उपका सन् होन्छ। सार्व परावान् बिन्तु हो उस नकारात्मका क्य करेंगे।

उन्हों भगवान् विष्णुपं क्यासकानों अवगरित होकर एक हो बेदलॅडराको प्लाब निधानित किया। स्टब्स्ट अक्षरक प्रात्मेका प्रमुख्य किया। उन्होंने ही पार्च केंद्र कः केदाञ्च और मीमांस, न्यम, पुराम, मनेस्थ्य, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गम्धवंबेद—इन शहादत विकालेका विस्तर किया। (अध्यय ८७)

### प्रजापति रुचि और उनके पितरोंका संवाद

सूनजीने बहा—पगवान् इरिने इत्रध और अधवान् रित्यको चौदह जन्मन्दरीका जो वर्णन मुख्या था, मैंने अल्ला यह तुन दिया। अस सर्करदेवनीरे सीहरिक मुनिको को निहरदोत्र सुराया या. यह जान संधीनी सुन रहा है जान सन वर्ष सनन करें।

सर्वकोषयीचे व्याः -प्राचीनकालवे ४वि याच्य प्रमापि अवशेषको बोदका, निर्भव होकर स्वस्य स्वरू करते हुए निरहंकारभावते हवा पुष्पितीका किवरण करने सन्ते । इन्होंने अधिनहोत्रका परित्कान कर दिया । भार्ने सामा कोड दिया में एक यह भीवन करते और गुडम्बादिक अक्षत्रकोड निज्ञानीको एडिस हो संगरतित होन्कर इधर-उधर अकेले ही जिन्हा करते थे। इन्हें रेक्षकर उनके क्लिक्नोने उनके कहा-

हे बरम। तुमने किम कारम दार चरित्रह (निकड) नहीं किया यह दार फॉरड़क स्वर्ग एवं मीख प्राप्तिका हेत् गुक्तमात्रमके निक्त प्राणीको साम्रक मन्दन केला है, क्योंकि मुहस्य समस्य देवताओं, वितरीं, ऋषियों और कारकोकी पूजा करके उत्तर लोकोंको प्राप्त करता है। यह टेक्सऑको स्वका वर्ष विकर्षको स्वका सन्दर्भ उत्परपने तथा अतिथि एवं भूरवादि वर्गको जन क्ष्मके संबुध करता 🕼 देख न करके तुम देवञ्चम और इस सभी मितुनर्गीके जनमे आवद हो। पर्यूच्य ज्ञान एवं जन्म प्राणिकरोंके लिये भी तुम प्रतिदिन ऋषी हो हो रहे हो। पुत्रोत्पदि, देश-पुरुष तथा विद्युतर्पण दक्षा संन्यासङ्ग्रहण किये विकास हो तुम केले उस स्वर्ग प्राप्तिकी उच्चा कर रहे ही

है पुत्र। इस अन्यायने तुमको मात्र कह ही प्राप्त होगा।

इसमें को नरनेके बाद तुम्हें नरकको ज्ञाप्ति होगी और दूसरे चन्यमें भी क्लेफ ही होगा

कृषिये विद्युवयों से कहा— यांवनमें परिश्व (प्रश्न करना) अस्यन हु-स-नोग, पान-संग्रह एवं अन्तकालमें अयोगी प्रदान करनेके दिन्ये होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्वीपरिवह (विचाह) नहीं किया है। सम्मान विचार करने ही मैंने स्वीपरिवह (विचाह) नहीं किया है। सम्मान विचार करने ही अन्ति अपने अन्तः करवने विद्यामन संस्क — संदेशको हुर करनेका उच्च किया जा सकता है। यो विचारिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्यान सहीं हो सकता है। यो विचारिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्यान सहीं हो सकता है। यो विचारिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्यान सहीं हो सकता है। यो विचारिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्यान करता है, मेरे दिन्ये तो यही बेह है। विद्वानोंने अनेक प्रकारके संत्रारिक कर्नकरी योग्रह बेह है। विद्वानोंने अनेक प्रकारक संत्रार्थ वितिदिन पुरुषोंको सर्वजनकरी अंतरे अस्तरक प्रवास व्यक्ति

पितराँने कहा 'हे जला! जिलेन्द्रियनगाँके हारा बारमाका प्रश्नाच्या करना चाहिने — ऐसा तुकारा करना



दिश्य ही है. किंतु यह करणाणका मार्ग नहीं है जिसके कार तुम भार रहे हो। बढ़ायज्ञ, तब अच्च दानके हारा अपने अमझूलाको दूर करते हुए कलाव्यंत्रको कम्मनासे रहित किये हुए जो सुध और असुध कर्न हैं. वे बन्यनके हेतु नहीं होते और जो पूर्वका कर्न हैं, वह जोगसे नह होता है।

प्रारम्भका जो पुरमापुरम कर्म है, वह सुख- दु खालक भौग भौगतेसे निरसर वह होता रहता है। इस प्रकर विद्वार्थनीक हुत्व अपनी आत्मान्य प्रशासन होता सहता है और कर्मनन्यनसे कनकी रक्षा की जाती है। अपने वियोक्तने रक्षित जातन। पापककी पंकासे दिवस शहीं होता

कृषिये कहा—है पितायह अवदि पितृगन वेदमें कर्म नार्गके प्रतिपादयके द्वारा अधिका—मानाकी परिपृष्टि की गयी है इसलिये आप तम कैसे मुझे वसी नार्गमें क्लमेके लिये प्रयुक्त कर रहे हैं।

वितारिने कहा- - कर्मके हारा मी कुछ किया जाता है यह सब अविद्या है —ऐसा को तुम्हारा कहना है. यह असरव मचन नहीं है किंतु विद्याकी सन्वक् प्राप्तिनें की तो कर्म ही हेतु है। जारक प्रतिपादित को विद्वित कर्म हैं. सज्जन पुरुष उनका उन्नंधन नहीं करते। उन्नें उसीने नोककी प्राप्ति की जाती है किहित कर्मका अनुहान न करना अधीगति प्रदानक है है बस्त 'मैं अपरिप्रकृतिके हारा जारवप्रकालन कर रहा हैं', ऐसा तुम विभिन्न नामते हो, किंतु जास्वविद्या कर्मोंका अनुहान न करनेने उनका नामोंके हारा भी तुम स्वयं अपनेको करण रहे हो

अविद्या भी विषये समान मनुष्योंका उपकार करनेके लिये ही होती है। जिस इकार विषया क्योचित उपयोग करनेसे प्राणीका करनाम होता है. उसी उचार समृत्यित कमसे अविद्यालय विदिश्त कर्मका अनुहान करनेसे कर्ताका हित ही होगा। यह भववन्यनके हिन्से नहीं अधितु मोक्षके सिन्ने है।

है पुत्र। इस कारण तुम विधिपूर्वक दार-परिप्रह अर्थात् अपन्य विश्वह करो। संविक्त कर्मोचा सम्बक् रेतिसे अनुस्थ य करनेने तुम आजन्य विकल्याको ही प्राप्त करोगे।

विषये खड़ा करे विद्याल! अस से मैं वृद्ध हो गया हैं। सीम मुझे जबनी करना प्रदान करेख? मैंसे भी नुझ-जैसे अफिडन क्यक्तिके लिखे दार-मरिश्च जर्मात् नियतः करना अन्यता कटसरमा है।

वितरींने कहा है बस्तः। यदि तुम हमारे बचनका अनुमलन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरींका पतन होगा और नुम्हारी अधोगति होगी।

हे मुनिश्रेष्ठ ऐसा कड़कर इस प्रकापित रुविके सभी वितृत्यन देखते ही देखते नामुनेगके जॉकॉसे नुझे हुए दीपकॉके समान सहसा अदृश्य हो गये (अध्यान ८८

# कविद्वारा को गयी पितृस्त्ति तथा आद्धार्य इस पितृस्त्तिके पाठका बाह्यसम

वित्रभनीके हारा उस प्रकारके बाववानी बुनकर के इहारि होंग नर हो नर अन्योगक नक्कन हो हते और कत्या प्राण कानेकी इंच्याने पुणियोगोकने निवरने शने, किन् इसे कोई करण हाना व हो सकी असलब विनरीके इस वयनकर्ष अधिनमें मतन हुए में अभिनाय विकासक होका कह बन्ते इस एका बोबरे तमे -

में क्या कर्ज ? कहाँ जाते ? मेरे फिनुनजीकर और मेर बस्कृदक काण्यास्य वह स्था परिवाद (जिस्का सम्बद्धाः) किस स्वयं हो सकेस?"

इस प्रकार जिलान करते हुए प्रमुक्त करने पक जिला इंग्लेस कुला कि में कम्लामोर्ड उन क्रांतको ही तमामाने हुता प्रतास करना हैं। सदयनार सहारक संबंधे की दिला बर्गातक करिए तम किया। वे तमम्बद्धे निर्म कर्मे क्य प्री स्वादकः विरकालस्क अवस्थित रहे।

करमह कराने दर्शन दिन्ह और बहा

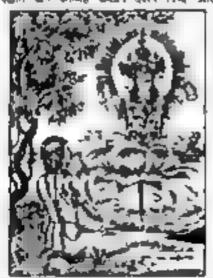

कि मैं कुलो प्रस्त है कुछ जनके स्वित्रक प्रस्त करें तरपंत्र संपूर्व संस्कृती और इसने करोगाने का अक्टबर-देश प्रदानने प्रचल करने प्रतिने विद्यालीक करण्यात्रक में में उनमें अभिन्तु थे, उनमें निवेदन किया।

इसका बहुत्रातीने बहा—है किए। पून प्रवासी हो और । सुन्दर्भ हतर सळाओंची सुद्धि होती। प्रकारणी पूर्णको जनाह करके हो हुन विद्यालके निली बाद एवं विनद्दानारिको काला कारोके प्रकृत साधिका उक कारणकरी रित्री, प्रश्न कर सकते । अब: कुको विनार्वेक प्राप प्रोप्त हो कहा एक है कि 'कुन को परिवद करें ' इस आंध्यानकार्यः भूतीपरिव मानाने रक्तके हुए हुन्हें किरोंकी ही इक्त करनी चाहिये। इसके होकर थे ही निवृत्तन हुन्दानी इस कारकारे पूर्व करेंने अन्यक पुजाने संद्रा हुए विस्तावारी विश्वनम् एकं पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते।

इक्काबीका इस इकारका करून कुरुवर करि सीवर्ग न्द्रोके कुलान ब्रह्मर स्कृष करके अपने विश्लीका जर्गन-का रहीं संतुष्य किया। सरकार स्वयूपिय सेवार परिवर्णक वे इन व्यक्तियोधे हुन्। निर्माणी अध्यक्त करने रहने —

इस्ति केले—के अधिरेक्तके रूपने विकास रहते है और को ब्राह्मी अनगरण देनकारोंने, सम्बद्धार हम किये जाते हैं. मैं इस विक्रमानिके मानावार करवा हैं कार्नि के अवस्थित कार्यिक कृषि और मुक्तिकी कारताले कार्याच्या साहके हात विश्वके परिवर्षक हुन कारे हैं। इस विकासि में हत्यन करता है

त्वनी रिद्धान सहके पुश्चनतीय वर्ष दिन डक्न उच्छारीक हारा किन निरातीको क्लीकीर संपूर्ण करने है का फिर्त्योंको केंग्र तथा है। मुख्यका स्वर्गने अन्यन्ति है। इंदिकी कामको अधिकृति हमान

काओ है किएन मार्ग ने मार्गानी सामिति स्थान है किया कर्ने किन्न नेक्सेन्ट कर् सामान्य विर्मेष अस्तर व व्यक्त मृह्यविर्दित रमस्तेत्रहं वितृत् कर्नेदर्भावे भूषि वे सक भगनेत्रा विकृत विशेषानि भूति वे सद सारकं व निवास के वे अन्योगे रणकारियां निवास के निवास निवासिक्षां स्थापिकारियां that a brought transmission are

नवकोऽप्रे नितृत शक्यम् वे महाराजविदेवतम् देवेरपि हि तार्जवे वे **साहेपु नवकोणी** क erfeldenteten ufterfamiliefte a mag fich med-autrepes a राजकांक कार्याद्वाद्विकार्याच्यां कान् ३ - व्यक्तवार्थेहरनेमापुष्टिक्यरीया **॥** minimalymen provinces a

सर्वेचेक्करिकारेकिकेकिकस्पी । all programme and an extended to a

or the side of the party of the last of th

al fan Tarlig gan gal f wal f omset fan de street fan de fan de fin de fan de fan de fan de fan de fan de fan d and I planted streets you make the bound the planter formation format and street that and \$10 agreem month from the artists promoted you actual the found with you

> many furnitures to make an experience many firmed of soften up the discontinuously.

make the followings to the monthstate of the controller. THE PERSON WITH A PERSON WITH PERSON WITH PARTY A stated being and I mad more processored as

**Special Scores aggress that he was a second of a particular of a plants and other second or a plant and other sec** 

Squared company & S. Spill Supplement, and a grand-contraction on a constitution of Special Selection and secretary description of the Company of the programmed and the result of the programmed and the resource security draw it than betting put that was note your a training authorities which you a the private private of affirm and fragministers. A furnishing or product private private contract contract of t great first printingers on the wint office for the describing a provincial on the device of a special or increase of the to be a displical manager of a few participation on a country feeting from the first filtering a first species in the a second being proven as Administration of the second section and the second section in a I begreichte beide gegebt dem befreit eine ber beiter dem ber bei ber the destriction papers age and my department age to get distributed that the part of the particular and

all the property of the same of the same of 

and the part of the last

that the region will be given their plant of the first of the conwith the series with the series and the series the street streets of the street of the street of the species that dispersion in an after the more good woman's note out you have need the not recognit. gallanderen bereitige den e dan Stemper i dentekt different party

that the same and appropriate the same and t tigg party stress for the arrested to the street of

afferenges has deleged wheth on the other foreigness. pode 4 for agreeme pode tore month and marks to be previous recovery on the contract about the a management designed in output facility provide process of the same of the plant of the party of the sales arrested street and the sales and the sales allegene begreen draphologie words on the first process. phonometric and the second state of the second to both to the plantage of the property of programme of the first programme and the second profess design to the

STATE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN of species and glove house has seen in the Miller of this paragraphic agreems a second the finanplace places you people through the workers.

men ( 4 pe melek men men ().

and the following that their sections product global particle and product street to 4 mil segger for freebal gife som all sod & and it were more it. Make which follow the market agency for a fallent for the first and E or feeled & year gave ( affered ye who any parameter has been derived the Payments बद्धारं तर कर परवेश पंत्र वर्ग है का वर्ग Provide the same \$1, assurable a Barbon species was man and the contrastion for party man and It is books a contraction of the first in decident ब्रोहर्मा प्रदाने कि प्रकार स्टेमको स्ट्राप पर्या 🖁 🕏 to point and home bridge sen are \$

minimated thems below the tot provide the second section of the Profess you save to the first and Department कार करता है। स्थाननी अवस्थित कारण अन्ते whether convolut of some absental Min that falleyin might been the rands per for hypotheli yas not \$ 4 pr familia wanne कृत्य 🕻 १५ मार्ग्स वेशक प्रशंतन से विशेषक प्रार्थनकर्ष क्रम प्रता रेग्य को क्षेत्र स्थानीय प्रतीक स्थाप हार for figural and such \$15 or exist tree was first taken begin be Appropriet propert from and \$ found on both if क्षे पूर्व है क्षेत्र का विद्यालयों में पान करण है है में। इस निवेशित बस्तुओंको साम करें।

क्षे प्रकार अनोत् दुर्गका हैन करने जिले Applications of suphress found forms out The driver world give some serious for Reported you work from most mot if if yo Perfect receive street (\* 16 strick officer street Property of the second of the set of selection with and place manufacture and and selfman i de di brana milit gint per f i इन निवर्तको प्रमान करता 🦹

म इन्यूयकानी इन्योग्यो इस्ते गोर्डने निद्ध क to a real date. Seem the best of tights of all

professor and the sea of the season professor than the and our fit is one before the section tips हों। यो क्षत्रीय कृत्यक्त और सम्बद्ध विकास स्थ States and \$1.4 Papers per youth and per star. att um medite ger dep af de silver of

after you at mit offered anythic field कही प्राप्त होती है। को स्थानको हार्नेपी सीवा सीवा gag where some \$1 tell Programs \$100 stress \$10 \$1. के पाने निवृत्य प्राप्त का पृथ्वी प्राप्त निर्म को छन्। कार्य केंद्र हैं। के कार्य कार्य कुछ निर्देश करने \$6.0 to collecte for man in man and प्रकृत प्राप्ता अन्तर्भाषा के प्रकृत है से निवृत्तर प्राप्ता हो।

the pro-plant facility of spillage first more more पार्ट हैं। इस उन कर्न पहलोबों प्रतिह इस क्यां 🔍 gar app field will part, was seen seen seen - 4000 would at at one are spitched strike at Paper कारण प्राप्ति हम सम्बन्ध की गई पूजारे स्थेतन unit ( the unique report) after this test expression? Challege Lat & No. 104 Manages Lin mage कर क्रमुक्तकार्य अंधे है है कर्ब में निवृत्त्व हर कर्म संबंध प्राप्त की

कृत कृत तथा करके तथा सामा की करेंगे प्रजेकको स्थाप कार्यक्रमे को निष्टात क्राइन्टिंग हुन्ते हैं। हेर्यन्त्रका पूर्वीक प्रकार कर्माम्मे विक नेपालिक पूर्वा affront and \$ sorth are autom are let En de talen daaret die diel antein intern di from grade gade (\* 4 ani se gad il pe निर्वाहर पर्या पूर्व पूर्व प्राप्त को बीवानी पर्या कर artest and a suplest made that give you will it yn sel fantel gran wan (

make may down Leaves with days. Pales of Paper Security of it many referrits gan palla desa strallad stres en els 🕯 als elsy that at and marks had buildings and the if you dought the south fraction toward water (i.e. if terrate astronous terrated of glass & & dres do game hall an its agreem i game क्षेत्र कर्ना । का विकास करते अपनी प्राप्त (पेन्सी) at the late of an Ambel some some Ex

को अनिकास करिया अस्य का केन केन प्रमान विकास है, में कर्म का अद्भी की द्वार कर्म होन्द्र होंगाओं क्रम करें। अनिकास किए मेरे पूर्व दिसकी एक कों। व्यक्तिय प्रमान विकास करेंद्र की दोन्स दिसकों अभिनक्ष करें। अस्या विकास केंद्र देश केन सेवल विकास करें। अस्या विकास केंद्र करान विद्या दाना, कृ, विकास पूर्व अञ्चलकों करान क्रमा दोनीने निका कर क्रमाने क्रमारे एक करें।

इस प्रथम का क्षेत्रको ग्यांग्ये रेगम अन्यत्र प्रथम को नमें। इसी मन्य सहस्र एक दिल क्षेत्रेगरि उत्पन हुई



वे अवस्थानकात्वे असे देववे काहित् वीकान कर रहे के कार्न विकास अने देववे भारती आकारित कारकात्वे उसे वैकातकात्वे देवका स्था पृथ्वित पूर्व देकका पुर, इस स्कृतिका का करने स्था—

प्रश्नि कीरों— को सर्वपृत्त, सन्तुं, रेट्रान्स्स्य नेको पृत्त, व्यापितिक इट्रांस विद्यास्त्रण एक्स्माने एवं दिन्स पृत्ति साम्य विद्यास है इस क्रमीको में सम्बद्धण पान्त्र है। को इन्दर्श केराम्य, क्रम, कार्यि एवं क्रमीको सम्ब अन्य क्रिजानिक प्रमान और क्रमी क्रमानकोची पूर्व क्रमीन है। का निकालो में स्वयं क्रमा है। को स्व अन्य प्रश्नि क्रमा एवं अनुदर्श की अधिकानक है उन सम्बद्ध विद्यालयो में इन्दर्भ क्रमी है के प्रमान कर कर्म, अन्ति, स्वयंक्स कर्मा कीर प्रविक्रिय केर्स है उन विक्रमीको में इस्त्र क्रमीनका प्रस्ताह करना है

वै इक्कार्य कारण क्षेत्र कार्य और के केरोक्कीको अनेदा द्वार पोद्यार कार्य कार्य हैं। वै जार्य कोदार्थ सार्याच्या साम्यान्त्रेको इन्यार कार्य हैं। न्यान्त्रेकको इति केराव्यून कार्यको कार्य कार्य है। को प्रमान्त्रेकको पृथ्या अस्तिका क्ष्मिको एवं केरावूको कार्य है हैंथे विकासि प्रमानक कार्य हैं क्या इस कार्यके विद्वित कोरको भी में कार्य करण हैं।

अर्थन ही विकास जा है—हैंसे विकास में हामन सरदा है। इसे इस्तर जिनसे का मानूनों केस अर्थन केस्सर है हैने किर्शाकों को गरावार सम्बद्ध के नेजने विकास एके हैं को पाद पूर्व और अर्थनार्थ क्रीन्त्री हैं को कार्यकार एवं इक्तान्त्रात है—हैंसे द्वा केस्सरायन सम्बद्ध किर्शाकों अन्योगक होका में का कर गरावार सरदा है से क्यों सामानुकी विद्यान क्रांस्त हैं।

वार्यक्ष्में क्यां — हे मुस्तेत प्रोक्षा प्रीक्षा प्रकार हम इस प्रकार स्तृति विदे तमे केव स्थाप के सकी विकृत्य दर्श दिख्यांको प्रतिकालिय कार्य हुए प्रकार प्रकार हो तमें

श्रीको विता पुन्न, पान्य और अपूर्णन प्रदानंत्र्य उन्हें प्रिकेटन वित्या वर्ष, प्राथमि विश्ववित्य प्रता वित्याच्या उन्होंने अपने प्राप्त प्रपत्निका देखा।

जीवने पूरः चौकर्तांच इस्त सोवयम प्रत्य निर्माण विकासिक पुरस्क पूर्वक जनमें साथ नामेशो प्याप है मान है'—ऐसा सारतपूर्वक कहा—

कार होकर का विद्यानी का सुविध प्रोक्ते 'कर मीने '- देख कहा। माल्याचा प्रीपने प्रप निर्माने सहर-

स्त्रिके सहा-है निर्देश सहसे स्थानीको हुन्है mitte fieb igt auch fier ? me if auch र्वाजनेकारणे सार्थ, है। वर्ग दिना स्त्रीची साराय कहा है।



विवर्ति कहा—हे मुन्तियाम हाते स्थापन स्थापी मानी इसी बान मानिया प्रांतियो इसीय होती, इसीसे क्षारको पुत्र होता। हे स्थि। यह मुद्धियन् स्थाननार्थान होचा अनके ही रीमा इस पानो होनी सोचीने हाती। प्राप्त प्रदेश अस्ति में अनिवाद कार्यन्, महामाज्ञानकारी महारूप और पुरियोच्या पारत करनेपाले पहुत है पूर होने जार में इकाफी होकर का इकाफी इकामीकी हुए करके आंध्यक रूपमा होनेका करेंग्र इच्छानको । करने इन सोगोको हुए। इन्टर करनेकरो इस स्वोतको प्राप्तकर विद्ये प्रकार करेंगे

यो रहन अधिकृषेक इस महीत्री इस क्योंको संद्रा कीय, काली जाता होका इस लोग उर्थ उपन केंग्र, कार्यन्तरस्य प्रत्य नाम, ताम, वर्णन्य प्रत्य पुरः पीतने प्रदान करिन कर कान्यकारिक पूर्वि प्रक्रानेको अञ्चलको अञ्चलको से निरक्त इस क्योको निर्माणी स्त्रुति करणे पाहिने। मी गरून अपूर्व जीवन कर के देश प्रकारिक करन भीवपूर्वक अन्यत द्विप इस क्लेज्या पर क्लेप हो उन मानाची पुराने देखी इस सब्बी मी वहीं इस्टिनी रहेची इस लोगोंकी इसीन्सीनो यह साह असर होता, प्रसर्ग संदेश नहीं हैं।

निय बद्धारी इस स्वीतव्य पता नियम बना है। उन स्कृति पूर्णा पूर्ण करते पर्वतानक तिले हो पार्च है। हेक्क- महुने इस स्तोतक यह महद वर्षकोग हमें सहित हरून करता है। जिस्ति-प्रमुख्ये हुए सुन्न स्थानक प्रक करोने केवेव क्रिक क्यों और सुत्री है। क्या हर्न क्रीन-स्टूने सन्तर होनेक्टो साह-क्रमी अवस्तर हर कांत्रक पढ़ इस होनोंके जिले क्षेत्रक क्यीत्रक इति इसन करोबर कथन होता है। है हमें। क्वांस्ताने दिनोने इस स्वोत-पार्क साथ किया गया बाद इस पार्कि तिले स्थान होता प्रदान करनेकरत होता है। करनकर्तनी सम्बद्धित सद्भेष अवकार परित पर स्तेत हम स्वेतीको पंत्रकर्मीय स्थित प्रदान करता है।

for will france up any other with the राज है, वहाँ बढ़ करोग इससे उत्तरिक्त निकार सार्थ है अभीव रस बाहरी हम सीन उपनित्य रहते हैं। हे महत्त्वतः हार्यन्ते बद्धां जेवन कर्त हुए कहनकि कुरामा चाहिनेता (अध्याप ८९)

 soldenin u mi skymindrada udian apparent a primite ou spin a pri mara reprodicati mon minimum affect to the a referre 46 to Belleville Service

क्षानिकार को निकास सुप्रत प्र

पत्र का को केवकार प्राप्तकार wate, and were obtained a seco wheth thereof you you have a semberet mit untermenten station-un. wheat and mak summer submitted कार्याचे महत्त्व आरक्ष पुरिवसकत् (१८८८ १८४)

# इन्लोक पानव अवलाकी दिव्य कन्या वानिनीसे

### इक्यरि क्षिका विवाह

हरत हुए पूर्विक करती हो प्रतिके प्रतिन प्रतिक पहुँ पुरुषि पहुँ प्रतिके प्रतिक प्रतिके के प्रतिकेश के करती राज्ये किर अन्तेवाचे कुछारी कुछा के प्रत्यानो करती पुर सहस्य पुरस्कार नेते एक



व्यक्तिकोच कृतिने व्यक्त—पितानिको कृत्यने उस्ते एक कावन अवद हुई। अन् वेष्ठ सावनाने तिय एवं क्षीलर कुरते कना जना हो है। मैं का कुछ रक्षात्वाने परिने प्रत्याने क्रमाने प्रतीत करी अपने प्रका कार्य है, बाद को बाद की, इस करने लोगा। बुद्धिका का करन करना पुर क्रमा क्षेत्र।

tion to the built for a few limits हेक करोग का गाँध गय-गाने मारिने पानी microlish on then were fromit

का गर्नेक करण मुश्कि क्रीमी क्रीम महामृत्यिक पुरस्का विकित्तीय कन्यते साथ प्रतिस्तृत क्रिक । उन क्रमणे जीवन क्रमणे के मानूने का निर्म was don't seel from yo ye are yet it रीम राज्याचा अधिकी हुआ (अध्या ६०)

# धगवान् विकासः अपूर्वं ध्यान-स्थलव

क्राजीरे कहा—है सीवह जाराव्या का सारे पुरित्रण कर, पार निवार, पुत्रा पाना, पाने तथा पानी रिया स्टूबर करवा प्रतिका कार करते हैं है औ \$10cc on 1/2, are the street the \$1.0 ment for my my on yield that the appeal service & one pole with all this & & कर्त प्रतिनादि कार्यः अवस् अवस्थान विकास क्रानेकर्त क्रिक्ट एक इस कामूके प्रमु है। में क्रिक्टर, संबंध कार्या और निरामात है। में बाची अस्तरिक्षीने हरिया, जानी केवोर्ड प्रोप्ता प्रकार को पर है। ये बेक स्थान करा की उन्होंने for \$10 and with the or sejented an \$1

è montair que méchales francées प्राच्या प्रतिक प्रोद्यानिके पूर्व अपने हैं। के पूर्व करा-कार्यने भीत कुरूक क्या नेक्सिंग है। ये मुद्दे इस कराओं कीत हर राज्याच्या है, विकास प्रातेश है। वे प्राप्त, जनम एन पुरुषि त्यारे अन्तरकारीये द्वीप तथा पानतीय है। वे may sell promptly away married builder हैं। वे कार्यु अर्थ अववद्यानीये विद्यापन स्वतंत्राते हैं कर्या नेकारणांत्र हो जाता है। (अरबाय ५६)

For F all and anneally the Co

à mate per buil des, spheres, que quar of quart for a serious selection fict geb der fager allt bearreitere Bi fe stact the we book it with the boys good service of the court of the first section of क्रा है। में सबसे कार की सबसे हुन्य है। में सबसे principal germannen 🛊 after alle mild eiter Er d aft former \$1 stood surpressed for \$1.00 विकासीय केंद्रिकिटींड प्रत करते केंद्र केंद्रमा please, minimum, wage, plan, wewe to not six tra-pt the semantic first andt up \$1.0 strate per unfer spraf matrice "if the say \$" \$6 standard \$1

हे पहलेका इस उत्तर इस अन्यत विलेक्ट क्तुमानो इन इतिहा भारत सामा पाहिने। को स्मृत्य इस print or all or our way to see Man sh

#### भगवान् विकाका मूर्तं स्वान-स्वकप

विन्तु कोही कृषि क्रमा कार्यात, अहिसेप हचासमा, कुप्तरूप को नोटक करत करता को है। सेव पर्यान्तरो मुन्तिको हेर्न प्रोडरिका स्थल करण कार्निने। वे अस्यन कुरत एवं विरास्त संख-सम्बन्धत है। इजारों कुर्वके सम्बन प्रमाण प्राथमानीको प्रमाणी आरोहित, उपरान, प्राप्ति मुख, साराज्यका और सुप्त मुख्यकारामार्थ में निर्मा करने जलमें नदा भरन फरते हैं।

वे स्त्रीते देदीव्यक्तन स्कृत्यन किरीटके पुत्र सर्वप्रयक्ते देव कारतको धारम करते हैं। में बनकरतको करन करनेनारी इस सुत्र हैं. सामा साम्बोधले इस सार्वाभुगमाने करन करते हैं, में हुद्ध करन धारन करनेकरों, निरुद्ध देहकरों और सुन्दर कारितकले हैं एक कारतकर विश्ववस्थान रहते हैं।

वे स्वर्णनय सरीरकारी विच्यु कुन्दर हार, कुन अंगर व्यक्तंद), केन्द्र और वनकरनके अलंकत है। वे बीवरक बीरहारचीर धारण करनेवाले हैं कुई संध्योचे कदारीय और नैक्काने कोव्यनमा है। वे अनिकारक नृत्तीर्थ सर्वाच्य विष्यु कार्यक वृद्धिको और संस्था है।

वे पूर्व, देव सक्त राज्य समीके तिथे जाराज्य, मानन सुन्दर हैं में ब्रह्मदिने रीधन संस्थानके जनक प्राणिकांके इंटरने विश्वयन्तर है। ये प्राण्या, अंतर्य,

भागम् इतिहा मूर्वं भागम्य इस इक्टर है—हे सर्वाके कर कृतम् उपु-माराग्य देवविदेव तथ प्रमाने हुन् अवस्थात कर्नहरूपारेचे पुरोधिक है। ये पुरव्यक्तिक पुरुषेत् महरावत् कृष्टेचे संहरतः, सर्वातः, वर्णन्यस्य, सर्वत्रपानी और स्वादोनोंके निकास है।

> वे देवीच्यान नवींने संगम्बत तव सुन्दर सुन्दर भीगुरिनमाँचे क्रमान, कान्युके सरमस्यता, राजीको सुक्र देनेवाले ऑप्यत्यक्त महेवर हैं। वे बनल जलकरोंके अलंकृत, हुन्दर कन्दरके स्त्रीतक, सर्वदेवसम्बन्धन तक सभी देवलाओंका क्रिय करनेवाले हैं।

> वे कर्मान सोमांकि है छैथे, वर्गका एवं समीमा भागवानीमें विश्वकार को है। वे क्रीनकारके अधिक देव, अभि और बरलें भी निकल करते हैं। में सामुदेव कार्यक काम और मृत्युओंके काम करने नोग्य है। है हर। इस लोकमें जाननीक इस्त 'में ही जान्देन हैं'. इस इसके विकास से इति सारकारक हैं।

> को अनुमा इस इकारके भगवान विभावा प्रयुत्त करते है, वे काकारी प्राप्त करते हैं। प्राप्तीन कालाने नहरि बहुबरवर्ग देवे कारूपवाले इन देवेवरका स्थान विका क विकास प्रमाणका क्योंकोडको कर्नको इक बरके उन्होंने सरमा प्राच निष्य था। यो नरून इस किन्तु त्यान कारक अध्यक्तक एक करता है, उसकी भी परकारिको प्रति होती है। (अध्यय ६२)

# वर्णसर्वे निकायण

मापि महत्तरकार्यने किय कांक अंतिकार किया था, नर्वन काल है, आप सब सुने। मान मुक्का वर्ष इस्तरेको कृष करे।

शर्प क्या प्रकट की अध्यक्ष में निवेदिय महान्ति । धर्मसम्बन्धित विवयका वर्षन करने स्तो

बहुबल्बकरीने बहा-निय देशने कृष्णसर अन्य

सीतिकावीने कहा—है हरे। हे केरिक्टना है जावन। जुन विचान करते हैं में उस देशके क्वांदिक विचनीका

पुरुष, पाल, बोक्स्स, धर्मसारम, रिम्स, करण निरुष, क्रीहरिने कहा—पिनेक्सपूर्वाने विश्वकार कार्ति काकरम्, इन्द्र एवं क्लीवर्क क्राहेट कर केन्-ये वर्ग बहुन्तकारों का जीवार व्यक्ति काम अध्यान अब चैदा विकालें राज्य है। यह विक्रु का अहिए, किया और उनके राजी वार्गीय धार्मीरेक कर्मनोंको कार्यको । क्षीत्रह, एक, प्रोतर्ग, कार्यार, परावर, आवस्तान, उत्ताव, क्या, कारकार, कृष्टकार, गीवन, संख् निक्रिय, धारीत सर्वताल कार्यात् विष्णुक्त व्यक्त करके इन सभी स्विपनेते अति अधिक साथ में समर्थ—इन सम कार्यात् विष्णुक ध्यान करके धनीपरेशक हुए।

भवंता अर्थ है- पूर्ण पुरुषकी उत्तरिके हेतु है-

कारविद्यात हेरलें, सारविद्यात कारलें, सारविद्यात हाला संदेशक निरामरण कर सकता है। उक्तमें बद्धानमें भेग था (निक्र एवं तस्ते बन्द हक्तन) को दिस गया दल हम इसके अधिरिक जन सभी सारकोच्य कर्ण। इन्हें करान अरान तथा सन्दर्कनों धर्म (कुल)-का उत्करक बनाइक करिये। धर्मक क्रांसदक इस हैदाजीका क्या करन (भरम धर्म) चोन (विवर्वतिनिकेन)-के हार असन्दर्भन (असन्यक्ष सरक्रतन्त्र) ही है। इस कार्यरर्शनकर स्थम कर्नक देखे कार्यन्य पर्दा निवल गर्दा है। विकासिनियेष (चेम) होनेसे पर होता ही है। विकासियोधके लिये विक्रिय बचानोंके अनुव्यानको एल्लाकों देश अस्तिय निषय आयश्य है। अभी प्रापेत प्राच्यक किए हेर्स्ट्रोंक निर्देश किया गया है, उनके करेने इति होनेक निर्मय इस करनेके दिन्ने चरिन्द (वर्गसान)-क्ष अहमेन सेच च्हिने व्ह परिवर वेटी एवं वर्गसारमंत्रि हात पर संदर्भनों के क्या और सद्धानोंकी होती है। इस चरेन्द्रका निर्मय कांकि सम्बन्धने क्षेत्र होता है। सहयेख— वेद वर्ष वर्णसम्बद्ध विद्व क्या क्राक्रण भी वर्गके विश्वमें होता है. (अध्याय ९३)

ब्रह्मण, श्रीतम, पेरम और रहा पर पर्न है। इसी प्रस्तको और वर्ग हैय कहालो है। नर्शवामी होका स्वतापर्वात होने देखोंकी सवस्त कियाई वर्णीके हुए। क्षेत्री हैं।

नर्धाधान-संस्थान प्रदुष्यसम्में होता है। नर्गम्यस्य होनेने पूर्व हो पेरावन संस्थात किया बाता है। नार्वधानके स्वे अवन्य अनुने काले सीभनेक्या-संस्था हेल है। पंतर्करपरित कर कारको और स्थादने दिन कारकाय-अंग्यार कार्यका विधान है। पतुर्व कार्ने निकानन राज करे कार्ने अवकारन-पंत्रका करण जाहिये। उसके कर कृत- सम्मान्के अनुसार पुरुष्यस्य प्रत्यक्षं संस्थार सारोपा निवान है।

इस इच्छा संस्थाने रिपरे विश्वित अस संस्थानीको करनेते चीव (स्तुक) क्या पर्न (स्त्रेणित) के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप सामा हो उसने हैं। स्थिपीयों में सभी फियाई (अंत्यार) अन्तरक होते हैं और विकाद-संख्या सन्तरक

## वर्णधर्म-निक्रपण

**याह्यसम्बद्धाने यहा —गर्भवरण अन्य कल- प्रत्यके** अवतर्वे भवेते सक्षायः, त्यापुर्वे वर्गने श्रीवन तथा बारहर्वे वर्षने कैतनका अन्तर्भ संस्थार एक करे अथवा कुल क्षान्त्रके अनुसार करे। कु इस अवनेत शिक्तको अहान्त्रकृतिकी सहित केंद्र काले और जीवाकाओं किया करना करे।

द्विजीको दिन और संस्थाकताने उत्तराधिमस्य कम राजिके समान ध्रीकामधिमान होतार मरा-मृतका चरित्यान करन कहिने। स्टबन्सर निर्दासे एवं उत्तरने करा-नक्षेत्र गान क्षे शेवका निकास क्यान्य न हो, तकाक इन्हिमीका चरिकार्यन करे

क्षत्रकात् सुद्ध स्थानमें अकार सेनी वीचीओ अलीचीय शोकर दोनों जानुआँके कथा अपने हार्गोकी अधारिका करके रक्ताविक्य क पूर्वविक्षुक्त बैठे और कहिने हावने विका क्रमतीर्थं , अर्थेत् अंग्रह्मम् पूरा रचनः) है आपना को। करिक्क, वर्षनी एवं अंग्रह अंगुलिके मृत स्थान वस हारके अग्रभागों क्रमसः प्रकारतिसीतं, विद्यांचं, ब्रह्मतीनं और देवतीर्वका अधिकान होता है।

कृष इसे बद्धानादिके सुद्ध कराने तीन का अध्याप करके अंग्रानुताने से कर जोडोंका ऋजैन करना चारिये. द्विज्ञानियोको चाहिये कि ये केन और ब्रह्म्टॉर्न रहित प्रकृतिहास प्रदर्भ सुद्धः स्थानानिक जलते अपने इन्द्रियोका कर्त बवाविधि करें। इसके कच्छ एवं कल्लक व्हेंबनेवाले बतने ही क्रमतः क्रमण, बरिय को देख अध्यक्त करके हाऊ होते हैं। क्या एवं स्ट्राप्टी सल्लाक व्यूचिनेकर्त हाऊ

ह निवारोंका का साल विकेष कार्याल है, जो कर्न करकों बेला अवस्थाविकोणों कुछ है। का विकेष काल स्वंदर्शनके दिन्सी खेला अमेरका होता है। इस मोरक अद्रोक्तीने कार पार प्रीक्षी राजवानों देनने प्रीक्ष हैं। आह इस पर प्रीक्षीर करानी कार प्रीक्षी ही

र-कृप अनेको बहर विवास यह जाती हुए सुद्धक विभाग है। जाके सभा औप आदि किया विवेद है

मलने एक कर आवतन कारेने ही सुद्धि हो जाते हैं। विकास महोदायीक मही हुआ है, अगर्फ लिये भी हाती प्रयास भागनाची नगरमा है

क्रात-स्थान, जरायीचरा "३३- आयो है। क्रा=" कार्य मन्त्रीने मार्थन, प्रान्तवाव, कुर्वोचरधान हुई प्रावणीयनका वच प्रतिदेश शको अधिकाके अनुसार क्याचिक करना काहिये।

'के अने फोरीर' आहे एक ही क्यांप्रकार किरोचल है। इस सिरोधलके युख्य प्रक्रियाच्यापनि एक-एक कर प्रमान सोहका सैनों महत्त्वनहरी केंके साथ माध्योगनका जनसः वर करते हुए न्या एवं जनिकार्ते शंकानमेल कनुक निवयन करच ही जनन्तन है।

क्रमाश्रम करनेके पक्षम् तीन कर करा देवताके मन्त्रते क्रेक्सकर प्रतिदेश सार्वकाल वश्चनदर्शनाक पश्चिमन्त्र बैदावार राज्यतीयस्थाक कर करे इसी इकार प्रात-करणानी संभा काके पूर्वपृक्ष होकर कारकीयनका कर कार्य हुए सुर्वदर्शनके सक्तराज्य विभार रहे। इन होनों संध्यराधीने अपने मुद्धसूत्रके अनुसार आहिकोत करे

सदनना 'मैं अनुक है' इस प्रकार कहते हुए मुख्यनों गुरु आदि बडे लोगों) को इनाय करे इसके बाद संस्थी ब्रह्मचरी स्थाध्याचके रिवर एकस्त्रीयक होका गुरुकी सेनार्ने उनके अधीन सद्ध हो। सप्ताद गुरुके हारा कुनानेपर उनके कर जाकर अध्यक्त को (मुस्को स्वयं अध्यक्तिको रिर्ट हेरित मु करे) और भिक्षामें **यो फुछ तरा** हो. उसे मुरुके बरवोर्ने सर्वापेत करे। बन, वाची और जारेरके द्वार मुक्के जिनकारी कार्योंने क्रय संस्कृ रहे।

बहुत्वारीको एन्ड, मृगवर्ग, वहांपबीत और मूँजमेखनका भारत बनायोग करन कड़िये हमा अरखे कॅनिकाके रिप्ते अभिन्ति देव कार्योक करने भिक्ष प्रदम करनी कार्रिने। िक्का प्रदान करते प्राप्त स्वाहान, श्राप्तित हुने नेहन नानेके इक्काव्यतीको इत्यान आहिले, प्रध्याने प्रधा अन्ताने 'जवारि हारका उन्तेन कान कहिने। इसके अनुसार चन्नीर

Popt \$81, "Popt wellt \$81 alle "Popt \$81 wellt" : इस प्रकार कारवादयोग कथाकम साहार, स्टीम्प एवं वैरूप ब्रह्मकरीको करन निहित्र है। इस मानवस अर्थ है— सार रिया है 'अवदि का मान्यकि देखे सम्बोधन है

आंद्रिकार्न (आंद्रिकोस) चारके गुरुकी आक्रके विशवपूर्वक आयोऽशार किया करके सम्बन्धे सर्वत उस विश्वासे इस केव्यासको किया किया किये ही और होकर सहय कान्य कार्टिने ( क्रमुक्तर्यकान्य कार्यन करके हुए आधीराहित काराने, रोग आधिक अध्यानने अनेकाका जान प्रशास करे (१५६ वरका अस न प्रकृत करें)। अपने वसका संनकपूर्वक चरन काळ इक्ष सकुल सहस्वते अदर्वे अदरपूर्वक आहत होनेपर इंप्यानकार भीतन कर समझ है. सिंतु की बहुबार के अन्य अध्याति वर्ष यह योग अवस र्राच्छ कर चेत्रको कर्नो अन्य की करन चर्चने।

जो विकि विक्रित क्रिकार्वको सन्तव कराके ब्रह्मकारीको बेदको तिका प्रदान करता है। भई। एक' है। में केक्टर वज्रेक्टल-संस्थार कराके ब्रह्मचारीको केटको निका देख है कह आवार्त कहा गया है। जो बेरफे एक देसका अक्षान करता है यह उत्तरभाष है। यो परण लेकर वज्ञानके वज्ञाने सामा कास है, उसे 'अधिक' करा जान है। प्रमाणन के सके- पुत्र आकर्त, उपाध्याप और व्यक्तिक ब्रह्मकारीके निर्वे धाना हैं, किंतु इन समीते नक iter fre

प्रत्येक मेदके अध्ययनके तिथे कहा-कहा वर्षक ब्रह्मवर्षक्रका साम्य करना साहित्रे । असकावस्थ्ये अनेक बेट्डे अध्ययनके शिवे चौध-चौच वर्गल्ड भी सहायर्गहरूक चल्ल किया व्य समझ है। कुछ सीर्पाम व्यापी का है कि मेदान्त्रम पूर्व होनेतक सहायर्वकरका करान होता काहरे केलान संस्थार गर्भने सोलहरे वर्षमें हाहाकन्य नक्षेत्रे बहुसर्वे वर्वत्रे वृत्तिकथा तथा नर्वत्रे चीनीसर्वे वर्वत्रे पैरकका होना चाहिने

ह भोजने को क्या अन्तर्ग एक यह सालो आवयर काम आयोऽसान-क्रियां है उनमें अनुनोपन्यत्वनीयं हम बानका स्थेन Pellon B

२ क्या हर्न क्राह्मस्थानमें नेट्डे हो भाग है। इस्तेने केवल एक बलावा अन्यापन अवक नेट्डे अञ्चलका अन्यापन नेट्डे एक देखका

६ केरावन्त्र कंत्रकारचे ही संबन्नु (कारी- मनवर्णका कारण होता है।

बाहान, शक्ति एवं वैश्ववर्णके लिये अमन्तः सीलह. बर्हस और चौबीस क्वंतक उपनयनकाल रहता है। इस कालतक उपलब्ध न होनेपर वे सभी परित हो बारे हैं सर्वपर्यस्तुत हो जाते हैं। इनका फिसी भी धर्मकार्यमें अधिकार नहीं सहस्र। बारवरतीय नामके क्रांतका अनुहान करके ही ने बहापबीठ-संस्कारके लिये खेग्द होते 🕻 बाह्यण, बाहिय एवं बैरच सबसे पहले माताके उदासे उत्का होते हैं, उसके बाद पुरा मौजीबन्धन अर्थात् बहोपपीत-संस्कारमे उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः मे द्विजाति कहाराते 🗗।

श्रीतः स्पातं पदः, तपस्यः (जान्द्रायण आदि वतः) और जुभकार्ये (उपन्यन आदि संस्कार्ये)-का बोचक एकमात्र बेद है। अत दिजातियों के लिये बेद हो परम कल्यानका साधन है। इससे नेदमुलक स्मृतिवॉका भी उपयोग स्पष्ट है।

को दिक प्रतिदिन ऋग्वेदको अध्ययन करता है वह देवताओंको मध् एवं इन्धरी तथा पितरोको मध् एवं इतसे प्रतिदिन हम करता है। जो द्विज प्रतिदिन चजुर्वेद, सामवेद

अववा अववंवेदका अध्यक्त करता है. 📭 पूर्व एवं अभवसे पिक्तों तक देवताओंको प्रतिदिन तस करता है। ऐसे हाँ मो द्विस प्रतिदिन स्वस्थेताक्य<sup>1</sup>, पुराष्ट्र, नराहांसी<sup>2</sup>, गायिका व इतिहास तथा विकास अध्ययन करता है. यह पितर्धे एवं देवकओंक) मांस (फल), इब और ओदन ्माव)-से प्रतिदिन वृक्त करता है। संतुष ने देवता और विकास भी इस स्वाध्ययतील दिजनो समस्य अभीह सुध फलॉसे संतुष्ट करते हैं। द्विथ जिस-जिस वडके प्रतिपादक बेद भागका अध्ययन करता 🕻 उस-उस पड़के फलको ज्ञात करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाञ्चावके कलका भी भागी होता है

नैष्टिक बद्धाचारीको अपने आधार्यके स्वतिध्यमें एउना चाहिये। आचार्यके अभावमें आचार्यपुत्र और उसके अभावमें आकार्य पत्नी तथा उसके भी अभावमें वैधानर ऑहके आश्रममें (अपनेद्वारा कपास्य अग्निकी करनमें) रहना कडिये। इस प्रकार अपने देहको क्षीच करता हुआ जितेन्द्रिय द्वित बहाभारी बहालोकको प्राप्त करता है। उसका पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याम ९४)

# गृहस्वधर्म निरूपण

**बाह्यसम्बर्धाने कहा—है वतव्रत पुनियो आप सभी** अब गृहरुवासमके धर्मीका वर्णन सूते

्विद्याध्यवनकी समाप्तिके एकत्) गुरुको दक्षिणा प्रदान करके अन्तिको अनुस्ताने इतनकर शिष्यको बहावर्यब्रवको समाप्ति करनी चाहिये। तदननार कह सुलक्षणा, आन्यन्त सुन्दर मनोरमा, असपिण्या, अवस्थामें कोटो, अरोगा, धातुमती, भित्र प्रवर एवं गोतवाली कन्वासे विवाह करे

सभी असपिण्डा कन्याको विकाहबोग्य बताया गया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिएडा कन्यासे विवाह नहीं करना वाहिये। महर्षि प्राप्तवन्त्रयने वहाँ सपिण्हाके बारेमें यह बताबर है- यातासे लेकर उनके पिता पिताबह आदिको नक्नामें पाँचवाँ काम्परातक तथा वितासे लेकर टनके पिता, पिलायह आदिकी नजनामें सातवीं परम्परातक सपिषद्धः समञ्जना बाहिये। इसके मध्यमें आनेवाली कन्या समिण्डम तथा इसके मध्यमें न आनेकली कच्या अस्तिपण्डा होगी इसके अनुसार विवाहके लिये असरिण्डा कन्याका चयन होना चाहिये। ऐसे ही उसी कन्यामे विवाह उचित है जिसका मातुकुल तथा पितुकुलमें पौच पौच परम्परातक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र योखदिकी समृद्धिकी दृष्टिसे विख्यात हो। ऐसे ही कन्याके लिये समानवर्षमें उत्पन ब्रोजिय एवं विद्वान् पुरुष बेह होता 🕻 अन्य विद्वानीने जो यह कहा है कि दिजानियोंके लिये शुरकलमें उत्पन्न हुई कन्या भी प्रहण करने योग्य होती है यह मेरा अभिमत नहीं है क्योंकि इस कन्यामें उसने विवास करनेकला उसका पति हो स्वयं उत्पन्न होता है । तीनों वर्ण तीन, दो, एक इस क्रमसे वर्णीने विवाह कर सकते हैं। सुद्रः वर्णकी

१-आकोवाके - प्राचीकरकत् केर कालाः ए जाएको - स्ट्रॉक्स मनाः ४-मानिका-- वज्ञ-सन्तानी इन्द्र अहीत्यो स्वकर्ष ¥ प्रतिहरकः महाभारत आदि ५ कियाः चालने आदि निभिन्न निधार्षे। ६० आस्त्रा मै जायते पुत्र ' के अनुसार किया ही पुत्रके कपने जन्म

### अरने ही बनेंचे करण प्रत करने कहिने

अनी काफ परको कुलका हमें नश्रातीय आहेका अन्त्री काम उद्धार काम 'क्रमानिका' है। इस विकि विकारित रही पुरस्को उत्पन्न होनेकाली संस्था दोनों कुराँकि इक्कोल नेविक्तेको प्रोपत करती है। रहस्तेकि ज्ञानिक प्रकारको अपने कन्या देव 'देवनिवाह' है उसे पत्ने एक बोद्ध हो<sup>।</sup> (जो हो एवं पूर्ण हो) लेका कालो करना प्रका बारण 'आर्थिनवड़' यहा जात है। इस अन्य (ब्रह्मविनाड़) विभिन्ने विकासित हारी-पुरुष्की इरका पुत्र अपनी प्रकानी पाल प्रथा कारको साथ-इस काइ चीरह सेवियोंको परिव करता है। अर्थोपिकि विवाहने इत्या पुत्र तीर पूर्व हवा तीन कदनी—इस बरह स्त्र नीहियोंको नवित्र करना है

'तुम इस कन्यके साम धर्मका आवरम करो – मा बहरूर निष्णाची हुन्या रहारेचले वर्त्या क्लिके हुन्। यह करण प्रदान की जाती है, तब ऐसे विकासको 'कान (प्राचनन)-विकास करते हैं। इस विकाद-विकिसे उत्तक पत्र अपनेतर्गात पर्वकी छ। तथा करको छः वेदियों—इस सरक कुरू नेरह पीडियोंको स्वीतन करका है। कन्याके विसा य क्या क्यान अवस क्यानो हो क्यानीक का देवर चरि कोई कर उससे विचाह चरता है से इस विचाहकी 'अध्राप्तका' और कर एवं कलाके बीच काले ही पारनारिक स्थानीत हो सानेके कर जो निवाद होता है. इनको मान्यवीक्या कहते हैं कन्यको हका नहीं है तंत्र की शरतम् बुद्ध आरिके हुन। आवात उस कन्मके साथ विकास करना राधवनिकात' है। स्थान (समन) उसरि अवस्थाने अञ्चलका उसके सथ के निवाद किया जात है, उसको पैस्त्रपविषय कहते हैं।

इप उपमुख्य कार विकासीयें इपान पार प्रकारके विकास अर्थत् ब्रह्म, देव, अर्थ और प्रत्यक्तवीयवर् ब्रह्मयवर्गके निर्दे उपन्य है। जन्मवीवाद एक एक्स्पेन्स अधिय-क्रमंत्रे निने इपित है। जन्तियक पैत्रपूर्ण और जॉस्स्

नडिंग पैराय पानक विचार सुरवानीक रिप्ते (प्राप्ता) कार्य **201** (b)

क्रमा वर्गको स्थ क्रमके विकार प्रशासि हुए पुरास्त्रको विभिन्ने अनुसार करका परिवाहन अर्थन् इस रकहव करिये विश्ववस्था सहस्वत्ये निवार करी समय स्वयंत्रपारके शक्षिते द्वार्थी निश्चमात सर (मान)-के क्यदेशको प्रकृत को । वैश्यकत्त्व प्रकृत्य अन्यत्र क्रिकारके निवाह करने सामा वाचे हाथमें विद्यालय प्राथमके रूपरेशको सहय को ऐसे ही सुरक्षक सहय, अधिक अवक नेरकारने विकाद करते अन्य करके उत्तरीय पत्रव (क्रमर ओडे इस चारा) के मिलीओ प्रकृत करें।

क्रिय, फिरम्बर, भ्राप, सक्तरप<sup>3</sup> (कम्: कम्पन) अवस मान कन्यादन करनेके अधिकारी है। पूर्वके अध्यानी उत्सोधर कन्याराको अधिकारी है और उत्पार आहे. देको इस्त को है। बीर कन्यादानक अधिकारी सम्बन्ध कामादान न करे ही कामाने महत्त्वती ही मानेवर कामादानके अधिकारीको चन्नके प्रति अञ्चलको एक-एक भूगकानक कर रहाता है। कन्यादानके द्वाराके अध्यक्ती कन्याची रहते उपनुष्क बरका करन कर लेख माहिते।

824 एक कर ये कर्त है, इस्टेले कन्य एक कर देवर पुर इतका अन्यान करनेकान केरकांके समान १९६का चार्च होता है। निर्देष्ट अर्थाव् सीच्य सुतीरत करिका चरित्यात करनेका की रावहनीय है जिल्लू आक्ना हुई (महायाका आदिते हुट) स्त्रीका उच्चमानत्वे अध्याने परित्यत किया के सकता है

चरि कन्यका किसी करके साथ निवाद करवेले रिपरे करदारमात्र किया गया हो, अन्तरूर विकाहके पूर्व ही संस्था मरण हो एक के करिन्ताओं अन्य न्ताने देखी कन्यको पृष का करनेका उत्तर का है— ऐसी करना एवं काड़ती है से उत्तरत देवर अन्यत कोई व्यक्ति या कोई बनोप पड़ीकी अब्ब अब इंग्लेक्ट अपने बच्चे अट्टॉमें कुनलेप कर

<sup>्</sup> करवात देता वाले पंचा पंचा करते कर्ते की पंचा आक्रमात्रका पर्ववर्त (यह अने: अन्य करेके विने क्रेक हैं। हर्नेहर्न म्पूर्वात (३) १९ के अपूर्व रिकारों क्रांकां हो और इस्त हो (एक हो में क बीक बोहा) सम्बन्धकारे करों तेल स्वतिने

<sup>।</sup> हमो वर्षने विश्वत कर्षमां यह ब्यूयमा क्रांस्पूर्ण (तमे पूर्व है।

क्ष्म्य—अल्ली चेत्रोने रसकी चेत्रोचक सक्ष्म्य करा जन्म है

श्वास्त्राहरू प्राप्त का का विकास का का विकास है। का व्यवस्त के का विकास का का विकास है। का व्यवस्त का व्यवस्त प्रमुख्य का का विकास है। वर्ष का विकास का का विकास विकास का विकास है के का विकास है। वर्ष का विकास का का विकास का वित

भी को व्यक्तियों है, बहुद उस्ता सर्वकर भी व्यक्तियां किया की हो हो है, उस्ता अपने परिच भीकरों हों। विकास सरका करवेंद्र रिप्ते अपने कर्ते ही रखते हुए स्वक्त अधिकारों अपना कर देव व्यक्ति हक इसे व्यक्तियां ही रखकर उत्ता ही भीका देव व्यक्ति विकास उससी सामस्थानक हो सर्वः। सन्त ही दसके विकास समित करवेंद्र रिप्ते उससी भागांच करवी व्यक्ति ही पूरित्य ही इसके सम्बन्धी स्वकास करवी व्यक्ति।

निवर्ताओं विकास को करते तुर्वकर, समावी कुरत कर्त कर्मा हुने अधिने का इस्तरको स्थानक इस्त को है। इस्तिनिको विकार्य परित्र हो होती है। सारक्ष हत्यो हैती कार प्रार्थकारी स्थानक है का उन्हेंने का नहीं कार्याच्या प्राप्तिके कि किन्तीर्थ संभवत साहत्वक पहि होता है। बारे कोई को केवल करने पर पुरुषको हवार करनी है हो पह भी एक सर्वका व्यक्तिका हो है। ऐसे ही अन पुरुषो कर्ना कर्ना स्थानमा वर्त् स्थे क तेते है से पर भी किसे रूपने माधिका हो है। ऐसा माधिका क्षेत्र प्रकारणे कर्षे अन्य है से इससे उत्तर केरक कर्षन इस स्थेष प्रकृतसभी राजेदसभी हो प्राय है। परि प पूरूप कुर्यंत साथ कर्मान कर कोई रही गर्मकरण कर होती 🛊 से इस चरमा प्रचीवन वस स्त्रीया नाम ही है। ऐसे ही प्रचेत्रक, प्रवेदक प्रथ, बहुबल्क आदि व्यवकारको हरू होरेल क्या क्रिया अन्तिक त्या कार कार्रेकाचे स्वीता रवल हो का रेख फॉर्डर

अदिराया करनेवाली होते तेतंत्त्वी हेंच स्थानेवाली कृतकु अनेवा का करनेवाली अधिकार्त्त्वी निवृत्त्वातिको : करणां ही इसमा करणां एवं परिचा जाएंच ही करणां के प्रथम निर्माण कर हुएए निर्मा किया के समा है प्रथम निर्माण (परिचाक) करणा भी हर, यह समझ आर्थि प्रथम है कि निर्मा कर्ण परिच करणा कर्म आ स्त्रीय क्रियो कारणा होता है। इसके अभिन्य कर भी भाग हैने केना है कि निर्मा कर्म परिच कर्म कर्म कर्म कर्म क्रियों भी प्रथमका निर्मा क्रियों होता है। उस इसमा निर्माण क्रियों क्रियों कर्मों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों पार्थ होते हैं। इस इतिये कर्मों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों पार्थ क्रियों क्रिया क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों पुरुष्ट क्रिया क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों है और अपने क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियां क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों है और अपने क्रियों क्रियां क्रियों क्रियां क्रियों 

चीर परि अस्ति स्त्रीच्या परिचया करण है से इस स्त्रीची चान चैनको जिले अस्ती सम्त्रीका दुर्वपार है देख च्यांचे

विकास अपने परिवर्ध आक्रमा करना गरण गाहिते— मही उपन्य परंग कर्न है निवार्धने अनु अपने राजेदर्गनके इस्ता देशकों केन्द्र राजिक अपना कर्मुमान डीम है। इस्ता पुरस्कों उस स्टेस्स देशों परंग गरियोंने अपने परिवर्ध कर्म पुर अधिक देशों अपनी करना परिवर्धने स्वास्त्र परिवर्धने अस स्टूमानकों अपनिवस पर निवर्धने स्वास्त्र परिवर्धने अस स्टूमानकों अपनिवस पर निवर्धने स्वास्त्र परिवर्धने अस्ता परिवर्ध अस्ति अस्ता अस्ति है। यस और सूल महार्थी सहस्रक परिवर्ध है।

पूर विकासिक कारण कार्य ही आपनी उनकी जुन्हा कारण उसका राजनीतारी मेरीन पुरुषो उरका किया क स्थान है विकासिक हाइने को सार्व दिखा है उसे अकरने राजने हुए पुरुष कारणांची (स्थानिक हिम्मानुस्तान कार्यस्तानार्थ

a per freeding speed particularly paperly stage and \$

के पर क्रिके पेट के कि सामी, पहांची अस्तरात्व और पूर्णिय (स्पूर्ट के 164)

श्रीवर्षेत्रे अतिरिक्त अतिरिद्ध राजिनोने भी अननी नहींके साथ सहस्वत करनेवाला) भी हो सकता है। गुरुवके मधाकानी होनेमें ही कारण है—(१) पुरुषको जपनी वसीवें ही रवि रखनी चाहिने और -२) विनयोंको रख्न करना प्रत्यका वर्ष है। परि, प्रत्या, निता, नितुष्य, सारा, वाहा, देखा तथा अन्य परमु-प्रान्थवीको लिपोका आधुरम-परम एवं केननादिके हारा क्वांत अस्टर करक काहिने

रतीको मरको समझी संगीतत कर्को रखनी चाहिने, कार्यकृत्यतः होतः काहिने, बस्तव रहता काहिने, निरामको (अधिक सर्वोती नहीं) होना वाहिने तथा सर्वेदा अपने क्षात- वसूरके चालोंका करून करना वाहिये।

को हती प्रोपित्पतिका है अर्थात जिसका पति परदेल क्ता गय है। इसके लिये किसी प्रकारको क्रीडा (बेल-

समारत), सरीरकी समाजद साम्ब्रीयक बस्तवीका करीन, हास-गीहात तथा इसोके कार्वे काल करना वर्जित है।

भारतायस्थार्थे पिछ, भीवनकारार्थे परि, वृद्धायस्थार्थे पुत्र, पुत्रके अभावने अन्य सम्बन्धियोको प्रशेको रखा करनी व्यक्ति दिन हो अकल रात्रि हो, कनो भी त्यों अस्ते प्रतिके विका एकानार्वे निकास व बारे। परिच्यो बारेक धर्म-कार्यने अवन्त्रं क्षेत्रं प्रतीको ही संस्त्रं कान्य कहिने। कन्द्रिः प्राची वर्ग कार्गके लिये उपमुख्य पूर्ण मानी राजी है। सद्यामाणि रवीके मृत्यु होनेका चतिको चाहिये कि का अधिकोकन बबुक अग्रिये उसका दाइ-संस्कार करे। हदरका अधितान अन्य इत्रीके स्तय चाणिप्रकृत करके पुत्र अधिका संघरत करे। प्रतिक्रियेचिक रखी इस लोकनें यह अधिन करके अनमें स्वर्गलोकको प्रश्न करवी है। (अध्यय १५)

# वर्णसंकर जातियोंका प्रादर्भाव, गृहस्वधर्म, वर्णधर्म तका सँतीस प्रकारके अनम्याय

सरहा<del>यान्यानीय सन्ता - अन्य में संबद जातियोंकी होनेक्द रककारका कन्य होला है।</del> इत्यप्ति वर्ष गुहरमादिके केंद्र धनीका वर्षण करता हैं क्रक्रण पुरुषके किर्काहरू अधिय करवारी पूर्धवनिक

विकासिक केरन कन्याने अन्यक्त और विकासिक स्टार्ट चारस्य निवाद जायक अंकरका जन्म होता है<sup>7</sup>। वॉतप बुरवर्ष बैरम कन्याने माहिन्य तथा सुदाने म्होंच्छको उत्पत्ति होती है। बैरच प्रवसे सुद्धवर्षा स्तीने करण नामक संकर् कारिको संतानका जन्म होता है<sup>न</sup>। वर्षिय पुरुषते क्रकाम उनीचें सूत्र, बैरूव प्रत्यते ब्राह्मणीचें वैदेशक तथा शुद्र प्रश्यके बत्तापीये सर्ववर्णनिन्दरीय चारकारको उत्पत्ति होतो है श्रुष्टिय स्थीने बैहरको मान्य और शुद्रते युक्त मानक संका संगानका जन्म होता है। इसी प्रकार कैरव रूपी सुद्ध पुरुषके संसर्गते आकेरण जनक वर्णसंकर प्रको जन देती है श्रीवय पुरुषके कैरण करनानें उत्पाद हुए माहित्य संकारें

द्वारा काली (वैश्वसे सुदावें डल्का क्योंके ब्राय संसर्ग

को उन्तरकारिय पुरुषसे निवयमाँ स्वीमें संतर्भ उन्तर होती है. का अञ्चितकेषय अवया अनुस्तेषय संसार है और के विद्यवर्गीय पुरुषके राज्यवर्ग स्त्रीमें संस्था करू प्रदूष करती है, यह प्रतिलोगन संसार है। प्रतिलोगन जनतु है और अवलोमय कर 🕏

जातिका उत्कर्ष सालगे, चौचने अध्यक्ष कुठे जन्ममें होता है। यहाँ जाति सब्दले अभी चर्णित मुर्धावधिक आदि जातियाँ ली गयी है। प्रकृतमें संक्षेपने यह समझन जाहिने— सहायने हदानें उत्तर संतान निकाद कही जाती है। यह संतान चाँद करना है सो इसे निवादी कहा जाता है। इसका चरि झांधानसे विवाह हो और उससे उत्पन्न कन्याका पुत: बाह्यजने विवाह ही, आहे उससे भी उत्पन्न कन्याका पुत्र साहानके ही निवाह हो—इस्ते कनले उत्पन्न कृती कन्याने निव्यक्ति बाह्यलंक द्वारा बल्यादित सारची संसान सुद्ध ब्राह्मणवर्णकी होगी। देसे

१-में अपूर्तान संकर करें जाते हैं।

३ व्याज्यस्वरस्त्रीतः ४०९२) के अनुसार धरियके सुदाने इस सामग्री संगर व्यक्तियो संदान अस्ता होती है।

इ कुलंबरिक, अन्या क्रिक्ट करिया उदा एवं करण—मै क्र<sup>®</sup> अनुस्थेयन क्रम हैं।

४ पूर, वेरेडक जन्मात, मार्ग्स, क्षत्र एवं आयोग्य- वे कः वीतरोजन पृथ हैं

ही क्राक्रमणे में रूप कर्ताच कन्माने प्रत्यस सम्बद्ध होता। ब्रीयन्त्राचित्रं सोवित्र निर्मारको निर्मार्थ पीर्य क्योंको चौचर्च कन्याने क्यो संका यह क्यान संतोतः अन्यां श्रीत्र हो उत्तर होना। श्रीत्र से व्हाहीको संतित्रः मुखेबरिका कमानी भी हुनी हान्से काला भीती निर्माह करनेना हुने बंकर्ने पुरूपनंत्री हुने बैनवहर्तिने कर्माने चैनने संबंध यह काल है होते। सेव नहें विकास करा और पारित्यको है। ये देनों उस एवं पारित्य मारिको सम्मार्ग परि सरिको हो निकारिय होती पर्ने से क्रमण कर्म और चीमनों साथी। युद्ध भूमिन हो होती। हैंसे ही करन पारियों कन्य और कैन्यानींड प्राथ्मी निवादिक होत्या प्रकार प्रीको प्रकारक हुन केरणानी ही संस्था करेगी।

प्राप्ति अधिरेख पह भी पान्ते चेन्य है कि प्राप्ति महत्त्वक होनेके भी विका कर्मका कर्म किया का रहा है। बही क्षे कर्ती, हुई क्या चीकी करूनी बेक्टरक हो कर है। regard to year trap in man \$- whereit म्पूजन क्रमानको भागते पुरुष्यको पानन क्रम अन्यान करिये केरिक करावे करिये। सारावाले असी मुक्तवरिको सीविका । यह यहेका श्रीप्रकारि, केरवहरि य क्रमुनि के काल स्थानत का करता है। यहाँ औरत क्षं केरके कोचे के व्यक्त है। यह कोई को उन्हें मुक्तपुरित्या चीरचन का क्रम द्वितीय, इतीय क्रमंत्री पृथि मर्गाचन करता है से यह इरिक्टनंको रूपि कर्ना करते हैं और यह होन्यानेकी कृषि स्थानिक करना हो। कर्न-कार्यन है। इस प्रकारि कर्त-व्यापन प्रेरेश आयोगकानी अन्याने नो भीद्र संबं होन्यानेको स्ट्रीमक नोरम्यन नहीं बरता है से उनकी सामग्री, बर्ज, चीवची कुल-सामग्रामी इंग्ल संस्थि एवं प्रोत्स्वयंको हो होती। क्या होन्ययंकी पुरि क्लीकर कर वॉलिका रिकॉट सिक्य का रहा है। इंड्रानके करने का कहा का करना है- और कीई कारण पुरुषीको प्रेरिक्स पान पर है और उसक चीरवार क्रिक क्रिके पुत्र करना का रहा है क्रिक पर १३ भी सहस्रोतिके अस्ता जीवन सम्बद्ध हुआ अस्ता हुए करणा कर रहा है एनं का बीचरा पुत्र की हुए। मुच्लि स्वयन ही अन्य पुत्र उत्तरत कर रहा है से ऐसी कामार्ग्न सार्वे कर्म्य हा हो उन्हा होता। देशपूर्णिके चीविक विकास राजने को जनमें देख हो उत्पन

क्षेत्रिक निर्देश कार्यक प्रीकी पंजी वैत्त्वकांको स्थान प्रत्य करेना । ऐसे ही केरन भी सुप्रमुक्ति सीविका निर्माद करने हुए अपने पुर-सम्बद्धि कीली अपनी हुएको ही क्या क्रीपा

> हमें हमाने का में कारण है—की हमानो सारियों है— ६ संबार साहि, १-संबोध संबंध साहि एक ५-वर्ग अंकीर्ग कंकर करि। अंकर करिक पूर्वपरिक अन्यक्ष आहे. हा: केंद्र प्राप्त प्रकार नहें हैं। हवें अनुसंस्त कार करत है। ऐसे ही कुछ, ऐरेड़क अपने की सा संकार करिके के काले ही कई का कुछ है। वे हरिलोक्स हैं प्रेकीन संबद व्यक्ति को मोन होते हैं, उपका निर्देश पहले रनकरको अन्तरे कारक किया एक है। अन वर्ग बंदीयं क्षा अधिके संगोधी का क्षार सम्बन्धे परिचे-पूर्वपरिका स्थेने धील, बैंगर अपना सहसे से उत्परिक हैं, ऐसे की अल्ब्यू प्रातिको कोने केल अल्ब्य सुर्क हुन्द के उत्पादक है और फारल निष्यद व्यक्तिये जोने क्राफे हार जो करवाकि हैं में बने कंकीन संबद व्यक्ति होते हैं हमें क्रांस इतिहोक्त बढ़ाई हैं। इसी प्रकार क्रांस्टिक, सम्बद्ध कुने कारण निवार कवियो रिक्पोर्न ब्रायनों क्रूप में राजांद्य हैं. कहिया इन अपनांत्रको विकास सामा सरका पुरिचर्त के इत्यदित हैं और प्रत्यक्रीयने नार्ज प्राप्तान, अभिन्न अन्यत्र केराको यो प्रत्यनिक है, उन्हें उत्तर अपूर्वका वर्षा है। उसमें अंबर प्रतिसंगय अवस् वर्षा उत्तर अस्तिनय का पत्ती को है।

> permental plate fragely? Area male विभागो प्रमुप पार्च गाँची गाँचे संस्कृत अपूर्ण पार्चकर्न रेक्ट्रिय अर्थि सम्बद्ध करण कार्यन अर्थन जेनकार्यपुरू क्ष्मियोग क्षारि वैकान्यो। (क्ष्मुयानेन स्थारे स्रोतनी) वे करण व्यक्ति । संदोर विका (प्रका-कार्य कार्याय करणीय कर पुत्र विकारीय :- को स्थानीय विविधी सम्पन्न कर, प्राप्त-नेर्चन्वरिक्षेत्र मुद्रि प्रकार राज्यान को सामग्र द्वित्रको प्रश्न-काल संभ्योक्तन करना कार्यन अस्त अस्तर

अहिमें ह्रपन (अहिपोत्र) फरके समाविपनिवर्त सुनिदेशकोह कर्माक्ष<sup>र</sup> जर करण करिये। उसके कह पुरुषकार वेदाने (गिन्य न्यवरण आदे) तथ अन्य विकेष इकार्यः कार्योच्य अध्यक्त को । बेरखेन अस्तिको निहित्ते हेरवे प्राची (शरको उपलब्ध करनी कहिने

का साम करने ऐस्ताओं और फिलीका सर्गय तथा कुमन करे। प्रदेशना उसकी केंद्र पुरान क्या औरकारमा धनार्माच अञ्चल हमें अञ्चलेकारे विकास कर (विकास) करण करिये। सरकार्य पूरा विका, देश, इक्क और समुख कारिके रिन्ने पुरस्य क्षेत्रकर्त<sup>ा</sup> स्थल, होन्, स्थानकर उन्ह अभिनि-सम्बद्ध को देवताओंके तिने अदिनें इका करच च्योपेर कृत्योद अन (कृष) चन्द्रात हो साव अभिने देशों एक दृश्य आर शृतिक है। विकृत्य हुने मनुष्येको अस्तरे स्वीत जल को प्रतिन्त प्रदान करण पाहित्रे । प्रतिदेश स्थानका को, केन्द्रर अन्त्रे मेर्न्य अस्त्रक प को । स्वयानिक (अपने चितुनुक्षा स्वयंक्रानी विचादिस को) वृद्ध परिन्ते, व्यक्तिरिय, सन्दर अभिन्ने स्थ भागीको भोगन प्रदानकर मुख्यमधीनकै और उसका ची। सेव को हुए अल्ला भीवन को अपने प्रक्रमान्त्रि देखा अवन्ये लिए न कर्ता हुए चेवन करण चन्हेंने

भीजनीर आदि और अपनी आयेऽस्ता-निर्मा आपना की तक तकक प्रकार कर दूस विकास, स्थान धोवन करावर्धिक साथ करण करिये।

भावदिते आकादित अनुस्तुत्व भोजन द्विषको कराच चरीतो । राज्यसम्ब अभिनि एवं अन्य वर्ष्यको सम्बन्धः भीवन देश करिये। कार्यकार भी अने हुए अधिनको सीराय नहीं पर्यक्षि इसमें दियम पर्यम्यो अध्ययका गाँ है। क्षण (क्षणको एवं संन्यान) निवृत्तको सन्तराकृति रिवा प्रदान करनी अहिथे। इस्का पंचर संबंधी धोवन करून पार्टिने प्रतिननं सम्बद्ध अपूर्ण हुने स्थानी पूर्व करने करिये हैंसे ही निज, सामान वर्ग स्क्रीयम् प्रतिकर्ग पूजनीय है। परिकारी अभिने राष्ट्र वेरावरंगाओं लेकिन कहा का है। अपनेतार्थ कामा कर्मकारे मुस्तामंत्रिः तिर्मे ।

ये देखें कर है

प्रतन्त्रम् अवस्थाने किय प्रावनको दुन्तरेके वर्ष अने हुए परवानके प्राप्त करनेकी ऑफसक पार्ट करने पार्टिन मुहानको साथे, हान, पैरको पहल्ला एवं अधिनेका करनेके क्यान पानिये अंतुह क्षेत्रिय क्या अतिकिके निव बरो साथ प्राप्ती संच्यात उत्तर अनुन्ता करन चरित्रे

पुरस्य अपने हुई निश्च पूर्व क्यूज़िक साथ दिएका क्षेत्र पान व्यक्ति करे। इयनका सार्वकानीन संध्येत्रसम्ब करके वह पुर: अधिकोचकर नोजन कहन करे। इसके कह इसको जन्मे सुमुद्ध पूर्णिय साथ विकार अन्ते विकास विकार करना करिये। स्थानका कहान्यूर्टानें निर्मान परिन्यानकर का बनारेने प्रकारको संदूष को प्रकार दश दृश्यों एवं का दर्भको परियोक्त करिन्दी। को दिख्या उन्हा की

पहलूक्त, अभाग और एन पेरन एक व्यक्तिका कर्न क्रम कर है। इसके अधिरेक सहक्रो निये करन, अस्तर एक प्रतिकार है और कर्न आँक साले को है।

श्रीवरका प्रथम कर्न प्रकारमान् है। बैरनवर्गके नैस्ते कुर्वेद (मृद), कृषि, स्वितन और स्कूमता गुरू वर्ग कहा गया है। ज्यानकी इंधान कर्न कहान, बरिन एर्न र्केरक्त्री रोगा काम है। द्विजीयो यहारि वर्तमाँचे प्रकट मूर्व करन करिये। अहिल, साम, अलोग, सीम, प्रीयमांगा, इस, बन्द, सरमाता और युग समीके मिन्ने पानीक सामान है। अन्ते वर्णकर्मनुसार वीविकासा अवस्थानकर कृटिस और पुरुषिका परिचाम काचा प्रातिके-

क्रमा अधिन कर्न क्रमान परिवासन्त्र कृतीरकृतिकारियमं अनुवास्यं विकाः स्कृत्युः हारत क्षेत्रपुरूष क्षेत्रो काल् व इत्योद्ध अहिंगा सामग्रेणे श्रीयाणियानाः। एक क्रमानी पूर्व सर्वित श्रवेसावन्त्र कारोप कार्या प्रीत्मीकारकार्य स्था।

यो प्रमुख होन वर्षके व्यक्ति स्वत्यक्तके रिले सम्बद्ध वर्णालय करता है, यह सीमान कर करनेकी

१ 'ज्यू त्वं व्यक्तियतं+' आदि।

<sup>।</sup> व्यक्तिको- भूतवा प्रत्या- विवृद्धा होच—देववा, स्वत्यान—प्रत्यान अभिके वर्वती—पर्नृति-व्यक्ति

मोनका रक्ता है। निवके कर कर कर का गर्नरहे हैंसी हो जन रहक है, इसे गुरुवा: संगयनको प्रकृतिका<sup>र</sup> करने मार्थित द्वित्रको प्रोतार्थ सेलाल, प्रमुख्य, अक्राप्येक्षे क्या प्रकृतीसम्बद्धाः कार्यक्षाः कार्यः प्राहिते। वरि हर करिये थान अरेको अक्टब्स हो से इन क्लिंड कराने foret alt al un fich udelt:

मुक्त करण्ये सम्बद्धानी अवनानीह हिल्ले को हिलीय करन निर्देश है, व्हा और करन है। सेम्बर, उस्ताननेहे सारि पुरूष करन है। वैकारी हरि होनवरन है। यदि म्बरकारके सम्बद्धनीन्त्र हुन्य है हो होनकरच्या सम्बद्धन को करन करिने। किसे के कराइर (कान) अञ्चल है। करानी कारण रहनेक उन्होंक क्रम्बरन करण होता। इनको न कर होनकरनका जनकरन कार्नेक कर नहीं उस धी सम्बद्धाः

क्रक्रमध्ये अपने जीविकादे तिने इस अञ्चलिक अर्थको भी हत्का नहीं करने नहीं ने के स्थानता निर्देशी हो। ऐसे किय-कियों की व्यक्ति अने वर्गको इसके वर्ग करने करेने, विकास आकरन संदित्य हो। विरुद्धपति (अवस्य कार्य आदि)-में भी अर्थ-अर्थर नहीं करन चारिये। ऐसे ही हुन्य, गीव साथि (प्रसंग - से ची अर्थ-शर्वर वहाँ करण व्यक्तिये। यो द्वित वहके रेतमें शहरी बनकी सामन करता है, यह मृत्युक्त प्रवाद साम्बाल-केरियों कम रोग है। यहके रिले साथे हुए अलको को सम्पूर्णकर्मा माने भी राजात के कुन्कुर, तुब अन्या कन्यनेतिने कम जान करता है।

ार, और दिस्तकके तिने च एक दिस्तकके दिल्वे भा बोह्य कान नाहिते। अनव यह निर्दार्शकानिके अपन मीनन-निर्मंद्र करे इन वृक्तियोंने उत्तरोत्तर वृक्ति 40 1

परि पा पूर्वाचे पेदिन है से उसके रूप, अपने कार या यह करनेकारे कार्याच्ये ही अब-अनकी कार्या कानी व्यक्ति और व्यन्तिक देतीया चौक्रान्टक वर्ग वर्णपुरिकारोका सभी सीविक सामीय कर्नी सर्वक चीरका काम कदिने। का साक केंद्र कर करन करे। तिए, इस्टी अर्थिय केम एवं नहींको एक विचल करकरे रों। भवति साथ चीवन पति स्टब्स प्रतिने ३५८ वसा भारत कर क्या बाढे होकर भीवन को करना काडिये।

क्षा से अरोप क्या को बेलन करिये। वक्रेरचीनचरी क्रमुक्तको विचीत होता चाहिते. एन्छ और कमारत काम करत सहिते हैव अस्ति अनी सहिते करके करून करीने का नहीं, स्वाच्यान, करन गीड़, कर क्षक नार्वीक कर्माने मुख्या परित्यान न गर्धा आहे, जुने, भी, पन्य, संध्या, साल, राजे और द्विजीके सम्बद्धा भी मुख्या त्यान करना कवित्र है। यह अन्ति एवं उद्देश तथा अस्त हो रहे सूर्वका दर्शन न करे । इसके दिनों पह तथा वैज्ञासक हते, मूच और विद्वारत रहीन भी त्याच्या है। मॉक्स किर करके नहीं चोना च्यदिने। युक्त, राह्य निव्हा, तुत्र और निवको जनमें क्रोडफ अपूर्णिक है। अनुष्य पैरोको संक्रम प्रथा को लोगब निविद्य है।

अञ्चारकार कर को सेच कहिये और किए किस क्रकानको एक कृत्युर<sup>®</sup> (बोहाक) पर, एक पटका- क्लीकको क्राप्तव नहीं नाहिने । धर्न-पहकाका साथ नहीं

<sup>।</sup> प्रामीत्य-जेनकारे पूर्व कार्यन अंतरेत, रावेप्तेया, असारम, प्रामीत आदि।

१-४० कर रूप होतेल अञ्चलीहरू हिन्दर है।

a क्षाप्तानकार कार विश्वके तिर्थे अस्त, क्षाप्तीनाम्य कः विश्वके विश्वे अस्त ।

 <sup>&</sup>quot;विकोधकार्गित करण केरणार्थ एक सहस्य कृति (कारण) है। है। एकपृति इसे साले हैं। विकोधकार कारण कर कृति कर कैसी his per parent served are not specified such appears were done usen 2. Section(4) with such 2. Real areast served क्षेत्रक एक-एक कार्यक एक पर उन्हें अने पुरुषक कार पंचा कका है। क्षेत्र' और उन्हां – यह विशंक्तावृति है।

<sup>4</sup> offent - Can fauled you write first of seatogra-

६-वेल्य-चित्रका कार्यि व्यक्ति कृत्योगे संस्कारके

क- प्राथमिक- वेद्रालमीके निरुद्ध अरेख प्रधानके सुन्धाने केहका चारक

<sup>4</sup> कार्योक- कार्य कार्य को (कार्य कार्यका

करण जातिये। येणी वर्गके साथ समय नहीं बंदना चाहिये। धर्म-विरुद्ध कर्मीका करित्यान कर देख काहिये। विद्यादिका भूओं तक गरीमें बैरण महिल हैं । केलपर, मानपर, मुनीपर, इम्मिन अधिके अंग्रोक और कक्तक रिवर क्यों होना फरिये किसीने सकड़ेको हुन क्लिकी हुई खनको बताय चार्ने महिने और किसीके बर्डों हारके सॉलीक सम्ब गमानादि कार्यने प्रयोग कार्य कार्यने। सांची रथः सान्य विरुद्ध कर्न करनेकले स्थाने प्रतिहत नहीं र्शक वर्गाने।

मेर प्रमा भर्ग-प्रक्रमादिका अध्ययम करनेकारीका इक्कर्ज-सरवार अवन्यवाको पुरू आवणी पृषिवाको होच कारिये। संस्थारः विदेश औवनियों—सामहियोंक प्रकारक गरनेक का कर्ण अवक्रमानकी हारमध्यक्षी युद्ध प्रदूती-मिनियें के सम्बद्ध हो संबद्ध है। वीवकारके रोहियोक्काओं जनक अहमाने दिन हामने बहुद बन्हरानों क्या केंद्रेक रायार्ग कर्म मुख्यमको अनुसार करना काहिये।

रित्य अधिक, कुर तथ कथु सत्यवेदी पूर्व इतिपर तीर दिनका अनभ्यात उत्तकमं ३०६ उत्तर्गः कर्म करनेवर होता है। ऐसे ही अपनी सहस्रके सोवित सहायको मृत्यु होनेपर औप विशवन असम्बाद होया है। संभावि सबय मेक गर्नन होनेक, आध्यक्तमें उत्कारको म्यप्ति होनेका, भूकाम होनेपर समा कल्कापन होनेकर साम्बन्ध रखन माहिते केंद्र और आरम्पनका अम्मवन पूर्व होनेक्ट एक दिन एवं एक रामि (अयोग्राह) का अन्यन्त्रम होता है।

जरने, कारंत्री, अक्रकारक, पृत्तिक, क्या वृर्वप्रकार, चतुर्मीयको प्रतिपद्भै तथा स्राह्म चोजन जनका सहस्र इतिहार लेनेकर एक दिन और एक ग्रांच (आरिहान) का अन्यन्त्रकारः नामक चाँक्षिते पत्नु मैक्का, नेवस्त, कुक्त, मर्च विद्यान और मुध्यके बीकों अलेक्ट तक सक्राव्यक्ते अन्तरेपनका दिन आनेपुर एवं इत्तरकता दिए होनेपुर भी एक ही दिए राष्ट्रिक अपन्यत्कारत होता है।

कृषा, निरमर गर्दभ, हानुक सामनेद तथा वच्चेकि

परिवारण और पीड़िलयाँकी दुःख्यानी स्वर्तन होनेपर अनीन प्रमु तम् ह्या अल्पन् स्वापन और पीता माधिका प्रानीम होनेना अन्यात अन्यात होता है। अवनित्र देशमें, अभीनक्रकानमें, यह यह विकास कार्यापर, हो प्रारक्तक कर-कर नेव-नर्वन होनेक, श्रोकन करनेक कर इस्थ मीला रहनेक्ट, जलके जन्ममें, अर्थहरीओं एक जन्मके हे अपने और जीवे कुमार्क बीच भी उत्तरे कारताव अन्यपन वहीं होता व्यक्तिये । दिर्ग्यक्त होनेयर, उत्पन्न-वैधी धूरिको वर्ष होनेक, संस्थाधानीन कोइक होनेक अवस चेट, एक आदिके कारण होनेकाने उन्हर्नेके क्रमण्डें कारका अरुपान होता है। स्वर्ग सेहते हुए, अर्थापत परिस आदिक कम अनेक क्या कि व्यक्ति का क जनेक क्ष्मानन करना सर्वित है। नवा, डीट, बहान (रव), इस्से, मोदा, मेका, पृथ और वर्गलवेहणक प्राप्त अवध्यक्त ही करन होता है। उपर्युक्त कैंद्रीय अस्त्याचीको सत्त्वारिका जनम्बर क्रम क्रम है अबंद ने निरंप क्रिम क्रम हो, दश समय अल्प्यान सन्तरूना पाहिने।

देवराज्यो मृद्धि, ऋश्यिक, स्वराज्य, आवार्य एवं राज्यकी क्रमा, पर-स्थापी क्रमा, रक्ष, निक्क, मूप, पूछ और रकटरकी सामग्रीका अधिकायम नहीं करण काहिये। क्टूबुर कक्षण, वर्ग, श्रीरंग (तृत्वीत) की सक्तवत्त्व करावि न करे. ऐसे ही अपनी भी अन्यान्त ५ चरे। अधिका (जुडन) विका, जून और करम-प्रकारिक करा दूरने ही स्थानने चोनन हैं। सूचि और स्मृतिने यह तथे सद्यानाम्यः करणः करना चाहित्रे । किसीके नोक्नीय रहरमधी इन्फ्रोस कर उने कह जी जीवान कहिये। किसीकी रिन्ह य सहय मार्ग कानी महिने, सिंगु पुत्र अनक रिन्मको रण्ड रेफ करिये। अनुस्तरो सर्वत्र सर्वत्र ही आवरण करना कड़िने। बर्गनिमद्ध आकाम इसके रिपरे स्वाप्त है। पुरस्थ माधियो पास रिस्त, अभिनि और पनी पुरस्के साथ किया भी काम करिये।

दूर्मचे सरीवरनेसे चीच रिच्य निर्म विकासिकारी

१ का मननाव प्रकेरिक बदाने अतिरिया बदाके रिलो है। प्रकेरिक बदाका भोगा अनवा प्रतिकारों केर Minis arvare होता है (बाह्यसम्ब विवाधक आव्यक्तमा स्टोक १०६)

२ विकास-नविभागी भवि जलाते पूर्व प्रतीय होनो हो ।

उसमें कान नहीं करना काहिये। नदी, करना, देव सरोगर और चेकर-सरस्पर्वे जल करन चरिने।

इसोकी सम्बन्ध सबर नहीं करन चाहिये अन्तर्राष्ट्रधालमें काम जेशन नहीं करना पादिये। कृषक् बन्दी, चोर, अधिकोत्र म करनेवाले साहान, बीमका काम करनेवाले, न्यायालवर्षे विसका दोप सिद्ध हो प्रया है, सुरकोर, नेरण, सामृद्धिक दीका देनेकाल, चिकित्कक देगी, क्रोबी, नर्दसक, रंगलंबाने बीविका क्लानेकला, क्या, निर्देश, परिता, करण, राज्यी, अधिकष्टायोगी, सरण-विकेश, स्वीके मतने सनेवाल, प्राप्य-मानक (प्राप्तक देवताओंकी सनिके रिर्ष अनुदान करनेवाला), निर्देशी राज्य, श्रेकी, कृतवा, कराई, काराओर, हुए केल्लेकर, सेल-विशेख, करी इन्ह स्वर्ककर--इनका अस कदानि नहीं साथ चाहिने चल बचा कृति (कीड़े) आदिरे पुत्र केला वर्ग क्या क्या करा व्यक्ति।

बाढी, बॉक्टर, रुक्त (पका दुवा पर कर के अधिक काल बोतनेके कारण विकास हो गया है। कुरोद्धाय लाह. वित्रद्वार देखा हुआ, रजस्वलाचे स्पृष्ट, संबंह तथा वर्णायाँन-भोजन रक्षान्य है। अवसे सुँच गन्द, मधिनंत्रि हात उत्तिहरू और जानकर पैरमें कुछा गया जान भी त्यानने केन्य होता 🕏 बचान सहका अन नहीं लेख चाहिये, तबारि को सुर परम्याने ही अपने वहाँ सेवक है, गोवलन करनेवला है.

कुल-परम्बद्धे ही को निष्ठके समान व्यवहार करनेपाला है, परम्पराचे अपने पड़ों इसलाईका काम करनेवारत है। कल-परम्पाने के निर्धारित कई है-- इनके अधिरिक कर क्क विसने कर, बानी, साँग एवं कर्नसे सर्वय अलोको समर्पित कर एका है— देसे मुद्दोंका अन्न स्वीकर किया या बकता है। यो आदि किएवं पदानींसे भूक अन गरि वाती है का बहुत कालसे रखा हुआ है से भी प्रहम करने चेरन होता है। फिट्र कुछ का बेस अवदिने समितित न होनेक्ट मी नेई. भी और गोतसने रीकर किये वये बदावं वदि बहत देशका रही गर्न हैं, तब भी प्रक्रण किने का सकते हैं, चरि विकृत न दुर हों।

हेच और अतिधिको किया समर्पित किया हुआ हिल-तम्बूलिमिक्त परार्थ, प्रथम, खीट, पुआ तथा पुढ़ीका भोजन व्यर्थ से कहा है।

क्लाव्ह (म्बान) और लहसून आदि उप स्टानींका क्षेत्रन करनेपर भान्यपालक करना चाहिते. यो पुरुष वर्तुः इस्य करता है, वह क्यूके येन परिनित कारतक केर वातकश्रोंको सहय करते हुए नरकमें खन्न करता है। अभेशन च्छानीका चरित्वान करके अपनी सहरिक्यो भागवाने प्रभुसे बक्त- कृष्ण और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवानको जन करता है। (अध्यय १६)

# इव्यश्चि

बाह्यसम्बद्धानि क्राह्म---वे क्रेस्ट मुनिसमो। अस मैं हरू--कृदिका कर्नन कर रहा है। जान तथ उसका द्वान प्रश्न कर सोने, चौदी, अन्य (मुकाकत, शंब, शुक्रि आदि) साम, राजी क्या ककर आदिके चनकेले बनावे गये नात. होत. चमत आदि मदि किसी मिकने पंचर्वके शेरके रहिय है और उच्चिट हाथ सादिशे ही केवल स्टब्ट है से इसकी शुद्धि सलसे प्रकारनाया करनेक्ट हो चाडी है। यहमें प्रमुख सुक् एवं सुवाको सुद्धि उन्न बलके तथा कन्करिका शुद्धीकरण जलके जोधनले होता है।

कता और जींग आदिने विभिन्नित क्रमादिकी सुद्धि किलानेसे होती है। कार्यन करनेसे पहचर पात परित्र हो कता है। ३०० सर्व और उच्च गोनुबंध धीनेक उनी और रेशनी बच्च शुद्ध हो आहे हैं। प्रश्लापारीके हाथमें निवासन निधा-त्रक शत्र, वाकारने विक्रमके दिले रका जन तम इसीक्ष भूख परित्र होता है। निहीका कर लॉक्ने प्रा-पकानेवर सुद्ध होता है, वरि चण्डाल आदिसे सुद्ध नहीं है। मौके इस्ता बीचे कानेपर और फेल, मधिका एवं कोटारिसे इंपित होनेपर असकी सुद्धि वधायोग्य जल, भरन

१-संबद्ध-'नोबन बच्च हुआ है, के लेशन करना कहे कर अवद हो हो । इस हकारनी मेरका बरके में मोबन दिया करने हैं. क्ष 'संबंध' कर कर है।

१-क्योबा—मिनो हुत्तरेत औरमो रहा नेकर चरे किए कामी मोनुरिके हुनंदने दिया कर से ऐसे समझे. क्योबा 'क्या कर कि है

तमा मिट्टी डालनेसे हो करते हैं भूमिका पवित्रोकरण मार्जनादि करनेपर होता है। शैंगा, श्रीला वका ताकपात्रकी मृद्धि शत और अप्समितित जलके होती है। कांस्व और लीडफर्जेकी सुद्धि भस्य तक चलने मार्चन करनेकर होती 🕯 । अजल बरहार्ट तो सदेव परित्र ही रहती हैं

अमेष्य (सरीरसे निकलनेवाले पल, वसा, शुक्र और क्लेम्बा आदि)-से लित कत्रको सुद्धि विट्टी और कराके **इ**रत परिमाणित कर ३समें क्यार गन्य पूर्व लेपको दूर करनेसे होती है। प्रकृतिहास भूमिने एकप जल, जो नौको संहत करनेने चर्यात हो, सदैच हाद होता है।

सूर्व-रहिम, अग्नि, धृति, मुख-कार्या, यी. अथ, पृथ्वी, बानु तक ओसकी वृद्धि चित्र ही होती है।

ननुष्यको स्तान करनेके बाद, यस वीनेके बाद, ब्रॉक आनेके बाह, जयनीयरान्त, चीक्रम चरनेपर, मार्गरी ब्यूपनेपर तथा यस्य भएलनेकर काः आवश्य करना चाहिने।

कार्या लंगेक, निहोधन (युक्तनेक्र), स्रवन करनेक्र, क्रक-करण करनेपर और अञ्चल होनेपर—इन पाँच अवस्थाओं ने आयमन नहीं करे, अधितु दक्षिण कारका स्पर्त कर ले। सहापके दक्षिण कानपर अपिन आदि देवता सदैव विराजनात रहते हैं (जन्मान १७)

पिमलकारका बाल मा कली बनाकर देना बाहिने। ऐसा करनेसे प्रदाक्त बस्पदेके सरीरमें स्थित रोगः संस्काके अनुसार उत्तरे ही वर्षधर्मना स्वर्गका उपयोग करता है। यदि गी कपिरत (भूरे रंगकी) होती है तो यह दातके नात कुलॉका बद्धार कर देवी 🕏

जनतक प्रसम् कर रही गीकी नोतिमें बढाईके दोनों पैरोसहित पुरा दिखायी देता है और जनतक वह गर्भका इसम नहीं कर देती है. तमतक गीको सम्बन्ध सम्बन ही नानक चाहिये।

सामर्थके जमानमें कार्यमन सीय आदिसे वृक्त गीका दान बदि न किया का सके तो भी रोगरहित, इट पुट, दुध देनेवाली मेनु अधवा दूध न देनेवाली गरिको ग्रीका को दान भारत है। यह सर्गालोकने महिमानन्दित होका निवास करता 🕏

वके हुए जमीकी आसन्तदिक रामके हारा क्यान दूर करना, रोगोकी सेवा करना, देशपूर्वन करना, ब्राह्मक्या च्या प्रशासन करना सन्त्र ब्राह्मच्हारा ब्राह्मिट किये गर्थ क्यान और पात्रका मार्थन-कृत्व विकिश्त दिये गरे गोरालके समान कलदायक होता है। ब्राह्मक्के लिये जो अभीट हो, उसे यह मस्यू प्रदानकर प्रदासको स्वर्ग-स्वथ लेक चाहिके

मुमि, दीप, अस, बस्य और बृतके शुनके प्रदक्ता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। वर, धान्य, काल, माला, उपनीनी नुध,

# दान-धर्मकी महिमा

दान धर्मकी महिमाका बर्चन करता है, इसे सुने। अन्य सर्वोकी अपेक्षा ब्राह्मण होते हैं, उनमें भी जो सक्तियाचान् (कर्मनिष्ठ) ब्राह्मच है ने ब्रेट हैं। इन कर्मनिर्ह्यों में भी विच्य तन्त्र वपस्थासे एक अद्या-तत्त्ववेता बेह तथा साधात्र हैं गुहरूको हार गी, भूमि, बान्य तथा सक्तां आदिका दान सन्दरको उसका पुजन करके दिवा आहा चाहिये

याज्ञयाच्याजीने युगः कहा 🚅 ऋषिये! अन मैं

विचा एवं तपस्वासे हीन ब्राह्मणको प्रतिग्रह (दान) स्वीकार नहीं करना चाहिये। इस प्रकार दान लेनेपर कह प्रदाता और स्वयंको अकेगामी बना देख है। इतिदिन उपयुक्त पात्रको दान देना चाहिये। निमित्त (सूर्यग्रहण, मन्द्रप्रहण आदि मिलेच अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष रूपसे अधिक दान देना कहिये। किसीके क्षत्रन करनेपा भी यक्ताकि जपनी इद्धांके अनुसह दान देन कहिये सुवर्णसे अलंकुत सींगीवाली, चौदीले महे हुए खुरोकाती, सुन्दर वस्त्राच्छादित, अधिक दुव देनेवाली, वृजील सैका यमाराजि दक्षिणाके साथ दान करना चारिये और ताथ देते समय साधमें कांस्टकात भी देख काहे है।

सींगर्ने इस सीवर्षिक ( एक सी ख़ठ माना) सोना क्या जुरमें सक पर चौंदी लगान चाहिये एवं दोहन-पात प्रवास पल कमिका होना कहिये।

गीका बछडा भी अलंकुत होता चाहिये भी रोगरहिस तथा सबलत होती चाहिये। यदि बछडा ५ हो हो स्वर्ज क बान (सकरी), युव, बस, सय्या, कुंकुम, बन्दर आदि सब्द द्विकको अधीर्गातमें से करो है। प्रदान करनेसे स्वर्गत्वेकने प्रतिहा प्राप्त होती है।

सामानको विद्या प्रदान करनेवाला देवदर्लभ बहालोकको प्रत करता है। मूल्य लेकर भी नेटोंके अर्थ, नहींकी विभिन्न विभिनेंको सम्मादित करनेकले तक सारव और वर्ग-सारवीको लिखनेवाले काइलोकको प्राप्त करते हैं। केट- करन हो संस्कृत मूल (ब्लब्सवापक) हैं। इसी कारण ईस्वरने सबसे काले इन्होंकी सृष्टि की। अतः सब प्रकारका सरप्रका करके बेटॉका अर्थ-संग्रह करना चाहिये अर्चात् बेटोंके तत्पर्यको समझनेके लिये भलीभारि प्रकस भारत चाहिये। से अधिकारी इतिहास अपना पुरान लिखन्तर रान देख है. वह बहादानके

समान प्राप्त मुख्यका द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता 🕏। दिक्को नारिक्कोंके मणन, कुतके तथा प्राकृत और म्लेक्ड- माना- धारित बक्त नहीं सुनने चाहिये, क्योंकि ने

दान ग्रहण करनेका सामर्थ्य एइनेपर भी जो लोग दान हरून नहीं करते, में लीग बन्हीं लीकोंको बात करते हैं, जो दान-राजको प्राप्त होते हैं

कुर, हाक, इब, राज उच्च कल-ने करत्ये किया योगे पदि कुलाय, परित, नपुंसक एवं सबुके अतिरिक्त किसी हुम्पुनीके द्वारा भी दी का रही है तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हें विका वायनको दे रहा है, हम हो इनके इत्यत्वसम्बद्ध कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तब्ब अतिविकी युक्त करनेके सिये, अपने मातः पिया आदिके भरम-पोनमके निने तमा अपने बीवनको रक्षके लिये परित आदि अत्यन्त कृतिस्तको श्रीकर अन्य अधीसे जिल्ला अल्यावस्थक है, देवना प्रतिप्रक्र लिना क सकता है। (अप्नान १८)

# श्राद्धके अवसर तथा अधिकारी; श्राद्धकी संक्षिप्त विधि, महिमा और फल

याज्ञवरकवरीने कहा—व्यक्तिको। अव में सर्वपाप-दिनाशिनो आदः विधिका वर्णन करता 🖠

अमलास्या, अंडका, वृद्धि (पुत्रकम आदि), कुल्पपढ, उत्तर्यण, दक्षिणायन, प्रव्य (अस्त्रदि) लाम होता, शादः योग्न ब्राह्मणकी जानि होता, विकुष्य संस्थानि ( सूर्यके हुला और मेंबराहियर संक्रमण करनेका समय), मकर-संक्रान्ति, व्यतीपत, गवव्यान्य-चेन, चन्द्रः सुर्वप्रहण तथा कर्तकी बादके प्रति मध्यति होता ने सब बादके काल (अवसर) कड़े गर्ने 🖁 ।

जो ब्राह्मक क्या (मध्यभ वयस्क) होते हुए सभी बेटीमें अग्रव (सतव अस्क्रिक अञ्चलमें सपर्व) श्रीदिय, बद्धावित, कन-बाह्यकामक बेदके जामध्ये बेख, क्येंड साम नामक साम-विशेषके अध्ययनके लिये विदित बतके आवरनके साथ परंतु सामके अध्येता, तिमधु नामके

ऋग्वेदके एकदेवके अध्ययनके लिये विहित काके आवरणके साथ त्रिपमुके अपनेता तथा ऋक और पतुके एकदेश त्रिसुपर्णके अध्ययनके लिये चिहित करके आवरणके सत्व त्रिसंपर्णके अध्येता ऋकाण हैं. में बादको सम्पत्ति माने जाते अर्थात् इन्हें भोजन कराने का दान देनेसे असक फलकी. प्राप्ति होती है। ऐसे ही भागना, ब्राह्य-योग्य बाहरणोंके राजभोरी विशिष्ट ऋषिक, वजुर्वेदके एकदेश विशेषके अध्यक्षके अञ्च इतके अध्यक्षके साथ उस एकदेशके अध्येतः दीहितः तिक तक अन्य सम्बन्धी—बन्धः कन्धव एवं कर्यनिक, तपोनिक पैकारि-विकास अध्येता, ब्रह्मचरी, मान-पितृप्तक एवं जननिष्ठ जन्मण आद्यांग सम्मति (बाद्यां भोजनीय एवं सार देने योग्य) हैं। जो रोगी (बहारोगधे बक्षा), अक्रडीन, अधिकाञ्च.

भाष, पीनपॅन (विजयके पुनर्विवाहके अनन्तर उत्पन्न पुत्र).

१-देनक-ऋषु एवं विकित-ऋषेत नहीचीर्व अनेवाली कृष्णकाकी अहनीर्वे अहका' होती है।

<sup>2-</sup>पक्रफ़ि—सभ्य, अस्पसन्त, अस्पननीय, गर्नाच्य और स्थिमानिय—ये गींप अभिन्नी हैं।

क-पीरर्जन — पुरर्जुने अन्तर, पुरर्जु अस स्वीको स्वतो है, से विश्वक्षके शारो किसी दूसरे पुरुषके विश्वक्रिय को पुन्नी है अनन्य विश्वे दुसरे पुरुषके संसर्गने दृष्टित हो पानी है।

मोल्य नहीं हैं।

ब्रह्में एक दिए पूर्व क्रांत्राचेने निर्माण करण कारिये रिम्मीचन इस्तानीको इस्त वित्र बोचन रहाक Milet i des Provint proposed policies de auguliei prove wear acceder that it. Notice area सम्बद्धीय बहुदे तिले से स्थान क्या विकास कारण कार्यप धारूको वेदान पहिले स्था हुनो d appliet ferbigsont more gellings on की बहार्यको विवस्ता अस्तर अस्तरिकृत अस्त केरी (देश रिवर) के रिक्ते एक एवं क्रमून अवस्था वैक्षण परिचे । एवं अस्य प्रकारकोत्ते बद्धने स्थापन well with all many staff from more yet अन्तर कर व इस कर देख व कका है

puls are augment pro-purpose first are इम्बर्ग और अपन्ते हैंनों पुत्र प्रदन्तर उन्होंनी separa "fined drawine" per wordt fleebilderen sammer करो। भेजन चर्चा का विकोध को। इसमान चरितकपृष्ट शर्मकृति 'हा के हैके। इस मान्ये उसने कर कर क्रमें और व प्राप्त के मिना के प्राप्त के मिना के प्राप्त के प्राप कुरुपके इतनों अन्तरिक इस्तरका नेप, सेपक पान, इस आदि आभूवन तथा क्ला दल करे।

रूपराम् अवस्था होशा विस्तेनो अवस्थित वार, प्राप्त अंदर - कुक्ताची अन्तर) इन्हर की और (आसनी कैन्द्रे बोटकका) हिनुन्ति कृत देवर 'अस्तानकः क्याने इस विकास अध्यान की अन्ति की विक महत्त्व विरोधना प्राप्तानी अस्त तेवा प्राप्ता ५ रिक्तः क<sup>1</sup> इतः सम्बद्धः अतः स्वरे ।

Payardi unit sures farine sun ura भारिये और विकास कार कर विद्यालयों के पूर्वपद् अन्तरीर प्रदान को उन जन्मी (जनकार) के बेलने (ब्राह्मकी हारते दिने को सर्कारकचा सेने किए हुना बता। यो विद्यालो राज्या और स्थितक कुल्लाको भूतिक स्थान प्रमाने कथा। विकृतक सामान्यकिक है। समाने हुन

अवर्धने और अवन्या गय औरना है ने अहने। इस अनंतन (विलेट करवाने) चूनित इत्यादर रक्ष है। राज्ये कर कुन श्रीन्त्रीक अन्त्रों अन्ति प्रदार until firt grant agent arbarred age कर्म को । का अपने 'ऐस हो करे' का का है से उन्हें निवासके कारण हो एक व्यक्ति पुरू प्रवास हमार हमार कार्य अपूर्ण करोने तेन को हुए समझे क्यारित रूपी रिकारिक स्रोतान प्राप्ति एक है। विवर्तक स्रोतिक स्रोतान प्राप्ति करों राजार्थंड चौर्टांड मानेल प्रचेन करने चारिते।

> पुरिनों है पहरू पर्या पर्या अधिकारिय और हो क्षेत्रक प्रमुख पात्र को और प्राप्तनके अंतुक्रके निकासि रेल्पे परिपरिता अलाने प्रदेशिया परित माहानितीन परित 'कारो' एरं व्यूक्तक रूपने का कर्त पुरस्का there are not your property feders are all safe paper के। होका केवन की। बहुकर्ग डोफरिये तीय होकर बहे हो बहुः भागो इन हम्हानीको निमा बीववा निमे इनका अनोह तम क्या इतिनका इन्हें इदान को और कुक्रमेची प्रांत्य 'स्वयंत्र' क्या 'स्वयंत्र्य' सारिक का कार हो। इसके कर पूर्व प्रकृति स्थान 'स्कृतकर' राज्य का को और केवलको सेवल का पंत्र प्रदानिक हम 'इन एवं हो नहें' इस इच्छा बहरेगा और बहरेगी अपूर्ण प्रदेशमां रोजन्मीन्त्य क्षेत्रन विलासिक क्ष रेकाचे अपनीद जीवह क्वीर सरेगों है पूरित कर्मा कर का है और इसेंब इक्काओं कुछ अक्षाताने निर्म अलग- करना चर प्रकृत करे।

> pluggly miled flow sufely first femour काके इस्ते इसल समास्त्रातिक तिले भी निम्हण गरे। इसमें कर कहनीयों आयवर करने। ब्रह्मक बहनीर ल्लीक देख कड़रेल सहस्तर्व 'अध्यासम्' व्याप्त क्रमुन्तिक हान्यों कर प्रकारत स्वयंक्रमान्त्रं क्षेत्रक है और 'कार्ड संबंधित हैया करें। 'सामान्य' के इस महत्त बाइक्कों अंतर प्रकृत की व्यक्ती अपूर्ण प्रकृत सद्भवर्त निवासीय हैनो 'ब्यूक' इस बारमा प्रचेत को । पुरः पर कारानीय कुछ 'सामा' ऐसा पार है ऐसे सरका बहुकर्त पुर्वास कार्गाहरू को

र अन्तर्भानी- प्रक्रमान्त्रकार गाने हा जिल्ला की स्थानित ही गान है।

<sup>।</sup> अपने कुन्य केरण कुन्यों का पान कीरणों प्रधान करते को पानिये की पीनिय को दूर दूर्वी कुन्यों केर्ना कुन्य की बोर्ग्स निवासी बाद हुआ पुरस्ती प्रत्या गोला होता है।

प्रकारको प्रचंत्र को—

रेक्ट्रीक केंग्रक्त क काल स्थापन केंग्रिक um afferm and femilier set; second femilie se-

great distributed that distribute was हर्ष्य व से क करवा का देश व से किसी ।

(95) 96:40)

निवारण । इसके पार्ट प्राथमार्थ, पेसी और पंताराओं पृद्धि A professional end of the first part on one with it seem to be in the part and Et digned streets the trains fortin forest atfine arrival with time we say my up as forces (protect)-th that the first transfer deaths schools are agreed and po will free की। इसके परवाद ब्याइटे अस्तरिक अस्तर चंदन करने क्ष क्षेत्री कर्मात व्यक्तिकार कर्मा क्षेत्र

विकासिक कड़िया अवस्थित विकास कार्यक्र बाद करन करिये। कार्य जिले हरि, करिये (गरी un) fafes verme freque erre seleti.

without my faction the year als we threat ye fin to so again were de artiste नहीं किया केवल है। इस्तुवा कर्नुने कुन अन्यान अन्येत् glet orbit whole use only one with ब्रह्मानं इत ब्रह्मं निर्माण ब्रह्मके चेटा प्रीपत रहे De recent bulligane upon datte fint feben at and plot afterward topos fourtries period of failure or up you may what

ब्रोन्स्केक्टन कहारे क्षत्रकार्य देश एवं स्थापिक कारों का रांधिको कीहर्ग को। उन विकासीको एक word and pays with first break and when को। कारण स्थापनी केरकारी हो हुए मार्ग करते

ga would fine and the wall forest play and have seen at 16 some pr 0 water pay before it in widd fercour forth freight flees & garde service findige destitive seas स्त्री (पात) का भी करण पाहिले जिल्ला स्रोत्मीकार एक प्रदेश पूर्व होता है, उनके उद्देशकों को एक पर्वजर्मक क्रमंदर कुन्न प्रोमीटन, प्रोप्तक क्यामीय क्रमन्त्रने देख maked a Processial securities foresteed with some source. भवि अववा कारणे अधि का दे

photos (but, this we sale, it may write निवृत्त्वीको एक पास क्या प्रकारो अञ्च कर्तन्त उर्वे एक वर्गनर्गन पंत्री प्राप्त होती है।

to refer to the sea with falled any time प्रदेश हैन करण व्यक्तिको कुन्द्र परमा मर्ग है क्या होता हो है। फेलानकार्यों को उस (इस्कूकर्या) की कर्मा, बोर्च, हेव एक प्रतिकती प्रति होती है

th follow, and formula first any over \$. का पूर्व वर्गकर्पकार, बीचान्य, संबंदि, प्रमुक्ता, नायुक्ता was, and were 1th school one, februa me shortlers, we till, on from my falls, पाद भी, तरह, आर्थिक (भीड़) अन्य और क्रेकेंट्र प्राप्ता क्रमान्त्री केंद्र राज प्रथ करत है। पूर्वनार्वर प्राचीनके arts went say action solves in the side कुर्वाची प्रक्री होती है। कुछर कुछर करन रूप प्रवेश असेरे कुछ सामा कर्न ही सद्भावनी कुल्य होते हैं अंबीह हर हमान्य प्रदूषको चेकर, करा क्या परत आहेते. चीपूर्व समा है।

The Prompte Day day glass gagarded from any with my lost, and order out and और मेंचा प्रथम करने हैं। (अन्यान १६)

#### विकासकाराजि-स्वाप

रिकारको अनुसारको हुन्य ( करिन्द) पुरुषो स्वयनिक । इस्त सन्त है। इसे कहरी में यूद हरिनोहि दिखेल हुनिन gare ut :

क्षेत्रकारकोरे क्रक्-मे प्रतिकेश कर कर करें। - विकास क्रम क्रमे प्रत्यकारी एक क्रीन ples \$1 mg allgemen spor \$1 perte mit unm Presen-

r per mile. Part i la agradi fine entrese any entre il

a di uni un finalità dell'anni primi della El primi della finalità di un di di di El

<sup>।</sup> पूर्व क्योंक्स करते के है कि कांग कहाँ करता हुए उनकों करते क्येंक है के निकास, कर के तर लोग १०००

रहते हैं जिला कारण उसे चीवा होती है। विभावनाओं अप्रस्ताती कुछ होनेक एक राज्यते बहित खेता है, कुमारी परिसे महिल रहती है तथा चर्चिको भी भूत सम्बर्ध महिल रहती है असरम विकासकारी सानिकी निमे विस्ती परिवर दिन एवं जन महतेनें उसे विभिन्नके सान करना काहिये जानकी विधि संक्षेपमें इस इक्सर है- महाजनका বিভাগে জন্মনাত্রর কালিকস্বাস্থাক বলে কতন করিব। बीली बरावें प्राप्तकर उसे पता विभिन्न करके उकटन भनाने और उस व्यक्तिक सन्पूर्ण सरीएमें बले। किर उसके मानकार सर्वीरविसहित सब प्रकारके सुर्वाञ्च प्रकार नेप को अर्थनिवनुष्य कर करातिक नरावे अस्य करान फाइने। मरोबर आदि चीन स्वानीको निही, मेरोनर, रूप और गुण्यूल-मे बस्तुई भी इन बस्तलेकि अलाई होने

इथन कलतको लेकर आकर्ष निर्मातकीय समाने उसे एका करने-

> संदर्भको ज्ञासमाम्बद्धिन: वाक्य स्थानम् अ रेन स्थलभिकामि क्यान्यः कृत्यु है। too ( Low)

को सहजों नेत्र (अनेक प्रकारको शक्तिकों)-से मुक हैं, जिन्हों संकड़ों भारतें , प्रचड़ ) है और जिले चहनियंत्रे प्रविद्य करनेवाला कताचा है, उस प्रविद्य जरवसे में ्विज्ञानकप्रका) तुम्बारा (उन्हरूको स्वन्तिके स्थि) अभिकेत करता है। यह संस्थान करने तुन्हें पश्चित्र करें

दिनीय करारके कराने निम्नतिक्रित यक कार्य हुए अभिनेक को⊷

> भूगे हैं बताओं राज्य भूगे कुनी बहुत्यति: व धननिकाम कामृह्य धर्म कार्यको हरू। ( ten ( W-4)

राजा करूप तक भगवान सूर्व एवं देवनुर सुक्रमानि आएके मीधान्यकी अधिवृद्धि करें, इसी प्रकार देवराय इन्द्र, जाव्देव तक सर्वाचनक की आवके सीचानकी अभिवृद्धि करते रहें।

हरोप कलरके चलने निर्मालका मन पर्दा हुए अधियेक करे--

को केलेन बीधांना सेमजे एक पुर्वनित प्रकार कर्मनाह्माराक्तस्त्रम् हे सह। (\$00+6-8)

बुन्हारे केलोने जीननाने, बस्तकन्त, सरस्टर्स, कार्नोने और नेप्रीमें भी को दर्भाग्य है, उसे करनदेवना सदाके निर्म सम्बद्धाः

तदनकर चहने कहे गये हीचें मन्त्रीके चतुर्व करासके क्लते स्थल करावे। इसके कट वर्षि हावने कुरत लेकर क्षा किने इर जानेके मिरको करते सार्व करते इर इन्द्रालको संपन्ति होकर गुरूरको राजबोसे निर्मेष सामके क्षरा व्यवसील (सरलीका तेल) से अर्थिकों आहुवि प्रदान करनी व्यक्तिने। अस्तुति देनेके नितने ने मन्त्र निवित्त हैं--'विश्वास प्रवर्धा' 'हरिनला' क्याहा', 'हरनाम स्वाहा', 'स्टब्रुटाव स्वका', 'कृत्वक्यात स्वका', 'सन्तर्वाय स्वका' ('क्याहा' के पूर्व प्रमुख सभी जम निकासके हैं। मान मिन गर प्रत मन स्टोक २८५)।

इसके अनुसर लेकिया अनियो स्थानीकार-विकेश क काका उनके सभी निर्देश कियाओ काका 'अवधा एक क्र- क्योंने उसी लीकिक अधिने ही हमाचार अवस्थि इक्सिक्ट हार इन्द्र, जारिन, क्या अव्यक्ति वेली केली काहिये. हत्त्वका विजे कानव (केंग्रे)-क क्रूतीक अस्त विकास करने एक अन्य उन्होसको साल, सर्थ-नको पालन, कृतीर्वाचन कुलान, कृती, पुढी, पुढी, पांच, पांचा, इत, गृहरिक्ट, लड्डू तथा उसू—इन संधी सामग्रिकीको स्थाप बर्क ह्या है। तुरुवतः विकासकारणी प्राथमी अधिकारण उसकार को और प्राप केइनमें अर्थ प्रदान की।

र्वजनको कानक करनेकरी स्त्रीको दुर्व और बरसाँक पुन्तीने परावती दुर्गाकी अर्थक करके स्वस्ति-कायानो साम इस प्रकार अन्त्री प्रार्थन करने पाडिये-

कर्प होते कहते हेडि वर्ण बनकी होते है। एकानेहि क्रियं देवि क्रमीन्कामांत्रम देवि मेश

है जनवरित अन्य मुझे सन्द कर और ऐश्वर्य क्रमान करें के देखि अबन मेरे दिल्ले गुत्र हैं, शक्ति हैं और मेरी क्रमी कार्यक्रओंको परिपूर्ण करें।

क्रमाच्या सहायोको योचन प्रदानका सेहर करे। अको मुख्यो है कार प्रधानक अन्य प्रहोंकी पूर्व करके बुर्वाचनमें निरत रहे। इस उकार विवासक और क्योंका इतन करके प्रत्य अपने सभी कार्योंने सकत्त्व अब कारत है। (अध्यय १००)

#### उद्धशान्ति मिरूपण

**बाइबल्बनजैने कहा—हे मुनिनो**ं तक्ती एवं सुख-सानिके इच्छूक रूप पहाँकी दृष्टिले दृश्कित बनोंको प्रक्रमानिके तिने क्लाम्बन्धित यह करण चाहिने। विद्वारीके इस सर्व संग्र, कंगल, व्यं, क्वस्मीद सक, सीन, सब और केट्र- ये नी छह बताये नये हैं हनकी अर्थाके लिये इनको मूर्वि क्राप्तः इन इन्योंसे बनाने चाहिये-तात्र, काटिक, रक्षणन्दर, स्वर्ण, सुवर्ण, रज्ञा, अवस् (लोहा). शीला तथा कांस्य। अर्थात् सूर्वप्रकृते रित्ये बाद धात्, कर्मके रित्ने स्कटिक, मॅगरके रित्ने १७४४-११, मुध एवं बृहरमतिके लिये स्वर्ण, सुक्रके लिये रवत, सनिके लिये स्तेषा, राष्ट्रके सिने सीवा तथा केतके सिने कांग्य कर इसला है।

सुर्वका वर्ग त्यस, चन्द्रसम्बद्ध सकेद, नेगलका त्यस, मुध तथा पृष्ठलातिका पीला, सुक्रमा बेस, सनि, राष्ट्र और केतुका कारत वर्ष होता है। इसी वर्गक इनके हवा भी होते हैं। एक चटेपर यस्य विकासन प्रद्रावर्गीक अनुसार निर्दिष्ट द्रामांकि द्वारा विविधुनीक उनकी सम्बयन तथा पुना-होन को । उन्हें सुवर्ण, बाब उक्षा पूर्ण समर्पित को । उनके लिये गन्य, बांल, बुद, गुग्गुल भी देश चाहिने करपक्षान अन्वेकि हात प्रत्येक एक देवताके निनिय पर परार्थ अर्थित करण चारिने

मन्त्रके द्वारा सुर्व, 'क्री- इन्ने बेका-- मन्त्रसे चन्द्र, 'क्री- चल प्राप्त होते हैं। (अध्याप १०१)

हार सींग, 🗈 कमानरियन नत्वने राष्ट्र तथा 🕩 केर्नु कुरुवन्•" जनके हात केंद्र कहके लिये आहुति देती चहिने । हम प्रकृषिक निर्म इसी क्रमके मन्दार, मलास, चीर, अवामार्ग (विवाह), विकल, गूलर, समी, दुर्ग और कुराकी स्थितवर्ष विक्रिय है। इन समिकानोंको पूर्व, दक्षि दक मध्ये निकासर इस्त करन साहिते सराना क्रावनुसार उपर्यंक मन्त्रीके द्वारा नदावीको अस्थि प्रयास करे। सका- जुनके रिज्ये गुढ़, चनके लिये भार,

र्मगलके दिल्ले पायस, मुधके शिवे साठी पायसकी

स्त्रीर, बुहरूरिके सिने यही करा, सुक्रके लिये कुट, सनिके रिके अपूर्व (कुशा), रहाके रिके करनका गूटा और

केनके लिने जनेक वर्णके एकामे हुए कन्नकी आहुति देनी

अक्रिनेजीकः काकृत्र 'नामके हात मंगल, 'ॐ अनुसम्बन्धः'

मन्त्रमें मुध, 'ॐ मुद्दम्मी+'इस मन्त्रके द्वारा मुहस्पवि, ॐ अक्षात्वरिक्तन्त्र भागाते सुक्त, 'डी- इं मी देवी।' गर्यके

द्विजको चाहिने कि इसी क्रमसे प्रत्येक प्रश्नेक लिये अस भी दानकपर्वे है। स्ट्रान्सर इत्येख प्रक्रे निनिद चवालया थेनू, संख्य, बैल, सूचर्य, बस्द, अब, कृष्णा गी, अवस् (सभा आदि) तथा इसको पश्चिम देनी पाहिने उसके **बाद प्रवासन '45 आकृष्येन राजसा**क' इस इस इसार प्रश्नेकी सदैन कुछ करनेचे अनुस्थको राज्यादि

#### व्यापप्रस्था-धर्म-निरूपण

भारि के

धर्मका वर्षन कर रहा है, अपन सभी इसका अवन करे।

मानप्रका आध्रममें प्रकिष्ट पुरुषको अवसी नवीके संस्थानमा कर पुत्रीके कार क्रोडकर अथक पत्रीके सहित प्रवर्ग जाना चारिये ।

क्रमप्रक-वर्धको पारम् अरमेश्वरण प्रदानको-प्रतको वियोद करते हुए अपनी औठ-अपन एवं गृह-अपनके साथ कार्ने कार कारत एवं कामकान एक्कर कह नहर्नित देवोपासकार्ने कियान रहे जह शिका जोती हुई भूमिसे उत्कार अभवे हार आग्रिटेच, चितरी, टेचलओं, अतिवियों तथा

**भावसम्बद्धीने बद्धाः—डे महर्विनो ! अन्न मैं बन्तास्थ्यनके । भूरवेकि हुन्त (संतुष्ट) करे । महन्यक्रमें हरन रहनेपरस** कह जनकरनी राजी, जटा तक लीमधीरको भारत करे. इन्द्रियोग्य दक्ष्म भारे, विकास स्थान को एवं अपनेको प्रतिप्रह अर्थात् दान-व्यक्तने दूर रखे।

देशे व्यक्तिको स्वाध्यानकान्, कावस्थानकावन तथा सभी लोगोंके द्वितसक्षणमें लगे एक चारी के उसकी बीकरकारको सिवे सीमित अर्थ-संग्रह करण चाहिये।

उसके चन्न जो कुछ सेथ सामग्री हो, उसका आधिन-न्यसर्वे चरित्वागकर 📭 बतादिके द्वारा ही समन नमीत करे। बदि शक्ति हो तो एक बास वा एक पश्चम बटकर मास या पक्षके अनार्थे ही भोजन करे। ऐसे बती अपने दाँवाँको ही उल्लाह्स मानकर उन्हींसे अवस्को पुण्ये विहोनकर अपनी प्राण-रक्षके लिये उपयोगमें लाते हैं।

वानप्रस्थोको चान्द्राययद्वत करना चाहिये, भूमियर सोना चाहिये और वह अपने सभी चामिक कृत्योका सम्यादन वचासम्भव फलसे करे (अधसे नहीं) वह प्रीच्य ऋतुर्थे पक्षाप्रिके प्रथ्य स्थित रहे. वर्षा ऋतुर्थे स्वप्टिक (सुसे चबुतरे) पर शयन करें तथा हैमनः ऋतुमें आईक्फॉको भारत करके वीगाभ्यासके द्वारा अपने दिन व्यतीत करे

जो कॉटोंसे उसे पीड़ा पहुँचाने उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अङ्गोंसे कन्दनका अनुनेपन करे उसका भी प्रसन न हो, उन दोनोंके प्रति यह समान भाव रखे। वानप्रस्थियोंसे दुःख और सुख भोगनेकी एक समान ही क्षमता होनी आवक्षक है। (अध्याव १०२)

#### संन्यास-धर्म-निरूपण

कात्रकरक्याजीने पुनः कहा—हे सजनवृद्धः अव मैं पिथु-धर्म (संन्यास-धर्म)-का वर्णन कर्तेन्द्रः आप सब उसका जन प्राप्त करें।

गृहस्वातम एवं वानप्रस्थात्रममें बिहित सभी औत इंडिवोंको सम्पनका सर्व नेद सम्बन्धी दक्षिण किस इंडिमें विहित है उस प्राजापाय इंडिको भी सम्पन करके अन्तमें वेद-विहित विधानसे समस्त तीताप्रियोंको अपनेमें आयोपित करके संन्यस ग्रहण किया क सकता है संन्याधीको चाहिये कि वह सभी प्रशिषयोंको हितेबी हो, हान्स हो, विदण्डी हो, (संन्यसीके लिये बाँसके बने तोन दण्ड धारण करनेका विधान है , वह कमण्डलु धारण करे सभी प्रकारकं सुक्ष-सावनयुक्त भवनीका परित्यागकर भिक्षावी होकर प्रामका शास्त्रव प्रहण करे प्रभादरहित होकर भिक्षाटन करे और सार्यकाल प्राममें न दिखलायी एवं जो प्राम भिक्षुकोंसे रहित हो, वहाँपर वह लोभसून्य होकर प्रामधारणमात्रके लिये भिक्षा माँगे।

यम-नियमका पालन करते हुए योग-सिद्ध होकर संन्यासोको एकदण्डी अवच्या परमहंस ननना वाहिये इस प्रकार एहता हुआ संन्यासी जारीरका परित्यमकर हसी लोकमें अमरत्य प्राप्त कर लेखा है। दान देनेवास्त, अतिथिका आहर करनेवाला, बहुद्ध संधाविधि ब्राद्ध करनेवाला गृहस्य भी मुक्ति प्राप्त कर लेखा है (अध्याव १०३)

#### कर्मीवपाक-निरूपण

पाइक्टक्यऔर कहा—प्रश्कर्मसे उत्पन्न होनेकाली नारकोय वातनाओंको मोगनेसे उस प्रश्कर्मका अब होता है हेच बचे हुए पापीका क्रथन करनेके निमिस प्राची पुनः विभिन्न पोनियोंने जन्म ग्रहण करता है यका—

बहार-क नरकाभेगके पश्चात् कान, गर्दभ और केंट-वंगिनों उत्पन्न होता है मदिसपाकी व्यक्ति मेरक और कुशी होता है। सुवर्णका चोर कृषि-कीट तथा गुरुतत्पावनी चास कृष्णांदकी योगियें जन्म लेखा है। इन मोनियोंने पान-सपन होनेके पहात से बहारत्यादिक सामी पन: बदाक्रम बबरोगी, काले चाँचवाले, कुत्सिय क्खावाले तथा सिपिविष्टक (कुडरोगी) होकर कन्य प्रवण करते हैं अववा ये सभी दीव उक्त प्राणियोंकी संस्तितमें प्रकट होते हैं।

अप्तस्त्री चौरी करनेवाला रोगी, यचन देवर उसका पालन न करनेवाला गूँगा, धान्यका अपहरनकर्ता अधिक अञ्चौवाला. कुगलखोर दुर्गन्थसे युख नाकवाला, केलका चौर तैलकाो अर्थात् तिलबहा कीट, अविद्यमान दोवकी सूचना देवेवाला दुर्गन्थयुक्त मुख्यकता होता है

बाह्यको धनका हरच करनेवाला तथा कन्याको

१ चार दिलाओं में चार अगिन और खना सूर्य।

२-जनसम्बद्धी दृष्टिसे अनेक प्रकारके पासन्तको जाव निका मनिनेक्स्ते कही निरुद्धा सक्तके अभिप्रेत हैं।

३ जीतके वने हुए तीन दक्षांके निकल्पने कीतके एक दण्डके भारतका भी निधान है। अतः संन्यानी चीतके एक दण्डको भी भारत कर सकता है। ऐसे संन्यालोको एकदण्डी कहते हैं

४ परमहोत्र इस अवश्वाको कहते हैं, जो अपने सरीरकी मन्सारी सर्वशा विविधिक हो। वे प्रवेशक समाप्त-रिवर्टन आदि कियो के समाप्ते का सकते हैं। इसके विवे कोई सभाव नहीं होता।

करीदनेवलंब मंदिक नजनें रावान वस्त बैल होता है। स्वका करते हैं उस करतको भोगकर वे तिर्वकृषीतिनें उत्तव अपहरणकर्त होनवाति और ऋक-पतका चोर मन्द-बोनिने जन्म लेख है। क्याका चौर इक्क्टरी, धान्धाकारी शुभक, फरम्बर चीर कानर, क्युओंका प्रश्न करनेवाला क्करी तक इध्वर्त काकवीरियें उत्पन्न होता है

नांस. यस्य और मनकसी यांसी करनेवाले बनुव्य मध्यकन-गृह, बेतकृष्टी तक मीरी की मोनि प्राप

rit Er

इस प्रकार भोग भौगनेके प्रकार के राखणका प्रतिकास ्रासरे जन्मने दृष्टि क पुरुषका होते हैं। सम्बद्ध कार्य सरकारों ने निकाल्य होकर ये योगीके बहान कराने बना लेते हैं और मुलबाओंने नवा होते हुए वे बन बान्यसे सम्बन हो बते हैं। (अस्तव १०४)

# प्रायश्चित्त विधान एवं सान्तपन, कुच्छु, पराक तथा चान्हायणादि वर्गोका विविध स्वरूप

बाइबरबबजीने पुनः कहा 🍱 मुनिधो ! विहित कर्य म करनेसे, निन्दित (निषिद्ध) कर्मका आचरण करनेसे एवं इन्द्रिय-निग्रह न करनेके कारण मनुष्य अधीगतिको हापा करता है । अत्यय आरमश्रद्धिके शिवे प्रयक्षपूर्वक प्राप्तित करना वाहिये। इस इकार प्राथशिक कर्म करनेसे उसकी अन्तरस्य प्रसन हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसम्बद्धपूर्वक व्यवकार करता है। प्राविधानो क्याबा विनास भी हो काल है। प्रावधिक न करनेकाले तथा वकालायने रहित वापीजन पापके प्रधानने स्वातीरक नाकरी भी महत्त्रपंकर समित्र, लोहरांक, पुतिगन्ध, ईसाध, शोहितोट, इंजियन, स्टीएक, व्हानिसक, काकोस, अन्यताधिक हास तापन समय नरकार्वे करो है।

बद्धार नह, स्वापी, बाद्धापके स्वापंका विद, गुरुपती गांधी राजा इनका संसर्ग करनेकले जनका अपने पापके कारण समीचि दश्च कुम्भीयक करक महायमानक नरकका भोग करते हैं।

पुर एवं बेदको निन्दा करन बहाहत्थको समान है। निविद्ध क्यूर्वका क्यून, कृटिलासपूर्वक आवरण और रकस्थल स्थीयम् अधरयात् महिरायात् नामक महायासको सदस मान जाता है। अब तथा रहादिका अपहरन, सवर्ग कोरीके महाप्यपको भारत होता है। सिश्वकी वर्ती, जपनी

अपेक उत्तम जातिकी करना, चाण्याली और बहुन तथा पुरवपुके साथ सङ्गास करक गुरुपती-गननके समान महात्वय स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार बाता पिताकी बहन, बानी, विकास, आवार्यपुत्री, आवार्यपुत्री तक पुत्रीके बाब रमण करनेवाला व्यक्ति भी गुरुपत्रीगामीके समान ही नहरनतको होता है।

ऐसा भागाची मनुष्य रिक्त हैदनके चल्लत् वय भागके नोरम होता है : इस इक्टरके सपने नदि स्वी सकान होकर मंत्रिकाच्य क्रीती है को उसके लिये भी हारी चकारका प्रविक्तः विवास महा गया है।

नोहत्या, बारपता (समयपर वज्रोपकीतः संस्कार व होना अर्थात् साविधीच्या होता), चोरी (बाह्यनका सवर्ग अथवा मुक्के-मद्दर अन्य दब्बका हाम करना), ऋष व लीटान तथा देव, ऋषि एवं पितु-ऋषते मुख होना, अधिकारी होते हर भी अल्लाधान न करना, विक्री न करने मोरण लक्न आदिका विकास करना, परिकेदम<sup>म</sup>, क्यमे लेका अध्ययन क्यानेक्सेने अध्ययन करना, उनमें लेकर अध्ययन करना, च्यानीके<sup>के</sup> साथ सहयास, चरिक्तिके प्रतिकेट सूरते वीविकायान, राजका उत्पादन, स्वीवध, सुरवध, अधीकि पैत्य तथा अधिकता थया करना और निन्दिस धनसे जीविका करवान, नारिसकात, क्रतका लोग, सर विकास,

इ. क्रेंची **आवारण्यात गोटरियोग** (क्रंट रिकार्स), प्राथित प्रकरण स्लेक १९५)

२-विदेशस्यानुहारकोर्यान्तस्य म सेवयन् अनिवहरचेन्दियार्थं परः स्तानुच्यति » (१०५-१)

de un femel Mone beite ben

अ- सहोदर न्येड न्यर्थि अधिकादित रहते हुए स्रोट नाई चौट निवाह हुई अधिकात सम्म करता है से बड़ी चरिवेदन नामक कर है ५ कुर वर्ग कुर्ने समाप बेहरावर्षित अतिहरू और

६ कोटे भार्कि विवासकर सेनेक कोहकै हुए। विवास न करनेनर होनेवाला होन वारिविध्य कहाराता है।

्रेडीक्षक का इस्तान्य<u>ा ह</u>

इत्या करोबरण किए पर्वको स्त्रीको इत्या को है, जा क्षत किस क्षेत्र निरुद्ध चीन्यन क्षताच उद्यान्य विद्वार, कन्यको होका करता. यहे कईको उपेका करके उन्तर्भक्त

क्या निरम्ह करनेकानेको पत्रन प्राप्तन क्या हेवे व्यक्तिको क्रमाद्या काच मुख्ये अभिक्रिके साथ क्रियात करण क्रमा होए, केवल अपने दिनो भोगन प्राप्तेपाल,

महत्त्वन करनेकारी जोगा करती, क्वानां, अहे, एवं क्षा क्रमूल जीवकर, अन्य कारान जनगर, पूर्व एव

अवय विकर- में सभी विक्रिय को उपलब्ध को भी है। हे मुन्ति जान कर इस्ते इस्तिक्त इस इस की--

क्रकाच कारेल कर्न जांच केत कच्छा , बर्चर-क्षीपड़ी) को इस्पर्ने लेकर इन्छ दूसरा एक जिल्लाकार भारती समान दूरहरी सामान्य करी और विकासकी

मीरिका-रिकेट करक हुन्य अपने चयकर्गका उद्धांग करते हुए चारह प्रचेशन अल्प चीत्रन कर स्वयंक्तींहै की

अवस्य काले हुए इच्छापूर्वक स्कूतन्त्र कार्यका स्तेतान्त्रः प्रकार इत्यदि प्रापके अनुसार श्रीमके सरीरके अध्ययकेक

प्रतिनिधिकन क्याचिक्रिय विभिन्न हम्प्रोकी अवहति वेका

अपनी अपने जरीरका भी जनशिव विभागी निर्दिष्ट विभागके अनुसार अधिकों अनेत करे। अपने क्रानेका त्यान

काके सम्बन्धने एक कानेने भी सरकारकारी सुद्धि हो याती है।

अल्पीक्स क्ष्म देवेवाले दु:बद बद्धारालवाची वेन क

अन्य किसी इस्तरके भरतन अहसके इस इस्हानके सबक कर्नमें नहीं हुई ऐसी ही जनको निरोण क निरानक कर्ता में इच्छानको करते होंड वर्ता स सकते हैं

परि क्यांच्या प्रकारकत ऐसे क्रायानकी उत्तर क्रियोचे हुन होती है, को ब्राह्मणके मिले अर्थाध्य मुख्येले एक नहीं है

ही इस इस्कारे होनेक्सने करनी बृध्यके दिनों यह प्राथक्तित 1— वर्ग क्रम पन क्रमणनक देशक होत क

करायकार अवन्य गरान्त्री (नेर्याप्टा) की बेचमें अवन पूर्व अन्तरेन करवेले साथ अन्तर क्या कृत कर (कारेना)

चेन्य पार्टी पार्टीस काले अन्तेओ सुद्ध किया। सन् मोनकन प्रकेशने कर्नकन अधिन और वैश्वका वस करनेक

कुछनुष्यके निर्म को प्रायमित है। उसे परे। वर्धकृत्य करनेवाले कर्कन दिवस कर्मका वर्ग पर विकास हो, उसी

क्षांके अनुवार कारको उस कारक प्रार्थक्षण कारक पर्यक्रमे । रक्तमा होन्से यह क्यून्या की हो स्मीकी

क्लीके अनुसार प्राथित करे। इत्या करनेके हैंन्ये उच्च होनेना और इत्योंको का कृतको सन्तरम नहीं सन होती है के के बहु हरकोंद्र करते हुए नहीं है, उसके रस करका प्रजीवन करना नाहिये।

भोजवानों देनों देखिए कहानकी हान कार्यक क्रकारमध्ये निर्देश विकास क्षत्रिका कृतिक प्रार्थिक ३६ करे । बहिराका कार्यकारेका सर्वाक्षक, अधिक समाग प्रका बरिय एवं मीनुस्था अस्ता अधिक क्या राज्य साल बॉल्स इश्व मोकायर एवं नोट्यकर बरनेवे होता है और मल मनक्रमर चूनले चरित्र में सेरेक महाधान करके जीना रूप करफार अधिके स्थान तर कुर केरे हुए क्रक्टरमध्ये निर्म निर्मात का को उन्य पुरा क्रमानीका संस्थात करे एक सुद्धि होती है

कोर्च, निवाद, मुख्या पान करनेवानी स्ववासी एवं सुध र्गरेकाचे ब्रह्मचे काको हो क्यों है। प्रीतनेकचे सीध्य होकर का समस पुत्री, कुमरी क्या कुलिकारी मोलि कम लेके हैं

प्रदानक कुल्पेकी कीरी कार्रवाले द्वितको कार्रिके कि का राजको मुक्त सर्वति कर्या अस्त्रे पीर्व कर्यक इद्योग करे। सम्बद्धार उस नकतके आकारो 😘 कृत्यो इस हो या मेरिक रोजी रहाते क्वार हो करा है। ऐसा द्वित अपने होत्ये कावर कूपने देवर की आगसूदि कर सम्बद्ध है।

के पुरु पर्वापे क्षाप सहस्रक करक है उसके सहस्रत हां संदर्भने को प्रीत्यके कर तरन काके अले हरीच्या चीरच्या करण कांत्रचे अथवा अस्य निरंत और सरहकोत् काटका नैकृत दिशमें केंग्र देश कांत्रने और हरोरपर्वन मेथे मुँद काके माना रहे अच्छा पर दुरास्थ क्षेत्र वर्ग क्षात्रकात क्षेत्र कृष्णकात्रक काल को या सेव मुख्यम सन्दर्भनाव एवं केंद्र व्यक्तियान पढ करने भी पर उस पान्ने सिन्द हो सकत है।

में का करोड़ने समेर्ड रहता करता एक नकार संगीका जीवन व्यक्ति करना पाति है। यह गोहर्षे निकास क्रमे दूर पैजीक जनुनम उक्त पीक दन करे।

कार्यानक करनेचे उत्तवकारियो सुद्धि होती है हर बालव हाथ-पन अथब राज्य प्राप्त का करके उस उपकारकों सुद्धि प्रथा की या प्रकारी है

इतिक कुछ कर्माना समुख्यको एक बैता और एक हरता पूर्वका कर देश स्तिति तथा का की प्रकार क्रमानको देनो निर्देश प्रमान प्रतान बरे। वेरस्का वर्ष क्षानंत्रको अनुस्तरको एक प्रतेतक स्वाहरणाया प्राथिका हर अन्य एक ही पानेक कर करन शरी है। सुरक्षे हान कार्यक स्थानक स्थानक प्रार्थक स्थान क्षत सम्बद्ध हुन देनेकाते नामीक क्षत दे। सहह असीह कृतील बाजरिए स्वीत्य कर कार्यन प्रकृतिको ह्या-काfalse program were new safety.

मानो जिल्ली, नोह, वेशना, संशोधन पह सम देशकारी हरू कार्यक कर्ष कार्यक क्षेत्र क्षीतक हरूबाउने कर है का क्ष्मकाल करन के दिल्ली का कर्नक errors the time before you by with you regard हान करोना से कोना बढ़क तथा प्रीप पर्याण कर कार्यक केंद्र वर्गक काळ कर देख करिये। एक, स्थाप और नेडामें डान्य कर्मना भी इस बैनाम कर है। एव पूर्व, एक एक इस्ट्रेको करनेक भी का करने-वर को

क्ष्<sub>र क्षे</sub>र क्षेत्रक पहल कार्यक कृष्यक रूप कर केंद्र प्रतिक करना करना करिये । वरि पूर्णने हाथ विश्व रिकारी कुन् कर्मी हो कर्म है से पूर्व मेंच कुन्न करना were at the year alleger and action fromto pe वर्षे प्रका करणे ही सुद्धि हो कर्ष है।

ज्ञानीको कन अस्ति एक क्रीने सर्वत्वे क्रूप प्रका की। की निर्म के के उपक्रमी की की कहानकी पूर्ण हो कर्ज है से उपन्ती कविनों पन की राज्य

को पहुंच दुर्भागों स्वापनी एक इस्प्राप्तीक विना हेंच राज्य है। ऐसा स्ट्रांस विशेषित स्टब्स एक कार्यान केवल कर रोकर हो और क्रमीवरणका कर करे। जन्म प्रोत्पन संपेधे के कर होता है, उसके एकि प्राप्त करोड़े निर्म कह अवस्थान प्रमुख्येक करन कर्ण हुए एनेवल करे। नेक्नो विकासक करती व्यक्ती करने कारण हो। ऐसा कारेने बहुता स्वाधितृत्व हो जात है।

(प्रकार प्रविकास संस्थानीय स्थाप प्रकार रका बर्शनाम के इन्युक्त करन करे उसे क्स पानो पूछ हो बच्चा है। ऐसे ही अधिकाय किया arrivable that all out profess to belong करियोग क्रीक्ष कहार की ( सामने क्रमें पूर्व की नक क्रावेद्वाल को प्रतिकार क्षेत्र प्रतान की।

गर्दकार एक जुल्लाके तथन कार्यकार केर जानकर को इस्ते उस्ता पहला, यह श्राम और देखों जीवार करोवर को बीन प्राच्यानको सुद्धि होनो है

पुरुवारिको "वु" कहारे अन्य "ई" इस इन्यत कहारेके क्रम कर अभिकारों क्रमाना विकास क्रम कर्तने अनुसाने के कर रूपत है, उसके मुख्य क्रम करनेक रेटर करी बर्ज़को इस पूर स इन्हरूको १००वर एक विकास उत्तक काम करिये अञ्चलक काम कार्यक निर्म उत्तर होनेक कुक्कुक कर हात का देनेन अधिकृष्यकान करन करने करिये

for the arms but poles from the will be and their best same and take after when कुल्या विकास करके ही कुल्याकुलका निर्मात करना पारिये। manufit on Refum all arrive from our \$1

volum any windress were foundly wrest worm है। ऐसे निवर्ण करने ऐस्से अनुसर स्टब्लेसिय प्रयोग्यर चर्ने करते हैं से रचक चरित्रण हो प्रत्या है अन्त्य हते and and absorption first marrow with the

को पन निवास हो पूर्ण है उसके प्रतित कुरक्रोंके (परिवर्षक)<sup>क</sup> अधिकारिक स्त्रुवन की सनव

g it wit gelge agreyte unt Det Palje \$

a the spa spa holing represent threat much if

<sup>)</sup> पर पहले करेबा १८८ को निरमान परकारी अनुसर प्रकृति किया प्रस्ति केर अर्थ है—१ को मानि केरणे तक पर प्रकृत I will see drove self-spike to the forms I is an account from a contribute I is deposed and some States and and an unique element territories the appeller and from \$1,000 took for that up with the केरपानी बात जाता है।

केट कुछ करेंके निवास कर कांक्रियों अन्तर कीर प्रवासी क प्रकृतिक प्रतिकास्त्र एक प्रवासकों को और हो अपनी है।

ga agin ayannan sebu t

कारिये, सिंदू को चन निकास नहीं है, उसका प्रार्थक्षय : मुक्तरको करण चाहिने

पुरस्का किने करेको कुछ प्रकारक इस प्रका स्थान करिये – सहस्य कर्णका वर्षे के प्रश्नित इंग्लंब रक्षका नितृद्ध का १ वर्ड अन्ति काले निका होकर) के क्या अनेतरेन-क्याब कर को और हुन there were on the series of the fill for up profess court pirture opposit had halps है। अवन्त्री प्रेरेक्स प्रवृत्यके विकास का प्रतिवर्ध में विक का नवार है कि प्रमाणकर्त स्रोधननीय बर्का को है। को संबंध कर अन्यत को मार अन्य प्रकेशन स्वाह के इसकी का प्राप्ति चीन चीन अञ्चलिती क्यानिकार अनिकी है।

बार्क इस कुरवंकी केंद्रे करनेवाने क्लोको करने क्या निवार होका सहरेको क्याचा पर करते हुए होन दिएक उपकार और कृष्णान्हें कुमारे कृष्णी अञ्चलियों केवर अञ्चल्पीद करने चन्द्रिये। युर प्रतिके प्राप्त करने कार्यकार करें। क्यान्यक्रिके जनक का कार्य पान्ते रिलुक हो काल है।

भी का अकरण करोग्र गून्य संस्थित करीरे पुत्र हो पत्र है। अक्रमण किये परे पत्रमें शार्थि रेकारिक पंच्येकरको हो वर्क है। सक्येक इन रूपात अपूर्व प्रमुख्योग्ड का क्राफोर्ड में काल कार क्षेत्र है। वैकारक करोज़री, स्टिनकार और पहल्ले अञ्चलको प्रकार एको एक पूर्व प्रोता क्रमुक्तालक प्रमुख करते हुन् कुंग दिन कुन्नेदर्शनके साथ हमें पूर्व की कर्तों क्रका एक क्रम करने करना पर करोते इस्तानको होनेको करके अधिक अन्य समाप क्योंने मुक्ति हो बाती है।

agent, six, and, enterior, and francis, सर्वित्त, सर्वाप (पांटी प सरफ) प्रमूर्व और एक- वे द्या कर पाने को है। सार, भीन, प्रकार, पा, जानकार, physical mane, and a grade six alternation पत निका को को है।

नोर्प्य मेर्प्य सेव्य गेवृत तक नोज्यते प्रक्रमा

क्यारे हैं। इस रहण्यामा कुलोरफर्क साथ बार कर वर्ग हुओं हिन प्रकार करे। इस बच्च के बरिया कृष्य-मानावाद्या होता है। पहले दिन सेन्द्रान, हुन्ने दिन नेन्द्रीन, बीको दिन प्रेयुद्ध, प्रोचे दिन प्रेयुद्ध, प्रीवर्ध दिन प्रेयुद्ध, क्षे दिन कृष्यक्त कर और काली दिन कुछ जी न सेका हुद्ध प्रस्तात कर के का पूर्व किया करा है, जो कारतानार कार्य की की की की

करत, पूरत, करूर, कियाबा इसीवे एक एक्सी एक एक देन करने प्रवास उसे पालके प्रवास एक-कुछ दिन क्षेत्रर कर दिन हो एवं क्षेत्रने दिन कुलोरककर केल किन काल काल किन कर है। उसके पर्वकृत्यस्य व्यक्ते हैं। अनुस्थानमें क्रांको पाने रेप क्षम संदूष्ण, दुवने विच करन पूर्व, बोजरे दिन नाम भागक प्राप्तन चीचे दिन प्रच्यान करण चार्मिये। यह चरित्र (१५४) करोबाता महाराज्ञ व्यक्ता है।

माने दिए इक्स्प्रकार (मीमीय पर्नटी राज्यानी केवल एक कर चोकर करका), हतरे दिन १४४वा अर्थन् पीर्वत पर्दर्भ एक का (श्रीमी, जेको निर सम्बोधन (दिन करको कर) आस्त चेया करा, येथे दिन पूर्व प्रकास कर्मक कार्यक्रमा क्रेस है। इसे कर्युक्तिको क्षेत्र प्रतिके प्रावक्तकृत्यक क्षेत्र है। प्रावकनकर्त बनुबार क्षेत्रण और अन्यस्त्रक निर्मा निर्मा पान परि धेरके क्यें अन्य है का क्ये किय कर देवन एक प्रान्ते कर्य हो। इस स्तर पत्र रिपल प्रपन्त करनेते अरिकृत्यक्रम के मान है। क्रमारेस विकास कर य दुशका तथा अनेकृष्णकाक काम काम्बे क कृत्युतीकृत्युक्त होता है। यात्र वित पूर्व उत्तरात करोगा एक पर्यक्षका होता है।

med fire fresh ber frener frem von \$ \$4 केल, इस्ते दिन चीड्, डोको दिन चट्टा, चीचे दिन चल क्या चौकर्त दिन अनुसा अञ्चलका करे दिन उत्तरम करण वीन्यक्रम्बर्ग प्रवास्त्र है। इस बीन्यक्रमानी स्थापे ek verdus en Reis surver dis-die Reise प्रमात बहा दिलान कालेका पुरस्कानक प्रमात इति है अर्थन् इस कर्में (इत्या) और सरिन्मेन्स निःपूर

१- वर्ग प कर्न-" आरे एक अरल्प है

a un aglid order and if ye entire from the

बेलमारो हिला (ब्रिज़ीय) बीप प्रधियोगक गाँद, (दुनीय) क्षेत्र श्रीवरोक्क सङ्ग, (क्यूबं) और छड़िनॉर्क्क कर उच्च (पञ्जक) और एडिम्पेंटक महत्त्वा केमन करके एक दिनका उपकार करना पाडिने

सुन्तरपूर्व तिथि पृद्धि कार्य वर्गरे अरहेके क्षान बावारी एक एक चेका-क्रांच्य अधिक अक्रा करते हुए गुलिक विधिको का क्रम सक्तम करके प्र कुम्परको प्रतिदेश एक एक उस प्रत्यक प्राप्त इंक्से पटने हुए क्यूरंडी विभिन्नो एक बाब भोजन को को अनुसरकारे उत्तव करे, का कारानगढ है। चान्द्रवर्षका अन्य प्रकार कहा है— हो कार्यों से की चार्यों क प्राप्त कर इतिकास भ्रद्रण किया वाप। इन करोंने का सारायक है कि प्राप्त, मध्यक्क एवं सार्यकारीय साथ क्षरके प्रविध- संक्रम विशेष क्योंका जब को एक क्यारी करने विकासको अधिनको धर को प्राप कर

दिन क्योंका प्रावधिका स्थानोंने की करान एक है, इन क्रमेंने के सुद्धि धन्द्राधनकारों हो मार्ग है। किसी करके निकारणके रित्ये जनरियानकार्ये कर्द, अधितु पुरस इंड बर्डनी ट्रॉरेने से इस कदाननसाम अपूर्ण करक है। इसको पन्द्रलोकामी प्राप्ति होती है। इसी इसके पूर्ण प्राप्त करनेके देखे ही के कृष्णका करता है, वह महत्त् देशकेल तान प्राच करत है। (अध्यन १८५)

# अज़ीच तथा आपद्वति-निरूपण

प्रवाद होनेवाले मरकारीकात वर्णन करता 🖞 उसका क्षण करे।

धे वर्षते कम आयुक्तने कलकको पूर्य होनेक इसको पिट्टीमें पांड देख कहिये। उसके लिये बलाइस्टि प हैं हो वर्षने आधिक आपके कराककी पूरव होनेश इसे बाने कान्यम विशासन स्वतालकृति से सामन सीकिक अधियो कासक 'का पाठ करते हुए किलाने जरह है। बह्रोपनीय होनेके अनन्तर मृत्यु होनेकर कची क्रियार्ग आहितारिके कारा करे। कामरिकिके सार्वे दिन अधक इक्षों रिकं रहते बले इस स्वं नंत्रने अनेक्से परिवार 'अब पः जोल्यायम् ' प्राप्ते दक्षिण विसानी और अधिनुद्ध होचर वेचकान्यम वरते महर करततन्त्र कारत जरवाजीत है। इसी इसार माजाबह वधा आधार्य-को उन्होंको में उटकवित्य करने कड़िये।

नित्र, विकारिक स्थ्री (सरहकी, कान अब्दि), व्यनिनेव, क्वतर और व्यक्तिका कर नरम इ.स. है से इनके अध्यूद्धके रिन्धे इन्हें समिति नासकृति देनी चाहिते और बह करवाज़ीन इनके चल, गोलका करनेक कारी हुए एक

काइकारकारीचे कहा—हे जीतरो। अन में कुचुके होनेका उनकी उरक्किक को होती। सहकारी, साम स्था रवेष्णकारिके स्रोके सिवे भी उदक्कियान निवेत है। पदाचे और कारवहरक चारनेक्से असीच और उटक-कियके यह की होते

व्यक्तिक विश्वपूर रोजा विकित्त है, व्योक्ति जीवीकी रिची। अभिन्य होती है। प्रधानीक रचनापश्रीमने दकारिक किया वार्षः स्वाननीयो वर आना पारिये। प्रत्या प्रतियक्त में जाने करते निवादी पर्ध प्रकार, स्टब्स्ट स्वयन करके जाहे. कर, पोक्ट और देश काशीका रूपर्य कर कथाका के रक्षका चीरने करने क्रमेश करें हेटका संस्था करोका भी सनुष्यको साथै अभिन्न होतीक पूर्व उस विक्रिक कर्न कर लेक कड़िये। सरिवर्टने अनेकरो को सोन पुरुषक करनेकाको दृष्टिके हेलका अनुसन्। सर्थात् उत्तर्था यह-वित्या आदिने सम्मितिन होते हैं और में बाद क्रफाल अपनी सुद्धि फार्च हैं से एक किय जन्म करानेके अनम्म उन्हें एका इने प्राचनन कर लेक कड़िये।

उस दिए सरोदे हुए परायोक्त मोजन सन्दि सन्दे परिकारिको आराग-आराग भूतिका स्रोत्य पार्टिके विच्छान्छके ही का देनी जातिये। ब्राह्मण्डी एवं प्रतितामनीकी मृत्यु परधात् कृत व्यक्तिके ह्येश्याने विक्रित विण्डदानकी हासिकके

<sup>्</sup> हेर्ड प्राच्यों राष्ट्र प्राप्त अनुनेतन आहेर्ड जानेका काके स्थानको अलग हर्षिकीचे बंगुहते हीक् प्राप्त का साली कहाची चुनिले गत्म बोरका रक्षा करिये । अपूर्णी ५१६८ ६९)

<sup>।</sup> संक्रमांत्र, स्थानीयम् वर्गं स्थानंत्रस्थाते होत्।

<sup>1</sup> may 1 to 14-2

u विश्व वर्षि हुए आस्वरका श्रेमन करण पारिषे।

अनुसार अन्यास्य अर्थात्के रूपने और दिन्ताक विराहणन अस पृष्टीचर चीप करण करते हुए है। सद्धके नियं अधिकृत साथि सुने हुए अस्तानक सेचे एक गिला अवदिक विद्वापिक पार्टी जन और दुन्तो विद्वापिक पार्टी दुन्त इस प्रेम्बन्यको सम्बन्धि को। श्रद्धकर्मको असूचि होनेका भी और अन्ति एवं स्वर्त अन्ति क्रिके स्वतेवाले निरमका (अनिकोप, एवं पूर्णपाय, ज्यातं अन्तिमें स्थितः साथ-प्रतः प्रीतः) का अञ्चल श्रीतको आद्यके अनुका करक क्षी पार्वि ने

गाँद मानके पक्षम् और दीन निकारनेक पूर्व कालकार्य मृत्यु हो अपने हैं से उनके सम्बद्धिनोधी तथा सुद्धि हो अर्ता है। दीर विकास के सम्बद्ध प्रशासकार एक अहोदाका अवीच होता है और उपलब्ध सम्बद्धि पहले और मुख्यार परे क्षद करनकर्म पूर्व होनेक सेन क्षत्रिक कर असीव जनक हिंदा है। उपलब्ध संस्कारके पक्षण् मृत्यु होनेका एव स्त्रीलंग्य असीय होता है। अधिनार्थिय रिप्ते दस नरिव्या दस सम्बन्धिक सोर्गांक निर्म क्षेत्र व्यक्तिक अस्तिक क्षेत्र है

से वर्गमे कर अनुसार पुत्र हमें पूर्वकी कृतुस बाल-पिता दोनोंफो दार दर्जनका असीन होता है। बाद हम मानुसीयके गुरू प्रीकार्ग किसी कल्पका कर क विक्रोची कुनु होती है से प्रथम अभीनके होन दिनोंके पश्चम् ही मुद्धि हो माने है

व्यक्तिकारी मृत्यु प्रेतिका प्रवास्त्य, वर्षात्रम्, वेतन उद्यो सुद्रके निर्मे प्रान्तन — हार, बारह संदर्भ क्या तीम दिन्तिक अर्थान क्या गया है। स्वीत्रस्थान संस्कारके पूर्व और कारानके पूर्व क्रम प्रकारताचे कर कारावर्ध कृत् होरेशा एक असोनाओं ही खुँद हो क्यों है। यन स्पृति १४में रानेकची निकासके अनुबार दनि निकासके पूर्व गरि पालकका करण हुआ और उक्का और संस्का किया गया हो एक दिएमें सुद्धि हो जाते हैं। गुरु और अनेपानी , रिल्म) चेदापुरिका प्रमात, पाना - वर्गमप<sup>8</sup> एवं अभीरम<sup>8</sup> पूर, जनमें यह भागों से प्रतिनोध संस्ताने अस्तिय कियों उसके उद्यवने रह की है, उसके क्या उपने

रेसके राजको कृत्या एक दिक्का असीव होता है। राज (ऑऑनक श्रीम आदि राम) भी (पतुमार), समाम (समुख्याप) के द्वार के अवन होता है, इसके सम्बन्धियों से स्वयंग्याओं राष्ट्राण जुद्धि हो जाते हैं। ऐसे ही दिवसे विश या मध्या आदिके द्वारा बृद्धिपूर्वक आत्माका कर शिक है, इसके सम्बन्धिकों भी सम्बन्ध स्थानको सुद्धि हो माने हैं और जमान पूर्णी के पूर्णीके एक रेसके ऑप्लेक्ट ऑपकी क्षील आहेची करन मा उन्तरिक्षिक बार्गय नहीं होना। सबी उत्तकतर असमय परवर्गभर्तः) क्ष्में (कृष्ण) करावन आहे कार्य क्ष्मा) क्रवानकार्य प्रमुख द्वारा पद्म करपारमध्ये से केवल द्वार ही देंग है श्रीनक्षत्र काली को क्याँ करता। **ब्राह्मक्ष्**र क्षेत्रकारी, किसी में इफार्ट्य अरोपने इस्त माँ होते. दान (किमीची रेपेके तिन्ते पूर्वने प्रेकन्तित हत्ता) विवाद (विवादके निविध एक्टील सामग्री । यह अब्दि विशेष कुलोंके रिजे एकोपन नामधी प्रदेशन (मृद्धायतन) में, देशने अनिधर्मकर या राजभागो इत्या विकासको एकाई, अधिकहका अपनित्रें किसी भी इकारके असीवारी निवृत्रि स्वातात ही हो अती है अर्थात् असीय वहीं होस

के अवलंबारी अर्थन् निरिद्ध कर्न करोक्से हैं जनकी जुद्धि तार देशने होती है। जीवर वहा आदिक प्रधानने को नहीं आपन्य करवानों हो कही है और इसके कियाँ जरि ज्योग कर्ओने उन्हर हो यहे हैं का नहें कर्फ केल्ल रह उन्हर्भ ग्रुड हो बार्च है से उसक पर्टनो बारान्य क्या है और इसके कियारियों कार हैंभी संसर्व ही

अन्यान्त्री प्रदानको अधिन एवं वेदन्तर्वको पुरित्रो जीविकामा विको करण चाहिने, सिंह बैह्मपुरि कर्यकर्त क्रकुर्वार रेजो पन्त, जोवलक, बीववन्त (सभी वन्त), पेत आदियो तराई और्थंप तरह दीए हुन्द यह जार दिन्द above to the try and, there are african, and र्मा आहे जनसम्बर्ध, अस्तर, कुर, साथ, निही, वर्ग, कहुस, कृतको, प्रोतेन , कार) राज्य, मान, विराह्य (विश्वक) भूग और तुनन्तित इस्त पदाधील निवास सर्वित है

फिल की चौद पुर कोने हैं में उपको नृत्युक्त रेक्सको कृत्युक्त ओशकात असीन जेन्द्र ।

हा नहीं कर बहारी को तेन है। होन्दू का नह तर कि उनके किया से बाद है का करते तेन है।

६ केट्सी एक एक्कावरणा अध्येत

४- औरशबेर अमिरिया केलम, पार्चन अवेर पुर

क्रमणके हारा अपने औरा-मार्ग-पहानी पूर्णतके लिये अपिका पान या अन्य कियो अन्यावस्था औराधि अपिको मानावके लिये अपेक्स पानके नहार दिलावा विकास करके पानका बोला किया या सकता है कियु आवस्थानों की राजनादिया मानार प्राह्मणके लिये अपराय पानिस है। (आपोक्षणिक कारण पानकदिक अधिविष्ठ) अक्षण अन्य को कुछ हीन आपेक्षण्यि कारण है उसमें यह उसमें प्राप्त विकास पानक है मैंसे सूर्य। आक्षणतानी प्राह्मण कृति एवं महामानावादि कार्य पर समझ है, विस्तु उसके हारा अस्मीका विकास समझ्य है। चरित निर्मा कारण आहाम कृषि आदिने में अगने बीकावर्ध रका व कर कर्क से बीच दिन मुश्रीका हो हो करणका कारणके अविशिक्त और विस्तीचे कार्यने केवल एक विश्वके दिन्ने कान्य क्रम करे तथा अवकारणके आग इस अन्यवाद उपनीत कार्य समय क्रम अवकारणके के करे कि क्री अवकारणके भान्य संवाद अगन जीवन-विवाद किया है ऐसे कृतिकांकर से क्रम अवद्याद विशोधकाओं के अवकार शिकाक कर कर्मण होता है कि वह उस आहामके निर्मे वर्ष्यनुकृत बीका-कारणको कार्यका करें। (अवकार १०६)

### यहर्षि पराहरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एवं प्रायश्चित्त धर्मका निरूपण

सूनजीने कहा—शहर्ष परांतरने वेदण्यातानी के वर्णावसदिके वर्णका नर्णन किया मा ! [जनका नहीं कहना है कि] करण करणने जाणीत और विकासके करण प्रकार्ष आदि और होती रहती हैं। करणके करण्यने करणदि कृषि वेदोका प्रवास करके आधानीद नर्गीक वर्षांच्या कुष्

कर्तनपुर्ग्ने राम ही वर्ग है कर्तनपुर्ग्ने केवल पाप करनेकलंका परित्यम करना चाहिये व्यक्तिपुर्ग्ने याप तथा स्वय- ये दोनों एक वर्गने पालीपुर्ग हो जले हैं

नमुन्य आकर (सर्वाचार क्रम सीकावार)-से ही क्रम कृष्ण क्रम करे। संध्यः, क्रम, जन, होन, देन और असिनिवृत्रम—इन पंद्रश्रमीको इतिहिन करना फाहिने। आकारमम् क्रमम एक संन्याओं इस करिन्युगर्ने दुर्लग हैं अधिकारो कारिने कि यह सबुनेन्यओंको जीतकर वृत्रिणीका भलीभीति करना रहते नेहन कृषि एनं पनुस्तान एका क्रमकारि करे और सुद्र हम सीन हिन्युगरिनी नेन्युगें अनुस्क रहे।

न्यक्रिका कृत अवस्थ-कृत्य (साल-विविद्ध चेत्रक) मोरी और अवस्थानक करनेते हो जाता है। वदि दिव कृषिकार्य करता है तो यह अने हुए बैलसे इस्त न काँचे तक उसे कर होनेके कार्यमें निकंतिक न करे। कान और बोगहरि कार्योंसे निकृष होकर बच्चयत करे। बम्बाहरूतलयें बाह्यचोंको धोकन कराये और क्रम्बानीकी निन्दा करे।

किल तथा वृतका विकार नहीं करना चारिये वर्डम्नानित होगके निवारकार्य (शिलवेडादेव) होय करे कृतिकार्त हिज्ञाना जनमें उपनका क्रमतः कक्ष चान गया. बोलकी चान देवता और वैतिसर्वो चान कार्यनोंको देव है इससे (कृतिकारित) चान नहीं लगता। कृतिकार्य कार्यकारे बाजिय, वैरच तथा सूह चाँद कार्यकारमें उक्त निवारित चान ग्रांक आदिको प्रदान नहीं करते हैं को ये चोरके समान क्षत्रके चानो होते हैं।

मृत्युक्त असीय होनेका (आनानका) साहय होन दिनके पक्षण् तुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार कवित्र दन दिन, बैस्य करह दिन और जुद्ध एक मासके पक्षण् जुद्ध होता है। सक्षण्य दस दिन, कवित्र जारह दिन, बेस्य फेह दिन एका तुद्ध एक मानने तुद्ध होते हैं। को समित्रक पुरत-परम्मराचे अन्य होनेकाली भू-सम्मति आदिके हिस्सेदार हैं। और पुषक् स्थान स्थानक राहनेकाले मन्यु-कान्यम हैं दनें

१ न्यानेदेशं कृतवृत्ते त्रेतामां कामकृत्यानेत् इत्यो कृत्यानेत्रं वृ कामां वृ कामां पूर्व ।

कर बच्चे जिस देशमें कर होता है। इस देशका किया किया करनी और होता है। उस क्रमण, हमारी किया कुराने कर होता है। उस कुराना और कोरकारों केवल कर करनेवालेका स्थान कर देश साहित।

क्ष्मण्या असे हैं— प्रमुख करका नवान नवीं कुमला असे हैं— विकास असन। पुरानकों करने विकास चींच नवान होते हैं— पुराव, पैटली, कुटने चीवनेका साचार, कुस्त नहा किल आदि। अर्थनी (इस्तर आदि) कुम्ला अस्य अस्य अस्य क्रमण्य के की चींचनना है।

इ. व्यक्ति काह्य आरियों अतीय निवृत्तिक रिन्ते हो क्यारोंक निवं तमें हैं। यहभेक अनुवार की दिवसे प्रधा दुवरिक अनुवार राम दिवसे सांद्र निवार है। करियानचे रावदा बावर हो नामका वालीय-निवृत्तिको नामका अनुवारी माहिते।

बन्ध तक पूर्व अधिको विचीतमें असीच होता है। चीओ पीडोरफ रस दिए, चीचवी पीडोमें क दिए, कहीं पीडोमें भर देन, स्ववर्ण चैदीमें तीन दिन कामानीय होता है। देशानार्थं बारावाकी कृत् होनेक सबः कारकारके सुद्धि प्रोसी है।

यो भारत्य सन्य होनेके पक्षल दौर निकलनेक पूर्व हो मर जाते हैं का जिल्ली मृत्यु गर्नने बहार होनेके समय ही बाती है, उन सबका अदि शंस्कार, विरवस्त रूप जल-संतर्भन कार्य नहीं होता है। चाँद स्त्रीका नर्भकाय ही जाता है अथका पर्वत्रय हो जाता है के जितने कारका कर गर्थ होता है। इसने दिनताक नृतक कानन काहिने, बन्नाने लेकर मानकरकारक करावाकी कृत्य होतेना कहा समानकार्य शुद्धि होती है। यदि मानकरमध्ये पक्षात् मुख्यकरण-संस्कारके क्या पालकको कुछ होती है हो क्या दिव और एक व्यक्तिक असीच होता है। यह उपलब्ध संस्कारके पूर्व करनककी जान हो करते है को होन राजिनोतन और सत्परचन् उसकी मृत्यु होनेकर दश राज्यिक असीच होसा है।

चार असलकने गर्नके क्यू होनेका गर्नका एक चीव और का मानके गर्भके विश्वेषको गर्भका कहा बाह्य है। को प्रकारपंत्रतके अधियोजकी दीवार्ग है अनक बायराकः भागने जीवन नातीय करनेकरो है, उनके दिले कन्य एवं मृत्युका असीच नहीं होता। तिरत्यकार, कारकार्य करनेवाला (चटाई मध्येताला), मैश्र, छस-छसी पुल्य आंग्रहोत्री तथा होतिय ब्रह्मण और राज्य— वे सद्य औपनाले को को है।

मन्त्रका असीम होनेकर महा दल दिनमें हका विसा कान करनेक कर सुद्ध हो बाक है। सुरिका-गृहमें इस्ता स्तीके स्टर्सने रिखाओं अंतीय हो काल है। अवक्रमाने पिता इस असीचले शुद्ध हो बाबा है।

परि विवाहोत्का प्रथा प्रक्रारिक कर्मीके सन्बदन-कालमें हो मृत्य का अञ्चलक अंतीय हो तक है हो पूर्वसंकरियत कार्यसे अन्य कार्यके विवेधका विधान है। अर्थान् पूर्वसंकरिकतः कार्यके निषये अर्हास्य नहीं होता । करके कार्यमें असीय जीता।

अन्यव व्यक्तिक स्थानी वहने करनेगर प्रायानकारी र्ग नगुष्पको सुद्धि हो सात्री है। किंदु सुरक्ता सब उद्योगन तीन एक्सिकि नक्षत् सुद्धि होती है।

कारकार, विश्वान, प्रतिके एक कृतिर्देशने पृत् होनेपर करावा संस्कार समाविधान विशेष प्राथरियक्ये विश्व नहीं होता है। नीचे हात उत्पन्न होनेसे अनन्य कुनिर्दर्शक कारण करे हुए व्यक्तिका राज्यं करनेपर क्राव्यकानो सुद्धि होती है. यह सुद्धि असीप-विभिन्न है

यो पार्व गोगनभावामें अपने निर्देश एवं सामारितवान् चीत्व चरित्वत कर देती है. यह सात कन्मेंडक स्वीमेर्टिको प्राप्त कर जार-कर विभाग होती है। अञ्चलकों क्लोके कान संवर्ग न करनेके कारण पुरुषको करकात्रका पण लगात है। को रुपी अब चनारियाँ दृष्टियों धर होती है, यह अन्तरक होती है क्या जन्मजरमें सुकरबोरि क्रम करते हैं।

औरव और बेचन पुत्र एक ही निजके पुत्र होने हैं। अतः वे दोनों पुत्र अपने निरानी रिल्मी निर्म्यसून कर सकते हैं।

परिवेश्व एवं परिविधि (यदे पर्यद्वार अपने विकासी अर्चाकृषि देनेक्टन)-को अर्क्ट बृद्धिके रिस्ने कृत्कृत्वत करण करिये। इसी प्रकार कर्न्याची को कृत्याच्या करण व्यक्ति। ऐसी सन्तर्क एक देनेवालेकी अधिक व्यक्त क्या विकाद-विक्रि साम्या सर्वाभावेको चन्द्रावयस्य करण पहिले।

नदि वक् भन्ने कुवक, सील, प्रमुंगक, इफरकोश्वरक, मुख्, बच्चन्थ, बहुत तथा गुँध हो से छोटे भार्ति हत विकास कर लेनेने कोई दोन की होता

निवे बादनका किया एक ई ऐसा धर्म पनि गरि परदेश परत कर, वर कर, इंट्यान-धर्मक अवस्थान कर है, न्यंत्रक हो अवक चीता हो नवा हो से इन चैंच मानदाओं में मान्या कन्य इसरे भीत्या वरण कर सकते है। अपने परिषे कम इसीयांके अनुसार अभिने प्रयेश करनेवाली क्यो करीएमें जिल्हा रोमोंकी संख्याके करावर वर्गीतक स्वर्गने निकास करती है।

कृता अरदिके काटनेक्ट मनुष्यको राजकी सन्तर्क

१ मोद्र कालों अभिनादित रहते हुन् अपना विचार कर लेतेगान कोटा भाई परिवेश कहा कहा है और परिवेशका अभिनादित कहा भार्त परिषय करा जात है।

२ नहीं उस कन्याको सन्तरूप चारिये, जिसका परिवेचको विवास हुआ है :

अपने सुद्धि करनी व्यक्तिने। विक्री स्थलं काल्यी-अक्टा काहिने। काल्ये क्या होसानीका और नेलेके सेनिकट अधिकार नहीं है, उसे सम्बन्धाः चन्त्री-वन् कराना कारिये। जनकार अधिके द्वारा करा गया अधिकोती सहाज सीचिक अप्रिये चलारे चोरच होता है। (उस ऑप्रसे मरावे को) ब्राह्मको अधिकाँको दुवने प्रधारित करके पुनः विविधम् सन्वपूर्वक अन्ते अधिकोक्तालको अधिको प्रदान करण काहिये। वर्षेट मृत्यु प्रकारकाराने होती है से परिवरको अपने परपर इस पूर व्यक्तिका कुसने सरीर काकर पुतः अग्रियह करत पाहिने।

कृष्णनगर्भाष्ट्रं कः वी परवसप्रशिको (प्रवस्ती आकृतिके सामान) विकासर अभाग कुशनन सरीरका निर्माण करके सिक्ष-मानवर रामी राज पुत्रम-भागक अर्गनिके मञ्जूको स्थापित भारे। उसके दार्वे प्राचके क्शान्तर कृष्ट (क्शानी) और वार्षे हार्थक स्थानस इपन्त [प्रतिकार], पर्श्वभागी उल्लाह ३वा सेटकी और पुनल रखे कार्यक्षाच् इस सम्बंध क्या-स्वतन्त्रा [सोमास वैका करनेके सँग्ने प्रमोगने अलेवाले] परवरकी रक्षकर इसके मुख्यभागी कर-तगढ़ना और तिल डालक

अरुक्तरकाली रही। कान, नेत्र, मुख्य क्रेच्य व्यक्तिका-भागाने रक्कं सन्द्र रखनेका विभाग है। इस प्रकार अधिप्रोतके समस्य उपकरणोपै सहित उस अधिकोत्रीका समस्य करनेसे यह (पूर जरियहोची) सहस्त्रीकको सथा करता है। 'अली कार्याय लोकाय काळा' इस करते प्रतार एक आहरि देनी काहिये।

हंग, सारत. क्रींच, पक्रवाय: कुम्कुट, गगुर और बैक्कर का करनेवाल क्युव्य एक दिन तक एक स्टिके उपनासके प्रकार पापने सुद्ध हो जाता है। अन्य सभी परियोक्त कर कारोपा एवं अहोराकों सुद्धि होती है।

सभी प्रकारके जनुष्पद पशुओंका क्या करनेका जो प्रक मनुष्पको लगम है, उसका अवनोचन क्षत्रे होका एक अक्षोतंत्र उपलब्ध कर (फारजी) सन्तकः यन करनेसे होता है।

सुरका कथ करनेवर कृष्णुबत, बैरक्की इस्त करनेवर अतिकृष्णयत् अभिनया यथ करनेक वर्तन जनायनकत हर्व ब्रह्मानको इत्या कारोका तील कान्यपन्तन करना व्यक्ति। (अध्यक्त १०५)

# बृहस्पतिप्रोक्त नीतिसार

क्ताजीने कहा—है कनियो। जब मैं 'अर्थकारव' आदिक आजित पीनिस्तर कह रहा है, जो एकओं के साथ ही अन्य समीके लिये भी कितकर तथा पुण्य, आयु और स्मर्गदिको इदान करनेपाला है।

को मनुष्य [ धर्म, अर्थ, धरम और मोक्-इस पुरुवार्थ-चतुरचको । सिद्धि चहना है, उनको सदैव सव्यनीको हो संगति करनी व्यक्तिये। दुर्जनोंके साथ रहनेसे इस लोक अवक परलेकरें दिव सम्भव गर्दी है—

> महिः वर्षं वक्ष्मीत निविकानः वदा गरः। कार्यक्रीहरूनेकाच परायेकाच व्य क्रिक्त श

> > . tec 1 #3

बुद्धके राज्य कार्यालय और दुद्ध स्माकेक्ट दर्शन नहीं करण जाड़िये। सङ्ग्रे सेच्यि व्यक्तिक स्थल डेम भ करे और भित्रके रूप विरोध न करे. मूर्च शिल्पको उपरेस देनेसे, ट्रह स्वीका भरभ<sup>ा</sup> सेवल करनेसे तथा पुरुषका किसी कार्यने

सक्रयोग सेनेबे किहान् पुथ्य भी अभावें दु:खी हो जाता है। बूर्स प्राथम, बुद्ध-पराकृत्व श्रीत्रम, विवेकरहित बैतन और अधरसंयुक्त सुद्रका परित्यन से दूरने ही कर देव कारिये। कराची प्रयक्ताने सबके साथ मेथि और नियमे विवाह (सहस्र) हो जाता है। जतः कार्य-कारण-भाषका कियार करके हो परिवासक अपना समय कार्रात करते हैं।

क्षमय अभिनोंका पारान करता है। समय ही उपन्य रोहार करना है। इन संधीके सोनेका समय (काल) जानता रहश है। अतः समय यदा हो दुरतिक्रम है (अर्थात् सम्बन्धे जीवन बद्धा ही कहतान है)। जनवर ही क्रमोके पराक्रमच्या करण होता है। समय अपनेपर ही वाणी गर्भने जाता है। समयके जाकारक उसकी पृष्टि होती है और पूर- काम्य ही उसका संकार भी करता है। करत निर्देशन ही नियमसे निरम सुधन ननियाला हो होता है तम भी इसके अनुभवनें उसकी गति हो प्रकास होती है किमका अस्तिन परिचान जन्मका संग्रह ही होता है। नह

र अध्यापिक भारत-चेत्रकार एका करना चाहिते और गाँउ सांधि हुए सन्धानका भारत-चेत्रन करणिया आपना हो हुए है य परिवरिक समाजित स्थारक क्षेत्रक हो को है। इस इस स्थारको ध्यानो स्थान पहिले ।

मीर कहर पूर्व सूच्य अपने है प्रचलको होती है।

क्रुपियो । क्रुप्रमानि इन्द्रये इस विविद्यालय क्रमेन किया पर दिल्ली कारण वर्षत्र होका पुरारे देखीक विकास कार्यः देवारिकाम अधिकार प्राप्त विकास

secretary confident for two or unper करिया एकर करन चाहिने तम महानू चान्हींको स्ट करनेकले अवस्थितकक अञ्चल करण करिये।

इका अपूरियते समावित संबंध विद्वारिक संब प्रकारक क्षम और सोभावित मुख्ये कर नैतीतकन मानिक करोबार पूर्व दुन्ही को होगाँ।

[दुक्तेकी] सिन्ध, दुक्तेका का-कान्, नवसी स्त्रीके साथ परिवास क्षेत्र पानी क्षेत्री निर्माण क्षेत्री वहीं करण पारिये। विकासी राज्य साथि की जानी बन्द है और की क्या अधिकार है से यह भी अपने दिलों अन्य है। सर्वतारों ही उत्पन्न हुई क्यांच अधिकार होती है, कियू कर्ने उत्पन्न हुई जीवींथ इस व्यक्तिका निरुक्तिय करके व्यक्तिका हित-कार्य कार्य है। से पहल क्षेत्र हितने कार रहक है, बढ़ी बन्द्र है, जो अन्य सेवल करता है, बड़ी दिन है। रिवर सर्वापने विकास खाता है, बढ़ी निवाही और विकास म्पूर्वका क्षेत्र निर्वह होता है, यह उसका देश हैं।

हो अञ्चलका है, बड़ी कार्यन्य पून्य (सेनव) है में बीम अंकरित होता है, बड़ी बीम है, को चीनो बान हिन सम्भूपन करते हैं, जूने कालीन्द्र कर्य है। विक्रि जीवनकाँच विकास भाग-चेकार्ग को पुत्र तक राज्य है, बड़ी कार्यकों पुत्र है। वो पुरस्कों है, उनीका योगर बाराओं कर्नव है। के क्लेर्ड उन्ह है। को क्लिक है यो गुरू वर्गीमानि है, जनक स्रोपन निरमण है।

को भागों मुक्तकर्पने कहा है, को हिल्लकरियों है, जिलके की है कर है और से कीस्तराय है काराओं यह करें हैं। या निरम् कार करके अपने क्रांतिको सुर्वाच्या प्रक-च्यानीके क्षानिक वर्गनाति है, डिपमारिये हैं, अल्पाहरी है जिल्लाकों है, यह यह इसलेंद्र स्वानीते एक है, में किया भ्रमेशक है, किया प्रीकी दिन है, बह

कुरर मुख्यानों है जन भी महरूतनों ही पनिष सामन्त्रको इच्छा रहती है, वही वर्ज है।

-- इन राज्योंने प्रत्येक्त स्थी सरक स्वेत्राचीकी अभिनुद्रिकारिये होती है। किए प्रमुक्ता हैसी पार्च है क रहन की रेकान हर है।

रिक्त अनुवासी धार्म रिक्टर रेजीयाची, परिची, करवृत्तित् और निकारों का बहुकर मोलनेशानी है, यह गीरके तेले कामानी पृद्धाकामा हो है। सामाधिक पृद्धाकामा बुद्धानमञ्जू नहीं है। विकासी मार्चा प्रश्नानमञ्जू जनान सहन क्ष्रोक्का है, यूनोक कर्न क्रांग्य आकांक रखते हैं. कुळारेर्ने संराप्त है क्या निर्शेक है, यह (प्रीर्थ निर्शे) क्रांत्र क्ष्मकाना-स्वरूप 🛊 ।

रिक्र पुरस्की कर्षा मुख्येमा महत्त्व सम्बन्धिकरी, चीका सङ्ग्या करकेली और स्थान्ये में स्थान करूने बाहुद स्थानिकारी है। प्रतिकंतिकारी वहीं जानी दिस्तान है, बारान्य देख नहीं है।

द्धा पार्ट, क्या निवा क्या प्रमुख्य देवेक्टन कृत्य और वर्षकृष्ट कार्ग निवास कारात् कृत् हो है।

क्यूनंत्रो पूर्वनीको संगतिका परिचान काके क्यून्यनीकी बंदरि करने वारिये और दिए की पुण्यता बंदर करते हर किन अपने अधिनक्षम स्वरम रक्षा स्वीते-त्वय पूर्व**ाक्ष** कर अपूर्णकार्यः

कृष पुरस्कारेयां का विकासीतालप्

Charlet,

को उन्हें प्रतिक कर्मान क्रिक्त क्रिक्त करना है, के वर्गेंद्र क्योंके कहत करेगर है, को दिएसको स्थाप सुद्धि है, जो सर्वत्ये कृष्णकर्मको है, जो रक्षके कहा रकत रकत felfe per guide pepalt werde un binere fr ub मार्क स्था प्रसाद है, से क्रीक्स्प एवं उपन्य अधिको प्रकारको पाँचि ४५वर्गकालो और कार्यक समार विद्यान्त्रेत्त् हैं, असे चीत्रे हैम र स्कृतिकरी हैं, श्रीकाविकासको क्षा बूगोफे पूर (यर वयर) स्वरिते करेकरो अर्थन् सर्जनको इक्त स्क्रीकरो है, का स्रो

१ प्रको, का कहार प्रोत्ता का सक्तकपुर अनुको का निर्मा पुत्रांचे करविद्धाः (१०८/११)

१ वर्षः वि विकास सम्प्रांत्रात्वविक पर अस्ति देश्यो प्रार्थितव्यक्तविकास्य । क्ष प्रमुखी हिन्ने मुख्य- क्ष विका कहा चीवक अमीनने कर विकास- क्षा वेच्छे पर भीवकी ह (१०८(१४-१०))

<sup>)</sup> मा कुछ मा को एक मा कुलों के लिखान का अपने का प्रतिकार का अपने का प्रतिकार (CACCIEC)

करान सेन नहीं है।

ही करता है, कुरूब जाकि भी कभी कुछ यह होनेस थे छैं। सो ही सुनेस, साम पूर्व जाते उन्तरकों करता है, अपेने कर्प केल्ला भी जा सकते हैं, पूछ का और अरले अपूर्ण है। का क्यांनेक भी भीर देख

नपुरत नहीं हो सकता।

देशका कर्या आन्य कारणंकम् व्यक्ति भी सन्दित्तानी । अन्ये अद्य भगवर वर्ष देश निर्म क्रमेन, चिनिन्स द्वीपने जन्मा में ज पानो है, किंदू केवानें (पूर्णपरक्य) - महित है. मो कैर्ड बाल कर सरका है? (जनक १०८)

#### नीतिकार निकारण

करण करिये, रिक्केची एकके देखें करका उत्तरंत करणा हो करे हैं और सभी सर्वित दिन हो करे हैं। स्वेतु सन पारिये हमें अपने रक्षानें को इस इस होनेका इसकेत. वहां व्यक्ति परवाह और अवेडीन ही करत है से उसके करन चलिते।

कुरानो रक्तके रित्ते एक व्यक्तिक, क्रामधी रक्तके रित्ते कुराबुद, करपाईंड दिर्श्य तिरहे प्राप्ता और अपने कार्यांचा क्रान्यको तिले पुरिचीया यो परिचन यह देश प्राहिते-

न्यवेदेकं कृत्यानी क्रम्यको कृति नर्वत् । प्रतं परवास्तानं सामानं पृथ्वे स्टब्स्

(FP 201)

मार्की निवास करच अच्छा है। वित् दूरणीय क्वकिक कर्षे रिवास करना प्रतिक नहीं है। नावनाओं कार का निकारी करा है जिल्लाहरणीय सर्वताने कार्ये निवास करनेने करानी निवास नहीं होती। वृद्धिकन् पूरण एक पीनमें रिन्स करके ही दूसरे कीमारे उसी महत्व है। इसीरिये कारो रकारों परेक्के रिय कुर्वनकरम्भ कीरवार करी करना कार्य में

द्वारतीये स्थाप देश, इन्युक्ताल निकारपृथि, कृत्य कता हुन समाने विकास चीरकन का देख करिये

केन्सके इसमें मूर्वि हुए भग अन्यत्र हुए और साली व्यक्ति पत संच्या हर, तुन एवं प्रकारणे रहेत का इस क्षाप्रकारों कार्यक निकी सामग्री का रहम हो सबस है? को प्रतानन (अधिकारमुख) व्यक्ति मंदूर होने हैं। इनके अधिकेख प्राचनन लोग पहन-पन

कुलांनि कुछ-अरबीकालके निर्म भागा संस्थान है। उसके कार्य न देखे तमे कुछ-से लागि को स्थापन सामानमें स्थान की राष्ट्र की बार्ड की

> आपानकारों नित् पुढ़ारें और एकान रूपमें हुन्छि। विश्वक क्षेत्र हो व्यक्ति को उन्न प्रक्रिक जन्म अधिविक्रियाची प्राचन होती है-

> > अवस्य निर्व वार्तिकारणे जूने का सुनित्। चर्चा र विक्रो भीचे सुविधे स विक्रोपीयत्।

> > > (tetic)

पक्षीनन करनाहित कृतीका परित्यन कर देवे हैं। सारत पंधी हुन्हें हुए सरोवरको क्रीड्का अन्यत परी सहे हैं नेत्वर्ग करते तीय होनेस पुरस्कों क्रोड़ देती हैं। रामी था राजका त्यान कर की है। की साथी पुरस्की त्यानकर नवांकररिया कुकूनकर वर्ता बढो है और पूर्व करी हुए करका चरित्रात कर अन्यत्र आजन लेवे हैं। इस उत्पत पर नक्ष है कि राज्येका हो क्या क्या एक दलोवे हैंन कारे हैं। कामानी कीन विकास दिन हैं।

अर्थक्टलके हात सीची महत्त्वकी, कायद्व क्रमण निवेदभो उद्धरचेल व्यक्तियो, प्रतंत्र करनेवे नृष्टं व्यक्तियो और स्तित्व पर्यंते विद्वान् पुरुष्यो संद्वा नित्य ज क्रमा है। बहुत रक्षेत्रे केमान, सम्मान को है नहीं

<sup>्</sup>यां के स्पेत करों न व्यूक्तियों को र सरकार कीओ को कुनुस्ता निकारी र medies wir Aucher gipuren wies wir auf gebeurt enter (1981) v.

p gefer filt grangmente fire geber filt agrangemageber क्रमेन क्रि नुस्त्रमञ्ज्ञान्यविदेश विदेश क्षि स्वयत्स्यास्यास्यास्यास्य कहरपूर्व पहल बहर को पहलार नाम निया। क्रांचित्रीतमः प्रत्युक्ताः चार्यकाले स्थापनेत्रीः सपु । (१४५ १८०

३ क्या क्षेत्रकर्त सम्बन्धि विक्रापः कृत्यः सर्वा व्याप्तः निर्मा कृत्ये स्थापित परिवार क्ये हुए स्थिति कुल क्रिया स्थापित प्रकृत कर्ण क्याने कुछ, वर्ण क्रानेस्थापने के उसी क्रान्तिक की क्रान्त् । (४-९) ()

क्य परिवरण कर राज्यनो संक्षु हो को है स्वापनीयवर्षनः इत्यानमञ्जूषीरवर्णन्यः। पूर्व कार्यानुस्ता य कार्यान्त्रेत क्षेत्रकात् । स्क्रापेत हैं। कृत्यीय देशक स्कृत्या है। । pit moute wante strange

प्रतिकार विकेशनी उत्तर प्रकृतिकारे समाप कृतको रेट देरियों पूर्व रूप अपने अरेक्ट प्रम राज्याताले व्यक्ति नेष्ठ व्यव देवर और असे कुला एक्काक्रीको wed what week we but and far up कारण है। विकास केंद्र स्थापन हो, उसके अनुका केंद्र ही हिम क्या बीच्ये हुए उसके इटको प्रवेतकर कहा माजियो राजारेत को अपन कहा सेना प्राप्ति।

नदी नक तथा हो। करण करोबलो प्रमु हर्ना क्रम करन किने हुए पुरस्, हमें और प्रचलीका विकास बरोबेल की होंगे। ये ब्लूब ब्रुट्टिक्ट् है उसकी संबंध करवादि, जनस्वत् कार्य हुए दुस्तीय, कहन्त्र १५८ अन्यानको सरकारी हुआहे सामग्र प्रकारित नहीं करन च्यान

> परियं प पर्यापा च प्रशिष्यं प्रस्कारित्यम् । निकारी नेत्र वर्गान्यः स्त्रीत् परकृतेत् सत milest weapt of calcult a बच्चा करवार च क्षेत्रम् व प्रवासीत्।

> > feet to be

चीच और दुर्जन सर्वाद्यक प्रतिन्दा अन्तर्य किन्द्र एक मन्त्रम, इसाके और केंद्र इसे इसके कार्य निकास—के वानी पार्टिक प्रथम प्रोतनको पह कार्यकाने हैं।

किन्मों कुरूर्व दोन कही है। रोजबे चीन चेर्राहर पही है। कीन दुःखों नहीं है और विभागों कर कम्मीनवीं अदेव विकास को है? इस प्रविक्तीत का प्राप्त का कीन जांकरणे कर को है। विकास विकास जाने को को है। निवर्गके हम कियार का कुछ नहीं किया गय है और राज्यातीका चर्चन दिना रहत 🕻 ? चर्चन प्रमानकारिका गार्चि हु क है किया सम्बन्धन स्वाधिका का नहीं दूरत है, बहेर हर्गको जानी बैजार एकान्त्रीय क्रीनाव्यम् क्र करण है<sup>1</sup>? (जर्कन कोई पर्ण कर करना )

किय रहामों किर सम्बद्ध कर्य करना भी है रिकार कर अपने एडि गर्डी हैं. यह देवे अपने केवाने बानार हो बाना है और दिस करेंद्रे बान्स होरेन्ट सी कारण जान को देख तह है, उस कार्क अञ्चलने एक कर है है है से के कर्ज़र क्षेत्रकर कहा रहा है क देशकारी है, उसका बाह्य और बुद्धिकर स्वर्थि करेक?

from their entirely grown is first, more of it निर्देश अपने कम्पु-क्रम्यक की कुलभ र ही और निर्दा राज्यों में बाज्यम न मार्च हो, इस देशक परिचार का रेच करिये।

विका मनोर निर्म क्या और चेरडे कर नहीं है, से भा करेल में स्पूर्णक तथा की होहत, इस करक रकार्य काम करिये क्राजीको वी संकटमें क्रम ऐमेक्से परिवासी किया प्रस्ता अर्थन किया प्रस्ता है, इस बन्दरी से उपलब्धियों स्थेत क्योंकि विश्वती साथ असे कारों से होते हैं। यह प्रार्थियों संस्कृती प्रारंका क्यार्थिक Bet aften geborg mile und ebuf für witch काम है में पर ही हमले लोहर कावर उसकी क्रम पारको अवस पुरिवा केरिक पार्ट्स कर्त है।

में कि किया हुआ तथा बार-धर विश्वत करके कृतिक रखा हुन्द, करने (कृतन) का का चाँके हुन रमान किने को काफे हुन्य है। ऐसा पर दुन्ता रेनेक रियो हो होता है। उपार्तनकर्मको हकते परेई को एक प्रमा को होना। ऐसा माहि कर क्यानेका कर ही

रेंसे हो लॉफ कन्फलार्ने सीर होनेक करण रूप होता और इंकारे स्वानी का है को स्वानको में को हैं का इसमें कुछ नेक्द का का केब की है If the we exclude such I be use a blanched from all the forms to bit force you differ you रेनिके-देवी कर पर पांच्य करते हुए संस्तरको पह from more size of the same of better departed and पान होती है। आपनी भी नेवें केवी हुईख प हो, हम्मीको मानको सन् रेख पातिको।

१ करने की कुछ क्षीन स्थापन की न कीवन केन प सामा कुछ किए काल किर्मान है। मोदर्ज प्राप्त के अभिने पूर्वित पद सरकारके प्राप्त अभिन्न करत के कृतिका पूर्वित पर, पूर्व कुछ पूर्व हैंक

के संस्था न नेपानकान: मोर्स पटे पीन को स हुनेपानुबन्धिता, होना का पूजाह (१४९११क-१८)

पिराणिक के समाने हैं(कि कृतक कर्यु अस्तर्गत्रकारक के पूर्व क्याची के अन्य क्या

Accessed additional automobility and demonstrate over meneral automobility was necessaries and a state of

कृतन अपने द्वारा संविध्य वस वहाँमें वहाँ तथा पता है और अपने द्वारा संविध्य इस्त्रुक्त किने वसको नृत्यानांकों भी नहीं ऐसा है इस प्रकारका कृतनके द्वारा सुरक्षित धन चौर और राजको कालमें ही आप है। कृतनक भन देखा, कालम, पत्नु क्या आल्महिकों तिन्ते नहीं होता, यह के आपि, चौर अपना राजकों तिन्ते होता है अस्त्रान कहते अस्ति किना गाम पर, पर्वव्य अस्तिकानम करके अस्ति किना गाम पन अपना राजुको कहानु हम्मान करके और कालको अनीनक स्वीवदर करके हाना विश्व गाम धन-इस इक्तानक पन द्वारे कभी हाना निश्व गाम धन-

विद्याका अभ्याक न करनेते का किन्छ हो आसे है। सकि उसने हुए कटे पुरारे, मैले कुपैले करवाँको अरम करनेकली निवर्ण सीभागको रक्षा नहीं कर कर्ता जुनाका भीजनने रोग न्छ हो जाता है और क्यूबंपूर्ण मेलिसे राष्ट्रका विकास हो जाता है

भोरका यन ही उत्तका दण्ड है। हुए निक्रके लिये समुचित दण्ड उनके साथ अल्प कर्ताता करण है निवर्णेका दण्ड उनके पूजक् सम्मान समा करण क्या सहराके लिये दण्ड निमानक न देश है।

दुर्वन, निरम्पनार, दाना तथा दुष्ट इन्ने धोराचा आदि बाध और रखी आदि सम्बद्ध अनुसारमध्ये ही मृदु स्थापनायो प्राप्त करते हैं। ये सरकारमध्ये मृदु स्थापनारो नहीं हो करे

कार्यमें संस्ता करनेसे भूगा. दुन्क होनेकर मन्तु कार्यम, निर्णातकारामें निष्ठ तका देवनीत नह होनेकर स्वांके सम्भावको गरिक्षा करनी चाहिये—

> जनैकार्तेनने भृत्यन् वान्यवन् व्यवप्रनने। वित्रवनिक् वासे च भागी च वित्रवस्त्रने

> > (\*\*\*)17

पुरुषोकी अपेक रिवर्षोका आहार दुगुन, बृद्धि चौगुनी, कार्यकी श्रमत है गूर्वी और कारण्यासक आवगुनी ऑक्क सानी ननी हैं स्वप्रते निहाको नहीं जीवा का सकता, कारणाज्यासे स्वीपर विकास मही झाल की ता सकती, हैंजनमें अदिकी कुल नहीं किया का सकता तथा महस्ते च्या नहीं बुहारों का समझी मांसपुक किएन मीचन, क्या हकारकी महिएकाँका कर, बुगानिया इस करावेंका किरोपन, कुदार करन और सुवानिया करणकान—में विवर्गोंकी करणकारकार्य अभिवृद्धि करते हैं जैसे राजादियोंके अभिक्य के अभिक्य केरको प्राच्या करके भी अपि संपूर्ट कों होती; नदीसपुरके निर्माणका को प्राप्तिकोंका संदार करके भी सारामांत्रीह प्राप्त करनेचें असमर्थ है ऐसे ही भरी असंबंध पुरुषोंके साम सम्बंध करके भी संपूर्ण गई।

रिश्ट व्यक्ति (गुर्गाल), अवीट सिट्रि, विषयपर, बुध, पुत, जीवन और देखपुरने क्रम आसीर्वयनने बपुत्तको इच्छाई सीपूर्व नहीं होती इनके लिये अणिलाया बद्दाने ही रहती है। यनके संप्रकृते राज्य, नदियोंकी बस्तातिके समूद, सम्बद्धकार विद्वान् इसे राजदर्शनने इजाके नेत्र संदुष्ट नहीं हो जते।

अपने निहित्त कर्न क्या धर्मापरमध्य करन करते हुए वीनियोपार्थनने साप्त सरीव साम्य-विकारने रस सक अपने क्योंने अनुरक्त जिलेन्दिय और अतिकितेयाने निरत केंद्र पुरुषोंको से करने भी मोध झारा हो करत हैं

निया सम्बन्धित पुरुष्के चया समोश्राकृतः, हुन्दर मरमापूरणको अनोकृत स्त्री हैं, यदि यह स्माक्त सम्बन्ध सम्बन्ध अपने प्रधानको सद्धानिक सुख्यपूर्वेच विवास करता है से संस्कृतिने पहींचर स्वानिक हुन्छ है।

को निवर्ष स्थानको ही धर्म-विरद्ध आयरण करनेवाली इस् वित्रके प्रतिकृत क्वकार रखनेवाली हैं. ये निवर्ष र धर्म आरिके छान, म कामान, म सरस स्थावत, म बेलाधान, म सरक पर्य और ने स्थानकेच्येतके ही अनुकृत की का सकती हैं. ये से सदा प्रतिकृत ही रहती हैं।

निकार्यन, अर्थ बंदह, पर्यक्षरोहन, अर्थाह-सिद्धि स्था वर्णपरम इन पीचोंको की की बाच करना प्लाहरे

रेमपुननारिक कर्न, क्रक्समध्ये द्वान, गुजनारे निवास्य मंत्रकम तथा सन्तिक— ये क्राय सहायक होते हैं। विनामि साम्यानामी विद्यानी नहीं क्रिया है, जिनके द्वारा मुख्यमध्यने

१ न्यवर्गभवन्तिवर्गनानां स्वयंत् धरेतृ वसः स्वयंत्। विनेतिकवार्वार्थभागायां जोऽरि केसः कृष्णेस्वयंत्रः १०१।४३)

के में राजेन में करेन कार्यन ने सेवाब में सालेन में सालेन क्रांच विच्छा विकास दिल्ला (Con) अर

थन और स्वीकी प्राप्ति नहीं की व्या सकी है, ये इस संस्करमें जोकके पात हैं और मनुष्यरूप धारण करके पशुवत् विवरण करते हुए दु:खसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते 🕏

विद्यके उपासकको अध्ययन कालमें भोजनकी दिला नहीं करनी चाहिये। विद्यार्थीको विद्यार्थनके लिये गरुडके समान सुदूर देशको यथाशीध पार कर लेना चाहिये।

जो बाल्यावस्थार्थे विद्याप्यवन नहीं करते हैं और फिर युवावस्थामें कामातुर होकर चौवन तथा धनको नह कर देते हैं, वे बुद्धावस्थामें वितासे जलते हुए शिक्तिरकालमें कहरेसे बुलसनेवाले कमलके समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

जुष्क तर्क स्वयंपे अप्रतिष्ठित हैं. अवः किसी सिद्धान्तकी स्थापना केवल तर्कके द्वारा नहीं हो सकती। बुहियाँ भी

अनेक प्रकारको हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न-भिन्न प्रसंपोर्ने विभिन्न सिद्धानोंका निर्देश न करे। इसीलिये रमंका तस्य न तकोमें निहित है, न श्रुतियोंमें निहित है, अपितु आसोकी प्रज्ञामें निहित है। फलता किह लोग किस मार्यका अनुसरण करते हैं, उसी मार्गको अपन धर्म समझना चाहिये.

आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और युखकी भावभंगिक्षसे प्राणीके अन्त-करणमें छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है<sup>ने</sup>। विद्वान वह है जी दूसरेके द्वारा अक्किया विचयको भी जान लेला है बुद्धि वह है जो इसर्रेके संकेतपात्रसे भी वास्तविकताको समझ ले कथित शब्दका अर्थ तो पशु भी बान लेते 🕻 मनुष्यके दिखाये गये भागंका अनुसरक तो हाथी और बोड़े भी करते हैं। (अध्यक्ष १०१)

#### नीतिसार

शीसुतजीने कहा---को व्यक्ति सुनिश्चित अर्थका परित्याग कर अनिश्चित पदायाँका सेवन करता 🕽, उसका सुनिश्चित् अर्थ क्लिप्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है-

> यो सुभावेग परित्यन्य क्षार्वश्रीम विशेषते। स्वारित सहय नक्ष्यांना स्वपूर्व नक्ष्येत सा।

वाग्वैभवसे रहित व्यक्तिकी विद्या और कावर पुरुषके हाधमें विद्यापन अस्य वैसे ही उन्हें संतृष्टि नहीं प्रदान करते. बैसे अपने अंधे पतिके साथ रहतो हुई उसकी स्त्री अपने रूप-लावण्यसे पतिको संदुष्त नहीं कर पाती

सन्दर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और मोजनकी बक्ति भी हो, रूपवरी स्वी भी हो और सहकास करनेकी धमरा भी हो तथा वन-वैभव भी हो और दान करनेकी सामध्ये भी हो- वे अल्प तपके फल नहीं है।

बेटोंका फल अग्निहोत्र हैं. विद्याका फल जील और संक्षाबार है, स्त्रीका फल एवं और पुत्रवाद होना है तथा धनका फल है दान और भोग।

बिद्वान् व्यक्तिको श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न कुलम कन्याके साथ भी विवाह कर लेना बाहिये, किंद्र क्यवडी एवंअच्छे लक्षणीयाली उत्तम कुलसे हीन कन्या उसके लिये कथी भो प्रत्य नहीं है।

मनुष्यको उस अर्थसे क्या लाभ है. जिस अर्थका साम अनर्थरी होता है? क्येंकि कोई व्यक्ति सर्पके फलपर विद्यमान मणिको प्राप्त करना नहीं चाहता।

अग्निहोत्रके लिये हविष्यात्र दृष्ट कुलसे भी प्राप्त्र है। बालकसे भी सुभावित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात् अर्पावत्र स्वानसे स्वर्ण और हीन कुससे स्वोरूपी रत भी मनुष्यके लिये संग्राह्य 🛊 । विवसे अमृत ग्राह्य है अपवित्र स्थलसे भी स्वर्ण प्राष्ट्र है वदा नीच व्यक्तिसे ब्रेड विद्या भी प्रकृष करने योग्य है और दुव्कृत्वसे भी स्थी-रव प्रका है।

राजाके साथ मित्रभाव और सपंका विषष्टीन होता सम्भव नहीं है। यह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुलमें स्त्रियाँ ही उत्पन्न होती है। अपने कुलके साथ भगवदाकका सम्पर्क कर देना चाहिये, पुत्रको विद्याध्ययनमें लगाना

इतयो विभिन्नः नास्तव्यर्थस्य तस्त्रं निर्मार्थ पहार्थ महायको येन गतः स पन्यः॥ (१७१ ५१)

२- अकारिरिक्तिगंत्या चेष्ट्रच भाषितेय च । वेक्क्यच्यविकस्यभ्यां सभ्यतेऽनागेतं वदः ॥ १०९ ५२३

करिये, सहको कालामें और देश कहिये तथा से अपने क्टपुरूव हैं, इनों कर्नने रिनोजित करना चाहिने

निवृत् बनुनको पीकर और आधुरपोली क्योपित स्थानक निवृत्व करना च्यारिये, क्लोकि मुख्यानि कभी चरवर्ग मुतोपित वहीं होती है। युवायीय, सबूद, आणि, भारत अवस्था अस्त और एक में विराय पारण परने मीन होते हैं अर्थात अराजीन हैं इनारवल भी हनों करवर्षे रकत को देश करिये मनस्ये व्यक्ति एक-सामको समान हो हो निवतियाँ होती हैं—य हो यह सबके जिस्का हो रहता है अनुवा कार्य हो कहा जाता है। मानि स्वाचीप्रकारी सनिविष्ट करनेके मोरव होती है। यदि का गाँव रहकते निर्मत आध्यनमें सेनिदेश की जाती है तो उस क्लोन्सिक कारण वह न कार्य संध्यक होकर फिलाप करती है और न मुलोपिश हो होती है। जन्म, गण, लीड, बाह्य, प्रकार, परंद, पारी, पुरुष तथा बल- इनमें कररूर कहा बड़ा अन्तर है।

किरम्बद होनेक भी वैनेसम्बद समान माधिके गुन कभी भी आन्तेरिक नहीं होते। स्ट्रफे हारा नीचे कर से गयी अनिनयी भी निका कथी नीचे नहीं नाती।

इसने व्यक्तिक अन्य अपने अव्यक्तिक कार्यक प्रहार मिंह हाबोकी गर्वक और बोर क्लब सञ्च्यक्की अवंका गर्वत्र सहय नहीं कर सकता।

बदि समान समुख्य दुर्भाग्यका कदावित् वैश्वादित हो बात है से भी यह न तो हुन्ट क्लेंकी सेख करनेकी अभिनाम रक्षक है और न नीम वर्गमा सहारा लेख है भूकाने सरपान पीडित होनेकर भी किंद्र करा नहीं करता. अस्ति हाभिनेकि गर्न एकका ही चन करता है।

जिस विवर्षे एक बार भी दूर भाग चरितकित हो जात है और पुन: इसीसे मैत्री सम्बन्ध स्वाधित करनेकी जो इच्छा करता है। यह चाने अक्षतरी (खायरी)-के द्वारा करव किये नवे नभंके कदल मृत्युको ही साथ करनेकी अभिरतक रवत है।

सरको मुद्दभाषी संवानोंको उपेक्ष करना मृद्धिकन जान महिने, (अध्याप ११०)

क्रमेंकि निये उपित नहीं है, अर्थाद दिय योगनेवाले सहयुगोले भी कामाना रहाना काहिये; बनोकि समय आनंतर वे हो असङ्घ दृश्य-प्रदास एवं नियमप्रये समान नर्यका निवर्ति अलग करनेवाले हो बाते हैं।

उक्कारके हारा कर्ताभूत हुए राष्ट्रमे अन्य सङ्को समृत उकार फेकन चाहिने, अनोधि पेरने गई हुए कटिकी ननुष्ण हायमें लिये हुए कटिसे ही निकालना है।

हत्यन व्यक्तिको अनकारपरायम मनुष्यके जासकी विकास को की करने कहिये, क्योंकि का नरीके उटका अवस्थित पृथीको भीत स्वयं हो यह हो स्वरत है।

अनेका कर भारत कार्यकरो अपने और अननेका क्य करण कार्यकारे अर्थ- ये देखवीन प्रकंक विकास निये होते हैं। कभी कभी कार्यकालके नेदरे नियाप बुद्धि जन्मा हो बाती है। क्वीफि देखके अनुकृत रहनेपर पुरुषका सर्वत्र करूकम ही होता है। यदार्थन करते समय, किसी भी प्रकारक प्रयोग करते समय, अपने कार्यको सिद्ध करते समय, भोजनके जनन और सांसारिक मनकारके समय मनुष्यको सञ्जाका परित्यान कर देख पाहिन्दै

िको देश, प्रांस, पांत क्ये प्रांतने प्राप्तान, सेतिय, क्या, नदी तथा वेच-- ने भीच नहीं रहते हैं, नहीं बदिनान व्यक्तिक एक्ट उपित नहीं है । जाने आजा जान न हो, जारी अनुपित आयरमधी रोकनेके लिये भवकी सम्मानमा न ही लागा न हो तक दानकी इन्हीं न हो, बड़ी हो इक भी दिन निकास न्हों करना चाहिने। जिस देश-प्रान्तांदर्भे देवता, नेदवा, राजा, नदी एवं बच्चा न्यक्रि—इन चौचका कियस नहीं है, वहीनर निका की कान करिये।

हे सीभक एक ही व्यक्तिमें सभी जान प्रतिद्वित करते नहीं रहते हैं। इसलिये यह सर्वपान्य है कि सभी व्यक्ति सन कुछ नहीं जानों हैं और कहींगर की सभी सर्वत नहीं हैं। इस जंगरने म तो कोई सर्वविद् है और म कोई अरवन्त मुर्ख हो है। उत्तव, मध्यम तथा निम्नातीय अन्तरे जो व्यक्ति जिल्ला सारक है असे उसरेने निद्धान समझ

# অস্পীনি-শিক্ষমক

कुरवरि कहा—राजाको कहिने कि वह सर्थ कार्या नार्थभी। पर्धमा करता हो कार्यकारण ज्ञा पर्धमानक राजा ही किस राजाका कार्य करते कार्य होता है, उसे कहिने कि वह बहुनेपाओंको जीतकर पर्धमान प्रतिकोधन करता करे

राजको जन्मने जनके प्रयूप पुन्दक्षये पुन्न काम काम प्रदिने वित्रु कोक्स प्रमुक्तनके समय पृत्रक मून्तेनकेट वर्गी काम प्रदिने जनके राज्यनके वर्गो बाजने अपने प्रभाव का अपने काल कालेक बहुत आकाम काम प्रदिन्दे कुछ प्रदूषत कोक्स कालेकने अनुस्कार आकाम प्रमुक्त निर्मे पर्यक्त स्थान है।

विसा प्रसार कुथ कुप्रेगारों कुणात पान करते हैं, सिन् रिक्स हो व्यांचर संस्था हमानेन मही करते, उसी हमारे हमाओंको प्रमान कि में पराह्मात हमानेन से करें, सिन् हमाओं कुणा न परें।' विसा प्रमार कुछ प्रत्येक हमाने स्मान नेके स्मानो कुणा से निकाल लेने हैं, पांचु उसके सामाने कारों नहीं इसी प्रमान एउनके द्वार प्रमुख हम नीतिने सर्वान कर कार्यों सम्मूब्त पर प्रहम करतेने केरिया स्मान अनुक्तानों प्रमान नहीं करता है। अन्यत्व सामानों का हमानों प्रान्तिया प्रमान करना प्रतिने कार्योंक होते राज्यां प्रमान हो पूर्वित कीर्ति, अन्यु प्रतिन्ता और पराहमा विस्तान हमें हैं

ंत्रक बन्यान् विन्तृष्ठी दृशा करके को अनिक एक रहे क्राव्यक्षे विक्री रन रहेश है कही जिल्लेंदर क्या इन्यके करनार्थे क्षार्थ हो सकता है।

देवार्थ अन्याची होता है। अन जाना हुए अधिक देवार्थि अस्ताच म होतार राजावी पार्वाचरणाँ अपने मृद्धावी राजाय चाहित्रे था सम्बद्धि अपने अधीय गाँ ही भूट हो जाना है कारोपिट था आदि अपने अधीय गाँ है। जानादी राजावित राजांचाराई निवार्थ जाना हो समाधी हैं विश्वनित्त्री (थान-सम्बद्धि) भी चाना हो चानाने हैं, निवडू मा जीवन हो स्थित परत्वाचरणाँ चाँचि पंचान (अधाय) है। जानिये निवार मुद्धावरणा निहानीचे समाय थानावीस कारों तहनी है। रोग जन्मी निक्ष सर्गार्थ सन्त्र होते रहते हैं। आपू कृते हुए वहने विकासने हुए मानके आहा धीन होती सार्थ है। किर भी इस संन्यार्थ स्त्रोई भी पहुन्य असन्त्रीक-विकासमें अनुक नहीं होता।<sup>3</sup>

है नवुन्ने इस क्लान्यूर जीवनमें स्वय कर निर्देश कर्ने हैं? दूर्णका हिए करना हो उर्जन है, से करने कर्णकारकों है इस क्लिक्ट मर्जने विक्रीत क्रान्तिकोंके कर्ण-कर करावकार्य कर्णानिस ज्ञार सम्बंधित क्रान्ट क्रांस क्रिया कर्जा है क्रम उर्जार्थ ज्ञार नामित्र हैए संस्थित है? ऐसे ज्ञानकों के कर्जा में हिए संस्था भूति है जेत इस प्रकारका कर र करें। ज्ञार क्लान्ट क्रम क्रम्य, विन्तु और उस क्रम्य महस्मा विभिन्न निरम्य क्रम्य क्रम्य महिन्दे क्रमोंट क्रमों दूर्व हूर करके क्रमा अनु मृत्युक्त क्रमों एक दिन्दें ही क्रमान हो स्थान है, जनका वह भीर भीर क्रम होनी करते हैं

के मन्त्र परानी विकारी करूका रक्ता है, के दूबरेके दुबरेको विही कथाकि क्षेत्रेक क्यान मन्त्र्य कर्माका है और क्षेत्रे क्यान्त्रोंने क्या ही स्वक्रमका दर्जन आत्मादर्शन) करता है जहाँ विकास है—

> क्ष्मकारकोषु भारतीयु संस्कृतः। अन्यकारकोषुरम् वः कार्याः स वर्षस्यः ।

> > 4889 (4)

हे कहाओं जान से नहीं है कि एंक्सन सामी आपकों निये ही राज्यक्षित्रकों कान्य करते हैं और इमीरियो जानी कार्योंने अपनी कार्योंका प्राण्यान भी साम मार्ग करते हैं जान पालक संख्या की इसीके नियो करते हैं किंतु राज्यकों भी अपनी एक कार्य केंग्स मार्थ हुए अनुका प्राण्यान है कार्यानोंके साम-चेत्रकों कार्य काहिये।

प्रकारणेया कृत सन्त दोनवर है। इस धोनकाची उपलब्ध रहता अभिवृद्धि होतो है और चेनले कथा वृद्धिको प्रश्न करते हैं और किसो भी प्रकारणी स्वर्थियों उसे पीच नहीं सबसी।

ह राज्या भौत्रपुरून विकृत तथ पुरुष चारक चारैकोपीको । व कुर्यान (११६ ४)

<sup>.</sup> वेक्पेन्यून प्राप्त गरा की की कीन् क्षा किया कार्यकारण प्राप्तिक ett di

सन रक्तरचे जक्तर्य जुनिका भी इस्लोक्टर्यन कावे हैं. मिन पुरस्त प्रमाण पानी परते हुए अर्थका पीवा कर्णकर्ण कर्मा विकर्ण कर करा स करना है? भागनंत्रम करण से इसके दिने अन्तरस्थ हो है।

जिल्ले कर का है, इसके लिए को बाध कराय हैं। मही इस संबंधने एतर है और वही वर कमा अधि निहान् है। बागावित होनेचर मन्त्राच्यो निष, पुत्र, रखी तथा भीजन क्रोड़ देते हैं। करवानु होनेज पूर्व के लगी उजीवा अरक्त प्रत्य कर होते हैं। क्लेंकि इस संस्कृतों पर हो पुरुषका सन्तु है—

कार्यकार विकास संस्थानेकार कार्यकाः। कार्यको । पुर्वतन्त्रेष्ठे कार्यको ५ व प्रीकृतः । राजीन विकास वर्षेत्रिकोनं पृत्राञ्च सरसङ्ख्यानास्य । है जानेको कुन्द्राज्योग हुनों है एकेंद्र कुन्द्रात कर्युः 🛭

में क्या सर्वांके प्राप्ते सूच है का नेत्रंके रहते हुए भी अन्तेषे समय है क्लेकि अन्य मानि से अपने गुजवरके द्वारा देखा बकता है, सिंगू करना हानमें रहित यस देवांने सरकत ही खता है -

> क्रमें है पर कार का क्रमानिक क्रमाः व्यवस्थि व्योग हरावदीचे न सम्बद्धिः

> > (111, 15)

निक राजके पुत्र, चून्य, कन्ने एवं पुरेतित क्या हरिएये प्रमुख कर्म है अर्थाद अस्ते-अस्ते कार्यके कर्तानी मानवार नहीं साथी हैं, उसका सामा निर्देश हो पिरानवार्थ मही होता किया (क्रम करना) महीको (मुद्रिम्स) सम असल्यानिक) पुर, भूतर एवं परिकर-इत क्षेत्रीको र्याच्याच्या इस विकास स्थाप एक एक गाँध व्याप राष्ट्रणे संपूर्व पृथ्विक विकास प्राप्त का रोज है

में इस क्राप्ताच्या और मुध्यपुत्र विद्वारतीक इसेक्ट बरल है। का लिंक्ट हो इस लोक क्य कारोक-रोजेंगे का हो कहा है।

कारकार्यक क्राप्त राज्यको द:को पूर्व होना प्राहिते, को अनुदेह प्रस्तान का पूर्व देवने सका साथ

पारिये। वेलंबान् पर्मा कम्प प्रमा करके भी द्वारी नहीं होने हैं। क्योंकि राष्ट्रिक मुख्यों अधिह होकर कर कर पूर और नहीं केन् <sup>34</sup> क्रांतिक स्थापन-प्राप्तानी अनुस्क करोति uffe fereit fit feine filt urfmelt weifer gifte क्षेत्र हुए मारिके हुनि भी क्षेत्र नहीं करण पाहिने। पह में कुछ ही राज है कि [जीतका] स्वीत्वीत संस्कृत कृतिक अर्थने अध्यक्ताने हुन्तने वृक्ष होका कृत पुष का किया था। जार अनुका मानको प्रदेश वैनीह साम करनी पाहिने

क्यां किया, पास, परिवारक, ब्यूनीर और अर्थकारको तक राजको करनी च्यापि, क्योंकि में बानी अपनी अपनी कार रहते देनो उपनेती है। से राज प्राप्त असाम प्रोप करता है, यह कारी धर्मकर मानवे कोई तमें निर्मा इस उन्मदको प्राप्त करता है।

राजको कमी मी जेपीलके प्रति, पुरस्के प्रति किस्तुत करवाओं इति न सभी चरतदी स्थाने करिये और न कभी भी निम्म करनक हमेन करन करिये। यो राज्य अपने योग्य भूग्य दर्व योग्य स्थानकी क्रमण गर्निन होकर क्रमणकी उपेक्ष करता है और महत्य होच्या किन्द्रभी संबंध सम्बंध बरल है, यह अधि संब सदुओं से पर्यापन हो जाना है।

राजको होच्छा होकर महंकाने कुन्दि हेरी स्त्री कार्य व्यक्ति को तक रोगाहित भूग्वीका अधर्मकृति क्ष्मा काक है, इस लोकों उसके बार्च विश्वासूर्य मुळीपकेन पर हो को है। सकको विकास बन्दुओंक चीरपान कर देश चाहित्रे, जोतू चार्निय राज्ये सुपार्ने क्ष्म होनेनर भी उसके क्षम पुद्धनें नवन्ति हैं। कर्त हैं

इंडोन काम, बेर्ड मुद्र, स्रोड और सहस्रम-ने प्र क्रान्तके को कहार को को है, इसके संबंधित राजने देखा को ब्यानिक रहते हैं। इस्तेन करनेक और स्वर्थकों करनेने समान्य प्राप्त पूर्ण होती है से उनमें पान्य हो बारण है, तथारि प्रमुखको यहा पुरुषको करते रहाच च्यांको । इच्छाने निरंद नहीं होना चाहिने, क्लीन इस कन्यक ही चेनन क्यों कर्म कर के दें (aver 1911)

ह राज्येच्यान्यकृत्यके अपूर्वाने कार्य मात्र मात्र के कार्या में राज्य का राज्य कर पत्र (१९१) ३३०

a also manageres is santia floration, where any any the shells are santia (excesses)

इस्तेन अवस्थे केर्न कृष्टि अस्ति परावतः । प्रतिकते कृत्य कृत्याक्ष्यात्व देखे हिर संस्थे । partie geb und fellgeben in freit i fin aus gemit fre gebei eine mit nicht bei bei bei bei be

## राजाद्वारा सेवकोंके निष्ये अपनायी जाने योग्य भून्यनीनियत निकारण

graffe fin gest mein mit be ben graf derreit. Der gier bie agent if yet false under more with

र्मारक प्रमाणी परिवार विकेशी कहा स्ट सा है क्षत्र की पिता पिता पुरस्का को पूर्व है। करका की पर्यक विकास का भाग है।

with their tree air trans- pr we foliately रेक्स पुरस्त कुरुनेको परिश्व की बाई है, उन्हें पुरस्त राज्याचे कर, बीर, कुछ एक प्रमेन का प्रात्मीये भूत्यको परीक्षा कर्ला प्राहिते।

कृत् अस्य न्या कर्त्युवने कर्त्या अन्य अनेतानम् कर्मान तम प्रमानिक महत्त्वत्र क्षेत्रन्तव्यक्ष स्टब्स् निर्देश कृत्य प्राप्ति प्राप्ति कृत्य और जनके प्रतिक करते। কৃতত আৰুবা হে বাজ্যাই আন নিশ্বত কৰা আহিছ। में केंग संबंध करकार प्रीप्त प्रथ करने निर्द हो, उपीध्ये सेमानक प्रमान पाहिने।

हो पहिल्ला संदर्भका अध्यक्ति अधिकारको अन्तर्भनी सार्थ है। जनका एक कुन्त क्रोनकार है। इक्टब्रॉन क्रो fairlight \$ 3000 printed from from gaths first can ver 2 to head west, hept, month foliage aft and armital same services sorture हो। यही अपन करिय संस्थाने करून अधिकारी है। यह कृष्टिकार् विवेकातील एकाँके विकास चीतार देश कर क्रमान्त्रको है। इस दूर्णा परक निवृत्त करन पाहिने ही सनुष्य सम्बद्ध स्कृतिको और प्रमानीक परिवाद है रिनरिय प्रेमे हर प्रमुख्या सुनीय प्रमुख है। प्रेमे पर्यन्त्रको साम विद्या काम प्रकार

रिकार कि विकास करियों कामाने रावेड्स हो are the up it also it followed warmen क्रमीयान जन्मको परित्र को इस है। ऐसा पूर्ण रलोक्ष्मेक लिये जीवन होता है।

the professional street are replaced their special street width that their fight fire probability and the six right time it by both from should the first acres makes more and an राजकारक रेग्स्ट अस्तितंत् देश्ये कहा । असी क्रेक्सी

क्षेत्रकोते क्षा - राज अन्य और अन्य नेत्र पहलावानी आणि हार्यान विद्यु प्रत्योगीयो

uft skips, man, was, platter (when) अर्थित प्रार्थिकाओं कार्य कार्यनी अर्थनात कर्या हो हो हो। एक ath and so sold you so t

में है ज्यानों का करते हैं, आंतर करने केंग्स है, इस्कर्ष है जब अन्या कुन्य है, ऐने दुः व्यक्ति और urben 194- te unt gebite arreache first all the S. from galler gives of year referen where we हेन कोहर, जेन्स अल्या को इस कोवर की होता.<sup>35</sup>

अक्रम और कार्यको द्वारे किन स्टीको पर की रहता? अर्थन देवे दूरने वर्ण करनेत रहते हैं with special private for the gree plan कुरू कुल्ला हैनी अन्तर्भव होता हो है।

count and man on freed arm, they are इन्से सम्बद्ध हो असे मुख्यतं प्रानेको और parate year plant fraud on to with error was Mark III and work to it was b antic tra una sensir attenti il timi ti

अल्पनी को एक कुछ निकार, कुछ और नीर्र was the facility of their variety perfect the after क्षत्र ही काक्षत्रात्रीयको स्त्री प्रतिक्षत्र को या करते हुनके feeder agreement the tiple from the self fills अस्त्राम्परीय स्थाने असूने प्रमूत अधिकारीयाँ सीम् ब्यु प्रका स्वरंको, युक्त दुःकी केन कीनने अब केरकार पूर्व का कार्य हुनेन हैं है करते कीर क्योकीय हरहीद रिकट अधिकी, क्यों, का and despite the weeks deleted the week bet egen to bit milital first of the well निर्म की काम प्राप्ति ।

result of clark of stars first and the are on fafty mark under and point बहुत कुरू कुरिया देखा करोड़ी क्या बहुती पर्याप us mein fin afrifeitett gegen ubent affenden होरेना राज्यों प्रमुक्ते कर हा पान सरका एक परेन्ट्रेस the side south south south south sides

a gar etgenet lagge og et frate giften gilter til flattet i beggt a (11) til t

beneme merer menn grechten der gem ab gen beit gefen a. eine er

क्रमण होते हैं।

मो तथा पुर्निको सुध्य धारोमकानेके द्वारा जो कुछ। हो निर्देश घरण चाहिले. (संस्थान १९३)

मानार्वको देनमे हुए प्रदुको न्यापेन करण नाहिये। यो . यो बुन्यमुध कर्म करन है, उसके अनुसर हो यह भरितारी रामा राज्यकार्यने मुख्ये कान्त्रिको निकेतिक कान्त्र है। उसः अधिकृद्धि क कुनाओ प्राप्त कान्त्र है। उस्तः राज्यको कर्य राजाको अन्तरह, पर विषय तथा परवाभेत—ये तहेन, असं तथा प्रत्य—इस विकासी सरका एवं की प्रवासकी अधिरक्षके नियो प्रणायकोर्वे सर्वमृत्यकाला निर्मुण् कावियो

# नीतिसार

रिकृषि और गुम्बायक परिचल करन पाहिये। बिहुन् कम विका मी भीरे भीरे केहा केहा भरीनुमेंच संदर् व्यक्ति सबी नुष विकास रहते हैं किंतु तुर्व व्यक्ति वरते हैं। से केवल येन ही रहते हैं।

ही होती। पानी प्रतिकेश मेंबद इसे केंद्रे के सकावित क्यानान वित्रक ही है—इस प्रावृत्तिकाओं जानों रखी सका ही करने करिये। हर्जनीय क्रम कृत भी नहीं करना हुए अनना नहीं भी दिन रहन, बाननार का मानानेते पादिये। परिवार, विकेश, क्षांत्र एवं सामनाई अनोधं साथ । विकोश नहीं होने देख पादिये।' वाले वर्गायां पानी के देख क्याओं भी रहण बेनावर है। किन् दूर्योक्षे क्या क्यावा र्थ उरकेर करन उच्छ का है-

पश्चिमकोक सामा प्रश्चित प्रार्थन प्रार्थन, संद्राणिका केर्र व प्राचीतः विरोधकार्यस्य which fields with would're क्षान्यको और विक्रेष्ण प पू राज्ये सार्गः वह र

19149-10

वर्षी कार्यको पूर्व वर शेष कविषे। कोई क्रफ अनुव क्यी क्षेत्रक कांद्रवे ( इससे अनी इकसवे अनीकी प्रतीन ही जाती है।

किया प्रकार भारत पुरुषे परास्थी प्रश्ना कर सेना है. सित् मुख्यते पर वर्षे करणः वेथे हम हर्वचनम् लाध मक्रांको किरको ज्यानी रक्षते हुए कुनको हुएस है, सैने ही इसको इस्कीतन्त्र पान रहते हुए इसके काव्य मेहर करण पार्थने। किया प्रयक्त संयुक्ताओं एक एक पुजाने क्यांको सहय पर उने इक्टम करते हैं। उन्ने अवस कुर्वाची भी क्रमण कर संदर्भ करण करिये " तैने कर्ताका क्रमण करण अच्छा नहीं है।" धरणका हान होनने ्वीचै), प्रमुक्तवाचा क्रम क्या कुल्मा**धका प**रमा

वीभूगर्वेने कहा — राजको सन्तरमध्ये गुरुवन पुरवर्गा । प्रतिहर बोहा- बोहा बहार रहना है। वैसे ही राजका हान

समुच्या होनेले अस्ति निर्म गर्न क्रमा के बन होना निवास कवानेके क्राप स्थान वारिये और कवानीकों ही है और बहुत्वीक रोजकर दान कोटिस्पिक होकर हो को है। इस क्यों भूतनके हुए किया गय पर्वे दिनोका निवड कर ही है। को स्वर्धित क्रिकेट्स होकर अभिनिध कर्योर्ने इन्छ हो सन्यतंत्री और बदान करा है उस विजयसम्बद्धान्त्रओं हर विजयस्थितिक विने इसका कर हो सरोकन है।"

> सन्तर्भ करूको वर्तनी रहा होती है। यह अध्यक्ष करनेने निकासी एक होती है। सर्वाच्ये हान चारणी एक डीमी है और झीलबी कुलबरे रका डीमी डै--

क्रमेर क्रमो क्रमें रिक्ट क्रेमेर स्ट्राने। कृतका स्थाने कार्य कुल क्रीनेन प्राथनेत

विकास की विकास करना महानोत है है है है किया भीवार विक्रों की पर पाना क्षेत्रकार है, वर्गने परिचान पुरित्य संभा क्या कृति निवस कृत्यो क्रम करन क्रम है, कर्ना अक्रोनुक करकर मैगले इस करन तेह है। सिन् अपने ही पहले अन्तरिय करते 'ओड़ा धन गुड़े है हैं। इस मनुष्यमी क्रम्पट्रशीका विकास होता है, य कि इस्पोत

१-४५वेच होत्र करे कृत्य प. १. कर्मार - कर्मानी होत् और श्रीव से कैर क्षेत्रिक:३

क्या वर्षेण पुण्येन्यक्षित्रों का व्याप्त । अस्य विकायकार प्राप्त कृष्टिक बंधकर्त्त (११५)।६ ६)

१-व्यक्तिसम्बद्धाः व्यवस्थान प्रेयम् । अस्य । विका पुर्वप्रवर्णसम्बद्धाः (११६) ६) popular com- months month place additionable.

अवश्रिको समीप यः इतनी निवासन्तर वृद्ध प्रयोगसन्तर (\*\*\*\*

u का विकासका विकासकार्यका काम जा अनेकीचे अवस्था की विकास । को क्रमान्त्री संभवनात्रका स्थितने म ह स्रोपो को के भागान देवीन क्रमान्त्र (११५ १५

करनेते । पूर्वजन्तने परि पुरूष अस्ति है से सन्यक्तिया करा क्षणी नहीं हो सकता।

इस्तुप्रोको अध्याप विद्या, द्विपरीको अध्याप स्था, आकारका आपूरण चन्द्र एवं समस्य चरायस्य आपूरण भील के

> विकाल भूगमं विका पृथ्यम भूगमं पृथ्यः। मध्ये भूषणं पदः तीलं सर्वत्य भूषणप्

इतिहासप्रसिद्ध में जो भीमसेन, अर्जुन आदि संसप्त **१**—ये तमी करके समय कार्यसम्मद, परक्रमसील, सामग्रीता, सूर्वने सद्ध प्रतासकारो और स्वयं विष्णुने अवस्तरकार भगवान कृष्णने ऑफर्सिन में, फिर भी उप लोगोंको करण प्रतरहकी परकारको बारण पिकाटर करना पड़ा। इस संसारने कीन देखा है, विजनें ऐसी मानर्ज है जिलको भागके बलोजून होनेके कारण कर्मरका नहीं चुनाती ?"

जिस पूर्वसंचित कर्मके अधीन होकर कहा कुम्मकरके प्रकार बद्धारकस्पी इस बद्धानाकके इदावें चरावर प्राणियोंकी सृष्टिमें नियमत लगे रहते 🖥 जिस कर्पसे अभिभूत होकर विष्णु दशक्ततरके कालमें गरिन्यापा अभौतित नहालंकटमें अपनेको हाल देवे हैं किया कर्नक अनुसार हो सराज्ञित रह हाथने कचल धारणकर विधारन करते हैं और जिस करते सुधे किया सकाराओं ही पहार कारते हैं — उस कर्मको में नवस्कार करता है है

एक बारि अफ़र कोटिक शत ने और वाचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट प्राप्तानोंके सम्बद्ध नृज्यीका सन दिना गर्फ, फिर भी दालको करन कन्यन करने हुआ। यह सब टेबका खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देनेवाले देवको नवस्कार 🕏 🏥

बरि ज्ञानीकी माना स्थाप लक्ष्मी ही फिला लावाद

्युनुद्धिने ही मिक्सस है हो उशको रुप्य भोगय ही परेगा

एर्नेजनमें समीने जैसा कर्न किया है, उसी कर्नक अनुस्ता वह दुनो जन्ममें कल भोगता है। स्वाः स्थाननेव क्रमी अपने भोग्य करनका निर्माण करना है। अर्थान का कर्मकलका स्वयं ही विभाग है।

इस अपने मुख का द खाके नाम ही देन हैं। सामके गर्भाक्षणे आबार अपने पूर्वदेशमें किये गर्ने कार्योक पता ही हमें भोगने पहते हैं। आक्रमत, सपूर, वर्णतीय गुका तथा वाराने निरम्प और मताको गोदने अवस्थित रहते हुए भी वनुष्य निक्रित हो उन अपने पूर्वभविष्ठ कर्नकराका चरित्या करनेमें समर्थ नहीं होया।

विकास दर्ग ही जिल्हर करेत था, विकासी परिवास समूद्र ही का राधानगणको जो अधिरावित को स्वयं जो साम विश्वद्ध अवस्य करांचाता या, जिसको नीतेरकानको किथा मुख्याक्रकी जान हुई थी, वह राजन भी काल-जब ऋ हो गया।

जिस अक्टब्स, जिस समय, जिस दिन, बिस रात्रि, जिल महते अध्या दिस धन वैसा होता विकिन है। नह वेस हो होता, जन्मच नहीं हो सकता-

क्षीलर बक्षीर ककाले क्षीक नक के चिति। क्युद्रमें क्रमें कवि क्षमा न क्युनका।

(64) 557

मध्ये अन्तरिक्षणे जा सकते हैं का भूगर्थने इलेस कर सकते हैं जनक दलों दिसाओंको अपने कक धरण कर सकते हैं. किंतु अप्रदत्त बस्तुको प्रत्य नहीं कर सकते हैं।

पूर्व अस्पर्वे अस्पित को नहीं विद्या, दिया नया यन क्या सम्पर्दित कर्न हो इसरे कन्पने आगे आगे निस्ती करे हैं। अर्थात क्रमीने वर्षअन्तर्भे जैस्त कर्ष किया है, दसको इस जन्मने बेन्द्र हो उत्तर होता है है इस मंत्रारने कर्न ही उत्तर है। मुन्दा नक्षत्र का प्रश्लोका बीच का स्वर्ध बरिख पुनिके भगवान जनार्टन विच्नु हों असके बाद की अलोको नदि हारा निर्धारित लानमें विवास संस्कार अरावे जानेपर भी

१ को में पानवृत्त्व विविधीनाच्या चीभक्षेत्रावृत्त्वाः कृतः सरकार्यकः विवधानावृत्तः संस्थानेकेकृतः ।

के में सुरक्षात्रकः प्रथमकारामा केवामची प्रथमः को या करियन समग्री अवस्थि विकित्यसम्बद्धान्त्रेत् करियाः व (११३ ।१४)

२ क्या केन कृत्यान्त्रांन्यांक्लो प्रद्रारप्रभाषांदरे विष्णुक्त द्रावकारमध्ये विष्णे स्वासप्ट्रहरे

रही केन कामनवर्गानवुटके निकारन कार्यन: सूची आत्मीर निकारन कार्य कार्य कार्य कार्य कार्यक (११) कार्य ६ क्राप्त कोलबंगकको मुस्तिको । वही निवानुकाल । नाने ( प्राप्त कर्ण कारानेत साम क्षेत्रपट्ट से के क्षिप्रवर्ति ॥ (११३ -१६

प्र कार्यन व का विका का रुपा प्रदेश पद्भावता कार्या अवस्थि अवस्थि क्षा आवशि आवशि अवस्थि।

कनकी सोताको [पूर्वजन्त्रये संचित कर्मके सनुसार] दु:स चीरक पड़ा विसाल जंबाओंबाले श्रीयम, सब्दर्क मंतिरी असनेवाले बीलस्थव तका समन केलवाली सुधलसका बीसीकाजी— वे भी तीनों क्या जपने कर्मके अनुसार दु-खके भावन हो गये तो सामान्य जनके विषयमें कुछ कहना ही कार्य है। न पिताके कार्यसे मुख्को सद्भति मिल सकती है और न पुत्रके कर्मसे किवको सदगति फिल सकती है। सभी लोग अपने-अपने कर्मसे ही अपनी गति प्राप्त करते हैं।"

पूर्वजनमें अर्थित कर्मप्रकके अनुसार प्राप्त सरीरमें हारीरिक और मनरित्व रोग उसी इकार आका अपन हुन्यभव उक्ट करते हैं, जिस प्रकार कुसल और अनुकंतिक हरा होने गये मान सबस्को नेमकर कह पहुँचले हैं। कल-एका बच्च कुद्ध को भी जुभातून कर्न करता है. बद्ध क्षन्य- जन्मान्तरमें इसी जनस्थाके अनुसार इस फलावा चीन करता है। यस पूर्वाचित करनको न देखनेवाला एवं विदेशने रहता हुन्य भी मनुष्य अपने कर्यकरी बहाजके संगीपठ कान-बेगके हात उस कलतक पहुँका दिख करा। है है

मतुष्य अपने प्रारम्भका करन प्राप्त करता है। देवता भी इस कलानेपको रोकनेने समर्थ नहीं है इसोलिने में कर्मकलके विषयमें विन्ता नहीं करता है और न मुझे अध्यर्व हो है, क्योंकि को मेरा है, उसे दूसरा करेई नहीं ते सकत—

> प्राप्तव्यक्षयं सभ्यते अनुव्यो वेंबोअप सं बारपितुं र जन्तः। अक्षे न लोभावि न विस्वयो वे करम्बद्धीयं न हु नापरेकान्ध

> > તામ મ

**जै**से सौंद, झानी और चूहा— ये स्तेत्रतावस क्रमक: कुओं,

अपने वासस्वान तथा किलतक ही जान सकते हैं इससे आगे कहाँतक का सकते हैं? इसी तरह अपने कर्न अपना कायसे कीन क्या सकता है? राज तो उसकि अधीन है

सद्विका देनेसे वसी प्रकार बढती रहती है कन नहीं होती, किस प्रकार कुएँसे कल प्रष्ठण कर लेनेका भी कुएँका अल बढ़ता ही रहता है (घटता नहीं) जो धन चर्मानुसार अर्जित किसे जाता है वही [बारतविक] का है। अध्यंसे ज्ञाप्त हुआ घट हो ननुष्यके पेक्षपंका नातक होता है। उस संस्तरमें चर्चावर्ष हो महान् होता है धनकी अपेशा कार्यश्री अनुस्कतो निवित्त ही बेहक्तोंक इहान्तीको स्वरम करके क्लेपार्वकर्ने सत्त्र होना चाहिने अनार्वी कृपन व्यक्ति जिन दु:खोंको जीवल है, यदि वर्माजी होजर बढ़ उन बुक्तोंका विकास करे हो पुनः कसको दुःखका पात्र होना ही न पढ़े सभी प्रकारकी सुनितामें असकी सुनिता ही क्रमान है। को सनुस्थ जात और अर्थने पविष है (यही सुचि है] । केवल निद्री और चलते सूचिक नहीं जाती।

क्रमणलनमें सुविधा, मनःसुद्धि, इन्द्रियनियहः सभी प्राणियोंने एक और क्लबे प्रशासन—ने चीच प्रकारके सीम जाने गये हैं। जिसमें सामकासनकी सुविद्ध है, उसके निये स्वर्गको प्राप्त इतंथ नहीं है। यो अनुष्य सत्य ही सम्भावन करता है, यह अध्योधयह करनेवाले व्यक्तिये वी मस्था 🛊 🗕

कृत्यं रहेमं वनःशीयं श्रीकरिन्दिवनिष्ठः। कर्वभूटे दवा शीर्च करवरीचे व वक्कन्द्रश यस्य सत्यं हि सीची के अन्य स्थानी ने दूर्लयः। करने हि समाने समा सोअधनेआदिकिन्यते ॥

(1111146 75)

दुष्ट स्वभावसे अपनी आत्माको दबाकर रहानेवाला

१ कर्मान्यम् प्रधाननि करमपुत्रे सुध्यत्रे । मस्तिककृतसम्बद्धनि जानकौ दुःसाधाननम् अ स्कृतकोती कर राम सामायानी व स्थानकः वनकेली करा जीता वनको हु:साध्ययन्॥

विद्या कार्यमा पुत्र विका का पुत्रकार्यमा अवस्थ कृतेन राज्यांना स्वयं बहुत: राज्यांना १ (११) १६—१७)

२-क्षेत्री पुंचा ७ वृद्धक में क्षेत्रीति शुक्रतुषम् । सम्बं तस्वमवस्मार्था भू<u>त</u>े जन्मनि जन्मनि॥ अभीकृतानो त्रि नते विदेशनमोऽपि मान्य व्यक्तपेयोतकातेन नोयले क्या तत्कतान् ॥ (१९३ ३०-३१)

मैठमां चनेन वे अल्यु फेडमनेन लगः किन अध्योनी च महीतीके ह्यू स्कृत्वा सर्वकारमञ्जू । अलाबी करि दु:लारि करोति कृषको जन । तस्येष वदि वर्षाची न पूर्व वर्गलभावन् । सर्वेवानेक स्वीकान्यकारीकं विक्रियमे योऽकार्वे सुधि-सीवक मुद्रा वर्शरमा तुचि ॥ (११३-३५—३७)

दुराचरी पुरुष हजारों कर फिट्टीके लेप तथा मैकडों कर बलके प्रकालनमें पनित्र नहीं हो सकता। जिसके हाम-पैर एवं वर सुसंबत है, जिसे अध्यहन-विका क्षय है, से धर्मपालनके लिये कह सहय करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अभित को है, बड़ी दीशोंका क्थार्थ कर भी भौगता है-

> करन इसमें क करों के नेपाईन सुरोकान्। निका परम परिता से नीर्वपालकपुरे ह

चौ मनुष्य जम्मानसे प्रसन नहीं होता, अपकानसे हुन्द्र नहीं होता एवं क्रोनके आनेकर मुँहसे कटोर नाकर नहीं निकालका, देसे ही बनुष्यको सामुपुरूव सनकात चाडिये— य सहस्रति सम्मर्गनीकम्पीः इक्रमाति।

न कुद्धः कार्व पृथ्यदेशसम्बद्धेन्तु लक्षणप्

(101117)

मिहान, मधुरभाषी भी कोई स्वर्धि बदि दरित है हो इसके समयोजित हितकारी कवनको सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मन्त्र पर कलके प्रभावने अवदा एडि और पीरुक्ते बलका अलाक अदह बस्तको त्रात नहीं कर या रक्षा है तो उस विकथमें मनुष्यकी किसी प्रकारका खेद नहीं करना 'कड़िने।

अवाचित कोई करते मुझे प्राप्त हो और दुव वह मेरे पाससे चली जाय तो कह होता है, किंतु जो अहाँसे उनकी यो बहु पुर वहीं चली गयी तो उसमें केसर द:ख ? इ ख कालेका कोई औषान्य ही नहीं है। एडिमें सदेव एक ही वृक्षपर जन्म प्रकारके पश्चिपीका समृह ऋग लेता है। किंत् प्रात-कला होते ही वे सभी भिन-भिन दिखाओं ने क्ले करे इ. इ.स. अप्रतयके विषयमें इन लोगोंको कीन सा द:ख होता 🕏 ? इसी दृष्टान्तको स्थानमें रखकर मनुष्योंको वियोगकन दःखर्मे खिल नहीं होना चाहिये। एक साम मामृहिक रूपमें क्लनेक्लॉमें बदि कोई एक स्थरित गतिसे

चल रहा है तो उससे ईच्चों क्यों की अप?

हे सीनक! सभी प्राणियों या पदायोंको उत्परिके पूर्वमें रिश्रति नहीं की और निधनके अन्तमें भी उनको स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्यमें ही विद्यापन रहते हैं। इसमें दु:बा कानेकी क्या का है—

अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तनभागि शीनक। अध्यक्षतिभवानीय तत्र का वरिदेवका

समय प्राप्त न होनेसे पहले प्राणी संख्याँ जान लगनेपर नी नहीं परता और समयके आ जानेकर कुलकी जेंक लग करेते भी यह जीवित नहीं रहता। प्रत्य होने योग्य यस्तु ही प्राप्त होती है, गन्तव्य स्थानपर ही व्यक्ति व्यक्त है। करा: प्राचीको जो द:ख-सुक प्राप्त होने घोरव है यही उसकी बाप्त होता है।

मनुष्य प्राप्त होने मोग्य अनुष्य अनुष्य मस्तुष्यो ही बारत करता है तो यह अभिलंकित करतुके शिवे नाना प्रकारने प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेख? उसका वी अपनेको अधानगरक समझकर प्रमान करना न्यर्ग ही है

किस प्रकार प्रार्थना आदिके जिला ही प्रकारमध्य प्रश्लेक हारा बाजीको अपने समयक्त हो कल-पुरुषको ब्राप्ति हो जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वजन्तकृत कर्न भी जपने समयके अनुसार वधोरिक फल देल है। व्यक्तिमें अवस्थित सील, कुल, बिका, जार, गुन तथा कुल-जुद्धि उसको कुछ देनेमें समर्थ नहीं है। पूर्वजन्मकृत तपसे प्राप्त हुआ इसका पाप्त ही समयके अनुसार कुशकी भौति हरी फल देता है।

वाणीको मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ दसका हन्छ। निवासन रहता है। लक्ष्मी नहीं निवास करती है, नहीं सम्पत्तिनी रहती है। ऐसे ही अपने कमेंसे प्रेरित होस्टर प्राणी इसम् ही हत- इन स्थानोंपर पहुँच जाता है। प्रवेजनामें किया तक कर्म कर्तक पीछे-पीछे वैसे ही खुटा है, वैसे गोहर्ने

१ पातासकारके विको निक करसरीरनि । कुमानेन हु संस्कृत प्राप्तकारके न कीनानि ॥ (११३ ४९)

२- आयोग्रामकानि क्या पुरुष्यीय च कलानि च । स्वकालं नातिवर्धनी क्या कर्न पुराकृतन्॥ होरों कर्ल नेक व क्षेत्र विका कर्ण कुछ के व जीवस्तुक्रि च्याच्यानि पूर्व तपार्व्यक्रियोग काले कलानगरम् पूर्वेष पुरान्तः। tti 4t 48)

हजार गायंकि रहनेपर भी कड़का अपनी माताको प्राप्त कर लेख है—

> तत्र मृत्युर्वत्र इन्तां तत्र श्रीवंत्र सम्पदः। तत्र तत्र स्वयं याति प्रेथंमानाः १कदःमंभिः॥ भूतपूर्वं कृतं कमं कर्तात्रमृतिहति। क्या भेनुसहस्तेषु वस्तेः किन्द्ति कारस्य्॥

> > (PEN 143-4Y)

है मूर्ख प्राणी। इस प्रकार क्षम पूर्वजन्मकृत कर्म कर्तामें है। अवस्थित रहता है तो अपने पुण्यका फल भोगो तुम क्ष्में संतह हो रहे हो? बैसा पूर्वजन्ममें सुभ अपना अनुभ कर्म किया गया है, वैसा हो फल बन्मान्तरमें कर्ताका अनुसर्भ करता है, उसके पीछे पीछे बस्तता है।

नीच स्थकि दूसरेमें सरसोंके बसबर भी क्यित दोय-छिट्टोंको देखता है, किंदु अपनेमें बेल (फल)-के सम्प्रन अवस्थित दोवोंको देखते हुए भी नहीं देखता। है दिन राग-देखदिक दोवोंसे युक्त प्रशियोंको कहींपर भी सुख नहीं है। मैं मली प्रकारसे विचार करके यह देखवा हूँ कि जहाँ संतोव है. वहाँ सुख है। जहाँ स्नेह है. वहाँ मय है। अब स्नेह ही दुःखका कारण है। प्राणियोंमें स्नेह उत्पन्न करनेके यो मूल हैं, वे ही दुःखके कारण हैं। अतः उनका परिस्थान कर देनेपर अर्थात् उनके प्रति अपनी आसक्तिको समाज कर देनेसे प्राणीको महान् सुखकी प्राप्त होती है। यह सरीर ही दुःख और सुखका पर है। उत्पन हुए सरीरके साथ ही वह दुःख सुख भी उत्पन्न होता है।

मराधीनता ही दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है संक्षेपमें यही सुख-दुःखका लक्षण समझना चाहिये। प्राणीको सुखमोगके पद्मात दुःख और दुःखके बाद सुखका चौग प्राप्त होता है इस तथा मनुष्योंके सुख-दुःख चक्रके समान परिवर्तित होते रहते हैं जो मनुष्य भूतकालिक विवयवस्तुको समाप्त हुआ मान लेता है और धविष्यमें होनेवालेको बहुत दूर समझता है एवं वर्तमानमें अन्वसक-भावसे रहता है, वह किसी भी प्रकारके होकसे दुःखी नहीं होता। (अध्याप ११३)

# नीतिसार

श्रीस्तर्जीने चुनः कक्षा--न कोई किसीका मित्र है और म कोई किसीका सदुः कारमधिरोपसे ही शोग एक-दूसोके मित्र और सदु होते हैं यह दो अक्षरीवाला खरूपी 'मित्र' शब्द किसने मनावा? वह दुःख एवं पयसे प्राणियोंका अभिरशक है वया प्राणियात्रमें प्रेम और विश्वासको उत्पन्न करनेवाला है

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हिर्र' इस दो अहरसे युक्त सम्दर्भ क्वारण कर लिख है, यह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (फैटा) बीवकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है अर्थात ऐसा मनुष्य मोधका अधिकारी हो जाल है— सकृदुव्यरितं येव इरिरित्यक्षाद्वयम् बद्धः परिकारस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ (११४)२

भारता, पत्नी, सहोदर बन्धु तथा पुत्रमें मुख्योंको दैसा विश्वास नहीं होता है. जैसा विश्वास दन्हें स्वाभाविक मित्रमें होता है। यदि मनुष्य किसीके साथ शास्त्र प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ धूत, अर्थ व्यवहार (धनका होन-देन) एवं परीक्षक्रपमें उसकी स्त्रीका दर्शन—इन तीन दोगोंका परित्याग कर देना चाहिये। माता, धरिणी अववा पुत्रीके साथ एकान्तमें एक साथ नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि

१ नीयः सर्वप्रमात्रप्रीय परिकारणीय पश्यति । आस्पती विल्वपाद्यांच पश्कारीय व पश्यति ॥ ,११३ ५७)

२ राज्येवादियुक्तानां न सुद्धां कुण्णेवद्द्वितः विचार्यं सात् पश्चापि तत्सुत्वं यत्र निर्वृतिः ॥ यत्र स्त्रेती भर्यं तत्र स्त्रेत्रो दुःश्वाध्य प्राक्तम् । स्त्रेत्रमूलानि दुःख्यापि तरिर्यसम्बद्धे सहस्तुसम् ॥ (११३ ५८-५१)

<sup>।</sup> सर्व परवर्त दुःखं सर्वपरस्यतः सुक्षम् । एवद्विचात् सम्बतेर लक्षणं सुवदुःखयो ॥ सुवस्यानस्यं दुःखं दुःखस्यानस्यः सुव्यम् । सुवं दुःखं प्रसुव्यम्यं चक्रयम् परिवर्तते॥ बद्गतं तदनिकानां बदि स्वात् वच्य दृशाः व्यांमातेन वर्ततः २ ॥ जोकेन वास्पते॥ (११३०६१—६३)

यहीं हैं

इन्दियोंका समूह यसवान् होता है, वह विद्वान्को भी [दुराकरणकी ओर] खींच लेता 🕏

यात्रा स्वस्य दृष्टित्रा वा न विविक्तासनी वसेत्।

कलकानिजियज्ञामी विद्वासम्बद्ध कर्वति ॥

(tts 4)

हे शौनक! उपवृक्त अक्षतर न होनेसे, एकाक स्थान न होनेसे तथा प्रार्थिकता व्यक्तिके सलभ न होनेसे ही स्त्रियोंमें सतीत्व पादा जाता है।

को मधुर पदार्थीसे बालकको, विनम्रभावसे सकान पुरुषको, धनसे स्त्रीको, रूपस्यामे देवताको और सद्व्यवहारसे समस्त लोकको अपने वसमें कर लेता है। वही एपिडत है। जो लोग कपटसे फिन्न बनाना चहते हैं, पापसे धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरेकी संतप्त करके धन संग्रह करना

चाहते हैं. बिना प्रदेशमके हा मुखपूर्वक विद्या-अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहारके हास स्वियोंको वरामें रखनेकी अभिलाक रखते हैं, वे पण्डित (कुराल)

फलकी इच्छा (खनेकला मनुष्य यदि फल-समन्वित

वृक्षका ही मूलोक्खेद कर डालता है तो वह दुर्वृद्धि है। उसे फल कमी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्तिका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये मित्रका भी [अधिक] विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि कदाचित क्रुळ होनेपर मित्र भी समस्त गोपनीयताको प्रकट कर सकता है।

> न विश्वतेरविश्वते सित्रस्थापि न विश्वतेत कवाषित् कृषितं निर्वं सर्वं गुह्रं प्रकाशयेत्।।

> > (\*\*¥133)

सभी प्राणियोंमें विश्वास करना, सभी प्राणियोंके प्रति सहित्यक भाव रखना एवं अपने सत् स्वभावकी रक्ष

करना—ये सज्बन पुरुषके लक्षण है।

दरिदके लिये गोष्टी<sup>।</sup> विपके समान है और वृद्ध व्यक्तिके लिये युवती विषके समान है। भलीभीति आरपसल्

न को गयी विद्या विष है तथा अजीर्ण-दशर्मे किया गया - लिखका है, चरपोंका प्रकारन नहीं करता, दाँव स्वच्छ नहीं

६ निर्मालो आर्मान्यतकर प्रथके स्थय भीजन जलपानादिकी क्यकरण वहनकर मनोरंजन करण आदि निष्ट्र**रकस्थभवि**णम् दन्तमसोपधारिमं **पद्धारि**न

सुर्योदये द्वारतपर्येऽपि हाथिनं विसुद्धति श्रीरपि चक्रपाणिम्॥(११४।१५)

भीवन विक्के समान (अनिष्टकारी) है। अकुण्डित व्यक्तिकी गावन, नीच व्यक्तिको उच्च आसनको प्राप्ति, दरिहको दन तथा मक्कको बरुणी ग्रिय होती है

अधिक मात्रामें जलका पीना, गरिष्ठ भोजन, खतुकी शीकता, मल-मूत्रका केंग रोकता, दिनमें सोना एवं राजिमें जागरण करना-- इन छः, कारणीसे समुध्येकि जरीरमें रोग

निवास करने लगते हैं

कविनासर्थ अस्यव्यक्षणं वेगविकरण चा भातृक्षयो दिकश्यो रायसर्ग

व्यक्तिभनेराका । निवसन्ति (28 ( RE)

प्रात:कालीन धृष, अतिजय मैथून, स्पञ्चन पृषका

सेवन, अग्निमें हाथ सेंकना और रजस्वला स्त्रीका मुख-दर्शनः ये दीवं आयका विनाश करनेवाले हैं। तुष्क पांस,

वद्धा स्वी. बालसूर्यं, रात्रिमें दहीका प्रमोग, प्रभातकालमें

मैथ्न एवं (प्रभावकालीन) निध्न—ये छः सद्यः प्राणविश्वसक

होते हैं

त्तकाल पकाया गया घट (तान्य भी), दाश्यकल, बाला स्त्री, दुग्ध-सेवन, गरम जल तमा वृक्षेंकी संया—ये तीप

ही प्राण (रुक्ति) प्रदान करनेवाले हैं। कुएँका जल और बटबुक्तकी छाया प्रीतकालमें गरम तथा गर्मीमें सीवल होते हैं। तैनस्पर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राप्ति—ये सद्यः सरीरमें

शक्तिका संचार करते हैं, किंतु मार्ग-गमन और मैचून तथा ज्वर— ये सद्य पुरुषका बल हर लेते हैं।

जो मिलन वस्त्र भारम करता है, दाँतोंको स्वच्छ नहीं रखता. अधिक भीजन करनेवाला है, कठोर वचन बोलता

है, सूर्योदय तथा सूर्खस्तके समय भी सोता है; वह वदि साभाव चक्रपाणि विष्यु हो वो उसे भी लक्ष्मी छोड़

देती हैं।

जो मनुष्य नखसे हणका छेदन करता है, पृषिधीपर

रक्षक, मरिवन करक कारण करता है, केश्त संस्कारविहीन रखना है. इत: एवं सार्वकानको संभ्याओं ने सेना है, नान शयन करता है। भीवन और चरिहास अधिक करता है, अपने अबु और असनपर बाजा कवाता है को भगवान् विष्णुके समान बोनेपर भी बसे सक्ती त्याग देती हैं। जो कुरव अपने सिएको बलाते धोकर स्वच्छ रखता है, चरलॉको प्रकारित करके यहारहित करता है, बेश्यागयनसे दर रहता है। अल्बभीयन करता है, कन सबन नहीं करता तमा पर्वरहित दिवसीमें स्त्री सहवान करता है ही उसके वे बहकर्ग विरकालसे किन्छ हुई इसको लक्ष्मीको पुनः इसके भौनिष्यमें से असे हैं।

बालसूर्यके देव, जलती हुई विद्यालय भूजी, कुद्ध स्त्री, चारी को और काउंची धृतिका सेवन दीर्व आयुक्ती कानना करनेवाले पुरस्को नहीं करना कहिये।

बाबी, अब, रथ, भान्य तथा गीमने पृति सुध होती है। किंतु नवा, केंट, बकरी एवं नेहकी चुलिको अञ्चय मानना चाहिये। मीको भूति, भानवची भूति और पुत्रके सक्रमें लगी हुई से पूलि है, वह महान् कल्याचकारी एवं महापातकोंका विनासक है।

स्य कटकनेसे निकली हुई बाबु नकाव (नात्न)-का बल, स्नान किये हुए मस्मसे निमोद्दा हुआ कल, केशसे गिरतः हुआ जल तथा झाड्को भूति नगुन्तके पूर्वजनके अर्थित पुरुषको भी नष्ट कर देती है। आहाम तथा अधिनके बीचसे, दो बाह्यपंके बीचसे, पति-पत्नीके बीचसे, स्वाकि स्वामिनीके बीचने तवा योश् और स्टिके बीचने नहीं सन्द चारिये

स्त्री, राज्य, अपन, सर्व, स्थाध्याय, शतुको सेवा, धोग और आस्वादयें कीन ऐसा बुद्धिमान् होगा को विश्वास करेगा?' अविश्वसनीयवर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणीयर अधिक विकास नहीं करना चाहिये, क्योंकि विश्वास करनेसे जो भव इत्थन होता है, वह अनुव्यको समृत नष्ट कर देख है। जो मनुष्य शहके साथ संधि करके आवस्त रहता है, वह निहित ही मुककी साक्षाके अग्रमाध्यर लोगे हुए मनुष्यके समान गिरनेके नक्षात् ही जागता है।

प्राचीको अस्यन्य शास्त्र अक्ष्य अस्यन्य कठोर नहीं होना चाहिने, क्योंकि बरल स्वभावसे सरल और कठोर स्वभावसे कठोर सञ्जक्षी 🗫 किथा जा सकता है। अस्यन सरत तथा अस्यन्त कोमल नहीं होता खड़िये। सरल अर्थात् सीचे वृक्ष ही काटे साते हैं, टेव्हे तो बचारियतिमें सब्दे एक्टे हैं। फलसे परिपूर्ण बुध एवं गुणवान् व्यक्ति विनय हो जाते हैं, फिलू सुखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य ट्रट सकते हैं पर शुक्र नहीं सकते अर्थात् ने विनयवन्तर नहीं हो सकते।"

किस प्रकार निना पाधना किये ही दृत्या जीवनमें आहे. इं और स्वतः चले भी कते हैं (उसी क्रकार मुखकी भी यही रिजति है], कायन करनेवास्त मनुष्य तो मार्जार (मिल्ली)-की दरह इ'खोंको ही अस करता है। सजद पुरुषके आगे: पीके सम्मदाएँ सर्वदा बुमती रहती हैं। दुर्वनके लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें सम्बन्ध और दुर्बन्द्रका जायरण करना मनुष्यपर निर्भर है।

**छः कानोंतक पहुँची दुई गुप्त क्लामा नट हो जातो है।** अतः नन्त्रव्यको चार कानॉठक हो सौपित रखना चाहिये। दो कानोंतक रिनत कनकाको तो बहुय भी उपनदेश समर्थ नहीं है है

बस पापसे क्या लाम है, जो न दूभ देनेवाली है और

१ वर्षा त्यो भागात्यः सुप्राम्बद्धभर्म एव । बुक्दमे - महरतार्थः - स्वाच्याकासम्बद्धाः (११४**।४२)** 

२ जॉप राजरिनार्वेच स्थानार्वे सर्वेक्वे । भोगाकारेषु विकासं क जातः कर्तुनर्ववित (११४)४६)

३-व विकोरविकार्य विकास नाविविकान्य । विकासकारमुख्यां मुतासवि निक्रमानि । विरिन्त का संबाद विकास वाद विवास । स. नुकार प्रमुखी है। अस्ति: असिनुअसी । (१९४) ४४०-४८)

४-माननं मुर्ग कार्न भारतं हरकर्मकः भूद्रका मुद्र हरिन दारक्षेत्र दारक्ष् कानमं सारीनीर्वा नात्वर्थ कृतुक बना कारकावत विकासे कुम्बारिकारित नात्त्व व

कारित करियों कहा कारित भूभियों बाय-> युध्यमुक्तात मुख्येत विकारी में नवीन बात (११४)४९--५१)

५ चट्टकमी निवासे मन्त्रकृत्वर्गक कारीते । द्विकांश्यक कु मन्त्रक प्रदानकर्त न मृत्यते । (१९४१-५३)

न गर्थिको है? उस पुत्रके द्वापन होनेसे भी क्या लाभ है, को न तो किहान है और न धार्मिक ? निकासम्पन एवं मृद्धिपान् तथा पुरुषोत्रे हेड एकमात्र सुपुत्रके भी प्रमुख्यक कुल बैसे ही सुत्तोभित हो बाता है, बैसे एक ही चन्द्रमासे आवरतः मण्डल चयकने लगतः है। जिस प्रकार एकं ही सुपुष्टिक और सुपन्धित मुक्तसे सम्पूर्ण कर सुवासित हो कता है. इसी प्रकार एक ही सुपुत्रसे सम्पूर्ण कुल जीवत हो असा है। पनुष्यके लिये गुजबान एक ही पुत्र अच्छा है. एक्ट्रीय सी पुत्रोंसे क्या स्वथ? चन्द्रया अकेले ही अञ्चलाको नष्ट कर देता है किंतु इजारों न्योतिन्युझ उस अञ्चकारको हर करनेमें असफल रहते हैं हैं

मनुष्यको चौच वर्षतक पुत्रका प्यारने कलन करन भारिये, इस वर्षतक उसे अनुसासित रखना चाहिये तथा सोलह वर्षको अवस्था प्राप्त होनेपर इसके साथ विकास व्यवहार करना चाहिने <sup>र</sup>

कुछ स्थाप हरियके समान मुखनाते क्षेत्रे हैं, कुछ हरिय कार्यमुख्याले होते हैं। उनके व्यस्तविक स्वरूपके परिहारमें पर- रदपर अधिकास मना ही रहता है। इसलिये कहा आकृतिसे प्राणीको अन्तःप्रवृत्तिको नहीं जानक माहित्वे हे

क्ष्मज्ञांल व्यक्तियोगें एक ही दोन है, इसद रोप नहीं 🕏 : दोष यह 🕏 कि जो श्रमाठील होते 🕏 मनुष्य उनको अत्रक , असमर्थ) मानवा 🛊

> एक: अनामतं दोषो द्वितीयो चोपरवाते बदेनं क्षतवा बुक्तवलकं तन्त्रते जनः॥

> > 1271121

प्राणीको यह शास्त्रमत स्थीकार कर लेना चाहिये कि मैकारके समस्य भोग क्षणभंगर ही हैं. इसीलिये अपनी और आकृष्ट करनेवाले पेनरथ सन्दर मुखोपभौगोंके प्रति बिह्नम् पुरुषके जिल्हा दिवर एवं तटस्व रहते हैं। इनके बनमें उन

विषय-कासनाओंके लिये आकर्षण नहीं होता।

हे शीनकः बदा पाई विसाके शामन है। विद्याकी मृत्युके पक्षात् वह कभी छोटे भक्षकोंका पिता ही है, क्योंकि क्ट बभीका चलन-चेचन काल है। क्ट समारा कोटोंके इति एक समान भाग रहाता है। यह समान वपनीय करनेवाले पॉरवनोंके विषयमें बैसा ही जनहर करता है, वैसा अपने पुत्रोंके प्रति उसका व्यवदार होता है। सतः बोटे भएयोंको बढे माईके प्रति पितके समान अदर पान रसना भारिये (<sup>प</sup>

कम हरिकताली बस्तुओंका समुदाय (भंगदन) भी अरबधिक लोकसम्बन हो बाता है, जैसे हमको बटकर बनानी गयी रस्सीसे हाची भी जीव लिख जाता है।

ची इसरेका वर पुराकर दल देल है, वह अस्वर्ध बारा है। विस्तका थन है इसीको उस दानका करन प्राप्त होता है। देव-हरून (देवलाओंके पूजन आदिनें समर्पित किये जाने योग्य हर्क्को)-के विनास करनेसे, ब्राह्मणके बनावा अनकरण करनेते एवं ब्राह्मणका तिरस्कार करनेसे मनुष्योंके बंश नष्ट हो जाते हैं। कहारूक, नरापी, चौर तमा प्रदर्भग करनेवाले चापिनोंके चापका समन' हो सकता है. किंतु सळातीके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतप्रात्त करनेवाले कृतप्र व्यक्तिका निस्तार सम्भव मझी है

मनुष्यको भूतकार भी एट एवं छोटे सन्ती भी उनेवा वहाँ करनी चाहिने क्योंकि वसी हकारमें न नहानी गयी और भी संसाको भाग का सकते है।

वो नवी अवस्थामें अर्थात् युक्तवस्थाने सान्त रहता है, वहाँ राज्य-स्वभाव है। ऐसा नेस विवार है। क्वोंकि भागुअन आदि सब प्रकारको लिक्सके सवाप्त हो जानेपर किसकें कारित पढ़ों आ बाबी? अर्चन् क्ल अवस्थानें के सभी कार्य हो जाते हैं—

१ एकेपापि सुपूर्वेण विकायकेष क्षीलक । कृतां पुरुषक्षिते करोध असा सभाव एकपापि सुनुक्षेत्र कृष्णिले सुन्तिया वर्ग सुनातिले क्ष्ये सुनुक्रेय कुले स्थात एको हि जुलबान बजी निर्मान जातेन किन् वारो इति शबारनेको प च कोतिः सहस्रकम् ॥ (११४।५६-५८)

लालचेन् पत्न क्योंनि एक क्योंन साम्बेदः प्राप्ते हु शोक्ते वर्षे पुत्रे निक्रकामदेव्॥ (१९४१६६)

३ केचिन्त्राम्यक म्यातः केचिन्त्रमाधन्ता गृतः सरमान्यतीयने प्रविकतः वर्गन्ते॥ (११४)।११)

u- कोत्र - विकासी जाता एवं कितरि जोतक । क्रांचि क विकासि स्वाद सर्वेचनवृच्याकः। करिटेन म समेन सम्मेनमुक्ति स्तोपचेगवीचेनु वर्षने सम्मेनु मात्र (११४) ६४-६६)

इन प्रशेषे सन्तर्भः तिथे सत्त्वीमें अवशिक्ता विकार है, चौतु कृत्रभ्ये तिले बोई सन्तिमा नहीं है।

नवे नवसि यः शान्तः व शाना इति मे मक्तिः। धानु श्रीयक्षेत् समः कस्य न वायते॥

है जहाननेह । सर्वजनिक नाकि सन्तर सभी सन्दर्श सर्वमान्य हैं। असूद्व 'यह स्टब्ब्स पेरी है', ऐसे वानकर .११४ अ): मनुष्पको प्रसम नहीं होना चाहिने। (अस्तान ११४)

#### नीतिसार

सुलजीने कहा - मनुष्यको नुष्यको र समी, हुट निव, द्राचारी एका, कृपुत्र, गुचारीन कन्या और कृतिस्ता देशका परित्याग दरके ही कर देश चाहिये।

कॉलकार्ये वर्ष इत्यवके निकल कहा है, हर्कों विभाग नहीं रहती, सत्य प्राणियोंके इदयक्षे दूर हो जाता है, ज़ीनवी बन्नव होकर चलहीन हो बसी है, बनुम्ब कपट-म्बन्दार करने राजी हैं, ब्रह्माओं ने राजन का करा है, रंशकान स्वीके वर्राभव हो जाते हैं. स्विमी चंचल हो बक्ती हैं और नीच प्रयुक्तिक लोग कैंचे क्ट्रॉक्ट आकड़ हो अरो हैं जल इस फलिकालमें बीबित रहण निक्रित हो बहुत कहलाध्य है। को प्राणी गर तथे हैं, ये ही कन्य हैं। ने लोग कर है जो सम्बन्धकसनसे इट को देश, विनद्ध होते हुए कुल, परायक चलौ तक दरावरवर्षे जासक पुत्रको नहीं देखते हैं।

कृपुत्रके होनेवर ननुष्यको सुख हान्ति नहीं विसती है हराधारिजी क्लीमें प्रेम कहाँ है? दुर्बन विश्व विश्वासके मोग्य नहीं होता है और सम्बद्ध कुशासकों बोबिस एश्या सम्बद्ध नहीं है। इसरेका कह, इसरेका का, इसरेकी शब्द, इसरेको स्वीका सेवन और इसरेके वरने निवास कान-ने सन कृष्ण इन्हरू जी ऐक्रमेको सम्प्रच कर うま 給

बाबी पुरुवसे बार्शात्वव करनेसे, उसके सर्गरको स्वर्ण करनेसे, संसर्गते, सहभीजनसे, एक आसनका बैठनेसे, एक ज्ञायकार ज्ञायन करनेसे एवं एक अन्तरे गामन करनेशर पार्याच्या पान कुलरे पुरुषाने संक्रायण कर जाता है। स्थिती रूपमें यह हो जाती हैं। क्षीपसे तबस्य विवह हो बादी है दुरतक प्रमण करनेसे पार्चे नह हो जाती हैं और शुरूजले बेट बाद्यण यह हो बाला है।

प्राचीके साथ एक आश्वनपर बैठनेसे, एक सम्बन्धर क्या करनेते, पंकिमें एक क्या नोजन करनेते मनुष्यमें चरका संक्रमन वैथे ही होता है मैसे एक पढ़ेका जल इसरे वर्धने अभिष्ट हो बाला है।

हुलारमें बहुत-से दोष हैं और सहस्तमें बहुत-से गुण 🖁 अब सिम्म एवं पुत्रको अनुसारिता स्वाम चाहिने, उन्हें केवल दुलार देन उच्चा नहीं है।

अधिक पैरल पराय अधियोंके रिले मुदाय है। पर्वतीका करा उसकी कुद्धावरूप है। सम्मोतको अञ्चलि रियमोंके रिप्ते मुद्धायरका है और सरीय क्याँ रहना कार्योकी चीर्णल है।

नीय व्यक्ति इस्तेने करन्त्रको हच्छा करते हैं। मध्यकर्गी इसरेसे संधि चाहते हैं हका उत्तम प्रकृतिके व्यक्ति इसरेसे सन्तानको आधिरकक रहते हैं, क्वोंकि वहाकुक्रोंका धन बन हो है। बन ही बर्नका क्य है। बड़ि सब्बन है से क्का का अवस्थात है? यह और दर्श का है व्यनेकर बनते और जीवनने क्यूक्को का साम? कर तक स्वाधिकरके विन्ह हो करेके पक्षत प्रानीको वर एवं आनमें क्य लेग-देव के चला है?

नीय इक्तियाले पुरुष धन चत्रुते हैं। नव्यन इक्तियाले का और कारची अभिरुपि एकते हैं तक उत्तर प्रकृतिकारी नात सम्बनको इच्छा करते हैं, क्योंकि बेह्रवनोंका कर ही en t

> अध्या वर्गायक्रीन वर्गनानी है अवस्तः। दमना समीनकारित माने हि च्यूनां अपन्त्र

(884 18)

वनमें भूखे सिंह किसी ट्रारेके द्वारा अध्य किये गये मांसकी देखनेके लिये भी नहीं सुन्यते हैं। उत्तम कलमें

१ परम च करम च पाक्षका: पाक्षिका: पाक्षिकाने काम सकारणि होग्किया : , ११५,१५)

२ रिजानो परणीन करोन सर- क्रोनेन परणीर गाने इस्त्रानीय - बुदानेन द्विजीसमा: (११५:१४)

उत्पन कर्मात अनुहीन होनेपर भी नीच कर्म नहीं करते। बनमें सिंहका अभिकेक नहीं होता है और न तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्व सम्यक् प्रवार्थको करतेसे प्रामीमें स्वर्ग हो सिंहरतका भाव का जाता है—

> माधियेको न संस्कारः सिद्धान क्रियते वने नित्ववृज्ञितसम्बद्धः स्ववदेव वृगेन्द्रता॥

> > (1151114)

प्रमादी वर्णिक, अभिवानी भूत्व, विमानी भिक्नु निर्धन कामी तथा कर्भावेकी बेरक अपने कार्यमें असकन रहते हैं। दरिष्ठ होकर दाल होता, धनवान होनेपर कृतव रहना पुत्रका जाहाकारी न होता और दुष्टजनीकी सेवामें संनान होता तब इसोका महित करते हुए मृत्युको प्राप्त ही काल- वे पाँच कर्न जानको एकरित हैं। पानी वियोग, स्वाजनीके द्वारा अपनान, शेष ऋत, एजंगमेका तका दरिहताके कारण निर्मोकी विमुखल- ने चौंच वर्त बचुव्यको विका अधिको ही जलती हैं।

मनुष्यको हकारी जिलाएँ होती हैं. किंतु उन जिलाओंके मध्य चार चिन्ताई हेसी हैं जो तलकारकी चारके समान अत्यन्त तीरल 🖫 कथा—नीच व्यक्तिले प्राप्त अपनामको चिन्छ, मुख्यसे मीडिस चल्डेकी चिन्छ, अनुसन्ध्रीन कार्याकी चिन्ता तथा कार्यमें स्थानाविक कार्यने उत्तर अवसंभावी चिन्छ । वे मनुष्यके वर्गस्थलपर उत्तवसकी धनके सम्बन कर पर्देशको है।

अनुबाल पृत्र, अर्थकरी विद्या, अस्तेन्य सर्वेट, सल्लेनीर तथा मनोऽनुकृत बलवर्तिनी प्रत्ये— वे पाँच पुरुषके द सको समूल यह करनेमें समर्थ 🗓 🖰

एग. हाथी, फॉट, धन्म, लीव गरहन—थे पीन क्रमक क्रम, स्था, कर, गम, और रस—इन पीची इसकी विषयों में एक एकका लेवन करनेका ही नह हो असे हैं चानु को भनुम्य चौक्षे मिययोका पाँचो इन्द्रियोसे सेधन करता है, तो बढ़ वर्षों नहीं पाट सायना-

मीना हतः पञ्जभिने पञ्च।

एकः प्रमादी स कर्ष न कल्बे सेवर्ग पद्धानित्व

the att

वैर्यरहितः स्था स्वभाववाले, गतिहीन, मानिन बम्बान्फादित और अनाहत (बिना बुलावे सभा-उत्सक्तियें उपस्थित होनेकाले)— ने चीच प्रकारके बाह्यल वृक्तस्मतिके समान होनेपर भी पूजे नहीं जले हैं। आबू, कर्ष, धब, विका और मृत्यु—ये पाँच कन्यसे ही सुनिश्चित रहते हैं—

जान, कर्ज के किसे के विका निवन्त्रेय थे। पर्कतानि विविद्यानी जानकानस्य देहिन-त

नेयकी क्राया, दुहका प्रेम, परवारीका साथ, मीयन और बर—ये तीय अस्वित हैं। संसारने अलीका जीवित स्वत्त अस्मित है, उसका बन और बीवन अस्मित है तक उसके रवी पूर्व आदि अस्पिर है। किंतु इसकर धर्म, कीर्ति और वत विरस्त्रको होता है-

> मध्यक्रमा सत्ते प्रीतिः परवरीत् संपतिः। वर्षेते प्रक्रिया जाना जीवनानि बनानि चंत्र अधिको स्वीतिक लोके अधिको स्वाचीकान्। आर्थित प्रदारकं धर्मः क्रीसिनेस्य निकान् ॥

> > OBOTA M.

सी वर्षका जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिक्ति आकृषा आधा भाग राजियों में हो नातीत हो बाता है। सेन वर्षे हुए समयका आधा भाग वर्षांध, हु:सा तथा बृद्धावस्थानें निकित्वताके कारण ज्यतित हो जल है। मनुष्यकी आप् सी वर्ष क्रमी नहीं है। आवृद्ध आधा धन रातियोंने ही समाप्त हो जाना है। इसकी शेष आधी हो आहे बचकी है, जिसमेंसे आधेने कुछ अधिक धार वाल्यावस्थानें बीत भारत है, कुछ भाग परिवर्तीक वियोग, उनकी दु-सदाची भूतपूर्व प्राप्त कह क्षण श्रामिनामें पत्न जात है। इसके बाद को आयुक्त होन भाग भागता भी है, यह कलतरंगके समस्य बंबल होनेके कारण कैयमें हो बिन्ह हो जल है। अह-लोगोंको जनसे क्या लाभ हो सकता है?

१ -दाना वरिद्र, कृष्णकेऽर्गमुख पृष्ठेऽधिकोन कृष्णकान सेवा । कृद्धकारेच् नरम्य मृत्युः प्राधानते दुर्खारद्वापि पृष्ठ ॥ काराधिकोतः स्वयंक्तानं प्रकार केन् कुकारक केक् । वर्षायकार्याकृत्यका विकारिकम् वर्षा स्त्रानि केक् ॥, ११५, १७-१८ र करनेत पुत्री जेकरी व विका असंतिक संस्थानस्तित । इन्हां व भार्य करवरिती व दु:साम्य मुलोद्धरवानि वसास, ११६, ८०,

मृत्यु दिन का मुद्धानमाने सपर्ने लोकने विचरण काती रहती है। यह प्राणियोंको बेसे ही अपना प्राप्त बन्यती 🗜 जैसे वर्ष कर्मका शह करता है

चल. हुए रुकते हुए, जनते हुए और संदे हुए भी महीब बदि हुओ प्रश्नियोंके हितके लिये बेटा नहीं करता है से उसकी समस्य बेटा क्लबर ही हैं। दिस और अहितके विकासे तुल्य बुद्धिकते, बेद-पुराण तम सारवेंकी क्यांके समय आयधिक सर्क-विसर्क करनेवाले वर्ष उदरपूर्तिमार्थे संदुष्ट-मुद्धिमारी पूरव और पूर्व मीप कीन ऐस्त वैज्ञिष्टक है जिसके अनुसार उन होनोंने अन्तर स्तर किया वा सके?

परकार, तप, धार, विका तथा अर्थ लापमें विक भन्त्यको कोति संसारने प्रसिद्ध नहीं हुई यह जातके हार परित्यान किये गये बलके सम्बन ही है विज्ञान, करकन, यत और अवस्थ करनानके यक होकर धनवात थी के मनुष्य जीवन धारण करता है. विश्व लोग बसीके बीवनको बीवन मानते हैं। मैधे से कीव्या भी महत समयतक मान-भक्षण करते हुए कौषित रहता हो है। भग मानसे रहित ऑबनमें क्या लाभ ? वनसे सर्शनित निवसे क्या हो सकता \$? (इसलिये) विचादका चीरधागका मिहका अर्थात् परक्रमका अकाम करना चाहिये। अन्यक्ष कीमा भी हो मरिका नवन करते हुए बहुत समयतक जैकिन रहका है। है। को बनुष्ण इस अंसारमें अधने प्रति तथा गुरू, मीकर-चाकर और दीन-दु:खोके इति दक्षणाय नहीं रखना है और विक्रके कार्यमें सहयोग नहीं करता है। मनुष्यलोकमें उसके जीवित रहनेसे क्या स्त्रभ? और कीआ भी बहुत समक्तक जीवित रहता है और वनुष्यंकि हारा दिवे गये भतिन्यानके अलको ही जीवनभर बाता है।

थनं अर्थ और काम—इस विवर्गको कियाने रहित जिस मनुष्यके दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लुहाएकी भीकरीके समान ही है. जो कि बास लेने हुए भी जीवित सार्विति।

क्याचीन रहकर जानाच कानेवाले मनुष्यका जीवन सकत है। पराधीन रहकर बीचन कर्तीय करनेवालेका बीवन हो क्यां है। को परतना एकर बीवन क्या करते हैं, में को जीमित रहते हुए भी नरेके समान है।"

अकारमंगे किरे हुए कादलॉकी काच, तिनकेसे जाग, नीकको सेका कार्गमें इष्टियोका हजा बला बेरकका हेन और रहके अन्य:कर्जनें अस्त्र हुई होति—ने कः बलनें उद्यो और सकाल किल्प होनेवाले बुलक्लेके सदस ही बजभंतुर होते हैं

अध्यक्तमा द्वाराहरिकारिकोचा प्रयो कारण् केरवारानः कर्त सेन्द्रिः वदेते पुरुक्तेच्याः ।

केवल क्रामीके द्वारा किले गये हिल- सम्बद्धारे समुख्यको नुस्त नहीं हाप्त होता। जीवनका पुरा ही प्यन है। पार्यक न्ह हो कानेका नगुमके लिने **युक्त क**हाँ होता है?

निर्वतका कल राजा है, भारतकका बल रोजा है, मूर्खका क्ल और भारत कर लेख है और चौरका कल जसरन है।" बनुष्य जैसे जैसे सारव- जन प्राप्त करता कहा है, वैसे-वैसे बसकी मुद्धि कहती १६वी है और विज्ञान प्राप्त करनेने सीव होती करते हैं। मनुष्य मैसे मैसे काफरपायमें अपने वृद्धिको संयुक्त करता है, मैसे मैसे ही यह सर्वत्र सर्भावत प्रिय क्रम कर करत है --

बक्त क्या है पुरुष: शास्त्रं समयनकारि। तक समस्य नेक स्वादिकाने कास्य रोक्ते। बळा बळा है: पुश्चा: काव्याने कुतते महिन्। तवा तवा है। सर्वत्र हिलाओं सोकस्तितः ।

Otto 10 YO

तोष, प्रकट और विकास- इन सैनके कारण व्यक्तिका बिनास होता है। अतर्थ प्रामीको लोध, उनाद और विश्वास नहीं करना चाहिये। मनुष्यको अवसे उसी सम्पतक भवभीत रहता चाहिते. जिस समयतक इसका अस्तानन नहीं हो जन्म। तीम अवके उपस्थित हो बानेकर से उसे

१ गाळवरिनामे साथै सरका स्थानो प येद् सर्वकर्णाहरूलोच प्रतोशेय विवेदितम् । (११५-११+)

रूपो कलपीह ५ तुर्व ५ म भूगवर्ग दोने दर्ज न कुछो र म निरम्पर्ने

कि सक्त बीनिनक्तेन बनुक्तांक कार्यात्रीय बीकी कि व की व पुद्धेत (११६८१६)

स्वाचीनवृत्ते अध्यक्ष्यं न काशीनवर्तिता ये साथीनवर्णाणी जीवन्योऽनि य ने नृत्यः « (११० १३०)

u अवस्था वर्ग रामा कारण करेंद्रा करना । वर्स पूर्वाच्य क्षेत्र कि सरकारमातुर्व करना । (११५-१४१)

निर्मीक होकर उसका स्वयंत्र करना कहिये।<sup>1</sup> चन, अरेन तथा व्याधिक सेव सानेका वे का का कारों जारे हैं। जन जनका सेथ एकच क्रिया नहीं है-क्रुप्रतेषं व्यक्तियोगं व्यक्तियं स्थेत वर्

पुरत्य प्रत्योगे सामान्ये में कारपेत्।

(1891)My

कोब-कार्य कार्यको म्ह कार्यक्रते हता साली सकू चीन्नरेकले निकास कामची शतुबरी चींचे चरित्यन कर रेण करिये-

> uchij urdijani masi Awashanji with most that woman't some

> > 1189196

बुहका साथ करनेसे सम्बन बनुष्य भी विन्हा हो जात है, क्योंक बुन्दर स्वच्छ देन कर कीनहरू किए ब्लोडी र्षित हो जल है-

> हर्वका है संबंध सुरानेत्री विकासीत प्रसामिक क्योचे कर्तने: कसुनीकृतस्य

> > 127577

दिल व्यक्तिक पर क्रकारके निषे (मनपैत) होता है। बार्ट (बान्धा) सम्बद्ध उपयोग करना है। इस्लेक्ट सभी प्रकारने प्रकारपूर्वक द्वितको एक काली करिने। जी दिक्के उपभोगने क्ये हुए पराचीका उपभोग करता है बड़ी उनन भीजन है। को चन नहीं करता, नहीं नदिन्तर है। जो चेठ-चेन्हे दिन-सम्बद्ध किया बाद है, वही निक-भाग है और को रिकालेके विकाद क्ष्मणहिल्ला को विका कल है, नहीं कार्यानक वर्णकान है है

का कथा कथा नहीं होतो, जिसमें बुद्ध कम नहीं होते। में , बुद्ध , बुद्ध व्यक्ति क्रमे क्रमे की वर्गका उपरेक्त नहीं देते. यह (धर्म, यमें नहीं है, जिलमें सामका कर नहीं होता पढ़ [सन्य] सन्य नहीं है को पापटने अनुजानित रहता है--

> प का सभा का प स्थित दक्का दक्का न से से न महरित धर्मन्। धर्म के में का प लक्किन पेल्ल् साथं यावानंत्रावृद्धिकृतः

मनुष्योंने बाह्मन, बेजर्ने आदिन्य, सरीरने देश और कतीने सत्य ही लेकसम्बद्धाः है

को नको प्रशासको प्राप्त हो, वही प्रयोगः नकुल है। इसोबी सेवारें सर्वांत जीवन ही स्वार्थ जीवन है। के उन्होंक का माननेक हुए उनकेन है, की का अर्थक है। प्रदुन्तियें सबके अर्थन को नकी नर्थन ही वालाधिक नवंच है। जो क्यो केंद्र है, को क्योन्बल नहीं हो। इंच्यानीय चर्चक हो मुखी होता है। नियम्प नियम किया बाब, बढ़ी नित्र है और को क्लिन्टिन होख है, बढ़ी बक्तरिक परन है।

राज्यक ऐन्डर्व कुद्ध क्रमानक सामने विचय हो ज्या है. सामान्य केव पाराचार करनेते पह हो साल है. ऑसिंधन गाँवने निवास करनेके प्रदानका बदानार क्रमान हो साल है और 🕸 रिक्नोंके सहयांने कुलक निका है का है। जाने संप्रद्रोक्त अन्त कुन है और सभी शरदानीका अन्त कल है। संबोधका अस विकोध है और जीवनका अस नाम है

मन्त्रको राजने स्थान राज्यमें और बहुन राजाओंक्यरे एक्वर्ने विकास क्याँ करक कहिने। इसी इंक्स कही हर्नेका नेतृत्व हो या कार्यन्त्वय हो वहीं भी निवास करना अच्छा नवीं होता।

परेपार्थ-अवस्थाने स्वीपरे तथा पिता परवा है। सुवास्त्याने इसको रक्तव पह चीतर होना है, इद्धावरवर्गे उसकी रक्षाका पर पुर दशक है। स्वी स्वतन्त्र क्षेत्रे केन्य नहीं है। े

अर्थेक लिये असूर मनुष्यका य कोई निष है और य कोई कन्त्र। मध्यत्र कार्किके रिल्ने न शब है और न राज्य हो। जिल्हाने प्रका प्राचीक लिये र मुख है और न मेरि हो उन्ह भूत्रने चौदित नवुन्तके हरोरने न वस ही खुख दे और न तेज हो रह बाला है

> अव्योगुलका य सुद्धा चन्द्रः कामस्तारको न भवे च स्थ्याः विकासुराओं में मुखे में विका

क्षानुसम्बद्धाः च कर्म न क्षेत्रः ॥

( tts | 10'

दरिद्र क्षेत्र हारोबे क्षण प्रेलिक हत, पर-करीवें आलक (११५ ५२) - तमा इसामें चंत्र-असरायांनं तमे इस माधिको सीट कडी

र अन्द्रान्त । चन्न अवहारपात्रम् अस्ते हु नो तेते स्थान्तं है अनेपन्त्र (११६ १८)

महत्त्वां क्ट्रीयश्चांतं व वंद्रावत के व कांक्रि प्राच्या क्लीकां क्लाको कोचे दर्गियत व तिवको व वर्णः ( ११९८९६)

३ फिला १६विंग क्रीमूर्त भागो रक्ष्मीत मीम्बन मुकल् सम्बोधी मान्ते न सभी समान्त्रमान्त्रीति ॥ १९५ ६३०

अस्ते है<sup>ा</sup> के पतुल ज्ञारहित और रोगपुक होता है, बड़ी सुखपूर्वक निक्रमा उपनेत करता है। इनके जीतरिक का व्यक्ति भी निराका शुक्त अन्य अरनेने अनन्य होता है में विवर्गके संसर्गर्स दूर राजा है।

क्लके परिवानके अनुसार ही कमलनाल भी कपरेकी और उत्ता बात है और अपने स्थानीके बलके अनुसार पूर्व की गर्नोक्त हो बात है। अपने स्थाप बलासवर्ने विकार रहनेपर करणदेश एवं शूर्वजनाशन कामान्ये साथ मैत्रीपूर्व क्यादार करते हैं, किंगू इस स्कारते पहल श्रीनेशर वर्ता कामलोंक स्थान में चलानाय और क्रीमनक क्लाइट कर्ने कह क्यूनियों हैं। क्यूनीन रहनेक मो विसके नित्र होते हैं, ये कदले विकुक्त होनेकर मैंसे ही सबु हो बते हैं कैसे बतावें कम्ताके विद्यानन सानेक स्वेकी होते उसके साथ कड़ी है जिंदू उस जलने उसकी श्रीककर काराधानमें त्यानेकर बढ़ी सूर्व उसका सोक्य करने सन्त्रा है।

अपने क्ष्मा क परावर अवस्थित रहतेवर ही वयुग्यकी पुजा होती है। स्थान और नक्षत्रे म्यूत होनेकर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती, जिस प्रकार सर्राटने पुषक होनेन्द्र केर, योग और एक बोलिस नहीं होने

> स्वापनिकारणी पुरवाने पुरवाने च पदे विकास स्वानध्या प कृष्यमे केला दला नका नतः ॥

> > £14 433

अवकारको देखकर कुरस्का इत होल है। जनाको सुरका देखका हुए होता है। सर्व्याची प्रेम प्रकट होता है। और सरीको देखकर कोजनक इस (अनुसन) होता है।

सन्दर्भ क्यां होता कार्य है। तुम्त हुए ऋणीके लिये चोअनक अध्यक्त व्यर्थ है। समुद्रको दान देख व्यर्थ है तथा नीयके रिल्वे किया गया सुकृत व्यर्थ है। यो प्राणी निसर्क इटपर्ने जवस्थित है, यह दूरदेशमें यहते हुए भी उसके सीनकट हो निवासन रहता है और जो जानी हरपने हो निकल चुका है, वह अभीकों ही रहते हुए भी दुरदेशमें रिवास करनेवारोके समान है।

मुख्या कियारि, स्वरमंग, दैन्यभाव, समीनेने तानस्य सरीर राजा अरबक्त चनके कि सभी में मृत्युके समय उपनिता होते हैं. किंतु में ही चित्र मामनके जीवित सरीरक भी दिखानी देते रहते हैं

कृत्य होता, कृतिरोक्ते पीडित रहता, कन्तिकारने करत होना, देश, कन्ने का गुढ़के निम्धानिक हो जान इथा पर्वतके सिक्ट-पानमें रहण अपका है, जिल् कानाओं कृषिको सर्वकार करच उपित नहीं है। संबद्धे स्थानी होनेयर जी धरावान विच्नु चरितके पडी सामा करके काल (बीने) हो गरे थे। इनमें महकर और मॉन हैला है, को कावक होकर सकतको जान नहीं होगा?"

में मारा विश्व देश कालकके बन् होते हैं, जिन्होंने देने विद्यालयन नहीं कराया है। समाके मध्य मुर्ख मेरे ही कोश्र प्राप्त करनेने बक्त नहीं होता, बैसे हंग सन्दानके मध्य कारत सुरोधित नहीं होता

विका करूप व्यक्तिके लिये भी रूप है। विका अन्यधिक मृत्यु क्या है। विद्या प्राचीको साधुवृतिकास्त्र ४४६ सभी लोगोंका विकास करा देती है। यह गुरुओंकी भी गुरु है। निया कन्यु कन्यवंकि कप्टोंको दूर करनेवाली है। विका परम देवल है किया राज्यभोके क्या प्रधानिक है अन विद्याने विद्रीत बतुष्य प्रतुके समान है-

विका चन कुरम्भाष्यक्रीशके विकासियुक्तं वर्ण विक्र कार्यको जनीत्रको निक्र पुरुषो पुर-। निका वश्वकारियामध्ये विका वर्ष देवते विका राजव चुनिता है अनुनो निकाविक्षीयः पत्रः व

कर का उसके गुद्धा स्थानींका मुर्गकत रहा दशा दला देखा क सकता है और यह सबस्त धन बैधन जोरीके दारा बराब भी का सकता है। जिल्ल बिका एक ऐसा बन है, को दूसरेके दूसर किसी भी प्रकार अन्यक्ष नहीं किया मा सकल है (अस्तव ११६)

१ कृती निक्रा परिकाम पर्याणनराम व परमरीयसम्बद्धाः The section An effected

२ अन्याः कृत्यकाते देवनकाते वर्षम् । सन्यः लेकनकाते वर्षमाने भेजन् । (११५) वर)

g-कुराओऽपि स्रवीत्राची को पान्य प्रदर्श निवार - प्रदक्षातीन विवारक - सनीत्राची शिव पूरव: 8 (११%) 86) क मन्त्रकोहर्ति स्वतिकता विराम्बन्धको स्वतः स्वेदकोदविकारमध्ये वेदवी स्वति व स्वयन्त्रतः (११%(४९)

६ महे प्राप्यको हुन्हे सम्बंधित वृद्धानी। असेर्व हार्याचे च विद्या न दियो की व (११६/८३)

### तिथि आदि व्रतोंका वर्णन

च्छाओंने कहा—डे काम अब मैं इतीका वर्षन कर्मण, किनको करनेसे वाजीको भगवान् इति सब कुछ प्रदान करते हैं सभी व्यस्त सभी नवान, सभी निधि और सभी दिनोंमें इतिका चूंजन श्लोता है। एकपओं, नर्सं उपवास अथवा करनाइमवा करनेसे वतीको भगवान् इति धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं।

वृतिपदा तिचित्रे वैश्वानम तथा कुनेर पूज्य है, वे साधकको अर्थलाथ करते हैं प्रतिपदा तिथिने तथा अभिनी नवापमें उपनास करनेवाले साधकके द्वारा पूजित श्रद्धा उसे लक्ष्मी ब्रह्मन करते हैं

द्वितीक तिथिने बमराक एवं भगवान् लक्ष्मीनारमण इस ब्रतीको अर्थलाच कराते हैं। तुलीका तिथिमें भीते, विध्नविनासक गणेस सथा तिथ—वे तीन देव पूण्य हैं। चतुर्वीको चतुर्व्यक्ष भगव्यन् विच्यु वस्त्रमीको हरि, वहीको कार्तिकेव और रवि तथा सम्तर्भको चगवान् भारकरकी पूजा करनी चाहित्रे। ये उपस्तकको अर्थलान वस्तरे हैं।

अष्टमी विभिन्ने हुन्ते और नमने तिभिन्ने सद्का तथा दिलाई पूजित होनेपर अर्थ उद्धान करती है। दशमी विभिन्ने नमराज और चना तथा एकादसी विभिन्ने अभिवाजीकी पूंचा करनी चाहिये। प्रदर्शाको हरि और कामदेश तथा ज्ञानेदलीको चनवान् तिथ पूज्य है। चतुर्दाती और पूजित्व विभिन्नोंने लक्षा तथा ज्ञानाम्याने पितृनजोंकी पूजा करनेसे से वन-सम्थलि उद्धान करते हैं

र्शिः कन्, मंगल, बुधः कृतसर्थिः सुक्र और सनि— वे अतो बार, अधिनी आदि धताईस नवात्र तथा चैनोंकी मूज करनेसे वे सब कुछ प्रदान करते हैं। (अध्याप ११६)

अनंगत्रयोदशीवत

बाह्याजीने कहा—है व्यवः! मार्गशीर्वभासके मुक्तप्तकों अधोदशी तिथिमें अनंगत्रयोदशीयत होता है। इस तिथिमें मिन्स्या- पृथ्वी द्युअन निवेदितकर धनुरके पुण एवं फलोंसे तिथकी पृण करनी जाहिये तदननार 'अन्यक्रायेतिक' इस मन्त्रसे भगवान् तिथको मधुका नैयेद अपित करना चाहिये पीयमासमें भगवान् योगेश्वरका विस्वपद, कदम्बके द्युअन, चन्दन तथा कृत्सर आदि नैवेद्यमे पृजन करना चाहिये।

हे पूने बाबमासमें भगवान् बटनागर शिवको कुन्द-पुष्प तथा मौकिक मालाले पूजा करके इन्हें चाकड्वृककी दतुआन और पूरिका (पूड़ी)-का नैवेद निवेदित करना कहिने। काल्गुनमासमें बरुवक (मंडक) नामक पुष्पोंसे भगवान् बीरेक्सको पूजा करना चाहिने तथा तन्हें सकेत् साक, बीड और जान नृतको दतुलन निवेदित करे।

वैत्रमासमें भगवान् सुकरको मूजा करनी चाहिने और राजिनें उन्हें कर्पूरका प्राप्ता देना चाहिने। दन्तमाननके लिये बटवृक्षको दतुअन तथा नैवेद्यके निमित्त सम्कृती (पृष्टी) प्रराप्त करे वैशास्त्रमासमें असोकवृक्षके मुन्नोंसे भगवान् रिवका दननक (संहारकारक) स्वरूप पृज्नीय होता है वन बहारवक्ष्यकरी देवको निवेद्यमें गुड् और भारत, दन्तभावनके लिये गूलर-वृक्षको दतुअन और हासनके रिवने कार्तिकता अर्थित करना चाहिये

क्लेडनासमें मनवान् प्रसुप्तका पूजन प्रत्यक-पुत्रसं करे और किरण-वृक्षकी रहुआन एवं समझांत (सींग फलके दुकड़े) के नेनेश समर्थित करना चाहिये। आव्यक्रमधनें अभ्यक्षकी पूजा करनी चाहिये। इसमें समुख्यी गन्ध

र दिनार्थकार्यक्ष्मीते भुग्यते निवर्षण यत् । एकश्वसीयाँ और्फ छती का स्थापण » दिनका आश्रा समय बीत क्षानेका १४ मेटेवें केमल एक कर दिनमें किया गया भोजन एकश्वा होता है।

३ दिकारकार्त्ते अने सन्दीशूने दिकार्तरः । नकं कल विकारीयात यकं चित्रशीकान्। स्थापदर्शनामकं गुक्रकोतः विकारणे । वर्गदिनकार्थः साने दानी सरक निर्वेकान्। दिनकं आदमें भावने मुक्तकोतं नन्द क्षेत्रेपर किन्छ नक्ष तथ पटिने इक मान्या मौजन नक्षणा है गुक्रकोतं निर्वे स्थानिको अकतर नक्षण करके भोजन करका नत्त्वता है और पति (संन्याती)-के निर्वे सूर्यक्रको पूर्व दिनके आदमें सान्य नत्त्वता है।

अपामार्गकी दत्अभ उन्हें प्रदान की जाती है

ब्रावयमासमें भगवान् जुलपाणि तिवको पुत्रा होती है। उन्हें करबीर पुष्प, शन्ध, प्रवादिसे युक्त भीवन तथा करवीर: बुक्षकी दतुअन निवेदित की जाती है। भाइपदमासमें सद्योजात शिवका पूजन बकुल-पुष्प और अपूर्प (पूर्)-के नैवेद्यसे करना चाहिये। आश्विनमासमें चम्पक-पथ्य, स्वर्णकलक्षके जल और सुवासित मोदकके नैबेद्यसे तथा दमनककी दतुक्षमसे सुरुधिप शिवके पुजनका विधान है। कार्तिकमासमें खदिर (कत्वे) की दतुअनसे तथा बैरकी दतुआन, मदन-पृष्य, दूध और काक प्रदान करते हुए वर्षपर्यन्त कपल-पण्यसे जियकी पुत्र करनी चाहिये।

उपर्युक्त विधिसे पुजन करनेके पद्यात् रतिसहित

अनंग-कामदेवको स्वर्णसे निर्मित मण्डलके अन्तर्गत स्वापित करके उनकी रान्धहिरसे पुनः पूजा कर विस और चावल आदिसे संयुक्त हवन-सामग्रीसे उन्हें दस हजार आहृतियाँ प्रदान करनेका विभाग है। उस दिन समिमें चागरण करे तक गीत-वाद्यादिसे आमीद प्रभोद करते हुए प्रभातकालमें उन देवकी फिरसे पूजा करके ब्राह्मणको रूट्या, खत्र, छत्र, बस्त्र तथा पद्श्राणके लिये जुतेका दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ख्राह्मणको भोजन देकर मनुष्यको कृतकृत्य होना चाहिये। बतकी समाप्तिपर उद्यापन करना चाडिये ऐसा करनेसे द्वती लख्नी, पुत्र, आरोप्य, सीध्याय तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।

(अध्याय ११७)

### अखण्डद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा-अब मैं मोक्ष तथा शान्तिप्रद अखण्डहादशीयतका वर्णन करता है। मार्गशीर्यमासके जुक्लपक्षकी हादली विधिमें गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपमें स्वीकार करके रत करनेवाले उपासकको जगहके स्वामी भगवान विष्णुकी पूजा करनी 'साहिये। चार भारतपर्यना अर्थात् फालानकसरक यह बती पाँच प्रकारके धान्यसे पूर्ण पत्र ब्रह्मफंको शुन दे और भगवान विष्णुको इस प्रकार प्रार्थना बने--

सजजन्मनि हे विकार बन्धमा हि इसे करान्। भगवंत्वलसादेत तदखण्डमिसासा Service. पुरुषोत्तम : बद्धासागडे जगतार्थ तकविक्रालान्यक्रपदानि वतानि मम सन्तु वै।।

चैत्रादि (चार) मासमें सत्तुसे पूर्ण पात्र और ब्रावण आदि चार महीनोंमें मृतपूर्ण पात्र ब्राह्मकको दान देवा चाहिये

हे कियो। सात जन्मोंने मैंने जो क्रत किये हैं, हे

भगवन्! वे आएकी कृपासे इस जन्ममें पूर्ण हों। हे

पुरुषोत्तम जिस प्रकार आप ही इस सम्पूर्ण अखण्ड

ब्रह्माण्डके रूपमें अवस्थित हैं। उसी प्रकार मेरे द्वारा किये

गर्वे ये सभी वृत भी अखण्ड हो जायै।

इस विधिसे वर्षपर्यन्त ह्यदशीवतका संकल्प लेकर ओ अभी अभी करको पूर्ण करता है, वह स्त्री पुत्रहिसे सम्पन्न होकर अनार्वे स्थगलोकका सुखोपभीय करता है।

(अध्याय ११८)

### अगस्त्यार्ध्ववस निरूपण

ttc 5-4)

बह्याओंने भूनः कहा-हे मूने भूकि मूकि प्रदान करनेवाले अंगरस्वार्व्यक्षतको कहता हैं। कन्याराशिपर सूर्वकी संक्रान्तिके तीन दिन पहलेसे काल पुरुकी बनी हुई अगस्त्रको मृतिका प्रदोषकालमें पुजन करके कुम्ममें अर्घ्य देना चाहिये (राषि) जागाण और उपवास करके दक्षि-अक्षत और फल-पुष्पक्षे पूजा करके पाँच वर्णते यक सोने-चाँदीसे समन्वित सप्तधान्यसे भरे पारको दहाँ और

चन्द्रनसे रिवत कर 'अस्परस्यः खुनमानः० इस मन्त्रसे अगरस्थको अर्ध्य प्रदान करे।

इसके कद इस भन्यसे उन्हें नमस्कार करना चाहिये--कासपुष्पक्रतीकास अग्रिममाहतसम्बद्धाः विज्ञावहणयोः पुत्र कुम्भयोने क्योऽस्तु ते॥ (200 4)

अर्थात् काश पुष्पके समान उज्जल, ऑग्न और

कपूर्व अन्यव निजयरणके पुत्र है कुम्मकोरि अन्यत्यको। दक्षिणके पुत्र कर उद्धान करे। सब क्रक्कानीको भीवन अपन्ती नगरकार है

कता और राम प्रदेश मारे तथा अन्यानको स्थर्न और आधा है। (अध्याप ११९)

कराना चाहिये। इस प्रकार वर्गमा अन्तरकार्ग हुए, जो उन्हें इसे विकित अन्यवर्ध निये भाग, यह कार्यवरण पानी प्रकारक क्षेत्र-प्राणिक अधिकारी ही

## रम्भवतीयावत

क्काजीने संद्धा—अब में सीचन्य, राजनी तथा। पुत्रादिसे सम्बद्ध करनेवाले उत्पादनीवास्त को कहुँगा। बद् का वर्गराजिकाके हुक्तकाको सुर्वेश विकित किया mm f ju febrei brent twat und geften इत्यने लेकर किन्यपत्रने न्यानीरीकी पूजा करे इस नूजनर्वे करण (क्षा) की रहअनका प्रयोग करना करिये, किन् चीपलवर्षे मन्त्रकके पुन्तिमें सर्वत्रके पुत्रस्का विधान है। क्रमी इस मानके सामें मात्र कर्तृतक संगयकर उपकार करत हुन्त ३२ मेंटेबरे क्षेत्रर (बिल-प्ययतमा विद्वार)-का नेवेच एवं नरियानाओंकी रहजा अस्ति करे.

कारकार्य करके दिन कुरकारका उपकार करते हुए इतीको कन्द्रस पुष्प (चेतकक्त) से मुच्डार्टचीको पुना करके वर्षे नगर्वक निवा संबंधि करण पाहिए।

कार्यानकार्थे सेनावेसी पूजार विभाग है। कुन्द-कुमाने उनकी पूजा करके रामोकी बालको राष्ट्रभावनाने हतें निवेदित करे और स्वयं मौर्का (भीवानी) क प्रक्रमकर कर्म्युनी (पृक्षे) का निवेश स्तराने।

चैत्रवासी भगवते विकासकोची द्वारक पुष्प, सार् बाह्यको रह्माल और कुमरामका नैनेक आर्थित करके मार्थ दर्गका करन करे वैज्ञातनाममें श्रीमृत्योदेवीकी दुव क्रमिकार (कर्मन के पून्य, करपुथको रहुअलके करमे चारिये और इसीको अशोधकानिकाका प्रथम करन यहरिये ।

कोश्चरार्थे सारक्ष्मेदेशीका पूजन सारकर्ती , विकास 🖈

के पूज एवं रहुअपने होता है। इस पूजने रेवीकी सहिका निश्च प्रशासन सार्व उत्तरक सीनक प्रयान करे। अवस्थानमें कार्याची पूज कार्य व्यक्ति इस कार्यों यही हिल्लार प्राप्तन करे और कंपनहीं सक्तांकी निरूक्तकों प्राचर और और वहक (पुराचन नवूर विका) क नैनेश अभित करे। इस मूजरूने देवीके निन्ने सूनलकी कुरून इक्टन करने पादिने। सम्मानको धीरण स्थ चाररकाको रहासर वेकर रामके पूराने क्षेत्रेकी गूच करने च्यदिने।

भारकाकार्य विधानेका आहारका वर्तको उत्तक देवोके किये गुरुषा निवेश अधित करके पणपुर्वाने पूजा करने कहिने।

आश्चितकारों राजपुतीचा पूक्त वधा-पुत्रके करके उन्हें नीरके मुख्याना नामा नेपेक गरिवयर एकिने जान बरम महिने कारिकमान्ये स्थाननेत्रीका सहि ग्राम्य पूजा इस कुमाराओं निवेशों पूजन होता है और उच्चनकरों रक्षान्यक प्रसा करत कड़िने

इस प्रकार वर्गातीको कार्तिकारकारक वर्गकी सामित्रक संबर्धक क्रक्रभोको वृत्तोदन (कुली क्या उन्ह्रल) देवार इनका एका करन चारिये। इसके बाद पानेंसे और विकास गुढ आरिये को नेनेस, मन्त, क्षत्र और सुनर्ग आदिने पूजा काके गीव-वाद्यादिने एकि जागरण करते हुए ma: भी अवरिका दल देख प्राहिते। ऐसा करनेने क्रानिके का कुछ प्राप हो कक्ष है। (अध्यान ११०)

Application of the Parket

१ परम्- स्था रचि स्राप्तिका पर

१ जीवा— सावर्गवर्षेत्र, सर्वत्रके मान्य मानून पुरस्कारी शाहर

क्षा राष्ट्राच, प्रवस्थ पूर्वने कर प्रकार में राष्ट्रातीका कर्य है

**४ शत्क- पुरस्तक्ष विकार्यन, कराव्यक रागः ।** 

## चातुर्मास्यव्रतका निरूपण

बह्याजीने कहा-अन मैं चातुर्मास्वयतको कहता हैं। इस वतका आरम्भ आवादमासकी एकादशी मा पूर्णिया विचिमें सब प्रकारसे भगवान् हरिका पूजन करके करे। वतारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-कर्त मया गुरीत देव निर्विष्यं सिद्धिमाणीत् प्रसन्ने त्वपि केशव 🛭 गृहीतेऽस्मिन् कते देव पद्यपूर्णे प्रियाम्यहम्। क्षसम्बद्धारमञ्जून ॥ भवत सम्पूर्ण

(17117 1)

है देव आपके समक्ष मैंने इस बतको ग्रहण किया है हे केशव ! आपके प्रसन्न होनेपर मुझे निर्विष्ट सिद्धि प्राप्त हो हे देव ग्रहण किये गये इस चतकी अपूर्णतामें ही पदि मैं मृत्युको प्राप्त हो जाता हूँ हो भी हे जनार्दन आपकी कुपासे यह मेरा चत पूर्ण हो

इस प्रकार इरिका पूजन करके बस, पूजन और जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिके जलको करनेकी इच्छा करता है. उसके समस्त पाप नह हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान हरिका पूजन कर इस पूजा तया अपादिकी विहित क्रियाओंकी पूर्तिका संकरप ले तया

आपाड़ आदि चार मासंतिक एकभक्तवत करता हुआ विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला विष्णुके परम पवित्र निर्मल लोकमें चला जाता है

मधु, मांस, सुरा और तेलका परित्याग करनेवाला जो वेदपारंगत, कृष्णूपादेशती विक्युभक हरिका पूजन करता है। वह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है एक राजिका उपवास करनेसे वैमानिक (विमानपर चड़कर भ्रमण करनेवालक) देवता हो आता है। तीन राष्ट्रिपर्यन्त उपवास कर पहांत्र ध्वेजन करनेसे साधकको शेतद्वीपकी प्राप्ति होती है। चान्द्रायणेवत करनेसे तो भगवानु हरिका लोक और मुक्ति बिना मौंगे ही मिल जाती है। प्राजार्यस्ववत करनेसे विष्णुलोक तथा पर्यकर्त्वत करनेसे हरिकी प्राप्ति होती है।

इस क्वमें सन्, स्वात्रकी भिक्षा कर, दूध, दही तथा पुतका प्राप्तन कर, गोमूचमावकका आहार कर, पश्चमध्यका पान कर अञ्चल सभी प्रकारके रसीका परित्याग कर ज्ञाक-मूल फलादिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी भक्ति करता है. वह विक्युलोकको प्राप्त करता है। (अध्वाय (२१)

-

### मासोपवासवतका निरूपण

बहाजीने पुनः कहा --अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोक्षम इतका वर्णन करूँगा, विसका पालन वानप्रस्थ, संन्यासी और नारीको करना चाहिये

आधिनमासके जुक्लपक्षकी एकाएडी तिथिमें उपवास रखकर सीस दिनपर्यन्त इस बतको धारण करनेका विधान है। बतारम्भके समय सर्वप्रथम भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

विकारे सारमुख्यनके अर्थवे स्वायनस्थास् दिनानि कार्तिकाश्विमयोविष्यो द्वादश्यीः शुक्लपेमहम्। धिने पद्यनताले तु वतभक्षते न मे भवेत्॥

हे विष्णो ! आजसे लेकर जन्मक अपका श्रयनोत्धान नहीं हो जातः है. सक्तक तीस दिनपर्यन्त मिना भोजन किये

१ क्षाक्रपादकर यह तीन दिनका सन है पहले दिन दिनमें एक का इतिस्वान ग्रहण, दूसी दिन जयाचिनकार्य विकासका एक कार क्रहण और तीसरे दिन अहोरात्र उच्चास। (खड्र॰स्पृति» प्रायः स्लोक ३१८)।

<sup>🐔</sup> मानुस्यनकृत— यह क्रत अनेक प्रकारका है। यनुः ११, २१६, के अनुष्यर 🖦 है— प्रसिद्धित होनी काल स्नान। पूर्णियासे वसका आरम्भ इस दिन पंतह ग्रास इतिकासमात्र प्रकृत। पूर्णियको कद कृष्णपश्चको प्रतिपदासै एक एक ग्रास कम करते हुए अर्थाव् १४, ६३, ६२ इस संख्यामें प्राप्त प्रहण करते हुए कृष्णपञ्चली बचुर्रतीको एक प्राप्त प्रहण तदनन्तर अभावस्थाको पूर्व उपयोक्त पुनः अभावस्थाके बद क्षकः। प्रतिभदासे एक-एक प्राप्त बदाकर १, २, ३ इस कम्प्रे दूसरी पुणियाको पेट्स प्राप्त प्रहण । इस प्रकार एक कसमें यह तत पूर्ण

प्राचापस्यवत— यह वह बारह दिनका होता है। प्रचम तीन दिन केवल दिनमें हिक्सक -प्रहण क्रम्पकाद तीन दिन केवल गतमें हिक्स्याम-प्रहल तहनजर तीन दिन किना करेंगे जो फिल जाय, उठनामात एक बार प्रहम ( अन्तिम तीन दिन पूर्णकपर्ये उपवास । , मेनूं० ११ - २११

इ. पराकतक—इस ततर्में बारइ दिनतक केवल कम ज़रून करके रहा जाता है (आज्ञ-स्मृतिक प्रापक स्टकेक ३२०. मनुक ११ १२१५)

ही मैं अध्यक्ष मुख्य करता स्तीत से विचलों चरित्र में अर्थायन और कार्तिकवासके शुक्लपश्चमें हादशीने लेका दूसरी

इस प्रकार प्रार्थना कानेके पश्चात् प्रात: पश्चाद तथा शंभ्यकालमें स्थान करके उपासक सन्धादिसे धरामान इरिका देवालयमें पूजन करे, किंतु ब्रह्मको सरोहमें उपटन क्ष्म समस्या मन्यलेष आदि नहीं काना चाहिये।

प्रदर्श विभिन्ने कन कर जान हैं को नेस नह कर भंग न हो .

क्रदलो निर्मिय भगवान इतिकी मुख्य करके पती ब्राह्मजॉको भोजन कराये। एक मामतक दृशका कर करनेके पक्षात् बनी पारणा करे। यदि बनवारी इस अर्थापक मध्य मृश्वित हो जात है से उसे एपारिका प्राप्तन कर लेना चाहिने: क्योंकि इत्यादिका चन करनेले बय जिन्ह रहाँ होता इस प्रकार कामका करनेसे भूकि और जुड़ि दोनों अना होती है। (अध्याम १३२)

### भीव्यपञ्चकता

क्काजीने कहा—अब मैं कार्तिकमासमें होनेवाले बर्तोको कहुँग। इस जसमें स्थान काके बनीको भगवान् विष्णुको पुन्न करनी चाहिने। बतौ एक चासतक एकभक क्त कर, नकवत कर, अव्यक्तितत कर दृग्ध, फल, सक आदिका अहरा कर अथवा उपनास का फावान विष्णुकी चुना करे। ऐसा करनेने यह बारी सभी क्योंसे मुख्य होकर शनक कामनाओंके साथ साथ भाषान् हरिको साम का संख्या है।

भगवान् इरिका का करण सदैव केंद्र है, किंतु सूर्यके दक्षिणायनमें ऋषे अनेका का बन अधिक प्रमान होता है। इसके बाद इस बसका काम बादुर्वसमें बेक्स्बर है। स्टबर्ग्स इस बचका उच्छि काल कार्तिकाश्च है। इसके बाद बीक्तवक्रम इस बतके तिने केंद्र समय है फित् चारिकमासके मुक्तपक्षकी एकारानी तिथि इस करके शुक्रात्मके निमे सर्वनेष्ठ फाल श्रीत है। बता श्रमी सिविसे इस प्रत्या सम्बद्धम कांध कड़िये। इक्सक इस दिन प्रात: मध्यक क्यं अस्थेकस्तीन-इन सीचे सन्दर्भागें क्या कर क्यादि क्यामीने विद्यान आदिको नैत्यिक चुजा करनेके पक्षत् जनकन् इरिका पुजन को जब औन होकर कृत, जबु, सकैएदि बच्च पंडापन एवं कराने इरिकी मुर्विको स्थल कराचे और कर्नुरहि सुगन्धित हमासे बीवरिके सरीरका अनुलेका करे।

सदमका इतीको प्राप्तनन्तित गृग्गृतको पृष्टिकावर्यका भीन दिनोंतक बीहरिको पूर देन महिने और सुन्दर सुन्दर प्रकार एक विद्यालय नैनेश अस्तितार 'ॐ को सम्बोधाय' इस मन्त्रका एक जी जाठ को जब करना चाहिने

शापक्षात् स्थाहरम्क अच्छक्षर-सन्त (अ**क्रे** सक्ते कारदेखन } के चतर्साहत चायल तथा तिलको आहति इरान करनी चाहिये।

वती पहले दिन अभलपुरूको भगवान् इरिके होनों बरलीका एजन करे. इस्से दिन बिल्बवासी उनके जानु (अंबा) बदेसको बुककर होसी दिन गन्धमं नाभ्यदेसको पूजा और जीने दिन जिल्लावर तथा जवायुगाने उनके स्कन्य जनका दूजन करके प्रीवर्ध दिन वालतीके पुर्णीसे इनके किरोधानका नुजन करना व्यक्तिये। क्षती भूमिया ही सुबंद करे और उस्त गाँच दिनोंतक क्रांतर पहले दिन गोवन, इसमे दिन गोम्ब, होसरे दिन दही, बीचे दिन हुन्ध और चौनमें दिन कुत - इन चारों कदाबोंसे निर्मित सङ्गानकका प्राप्तन राष्ट्रिमें करे। ऐस्स कह करनेकला बनी भेग और बोच दोनोंका अधिकारी हो जला है

कृष्ण एवं जुक्त दोनों वशोंकी एकादशीका वस इमेक करण जाहिये पर क्रम क्रम समस्य प्राथममुक्तक विकास करना है। जो प्राणीको नरक देनेवारना है। यह इसीको सभी अभीष्ट पत्न प्रदान करता है और अन्त लगनमें उने विम्युलोक में दे देश है।

पहले दिन सुद्ध एकादली हम्मे दिन सुद्ध झदली तथा इंदरीकी फिला (ग्राप्ति) के अन्तर्ने अर्फत् तीनरे दिन प्रयोगको हो हो हैयाँ क्यादको विधिये सदा बोहरिका मेनियान रहता है। नार्द दशमी और एकादशी विभि एक ही दिन होती है से इसमें अस्रोंका निवास रहता है। जत-मह एकारती प्रतके दिने उपमुख नहीं नहीं जाते. इकादमीको उपनासका हादसीने जाना करने जाहिये सुराक (मंतरे किशोको अस्ति) और मुराक (मंतरे किसोके बरण) की रिवर्तिने होनेवाले असीवकालनें भी का का काम महिने

है जुने जाद चतुर्दशी और प्रतिरुद्ध लिक्ट कुर्व विश्विसे

बिद्ध है हो इन विविधोंने की उपलब्ध करण प्राप्ति । इनोक्क रुक कर्न्य शिक्को इकाल को स्त्रीन

हुतीयमं निर्देश हितीय विक्ति कर्नुमीचे संग्य दुरीय निर्देश । १९००मं विक्ता कला व्यक्ति। . शब्दाय १३३३

व्यक्तिको निविध पीर्वकारी और अक्कारक निर्देश अनेवृष्ट पहाची निर्देश और पार्टिक वृष्ट अन्तर्थ निर्देशको

### शिवरात्रिवतकका तका कर-विभान

क्ष्मान्त्रीने कहा—सन् में दिनस्त्रीकर और उस क्षाका वर्गन करेगा, जो का करोगानीको समाप अचीर वास्त्रकारेको पूर्व करवेले सबर्व है। येथे पूर्वकारले कर्पनी मान्यम् महेशा निर्मा हम प्रमाश हतायो गुर्मानी इच्छा को की और कुछ बढ़ कैने ही अन्य की सुने।

मनकान महेक्सने कहा-है नीते। कर और फल्ल-मार्के नक्ष्में के कृष्ण क्यूरंके होती है, उस क्यूरंके रिविधी प्रकार तथा जानाच करनेने और पर्याप प्राची पुरत करनेके चुनित क्या पुरित और सुचित दोनी ज्ञान करके विम प्रकट प्रदर्श निर्मेच्ये विष्कृत्ये एक होती है. उन्ने प्रकार कामपाने एक होका इस कार्यको विकिने बहारेक इरबरे पृथ्व करनी पाहिके। उपनानश्रीहरू शिवि-विकास पूजन किया विकास समान महाको परक भोगने क्या है। विकासिकाको कथा इस प्रकार है—

क्षूत करो अर्थुर देशमें एक कुरानेत करक कराव निकर एक करा थ। का एक का जल्मे कुलेको सम रंकर आबंद करनेके निमे क्यों गया किंतू देवकान इस कांग्रेन करप्रकार इसको कोई भी कुमाँद जीव आहेरकामें प्राप्त नहीं हो संबंध। मृक्ष न्याली चेदित पर रुपिने जरकरण और प्रकारीके प्रदेश जनारिका क्य-राजशीचे हरपुरीचे परकत दश्य चान्य ही या गय क्वीचर उसे एक रियमिनका दर्शन इ.स. इस उसने अपने करोरको स्थानेत लिये एक वृक्षको साम को और निवास क्षेत्रर वहाँ कि एक, बिन् क्सकी व्यानकरीके बिक क्रिकीराम्बर मुख्ये को गिर बहे। इसने उप पर्नाको इटाकर जानवे उस विकासियके उसके विकास क्षतिको पूर करनेके निर्म किमारिकाको प्रकारिक किमा। प्रमानका उन्हें क्रकर शिक्षोलंगके पास हो उसके डाक्के एक व्यन कुटकर चूनिका निर्माणाः असः बुटलॅको भूनिका देककर एक क्रमते विकासिकारी कार्त पार्थ पुर उपने उस पायको उस निया। इस प्रकार इस स्थानके इस स्टी समाप्त् कियरिनेया स्थल, स्वयं और पुरुष भी हो गण।

का कर होनेस का नाथ सकी का कहा कर और क्रोडे हम दिने को बोजनारे स्थानम शुनाने नियप हुआ। क्योपित कारका इनकी कृत् हुई से कारकी हुत उसको पार्टी परिवार का कारतिक हो पार्ट हरू। कर में नवीने इन कार्नोको पृद्धने बीनका व्यापको इसके कार्य क्य कर दिया। सहः असी कृतीके कर रिन्यर होतार कर स्थाप नेत सर्वेद का पत्र

इस एका प्राथिक हुए सहस्तात अथव हमपूर्णक किमें नमें पूरण अवन्य ही होते हैं। इस्तरमध्यो पर्यापे कि क्योरको निर्वापे विषया पूजन करे तथा बाल्या निर्वा क्रम करते इस इस प्रकार अर्जन करे-

प्राचीय प्रमूपियां सामीन्यान्यां निर्देशः पूर्व कर्न सके देश कांग्यानकारणात्त्रकार कर्तानां निकासे कृत्य सन्तरे संप्रति। चेत्रेज पुण्यक्तर्थ सार्थ है स्रोक्तर

है देश में इतियर कारण करिया जार पहुरेशी विभिन्ने क्यान्यकर्ण अस्त्रती पूजा, यूप और इयर पी करिया है सन्तरे अपूर्वको विकिन निरुक्त रहकर बूजरे रेल चेत्रन करिया। हे स्कूरिय भूग्रिय और गुकिकी प्राप्तिक रित्ते में अनुस्की सर्वाने हैं

वर्गको प्रकृतको म्हारोपको स्थल करावर 📣 पर्ने क्षा हिल्लाको इस कनके उनकी पूजा करनी माहिये। क्रारका कुल्यानीका किए, बन्दूर एवं क्रीरिके निर्देश काको आहोत आर्थनो देकर पूर्वाहरि करे । क्रमी मेरन्यको साथ सामानाओंका अपन को। उसके बाद का अर्थगीर बीचरे अहर और चीचे अहरने पून उत्तवी पूनकर पुरानका का को सरका प्रतासन अ वर्गन उनके सालने इस प्रकार धना-प्रार्थना करे-

अधिनेत का हैय सन्वत्यस्थलिय इन्हर कर्मा कर दिलेक्सरियो हर। क्तकड कर्ष एवं बहुत्व विदेशक

स्वराज्यसम्बद्धाः देव प्रतयक स्वापितव् । इसको अब ने बीक्ट् गुई प्रति च नव्यतान्। ल्यानीकनकोस्य विकोशीन न संस्थः **।** 

है देख है जाव! है वैलोक्साधियति स्वापित् जिल आपको कृपाने में बतको निर्विष्य सम्बद्ध कर सका है और आपको नक चुना भी पूर्व हो सकी है। जान मुझे कमा करें। हे देव। मैंने जो कुछ आज पूर्ण किया है, भगवाद स्टब्से जो कुछ निवेदित किया है यह तब आपकी कुपाने ही हुआ है। जापकी ही कुमले यह इस भी आब सम्बन्ध किया जा रहा है। सीमन्। आप मेरे क्रपर प्रयम हों। जान अपने लोकको अन्य प्रस्थान करें। आपका दर्शनमात्र प्राप्तकर में निस्स्देश गरिय हो गया है।

वती ध्वाननिष्ट बाह्यलको भीजनसे संतुप्त कर बस्ब-

क्रजदि दे। तदननार वह पुन इस प्रकार प्रार्थना करे— भृतेल लोकानुग्रहकारक ह चन्नक सञ्चल इस्ते हीयतो तेन में प्रभट्ट ।

है देखदिदेव! समस्त प्राणियानुके स्वामिन, संसारपर कृपा रहानेवाले प्रभी अद्धापूर्वक मैंने की कुछ आपको समर्पित किया है, उससे आप प्रमान हों।

इस उकार क्षणपन-स्तृति करनेके पक्षत् वर्षीकी हादश-वार्थिक प्रतका संकरण सेना चाहिये। देशा करके हती कोर्ति, लक्ष्मी, एवं बंधा राज्यादिक सुद्धा-मैशनको प्राप्तकर अन्तर्ने शिवलोकको जन्म करता है। ब्राप्तकी बरहाँ नासमें भी इस बतके जगरनको पूर्व करके गदि हादश सहाजाँको भोजन प्रचार करे और दीपदान करे ही वसे स्वर्गको (तस्ति होती है। (अध्याम १२४)

## एकादशीमाहात्म्य

पितामहर्ने कहा—गन्भता जनके एक राजा के बिन्होंने एकादशीवत करके उसके पृष्यसे ककवर्ती सम्राटको उपाधि भारत को यो। अतः कुरू एवं शुक्त दोनों पद्मकी एकारली तिबिनें मन्व्यको जीवन नहीं करना चाहिये

गान्धारीने दशमीविद्धा एकादशीका बत किया वा, जिसके फलम्बरूप उसके सी पूर्वीका विकास उसके मोबनकलमें हो हो गया था इसलिये दशमीने युख एकादशीका इत नहीं काना चाहिये। द्वादलीके साम एकादती होनेपर उस एकादतीमें भगवान हरिका संनियान रहता है। जिस मास दलमीबेधसे वक एकादती डोतो है इसमें असुरोका संनिधान द्वीता है। इब विधिन शास्त्रीमें कड़े गये बाक्योंकी बहलतासे अञ्चलका संदेह वह जाता है तो अस परिस्थितिमें हादश्तै दिखिको इत करके त्रयोदलो तिबिमें पारण कर सेनी चाहिते। विद एकादशी एक

कलायात्र भी कालगणनामें एडती है तो झदती (युक एकादली) तिबिको यह बत उपास्य है। यदि एकादली, ट्रांटजी और विलेच रूपसे उचोदली तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन तीन तिथियोंसे मिश्रित यह तिथि यह करने योग्य होती है। क्योंकि वह निवि नाकृतिक एवं सभी चपाँका विभाग करनेमें समर्थ होती है।

हे दिवस्य एकादती मधन द्वादतीका इन करके तीन तिथियोंसे मिबित अर्थात एकाइसी, छुट्टी और प्रयोदली तिबिसे प्रभन्ति दिविदार प्रव कर लेख उपित है किंतु दर्शावेशसे युक्त एकादशीकर कर कभी नहीं करना चाहिने।

रातमें जागरण तथा पुराणका क्ष्मण एवं गदाधर विष्णको पुत्र करते हुए दोनों पक्षोंको एकस्ट्रतीका बत्र कर नहाराज रूक्यकृदने नोक प्राप्त किया वा। अन्य एकादती वतकर्ताओंने भी मोश्र प्रस्त किया है। (अध्यय १२५)

# विच्युमण्डल-पूजाविधि

बहुबजीने बहुद्र—जिस पुजको करनेसे लोग पामगतिको । पुजकर विधिवत् वर्णन करूँगा । प्राप्त हो गये हैं, मैं उसी भृति एवं मृति देनेमें समर्थ बेह

बतीको सर्वप्रयम एक सामान्य पुरुषण्डसका निर्माण

कर हार्यहासे उसमें एका हारम्थ करनी चाहिये। मण्डलके हारदेशमें कता, विकास और महानदी गड़ा, वनुसकी गुजा कानी चाहिये। तदनका हमदेतका हो ही, इन्छ, उपन्य और कास्तुपुरुवकी पूजाकर मध्यभागमें आधारतील, कार्यक एवं अवनाका एका करे। इसके बाद पुजक पुनिकी वर्ग, जान, बैराग्न, ऐसर्ग, अधर्ग, अङ्गन, अवैरात्य, अतैवर्षको पूजा कन्द्र, ताल, चय, कन्दिका सवा केसरादि भागीक करे। बदनकार सत्त्व, रजार और तमस् गुणोंकी पूजा करके उस जातेको बधाविहित स्थानपा सुर्वादि पहनण्डलोको और विमलादि सक्तियोको भी पुरा करनी भाडिने।

इसके बाद मण्डलके कोच-भागमें दुर्ग, गणेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवोंकी तथा आसन और मृतिकी

पूजा कर वती परवान् नासुदेव और बलभारतः स्नरम करतः हुत्वः वेहारमा अभिरुद्ध तथा मारायणको पुना करे। वह इनके इरवादि सम्पूर्ण अब्दू, संख, चक्र तथा गरादि अवक्रको पूजाकर हो. पुष्टि गरफ, गुरु और परम गुरुको एक करे। तदकतर उसे इन्हारि आठों दिकाराको एक उनकी ही दिलाओंने करके अयोगानमें नाग तक क्रथीभागने ब्रह्मकी कुक करने कड़िये। जगनसम्बर्गे विदिष्ट विकित अनुसार विम्बक्सेन देकको पुत्रा (ज्ञानकोणमें करके दस वण्डलकी पुजाको पूर्व करना चाहिये।

को मनुष्य इस विभिन्ने अनुसार एक कर भी भगवान विष्णुकी पूजा करता है, उस महाराजका पुगर्जन्म इस संस्थारमें नहीं होता। एक्ट्रीकास गदाकर कालान जिल्हा क्यें ब्रह्मकी पुना करनेसे पुन: कन्य नहीं होता। (अध्यान १२६)

## भीमा-एकादशीक्षत एवं माहात्म्य तथा पूजन-विधि

बद्यानीचे बद्धा-प्राचीनकालचे ज्ञाकत्रसके सुक्लपक्षणे इसानक्षप्रते एक एक एकदशीका वर्त भीवने किन्द्र था। इसलिये इस एकारशीको भीभा एकारको यहा अला है। पड़ जाबर्प है कि जात्र इसी एकादशीका बन करनेसे भौमसेन विराह्मको नक हो गये वे

प्राणियोंके पृथ्योंकी ऑधनुद्धि करनेवाली श्रीक हायसी सिवि भीमसेनके सबसे ही प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना इस्तनश्चवके संयोगसे ही बदहात्यदि प्रयोक्त विकास कर देती है।

च्या द्वादली तिथि महाध्वयोंको तो वैसे ही यह कर देती मैंसे कुनार्गकरी राजासे राज्य, कुन्त्रसे कुल, दृष्ट्यतीसे पति, जधमंते धर्म, कृषन्त्रीसे राज्य, अज्ञानसे जन, अज्ञीनसे शीच, अबदारे सद, असत्यमं सत्य, उच्चताने शीवलता, अनाकाले कम्मीत, कड़नेमाइले दान, विस्तव कानेसे तब, असिकासे पुत्र, यह चली जानेसे गी. कोधमें स्वानित नहीं महानेसे भए, अभने अधिक और निकाननारे कर विन्ह हो उसते हैं अभी अफार चन कराके लिये हुएसी सिवि सुध कड़ी गयी है।

ब्रह्महत्त्व, स्रापन, सुबर्ण बोरी तक गृरुक्षीगवन-मै महापालक सनुष्यमें नदि एक साथ उतका हो जानें तो इन्को जिपुन्तर सेर्न भी न्ह नहीं कर सकते हैं (किंत यह इन्दरी उस समस्य चपसमूहको यह कर देती है।

नैनियक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इत्यासक्षेत्र, कार्यक्षन्दी (अपूना), गङ्गा, तमा सभी तीर्थ भी एकप्रदारोके समान नहीं है। कोई भी राम, जप, होम क अन्य पुरुष हमके तुल्य नहीं है। मंदि एक ओर पुषियोक करका सत्कर्ण रक्कर दूसरी और धनवाद हरिको इस पवित्र एकाटली तिथिको तुल्ला की जाप तो भी यहाँ एक न्यापुर्वकालिन्दे एकादशो तिथि सर्वलेख पिक होगी

इस इतमें भगवान् बराहदेवकी स्थर्नप्रतिमा कराकर नवे तासपावर्षे बटके कहा स्थापित करना चाहिने। तदननार बाह्यसम्बद्ध समस्य विश्वके बीजभूत विष्णुदेवकी इस प्रतिमाको केत परवसे आच्छादितका स्वर्णनिर्मित दीपादिक उपकारीके उपवादयंक उनकी पुरू करे।

al- कादाब कर: 'इस मन्त्रमे उन किल्क्ने काककम**्येकी** पुराकर 🗈 प्रतिप्रामुक्तके एकः इस मन्त्रके उनके कटिप्रदेशका पूजन करे । सदनकार अने जन्मीरबोक्कक करा:"उस जन्मले उनको नाधिको पूजा कर '४७ श्रीवस्त्वारिके ५७:'इस मन्त्रसे उनके वश-स्थलका पूजर करे। उसके बार 'ॐ बहुत्वहित्के पर: इस मन्त्रसे इन विष्कृधावानुकी भूजाओंकी एक करके प्रकार के सर्वेश्वरण प्रमः इस नन्त्रसे इन देशके ग्रीकामागकी पुन्त करनी वाहिये। सदननार बती - क्रं क्वांत्वने क्या; 'इस कनाले मुखकी और इथकाब का: 'इस मन्त्रसे हरिके शलाटभागको पुजाकर 😘 सत्तमपुरक्षाच नवः" इस मन्त्रसे उप चक्रकारी हरिको केसराहिको विधिवत् पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार भगवान विष्णुकी विधिपूर्वक पुताको समाध्यक्त वर्ती धतिमें जागरण करते हुए भववान् हरिके महात्यको प्रविधादिव करनेवाले पुराजकी कवाका जनव करे। तदनन्तर प्रतःकाल स्वर्णनिर्मित क्याइसहित सपरिवार भगवानुको उस पृतिको अपेक्षा रक्षनेवाले बाह्यणको दे करके परण करे।

(अध्याप १२७)

# व्रतपरिभाषा तथा इतमें पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें

शकाशीने कहा—हे क्वास! जिन वर्तोको करनेसे नसायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं। उन प्रतीको मैं कहेगा। साम्ब्रके द्वारा वर्षित नियम-पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। ब्रतीके कुछ सामान्य निवय इस प्रकार है...

व्रतीको नित्य तीनों संध्याओं में म्लन करना व्यक्तिये। हसे जितेन्द्रिय होकर भूमिपर शयन करना चाहिये। स्त्री, शुद और प्रतितंत्रनोंके साथ बातचीत करना उसके रिवर्ष वर्षित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे

सुकृत कानेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमीका पालन करे (चलाच(जके पूर्व) शीर न कराना चाहे ही दुगुना कर करना चाहिये

वतीके सिये कांस्यपात्र, अहर, पस्र चना, कोदो, दुसरेका अत्र. जाक और मधुका सेवन वर्षित है। एवर, अलंकार, नवीत बस्ब, भूप गन्धादि लेप, दन्तधावन और अञ्चलका प्रयोग त्याच्य है। पञ्चमध्य यान कर वतका आचरण करना चाहिये एकसे अधिक बार जलपान, ताम्बुल-भक्षण, दिवमें ज्ञयन तथा मैश्रुन करनेसे क्लभेग हो। जात 🕏

कमा, सत्य, दक, दान, जाँच इन्द्रियनियह, देवपुजा, अग्निमें इवन, संबोध और चोरी म करना- वे दस सभी वर्तोके सामान्य धर्म है।

क्षण सर्व द्या हार्न शौक्रविन्द्रविषकः H संत्रेची अतेवयेव देवपुकान्तिहरू सर्वप्रतेष्यमं धर्मः सामान्त्रे दलका प्रमृतः ।। (896 6-8)

कता है।

(चीवीस वर्ष्टर्मे केवल एक बार) उध्रवदर्शनके समय किया जानेवाला भीजन नकत्रत कहा जता है और बी राजिमें भोजन किया जाता है. वह नकबत नहीं है एक पल गोमूत्र, आधे औगुटेकं करावर गोम्ब्य, सात पल गोदुग्ध. तीन पल गोदधि, एक पल गोपुत और एक पल कुलोदक यह पश्चमध्यका परिमाण है। गावत्रीमन्त्रसं गोपुत्र, 'कशक्कराक' इस मन्त्रसे गोपय, आष्ययस्यक' मन्त्रसे दूधः दक्षिक' मन्त्रसे दहो, 'तेबोऽसिक मन्त्रसे पृत और 'देवस्थo' इस मन्त्रसे कुलोदकको अभिमन्त्रितकर

पञ्चगव्यका निर्माण करना चाहिये।

इस विधि विधानसे क्व करनेसे मनुष्य एवः मातके

कर्पसे उत्पन्न होकर स्वनका दूध नहीं पान करता 🛊 अर्थात्

क पुनर्जन्मसे मुख हो काल है। इस पुण्यकालिनी

एकादशीका यत करनेसे प्राणीको पितृ, गुढ एवं देव—१७

क्षेत्री ऋषोसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बत सभी वर्तीका

आदि स्वान है। इस करको करके मनुष्य अपने समस्त मनोवर्गक्क फलाँको प्राप्त करनेमें सफल रहता है।

वृचोत्सर्ग, चूडाकरण, उपनयन, विवाहादिक सङ्गलिक कृत्य और गुज्यभिषेक आदि कर्म मशम्बसमें नहीं करना चाहिये। अभावास्मासे अस्प्रवास्त्रातक चन्द्रमास होता है। सुर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदशतक एक दिन, इस प्रकार तीस दिनका स्ववनम्बरः होता है। एक शक्तिसे इसरे राजियर सूर्यके संक्रमणकालको सौरमास महते हैं। नवात्र सत्ताईस होते हैं। उनके अनुरोधके भी मास होता है, उसे नाहत मास कहते हैं : विवाहकार्यमें सीरमूस, बज्ञादिमें सावनमास ग्रहण किया

अग्न्यामान, प्रतिहा, यञ्ज, दान, ऋत, वेदकत,

द्वितीयाके साथ तृतीया, चतुर्थीके साथ पदापी. पहीके साव सप्तमी, अष्टमोके साव नवमी, एकादरांके साव द्वादर्शी, चतुर्दशीके साथ पूर्णिया तथा प्रतिपदाके साथ अभावास्त्राका कुण हो तो ऐसी कुण-विधि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत बदि कुम्प-तिविधी हो तो वह महाओर काल है। वह पूर्वजन्मके किये हुए पुण्यको भी नष्ट कर देवा है।

यदि वृत प्ररम्भ करनेके पश्चव वृतकालमें ही क्रियोंमें रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका क्षत नह नहीं होता है। ऐसी नियतिमें उन्हें चाहिये कि ने दान एका आदि कार्य

मिली अन्तरे सन्तर करते और उपन् उपनामी, निर्मानक कर देव महिने। महिने समाने हे प्रमेश करिया कर्त कर्त हो।

ही क्या है से उसकी मेन विकास हरतान करने जाहिये। इसके स्टाईन मूर्वे होसा (सारसन १६८)

करियों असे पुरुषिये कुर करून परिष्ये। परि प्रवासनी भीर प्रतिष्ठ, प्रमान समान मोनवार विभागिक पत्र भी। इसी सुविद्या हो जाता है से उसे पार आहे. तिहत हैय

# प्रतिपदा, तुरीया, चतुर्वी तथा पञ्चमीमें किये जानेवाले विविध तिविका

क्ष्य चर्तिके

क्षातानीचे कहा-के साम जन में प्रतिपदाहर र्वित्रमाने क्रांतिक विक्रियोक क्रांति क्रांतिक अन्य प्रस्ता क्षण की। प्रतिनद्य निर्मित एक विशेष क्षणका कर निवंदन है। इस कालो सामने को बेबान का कर करत है। प्रतिस्था निर्मित्र एकप्रकार करके दिन्हें एक का भेजन करन करिये। काली क्यांत्रिक क्रीएक सेक द्या को पैपानको प्रतानो विभिन्नोय कुन्छ गान् पूर्ण, नाम आदिने ब्रह्मकी पूर्ण और हमन बारेने प्रार्थ मनोड करोबी क्रांच होने हैं। क्रांनिककार्य हक्तरकारी अपूर्ण जिल्लो को एन और उन्ने को हुई कारक द्या को पर क्रम पर्यक्षिय कारण काहिये। हैसा कार्यक्ष कार्य हुन्छ कार्यकारे कर्ताची कर बीर्यच्ये हुन्य मोली है

क्रमानको कृत्याको १४० थियाँ स्वर्गित क्षत्र पाचन क्षेत्राविक्युको क्लीका अन्यत्र अवस्थि बा इनको एक को और बनन्धी मेरे कहने इनके बह to tracker to mared and of about we first we've price at 1th 1th 1th think इक किए और अधिकी एक करने करिये हमें इन सभीको प्रतिपन्नम्, निर्मेष्ठ और इपलब्ध । सेव क्रमानः स्थ रिनेदन कर

कार्याद्वी हो कहा हुए करनेको सरकार्ध स्टब्र नहीं काम करेंगे। इसके क्रमण होनेस संस्थित क्रमणको पुत्र करके अन्, प्रत्य चलति प्रकारते पुत्र काम देन अवल्थे प्रेरवाच अवल्थे प्रस्ता हैं। ऐस प्रकार करना स्वरूपे । हेना कारोने करोगी अन्य करानी भारतीया रहेक कुछ होता है और इस स्टेक्टर के यक तमा सीभाषको अभि होती है।

कारोबेकाव्यो हुनेक निविधे गीरी तक करूबी आहे. निविधीये कारत—कार्यो जार करा दुर्ज कार्यन प्रत्यको संस्था केन्स्रो राज्यो, विकास्य एक प्रकारकोचीको एक करने कर्पने। इनको एक करनेबे क्रमे क्रियमधर्म

होतेकने विकेशको कर्याचे मुख हो करा है। कार्यको कुरुरको कार्य मिक्से निरात एका का कार्त हुए वर्क कक्षणको विल्ला स्थल्य गर्म वेस को कर्मक अस्तर को। इस इन्द्रत क्रीन्यून का करने हुए के वर्ग केलोक हा। कालो सामन कर देख करिये। ऐस करेने बोकर्ग कियो प्रकारत किया आहे क्रम पार्ट होता। कार्य विकित्तं पानिक आधिवारक पान्यविकेत्रको रक्षांत्री हुन कार्य क्षांत्रे- हुन्ते 🚁 र साहा स इनको पूर्व पूर्व कर है। पूर्वार अञ्चलक इस इसको

के वर्ष वर्ष प्रदेश कर (इतिने प्रवर्ध चीर्ष मीनिक्कोने पुरस्कार स्थाति । और को की मूँ विरुद्धे समझ (रिल्पा पर्या) के हैं हैं है रिप्हर्म पर्य (रिकाम सर्ग) के हे काका कांग्रे हुए (दर्शने प्राथमी भीगुर्विनमेंने मार्ग संभवन और वर्ग प्राथमें जीतुनित्योको एक्ट्रिये प्रेयोक्स काम हो जातो)। अने परे नेत्राच्या क्षेत्रह (स्तरिने प्राचनी जीतनियोदि ज्ञानामने केर्य देशों और राज्यके सरावासक सकते । क्रे के क्रांत्रम बहु (बहु बाल सुबार दक्षिणे प्रान्त्रों निर्णा उपने क्यों जेनने केवेची जोत से काल करियों जेनने अर्थिको और में अन्ये और नर्वर्ष क्रम प्रमान्य और्थन्योमे कर्षे शक्को इनेलीचर साली प्रकारे)

अवस्थारिये निर्माहर सम्बोध्य हर्यन करण करिये।

क्षान्त्रोत्रका प्रातेश्वः पृत्योत्रके कृतकेत्रकाः। वैभीनकार व्यक्तिकार प्रतिकार क्रिया किए (पर) प्रीपर ह

à paire à paire, à paire aniç à नेन्या पूर्ण क्या पूर्ण हैया:स्वाप विकास स्वत्रेयाने देवा आर इस रोका पुजन्यव्यानी रीका क्षेत्रको हेव प्रदान write feel water this bel, will all ferricols निरामन सर्वेश निर्म वहीं वर्षान्य हो।

अन्यक्ति पश्चम् क्योक्स्तो अनुसरिक न्यन

कार परिषेत्र का संस्थित हुए हुन्त है—

के प्राथमिक विक्रों सहस्थात केवी को होत Lapinal :

सम्पन्ने पान हो गयो हात वह पर्य सोबो विकारिके प्राची पूजा कर्मा असूनि देनो प्राप्ति । प्राप्तिको कर राज्यते प्रयोगी पृष्ट भी कार्य प्रतिशेश करियो A received the second rest first the greatest and मार्क्ष प्रमाण प्रमाण उपाये पृत्य करने पार्टिन। ३०% यह स्थापन क्रमण क्रमेंन का क्रमें क्रमोंने अपूर्ति है। स्थि विकास सर्वाचीत्व एकरच्य, विपृत्तककारम् एकसम्ब विकास करते हैं। यह वह वर्ष में क की अर्थ कहा बहुते प्राप्तिक पत्र की कही। कार करने कहने। उनके यह को क्लांक हैले मुख प्रदर्भर, कृत्य, इस्तालन क्या झालन्यन प्रदर्भित परे। रेक करने उने जीवनकोर करोबी प्राप्त होती है।

व्यक्तिनेकाचे क्षान्यको कृषी विक्री नवदी पूरा काली पाहिले। वर्गपर्यन हैवा काली निवाद सामी मोपी अनु और संस्थानी प्रतिन होती है। बोनास, प्रतृती filted year oper while his from wealthout कृत कर उनका कर, इसने और समय करना परिचे हत बामके मार्थिन जो मिला, मार्ग रूप मोद्र प्राप्त होता है

कुरुप्ताची कांचीची क्षेत्रके राष्ट्र और केंप्यते Reduced you serve solut some sincepals) fielg क्ष्म भीन्यन्त्रमे प्राप्ति प्रोत्ते हैं। यदि क्ष्म्यतः ( क्षम्बन्तरः) वे इसके पूजा होते हैं से सम्बन्ध पूजीरकका पर। इस होता है, हारिको इस प्राथित का राज्य है।

के परस्का पर इस मन्त्री परवर्तनी दृक्ष करने करिये। टिक्ट विको भी कालों इन नक्वतिकंकरी पूजा करने क्या होता, यान और समान कार्यने वर्गायों वाची हत्यानी पूर्व at mak if one worse fertiles from at was be-रमुख्या विका प्रयोग उत्पाद कर्य में कारण अवदेव विकासको पूर्व करने प्रतिने। ऐस करने

प्रमान के महानेतार प्राप्त होने हैं। मानव का प्रा र्गाचने प्राप्त है। स्थापन प्राप्त कृत्योग प्राप्त है। और काम कारणों इसे पानों और ग्रेमपूर्व भी पूर्वप होती \$1 freezisk freeholge it spay var \$-

नार्त्य व्यवस्य एक्ट्री विकास । Strainly strainly flower flowers to कुरवार्ति भारतको साराम्यु निकास ( व्यवस्थितिकाची प्रदानी क्षेत्रकात्।

नवर्ष्य कार्यात् स्वरंह नेवलव (मानवः, कैन्त्रीय, नामोदर निवाद, निवादय, पूत्रवर्ग, प्रान्तय, विकास और इतिस्थान इर कहा कार्य व नार्यक पूजा करनी पाहिने।

पुष्पं पुष्पं का सब्देश को पुष्टिच्या सब्देशको पूज करण है। इसकी सन्तुर्ग कार्यन्त्र पूर्व हो कर्न है।

men, were, with the table and gar-पक्षको पहली निर्देशने कार्यक, जावक कार्याण, जीवकार । रेतान्य, पुरुष्ट्रा क्रमादेश्व क्रमा क्रमान— हर अवह करेको कुलोरचे तका बताबर पूळा काची बर्वहर्षे । वे कर अपने प्रमुख्ये अस्तु अस्तिन और सर्ग प्रदान प्राप्ते हैं। तत्त्व, कार्युच्य, क्षेत्र, क्ष्म, कार्याद, कार्यदेश, कृत्याह, war well, has all flore-in with yo प्रमेद मार्ग कार्य करिये अदाराज्यो पुरस्कार्थ असी पार्टको एक करको सामानो एन्ट्रोर प्रशास कर्न और गोधावी ऋषि होती है

प्रारम्भको पुरस्कानी पहलोको हरके होती और हर कर्मक निव सकता पूजर करण करिये। हमी दिए अन्य अदि महत्त्वनीको पुत्र करके नैनेकर्न हुन उन्त थी हेवा व्यक्ति, इसमें सबी विकास हुए हो बार्ग हैं। प्रम अन्यय परदान देनेवाले होते हैं और यह प्राची बार्नेटही प्राणीको पुरेव रेपेकाचे होतो 🛊 हक्तीची स्ट्रीफ्टर पहली काराओं है। (अञ्चल १२९)

### पड़ी तथा स्थानीके विविध प्रत

इत्राजीने सक्त -कार्याचार्य परवाद वार्तिकारी पूजा करने प्राप्ति । इसमें संस्थादि को कृत्य दिनों को । हाक्यानीयन परावर । इने **क्यानि**काल पर: इस स्थाने है ने कर्ण अंध्य पान प्रदान कर्णकार्य हो का है। पूर्णकार्य पूर्व को और अपूर्ण निर्मा परिचार

को त्यो विका उपन्यका। प्रका विका

भोजनकर चरणा करे। इससे बती अन्तमें स्वर्ग प्राप्त करता 🕏 : शरिय-प्राक्षनके कारण इस करका जम महिमसपानी 🕏 इस क्याको करनेले प्रियमनोपे निरान होता है इनमें क्लिन नहीं होता। सन्तनी तिकिको संस्थापूर्वक म्यानादि करके सूर्वको एका को। 'बर्लगढ: बीबलन्-'सुप्रदेश मुक्तपर प्रथम हो' यह कहते हुए साहानोके तिने कलोका दान को और खबर नरिकर, विजीध नीय अवदि करतीको प्रदान करे। यह प्रार्थन करे कि है देव जेरे सभी अभीष्ट चाएँ ओरले सफल हाँ फल्क्ट्रान वर्ग श्रासनके कारण इस कक्तरीका नाम कलकवनीकव ' है ।

इप्तजीको सूर्यटेककी पूजा का परि हाहार्जेको दक्षिणसहित स्वसंका भोजन कराज जान, सदननर वर्ती कार्य प्रमुख प्राप्तह कह समाध्य करे से पुष्प लाग होता है। ऑदर, १४व, फोम्म और लेख कदर्व इस बतर्ने जब नहीं है। यन पुत्रको कामना कानेमाला ओदनका परित्याग कर इस बतको करे इसी वैशिष्टको कारण हो। अगीएक सरानी बड़ा नवा है।

विजयको कामना करनेवालेको वानुनात सन कर किजनसम्बर्धानस्य करना कड़िये। यो करनेव्यक हैं, में नात अनंका बातकार इस बतको करें इस प्रकार शाकर वे कामपर कियद प्राप्त कर लेते हैं।

इस अध्यानावतमें नेहीं, उदार, क्या, साठी कान, हिना, कांत्रमात्र, वाकानकात्र, विश्ती हुई बस्तू, मध्, मेजून, नद्य, मांस, रील-मर्दन और अञ्चन त्यान्य है। यो प्रतुष्य इनका परिन्यान कर कत करता है, उसकी बंधी ऑफ्टाकर्ष दुर्ज हो जाती है। इसीरियर इसे विजयसन्तरी कहा गया है। (**अध्यम** (3a)

# द्वांष्ट्रमी तथा श्रीकृष्णाष्ट्रमी-वत

**स्ट्राजीने कहा—दे उदल् !** शहान्यमसर्वे जुल्लारक्षकी अपूर्ण तिथिको इस्ट्रेगोइन होता है। इस दिन उपनास रहकर दर्जासे गीरी-गणेसकी और निवकी करा पृष्ट अंद्रेशे एक करनी चाहिये। कल, धान्य आदि सभी प्रमोच्य करतुओंसे 'हान्यके चनः, तिकाव चनः' अहकार जिलका पूजन करे। हदभका 'त्रां इचें श्रमकन्ताकि <sup>है</sup> इस क्रमाने दर्जाको एक करनी चाहिये ऐसा करनेसे नह अक्रयोकत निविध को साधकको सर्वस्य प्रदान कर देख है। इस बतने को करिनमें न नकाने गने नदायोंका ओजन करता है। यह बहुद्धरन्त्रके कपसे मुख्य हो कता है

इसी पहरूपदेक कृष्णपक्षकी अष्टमी तिकिकी अर्द्धगतिमें रोडिकी नक्तामें भगवान हरिको कुलका विभाग 🕏। यह श्रीकृष्णयन्याष्ट्रमीयतं कहताता 💲 सप्तनी तिथिते निद्ध अष्टमी तिथि भी प्रतके मोग्य होती है। इस इकारके अष्टमीका इस करनेसे प्राणीके सीन जनके जन मह हो बाते हैं। जतः उपवास रक्षकर मन्त्रसे भगवान इरिको एक करके तिथि और नश्चके अनाने गरक करनी चारित्रे

' 🗱 होत्रक होनवाचे मीर्गहरक केवलकात गोनिकाव

कते कर: ('इस मन्त्रते चीरोबर धरमानु बीकृष्णका करा कर 'अभ्यक्षित वहें कृतव बहुकार्य बहुकान्यक नीविकाय को का ।' इस मनाते उन्हें काल कराना चाहिने।

उसके बाद ३५ विकास विशेषका विश्वासकी विश्वासभाव केविकाक कर्व कर ' इस मन्त्रमें श्रीवरिकी पुता कानी चाहिने। सरवक्त्—'ॐ सर्वाय समेवनाय सर्वकाने सर्वसम्बद्धान नेतिकाल को काः।' इस काली उन्हें सकत कराना व्यक्तिये

क्लांच्यल (नेदी) में चन्द्रमा और रोडिमीके साम थगवान् कृष्णको पूजा करे। पूजा, फल और जजनसे बुक जलको शंखने लेकर अपने रोनों पुटनोंको पुनियोंने लगाने हुए चन्द्रमाको निम्न मन्त्रद्वारा अर्थ्य इटान करे—

**ीरोदार्यायमञ्**भन्न अधिनेत्रसम्<sub>यस्</sub>त्र । गुहारकार्य हालाङ्केश वेदियम स्थिते कर।

title to

हे श्रीरसागरसे उत्तम देखा हे अतिमृत्तिके नेत्रसे समुद्रतः हे चन्द्रदेव रोहिन्दिबोके साथ मेरे द्वारा प्रदन इस अर्थको अस्य स्थीकार करें।

तदनन्तर वृतीको महासक्तानी, चमुदेव, नन्द, कनाएव

१ तमें दुर्वेऽभूतवन्त्राकि वन्तिता व सुराम्रे । सीधार्य संबंधि कृत्या सर्वकार्यकरी च्या । क्या स्वाच्याकार्यात्री-विव्युत्तांक सहोताने । तथा क्याने कंपार्न हेर्से, स्वाच्यात्रांनरे ह

तक पत्तेदाको फलवृक्त अर्थ्य प्रदानकर इस प्रकार प्रार्थना सदगानके लिये पुनः वह अर्थना करनी व्यक्तिके— कानी चहिने-

अननं कार्य सीरि वैक्यां पुत्रवेत्तवम् ॥ वास्ट्रेनं इपीकेर्ज मधर्म मधुस्तूनम्। करती पुरुद्वरीकराई देखसूदनम् त नुसिंह दाभेदर्ग क्यमार्च केशमं जनहरूका । भौभिदयस्तुतं देवनानम्बर्गायसम् अधोक्षयं जगावीयं THE RESIDEN अन्तरिनिधर्ग विक्तृं विलोकेशं विविक्रश्रेष् सन्वदि सङ्ख्यामन्। धरा मतमन कानाताविभृक्तिन् ॥ रिस्त **मै**तामारपर शीयलगङ्के चनदान श्रीयति शीशर इतिम्। र्व देवं देवको देवी बस्टेबादबीजन्त्। चीतस्य देशको नुस्यै सस्यै इक्कालये प्रयः।

\$37 ( te - \$5)

में देश जो जनना, मामन, जीरि, वैक्षण्डनाम, पुरुषोत्तम, कस्टेब, इमेकेस, मध्य, मधुसूरत, करह, पुण्डरीकास, नुनिक, दैन्यसूदन, दामोदा, पद्मनाथ, केजन, गरुहाकन, गोविन्द, अन्तर, अभन्तदेव, अपग्रवित, अधोक्षय, जगदवीय, सर्गीत्यस्य नाकारम्, अनादिनिधन्, विम्मू, विसोकेस, विकित्यः, नारायणः चतुर्भूतः सङ्गचक्रणदाधरः पौतान्वरधारी, दिस्त् बनन्यसासे विभूपित, बीवरसङ्क, जगद्धान, जोर्पात और बीमग्रीर नामसे प्रसिद्ध 🖁 जिनको देवकीसे बसुदेवनै उत्पन किया है। जो पृथियोपर निवास करनेवाले श्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संस्थरमें अवहारित होते हैं, इन सहारूप भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमन करता हैं।

इस प्रकार भगवानुके नामोचा संकीतन करके अपनी

प्राप्ति को देवदेवेल हो संस्तासान्याम्। जाहि जो सर्वपायन कुखरोकार्यकत् हथे । देवकीय-२५ और हरे संस्थरतागरात्। पूर्वजानायसे जिनमें में स्वरंजि सकारावृत्य सोध्ये वेकारियुर्वेत्रस्थादि मां लोकास्वयस्य। क्ष्मभावा निवालोडां बहत्ववानवानीश

व्यवस्थात्वेषाच केवक्यक्तीक्षाच सः। बगर्द्भताय कृष्णाय नीविन्द्राय पन्ने पनः।

प्राप्ति वर्षे वेक्येकेस स्वामुक्तेत्रको च स्थिति।

ज्ञानिसम्बु दिवनं चास्तु धनविक्रवतिसञ्ज्ञास्त्रः ॥ (15-0311557)

हे देक्देवेकर! हे हरे। इस संसारकागरसे मेरी रका करें हे सर्वप्रवहत्वा प्रभो । दुःख तथा शोकले चरिपूर्व इस संसारसागरके मेरी एक्षा करें। हे देवकीनन्दन है औपते हैं हैं। इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें है विच्यों जो एक बार भी आपका स्माम करते हैं, उन सभीको आप दुराचरचके दुःखसे उक्कर लेखे 🖥 । हे देव में भी मेला ही इस संस्थाके अध्यन्त दूराबरणमें फैस्त हुआ 🗜 आर पेरा भी इस कोकरूपी सागरसे उद्धार करें। है राजीवलोचन ! मैं इस गहन अज्ञानकपी संस्तरसागरमें इका हुआ हैं। आप मेरी एक करें। हे देवदेवेश! आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रखक नहीं है। हे स्वयन्ता। समुदेव । योद्विजवितकारी । जगन्त्रातः कृष्ण । योधिन्द् । आपको कारकार नगरकार है। अवलंबी कुलसे मुझे जानित प्राप्त हो, मेरा करणाण हो और धन, यश तथा राज्यवैधवका मैं अधिकारी वर्षे (अध्याव १३१)

# बुधाष्ट्रमीव्रत-कथा

इह्याचीने कहा —जो मनुष्य अहमी निधिको दिनधर वत रक्तकर नकव्रतको विभिन्ने एक बार भोजन करता है और इस प्रतक्रमको वर्षपर्यन्त चलका बतको सम्बन्धियर नोटान करता है। उसे इन्ट्रपटको प्राप्ति होती है। इस बतको सद्गतिकत कहा गया है। पीपमासकी शुक्लाहमी शिधिके वतका नाम महास्क्रवत है। जब दोनों पक्षको अहमी तिथि ब्धवारसे युक्त हो तो निवपपूर्वक बुध्हरमीवस करनेवालेकी सम्पति कभी भी खण्डित नहीं होती। मुख्यिको इच्छा

रखनेवाला जो मनुष्य दो अंगुलियोंको इटाबर होन हीन अंगुलियोंसे बॉभी गयी मुद्रीके द्वारा काठ कड़ी कावल लेकर श्रद्धाः पश्चिपूर्वक पात बनाता है और कुलासे बेहित जायपत्रके दोनेपें करेमके साम और इसलोके साथ उस भागको इस चतको समाध्यके बाद प्रस्त करता है और मुध्यहमीको कथा भुनता है, उसकी सभी इच्छाई पूर्व हो माती हैं

बुध्यहमीको जलाजवर्गे रक्कोपचार-विधिसे वृधदेवकी

पूर्ण कार्य करिये जरावत प्रथमित रविवासे पूर्ण उसे प्रथमको उस रोजी प्रदण किया। ३५% वस थे करूपी और पालनक दल देश प्रश्निते। इस देशके निवर्ष कालि कर्ता कर्ता कुछ करनके बाद केन्द्रि सन पुरानक जीवनाच "क्री मूं कुळाव एक "हैं । इस देवपुरानी । पक्क बन्नान्त्रे कारिया क्यूबि देखे तिने इसे मीयक्यके अन्तर्वे 'क्यक' प्रव्यक्त प्रयोग प्रतय ऋषि । क्राप्रतर्थे राज्य विश्व पृक्ष-नगड़ताकी क्राप्तवं की, इस मन्द्रानके काम कार्यका एउटानके उत्तर अनुस-सामाने पुष्ट अवस्थानिको हम देवावी भागक का उसके अञ्चोको । सिंब हो सबी कि मैं इस पुर्वको किसे हूँ । दुनीका विको पूजा करे।

प्राची क्या का कार्यको पर्योग्ने स्थाप पूर्णी प्रदेशे। का क्षेत्र ३२ जन्म है—

प्रचेत्काले क्टीस्ट्रा क्या करने के काल हरू है। क्रमान नाम था। क्रमाने नामेक कर रूपा और पुरुषा का चौरितः थ। ३५६ विजय चनवी एव पुरी में एक परवार करका एक बैस का बीच बहुने एक का वर्तिक इस केन्द्रों सेवत स्थानी कान करते कान मन्त्रीय कार्र तथा और इसी बन्य की नेक्सकीर अन्यत करण उस परचन रूपक केंग्रक अंग्यान की रित्यः क्रेसिक पुत्रके होका कर्ने हमन करने रस्त्रः इसी राज्य संस्थितक अपनी कार्या कम पहुन्तार गेर्नेक निर्म निकास व्यक्ति का पर्याः प्रतिस्था पृक्त प्रतिस्थ म्बद्धा हो पालकारको प्रकृत कर्मानी हकानी एक मन्तरकं का क क्षेत्र। स्त्रीत रिकारको हव निवर्ण पूर्व कर रही भी उन्हें देखका उनके अध्ययेका । दिव्याच न द्या। अतः निरम्पानिन्तुः चीरित्यने इतः सम्बेदः । प्रम कवर कुछ अन्ते निन्ने पानन कर्ता हुए कछ— -में अपने क्रोटी महानोर अन्य पृष्ट 🕻 मिल् निपर्वाने पहर कि हुनको इस पूजन सम्मानिके इस कालेके निर्म ही । कुछ प्रथम निर्मा पर्वाच है। हुन की करिया कर करी । की जान पूजा करनेके पहला विकासि हाना रोनेने दिये। करने राजी। (अन्यास १३१)

व्यक्ति प्रकार केर के रिकार्क पढ़ गया। केर्निक हाव निर्म पूर्व परवार केराओं रोक्ट प्रधेयकारों में पीनी पर क्रमा करे समे। कर्षे दुनीक वित्र औरसे इक्लावर राज्ञि चरित्रस क्ष्यपूर्वक को गय।

इस पुत्र हुई पूर्व निकारको देखका चीरको यह कारकारे पुत्री देवेक Para किया। देवकेनचे इसी मीच हम पुरुष्टाचेनों कम बढ़ी ही पुन्पराधियों है। इस मीतवी पूर्व हो गर्ने विश्वत सार्ग को पार्टि बार प्रतिकार प्रमान्त्राधिक तिले पुरः पुष्पार्थक इति विद्या विवाद प्रारम्भाग वर्गीनकाचे अयोध्यास विवास समा प्रमा दुवर कारी जनमें प्राप्त स्थाप निमाना निमाद सी निर्मा हर को को प्रमान अनुसर कारणो सन है। करोबरे कर पर्ने कर सी मी। क्रके प्रकार परस्की वर्धे कर्ण अवद विकास प्रतिक कर्ण क्रीवर क्रिय और विकास करा-'पूर्व सरकार की कार्व पुरस्तानिक क्या रही।' उसने भी मैका ही स्थीपाद कर निर्मा और चरिके का कारत रहते रहती। एक दिन करने उसे कारकन कर्ता हुए कहा—रेनि! ने को बंद करने हैं, इन्हें करने क्षेत्रक परि निवयर वर्षी में वेद क्लोक विवदस्य नहीं कोल्य और प से अपने परिनेत्र निरुद्ध पर्दि अपन्य ही किया। यह एक संस्कृतियोधे संस्था ही उनके साम तही, सिन् एक दिए विकासका प्राप्ते पनिके र रहनेपर करत क्रांतरेत को अन्य कराने की कर्म है would would die gas begin fermit us anwei दुर्शका हो उन्हों। उन्हों काम क्रिकिन्ट हम सबसे परे पुष्ट प्रदार कर्ममाने पुष्टाची-काली पार प्रमे हो अर्था। अर्थ: जाने पुत: जब प्रकारे नित्य, निर्माट कारकार का उन कारको पुत्र हो तथे। स्टब्स क्षानक्ष्य क्षीतिको क्षापित प्रत्यक्ष केनको प्रतिके निर्मा उपने भी एव प्रवास काल क्षिप और अपनी प्रति और विभावने और प्रतिबंध निर्म कुम्मेनमी और पूचा कुम्मो प्रभावने वर्गानोच प्राच्यार वर्ग पूचापूर्वय निवास

## अलोकाष्ट्रमी, वहानवारी तका नवारीके अन्य इत और जन्मेकादली इत-माहात्मा

हुक्ताहर्तको अञ्चेकहरूची इच होता है। इस दिए को जोकको वहीं प्राप्त होने। अञ्चेककरियाओंका कर कही

क्रकातीचे कहा चेत्रकारों पुर्शन मधानो पुत्र असोनवक्रांची तक क्रीरपीय कर वाले हैं, वे

क्रमान का क्रमीन करनी चाहिने—

The Party of the P

है रिक्टिक ( प्रशंक्तिक क्षेत्रकारक में आपना केवल कर रहा है है उन्होंक। आप पुत्रो करेंच सेक निपृष rdi.

स्राप्तिने कृष्ट स्वयुः—साधिनकाने उत्तरका कान क्षय मुक्तरपार्वी अपूर्वाचे पूजा को गान्ती होती है, उसे महत्त्वको प्रकृत कार्य है। इस विशेष्को स्थानकारी करनेने अवन पुरस्को प्रति होती है। बदि केवल पतने हो हो भी दुन्तेको कुछ करनी चाहिने। धनकर किर कारिने इस कानो निष्य था यह परायम वाप्यांच्य पुरस्तक रेपेक्स है। सहक निका क्रम कर्पके रिपे रामाओं का का करना कांग्रेसे उसे कर-प्रोपके कर कुमारिको बीचन करना चाहिने

हा। कार्ने देवके पुरस्तारक कृत्योंने प्रमुख होनेकार 'के हमें हुने गोक्षीय स्वयदा' पर पना है

union which he so some helped restricted देखीके निर्म भी असमा एक माना (मनवन) का निर्माण करे। उसमें देवीको मुक्त का रक्तपुरी नकीका करे। रेबीको पूजा हता. बादग पुरस्क पर अन्तर राज्यतनो कर्ण करेते। अक्षत् क्रमंत्राचे दुर्गरचे अस्ते कर्ष ओरफे हाचोचे सम्पन्न, सेटस, समझ, रचन राजेचे, भगूब, कार, इसमें और पात पान करते हैं। उन्ते स्तिनी जीरके होजीरी सर्थित पूरत जूना, कहा बाह्य अंकृत, कर, पक्र और राज्यमा पानक आपूत्र रहते हैं। पूर्वकेरीके जानिक जन्म धेनियोंको को प्रतिनाई होती हैं, कन्के कोराब हाम माने माने हैं। अञ्चल और प्राप्त हर्ग्य प्राप्तीनें मार्ग रहता

क्ष्मान्त्र, प्रचन्त्र, चन्द्रोच, चन्द्रचनित्र, चन्द्र, क्याको, क्याका तथ् अतिकारिका -- १० अस् देविनीयः होन्य दान्य है और अन्यों उद्ये व्यक्तिकर्षे प्रीका प्रक मुन्तिका होती है। व्यवस्थान वर्ग सेक्क्स क्यार् हमेन, वरिन्न, पूर्व और कार- इन व्यक्तिनी पूर्व वर्गी कुक्तका अस्य कर्माक्रम कृष्य, क्रम्यक्रमका वर्तरहे।(अध्यव १३३—१३५)

केंग, कार्याक पूर, वाकार्यक कृता, वादानाक चेत, अरेक्टिक्काम वर्ष कच्चा और स्वयंत्रमा को अभिन्ती पहलारे करना है। ऐसे इस्पन्त विदेश रिक्स रहते हैं। इन्ते अने उन्तरे खदन रिले हुए महिच्या विभा याचा है। देखें अपने एक इतनो उन महत्त्वमुख्य (मुख्युख) क्य (केन्न) प्रवर्दे हुई विश्वा क्यो है।

क्षा करवारे उपकारके एक**ार्थ कि**ल्ला ('क हुने हुने ब्रोडिंग समझा) का पन करने राजुना विक्री की क्याने क्यांक पार्टि होता। पेटर अनुस्थाने करण रूप रिस्तर्गक काम हो देवीची इस क्रांक्रिके—पुरूष, कररावाची, काको कथा विद्याणिकाची भी विश्वास अवस्थि महेन्योर्ने पव्यक्तिम पूर्वा करणे प्रतिये।

क्याओंको प्रमु अवस्थित विकास प्राप्त कर्नके दिले विक्रिय क्योंके इस व्हान्यकोच्छे देखेची विशेष पूछ धरने धरिने (प्रकृति पर्वती, प्रीनरी, बैन्तरी, कार्यो आहे क्यूबरावंची हुको साला आहे करावर हेवीची रवक्त रिकारनी चर्चाचे, इससे उन्हें विकार एक एक आदिको प्राप्ति प्रोको है।

र्जाजनकारे कुल्य प्राचीको एकपकार करते हुए रेवी और प्राथमीको पृत्र करके एक रहाई बोधनायक पर करण व्यक्ति । इसे बीरपार्थका कहा गया है। पैतरहरून नार्वाको देवीची पूज राजक राजक पूजने करनी चाहिते। हेक करनेने अनु, अलोग्य और सीमान्यमी प्राप्त होने हैं क्षत्र क्षत्री अपूर्ण अपर्याच्या व्याप है। इसे राज्यान्याचीया क्या कर है। इसे मानवी कुका दल्लीको एकपक्का करके नर्गके जनमें इस पीओपा दल इस विकासीकी म्बर्गनेकानामः विवेदन कार्यकान्य स्टब्स्य ब्रह्मान्यका नंतर्यो हो जल है। हाला का निकासीका है। क्लार से निकार प्रतिनृत्य करनेका विभाग है। इससे स्वर्धका सम प्रकारने प्रकार होता है। यह इस स्तेवनी करना, और दुस्ता, अनिर्माण कर्ना देवी प्रयानक है। ये प्रयानकारेके अन्य प्रोत्ती है। येक्काले यानक पुन्न क्या प्रयो पुन्नेने क्या आह देवियोचि क्षेत्र प्रमानिक अनिकारे प्रभावे कालार मान्यद्वाच मरीवि, अपि, अप्तिरा, पुनानव, पुनाइ कर्यू,

### **स्रवणदादशीव्रत**

अव्याजीने कहा—अब मैं ज्ञाणियोंको भीग और मौका
प्रदान करनेवाले अवन्द्राटशीयसका पर्णन कर्मगा। बचन
नक्ष्मसे पुरू एकादशी और द्वादशी विधि अब एक
ही दिन पहली है से उसे विस्था दिखि कहा आता है।
इस दिन प्रतिको पूजा आदि करनेवे अब पुरुषका कल
अध्य होता है। एकभुकवार करनेसे अववा प्रकास
करनेसे वा अवाधिरावय करनेसे अववा प्रकास
करनेसे वा अवाधिरावय करनेसे अववा प्रकास का
भिक्तवार करनेसे इस द्वादशीवराका पूजा बीच नहीं होता
है। इत्योको इस द्वादशीके दिन कांस्त्रपाद गांस. सहद,
लोभ, असल्पनायण, स्वावाद, पैयुन, दिनमें सोन्य, अञ्चन,
प्रकारपा मिसे हुए इस्त तका नसूरका वर्षाण नहीं
करना चावित्र।

यदि भाइपरम्मसमें मुक्लपकारी ह्यदनी तिथि समम नक्षत्रसे भुक्त हो तो वह ह्यदनी बहुत ही बहत्त्वपूर्ण होती है। उस दिन इफ्लास करनेसे महान् फलोंकी प्राप्ति होती है यदि वह तिथि बुधकारसे भी बुक्त हो तो इस दिन नदियोंके संगमने स्नाप करनेसे बहनीय फल क्राप्त होते हैं इस दिन रव एवं जलसे चरिपूर्ण कुम्पमें दो क्षेत्रसम्बर्धिसे अवस्थादित भगवान् सामनको स्वर्णमनी प्रतिसादस हम और बुता-समन्वित कृतन करना माहिये

किट्रानको चाहिये कि अभ्यक्त कामुहेबाव' इस मन्त्रसे भगवान वामनके सिरको एका करके अभ्यक्तव काः' नन्त्रसे उनके मुख्यमण्डलकी, 'अंध्र कृष्णाय नवः' मन्त्रसे उनके कार्यकार, 'अंध्र क्रीकार्य कार-'मन्त्रसे उनके कार्यकारों, 'अंध्र क्राव्यकारों मानः' मन्त्रसे उनको पुणाओंकी, 'अंध्र क्राव्यकार मानः' मन्त्रसे उनके कृषिप्रदेशकी, अंध्र केर्यकार्य मानः मन्त्रसे उनके उदस्की, 'अंध्र क्राव्यकार्य मानः' मन्त्रसे उनके वेड (गृष्टा) धानको तथा 'अंध्र कार्यकार्य मानः' मन्त्रसे उनको वेद्याओंको और 'अंध्र कार्यकार्य करः' मन्त्रसे उनके पैरोंको गृष्टा करनी काह्ये उन्हें कृत और कार्यकार्य निके सम्पर्धित करे। कृष्ण और मोदक दे कारके राजिने जागरम करना वाह्यि। तदनन्त्रम प्रावःकार इतिका स्थान और आधानन करे और उनकी पुनः पूना करके पुन्ताकरिसाहित इस क्रमार प्रार्थना करे-

नती नतस्ते नोसिन्द् मुचअवनस्त्रकः॥ अजीवसंज्ञनं कृतसः सर्वसीकसन्त्रे भव।

174 16 31

है मौबिन्द ज्ञानस्वरूप अवन जनवाले देव। आपको करण्यार नगरकार है आप मेरे समस्य जनसमूहोंका विनक्त करके मेरे लिये सभी मुखोंको इदल करनेवाले होयें।

जर्मनके कर 'ज्ञेष्ण' देवरेकेस'- देख करते हुए कारणोंको कललोंका दल दे। इस इल-पूजको नदौतर अषक अन्य किसी पवित्र स्कानपर करतेले सभी इष्कार्य पूर्ण हो जाती हैं। (अष्टार्थ १३६)

A-APRILIA

# तिथिवत, बाग्वत एवं नक्षत्रादिवतः निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता

ब्रह्माजीये ब्रह्म — कामदेवप्रवीदार्ग तिविवयं वेतकामा आदिके पुष्पीसे रांत और प्रीरंतसे बुख मर्ग्गावपृष्ठित सोकरहित कामदेवको पृष्ण करती कहित्वे, इस बतका नाम मदाप्रवीदार्ग है जो वर्षपर्वता प्रत्येक सामके सुकल और कृष्णपत्रको समुदंती एवं अहनी तिथिये उपकास करके शिवपृत्रम करता है यह पृष्ठि प्राप्त करना है इसे विवयपुरंती तथा विवद्यपंत्रस कहा गंका है। तीन राणियोतक रूपवास रखकर प्रतीको कार्तिकामान्ये एक सुभ भवनका दान देना वाहिये। ऐस्त करनेसे सुर्वानोकको प्रार्थित होती है यह कल्याककारि सामका है। अध्यक्षाच्या तिथिये विवरोको दिया गया जल आदि अक्षय होता है नकवत करके वारीके जामचे सूर्यादिकी पूजा करके बती सभी कलांको प्राप्त करनेका श्राधिकारी हो जाता है वे वारतत कहलाते हैं।

है बहानि । प्रत्येक कारके नामकरणके प्रयोजक वागरे नवामने युक्त प्रतः प्रतः महोगोंकी पूर्णिक तिकि हो तो प्रतः नवामोंके नामने मनुष्यको सम्मक् कपने वर्गान् अन्युतको पूजा करनी चाहिये। इस शहको कार्तिकनासमें केरवको करण चाहिये कृतिका प्रवापनुष्ठ कार्तिकनासमें केरवको पूजा करनी चाहिये। क्रमसः चर महीनों (कार्तिक, मार्गाली , चीव तथा बाव) में पूर्णका हमनकर विका चाहिये। (कृतमान) को स्थित्रद्वीका कोग निवेदित करना चाहिये। आषढ आदि चार महीनोंमें पायस निवेदन करके ब्राह्मणोंको पायसका ही भोजन निवेदित करना चाहिये। पञ्चगव्य, जलस्वान और नैवेचसे पूजन करना चाहिये इस प्रकार संबरसरके अन्तर्वे विशेषरूपसे मगवानको पृषा करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे प्रार्थना करनी चाहिये-

> नमे नमस्तेऽच्युत संक्षपीऽस्तु पापस्य दक्षि समुपेत् पुरुषम्। **ऐक्वर्यविकादिसत्।**अपूर्व सन्ततिरह्नयैव॥ यशास्त्रतः तां परतः परस्यात् बहुरभूतः परतः परस्था । तबाष्पूर्त में कुठ वर्गफेरते सदा कृत पापहराप्रमेव ॥ अच्युताननः गोबिन्द् प्रसीद् यदभीपितयः वरस्यमभेषात्मक् कृतन्त्र पुरुषोत्तम्॥

(7090 ₹\$0 ₹0- ₹₹) है अञ्जूत! आपको बार-बार प्रचाम है। हे देव। मेरे पार्पेका विनात हो और पुण्वकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और भगादि सदैव अक्षय रहें। सेरी सन्तान एरम्परा अक्षण्य हो हे अध्युष्ठ जिस प्रकार जाप परात्पर सहा हैं, वैसे ही मेरे मन्तेऽभिलवित फलको अधिनात्ती बना दें हे अप्रमेय। सदैव मेरे द्वारः किये जानेवाले खपका विनाश करते रहें।

है अच्युत है अनन्त्र है गोविन्द । आप मुझपर प्रसन्न हों । हे अमेबात्पन् हे पुरुषोत्तम जो मेरे लिये अपीष्ट है, आप उसको यी अञ्चय बना दें।

यह मास-मध्यक्रत सात वर्षतक करना चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्यको उत्तयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ इदयसे उपकाससहित एक वर्षपर्यन यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी निव्यवीमें विष्णु, दुर्गा. लिय और सूर्यकी पूजा हो तो प्राणीको उन देवाँके रकेक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्माल अभिलापाएँ भी पूर्ण हो जाती है। करकालमें एकमुक्त, नक्क अधवा अक्षांका एवं उपवास करते हुए शाकादिके हुमा इन सभी तिवियोंमें सभी देवताओंकी पुत्रा करनेसे भोग और मोस दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा विधिमें कुबेर अग्नि, नासत्य और इस नामक देव पूज्य हैं द्वितीया विधिमें लक्ष्मी वधा वमप्रज, पञ्चमीमें श्रीसर्मीन्तन पार्वती और कागगोंको पृजा करनी चाहिये। बह्ये तिथियें कार्तिकेय तथा सप्तमीमें अर्थदाता सूर्यदेवकी पूजा विहित है अञ्चरी तिथिमें दुर्गा, नवर्गामें मातृकाओं एवं तक्षककी पूजका विवान है। दक्तपीमें इन्द्र और कृतेर तथा एकाइश्लोमें सप्तर्षियोंकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशी विधिमें हरि, ज्योदशीमें कामदेव, चतुर्दशीमें पहेश्वर हिन, पृष्टिमार्ने सद्धा तथ्व अमानास्पामें पितरॉकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याव १३७)

# सूर्यवंशवर्णन

**श्रीहरिने कहा —** हे रुद्र अब मैं राजाओंके वंश और उनके चरितका वर्णन करता हैं। सर्वप्रमय सूर्ववंत्रका ऋर्णन सुने

भगवान् विष्णुके पार्मिकमत्तते ब्रह्मा उत्सव हुए। ब्रह्माके अङ्ग्रहभागसे दक्षका जन्म हुआ। दक्षसे उनकी पुत्री अदितिका प्रादुर्भाव हुआ, जो देवपाता कहलाती है। उन्हों अदितिसे विवस्तान् (सूर्य), विवस्तान्से वैवस्तत मन् भूए और उन मनुसे इस्वाकु, शर्वातिः कृगः भृष्टः, पृषकः, नरियन्त, नभव, दिष्ट तथा सत्तक (करुप) नामक नौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई हे रुद्र । मनुकी इला नामकी कन्या बी और सुद्धमा नामक पुत्र था। इलाके बुधसे राजा पुरुरका

उत्पन्न हुए। सुद्युप्तसे उत्कल, विनत तथा गय नामक तीन पुत्रीका जन्म हुआ

गोवध करनेके कारण अनुका पुत्र पृषध शुद्र हो गया या करूप (शक्क)-से भृतिय लोगोंको उत्पत्ति हुई, जो कारूब नामसे विख्यात हुए। मनुके पुत्र दिष्टसे को नाभाग नामका पुत्र हुआ वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलन्दनसे बल्सप्रीति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। बरसप्रीक्ति पांतु और खनित्र⊸दो पुत्रोंका जन्म हुआ खनित्रसे भूप, भूपसे श्रुप, श्रुपसे विक्र और विंतसे विवित्तकने जन्म लिया।

विविशक्त खनिनेत्र और खनिनेत्रहे विभृति नामक

पुत्रक बन्द हुन्छ। विकृतिने करन्यन बन्दक पुत्र हुन्छ करणानो अधिका, अधिकार्य गान् और गान्त्रो मरिन्यराची उरमीय जानी चाती है। गरिन्यराने स्थ, स्थले क्षानर्थन, क्षानर्थनमें सुभूति, सुभूतिमें गर, नामे केवल प्रथा केमलके भूग्यमा पुत्रत

कश्चनके बेगलन, बेगलन्के कुप और पुत्रके क्ष्मीबनु प्रमान पुर पुरावः पुत्रानीपुरे सारामुख पावकी सम्बद्धते इतकिता मानको कन्या प्रथा विभात पानक पुत्र क्रका क्रिया। विकासि हैनचन्द्र करक पुत्र हुन्छ। हेनचन्द्रके करक करकते कृतव, पूजको शुक्रव, कृतको सहरेकारै क्राचीत हुई पहर्देकके कृताब सक्क पुत्र हुआ। मृत्याबने शोषक और संस्थानी वर्गवर हुन। वर्गवर्ग मुश्रीय प्रकड पुत्रको उत्पत्ति हुई। इन सब्बे (चन्दर्सी)-को मैसलक का एक है।

बैबन्यत कर्नुके पुत्र सर्वानिके बुक्तन्त्र नारंकी पुत्री हुई, यो प्यापन प्राप्तिको सार्था वर्षा । हार्योगके अन्तर प्राप्त पुत्र भी ना। बसने रेमा नानक पुत्र हुआ। रेमाफे भी रेमा मानक पुत्र हुन्या। उनके रेवली प्रान्तवी केन्या हुई।

बैबारक गुर्फ पुत्र पूर्ण वर्त हुन्त, मो बैन्स्य हो गन्त था। उन्हों मनुषे पुत्र गननके गेरिक मानक एक मुज्यते जन्मीय होई. अस्तरी आस्तरीय हुआ: आन्यरीयचे बिक्रम, विक्रमके पुष्पब और उसमें रेपीयर हुआ, मी महर्देषका ५व थ।

महुन इस्त्रकृषे निकृति, निव और राज्य और पुत्र हुए। निकृषि नहीन जनक (करनेस) का नवन करनेके कारण सराद जनमे विकास हुना। सरादमे पुरक्षम और ककुरस्य कारण दो पुत्र हुए। इसी ककुरस्थने अनेन्य् (बेम) तथा अनेन्याने पृत्रु क्रमा दुर्शन पृत्रुक निकास जनक पुत्र हुआ। विकासने नर्मानी क्रांकी क्रांकी श्वारंते कुण्यन्त, पुरानाश्चने सोमानः सीमानाने कृतरनः कृत्यंको कुनलाक्ष और कुनलाको दुवान हुआ, निजयो प्रसिद्ध पुन्तुन्तरके जनसे पूर्व की।

रवायके काराय, करिएयस और वर्षय कार्क होंग पुत्र थे। प्रवेशके निकृत्य, निकृत्यके दिलाव, विलायके मूक्तव और उनके मुख्यब हुआ। मुख्यबक्ते सञ्चल हुए।

direction of the second मानात एवं रूपनी पत्नी विन्युक्तीने मृत्युक्त, सन्वरीय क्या पुरुष्कार करक सीन पुरुष्का कल पूरत अन्तरी पणन क्ष्माई भी भी। जिल्हा विवाद सीमी मुन्दि साथ कुम्ब मा।

अन्यवेत्रके पुरस्क तथ कुरसक्के और हुन्हें। पुरस्कार नर्नदा करक फलेसे उत्तराम् गरमा पुरस्ती संगीत हुई। इससे अवरच्य, अन्तरमध्ये इषंथ, इर्वक्रमे बनुषण हुना इंडोका पुत्र विश्वन्तः था। उसके प्रत्यक्तन नामक पुत्र हुन्हाः प्रस्करमके सामग्रा हुना, को तिसंकु चन्नो प्रतिक है। इरिक्रम, इसीचे करमा हुए थे। इरिक्रमाचे रेडिलाक सीर रेडिसाको इसेन हुन्छ। इसीसके चंचु, चंचुके विकार निवर्णके प्रत्या, राजाके मुख, मुख्ये राज्य साहु और ब्युके पुत्र एक कर को ब्यो है।

है जिब । समाने मुन्तीर चलक चर्नाके कठ हजा पुत्र हुए। उनकी दूसरी वाली बेसिनीसी असलेवन पानक एक पुत्र हुआ। इस अलगंबलके अंतुम्बन् इन्त्रं अंतुम्बन्ते दिलीन जनक एक निद्वान् पुत्रने कल दिल्य। दिलीको भगोरभ हुन, बिगके इस्स गुबिजीयर नहा राजी नवी है।

पर्यत्तका पुत्र पुत्र था। जाने प्रथम हुआ। प्रथमते सम्बरोप, अन्यरोपके सिन्धुद्रोप, सिन्धुद्रोपके संपृतापु हुत्य। अकुतवृक्त पुत्र ऋतुवर्ग यः, ऋतुवर्गने नर्गकान और क्रमेक्सको सुद्धार, सुरुतको स्रोदान हुआ। जिलका जन निकार में क्या कता है। करणरकर उन्नेका पूर है। में हत्त्वन्तिके तर्पन्ने क्राच्या हुव्या या। क्रत्यावकरके अध्या, अक्टान्ड मूरावा, मूरवाने रकरव पूजा। इसरवर्क ऐरानितः, देलकिको विकास, विकासको करवाहः सरवाहके र्शेषेकडू, र्शेषेकडूके अस क्या अवके रमरण हुए। १९के महास्ताक्रमी कर पुत्र हुए, को राम, मरत, सम्मम और सञ्चन काले प्रसिद्ध है।

द्यमने कुछ और तथा, मानके सर्थ तथा पुष्पर सम्बन्धे विकास्य क्षे चलकेतु और सम्बन्धे मृत्यम् तथ क्रोन जनक दुत्र हुए। कुशके अधिनि, अभिनिक्षे निका कारत पुत्र हुआ। निकाके गत तक प्राप्ति प्रथम कारता पुत्र मान्य गाया है। गानाको पुरवरोका और पुरवरोकको क्षेत्रकत्व राज्या पुत्रने कन्य लिखा। प्रयक्त पुत्र देवालेक

ervertiser blancere en la literation de la france de des des des la représentant present du presentant de la p मा, इससे अहरिक, अहीनकते कर तथा रुक्ते महिका फानक पुत्रका कान हुन्य चारियास्त्रो स्टाकी सार्वाच हुई और दलके इस्त, इस्तमे उक्त, उक्तमे बक्रक्रभ और बढ़कभरे गण, गणसे उधिताब, उभिताबसे विश्वसङ्खी क्रमणि हुई। क्रिरण्यसम् वसीच्या पुत्र चन दसका पुत्र पुनक कर नक है

पुरुक्को धुक्तन्थि, धुक्तन्थके सुदर्शन, सुदर्शनने अधिनवर्ग, अधिनवर्गते परावर्ग हुआ। परावर्गते सीच और शीवसे यर पुर। यक्ते सुनुव और दक्तने क्टामंतु ऋषका पुत्र उत्तव हुआ। उदावसुने मन्दिवर्षम्, मन्दिवर्षमने सुकेतु, मुकेत्रसे देवरासकी उत्पत्ति हुई। देवरातका पुत्र वृद्यद्वन मा जुड़दुरुवके महत्तीर्थ, महत्त्वीर्थके सुपृति, सुपृतिके भूटकेतु, भूटकेतुके इर्थश्च, इर्गश्चके यर मध्के प्रतीत्वक बुज्यः प्रतीत्थवाले कृतिरथं और कृतिरक्के देवनीय नामक पुत्र वृज्यः। देशस्थिको विजुध, विजुधको नहाधृति, नहाधृतिसं कर्तिरात तच्य कीर्तिरातंसे महारोचा नामक पुत्र हुआ

महारोकके स्वर्थरेक हुए। स्वर्गरोकके हरवरोग सम्बद्ध पुत्र था। इस्तरोत्सके सीरध्यन हुआ। उसके सीमा पानकी एक पुरी हुई। जीरम्मको कुरामन नामका एक धाई भी। किया था। (अध्यान ६६८)।

**बीहरिने कहा—**हे ल्ह' नूर्यके बंशका वर्गन को बैंने

नरावन (बिन्नु)-वे बका ऋदुर्थुत हुए। बकाने

अफिकी उत्पत्ति हुई। अधिके सोन हुए। उनको फली करा भी, जो पश्ते कृष्टरपतिको भी विवतना मी। ताराने चन्द्र

(सोम) से बुधको अन्तर्भ किया। उसी बुधका पुत्र पुरुरक हुआ। जुबपुर पुरुरकाले उर्वशीक छ- पुत्र हुए, जिलके

नाम बुनान्मक विश्वाचम्, ज्ञातामु, मानु, भीनान् और

कर दिया। अब मुझसे फन्दर्वतका वर्णन आव सुने।

श्रीतके अतिरिक्ष श्रीरम्थकं भनुष्ठम् ग्राम्य एक पुत्र भी हुउस। यस मानुसान्त्रो संत्रकृत्य, करायुक्ता दृषि क्रमक पुत्रको उत्पत्ति हुई। सुचिके कर्म जनक पुत्र था। क्त कर्वते सन्द्राय करना हुना। सन्द्रायने कुरिती बन्य रिन्छ। दस कुलिसे अन्त्रन चनक पुत्र हुन्स जनजन्ते कुराजिल्को क्लांत हुई। उसके भी आधिनेनिक जनका पुत्र का करना पुत्र कुरानु हुना और उस हरापुत्रे सुकर्ष जनक पुत्रने कम प्रकृष किया। बुवार्वते बुक्रय, युक्रको बेन्डरि, बेमारिसे अनेना और उस नारेन्डक पुत्र रागरेन भाग गमा है।

कारकक्ष पुत्र सामस्य, सत्यत्वक पुत्र बन्तुव, बनाुकका बन्तुचा तथे बन्तुचन्द्रा पुत्र स्थापत च । स्थापते स्वयाकी बल्बीत पूर्व। सुवर्ष्ण उसीका पुत्र का। सुवर्ष्णने सुवार्थ और मुक्त बेंगे मुनुत, मुनुतभी बचकी उपलीत हुई। व्यवके विकय, विजयने अहा, अहाने सुनन, सुनवते नीतहरू, बीतहरूको शृतिको जलाँच मान्ने गर्ना है। वृतिके स्युत्तव और बहुताबके कृति जनक पुत्र का उस कृतिके जनक हुए। बनकके दो बंद कड़े को हैं, जिन्होंने चेनकर्गका अनुसरम

वे। माधिको सरपवर्ण नानको एक कन्या मी। उसकी इन्होंने ब्राइन अधीकको सींप दिया अधीकके कारतिन जनक पुत्र हुआ। जनदनिनके परशुरान हुए। विकासिको देवात हथा नयुष्णन्य आदि ज्ञानेक पुत्रीका कम हुआ।

मुक्के पुत्र आयुक्षे म्ह्यको क्रमीय हुई। म्ह्रको अनेन, राजि, राजक तथा क्षत्रकृद्ध जनक चर पुत्र हुए। बाज्यका मुद्रोप जनक पुत्र राज्य हुन्य। सुद्रोतके कारक, कांक्र और शृक्षानद जनक तीन पुत्र हुए। गृहसम्दर्भ सीनक तथ कारवते दीवंतम हुन्यः दीवंतमते वैश्व भन्यतरेका जन्म दृश्या केतुमान् इन्होंका पुत्र का। केतुमान्हे भीगरण, भीनरथसे दिवोदासः दिनोदाससे इतर्दन हुन्तं, से सङ्गित् चनते विकास हुआ

महत्त्वम उसी समुनिव्दा पुत्र था। महत्त्वको

# चन्द्रवंशवर्णन

अप्तवसु वे अन्यवस्के चीन, भीनके काळन, काळनमें सुद्रोप और सुरोपके जब हुए। ब्यूने सुपन्तु, जुनन्तुमे रूपवाचक हुआ। उसका पुत्र महत्त्रकाश माः कल्यकाश्वसे कुल, कुलले कृताब, कुराचभ, अवृर्गरंग और वसु चमक चल पुत्र हुए। कुलाबसे नाधिका कम्प हुआ। विश्वामित्र उसीके पुत्र

dominanteriorisma documente, automatication actific i debit fill bestel bestel bestel bestel bestelling and **अ**लवं, अलवंने समी, समीते सुपैद, सुपैतने लापकेट्र, कारकेदने लियु सम्बर् पुत्र हुन्याः विभूते सुविभू, सुविभूते सुक्रमार, सुक्रमारचे भूटकेनुको जनमेव हुई। उस भूटकेनुका पुत्र नीरिक्षेत्र या. योजिक्षेत्रके भने और भनेके भूतिका मनक पुत्र हुन्य। ये नवी विष्णुवर्गरतकर एक ये

महत्त्वपुत्र राजि का रजिके तीच की पुत्र थे, जिसका संदार इन्दर्भ किया था। जानको पुत्र शतकादको इतिकास हुए रमका पुत्र संकर था। संकर्क में निजय हुना। निकरका पुत्र कृत था। कृतके कृतकर, कृतकर्ता कर्तर, कार्रकां अदीन और अदोनके क्यानेन हुआ। क्यानेनके संकृति और संकृतिये शराधनांची उत्पत्ति हुई।

न्यूक्के क्रमतः पति, क्लार्ड, बंकति, अकति क्य निकृति जनक सन्य पाँच पुत्र थे। बच्चतिन्ने ऐक्यपीने बद् और कुर्वमु समय हो पुत्रोंको सम्म दिख। प्रथा पृथ्यजीवी पुन्ने सर्विद्याने नगरितने हुन्। अनु और पूर्व जनक सीन पुत्रेंको उत्तल किय

पहुंचे सहस्रात्तव, क्रोड्रमण और रह मानक क्षेत्र हुए मे । बहरूनिन्ते ज्ञानिन्, ज्ञानिन्ते इप तथा हेइप प्रवक को पुत्र पुर्व। इसमे अन्तरन्य तथा वैक्रमने वर्ग हुआ। वर्गका पुत्र वर्णनेत्र हुन्या। उस वर्णनेत्रका पुत्र कृत्वि था। कृत्यिके महाँव दुवार महाँविधे परिचयन् परिच्यान्त्रे पहर्वेश्व, भारतेण्यते दुर्दनको उत्पन्ति हुई। दुर्दनको कान्य, कृतकोर्न, कर्मान, कुतारित, कुरावर्ष और कुर्मीना पराच छ क्लबन् पुत्र हुए। कृतवीर्थते अर्थुन क्ष्या अर्थुनते कृत्येन कारक पुत्र हुआ। इस पुत्रके असिरिक कुरानीपीके समानाथ, मधुः कृतः और कृतमा प्रत्यकः चतः पुत्रः हुन्। कृत्येत्रलक्षित वे चौचों पुत्र को ही सुबती थे। बनध्यनके कारजंद, शास्त्रवंत्रके गर्छ हुन्या कुरमीर्थ कृतम्बर पुत्र गतु था। मधुने कृत्यि हुआ, जिससे कृत्यियशिक्येको अन्तरि हुई। क्रोड्ये निर्मातको हुन। उस निर्मातकम्ब पुर

जाति था। जातिमे कर्तकु हुन्यः रूपाध पुत्र विकास थाः विश्वताने स्तानिन्दु हुन्यः जिनके एक त्यक्त परिवर्ण क्या पुत्रकोरी, पुत्रक, पुत्रक, पुत्रक करी के रह राज्य पुत्र थे। पृत्रुप्रकारे सन्, बनने उत्तव हुन्य। उनका पुत्र मिल्यु का सर्वकार उसके क्षेत्रसम्बद्धक हुत्था

श्रीराज्यकत्त्रको स्थल, पुगुरुका, स्थानम, प्रारेता और इरि—वे चर पुत्र हुन्। म्यानको निर्मान जन्म हुन्।

**विदर्भको सेव्य पानको एक पान्ते थी**, उससे विदर्भने क्रम, क्रोतिक क्ष्म रोजकर करना क्षेत्र पुर्वको करन विका रोजपारके कहा और बहुने पृति हुउन

क्रीतिकके ऋषि जनक पुत्र था। उसीये केर जनका राज हुन। इसका पुत्र कृति था। कृतिको वृत्ति पानक पुत्र हुन्य कृष्णिने निवृत्ति, निवृत्तिने दल्यां दल्यांने स्वीत और क्योनसे बीनून समका पुत्र हुन्य। बीनूनसे निकृतिकः यन्त हुआ उच्च निकृतिका पुत्र भीनत्व था. भीनत्वले वकृत्य और वकृत्यमं सकृति इत्यत हुआ। सकृतिका पुत्र करीना चाः क्या करीन्यका पुत्र देशकान् त्याचा करा है। देवकर् य देवनाओं देवका उक्त देवकाओं नमु जनक पुत्र हुआ। मनुसे शुरुनंत, कुश्नंतने अनु अनुसे पुरस्यः पुरक्षेत्रके अंद्रु, असुबे सत्त्व कुर और उनके सान्तर नामक रुव हुआ।

सारकार्क चौत्रम् भवन्यम् अस्यकः, न्यान्येतः, कृत्यः, दिम्मकन ३० देखन्थ करक रात पुत्र हुए। भवनान्ते निनि वृष्टि, अपूर्णाक्य, सर्वान्य, नक्ष्यांक्त, वधु देव और वृहस्त्रीर कर्मके पुत्र हुए। महाधीनने भीन और उस कृष्णिये सुनिष्ठ फ़क्क पुत्र हुआ। कृषिक्रमे स्थ्यानिष् क्यनिय तत्त्व करितनि हुए। अन्तनियका पुत्र निप्त और निष्मका पुत्र सम्बन्धि हुआ। अन्तिमको प्रकेन तक तिथि। गायक हो अन्य पुत्र मी हुए थे. शिवियो मत्यक, साम्यामे स्ताचीक हुआ। मारच्यीकके संजय और उस संजयके कृति हुए। इस कुलिका पुत्र बुगन्यर बा। इन सभीको सिर्धननती विनेत्र कहा गया है।

नवनित्रके ही बंतनें पृष्टि, बक्तक तक विश्व कार्य कार सेन पुत्र हुए वे. श्राप्तव्यने परिचारिक गर्नार मकुरको जन दिया, जो काम बैन्स्य में। अकृरहे उपस्तुत् हुना, विस्तवा पुत्र रेकानेस था। उपन्युक्त जानियस अकृत्ये देववान् और उवदेव गानक हो पुत्र माने गये है।

अपनिष्ठः पुर विज्ञाने पुत्रु क्या विषुषु पत्रक ये पुत्र वै। सारवारान्यम् अभवन्यः पुत्र शृत्रि पाना करा है। भवनाने कुन्द और बन्यास्थित है दुव हुए। कुन्दर्भ

बृष्टका कन्त हुआ। उनका पुत्र कामीरगोनक चा। उन कारोतसेनकका विलोग और विलोगाते तुन्तुस्का कन मुजा। तुम्बुस्से हुन्दुवि तेका हुन्दुविका पूनर्वम् नाना कल 🜓 उस पुर्लामुका पुत्र जाहक का। जाहकके एक पुत्री

हुई जिसका तम अवहुकों था। अवहुकके को पुत्र हुए जिनका चन देवक और इसमेन का देवकर देवकीका

जन हुआ। इसके अस्तिरेख देवकके वृक्तदेवा, उपदेक महदेना सुरक्षिय औरवी और ज्ञानिदेनी मनकी छ क्रान्सर्वे और भी भी। इन शानी कन्कओका विवस मन्देवके साथ हुआ था। सहदेवाके देववान् और देवदेव

आयुक्तपुत्र प्रामेनके कंग, मुनाबा तथा कर आदि

भक्तादी पुत्र थे।

नारके अनेक पुत्र दृष्। अन्यकपुत्र पत्रनात्रने निद्राय नामक पुर हुआ भार विद्रश्यों सूर और दाके समी नामका पुत्र हुआ। समीते प्रतिक्रम, प्रतिक्रमके स्वयंभीय, स्वयंभोजने इदिक तन्त्र इदिकते कृतनर्गं हुए। शृक्षे ही देव, जलभनु और देवामीदुषका भी बन्त दुआ ना। मारिकाके राजीते सुरके बसुदेव आदि अन्य एक पुत्र वे। शुरते पृष्प, पुरादेकी जुलकोति, बृतवच्य और गर्काधदेव (राजानिदेशी) सम्मानी सींच पुत्रियों भी मीं। सूरने पुत्री कुळको कुन्तिराजको दे दिका का। कुन्तिराजनै शुरमे जन्म इस कन्यका विवास माण्डुले कर दिया। माण्डुकी इस पृथ्व मानको सामीने धर्म, जानु और इन्द्रादि देनोंके अंतरे मुभिक्षिर, चीम: अर्जुन तथा नान्युको मन्त्री नाहीने

किसारके पूर्व ही कुमाने कर्मका जन्म हुआ का। जुरको पुत्री बुलदेवीके गर्भने दलक्का दुव्य को आवन की बोद्धा या। कृतकोर्ति कैकनरामको म्लाही गयो थो। केकचरायसे उसके सन्तर्पन आदि चीच पुत्र हुए। राकाधिदेवीके मर्भने दो पुत्र उत्कार हुए वे. जिनका सम मिन्दु और अनुविन्दु मा चेंदिशन देशवांबकी धुरशका म्माही मी उससे शिशुक्तमा जन्म हुन्छ।

अभिनोक्तमाके अंतरे नकुल तथा नहदेव नामक पुत्र हुए।

बम्देवके बीरव रेग्हिको महिरा, देवकी, बहा आदि जो अन्य निवर्ष हैं उनमें रेडिमीफे गर्भने क्लक्ट हुए बलनद्वा कर्ने रेवरोके गर्भने सरम और कठ जारिका कम्म हुआ। देवकोके गर्थके फारो क पुत्र अन्यन हुए। जिनके जान क्योतिकन्, सुनेन, कदार्ग नारतेन, जानुदास और भटदेव हैं। केसने इन सभी पुत्रोंको चार डाल्य चा। देवकोके स्थतमें पुत्रके करने बरातम और आउने कृष्य थे। कृत्रमधी जोतक ह'ता। तनिर्धी थीं। रुक्तिमधी, जानभाग लक्ष्यक, चारहासिनी संघी व्यान्यक्ती आदि भार इचान परिपर्क भी अनमे अनके स्पृतः से पृत्र हुए

प्रयुक्त, प्रार्थिक तथा साथ कृष्णके प्रथम पुत्र हैं। प्रकृतको पानी कमुन्दिनोके गर्थने न्यानराक्रमकर्म अनिस्टब्स जन्म हुआ। अनिरुद्धके सुभद्रा जनक क्लीके नर्गने मन्त्र नामके राज्य पुरु। तमका पुत्र प्रतिनामु मा। प्रतिनामुका पुत्र चार हुआ।

क्याति पुत्र तुर्वभूके वंतर्वे विक्रे जनक पुत्रका कन हुआ। नहिने पर्न हुआ। पर्नते धानु, धानुते करमान तथा करत्थनसे मस्त्की प्रत्यति हुई।

है स्तर<sup>ा</sup> शब मुत्रारे हुद्युवंतकः वर्णन सुनें⊸

वंशानिवृत्र दुर्ह्यका पुत्र मेत्, सेन्का पुत्र आरङ्क स आरक्षके मान्यम्, नान्यसके वर्गं, वर्गके कृत, कृतके दुर्गन, दुर्गमके प्रचेता हुए। अब भाव अनुवंतको तुनै अनुका दुव सन्तन्त

्रश्री। सभागरका कारणकृष, कारणकृषका कृष्टम, वृञ्जे<del>यका</del> पुरव्रक, पुरव्रक्ता वनमेजम, जनमेजमक पुत्र नहारेक्ट कः। इसी महात्मा महाशासकः। पुत्र उसीना नाम गम है। उत्तेनाने राज्य निषि अपन हुए सिविके पुत्र क्ष्यपै हुए। युगरर्गमे महामनीय और बहामनीयमें तितिश्रु और निनिधुने सन्दरका कन हुन। स्नादको हेर तन हेमले मुतन हुए जुनपने चाँल और चाँलने जंग, बंग, करिनंत, अस्था तथा चीन्द्र चनके पुत्र हुए। जेंगने जनवन, जनवनने दिन्धान, दिन्धानमे धर्नरव हुन्य। वर्गाश्रमे रोजनाद सका रोजनादसे चतुरेन, चतुरेनसे पृथुराध्य, पृत्रताक्षते चन्तः चन्तर्व इर्गन्न इर्गन्नते महरण चनन्त पुत्र

বলৰ মুখ্য। भदाधका पुत्र बृहत्कर्या या उसके बृहद्शापु प्रस्क पुत्र हुआ। कुरुद्धानुका पुत्र कृषयन और कृष्यक्रका पुत्र जनदम्य था। अन्दर्भनं निजन और विजनने भृति हुज्न।

कृतिका पुर कृतका को प्राथमनो कारकार्य हुन्छ। कारकारि वारक्ष पुर हुन्छ कारका पुर हुद्रविति को। कारानंक पुत्र अधिक व. अधिकारे कर्न और कार्यि । क्योंनिके युक्त और मुक्तवेरे कार्याला जान हुआ। कुरतेन करना पुत्र हुआ।

इति पुर क्या—हे स्व क्रांक सर कर पुरस्का स्तर्भ कृति।

पुरस्त पुर अस्तेत्वर, कार्यवस्ता पुर परस्य वर मार्ग्युक्त अंतर्थ क्षेत्र अन्तर्भक्ष सूच् हुआ। सूच्ये ब्यून्धी प्रमाण पुरस्ता केन्द्रे हुआ। इतका पुर केक्द्री का राजनिक क्षान्त्रम् और प्रकृत रीवन हुन। वैद्यक्त कोड़ स्थापनेंड करेड़ हमेंड़ कोड़ और करोड़ करण की कुछ हुए।

प्रानेपुके रमिन्तर करावा पुत्र हुत्य। इत्यक्ष पुत्र प्रतिरच या। प्रतिकास नेपानिये, नेपानिकास देखिल परमा पुर मान कर है। हिंग्यक पुत्र हुम्बन वह अकुमानके राजेने Company and he for each part barely मानु मेन्द्रमे नामा संस्था मान्य नाम है। नामा मेद्द्रमि और अंकृतिके वर्ग हुन्छ। गाँधे जनगु, सारामुधे विक्री करक पुषकी सर्वात हुई।

मार्ग्य जान्याचे सामान् सामान्ते सामान्त्रे स्थानान्त्रे म्बरकार, महाकानी सुरीत, नुप्रोचनी हांगरी जानकीय गांक दिनेश काम और पुत्र हुन्। इसरेसा पुत्र पुन्नीह और अवस्थित क्या सः वयके नेश्ववित हुए। ह्यांचे बान्यतम् क्याः तो अक्षत्रीय हुए और वे कान्यत्र स्वापने ।

अवनोदये पृत्रदेषु कालं एक जान पुत्र की हुआ क बार पूर्वके प्राप्ततु हुआ। प्राप्ततुके प्राप्तान क्रम मुक्तानोंके कर्माय करका पूर्व कं। क्यानों निवासि और विश्वविद्यार्थ संपर्धित् वेचीव्यक्ते अधिवाद् अधिवाद्ये पुत्रमेन पुत्रमेनमे का सक्त कामे द्वीप और पून हुए। पुत्रका पुत्र कुम्म हुआ। पुत्रकेनका एक अन्य पुत्र का निर्माण कर मुक्ति क्या त्या है। यूक्तिक विश्वास और विश्वासक सक्त करू पुत्र देश पृतिके गर्वने उत्तर का अकर्ष क्रमान्त्रे पालक पुत्र का उस्त पुत्रके विकासीती क्षेत्र

कार्याच्या हुए हेक कर्या हाला हुए उन्होंन या उन्होंनी केल प्रस्क पुत्र हुआ। इसका पुत्र कुर्यन का सुन्तिनी पुरान, पुरानके निर्देश करके पुत्रने करण निर्दात

सम्बंधको परिच्ये पान्यो एक पानी थे। उनके पर्वने क्रम फैल्पी अचीर हुई। फेल्पे क्रमें। प्राप्त हुए हुमा । इसका पुत्र कुरबीच के । कुरबीको पुत्र हु सा । पुत्रकी पुर नके अनेका हरेंब, हर्गक्क पुरुष और पुरुषके कोर कुरुषु कोन्सर कुछन रूप अक्कर करन चैन पुर हुन्। इसमें इस्तुल काम नेतनक का इस करहाले अवस्था क्यांची प्रत्येने विभोदान क्यांच पुत्र हुन। उसके क्रमान् हुर। जनगर्क सन्त्री हमः सन्त्रीनं इन्तेनेन कृत क्या कृत्री प्रकार है अपने हुई कृत्रीका किया रोजवार्थ हम सः उसे इन्त्रेने रोजवार्थ अंशलका प्रकार केंद्र पुत्र करता हुए

विजेतलके निरम् और निरम्पे प्रमंत बंगक पूर सा। कारणी सुराय 'सूरामधे बीरामे कार्य पुत हुआ। इसका पुत्र सहरेत था। स्वर्टनारे सीनक जीनकत कम् (सक्) और पुंच्ये क्यान श्राप पुत्र क्यान हुन्छ। पुरवर्ष हुन्द्र हुन्द्रके प्रस्कृतको जनकि हो। प्रस्कृतके diegid Anni

अञ्चलिके इन्य प्रश्न प्रत्यक पुर पर उस प्रश्नी बंकर संकल्पी कृतक क्ष्म हुआ। कृतक तृतह परिवेद और पहुं पानी तीन पुत्र है। युवपूर्व पूर्वत तथ कुरोक्ती व्यवस् व्यवस्थी कृतक तथा वर्णीया वर्ष हुए। कर्नुके मुक्ता अन्यत् अवैर तको अनी अनेक पूर्व है। कृतको कृतक कृतको संग्य संग्यो पुरस्ता गय हत पुन्तकानी बन्दीन कावक राज पृथ्व। बन्दीनके मुक्ता कृतकार्थ काली उत्तरि हर्द।

कृतका एक अन्य पुत्र वा विशवक पान व्यापन मा इस कारान्यने ब्रह्मेच महर्चन्ये क्रीक्टी जीवर्टना कृतका, भीतनेत क्रमीत कृतीय पर्य गार्थान्य हर ज्यूने कुछ जनस कुर सः कुछने निर्देश निर्देशक द्विनोदांत प्रतीनत प्रतीनतो पुनिवान्, पुनिवानोत प्राथनीत स्वर्णनीतोत प्रपतिन क्रमा द्वार प्रयासनी

मचपोर इंग्ड इस नवर्षातसे अनुतानु अनुतानुसे अस्त्रीतन्त्र, मानेपनसे अतिथि, अतिथिसे ऋष, ऋषये धीमसेप्, बीमसेनसे दिलीय, दिलीयमे इतीय, इतीयसे देवायि, बन्तन् और बहुरेक जरुके राजा तीन सहोदर आता हुए।

बाइकिसे कोन्दर पृथ्व। सोम्दरके पूरि और भूरिते भूरितवाकी जानकि हुई। इस भूरितवाका पुत्र कल मा। नङ्गाके गर्नते सन्तनुके बहात्रताची वर्णपत्तवम पुत्र भीका हुए। इस जनानुकी दूसरी काली सरववतीसे विजानुद और विविज्ञनीये दानक अन्य हो पुत्रोंका जन्म हुआ। विविज्ञवीर्वकी दो परिचयों की, जिलका अध्यक्ता सक अम्बालिका नाम वर्षः ज्यासत्रीने अभिवकाते भूतराहको,

अञ्चारित्वामे पारश्रुको सच्च उनको दासीने चिदुरकीको पेश किया।

कृतराष्ट्रते मान्यारीसे दुर्वोधनादि जी पुत्रोको उत्पन किया सम्बुसे मुचितिर कादि सँच पुत्र पूर्व। तीपदीसे क्रवरः प्रतिविक्तव, सुरासीय, सुराकोर्ति, राजनीय और बुरकार्य नामक पाँच पुत्रोंका जन्म हुआ। बीधेवी, हिडिन्स, कीसी. सुभद्रिका (सुभद्रा) विवय तक रेनुक्ती नामको परिपर्ध भी भी। इनके नर्भने देवक, पटोरक्रम, अभिन-मु, सर्वप, सुक्रीत और निरमित्र नामक पुत्र हुए। अभिनन्तुके परीक्षित् तथा चाँक्षित्के जनमेनव नामका पुत्र हुआ। (अध्यय १३९-१४०)

## भविष्यके राजवंतका वर्णन

औद्वरिने कहा—हे छ्र । परीक्षित्के पुत्र बनमेजनके प्रवात् इस चन्द्रवंतमें ततानीक, अध्योषद्व, अधिकोपक, कृष्ण, अनिकद्व, बच्च, विषयः, सुविद्यं, वृष्णिनान्, सुवेण, सुनीमक, नृषयु, मुखान्त्रम, बेधार्या, नृपञ्जय, शारिकान, सुनव, नेधावी, कृपताब, मुकारथ, हारे, सिग्न, शतानीक, मुदानक, उदान, आहुतर, दण्डपाणि, निमित्तक, केनक बचा सुरक नामक राजा हुए। में सभी नवतकन अपने पूर्ववर्ती राजाके पुत्र वे

है ल्हा जब मैं इस्ताकुमंतीय वृद्धानचे कर मंतका मर्जन करता है, जिसे मुंडह्रसमंत्रीय कहा गया है। क्या— बुद्दालमे उद्धार उसके कर बल्लाम्बुद्द दुआ। कलाम्बुद्दसे सूर्व और बसके पुत्र सहदेव हुए इसके बाद कृहदन, भानुरभ, प्रतीच्य, प्रतीतक, बनुदेव, सुनक्षत्र, कित्रर और अन्तरिक्षक दुए। सत्पक्षात् सूचर्ण, कृतवित् और धार्मिक बृहद्कान, हुए। सदकता कृतंत्रयः करंत्रयः संजय, साका, शुद्धोदन, ऋहल, सेनजिल, श्रूप्तक, समित्र, कुटन और

अब मगधवंतीय राज्यओंको सुनें--

सुमित्र हुए।

मगम बंसमें मग्रसम्भ, सहदेन, सोमानि, शुरुवका, अयुताबु, निर्मान्त्र, सुश्चत्र, बहुकर्मक, बुतकुव, संबध्यित्, भूरि, सुचि, केम्ब, सुबत, वर्ग, स्पत्रुल तथा रक्सेन आदि

इसी प्रकार अपने सुमति, सुकल, मीत, स्तपनित्, विश्वतित् तक इतुंजवः वे सभी वृद्धप्रवन्तवे उत्पन्न होनेसे बाईहर बाभवे जाने बाते हैं। इसके बाद कितने भी तका होंगे, वे सभी अध्यक्तिक और सुद्र होंगे।

स्वर्गादि समस्त लोकोंके रचनिता साधात् अन्यव भगवान् नारायम् है ने ही सृष्टि, स्थिति और इलयके कर्त है। नैमित्तिक, प्राकृतिक तक कारपनिक भेदने इंत्रम तीन इकारका होता है। अल्प्यकास आनेपर पुनियी जलमें, जल रोजमें, रोज बायुमें, बायु स्वकारमें, स्वकास सहंकारने, अहंकल बुद्धिने, बुद्धि बीचनें और वह क्षेत्रातम् अञ्चलः परबद्धा परमात्मार्वे विलीन हो बाता है। आरम्ब ही परमेश्वर है, मही बिच्चु है और वही दरायम है। वही देव एकमात्र नित्व है, अनिनासी है, उसके असिरिक स्वर्णीद समस्य शंकार नासभान् है। इसी नवरताके कारन ने सभी राज्य मृत्युको प्राप्त हुए हैं। जतः नमुष्यको चनकर्न कोड़कर अधिनाती धर्माबरभर्ने अनुरक्त रहना व्यक्ति, विसर्वे निव्यप होकर का भगवान् हरिको प्राप्त कर सके। (अध्यव १४१)

# भगवान्ते विभिन्न अवनारोवरै कका तका प्रतिकार जाहानवर्ने क्राह्मकाली, अन्युका एवं भगवती सीताके प्रतिकारका आकारन

सहार वेटी सहार केट आहे. क्योंची रहा है तिये और अंगूरी कर्का विकास किये स्टेसिया है क्यान इति अवका काम विका और इस मूर्व क्यानिये केटीक काम केमा विकास के स्टान्स इति ही काम कूर्व आहे. क्योंने जनसारित होते हैं।

कारणा अवना नेवर कारण किया है प्रशासक इस्तीय कार देखार किया किया और परिवर्ग पूर्व प्रतिकोच राज्यर का अधियाँ एक वर्ष कारणा कारणा देखा कारणा अस्ति निर्म कुर्व (अवकार) का अधिया क्षेत्रण करके उत्तरि कारणाव्यक्ती कारणा किया। क्षेत्रणाव्यके कारणां कारणा कीरणां कारणाव्यक्ती किये हुए अन्यन्तरि केवके कारणी कारणां की ही प्रवाद हुए इस्तीय क्षाप मृत्युक्ती कारणा आपूर्णा किया है को पूर्व की। इस बीवनिये कर्त प्रतिकों) का इस कारणा कारणां हैसीको असूत्रक चार कारणां।

कर्मणा जन्म कर्म क्षित है से कर्मण जन्मणा प्रति तो जन्म क्ष्मण प्रति क्ष्मण और देशनाने प्रति तो जन्म क्ष्मण क्षमण क्षमण प्रति कर्मणी प्रति क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण प्रति कर्मणी प्रति क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण कर्मणी कर्मणी प्रति क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमण क्षमण क्षमण क्षमण कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमण क्षमण क्षमण क्षमणी क्षमणी कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमण क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी क्षमणी कर्मणी क्षमणी क्षम

प्रमाद कर पूर्णक वर्ष कार्यको जन्म विक् सर्व असी का अक्टोरे छन्न द्वारको पुत्रके कर्ना अक्टोरे हुन्। मिन्के का एन कर राज्यक और इस्क हैं। कर्मा कर्ने कर्मा हुन्। निक्के स्वयको कर स्रापंद निके छक् नक्ष , केटबो। के मिन्नो क्या कर्म हुन् कर्मा अक्टोरका कर्मान स्वयक्त प्रापंत्र विक्टा स्वयं स्वयक्तानमाँ विकास क्रिका। स्वयक व्यक्ति पूर्वन्यानी कर वरकार उनके भई का रण हुन्य पंच्य के कामीची करा। स्टाइन् स्टाइन्ट अवस्य प्रत्येको हैन्यांच्यी स्टाइन्ट प्रयोध प्रयोध इति वर्ष विभोधकारी स्ट्राट्टी स्टाइन्ट प्रयोध प्रयोध प्रयोध प्रत्येक्य विकार स्टाइन्ट वर अस्ते पूका व्यक्ति पूर्वक विकार प्राराणिक वर्ष का प्रवास विकार अस्ति पूर्व प्रत्येक्य को वर्ष। वर्ष क्यांच्यी सम्बद्धित्या स्टाइन्ट देक्य में, श्रुपियों क्यांची कर स्थान करता विकार

उन्ति कांची क्यंची का ची। अनुवासी और प्रतित अञ्चल किया। कांची बीवा कांची को एक को मृत्युकी राम किया। कांची बीवा कांची को मां किर को उन्ति रामको अनोबार की किया को मांच का कांच का कांची कार्यों की अनुवास की में लेख को अन्युकी कांचा परिवास की।

्यान्त्रवेरं पृत्र व्यक्त—अन्य र प्रीपान स्थीता व्यक्तन्त्र व्यक्ता है अन्य मुर्गे

पूर्ण जनको प्रतिकारकृति विशेषक जनका एक पूर्णानो क्रमण वास्त वास्त क्रमणको पाने अपने परं को देवनको जनका हो क्षेत्र पुरुष करने को परंगद हुन क्षेत्रका विकारक को क्षा प्रतिकृत कोवते देवन कर हो क्षमा को। एक पर परंगद हुन्द को परंगद केरणक पूर्णा देनके निर्म अधिकारक का क्षमा विकार का एन्ट्र ब्राह्म केरणका देवनके का प्रतिकर्ण विकार वहां

व्यापि क्षाप्ता व्याप के व्याप के व्याप का प्राप्त के व्याप पूर्व के व्यापका क्षाप्त के प्राप्त पूर्व के व्यापका क्षाप्त के प्राप्त के प्राप्त के व्यापका क्षाप्त के व्यापका क्षाप्त के व्यापका क्षापका के व्यापका क्षापका के व्यापका के व्यापका के व्यापका क्षापका के व्यापका क्षापका क्षापका क्षापका के व्यापका क्षापका क्ष

पृथं नार्वाच्या प्रकार परिचाली प्रवेचक को

<sup>ा</sup> भागि भागित अर्थनों स्थेत कर्मात करने प्रत्य ही है कि संभावना अध्यक्ति प्रति और निर्मा और राजी कर्मानीनुकार्य

रातमें ही अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वेश्याके वहाँ बा रही की इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी माधेके कन्धेपर बैठे कौशिकने म्हण्डब्य अविको नहीं देखा और अपना पाँच स्वधायतः हिलाचः हुलाचः। इसका दुव्यरिकाय यह हुआ कि कौतिकके पौजोंसे माण्डक्य ऋषि आहत् हो गये और उनकी समाधि ट्रट गयी। समाधि यंग होनेसे उन्हें अस्य बेदना होने लगी इससे माण्डस्य ऋषिका कुट होना स्वाभाविक था अतः क्रोधवरा उन्होंने साप देते हुए



कहा- विसने मेरे कपर यह अपना पैर चलावा 👯 उसकी सुर्केदय होते ही मृत्यु ही जारंगी। यह सुनकर उस बाहाज-पत्नीने कहा कि ( विंद ऐसी बात है तो ) अब सुर्योदय हो नहीं होगा इसके बाद सुर्योदय न होनेसे बहुत वर्षोतक विरन्तर रात्रि ही कायी रही। जिससे देवता की **प**यभीत हो गये।

देवताओंने बहुतको सरण ली। बहुतने उन देवाँसे कहा कि परिवर्तकं इस तेजसे तो तपरिवर्धोंके तेजका भी द्धार हो रहा है। पातिवृतः पर्मके पादात्म्यसे सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होनेसे म्हनवीं और आप सभीको यह हानि बठानी यह रही है। अत सूर्योदयकी कामनासे आप सब अविमृतिकी धर्म फलो तपस्थिनो पतिपरायणा अनस्याको प्रसन्न करें ने ही सूर्योदय कराके पतिवता बाह्यपीके पतिको भी अधिक कर सकती हैं। ब्रह्माओंके कथनानुसार अनसूराकी शरणमें जाकर देवताओंने उनकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थनासे अनस्या प्रसन्न हो गयी। अपने तप-प्रभावसे स्थाँदव कराके उन्होंने बाह्मणीके पति कौशिकको जीवित कर दिया। इन महातपस्थिनी पतिष्टताको अपेश्च सीता और अधिक प्रतिपरायण यो (अध्याव १४२,

## रामचरितवर्णन ( रामायणकी कथा )

बह्याजीने कहा — अब मैं रामावणका वर्णन करता है, जिसके क्वलमाप्रमे समस्त पापाँका विनास हो जात है।

मगवान् विष्णुके नाधिकमलसे ब्रह्मकी उत्पन्ति हुई। ब्रह्मासे मरीचि, मरीचिसे करमप. करमपसे सुर्व. सूर्वसे वैवस्वत पनु हुए। वैवस्वत मनुसे इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इस्वाकुके वेहमें रमुका बन्म हुआ। रमुके पुत्र अजसे दहरथ त्रमक महाप्रतापी राजाने जन्म निया। उनके महान् बल और पराक्रमवाले चर पुत्र हुए कौसल्वाले राम. कैकेवोसे भरत और सुपित्रासे लक्ष्यण तथा त्रतुष्पका जन्म हुसा ।

मता- पिताके मक श्रीयमने महामुनि विश्ववित्रसे अस्व-सरमको सिखा प्राप्तकर ताइका नामक पश्चिमीका विनास किया। विश्वामित्रके यद्धमें बलकाली रामके द्वारा ही सुबाह् नामक राक्षस मारा गया। जनकराजके यज्ञम्यलम् पहुँचकर

उन्होंने जानकीका पाणिग्रहण किया। वीर लक्ष्मणने उर्मिला भरतमे कुरस्थवजको पुत्री माण्यको तका सत्र्वाने कोर्तिमतीका पाणिग्रहण किया, चे महाराज कुलक्वको पुत्री वीं।

विवाहके पक्षात् अयोध्यामें जाकर चारों भाई पिताके साथ एइने लगे। भरत और शबुध्य अपने मामा वृधाजित्के यहाँ चले सबै। वन दोनोंकै ननिकाल जानेके बाद नृपक्रेड महाराज दलरथ रामको राज्य देनेके लिये उच्चत हुए। उसी समय फैकेपीने रामको चौदह वर्ष घनमें रहनेका दक्तरभवीसे दर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सीतासहित मर्व्यदापुरुवोत्तम श्रीराम पिताके हितको रक्षाके लिये राज्यको तुजवत् स्वतनकर मृंगवेरपुर चले गये वहाँपर रक्का भी परित्यागकर से सभी प्रयाग गये और वहाँसे चित्रकटमें जाकर रहने लगे।

इधर एमके वियोगसे द खिल महाराज दशस्य मरोरका

परिकार का स्वर्ग क्यार तने क्याके बरने आवार परतने पिताका अन्तिन संस्कात किया। स्टबन्स थे ट्रान-काले साथ रामके पास पहुँचे। उन्होंने विनयसपूर्वक अपने चौद्र इता बोरामसे कहा—'हे कहायते। बाप बनोक्स लीट क्लें और वर्डाका एक्क करें।' रामने राक्को होते अनिश्वत प्रकट कर ही और मातको अपनी महस्क देकर राज्यकी रकाके लिये नायस अमेध्या भेज दिया। भरत बहाँसे लीटकर राजके प्रतिनिधिकनमें राज्यकार्य देखने राजे। तपस्यो भरतने नन्दिधानमें ही रहकर राज्यका संकारण

किया, में अभोधकों नहीं गये।

राम भी विकास को बचन का विकासिक अस्तान में करें आने कदननार वहाँ उन्होंने सुतीशक और अगरत्वधुनिक आनममें सामर उन्हें प्रमाण किया और उसके कद वे दण्डकारम्य कले गर्वे। वहाँ इन सभीका शक्षण कारेके निये भूर्यभक्ता समसी एक राससी जा करकी। जार-रामचन्त्रने नाक-कान कटकावार उस एकसीको वर्षाने चना दिना। उसने कका कर-दूबन तक जितिए जनके सधमोंको बुद्धके लिने हेरित किया। चौदह इच्या सधमोंकी मेना लेकर बन लोगोंने रामकर अक्कमन कर दिया। रामने अपने कालोंसे उन राजभोंको चनपुर भेज दिया राजनी शूर्यनतामे हेरित स्थम सीताका इरम करनेके सिथे वहाँ विदर्भंदी संन्यासीका बेश वहालकर प्रतक्तपथाये वारीककी अगुवाईमें जा पहुँचा। मुगका वर्ष प्राप्त करनेके लिये सीतासे प्रेरित राजने करीचको कर बाला जाते समय बसने 'श्रा सीते क्षा संस्थनः' देख कहाः

इसके कर सौरको सरकार्ने समे सकाम भी सीराके कड़नेपर वहाँ का पहुँचे : लक्ष्मनको देखकर सुबने कहा-पर निवित हो स्थाने मान है। बीतका हान अवस्थ ही गण होना। इसी बीच बली रामण जनका चकर अङ्गरें मीताको लेका, करायको बत-विश्वतका लक्का कन गना। नहीं पहुँचकर उसने छक्षांसधींकी निगरानीनें सीताको अलोक-पृथको क्रापाने ठक्त दिवा

यनने जानर पर्नशालाको भूती देखा। वे अस्यना र खिल हो उठे। उसके कर ने सीताकी श्रोजनें निकल पढे मार्गमें इन्होंने बटायका अन्तिम संस्कार किया और

तवा कलांको बारका किव्यान्थाने रहनेवाले कारांके एकके कार्ने नहीवको अधिकिक किना और स्वयं कार्यर ज्ञानमुक क्वंतक निवास करने तने सुर्वाचने पर्वताकार सरीमवाले उत्साहले को हुए कानगेंको बीताकी क्रोजर्ने प्लॉदि दिस्तजोंमें नेक। ने सभी करा के पूर्व, पश्चिम और उत्तरको दिलाओंने पूर्व वे, काली हाव बारस लीट आहे. किंदु को लोग दक्षिण दिखाने गये वे उन्होंने बन, फर्बच, द्वीप तथा नदियोंके तटोंको क्रोज काला 🕏 अन्तरीका कुछ भी पता न पता सका। अन्तर्ने उतास होकर वन सबने नार्यका निवास कर रिच्या सन्तरिके वचनके सीताको जनकारी प्राप्त करके करिनेट इनुसानुकीने स्तरपोजन (चर सी कोस) विस्तृत समुद्रको स्त्रीनकर तक्रामें अशोकवाटिकाके अन्दर स्व एडी सीताका पर्यन किया, विकास तिरस्कार राश्वतियाँ और राजन स्वयं करता भा। इन सबके द्वारा बराबर वह बहा का रहा भा कि रूप राजकरी कर्ना कर आओ, किंत ने इदवर्गे सदेव रामका हो चित्रम करते थे।

बंधीके कहते हैं देखिल दिसाकी और कल पड़े। इस

दिसानें आने क्यानेकर सुग्रीयके साथ ग्रनकी निकता हो।

उन्होंने अपने होधन जानते जह हत्त्वपूर्वाका नेदन किया

कीसल्यानन्दन एमके द्वारा से गयी जंगुठी देकर जपना चरियम देते हुए कहा कि है बैचिति। मैं सौरानका दत हैं। आप अब दुन्हा न करें। आप मुझे कोई अपना विक्रमितेय हैं, जिससे बराबान औराव आपको समक्र सके ' इनुमानका का नवन सुरकार सीताने अवना बुद्धानीन उत्तरका है दिखा और कहा कि 'है कपिएन' राम जिल्ला ही तीह हो सके बतना ही लीच मुक्तको नहींसे से करों।' ऐसा आप इनले कड़ियेगा। इन्मान्ने कहा कि ऐसा ही होगा। स्टनन्तर में इस दिवा अलोक बरको विध्यंत करने लगे। उसे विन्ह्यकर उन्होंने राष्ट्रको पुत्र अश्व तथा अन्य राधासीको मार करना और स्वयं नेवन्यद्वेद सतमें बन्दी भी वन गये। राजनको देखकर इनुसान्ते कहा कि है शबल 🎙 शीवनका इत इनकान है। आप समको सील लॉटा है। यह सनका

राजन इ.ट. हो उठा उसने उनकी ऐसमें जान समजा दी

इन्नानने (ऐसी इचनीय दिवतिमें रह रही) सीताको

महाबली इनुमार्त उस जलती हुई पूँकसे लंकाको जला इस्ता वे पुत्र रामके चास लॉट आवे और बताबा कि पैने सीता स्वताको देखा, संदर्भतर इनुसान्जोंने सीतहारा दिया गया चूडामणि उन्हें दे दिया। इसके चाद सुग्रीक, इनुमान् जंगद तया लक्ष्मकं साथ राम सङ्ख्यापुरीमें जा पहुँचे रागणका भाई विभीषक भी रामको सरक्षमें आ गवा। शीरामने उसे लङ्क्सके एजपटपर अधिविक्त कर दिया। रामने नलके हारा सेतुका निर्माण कराकर समुहको पर किया वा (समुदके स्टपर) सुकेल पर्वतपर वर्षास्थत होकर उन्होंने लङ्कापुरीको देखा।

तदननार नीता. अंगर, नलादि मुख्य जानरों तथा पृसाद, मीरेन्द्र तथा ऋकपति जान्यजान, मैन्द्र, द्विकिद अविद मृख्य बीरोंने सञ्जूषपृशिको नष्ट कर काला। बिराइस स्थारकाले काले-काले व्हाइके समान राज्यसीको अपनी कानरी सेनाके साथ राम- लक्ष्मकने मार गिराया विद्युखिह, मृज्या, देवान्तक नशन्तक महोदर महापार्थ, महाकल, अनिकाय, कुम्म, निकृष्ण, सथा, मक्षरांथ, अकस्यन, प्रहरत, उन्मत, कुम्मकर्ण तथा मैचनादको अस्त्रादिशे राज स्वस्त्रमाने कार डाला। तदननार डन महाभरकाची शीरामने चीस भूजाओंके समृहको कित-भित्र करके राज्यको भी भरासाची कर दिया

इसके कर अग्नियें प्रक्षिष्ट होकर अपनी सुद्धताओं प्रमाणित की हुई सीताके साथ सरक्तर एवं वानरोंने मुख राम पुष्पक विधानमें बैठकर अपनी सेहतम जारी अयोध्या सीट आये। बहाँचर राज्य-सिंहासम प्राप्तकर उन्होंने प्रमाका पुत्रवत् पासन करते हुए राज्य किया। दव अधनेय- बहाँका अनुहान करके रामने गमासीधीने पितरोंको विधिक्त पिक्टमा दिया और साहाजोंको विधिन्न प्रकारका दान देकर कुल और सम्बक्ती राज्यसिंहासम सीच दिका।

रायने स्वारत इ.जार वर्षतक राज्य किया। त्रानुष्यने लवाय नामक दैरचका विकास किया। परवके द्वारा तैलूद मानक शम्यकं मारे गये। इसके पश्चात् उन समीने जगरत्यादि मूनियोंको इलाम करके उनसे एक्सोंको उत्पन्तिकी कथा सुनी। उदयन्तर अपने अवस्तारक प्रयोजन पूर्ण करके भगवान् वीराम अयोध्यामें रहनेवाली प्रजाके स्वथ स्वर्गलोकको यसे गये। (अध्याम १४३)

# हरिवंशवर्णन ( श्रीकृष्णकथा )

न्याहा जीने कहा — अब मैं हरियंत्रका वर्णन करूँना, जो भगवान कृष्णके महात्म्यसे परिपूर्ण होनेके करण नेहत्त्म है। पृण्डियोपर धर्म आदिको रखा और अध्यादिके विनासके लिये वसुदंव तथा देख्कोसे कृष्ण और बलसम्बन प्राप्नुर्थाय हुआ जन्मके कृष्ण ही दिन बाद कृष्णने पूरुनाके स्तर्नोको हदत्त्वपूर्वक पोका उसे मृत्युके बास पहुँचा दिया था। वदनन्तर सकट एक है)-को बालकीहामें उलस्कर सभीको विस्मित करते हुए इन्होंने ममलार्जुन उद्धार कर्मानयन्त्रग दमन, धेनुकासुर बध, गोवर्धन धारण आदि अनेक सीलाएँ को और इन्द्रहारा पूजित शिक्टर पृथ्वितीको धारसे विमुक्त किया तथा अर्थुनकी रक्षाके लिये प्रतिहा को

इनके द्वारा ऑरहासुर कादि अनेक क्लबान् सबु स्वी गर्च इन्तीन केली जमक रैन्सका वध किया तथा गोपीको संतुष्ट किया । इसके बाद चाण्ड और मृष्टिक कमक का इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊँचै मंचपर अवस्थित कंसकी अहींसे नीचे पटककर इन्होंने ही मारा वा

श्रीकृष्णकी कविस्त्यी, सल्यभामा आदि आत प्रभान पालमाँ वाँ इनके ऑगरिक महात्या श्रीकृष्णकी सौरक हजर अन्य स्त्रियों वाँ। उन रित्रयों से उत्पन हुए पुत्र पीतोंकी संख्या सैकड़ों हजारोंने वाँ। कविस्त्योंके गर्भसे प्रयुक्त उत्पन हुए, जिन्होंने सम्बर्गसुरका वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो बाजसुरको पुत्रो उनके पति थे। अनिरुद्धके विवाहमें कृष्ण और सङ्क्षका महाभयंकर शुद्ध हुआ और इसी पुद्धमें हजर भूजाओंचाले बाजासुरको दो भुकाओंको छोड्कर सेव सभी भुजारों कृष्णके द्वारा काट काली गर्यों

नरकामुरका वध इन्हों महात्क श्रीकृष्यने किया था।

गन्यनको काल् जरिका-क्य सनकार्य रेखे है है। उद्याहकर राज्ये थे। यस नायक केंग्, मित्रुक्तर कारक क्रम तक द्वितिद कार्क नेप्यक्त का इपनि इसे हैंगा थे। अभिन्द्रमे यस चलका पुत्र हुआ। कृष्णके राजानेकाले 🔻

पक्षात् वही इस बैनका राज्य कर्ण का सन्दोशी जनक कुरि कुलको पुरु से कुल्लो की पुरु सम्बोधीनकी पुत्रक्रविको अधिरतकको पूर्व किया था। पकुर्वि उपनेप और देवनाओंची एक इन्होंने ही को थी। (अन्यान १४४)

# महाभारतकी कका एवं बुद्ध आदि अवतारोंकी ककाका वर्णन

**स्ट्रामेने करा—शव वें** काभारतं पुढको कराका वर्णन कर्मना, जो प्रकित्तेना वर्षे हुए अञ्चलको मारको जंबरनेके रित्मे हुआ था, निस्तको बोलान मुनिहरादि कार्यमी रक्षके तिले बाज कृताने सार्व की थी।

भारतम् निर्मुके व्योगकारामी बद्धानी कारी। पूर्व। कारों और जीने सेंग, सेन्से पुत्र हुए। यूनों हत पनक अन्त्री प्रनीचे पुरस्तको जन्म किया। पुरस्को आनु, अनुनो नकार्य और पत्तातिके पंताने परम, कुन कवा करत् हुन्। तम सरत्यों स्त्री ग्यानो मीम हुन्। योग सर्वनुष्यतन्त्र वश्च क्यप्रिक्षके काङ्गव विद्यम् थे।

क्रमपुर्वे क्राप्ताते क्रम्य एक पूजरी पाने की उस मार्गके हो दुत्र हुए, जिल्हा पन विश्वनद क्या विश्वितकोर्ग मा। विशंधर करवाले राभवेक हारा बुद्धमें विशंधर कर कृता पर्य। विविज्ञानिक विकास करितानकी पुत्री अस्मित्र और सम्बद्धियाके त्राव हुआ। विविज्ञीर्व भी नि:संबन ही भर गये थे। जब, म्यानबं उनके ही बेचन पुत्री—अध्यक्तके गर्भने श्वरह तथा अन्यतिकाके गर्भने ভাতুৰৰ কল ভুগা অৰ্থী সমানত প্ৰায় হয়বিক সৰ্থন विद्वास कम दूशर भूतामुखे प्रम्कतेचे औ वतक्रयी पुत हुए जिनमें दुर्वोचन सबसे बढ़ा वा जन्दुनानी कुनते और महोने प्रीप पुत्रोंका कल हुआ। पुरिशीद भीगनेद अर्जुद मकुर तथा स्वादेश - ये चीची पुत्र नवे ही मराचान् और भागमाना थे।

दैक्यासम् कीरय और चन्द्रचोनें वैरभाव जनम हो गमा उद्धार स्वच्याचाले दुर्वीयन्द्रारः चरवयनः संदूर ही सत्तर्थं गर्वे । शाक्षामुद्रवें इन्हें विश्वनवताचे जनवा गया, सिंह में जनने मुद्रिमालने बच पने उसके कर उन लोजॉने क्ष्मभक्त भावक पूर्णि जनवर एक क्रमुटको परने ज्ञान सी। वहीं रहते हुए उन वर्णने कक फनक राजका बंदार किया। सरंग्यर बाह्यतं मनावें हो हो होपरीके स्वयंत्रको स्वयंद्र वे सभी वर्ष पूर्वि। वर्ष नर्ग कारताच्या की का देखर जा साम्यांने डीक्टीको सामेके क्लमें जन्म किया।

इसके कर दोक्कनं और पीकाको अनुनर्ताले पुरस्तुने चन्करोंको असी पता पुरत रिमा और असा बन्न वर्षे है दिया। अस्य राज्य अस्य अस्येके दक्षम् इन्हानम् नानक एक कुन्दर नगरीमें द्याकर में राज्य करने राजे. उन बचनके चन्द्रजोरी बहरित एक वश्वनन्द्रनका निर्माण करवे क्यक्ष-प्रकार अनुसर किया।

क्षपक्षम् मुखरे भगवान् कानुरंपको अनुमानि हो प्रत्यापुर्वेषे कावत् अर्थुपने उपको स्वय मुभग्राका स्वीतप्रका किया उन्हें अन्तिरंगने पुष्तियेत पायक दिया १५ जीनें रहेकोर्वे अभिद्व चरकोष चरका बेहराय दिना चतुर अभिकारी क्षण क्षक्ष अभेद्य करूप जान हुआ। उसी श्रुष्योः कृष्णके सहका बीर अर्थुनने अनिनको कार्यक क्कों अंतुष्ट किया था। दिग्विजयमें देश देशामाफे एकश्रीयो जीतकर उनमें प्राप्त राजग्रामि सामार उन्होंने अपने चीनि-परायम क्येड अला मुधिहरको सींग हो।

महाजोके साथ वर्गराम पुणिष्ठिर कर्म, दुःशालन और सकृषिके सार्थ विका वाचे हुनोधनके द्वारा स्वासीहरू न्यवाकारमें बीम रिस्ने गर्ने। इसके कर करड वर्गीयक उन्हें बनमें महान् कह उठाना पद्मा तदमना भीमा वर्तप रूप अन्य मृतियोधे माथ डीनदीमहित ये चीर्ने चण्डव विराद् नाम गर्वे और मुजनको वहीं करे लगे. एक वर्षन्त्र वहाँ एका दुर्गीभक्तन वाम की जाने हुई न्यसँका प्रन्यप्रतम् कान्ते अर्थत् वापन लौतका वे अर्थन याच्यो व व्यूचे - सम्बन्धांत दुर्वोधनके उत्यामि अर्थाः क्रमो राज्यके दिस्तोचे क्रमों क्षेत्र और की। विज् र्चाधनमे ये भी प्राप्त न हो हत्ये। अस- कुरुनेप्रके वैदानमें प्रत वोरोको युद्ध करना पद्मा। इसमें प्रश्नकॉको और सात दिव्य अधीरियो नेत्र के और दुर्वीधवर्दि व्याप्त अधीरियो मेनले वृत्त में। यह बुद्ध देवानुस अध्ययके समान पहानकेकर कुल चा।

सकते पाने दुर्वीयकते संकंत वेताओं बोल हुए और परवर्षका सैकाली सिवारडी क्रम उने दोनीके भीपर्ने सन्तरं से सन्तरं तथा कथा से कथा मिट गर्ने। इस दिनोंनक नकाभवंकर नुद्ध होना रहा। शिखान्द्री सीर अर्थुन्के नेकड़ी कनोने विशवत नीम कारतार्थ हो गर्थ, किन् इच्छानृत्कुका कारान होतेले खेलकी उस समय मृत्यू गर्हे हुई। यह सूर्व उत्तरकारों आ गर्ने इस धर्म गम्बन्धित विभिन्न उपदेश देखर उन्होंने अपने कितीका राजेन किया और फायान् गद्यधरका जात करते हुए शनमें ने उस पानपरको जन हुए। व्यक्ति आनन्द ही जानक है और जो निर्वत जान्यओंके निर्वे मुक्तिक स्मान है

्तदननः मेनपनिके प्राप्त होनावार्ग अस्मेन हुए हाँका पुढ चारक सेवामी धृत्यूच्या साथ हुआ *च*र परम राज्य पुद्ध चीच दिखेनक चनका रहा। जिसमें भी राज्य इस मुद्धने नाम्मीना हुए, में मधी अर्थुनके द्वारा भी गर्थ पुत्रतोकका समाचार सुरका द्रीयाचर्न इस क्रोकके सागरमें ह्यकामा नवे

हानके बाद की। अर्थुनके लड़नेके लिले कर्ष बुद्धधूरिनमें अर्था से दिनीतक सहाययानक युद्ध काके वह भी उनमें द्वारा प्रयुक्त अम्मीने न यम सका तत्त्वक्रम् संस्थ धर्मराजये पुद्ध बारनेके रिप्ते गया। जनसङ्ख्यान होनेके पूर्व। दनदेश विका ही भनेपानके तीवन व्यानीके वह भी वार बना।

गरा रोकर भीनमेनको करनेके लिये दीवा, किंदू प्राप्त करता है (अध्याव १४५)

पीर चीननेत्रने अपनी गदाने उसे गिरा दिया। उसके कर दोनपुत्र अध्यक्तको द्रष्टिमें जोन्ने हुई चन्द्रमीयी बेचन अध्यक्त कर दिखा अन्ते निक्रके बनक न्यान करके रूपने वर्षी हो कहादृतिने व्यूत्येको चीतके कर रतार दिया। पृष्टकृष्यका कथ काके उसने डीन्टर्क पुर्शेको भी चार कारण र प्रमाण पुर्वे का चार होने हैं है किये हुई है है हाँ डीप्पीको रेककर अर्थुपी सककावको परासकर रेंपिक मानक अन्तर्य कार्या क्रियेग्यंत्र विकास सिन्धः।

रान्द्र यद जन्म सेन्यत्राच म्हंबर्गेको आक्रम करके भनेतव पुरिवरित्ते ज्यार काके देख्या और विद्यार्थिक हर्पन किया। कपकार् पीलके हता दिये परे सदुन्देशीने माध्यम कारणा पुष्पिका पुरः राज्यमध्ये राग प्रयो अध्येष पहेका अनुसार करके उन्हेंने धरावान् विन्तुका पूजन किया तथा विधिवन् ब्राह्मलेंको दक्षिणाँद देकर कोहर विचार कामध्य बेटचे विकास हुए कुमलांब हारा बद्धीक्ष्मीय विकासक सरकार गुम्बर इन्हेंने इच्योकेहरात्तर अधिवन्त्रके पुत्र वरीकित्यों वैक्ष्या चौचरि अपने सची व्यानीयक्षित विष्णुत्तरसञ्ज्ञा जर कार्त हुए सर्व में स्वर्गेक व्यापिक व्यकुत्तम्य विकास

व्यक्तेय कृष्य अनुरोक्ते स्थानेतिय कार्यके तिली बुद्धनकों अवलीत हुए। यह वे करिक होकर क्रि सम्भाग प्राप्ते अवतार गरेने और बीडेपर समार होन्स ने पंजारके सभी विश्वविजेका विकास करेंगे।

अधनंको हुर करवेके लिये. सरकारून प्रधान देखार सारिकी रक्षा और दूररोंका महान कार्नके मिनिन भनवान् निष्णुक्य सक्य नक्यक वैसे ही अनंतर होता है, वैसे समुद्रगन्यनके समय धन्यन्तरि होका इन्होंने देवता उत्तरियाँ रक्षके तिथे विकासिको पुर महत्त्वा मुन्तवी आपूर्वेदका

इस राष्ट्र नहरचाराची कवा क्षे चनवाकुके अवसारीकी सरप्तर काराज्यक प्रमाणके समान कुळ दुर्वोधन कथाया की बर्गन किया, इसे सुनकर रमुख स्थापिक

आवर्षेट क्रमाना

त्रकार कार्युक्तावर पर पार्ट कर्न कर्न क्रिका कर प्रतिक को उसेर होता है। अधुनियों अर्थक्वीक अर्थक स्तर्क स्थानक अर्थ क्षेत्र प्रतिकों देश की नहीं हैं। प्रतिकों उसने त्रक अपन प्रतिकें सरक्ष्म्

### विदायका अर्थ तथा रोगोंका सामान्य निदाय निकारण

क्षणानिकी कहा — है जुना क्राकेट कराओं आहेर आहे. वह पुरिचार दिया क्षणा कर्न तेनांका विद्यान कारण है केर ही है दुन्ने पुण्यतेन कारण, कर, व्याप्त विकास हु का अस्तर, कराह तर और अस्तर— है पर्याक्ताओं करा है

रीयके प्राप्तके कीय प्राप्त हैं- निर्माण पूर्वजन कर् group alle semples fellen fig, anner men province specific principle from use that \$ social federal and specific flow weapon fragre year \$ self Proof to the Petrols serie free if street इत्तिकार केन किय राज्यांके काल काता है। इसे पूर्व कर करते हैं। यह पूर्वकर कार्यपर और निर्माद पटन से प्रकारक होता है। यह उत्पादक कि कि राज्यकी करा क्रम है हम सर्वाची स्टब्स्ट क्रम बेहा सब होनेने प्रदेशन कहा करत है। यहाँ प्रदेशन करत हो जानेल कर बहुतकर है। संस्थान परहार, निवह नामन, विद्वा और ports—it was referred too \$1.59 feets marke frente by marke your fireformen by Rente andquit (Bigle many sales plates of ferries form untures male freihr arteel ale by male. you faste asked along its on layer strand percent product that the first the same कारण भी है। इस्तानके निर्मात सन्त्रमान होना है। इसका gain the improvement of \$1 the fact that their larger ark titler, fronts often their card safe file र्गारवीय क्रम स्तिती जिल्लाम क्रमी हुए र बाल स्त्रीयो हरिक प्रतः) रेग्यो प्रयक्त साम्य है। इसे सम्बर्गन स्था um be auft unbereit mit f- ude ber aprie

and there have no the mile and following source to approximation on the वैसे इसी कारणों कारण जाया है। एते पहले साह येद होते हैं। यह कारणाव्यांना हुई। रोगोल्डीकों कारणपूर रोगोली अवस्थानाय (मूर्योक्स्य अर्थर) वह विशेष्ण विकासकार्यम् कारणाव और प्रशासनहात रोगोला हारणात्र वा अवस्थान-विशेषण कारणाव्यांना हेन् पूर्वत्य और सामग्री पानुसेव अर्था (अर्थर क्या कि वानु वर्ग केशन (के परिचान) के अंश (अर्थर क्या और कार) हान केमालाके हारको कारणाव्यांना सामग्री कार्यांना करियो

इस प्रकार निर्माण सामान अधिनेताँ , निर्माण पूर्वनम् सन् उत्तरम् और सम्बर्धनः का निर्माण विकार नाम सम्बर्ध प्रकार विकारण कर्मण विकार सम्बर्ध । वर्षे रित्तर प्रकार प्रकारण क्षेत्रसम् अधिन प्रकार अधिनामा प्रकारण कर्मण है। यह अधिनामान क्षेत्र प्रकार सामानिर्माणकार्यक्षण प्रकारण क्षार क्षेत्रकः का जिल्ला है इस क्षेत्र प्रकारण क्षार क्षेत्रकः है।

### कत-इक्तेच्या निवार

तिया प्रमा स्मृत क्या साल और स्म क्यानक अवस्थित अस्त होत्वा, क्यांचे केरण वर्ष क्यान ज्या क्या अस्त, क्यांचे विसंप असूर्य जब जिल्हा क्या क्यांचा एवं मैनून क्यांचे स्मीतक अस्तान विकास कर्म असूर्य हो कर्ष है जिल्हा क्या कर्म क्यांचा होत्य क्यांचे हिन नया क्यांचे केरण क्यांचे क्यांचा प्रमाण असूर्य हिन नया क्यांचे केरण क्यांचे क्यांचा

### fen-pairen fepr

सन् ताल जीवन प्रणा राज्य नक कोनोन्परक इस एकान्यरण अञ्चल कार्यके रिष्टू प्रमुख्य कीया है। रिष्याम पर प्रणीप तार्य, प्रमुख्य प्रथम, अनेतार्थ कह आप इस प्रथम कार्यकार्थ क्षणांके विशोधकार्य क्षणा है।

#### कपः प्रकोपका निदान

मधुर अप्ल, लवण. रिनाय, गुरू. अभिष्यन्दी तव्य सीतल भोजनीक प्रयोगसे, बैठे रहनेसे, निद्रासे, सुख-भोगसे अजीर्णसे, दिवा स्वयन्ते, अन्यन्त अलकारक पदार्थीक प्रयोगसे, वयन आदि र करनेसे, भोजनके परिषकके प्रारम्भकालमें, दिनके प्रथम भागमें तथा रात्रिके प्रयम मागमें कफ कुपित होता है और दो-दो दोचोंक प्रकायक आहार-विहारका सेवन करनेसे दो दो दोष प्रकृपित होते हैं

### विदोष- प्रकोषका निदान एवं सब रोगोंकी सामान्य सम्प्राप्ति

त्रिदोषके (बात पिर्वे तथा स्लेका—इन सभीके) प्रकृषित तथा मिलित स्वभावसे स्तिपातको उत्पत्ति होती है : संबीर्ण भोजन, अजोनंत्रमें भोजन, विवस तथा विरुद्ध मोजन, महापान,

सूखे रहक, कच्ची मूली, पिण्याक (खर्सी) मृत्युवन्सर पूर्ति (सत्) शुक्क, कृता, मांस तथा मन्द्रमादिका भवाण करनेसे, वात-पित्र एवं स्लेक्नोत्पादक विभिन्न पदार्थीक उपभोगसे, आहार्य अध्यक परिवर्तन, धानुजन्म-दोच, वाध-पित्र, रलेक्यका परस्थर मिलकर उपह्रव करनेसे रारीएमें यह विकार (सीत्रपाद) उत्पन्न होता है द्वित कच्चे अञ्चक प्रवेश करनेसे रलेक्याचित विकारसे तथा ग्रहीक प्रभावसे, मिल्प अस्तर-व्यवहारके मोगसे. पूर्वजन्ममें सीवत विभिन्न पागीक प्रभावयक्ष किये गये दुरायरणसे, सिज्योमें प्रसक्ष कालकी विवासता तथा मिथ्योपचारसे सरीएमें सिम्पातकी विकृति उत्पन्न होती है इस प्रकार प्रकृपित वात आदि दोच रोगोंक अधिद्वानोमें चानेवालो रसवाहिनियोंके द्वारा सरीएमें पहुँचकर अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न धरते हैं। (अध्याय १४६,)

# ज्वर-निदान

धन्यनरिजीने कहा —हे सुत्रुत अस समस्त व्यर्तेकी विशेष जानकारीके लिये मैं ज्यर निदानको बहाकैया

अर रोगपति, पाप्मा, मृत्युराय, ओखेंऽसन (ओक्सो छा अनेकामा अन्तक (आयुको समाप्त कर देनेकाला) कुद्ध होकर दक्षके यहको विश्वंस करनेवाले स्द्रके हीसरे नयनसे उत्पन्न संताप, मोहमय, संतापात्मा तथा अपचारय । पिच्या आहार विहारसे उत्पन्न।—इन विभिन्न नामीसे भाग प्रकारको योनियोंमें विद्यमान रहता है।

यह हावियोंमें पाकल, अश्वीमें अभिवाप कुनोमें आनर्क मेशोंमें इन्द्रमद, जलमें नीसिका, औषधियोंमें ज्योति और भुखण्डोंमें ऊवर नामसे रहना है।

### कफ-चरके लक्षण

कैंफने उत्पन्न होनेवाले ज्वरमें हृदयमें मबसहर, वमन. खाँसी. शरीरमें ठंडक तथा अङ्गोंमें सूजन हो बाती है। दोगोंके प्रकोप कालमें ज्वाकी उत्पत्ति होने लगती है। पर यह पहलेसे जो उत्पन्न हो चुके हैं) बड़ावपर आ जाते हैं (प्रन्यकारका अभिप्राय यह है कि विकित्सक इस क्यितिसे लग्न उटावें)। पहले वह कालपर विचार करें कि यह वार्ध, पित्त, कफ—इन दोनोंमें किस दोक्को प्रकृषित करनेवाला है। इस आधारपर रोगको समझनेमें सुविधा हो सकती है। जिस तरह विकिट कालके द्वार रोगकी उत्पति या वृद्धि देखकर यह रोग—चात आदि किस दोनसे उत्पत्त हुआ है यह अनुमान कर लिखा जाता है, उसी तरह उपजय (लाभ) और अनुपशंध हानि) से भी रोगको पहचाना जा सकता है औषध, अभ, विहार, देश, काल आदिसे उत्पत्र लाभको उपलय कहते हैं और इन्हीं आवध आदिका उपयोग बदि किसी रोगमें दुःश्वद हो वो उसे अनुपश्चय कहते हैं

अतः किस प्रकारको औषधि, अत्र आदिके सेवनसे रोगीको साभ (उपराय) हो रहा है और किस प्रकारकी औषधि आदिसे हानि (अनुपराय) हो रहा है, इसपर विचार करनेसे विकित्सकको रोग समझनेमें आसानी होती है

निदान प्रकरणमें कहे गये (किस औपथि और विहासके सेवनसे) अनुपत्रय (हाँन) होती है और किन पदार्थोंक सेवनसे उपत्रय (साभ) होता है, यह देखकर दोशेंका अनुमान किया जा सकता है। अरुचि, अपरिपाक, स्तम्भ, आलस्य, हृदयदाह विपाक, तन्द्रा, बरित, विमदांबनम्,

<sup>1</sup> follows . Ps to

अव्यविकारक साम्य प्यार निव्युक १३

२-अवहतित्रकार २ १९— ४३ (विकिन्सादर्श परित पुर ९ वेच राजेशक्ताम्बीकृत । ४-कफ-व्यरके सक्षण अवहत्रअञ्च र २२

त्मतका निरमा, बमध्य भेश होता, भूकका न सामक, मुखकी विक्रियकहर, करीरमें बेसक होता, हम्मतका रहना, सरीरका करी त्मान, अधिक नेतालका होता. सरीरको मोर्नतका विशेष चान होता हका सरीरको कान्तिमें मनिनतका साम-चे शर्मा आस न्याचे साक्षम है।

----

भूकाम न रतन्त्र, सरीरका इत्या हो जान, नह सामान्य न्यार है। जम न्यारमें माठः विश्व इत्या क्या—वीनों दोन करावर काले काते हैं तो उन्ने चरित्रका जातवाँ (निराम) कारका रूकाम काले काल हैं दो दोनोंके राक्षणीया संपर्ण होनेकर तीन संसर्गय-इन्द्रमा न्यार होते हैं।

#### वात विश्त-व्यक्ति सङ्घण

रिस्पे वेदणः मृष्याः चन्यः सरीर इदाइ नोइः कन्य और मृक्षकी सुष्यतः अस्त्रिः, सरीरके पर्वः वर्षते दृद्धनः अस्तिहः नगरे विश्वनः रोकाक (निहरतः) कन्यतः एव कर्यः इकोपसे स्थापने सीरस्थताकी अनुभूतिकः होतः— व सर्वः स्थापन वर्षः और विश्वकी इनृतिके कारण उत्पन्न हुए च्यरते। प्रतिक सरीर्गे विश्वकी हेने हैं

न्यर क्रमकी करणम्, अस्थि, वर्गवेदणः (शरीरके शर्मक ओड्में दर्द). दिरणीड्ड, कर- कर पूकरेकी इंच्छर् श्रास कर और खोली चेड्रेका रंग कड़ जाता. तंत्रक समान, ओड्मेंके स्वयने दिनमें भी अन्यकारका ब्राच्य रहना और अनिद्याका होन्छ— ये बाधी राधण कप्य- वारायनित प्रमानी च्याचन कराते हैं।

सर्परम् अभिन्ना सीतलावका अनुभव, स्थानक, कसोनेका आन्, राजका होना, प्यानका लगण और खाँसीका अध्य, स्लोक एवं निराकी प्रवृत्ति जुल्को, सन्वावस्थानं तथा मुख्यमं कडुवायनका होना — ने सभी सावाय स्लोक्त पितायन्त्र व्यारके कथका निर्धारण करते हैं।

कार निष्य और स्टोम्म प्रमृतिसम्म सभी लखनांके एक खश्च सर्वम (समियान) म्यायस आकलन होता है। ऐसी अवस्थाने बार बार ने सभी लखन प्रकट होते रहते हैं। इस म्यायसलने रोगीको बंदक लगती हैं। दिनमें महानिद्याकी दिस्ती ननी रहती हैं, राजिनें नींद नहीं असी ना सदैव निद्या है। रहती है असबा निद्या है। नहीं आती हो रोगीको अधिक पसीना कुटता है। असबा नसीना ही नहीं अला। यह ऐसी अवस्थानें मीड गला है जानता है न हारमंदिकी किनाजोंकों करण है। उसकी सामान्य इस्ति पूर्ण कराने हुई होतों है, नेन मिलप एवं औपुओंके इस्तानने रहते हैं। अधियोषी सम्मार्थेक किनापित सम्मार्थ कार्य रहती है और आंधी सुनी रहती हैं अवस्था मूंग रहती हैं। सरीरकी निम्बुली, कर्याभाग, सिर, संधि-स्मार्थ क्रमा हुई। हड्डोनें बेटना होती है और मुद्धिनें धन बना रहता है रोगों काम कार्य एवं बेटनाने स्मान्य रहते हैं ने अस्मिक तंत्रे ही बतो है अस्मार आर्थाधक गर्म हो साते हैं। रोगीकी विद्या करते हुई। सी सतीय होती है आर्थाय मुख रामार्थ की इस्तानें वित्रास्त्र नहीं रह बाली कर्म्यूर्ण सरीर एवं उसके संधि स्थानों से सरीपन सभा विश्वस्ता आ वाली है।

रोगांके मुख्ये रकः विस्तिविक्त वृद्ध निक्षणान है, कि लुक्क जाता है, अरबन्द प्यास स्वातों है। सर्गरंक समस्त कोड: प्रदेशोंका वर्ष रक्षण स्वातों है। स्वाने स्वान व्यवस्थान धर्म दिखानी बढ़ने सामी है। स्वाने स्वान होने सामी है। औरा, करा, नक, गुटा आदिसे निकसनेवासे क्लाकी स्वान कह जाती है अथवा अवचन कम हो जाती है मुख्ये दिनामका, बलको श्रीणात स्वानंग ओजनव व्या बलक्की दिवति अनका होने समती है दोवपाय अर्थाद क्ला-पित और ककती वृद्धि सरोग्ये अंदर हो जेटर वर्ष जाती है, जिससे सरोग्यो स्वानन गतियें अवरोध श्री जाता है, कप्य बण्याने समल है। सरोग्ये अनुदेश अवस्था रहती है और कम्याने श्रीण जात्र विकामने समते हैं ऐसे स्वानोंसे मुक्त रोग सरोग्ये अपन स्वान बण्य सेक है, अनको बल्कोर्य विभागक अधिन्यास-सन्दिता जानक कर कहन व्यक्ति ।

इस स्वीतपादिक न्यरमें कपू विकारके कारण कन्छमें अवरोध उत्पन्न होनेसे पित आध्यानर-भागमें पोटा पहुँचाने लगता है और , निसेच मार्ग, कक आदिमें सुलापूर्वक विका उपासके ही कहर निकल्पी लगता है उसी पित उधावके कारण वेच इस्टीके समान चीले यह जाते हैं। बात पित तथा कक्यान्य दोचके वह आपंपर क्य स्तीरमें निहामान अरिन तत्व विन्तह हो जाता है तो उस नम्य यह अपने

नियानपाया संबंध (पर्नापकार १)

<sup>2-</sup>E-24 PRINT BY MARANA 2171 - 84.

क्र-विदोक्तकाका कर अन्युम्भन २ २०० **३**३

६-केक्सेन अधिन्यास न्यर-प्रकास देखें

क्रमूर्व सक्रमेंने एक रहत है। यह सरिवल-प्यर अस्त्रध्य है। इसके बढ़ी हो कठिनको अधिकत सन किया य

इस महिरानेका एक अन्य भी कर है, विसर्वे दिन इथक भागमें रिच्छ एक है। ऐसे म्यापें राज्य और कोंडके मंदर राह होता है अपना का निर्मा हम म्बरेनचीनके काले भी सरीएमें हो सकती है। उसी प्रकार क्या कर और विसर्को क्यूनि सरीवर्ग क्यूने स्टब्से है, इस करन में पढ़ सरिवाद नार होता है। इस काराने होता और प्रक्रमा इकोन सरीरल होता है। उनमें मौक सन्त करण जानीके तिनो जानाथ कठिन है। सीलका प्रथान सरोरवर काले डोनेसे जिलके बारव नुसाने बाक निकासक है और सुख भी जाना है। विश्लंक साना डोनेकर मुख्याँ, कर और तत्त्व होती है। अनार्वे क्रायतः रोलीको करा और भागाम जा कहा है उन्ह जन्म बन्त होता है।

#### अप्रवस्-च्याका सक्षण

अभियान, ऑपनंत, पार बचा अभियान कर्नने अनेपाले का पुष्पारके करको अन्तर् का कह एक है। एव आदिके कारण अरोधों सब धनीन कुटता है से बनको अभियास्य न्या कहा सम्ब है। अभिक चौक्य करनेबे सरीपर्ने कम् अप-रक्षको प्रदुष्ति करता हुआ सैदा, सोक तथा जर्गरके जानत्व वर्णोंनी परिवर्तित करनेवाले गौड़ाक्क म्बरको इत्यत कर देख है।

पर प्रभाव, जीववि प्रयोग, निय पन एक होथ, भव क्षेत्र एवं कानकन भी मतियतः कर होता है। बहारेजमें जो नार अस्ता होता है जनमें रोगी अकलान ब्रीयने और होने सराहा है। औरतीय और राज्य विशेषके इयोगमे आने इय समियातः न्यानी मुच्छा, निरानीहा, जनन् कृष्ण तथा क्षत्र (सरीर सैकिन्य) येर प्रथम रोगीया करत है किंव चरमें बच्चों अगियार, रोस्तायन, दाह और महिनक प्रातिक लक्षण रेगोने ब्यह होने सकी है। क्रोपायन्य लाजनात्र्ये सरीर करिये लगाव है जिल्लाओं पीड़ा होती है। यह उथ्छ होकने उत्तर हुए प्यरमें रेली प्रचार करना है। कारकन जारने प्रम, असीर, यह लात. निद्य, बर्दिट एक वैश्वेषर प्राप्त हो जात है

सरिवारिक प्रतिसारिक सार्य अपन हुए पार और मानकार महि एकम पाने बन्ध प्रधेन है हान्यी रहता है। कोनकन नारके करण रोगोर्ने नित प्रकृतिक ही उक्का है। साम बात अभिकासानी करण को है है ब्रोनका-पर ब्रामीने असे हैं, ने रोगों अन्यन पर्यकर होते हैं. इस दोनों न्यारेंको स्थाप करना रोजीके लिए अविसाध करिन है। जीवकारान्य अस् अमिकांकि प्राप्त प्रमुख सम्बोधे मरीरमें अल्ला है। इसमें सन्त प्रथमके करान उत्तक किये तमें अस्ता करोंने क्रमी संतम होता रहता है। इसी अधिकार मुख्ये हार हारती पूर्णकारको मानकार काली कार्षि सम्बद्धा स्तीरक विकास करना अवेथित है। उसके बाद रोगोर्ने उठे प्रकृतंत्राको विक्कोट सन्ध विकासित यह, मुख्ये, फेरम अधिने प्लास क्रीकन करण जीना होता है। अन्यत् इस देनीये सर्वत्रका प्रदार और मुख्यांका प्रयोग होता है। उसके कर कर प्रतिदेश करना रहता है।

प्रमाणकार संबोधिन कार प्रकारका प्याप्त देखा गया. किंतु यह विशेष प्रकारका होता है— स्था—सारीरिक, बानीरक, जीन्य, बीधन, अन्यनंत्र, प्रकृष, बेनुत्, साध्य असामा, सामानार और निरामका इसके विभिन्न क्य है।

च्या होनेका इथाव सर्गरमें सामीरिक कार्ने कार्नीतक न्यरं आनेवरं पहले बनमें अनवार स्तोरमें सार बीता है। प्रकृतिक वामुके बद्धा-प्रभावने कक बार तथ है। आदिके हर में कर क्रम की करों है, उसके करन करन विकित होना है, तब सरोरमें सीत का करत है। दिय-विक्रित सरीर होनेकर सरीरमें दाव होता है। कक बचा विक दोनीकी विशेष अवस्थानें तीन और शहरत विशेष प्रथम पहला है। इसलिये कर कथा च्या सीम्य इस कर विश-पर मोधन होता है। अस्तात्त्रप्रपादने अस्तिपद्ध अधिक होते हैं हक तरह दाद और यह मुजादिका विश्वास होता है. बहिन्यसम्बदने केवल कारी क्या होता है। इसमें द्वीर दश और क्त अधिको विकास को होते. इसलिये बहिराधय-पर सुक काम और असरकारका द;काम होता है।

बर्ज, साद तथा बलना ब्रह्मऔर बाव-रिय और करके इभावते से पर जरत होता है उसे प्रकृत पर

१ पहल विकास ३, मुक्टकार ३९१ र-पर्वविकास ३, सबद्वविकास १ ३ अवद्वविकास ११४६

कहा जाता है (जवा वर्षाकारणों वातिक रारत्कालमें पैतिक एवं वसन्तकारणों रलैक्सिक न्यारका प्राकृतिक प्रथान रहता है।) यह साध्य है इस वैकृत न्यारका में विपरीत रूप है. यह दु:साध्य पाना गया है प्राकृतिक न्यार वाय वायुद्धे वर्के कारण होता है यह नौ दु-साध्य है वायु वर्षाकालमें रोषमुक्त हो जाती है, उसके प्रभावके कारण पित एवं कारके समन्तित न्यार प्राणियों में होता है रासकारणों पिछ- दोषणान्य न्यारकी उत्पत्ति होती है इस कारणों पित-दोषका अनुगयन कार्य करता रहता है. इसलिये इस कारके न्यार्ग पित एवं कार्य दोनों मिसकार दोगीको कह देते हैं। इस प्राकृतिक न्यारमें मुख्य हारण कारनेक

रहते हैं। इस ज्वरने उपकाससे हानि हो सकती है वदि रोगी कलवान् हो और ज्वर अल्ब दोवले करक हुआ हो तथा कल्लादि दोव उपहलोंने रहित हो तो सुक-

लिये भीजन न करनेसे रोपीको किसी अन्य रोगका भव

नहीं रहता है। यस-सकालने कफ कुपित होकर ज्यार उरका करता है। उसके पीछे ही बात एवं पितके दीव भी लगे

स्त्राच्य होता है। जैसे रोगोको फैसा प्यर असाव्य होता है यह पहले बताया गया है। इसका उपहण हो आनेपर रोगोंचे चिद्वचिद्वापन, सन्दानित बहुमूत्रल, अस्त्रीय, असीर्य तथा भूख न लगनेके लक्षण उपर आने हैं। यह सामस्यार है।

तेज ज्वा होनेपर अधिक प्यास-प्रसाप, बास तथा परकार आता है। नाक-कान, मुँह तथा गुदामागर्स करा पिकरनंत्रमा गति तेज होती है उत्कर्षत होता है, जिससे रोगोंको कह होता है। यह पर्कायन व्यास्त्रम तथान है सामप्यारसे विपरोत राज्यन होनेपर सात दिनका संधन करना व्यक्तिये, क्योंकि आओं दिन कर निराम हो करा है।

मल<sup>4</sup>, काल तथा क्लाकलके कारण न्यर चीच प्रकारका कहा गया है। यथा— निरन्तर विद्यमान रहनेवाला, सनतवाड़ी व्यर, दूसरे दिनतक रहनेवाला व्यर, तीरसे और चीचे—

चार दिनसक रहनेवाला। विशेषतः वे च्या समित्रतसे ही होते हैं। इस न्यरमें धानु मूत्र और चित्रतको सरीरसे चाहर

त सभी दृष्टित होकर एक सम्भग ही सम्पूर्ण सरीरको संतप्त करते हैं तथा दृष्ण पदार्थों, देश, खतु और उक्तिहास बहकर और कलवान् भारी सथा स्तब्ध होकर रसादिके अधित हो कर्त हैं तथा प्रतिहृद्धितासे रहित होकर बातादि दोष दुःसह संतर प्यरको उत्यक्त करते हैं। अनल-धर्म— प्यरकी गर्मी, कवी मल और कभी धनुआँका सीच हो स्वय कर देते हैं।

निकालनेवाले वार्ग बलकाओं हो जले हैं। इस समय ने

वाशुं, शर्थ, शृत्र और तीनों दोच—इन बारइ पदार्थोंको व्यरको ऊच्या सर्वाकार नि सेच करके कपाकी अधिकतासे उरपन इश्रा वह संतत-च्यर सात, दस या करइ दिनमें का तो रोगीको छोड़ देशा है या बार डासरा है, वह अधिनवेसका वह है। इस विवयमें इरशेतका वह नत है कि रोगीको नीरोगल तथा मृत्युके सिथे चौदक अञ्चरह तथा बाईस दिनशक तिदोचकी नर्याश होती है। बार्जन्य सुद्धार अधका अञ्चद्धताके कारन यह मंगत-

च्या क्रमीके प्रशेरने अधिक समयतक भी मनरिन्न एड

मल<sup>2</sup> और भातुओंकि श्रवके कारणसे रसादि सन्त

सकता है दुर्गल तथा ज्याधियुक रोगीके निकाहारादि , अपच्या) सेवचसे सरीरमें प्रतिष्ठ अस्य दोव भी अन्य दूसरे दोगोंसे तकि प्रहानकार महावालवान् हो जाते हैं जिल उपचार या पञ्चके कारण कार बढ़ता और घटता है. उसे प्रत्यनीक कहते हैं। यह ज्यार विशेष, श्रम वच्छ वृद्धिये नुक एउटा है। उपर्युक्त निध्याहारका सेवन करनेवाले मनुब्यके देहमें आतादि दोधोंमेंसे कोई-सा बलवान् दोव अपने प्रकोपकालमें संत्रत आदि च्यार उरक्त करता है। परंतु यह तथी सम्भव है, च्या इसे अपने च्छके किसी रस्त्रीद दूख च्यां सम्भव है, च्या इसे अपने च्छके किसी रस्त्रीद दूख च्यांचीर सहायता किसे, सहस्त्रात ने मिलनेव्य वह बलाहीन होकर बीच हो स्वया है।

श्रीण हो रहे दोवले बुक च्यर सूक्ष्म होता है को सरिएके अंदर विद्यालय रखादिक" सन्त खतुओं में ही लीन रहता है। रस आदिमें सूक्ष्मधानने विद्यालन रहनेके कारन

र अव्यवनिवासन २—६, ६—६८, सुन्त्रनामन ४६ - २ अन्यन्तिनामन २, यानीयनामन ६, ६३—६६ - ३ अव्यवनिवासन २—६३—६६ यानीयनामन ६, सुन्त्रनामन ३६ - ४० रण, राज्य गर्मास मेदा, अभिन्य गरमा ४४१ सुक्य— चे साल धानु अधीरको धारण वारते ह

का कर सरीरमें कुरता. विकास और महासदिको इरका असेकार विका एक है। कर देश है। रमनकी कोलेंके मुख्य खले होनेके कशन म्बरको उत्ताम करनेकाले होत्र इन स्रोतीने प्रांतर होकर क्रम्पूर्व सरीविं काल हो जाते हैं। इस कारण संस्ता का निरन्द रहता है और उक्ष हेतुके निकास होनेक्ट सम्पूर्ण सीत दरवर्ती सुन्य मतावाले होते हैं। हार्यालये व्यरको करना करनेवाले दोष विस्तन्त्रमें प्रविद्य होते हैं अर्थात सन्तर्ग देहनें कैलने नहीं को, इसलिये विक्रिय कालनें सामादि न्यरको अनन करते हैं। जन: सामग्रीद न्यर संस्त-न्यरने निपरीत होता है

विषय<sup>ा</sup> संज्ञक च्यारका प्रसम्ब, किया और काल विषय होता है तथा यह स्पर दीनें कात्वनुवन्ती होता है। हाव रकाञ्चित दोष सत्ततः च्याको उत्पन्न करता है। यह च्या अशंखकों दो बार होता है अर्जन दिनमें एक बाद इसमें एक कर सभक्त कभी दिनमें हो कर, सनमें हो कर उस रोप मंत्रपारी पार्टीमें अधित होकर अञ्चल पायक विका भारको राज्य करता है, तब बढ़ दिन रहार्ने एक बह होता है। उसी प्यापे हार्थकों सब मांसवाई एवं केश्वसही महिमी भी प्रकृतिक रोक्के संसर्गने का करी है का राधन इसीयक (सिजरिक) न्यरके अन्तर्गत जन निज साल है।

क्षेपक पन तीन प्रकारका होता है- बात निराधिका, कक विक्रिक्त और बल-कक्किन प्रवन देन कि और वायुके प्रकृतिस होनेसे न्यर सम्पन्नका प्रार्ट हो उसस है। दुनो दिन कक तथा फिल्के प्रकोपने यह रोडकी हुई।वें प्रणिष्ट हो जाल है और सोमरे दिन काम एवं कफामे द्रांचन होनेने वह न्वर जन्मूने नीत्रस अधिकार कर नेता है अभीत् रिक्त और आएके प्रकृषित प्रोनेशे का प्रणासीः करान करते दिन ग्रेमीका नसक करते संगत है और उसमें चौड़ा होती है। इसरे दिन कक तथा निसर्क उक्तरित इनिसे रीवकी बड़ीने दर्द होता है, तीलो दिन कम दर्व करूने दोवनम्ब प्रभावके बढनेने रोगीको ताप तो होता हो है. लिन्तु इसकी मननत चेठनें चीडा होती है। यह च्या एक-एक दिशका अन्तरात बोडकर सरीरके क्षेत्रें नागेंको प्रभावित करना है, इमीरियरे इसको एकाहानार' कारते

बाब-चित्त और अध्यक्तन्य द्वीपके कारण सरीरके अंदर मधिक करनेवाले करके द्वार कर कर नेता गर्क हती तमा अन्य रिश्वविद्योंने स्ट्रीय बाला है, इस उसको प्रमुखंड चर कहा जल है। लॉकिक भागमें इसीको लोग, चौथिया महार' करते हैं। जब नहीं जब मजाभागमें एक्टि होता है तो का दुनने प्रकारका हो सकत है और प्रकार प्रभाव के सरीरकर दूसरी रोतिसे पड़ता है

वाच्याधिकवारे निरमें बेट्या होती है। कच्याधिकारी बंबामें अराज्य होती है। उन्हा तिए एवं अंबार्व बेदना होकर ही च्या च्यात है।

हत्त्रकार वह अभिन एवं सम्बार्ग मान्यर अवस्थित होता हैं इसी कारण इसकी चतुर्वक च्यरका विषयंव<sup>4</sup> (इसत). स्य क्या जाता है। यह कर असी संतापकार्तने एक दिक्का अन्तरास करके येगीवर और दिवसक तीन इकसने आक्रमण करता है। यह अधिन और नेना---१५ हो क्रमुओंने आर्थित होनेके कारण सरकार तीन दिनाक रहका बीचमें एक दिन कोडका आज है और फिर बीच दिन संगातार रहता है। जनावराके प्रधानने क्या विस तथा बकारण दोष अथवा अन्य निवस चेहालोंको जन्म देनेवाले विकारीको चरित्रका विश्वविके आ आनेका रीपीको सार दिनका लंबन करना चाडिये

इसी तरह जिस जिस समय रखोगन वर्ष हमोगुमके कारण जानस दोष और जानस कार्यका क्लावल होता है, उसी उसी मनपर्ने का सतलादि कर उत्कार होकर बदक क्तरल खल 🕏 ।

इस प्रापेण काराने रोगीके कर्मका प्रभाव दिखाने देख है। अधियानके द्वारा सम्बन्ध कारकने मुख्यीर यानुजीने समाहित दोनीको प्रकारत होनेपर यह यहाँक व्यर अरुपन कठिन विकित्याको अपेक बाने स्टाइक है अपांतु स्थापक क्रमण, विकासकर्थ निषे हम्साध्य हो बात है। इस्ता रेक-कल और अवस्थाके अनुस्का स्वकातिम्बन कर्का न्यरका सरीरमें को बंकायन होता है, रहादिक क्योंने को दोन कार समन नहलेले और और अल्लाकाने इध्यानी होता है। यह पानुर्ण तरीरमें स्थाप नहीं होता (अतएव यह

e Meffection, monteffectie bare-Metrotte be-

एक दिन अरोगनर अनन्त्र पूर्व अधिकाद कर लेला है) और इसी दोवके कारण वह च्या क्रणीनें संसप्तदिके क्ट्रोंकी कारण करता है। जल प्राणीको प्रचलपुर्वक वर्षायकाले इस प्याप्त विकास कर देख पाड़िये, अध्यक्ष यह अस्त्रध्य हो जल है। ज्याका सन्दर्भ सकत से कही है कि कह शरीरमें जनने एक डोकर अनुभव डोक है।

निरम्पनिये प्रतम्भ होनेकाल मार विकास कहा सक है। यह नियम कर कथरातिकारसक अस्ते पूर्व देशों कार है। उसके कर उसकी पनि और सींच दोनों कर हो कारी है। इसी करनके अनुसार का सरीरके रसस्टार मनो केनक प्रथम करता है और भीरे भीरे निकाशकी रीता है। ऐसा प्रकृतित दोन प्रानीको अधिकातन क्षत्रकार सरमान रक्ता है। चैसे चुनिने करनी विशिक्त चीन संकारको नेतरे करायको उत्तीवह नहीं करता, येथे हो (का-निष्ठ एक ककारण) शेलक बीवरण स्वयंको स्तोरमें इकट करनेके हैंग्ये कारको उत्तीक की करवा। किस प्रमाद किम केमपूर्वक स्तरीके अध्यक्तकर्म सामार कारकार होकर कुद्ध हो उठमा है, उसी प्रकार सरीएमें रिश्त दोष भी प्रधानक तकि सन्तर होकर स्वान्त्रक क्रीन करत है। इसी इकत करताई च्या भी सरीएमें विकास भागको प्राप्त कर लेके हैं।

अधिकां कहका होता. सरीरका भागे सामग्र, ग्रेमक. मक् नक (सरीरका इटना), बीनई, असाँच, क्यन और क्षात्रक कृत्यक आदि में क्षेत्र कभी रक्षात चार होते हैं स्था पर राजना<sup>र</sup> संविध हो साम है से हम अपन्याने रोपीओ रक्षक करन, च्यान, स्थान, क्रम्पन, क्रमेरनर कोरी-कोरी चेरिकाओं (दानी)-का निकानम, राह. स्वतित्व, भार, बार क्षेत्र प्रत्याच्या वर्णाय होता है। जांन और बैदाने चारके जॉक्ट होनेचर हच्च, महान, कार्रिकारण, अन्तर्रातः प्रम् अन्यकारसंग् रुगंन्य, पार्वीक्षेत्रका देश करना हो पास है। न्यरके अन्यन्त होनेस प्रतीय अभिनं भार, करन, इर्गेनिन्से प्रतीति, विद्वविद्वरूपर् क्तान, न्यानि तथा अलीव एवं इत्तियोने तोडने-वेसी पीडा होती है ज्याके मुख्याना ही जानेकर हका दोन से होने

ही हैं, इसके असिरिक करा, अक्रमिकेर अस्तर नारी, बाह्य सीमाराम और हिज्जाके दोवनो जन्मि वन जाते हैं। कुकर्ने दोक्के संवित होनेक रोगीको दिनमें भी अध्यक्त रिकामी देख हैं, सरिवंद करीने केटने बंधी चीड़ा होने हैं। क्राफेन्द्रिक्के साम्य होनेकर फिरफा उसके मोर्च बढता रहता है। क्रम- हेब्री अवस्थाने सुकारत हो व्यनेकर ऐसीकी मृत्य होती है। कसूब: रख, रख, मांग, मेद क्या मंत्रारत—वे चेचे का बहरोज़ रक्तक होते है।

क्य कर होनेक सन्त्री प्रति क्याहर करोकके रोपके संदित्त्व एका है। रोग्ने प्रत्यन करका है। उसकी प्रतिस्तालको अनुभूति होत्री है क्या उत्तरी सभी अह निर्मित हो करो है। यस सरीगर्ने नित्य हो नन्द च्या होता है से जरीएनें बुकारन रहता है, रोगी सीवरवाका अनुभव बारता है और सर्गरमें दुर्बरावा आ करों है बधा रहेण्याकी अध्यक्ष से सबी है।

किया न्यरमें सरीर हास्त्रीके बर्मका को पान है और पेतान में पीता हो मात्र है, उनको हरिएम नार कहा करा है, का पत्रके सकत कार्यकार होता है

विक्रके सरीरमें क्रफ और यह सकर करने रहते हैं तक रिएको क्रांचे होती है, उसमें कर न्यर दिनमें कर बेगावे क्ष राजिने हेन हो जात है तक इसे राजिकर कहते हैं।

कार्यको करून दिवाकरके सक्ति संबंध र करोसे का रोगोका सरीर सुक्त हो माठ है से कार्यो ऑधकारके कारण रोजीक करोरमें कहा छन्में कर शहर है, उसे पंचंत्रीक पर कर कर कर है।

इस न्यार्थ स्टोक्स रिकार्ड मीचे अस्पानको निका रहनेकर आरमस्थ होकर रीगोका आधा सरीर सीमल और अपा अपा प्रता है। प्यापे समय रोगीके सरीगों जब पित परिवास एक है तथ क्लेक्ट करूने निका रहत है। इसलिये कारण सरीर करण और हाय-पैर डॉके एको है। एक और रक्षणे अधीवत क्या जांच एवं नेदाने रीमत च्यर साथन है। हुई। और पत्थानें स्थित चार यह: बाला है। चार क्रिय-दिस अपूर्णे रहता है, उसे कारिस्टीन कर देख है। इस न्यरमें रोगी संज्ञादीन, न्यरके बेगले अर्च और

केन्द्रवंच परित्यन करता है

न्यानी क्षेत्र होनेना प्रति तन्तु (इतनाः हो। प्रति है। करण, बोह और संस्त हुए हैं। कहा है। सुबूर्ण कुछ पह

क्रीन्त्र राज है। केने बद के क्योंका इस क्या, उसे हैं और में निर्माण के को है की दूर की तार्थ क्रांग्ने प्रथम कर्मन पुरस्त है। यह नामों है। यह नामा रक रूपता ही पर्या है हम सामानी एक रूप मानी है त्या विकास पुरस्तापार होती है। अध्यक्ष १४५

### रका-विश्व-विदाय

क्षानारियोचे क्षानान्त्री स्थान प्रत्य प्रत्ये कर है THE PORT PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY

price per live up per war part at helf And a province and print surfaced want I also safely more safe who work on when I are say freeds was up to up prim after the up to mirel year from frommer, ye gifter at your & sign करनार्थ निर्मात का एक एक इस्ता प्रमान है। विकास प्रतिकार एक दूरिया हो। करता है। इसी करेका एक रेंच पार्टीक प्रथमित किया और एक एक पर कर कार करेंद्र कर्मन करिया औरता का नेदे हैं। कर्मन their time flags are no feet and and our the partie on anyone place of part out work at more was to see give my what was some would start are the buy property was रक-दिन है

रच रिच्छा एक रिन्तनिर्देश इस्तानेने स्वय स ware & whereast reduce surface place reputs threat year worst op familier graps on कार्यापुर प्रकारिक तथा कार्य कार्यो एउंदर क्रोडी बार कर करता तरेश रह कर बाल्यको हो उन्ह and their week pight and probabing department क्षान्य क्षान्य क्षेत्र, पेले प्राप्त और पेले त्यां प्रेत्य न same that all second of some to deposit the . It For TO Profes pleased us us \$1

ra for the market fire \$100 periods, graphed और प्रभावता । पूर्वाच प्रभावता एक तरह होती प्रकार केटो एक जीवी करते और कुछ-एक कर हुन्छ। forms & ordered plan or party with six part from I she proved by the same

freque per quite qui grità frecon à l'endrait the or the word absorb frame & point years man fetter \$ . Promitted upon at about I and not you been I on to from property and after the state of में है। क्या अने क्यार अनु अन्य होनेया में का were their own works that the world from the board play of the Stated my flow At the car if mean if wear or arbust If it were recognized to authorities for the most year given more were more than \$1 years Miles and E. Small follow are play and special for all the split for the female property spe-\$1 pilled der men een uit men pelek re for that our way it from the b

while we was sure who are after the femilie property in the property states it photos yet ally about proving global parts an the same and it whether which more on these कोई जीवार नहीं है। यह दिस नेन्सी होन हरियान रेन्स्य प्रमान प्रमान की स्थानक पात है। केन्स्य प्रमी and thirty in your way \$

man, ben met das High Stelle der Ling Stell tip di mire un panti per disti di Venni the B. In that the street breaks are written the from the frame of our chart page frecest may sell if when yout on fill an रिपेश प्राप्ति पुरस्का प्रमुखीये अन्य विकास र अन्यत all your paints you are sent on the earth for पारिये। (सम्बन्ध १५८)।

e media femili i per marando de Market and the second of the Market of Market Street and the Street Street Michigan di Apithi da Ap

### कास ( स्वांसी )-विदान

क्षणपरिजीने कहा—सम्ब (क्षीती) सेन क्यारीक प्राचीका अवन कष्टाचन दिखाला है, इस्तीनने इसी रोगको शय वहा चरना।

क्रीमी पालब, विराद, कराब, कराब करा बातू कराव प्रोपेने चीप प्रकारको पानी पानी है। चरि इस चीनांके विकासको उपेक्ष कर ही करते हैं से में असको उपका कर देती हैं। यह उत्तरीयर करवान हो सभी है। इकका पाने कर का उत्पाद होता है—

कामांग होनेका ककार्य कुळालाह और असीव होती है। मन, एक नक कब्दने सुब्बस का बली है। प्रदेशने याच् प्रया अध्येताली होता है। इस रोताने हम्बोतानी होयर यश स्थलने व परिवर्त । यह अभिवर करते हर मानु करूने रोगको यदि करता दृश्य सीलका तक रक्षकड़ी आदि सरीरके तेरहीं कोलोगें करा है। सर्वजना मधी अब क्रमहाने क्रीव्ह होकर आवेष एवं अनको कर महीपात है

इनकर प्रकोप होसे ही पेपीमें उनकेप करना हुआ और चैंद्र तथा इदय एवं चवीचे चीडा उत्तम करता हुआ मुख्यमे विकासना है। कीलरोबेंदे की रोगीको कह होना है पूर्व पूर्व वर्तनेको ध्वापक सम्बन्ध मुख्यो काली विकासको है इरान्ये पर्यापा तथा लिग्यामी बीदा करती है, बंद और धोन होता है को स्वर्धन हो सबस है।

यह रोगीको अन्यक्त तेत्र योहके छन सुद्धी छाँको मानिके किये विकास का देश है। रोजीको रोजाब हो जला है। सुनिर्माण बड़ी ही चरित्रकाने संदर्भ सुद्धा हुआ कक बार रिकरण है। जिससे ब्रोगी कुछ कर हो जाते हैं

रिक्रमण क्रम होनेने नेव मेले पढ़ मते हैं. बलावे र्वाच्यान रहता है, च्या और वह और है जैसी देश क्या रकर्माता करू वरक है अने च्या रहती है कुन्हते निकारनेकानी भागि हुटी रहती है, उनकी क्या और धुओं ही भूजों दिखानों देख है और बुजानित हमें खड़ी हफत अर्था है तथा उसमें एक इच्छारका नद क्रमा रहका है। उस रोगीको स्त्रीनीका केन सम्ब है से उन्हें स्त्रीनीक सीच अविके सक्ते कारण हुआ होट होट हरातपुर रिकार्ग रेस है।

क्रमान्य कार्यान होनंक क्रमान्यमं स्वयन्य वेदन होती है। निर्देश करीवन तथा इदयारी जारहण का जाती है। संपन्नी किसी हमा पदानीके सेवादा अनुभव होता है। एक क्रमाका नद केल स्पोरण क्रमा रहता है एक गोरस् बन्द, अनीप, रोजाब और को निरूप करावी हुए हैं। क्षेत्र है।

इक्रारे अन्यन सहीन्द्र विभिन्न बनोबी परनेवलं रोगोद्धल का समित्रे अधिक कर्न किया जात है से उससे यक रूपलाने का हो पाल है। विश्व अवश्वीत होका वर्ष कारका हो का है। स्टानक्ट उनके बहुत रोगोको काँची जाने राज्यों है। विसर्व द्वारा न्यूको राज्ञसंका क्या अधिक निकराय है। इस पर कम चेता, निगत, सम्ब प्रांच्य ्रतीयदेको भीतः और अलग्य दक्ति होता है।

इस रोगर्ने रोगी सन्त-कन्द्रसे कन्द्रमा बनावो बाहर निकल्पन है। जन्दोनके कारण इटन कट-ज प्रतीन होल है और सरीकों मुझ्योंक चूपने की बहती अनुभूति होती है एक प्रदूषारी सुलके आकारी स्वीत्यांकी बीहर होनी है। रोगीके वर्ण वर्णने दर्द होता है और बार बी सारा है। उनकी और फ़ल्मी है। जान कर कर्ता है। इसकी कार्योंने करा अंग होते तराहा है तक हताने करान रक्ता है।

रोगो इस रोगले कक्तरक सक्त कराने सामा है इनके वार्डभागों सुरा इंडर्न स्टास है। क्यार विकासके कारण उसकी करना होता है। इसकी सांध बीच होने राज्यों है और जरीरका वर्ष कार्रिकोष हो जान है।

राजयश्यारीय होनेसे रोपोच्य स्तार सीम होने राज्य है। इसके पेरावर्ग एक असर है। सीम पूजरोने केंद्र और कमरमें मोद्रा होतो है। जिसको सारको आप कहा गया है वे आकृत्यों कार्य सारमें प्रधान होका दोहरे सानी है। कारके पेटित रंगी परको कौती और कारको या देश है। का ककर (चीप) के नजन हर्गन्यपुक्त तथा हो और राज्य रंगका होता है। ऐसे ऐसीकी मोनेसे विसेष कह होता है जबाँच मुकायस्थानें भी हैगीको कह होना गुना है। का रोग रोग्वेक प्रदेशको निर्मा प्रथक सम्बन कर देन है। अच्यानक रोगीने राज्य और सीक्षण चौजा। दर्भ केंच कटाये

द्रवान करनेकी इच्छा होने लगती है। यह बहुत खाता है उसका बल बीज होते लगता है। मुखपर स्थिपका बनी रहती है। उसके नेत्र भी सीका-सम्बद्ध रहते हैं। किंतु रोगके क्लबान् होनेके बाद सभी विकासकारी राजपक्तके लक्षण रोगीके क्ररीरमें जन्म लेते हैं।

श्रमकर्त्य<sup>र</sup> कासका कर ऐसा ही है। इस रोगसे श्रीच हुए करीरवाले रोगियोंको मृत्यु निश्चित हो हो जाती है अवना रोगियोंके बलवान होनेवर नह रोग काय--- साध्य एक्स है। अस्तरान्य कासरील भी उसी इकारका होता है। काल जब रोगीयर अक्ता प्रयम क्षप्रमाव दिखाना प्रारम्भ भरे, असी कालमें इसकी विकित्स अपेक्षित है।

रोगीर्मे उपचारका सामर्क्य होनेकर यह रोग आश्रम औ है। जतः रोगीको नवाभाजन्य इस रोगका बध्दसम् अध्यक करना काहिये, किंतु उपकर प्राप्त करनेके पूर्व उसके कर आदि सभी प्रकारींपर विचार करके ही चमक पुरुष रूपसे प्रयोक्त और्याप तथा प्रथापध्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। युद्ध प्राचीके सरीएमें को निक्रित भावसे कलकारि कासरोत होते हैं, यह साम है। उनकी उनेका करनेसे व्योगी क्षाम वय, वयन तक स्वर्थनादेख इतिस्थायका इकोप होता है। इसकी उपेक्षा करनेसे कासरीय अज्ञापन हो जाता है। इसलिये शीव ही इसका क्यापर कर लेख माहिये। (अध्याम १४९)

### श्वासरोग-निदान

सन्वनरिजीने कहा-अब मैं श्रासरोगका निदान कह

कासरोगके परिचयन हो जानेकर उसीसे शरीरमें बासरोगकी बर्ल्याच होती है जबक प्रस्थकालमें कर पित्र तथा क्रफलन दोबोंके प्रकृषित होनेसे वह रोग उत्पन्न होता है इस रोगका प्रदर्शन आमातिसार, बनन, विकास और प्राप्त-रीय एवं व्यक्ते भी हो काल है भूति-प्रकृत, भूव तथा शीत वामके लेकन करनेले भी इस रोगका जन्म हो सकता 🕏 । नर्मस्थलम् आधारः पट्टैचनेसे और वधरीले जलका प्रयोग करनेसे भी सरीरमें इस रेगका प्रकोप हो जाता है।

नह रोग बुद्ध, समझ, किन, महान् समा कर्ण नामसे पौच प्रकारका माना गच है। कपके शहर लामान्य हंगले क्रपेरमें अवरोधित गतिबाला सर्वव्यापी बाबू प्राचनाही. जलवाही, अञ्चलको तथा रक-पिकादिक-व सोतोंको प्रकृपित कात हुआ जब इंट्रपर्ने विश्वत हो जाता है तब का अवपालपर्ने श्रामरोगको उत्पन करता है।

इस रोगका पूर्वकष इस प्रकार होता 🕻 रोगीके इदय और पार्ज (अगल) भागमें शुल उदक्ष है, प्राचकप् करोरमें प्रतिनोत्न-पतिसे क्याहित होने लगती हैं, रोगीके मुखले चौडाके कारण बरावर आह आहकी ध्वरि निकला करती है पूर्व हुए सङ्ख्यो बजानेसे जैसी ध्वनि प्रकट होती है, वैसी हो प्यति रोगीके सरीरकी चौड़ाके कारण होती है।

श्रव, तर्रारमें इन लक्षणीका उद्भव अधिक भीवन करनेसे होला है। आधिक भीवन करनेके दोवसे हेरित आयु स्वयं बलमे युक् भूद्र शासको प्रेरित करता है अर्थाद आधिक भोजन करनेसे रोगोको स्त्रीस कुलने लगती है और इसे यह विसर्वन करनेको इच्छा होती है। ऐसी स्थितिने कुरुके जनगेएको का करके शाबु प्रतिलोल-भावते तिरोधानमें प्रवेश करता है. जिससे यह इदयमें पहुँचता है और बड़ी आमालपर्ने जाकर श्रामरोगको क्ल देख 🕏

वह व्यप्<sup>त</sup> प्रकोप इस समय लिए, ग्रह्म और इदयंभगको अनने अधिकारमें लेकर चर्चभागीने चैदा उत्पन करतः हुआ खीमी, मुरमुराहट मुच्छां, अरुपि और पीनम तथ हुनाका अन्तर्भ करोरमें इकट करता है। प्रानीको संतप्त करनेवाली साँस अञ्चल बेगसे चलने लगती है। कार्यि खाँलीके द्वारा कण्डमें जाने दूर दृष्टित ककको मुकनेसे तास्कातिक कुछ सान्ति रोगोको प्राप्त हो आती है और वह कुछ क्रमके लिये भुखका अनुभव का सकता है

शासके प्रकोषसे रोगीको प्राप्तानक कर होता है। बासके क्रकीपसे अरब'स कह होनेवर रोगी को जाता है। नदि बैठ जात है, तम यह अपनेको कुछ स्वस्य अनुपन

ছা সাবস্থানিকারে ৪, ৪৫, ছব, সুবল্ল এই। ৫, সাবস্থানিকারে ৪, সাবস্থিকারে ৫৫, স্থান্তর এই । সুনস্তবার নিকারে ৪, সবস্থিকার হুল, मुन्द्रकार प्रमुक्तिविक्सो पृष्ठ ४५ - ४-४-विन्यव ३६ अन्यव्यव्यक्त

करता है। इस उक्कान्त रोगके करान रोगोको कटापिकपके कारण आहि कपाको ओर निकलती हुई हतीत होती है, करवकते वसीना बुटने लगक है और रोगी अल्बन्त कासर हो उठता है। बार बार क्रांस अनेसे रोगीका गुँड सुख जन्म है। यह करिया है और उस्त अहार का देव पदार्थके सेवनको अधिलाक करता है। नेव विरनेपर, वर्ष होनेपर, शीव गिरनेपर एक पूर्वी हाना प्रश्ननेपर तथा कामकारक आहार विदार करनेपर कालका बेग कर जाता है

बदि बलबानु ननुष्यके इतीरमें तथक कामक खासतेग होता है तो वह भाषा—सध्य होता है। प्रथम दृष्ट्य से प्यार और मुक्काने मुक्त होनेपर छेप्येचे इस समक आसका रपसम्ब शीवल हम्म क्यापाँसे ही करना चाहिने ऐसे रोगके उपभेदने रोगी खीसी और खसके प्रकोपने प्रस्त. क्रोरमे निर्मल एक वर्षस्थलको पीकाने अस्पन्त दृ:बी एक्स है। उसे अधिक पर्राय आब है, मुख्य होती है, चैदाने वह कराइक रहता है, दमके नुकत्वनें करान वर्ष वैद्यान (मूत्र) रूप-क्याकर होता है। विश्वनक हकोन होता है। रोगीको दृष्टि अधोगति रहती है अधिक कह बच कार्य कारण आँखें अपने स्थानसे निकलते सी प्रतीत होती हैं उनमें विकसायन तक लातिया का अधी है यूच सता जाता है। कहके कारण रोगी प्रतान करता है। सरीरका तेव पर होकर चेतना भी नह हो जाती है तथा वह प्रत्यको प्राप्त हो जाता है

महोक्सका रोग-प्रभेद होनेवर रोगी अपने सारोरिक,

मानसिक तथा वाधिक नहत्वमे रहित हो उठता है। का हीन व्यक्तिके सनाम प्रतीत होता है. बासने नौहाके कारण अध्यास तथा गरोने यहपदाहट होती है। यह मन्यासे साँवके समान राज-दिन मुलिम्बाररित होकर हुँकारके साम बास कोवल है तथा जल विज्ञानमें रहित हो बाता है। उसके नेप और मुख्यम प्रान्तिकी अवस्था का जाती है। नेत्रोंसे यह किसी बस्तुको सरबक्ताने बान नहीं पास उसकी विद्वार्थ साथे गये हत्य पदाधीक स्वाटको बतानेको हाकि नहीं रह जाती इसके नेहींमें हापकी चर्चा एको है। नुबके साथ रोगोका तेथ भी रिकारका है। उसकी बानी भूकते दृदी-कृटी निकलती है। ग्रेगोका कच्छ मृख नाम है। उसकी कारकार सीध कुलती है। उसके कार, गला और सिरमें जरबना चौदा होती है। जिस रोगीकी सम्बो-सम्बो कर्म्य प्रतिमाली सीत निकलती है, यह अपने क्रमको नीचेको और से बानेने सनवे नहीं हो चला।

इस बड़ीकारके रोगमें रोगीके मुख और कान करके बरे रहते हैं। सरीरका ब्रकुकित बाबु बसे बहुत ही कह देता है। जब मैं कर्म्य बामके भेदकी समीक कर रहा है। इस रोकों रोको चारों और अपनी दृष्टिको फेंकल हुन्य जानित शास्त्र करता है। सर्व हेटनेकी सी बेटन होती है और वाली क्या करी है। इन होनों इकारके कार्नोके शक्षण जवतक इकट नहीं होते हैं। सभीतक माध्य होते हैं। परंत् संभग इकट हो जलेक्ट अलाध्य हो जले हैं और निवित हो बृत्युकारक वन जते हैं (अध्यास १५०)

## हिक्कारोग-निदान

सन्यनरिजीने कहर—हे सुद्धत अब पै हिन्छ। (विकास) - रोगके निवानको कर्नुगाः आप उसे सुर्ने :

कारदेवके जो-को निदान-पूर्वकर, संख्या, प्रकृति और व्यवसम्बान कहे नमें हैं, से ही हिनकारोगके भी होते हैं। यह विकास पाँच प्रकारको होती है— चकोद्धला ( अवन्त) शहा, बनला, नवती और गम्भीरा : सथा, होशन, कर तना असरन्य अन अथवा नेय पदायोंके सेवनने प्रकृतित कर हिन्नारोपको पैटा काली है। इस हिन्नारोपने रोगी बाब लेख हुआ भूषानुषायी यन्द्र यन्द्र सम्द्र करता है। अस स्था पेन बदार्थके अयुश्चित्र्यंक संबद करनेसे जो डिक्का (हिनकी) रोगीको असी है, इसे अलक हिन्का' कहते है। यह विश्वको सारम्य अनगानसे सान्य हो जाते हैं आधिक परिवास करनेसे सरीरमें प्रकृतिक हुआ करना बहुछ दिक्या को कम देश है। वह ग्रीकापुलसे निकलकर बन्द-बन्द गतिने कन्त्रके बहार आता है। वह रोग अभिक परिवास करनेसे बढ जाता है जिल चयोचित माणवें चौजन

е чебре де мере бъще и з щехо се не ребрене и

क्षराव्यवकारम्य व्यवकारम्य व्यवकारम्य व्यवकारम्य व्यवकारम्य व्यवकारम् । स्थानीयः स्थानियः स्थानियः स्थानियः स्

वी हिष्णवी अधिक सम्बद्धी एक या ही का वेरावृत्तेक असी है परिकारता वह भीरे भीर कहती जाती है। अपने वेरावे जो रोगोंके जिन और ही-काश्वास्त्र कर देखे हैं, उसकी 'क्याचा क्रिकार के पानने क्वीकार करा है की इसकी 'क्याचा क्रिकार के पानने क्वीकार करा शिक्ष है और उन्ने अधिकार हो जाता है का उसकी क्याचा होता है और उन्ने अधिकार हो जाता है का जोरोंसे उसके नेत्र बैठ जाते हैं और उस्भाई आसी है। ऐसी अध्यानकाली हिक्काओं वेरावती परिचार देवेकार वेरावता किल्का करते हैं।

जिस विकारोगक नेगरे रोगीकी भीड़ और करपटिकींने कह होने स्वयस है कान सका नेत्र कर हो जारे हैं. कानोंने मुनाधी नहीं देख है और औरखोंने दिखाकी नहीं पढ़ता है। ऐगीके जारेंद्र कानी और स्वास्त्रकी स्वित्तको दिखिल करनी हुई जो किक्स अन्तर्ने इसे मंत्रासून्य कर देनी हैं. तका अन्य हॉन्दगोंकी दु खिल करती हुई वह उनके पर्यक्षणार्थे कीडा पहुँचली है तका रोगीको पीटभागने हुन्हा देनो हैं एवं सर्गाकरे सुन्क कर देती है उस विकासको 'महती विकास' कहा जाता है का नहासून्य, सहासन्दा, सहायेग्द्र और सहायक्ता होतां है

مسماله لاناليسم

### राजयभूमा-निदान

क्षण्यनारिजीने कहा—जब में विकासीयके प्रकार् वेदनारियके विधानको चलीचींत कह रहा है

राजयभ्यानेगसे पूर्व प्राणीके स्वीरमें अनेक रोग रहते हैं
और बादमें अनेक रोग हो बाते हैं इस रोपको राजयभ्या,
भय लोग नवा रोगराज भी कहा कता है। वाणीनकत्तनों
नक्षत्र और द्विजीके राजा कन्द्रमाको यह रोग हुआ बा। एक
तो वह रोगोंका राजा है और दूसो इसका क्षत्र पश्या है
इसमिये इसे 'राजयभ्या कहा गया है। यह देह और
भीविध दोगोंका अन कर देखा है तथा स्वीर और
औरधिका विवास कानेवाले रोगके क्ष्यों यह उत्तर होता
है इसमिये इसका वस नाम दिया गया है। वह रस्तिह
धानुआंका सोचय करनेके कारण सोच नामरे भी काद
वाता है राज्योक समान रोगोंका राजा है जिसके कारण
रोगराजके नामके सोधीहत किया गया है।

गण्डीय मानावे दिवका वक्कासव, मानावय अवका व्यक्तिकालों अपने पूर्वात्वकार्यके अनुसार सरीएमें इकट होती है तो उस रोगोको बच्चाई लेनेके सिक्षे विकास वार देशों है। उसके इसके वैर आदि सभी अब्द केंग्राने लगते हैं उस हिक्काके कुछभावते रोगोका सम्मूर्ण सरीए तिर्वित्त पढ़ बाह्य है। इसमें गण्डीर सब्द होता है, इसस्मिन इसका कम 'गण्डीय हिक्का है

प्रस्थानं वसानी गयी वसीदान (जनना) तथा धुडा समक मो हो विकास क्रिकार स्ताने गये हैं में साथ होती है उन दोनोंको कोइकर सेथ अन्य को स्थानदिक तीन विकास है में असाध्य होती हैं। किंद्रु चिरकाल (पुराने) विकास, पृद्ध अनुकासी विकास, अतिस्थी-संयोकी विकास क्याध्यास थीन देखालोकी विकास, असके सामायते कृत अनुकासी विकास—में साम असाध्य होती हैं जभी हैं। किंद्रु में मेंनी सीचान नहीं करते हैं, मेंनी सीमात इस विकास स्थानतिक भेद करते हैं, मेंनी सीमात इस विकास स्थानतिक भेद करते हैं, मेंनी सीमात इस विकास स्थानतिक भेद करते हैं दिवास और क्यान—में दोनों हो मूल्युकाल स्थापन प्राणीक करोगों हो स्थान केस कर होते हो हैं। (अध्यान १५१)

साहमके कार्य परः वृशाँदके बेगका बलाध् प्रवरोध, सुक्रीय, सार्रारिक रिक्तभलाका विनास तक कंपाँपत आहम व्यवहारका परित्यान— दे चार इस प्रध्यारोगको द्वार्थनके कारम है सरीरमें इन्हीं कारणोंने कृषित हुआ कापृ विस् ध्वं क्षणको व्यवंगें हो कृषित कर देल है। सदनता वह सरीरके संविश्यानीयें क्षणेत करके उनकी सिराओंको पोडित करता हुआ रक अब, स्ववाही आदि

तथा, अन्य, नीचे तथा निरक्षे कावने व्यक्ति करना है इस रोगके उत्तव होनेसे पूर्व रोगीको प्रतित्वक च्यार त्यार प्रवाह मुख्यम्पूर्व, अधिनवंदात तथा स्थापिक विश्वितातका होय होता है अस और येथ च्यायंके हिंग अधिनका तका विश्वतामें अवविश्वतामको उत्तरित रोगीको होती है अप-

सभी कोतीके मुखाँको बंद करता है अवधा उसी उकर

उन संभीको छोडकर हरमध्याने ज पहुँचल है और उसको

n laug freger in megafrege is meineme bis å menefelle er meineme komenefelle i

क्षमाने क्षेत्रम एवं केन पठनीने मनको, हम और पान निरम्बर कर होता है। रोगीका हरूव करवारेने संक्रिक्ट हो कार है। इसकी क्यून होता है। अहल विस्तरके इसि उसकी और नहीं रह जाते है। चौजन चानेक ची वह क्षपनेको स्तिप्रदेश सम्बद्धमा है। उनके प्राप्त है, जेब, मान न्यान, पुरा, नेप क्या कृतिभाग सुख्य साथे हैं। राजकी क्रमीके करण उसका रंग केंद्र हो करण है। उसकी भूगाओं ने निर्माण प्रधारको भीवा प्रोती है। उसकी स्थितने भी जानांदके कारण उत्तक हुए क्रमोंने कह साथ है। रुपयो सर्गरके इति सार्च कुछ होती है। उसमें न्योजवर्ग का और मोनके प्रति केन तथा क्या होती होने नानते हैं। प्राप्ति किरों क्यान अस्त है इस रोग्से होनेक सेनीके बाबून, केल तथा अरिया अर्थकानुक च्यानेनी अरिया पहले है। का सामने जनने कारण देखका है।

कार, कुकल (सिर्मिट), सब्दी जेंदर, कुन्त नेपा परियोगे भूको होका अपनेको साधिक सामित्र हुआ देखन है। स्थलने अस्ते करिके कल तथा अस्तिकारको भाग होने इस रेक्कर यह अवसीत होना है। यह स्वयंत्री ही सुक्षण कहना है। हमें स्थलमें निर्मत क्रम और देशका रारंग होता है। कलादिन प्रधानको देखनेके बतान दर्भ कार्याने पात नामा है। इसको आकाराने इकारान्छ गाव राजारिको अन्तरे हुए एक दिखाओ पहने हैं। जिसमें हम र्गेगोका कर भवते सक्कृत हो उठमा है। ये सब तमान रोपाइध्यमके कारण हो होते हैं। अन हमें पूर्वजन करने हैं।

इस राजयक्ष्यरीयके कोजना होनेक रोगीको केंग्स बाल, बाल, म्हरभंग, जिल्लीहर, अलीव क्रभाँति काल, हारिक हुन्यत, क्यान्य कर क्या क्या होत है। उनके मार्थभाग क्या वर्षभावानमें मोदा होती है। दराव्य करीर म्बार्ग नंतर रहता है। इस इकत इस राजकश्योक देशों रकारत राजान रोपीके ज़रीको क्रमे क्रमे हैं। इसके उपराचने रेन्डक क्याने देवी चीहा होती है जैको क्षाव्यानेने विकास क्यं प्रत्यवेदना प्रेनेका प्रोती है। उसे क्याबों आगे हैं। क्यांक अपूर्व पूर्व प्रोता है। पहले का का पूर्व विकास है। मन्त्रांत्र हो क्यों है तथा पूछने दुर्गन्द क्यो करती है।

इस राजकारक रोगर्ने सन्दर्भनोनके कारण रोगीके विगोधार तथा दोनों कायेंगे तुन्त प्रक्रम है। जिनके करूप

अस्ता केहा होती है। इस्ते रोक्ट्स अह अह हरूत क्षण है। क्षण्यकारिय और स्थापन हो। क्षण है। विश्वास होनेने गेलोको स्थान प्रदेश हाम नक पैरने दक् ऑफस्क रक्षांकित करण, मुक्कदुर्गमा, पान और एक इकारका नद खाल है। क्राफान्य दोक्के बाराच रोगीको अस्ति। क्रान्त्र, क्षेत्रं, आये प्रदेशक भागित नारसहरू ग्रेटन क्रम कार्यद्र और अनिकासका प्रापेत होता है। इसी अनिकासन हर्ष सर्वार्थ जोकाई उत्तर कार्रिकने हर्दाकर कफारण रोपोले रोगोके राजवार्ग आदि कोगांके मृत्योपर जन्मीभ क्या व्यक्तिक क्षेत्र हो क्षत्रेन्द्र हटको यह और अन उत्तरम होतं है।

सर्वरक अंदर प्रकारन भागी इक दोनोंके कारन कुल आह आर्थितक राजने प्रकार है जिसके कराण का बिद्ध कर्त होता और न के उपरिच्य कुलने स्वयंत करनेको करना हो अधिक कर कर है। रोगोर्थ सर्गातक हैना अधिकाद रहा राह और मांसबी पूर कार्नेने अधान होना है। जन भागुभाषक बोबन न होरेका रेगी केवल मलके परीने जीता है

रोगोर्ने इन एक्क्नोंकि कम होनेक्त की क्रान्या बीनाए का मकती है। इस रेपार्ने के इसलका क्षम होता है। सन इन सभी इकारिक क्षम होनेका रोनीक सर्गानी होनेकाने क्षेत्रकोको प्रकेषका विकास प्रधाननक इस विकास बक्त हर कार्नेक क्यान करना चारिये अध्यक्ष राम रोगले क्राणीकी पुरुष ही लिक्षित होती है

इक रोगके द्वीप पृथक पृथक का बन्द्रका सर्गरस प्रमाद होते ही गैगोर्फ मेरफा क्षम हो जना है जिसके कराम अनके स्थापि केंद्र खोमान, स्थाप और पञ्चनन आ अनी है। यह इस्तीय होनेने रोगीका बन्द सरेन्द्र श्यक्त हो क्रम्ब है। उसके सर्वेशकी विमाधक गया उपका क्यान हो जाते हैं। विस्तरांको सारण रेगोके सन् और कन्तुने एक होता है और निरुद्ध का बुद्धप करा है। रोलीका होता और करण करको व्यक्ति रहता है। इसके ननेने परपालों हुई आणि निकलते हैं। इस फानमें रीती कारों को रिष्ट्र अक्सोरे प्रश्निक हो उसर है। जन का उनकी और उनका हो कहा है जिसमें अन्य पाने म्बालाको प्रत्योग हो। जलो है। इसके रोग्डे कृत्युको हो प्रत्य

होता है। वैनो विभागों नेतरेको यह और भृषी जन्म हो। राजनीने मुख होकर यह प्रार्थेक अञ्चलक करन है है हिन्दार्थ हैं है और क्यों क्ष्यक्रम स्थान कार्य क्रम्य हैं। ऐत्तेकी जीवनाक असलाव ही क्यों है। जह अस्य

मध्यमंत्र विकास देने ही इस रिमाने स्थित हर करवेते. इस क्रमोन्सी क्यार बहा ही सहस्तरन है। यदि सभी - विशंतन, विशेष्टम, सर्ग्य प्रतिकेश (क्रमान १५६)

### अरोक्क, क्यन आदि रोगोंका निटान

schooling freeze front water on my fee मध्ये क्रेप्रांजन्ये रहेव जिल्ला और इंदर का मन्त्रार आक्रम नेले है का क्योंके स्थेली अनेक्क्योग एका होता है।

का देन कारणना, विकासना तथा कारणनान इस देन क्रमेंचे अभिनेत्र समित्रात्मा और मानागराम्य भी give the part draft with state the same bear from क्षांच्या स्वीत्कार और का संस्थान क्षा आहे होती है प्रोनेकानी अवस्थित रिकेक्ट पुत्र क्रमण करने कडीना, रिकों विक. कामी बीटा क मानुबंधक स्तिनकारी विकृतनम् वत्रः स्टेक ए-कारिये शेकनुत्रः स्वरूपन्यः हे बार है। इस रेटमें रेटियरे विकी इस्त-विशेषक अस्ताद will you give \$ 1000 selected from \$40 from होनों है। इसी इच्छा इसकी भोजन्मीर सहय करनेकी वर्गनारिक होती है। एक एक प्रोडाईट्डे प्रतान विकार गान है से बोजनोंद्र होते अर्थनोंद्र स्टब्स हमें अन्तरि स्टब्स करनेको अनिका हो बच्छे है इस रेगले अनिकार हो प्रभाग सारम है

इन्हें" अधान प्रकारित चीच इक्टान्य होना है— कुरायू বিশাস্থ কৰুৰে বিটেশ্বৰ কৰা সংগ্ৰিছত (চুম্মান্ট বিমালি । दर बदानीक काम कामेश प्रीयको क्रीरे होती है। अनुमं प्रकारक सम्मानमें प्रकार कानू प्रकृतिन होकर अभी कुमार्गात आध्याम राजांची पूर्वाच सरमा है जिसके पारत्यक्ष इस्ता चीवर्गान्त्रीय गेरीको वह होता है। स्थ मननव्य साम है तथा उसने चले बारत है और चीर चीरे सन्दर्भ व्यवकारों प्रति श्रामीय हो जन्मे हैं। इस रिगरी रोगोको पानि तथा का ब्रह्में केंद्र होने राजके है। हैन्सेके प्रार्थकारों को स्टेश होती है। विकास प्राप्त फेट्से अवस्थित अस प्रकारों और प्रकारको विकास रहता

श्रामानी में के कहा —हे. जुनार अब में आवती है। अवंत रेतरेको बचनार हवा होती है। अन्तरेताव रेलीके हुँहते कवल और फेक्क्क बोहा जोड़ा करके क्या होता है।

> हा कारान कारोनार कारन बहुनान बेहते साथ रेग्नेको नेप पर्द होन्से सामय विकास प्रदान है। क्रमको स्त्रीनी अपने हैं। क्रमके पूछाने स्त्रीय होता है और उसकी कामीनें स्वरणंग होने समाप्त है।

> निरामक करन्त्रीय होत्रेक निर्माण क्षानी क्षानी पृष्ट करनी करन कुछ प्रति कु फैलरनेक्टरे निकास करन प्रीक है अन्य रचने एक सन्त, कह दिस निव प्रमो मूँगरी निकारक है। उसके स्तरियों इसके, मुख्यों, अंतर क्या अनिके क्यान सहका प्रकीप होता है

> क्षाच्याच्या व्यवस्थानकं होत्रकं रेग्डेमें विकास, समीपूर के एक पर् (कार) के समय पर्द, लोग्य (कार) का जरभ होता है। यह क्या तराय- राज्ये भी तुम हो जात है। इस कप्यांपके कारण क्रमा करने कहते रोगीको परवस रोजान हो करा है। इस देशमें देशीने पृक्षणे सीव हो जान है। इसके समुग्ने विकास को रहनी है। उसके रेकोर्न कहा कुलो रहतो है। इसके इटवर्न कर दोना है और उसे व्यक्ति आती है

> मोक्टरिक क्यानामाँ सभी होतीय एक्टर दिखाने हैने हैं। हेनी उस्तरकार प्रकार विकास का करने करे हैं के किया देखा बाज और क्रम अन्य परि स्टाल है।

> बीवरिके प्रकृतिक होनेक हो उदाव्यनमें कृतिकन और स्वाप्त्य करनीय की प्राप्त होया है। कृषितव्य इन्हेंनेतर्ने अतिने जून, कान्य, निकार्य क्रम क्रमान (ब्राम्पर्व ब्रह्मान के प्रश्तानको प्राप्ति विकास प्राप्ति की क्रीओं है। (अध्यास १५१)

t nettene e medelem in

g marketing og galle fleste et

a Martin de La Martin de La

### इदय-तृष्णरीगका निदाय

क्यानीओरे क्या—हे मुक्ता जब वे जन्मे : इदयरेगका निराम कईना

इरेक्ट क्षानक क्षेत्र रेन्ड्रिक एक क्षानको प्रतिक होत पात, निर्म, पान क्या क्षितकारे क्षान प्रतिहरू से है। विनदे काम इसकी काम, निवस, काम, स्रोतकार मीर पुर्वत्य-पे चीप अध्याप केर करे तमे है।

बार्माको करण करण इंटर्गानीको अस्ते इटको केंद्र कुल्पक अरुवन होया है। यहके पूपने और पहलेखी-भी भीता होनी है। सैन्से कुल्लाको इरकों हती हुई अन्यक्त नेहरूको स्थापित प्रोत्यत रोगो रोगा रहण है। यह कारण रोग इरामको निर्दोणे कर देश है । उसके दुन्हान्त्रको मरीरक कुळक कर्ज रहती है। रोग्रे इन्से कुछकी अनुभूतिने सत्त्व (अकन्) क्या रहना है। कार्य हमे सुरकारको अनुन्ति होतो है। यस्ते श्रमको निन्ति हरका हो कर्त है। अवस्था उन्हें सेन्स लेक भग तथ क्ष्मणे अमोरम्बर कम्पर गेव क्षमोध गव अस्मीन्त्रेत रायन भी करना हो बते हैं

रिन्दीको इरकोनीको हुन्य, ब्रह्मर एक स्टेर् ज्ञान इंद्रफर, काल (क्यान) जन्मीनकाल दक्त मुंबदर्गन और पार प्रीमा है। बावायना दोन प्रेरोचे पुरूषने बार्क्स क्या प्रत्ये और क्याने ज्यान परीवन हो मान है। इस दोनांक जानिया केने रेग्नेको स्त्रीको जानिक मीदर, कुल, निवा, जानामा, जानीक और मनावा जी रुपाय होता है।

इंदर्गालमें कर उपमुंख गोर्च रोजींस मधन जरीती इच्छर हो उन्हों हैं से यह स्थितनाथ हरफोल हो साथ है। कृषिकार क्षेत्रकोतनी रोगोंके नेत्रीका वर्ग काल हो जन्म है। इसके नेत्रीय कालो अन्यक्त कृत्य रहक है। एकको कुर्याल, स्रोप, कुर्यालाह तथा कुँदर्व क्या अस्त 🛊 🕬 नेनमें रोनीका हरण हैंकी सन्तर बीहरों कार्यन होता है केंग्रे बहु आरेमें चीन का हुए हो। यह देन वहा भनवा भीर क्षेत्र क्रम्पनक होना है। इन्मीनों इस रोजनी क्षेत्र विकास कार्य पार्टिये।

we from the whole there are send क्रम्पक और क्रमार्थ । इस क्रमार कृष्य ( तृष्य क तृष्यांत )

क प्रकारक होना है (उन्नेट कर है—कार्य, विकास करात्, स्टीन्स्सन्, इस (१४) क्षत्रम् क्या क्रमानिक)। हम प्रमाणि का प्रमाणिक पूका काम के पत-रिकार्यका क्षेत्रमें विकास स्टब्स है। इन रोजेंस हार रोलोके स्टोनको सन् (लिक)-का स्टेपन होनेके फरकर, करना अर. इस्ता, मेर क्या पृत्यांका रूपान होता है। हर रोजों निकास स्थापन, संपन्न और सन्तरे सहर कर्मकार्थ परस्कारी विद्यालयों कुन्छ प्रशास कुन्य (न्याव) उत्तव होती है।

हम पुजारियों मुख्यारेंद्र करनी अमृत्यि, सर्गात प्रीत पुन्न, स्वापेन एक सन्त्य अंतु सन्त्यों कर्वजनने काम कि पितानोर्न रेन्सियों का होना है। का अन्य वेरकों करण प्रचन करता है, उसका दिन रिवर की पान तथा पानी अनेन इच्छाने इत्या इस्ते है। यह इक्टेक्ट प्रतय अन्य कृतने स्तीत्वे कृतन और रीक्ट अर प्राणी है। विराणी संपर्वाद्वीए, अस्ताह पीए। और प्राण प्रत्य होना है। विषयोगके प्रत्य हमारेको पान प्राच्याने क्ष्मानो तीहर, काम प्रतिकृति निर्मात विद्यापि क्षा अन्य क्रांतिक क्षेत्रक और प्रायंत्रक शेर्पने क्ष्मांत हो एक है। उसकी प्रोत्यालका अनुभार होना है। और पूर्वार्थ जन्मनुष्य केल निकास करता है।

रियम क्योगर्ग सेनीक मुख्ये निकल क्ये सामी है और मुख्यांचा भी प्रयोग होया है। हैन्स्टेंट के राहनबंदि हो कहे हैं। उसके मुख्ये दिल्ला कुमान करे नाथे हैं। सर्गनो कर रहता है और मुँगो अन्यय भूगोंक यह बुरमें है।

करून कुळोलर्ने सन् प्रकृतिक हो उसने हैं। उसके कृतभारते अन्यन्य स्रोट क्ष्मपुष्ट हो सात है और उसके कर का उसने नेकाल कुछ करता है। उसका संस्थानन करेरोचे पुरस्ते हुएके समान स्वाप्ति होता है। रेन्केटे निहा क्रमी राजी है और इसका पूछ करेंच करू (चेंद्र), क्य राज्य है। ऐसा रेपी केंद्र फुल्ले, मिलकेंद्र, बहुब, मुख्या करा, असीर, जननव क्या अनेनवायक रोजके पुष्क होता है

रेका हुवर्गामने क्षेत्री होग्योके निर्म हुए सक्तम पत

f Wolfbollio ht, Wolfe at Wolfbollio at

principe as imposite the new playershaupe to

जले हैं. यह जिटोपसे उत्तन होती है इस रोगमें जीनकी रामधिक करण रक्तकड़ी सोरावर अवसंध होता है। विसर्क कुलक्कार कर-विस्तान दोव सरीरवें उत्का हो बाल है इससे रोगोंके सरीएने उच्चल वह व्यती है। जिसके कारण रोतल बल प्राप्त करनेकी अभिन्तकियो तुम्बरका प्रदर्शन होता है जर्मात रोगी इस कालामें प्यासने बेमीन हो हतता है। उसी उप्पतन्ते कारण सरीएमें इतिह इक्षा जस कर रूपरी कोडमें जाता है, तम उसे पिसका मानक संस्थापी इत्यति होती है। अस्पविका भल बोनेसे भी तकत सान्त नहीं होती. अपित तीवपातमें बदती ही बाती है, वह हारेके

किएक अंसानी काम देवेवाली होती है। उसकी सीहकारका अवन विकास करती तुम्म बहा रहा है।

रिमाध कर् अपन तथा सकारमहीरिक्ट धेयन करनेले ककोद्धन हुन्यका जन्म होता है। सम हुन्य शरीरके रमको जिल्हा करनेवाले उपनेक लावनके समन्त्रिक हो जाती है, तब बढ़ बजातेचका दुव्य कहलाती है। वो होष-बोह-च्यर आहि अन्य होर्बकारस्य रहनेवाले रोगोंक कारण सरीरमें तीय सुच्या उपका होती है, उसे क्यान्त्रोतिकाम सुक्ताके जानते स्त्रीकार किना गंध है। (अध्याव १६४)

मदात्यय-निदान

धन्यन्तरिजीने कहा—हे मुक्ता अब मैं प्राचीन मुनियोंके और मुक्कियें सदैव विश्वासन होता है और अशतोगाना मिर्गीक रोग्रेके समान भूषिने निरकर करपटाल खला है। हारा प्रतिपादित मराधिकाके निरानको कहता है। को क्लांक क्लबान हैं. जनुमित भोजन करते हैं का नय, बीधन, रूप, रूप, सुरन, जन्त, व्यापी, आजकारों, लग्, विकारी तथा विजय होता है। और इसके ववालकि प्रकृतमाञ्चले भोजन करके वक्त जाते हैं, उनमें कर नहीं होता है। यह बदलबबरोग बात-पिश तथा कराये विषयंत होता है अर्थात ओज चन्द्र औन, चच्द्र सान्द्र, प्रकृषित होनेके कारण उत्पन्न हुए जन्म सभी दीवोंसे स्विग्ध, स्यूल, जिस्कारी, यूक और विकास होता है।

तोशनाटि दस गुज नदामें होता है और वही गुज निवने औ होता है। होते हैं के प्राणियोंके जिनमें हरायरा मध्यनेवारी तथा इस बनार बातिक, पेरिक, स्लेक्निक और संत्रिपारिक नामने का करात्वन कर प्रकारका होता है। बोह, इटक्केटन, प्रीवभेद, निरनार इस, कक, विशवक, अर्थाय, इटवर्ने विकासक, अन्यकार, खाँसी, क्षाय, निद्य न आया, पसीय, विष्टानंत, सुधर, विस्तिवास, स्थानदर्शनसे वयसस्य, सम करनेपर भी मोलते रहना आदि—वे सब वदारवधके सामान तमान हैं

> वित्तदोवके कारण मदस्यय होनेक्ट प्राची सहस्यत. स्बेद, मोड, च्याल, अशिसार और विश्वमके फारण उपहाचसे बुक्त बोल है। इलेक्टब क्यूक्क्यरोगमें रोगी बक्त, ब्रालास बहरून) निहा तथा ऑपन्यान्यके कारन उदाकी गुरनके रोपसे संप्रत रकता है। सनियातिक रोपक्रमें नदान्यवर्गे क्षेक्रिया सभी सम्बन्ध उत्पन्न हो जते हैं। यह सम्ब बानकर जिस बालोको अभिरुपि सहस्त नहालनमें हो जानी है से इसमें ध्वेतक और जोवक—ने करण जारियों हो जारी हैं। वे कहाराध्य होती हैं और विशेषकर दर्वल पर्वणको होती हैं

प्राच्यानक होते हैं। इथम करने उच्च अपने बीशकारि इस गुलांके जोतके बन्दादि दक गुलांको संख्यापत करके विसर्वे विकास अन्यत कर देखा है। इसरा कर प्रमादका स्थान है। इसमें दह विकल्पीसे उपकर मनुष्य कर्तव्याकर्तव्यमे अञ्चल होकर नदके हितीन बेंगको अधिक संस्कर करना है। रकोपनी क तनोगुनी मनुष्य मध्यम और उत्तनको संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय करकी मध्यवस्थाने वर्षेणकर अंक्सरकित नदीत्वस निर्देश हाबीकी वस्त कुछ भी नहीं करता। यह मदायम्बा निन्दनीय मनुष्ये तथा इ-जीलोकी पृष्टि अर्थात् एकमात्र मदिश ही अनेक मुख्याली दुर्गतिकी आकर्ष है। बदकी तीसहै अवस्थानें पहुँचकर मन्त्रा निकेष्ट होता हुआ जीन होकर मोदा रहता है। यह प्राचाना नरनेले भी आनिक नहीं दलायें नहींच बाल है। नवायें जासक मनुष्य धर्म अधर्म, सुख-दुःख, मान अपनान, हिस-अहित, लोक: नोहकी अनुभृतिके रहित हो जाता है। यह

शोक, नोहादिसे सर्वाञ्चन एइस है। ऐसा जन्मे उत्पाद-अन

भरेनकर्ने क्षणको पुत्रति कप्यान्तेष अभिनेत्र सम्बद्ध प मान्य होते हैं कियाब (प्रोचक) रेगार्वे विकासिकेय अपूर्व पीटा प्रत्य तथा पायाने देश प्रामीत प्रतिके तुम्बर करण तस्य पान होने हैं। बार- को सर्वाद विकेशिय हें, यह इस करने करनेया निर्माण पहले निर्माण हो। उहारानह बह पर्यक्र दोको अन्तर्भनो हर कर हो। इसीने उत्तरम करफर है। नको हा कोनकर क्रमेरिक क्रम क्रमकर अले. प्राचीकर

राजेन्य, अनेन्यारी प्रधानकारने मोद्रकार द्वीर कर अन्तर्याक अवस्य वार्यकाने कर्नाको कर, मृत्यूबं और क्रमान करूब और प्रधारक रोग होने हैं। क्रमा—सरीरवे इच्छा प्रयोग होनेना में लेंगों रोग रह, १६६ और फैनलोड ही कोलांक निर्माण हो। जानेके होते हैं। इसमें करके मुख्यां और नेकारी संस्थान इस्तीनत करावान होते हैं।

विकारोंके कभी बाद नहीं बाद है।

नरम्पनरेन कर कर, दिन, क्रफ संख मनिकारे दोनोंने नो डील हो है किए एक बच्च और विनये करक भी पढ़ सरीपने प्रत्यत हो काम है। सरीपने सरीपको अवन्य न होनेचे कारण क्या हाथि और हो सहये है से पानी अपनी स्वीकास साधानामा काम है। उससी विकासिको प्राप्तन हो उठको है। यह प्राप्त-कार्यको स्वयक्ताने निया रहता है।

कारत नदाने पर्यापका हाति कहा उपना और असन भनेका हो जान है। दिनक महाने सानी क्रोफी हो उतका है। कर्मक सरोरका वर्ग स्थल और प्रेंग्स हो काल है। वह करवार्थ अभिनेत्र संग्र है। क्योरक्टक बदानको हेर्न रव नाम है से इसे मान दिखानी देते हैं। स्वयूनों अन्तरमञ्जू अन्तरेत कृत्यन करक है। उसकी विकासीयार्ज विक्री विकेश भ्यानमें एकात होकर जन्मक रहती है। मर्था दोवर्षके कारण दायम होनेकाने व्यक्तिकारकान्य कार्य प्रानीका वर्ग एक हो जान है और उसके जारेगरे स्थानन होंने नामन है। जिसके ब्रह्म इसके अब अब विरोधन के को है

इस सदस्यकोगार्थ से इप्लोके आगिये विकास स्वयंक्यन ही करण हो जान है। इसको समान स्टोरीक चेहनी विकास को बार्ज हैं। इसे हुन्या नवाओं क्या अञ्चलको क्ष्मान्य प्राप्त वर्ष्ण है। उसको सद् ज्ञान नहीं हह जान है।

नियम नहर्ने स्तीरने प्राचन प्रोचा है। यह रहन रिहार्न मोता है और उपयो इस महत्त्रभारेको अन्तर्यक्त प्रधारको न्तापति पोली है।

न्त्रमंत्री क्रीरोह अंदर विकास रख, म्बादिन क्रमे हर का दिन तथ क्रमान्य संबंध तक्षणको देखक प्रशासिक कार्य, निवाद, कार्यन क स्तिवक्रण सहायाका निर्वाण प्राप्त प्राप्ति और इस्ते देखें। अनुसर विकास चे काले कार्य क्या-कार, कार्यन (क्यां) प्रोपेक क्रमान्या होती अवस्तानो १५११ पीटा अन्य करन रंग रेकन हुन जनरेको जनकारी परिवारक कृष्णित करता है। सीच मुख्यों इत्येक कर करवाने चीका—कामन कवा भागते प्रतंत्र रहार है।

को काकि वानिक सराज्यक्रीयने प्रमा होता है उने क्रीचे जाते है और कान्द्र चैन्ते का नाल रेगको हो जले हैं। यह अधिकार मुख्यांने ही साम है। रिमानात रोज्यो करावा चीर्चाले सेनीचे अवसा स्व अवस चैन्यर्गक प्रतित होता है और अन्तर्वे पूर्व अन्यव्या होamount framed that \$1 am more away factor प्रकारक कर क्रम होता है। इसके अरोगो करोग रिकारण है। यह उन्हेंनी उत्तक हुए कह जुल्हा कर करने नीवय हो उत्तव है। क्याने महिन्यु होनंतर हेर्रावने एक for his pin of the the sea front his bi-उनके स्थल, चीले और चीले देवीने स्थापुरस्का प्राची रहती है। करून मुख्योंने रीगी आवत्यको नेपोने आकर्त देखक इस मुख्य हो यह है। हो सब रेख सर्थ है इन्सीनमें उज्जारे और बहुव देखें बाद इटाने हैं। होतानें अनेक उनके इंटरने शहरून होती है और प्राप्त सुकते हुए प्रतिक होते हैं। उन्हां दोक्के कराण उपला हुए प्रतीपन और स्थानमध्ये कारीपुर पूच आहेचि इसको देखे अनुपूर्ण होत्ते हैं. जैसे हाति क्षत्रभार्तने अञ्चलिक पूर्ण्य (तिरुप्रीर्थ्य) के द्वारा प्रकारिक विश्वक राज्य है। इस साथी दोनीका प्रधान का एक नाम सर्गाप्त पहला है से सरियाको अवन्त मा करी है। इस करनेव पहान्यकों इतनेका सन्दर्भ सर्वत (अन्तर्क निर्माण रोग्ये एक इसके बक्क पुन्तरेक नेत पहला है। अपन्यताने निर्मात पेक्ष बोक्स हो उस्ते है और इसमें नहीं होती है

क्षारिक होचेंके के समाच होनेके काम उत्का मध्यमनको मुर्चा और अन्य उच्छवीने प्रशा प्रापिनीके करोंका उपसम्य वित्र औरपिक उपनाके ही संबन्धि रहनेने स्वयनेन हो जात है। गरंह संन्यासक रोग औपभो विक साम नहीं होता। इस बद्धायक्यात्रको कविक, शारीहरू तथा पाणीनक पेहाओंके इंध्याने निर्मात प्राची कर्म प्राप्तकार ही खरते हैं। जिससे में भी इसके समान कार्यमन हो जाते हैं। मीर उसको विकास सीच नहीं की काले हैं से में अधितम्ब हो का जते हैं।

ज्ञकारिक जिलक कराकरों से भी हुए अच्छा कराउनेत्याने समुद्रके समान इस संन्यास मदात्यवरोगके सामाने इस रहे प्राचीको सीच ही रक्षा करने चाहिये। उसमें पर, कर, रोप, मंदोप आदि विक्रिय प्रमुक्तियों होती हैं। उन्हों प्रमुक्तिमोके हारा यह नहीं नहींने प्रीयत और अनुधितया विका काके राजवेदित कार्यने सामान्य निविध्य प्रयोग करण है. सिंगु असुचित्र्यंक प्रशासन प्रशासन रहाये रेख सम्भव नहीं है। इसे कर्मन्यकर्मनका झर न्यू हो यस है। त्अध्यव (५५)

# अर्श (बबासीर)-निदान

बक्तिकी कहा—हे हुए। जब में जई (क्यानेर) क्रमक रोगके निवासका निवय क्वाउँना।

ज़ॉनमेंके बंधने के बोलक कर उत्तव होते हैं के कौरनक गुराके हरका अवशेष करते हैं, इसलिये उन्हें शर्त कहा जाता है। कत-दिव तथा कफाउन्य शेष सरीरने रिकार राज्य, जांस और नेदाको दृष्टित करके अपराकारके मार्गने अनेक अकृतियोजले यांनाकृतियो बन्ध देता है. इन अंक्रोंको अर्थ कवा भवा है। यो अर्थ स्टीरके साम ही उत्तर होता है। उसे 'स्वाम' और को जन लेनेक कर कारण होता है, उसे 'कन्यन्तरोरक्यन' बहते हैं। इस दृष्टिसे अलंकि दो नेद इव। इकाएनएने इसके दो नेद और हैं--एक तुन्क (कारी कक्कनीर) और दूसरा है कार्क (क्कने क्यानीर) । गृहा नामक स्थानको आजन लेखेर अवस्थित सानेकाली सक्ता अग्रभागांत क्या परस्का किंत काँडवीका क्यान है। गुदाधानका परिवास आहे पाँच अंगुलेका होता है। उसीने राजेकी और बाबे तीन अंगुलके भागने वे रोग निका प्रति है। उनमें एक नहीं कलॉको सन्त देनेवाली शक्तिक संक्षाः काती है और एक नहीं अतिके क्रमानने होकर नोचेकी ओर काती है। यही आनासको निकल्पेक्से मानको राज्यन गुराज्यानी बाहर करती है। उसी विसर्वन कार्यके करूप उसे विसर्वेची पार्टीके जनसे अभिवित किया गया है। उस निमर्जनी पार्टाचे ब्यहाबार अर्थन् गुराके

कुछ। द्वारके कहाभागमें एक अंगुलका को रखन है, उनीनें इन जोलोक्टोंका जन्म होता है। उसके बाद वेड अंगुलके परिवासभागमें मुद्रीकृष्टि नरे रोजनाई त्याचा है, जिल्ला रोज नहीं दरना होते हैं। सहीयर सहोरण अर्जन्य पदरण विकासन रहता है, जो सारास्थ्रातमें बसाया नर्पय सहीत्व रोजको करना बरनेको सामानीते एक हो पाछ है।

भागियों के अर्थानिका बीच के बाल-विक्रेक क्षणाओं अंतर डोला है। देवनाओं के उपाधित होनेपर हो नहीं दुनरे रूपसे स्वतिपादिक रोपका भी कीय पर जाता है। ज्ञांपनीचे इस प्रकारके को कुल (बंश)-क्रायान रोप होते हैं, में सभी अस्ताप्त पाने गये हैं। सहयोग्ध अर्थ से विशेषकाचे देखनेवें हरसाव्य, अन्तर्गुली, पण्डवर्ग स्तितिहर और पर्यकर उपहुत्र प्रकारियें समर्थ होते हैं। अरीरके सात-निय तथा व्यक्तिकारीयके अनुसार इनको व्यक्तिक, विनिक्त, क्लेक्टि, इंसर्गन, क्लियन तथा एकन क्रवर्ग नियोजित किया के सकता है। अर्थातु इन सहजोतन जुले दोनके कही में प्रकार है।

इनमेंसे मुक्क कर्ज करा और कफने होते हैं और मार्ट मर्ग एक एवं निताने होते हैं। डामके टोक्के हकांपक करन से कार्स ही कहा ना कुछ है। इसके अतिरिक्त क्टारथ ऑफ्टबर ३०३ क्लॉफरवर्डी क्टील करायार्ट अंतिसन् अन्यत्य संख्य अन्यानीयक कन्यत्य, देशः कर्म्यादेशेः

t -प्रचारिको, संपरको और विसर्वेश्री

ও অংশিংসার হয়। স্থানশিংসার ২, সার্যারশিংসার ভ

विकास कांद्रिय और अल्पाहर क्यान करनेके कारण औ एक उन्तव क्रीम है। बन्ति, नेफ नती और ओहारिके भागोर्ने बद्र—रंगई (बेटा) अधिक गीनल सलके संन्यर्त तम्ब पैरुकर राज्यन आदिने साथे करेग्याने व्यवन (अश्वादि) की सकते कानेने भी इस रोजकी इत्सीन होनी है। यह रीम इंडम् मन-मुझरिके बेगको धारम काने और निकरनांके भी हो सकता है। त्यरगूरण, अतित्यर प्रश्नीरोग, शीव तथा चन्द्रांगके प्रभाव एवं दीर्वल्यकारक आहारादिके सेवनमे जन्म उत्तरम और विषय बेहाओंसे भी इसका जन्म होता है। दिवर्षोर्वे अपवयः गर्भपात्, सर्ववृद्धि तथा समान्य प्रीहाके फारन इस उनद्रवकी अस्ति होती है

इन्हों सब कारणोंने अधानवानु बस्तववानके भागमें कृष्य हो जन है। बदरका का गुराधानक रहा कार्य करनेवाली वरिवर्गने अपना क्रम्यक क्रांडल हुआ असके इन कोलकोंके समेंने जन तेल है

इस रोगका पूर्व राज्यान आन्त्रियान्य, विक्रम्भ, वैरोनि बीहर, विव्हरिका कह अब, सर्गारवें सिक्शिका, नेप श्रीम, मलबेद तथा मलबाई है। इस रोगर्ने सर्रोतक अधानाओ निकेट कम् नाधिकारने नीचेकी और संघरण करता हजा चीवित्रकर रक्षमंत्रित होकर बढ़ी कठित्रक्षंत्रे सहर निकल्ला है। इस रोगमें औरभागने अन्यक गृहगृह सन्द होता है। श्रारमदिन टट्यान, अतिराम गृत, श्रान्यमिक्क (जन्म), गृन्म, बागरिक इकार, किर बीट, बाब म्थलमें बीदा, अलब्ब रूपा मनुकरणका उत्ताम होता है। इसमें इन्द्रिय सुख्यारी चक्रतात एवं दृ:स होनेके कारण रोगीनें होभकी नाम कर कती है। इस रोपके प्रभावने रोपीने विद्या-स्वयन्त्रे अस्त्रहा क्षणी रहती है। दशके पेटमें श्रेपहणी, श्रोण, पान्यु तथा गुल्ल नानक रोगोंका की उन्हरून डोल है

इतना ही नहीं, असंरोपके होनेसे जानियोंने से रोग भरी इकारमें बढ़ते ही जाते हैं। इन अर्लकोलकों से गुरुवार्य अन्तरद्व होनेके नवान जननवानु भी कुद्ध हो उठता है जिसके करानकर कह सरोरको समस्य हन्दिनोर्ने रिनट अन्य अवस्थित भेरवाने राष्ट्र प्रभेदीको पुरुष एवं विकास का देख है। यह काब बुत्र, मन, विश्व तथा करू. रस

रकारिको मंजूब्ब काम हुन्त अवसम्बद्धी मन्द बन रेम है। उससे क्रम, नामी हकारके असीरण' अन्तर हो असे हैं।

सरीरमें इन मधी आई. नेटॉका इस्तीय होनेकर रीपीके हतीरमें अस्पन दुर्वनात, अन्यातशेष्या देख तथा कार्यकारण आ जाती है। यह रोगी कारहित मुशके समाव नारहीय और क्रवारोड्डन हो उक्त है। जर्मान्यक्की पीडित करनेकाले अन्यन्त कष्ट्रभाव्य इन्हें रेग्लेंबर इन्हरू हो जानेने रेग्ले एक दिन मध्याके रोगमें भी प्रस्त हो इहमा है। इसके शरीरमें काम, विकास, मुखानिकृति, श्वास, चीनस, खेर, अङ्ग भेग, क्यन दिक्की, सीच, व्या, नपुंचकता, वर्धाता, सन्धतः क्रम कर्मन एवं करवेरंग हो जाते हैं यह भीजनस्य, रक्तभेद विकान् असीच् मारम्बर वृक्तनेवास और अविधित म्बानका है। कहा है। इसके सभी को तथा अस्थिपानों चीदा होती है। उसका हदन, चर्चिं, चन् और संधनभग कुरावे इस्त हो कहता है। उसके मुदाबरांने कावरके धीयनके समान इस निकारता है, जो वर्णने नाइरोके उदारक्षणके काल होता है। यह यह कर्ण कर्ण क्रमी सुख हुआ, बोलोके अञ्चलकारी कान्तिले सामन, शके पुर, आयके मनान नीत, इस, लाल, चण्ड, इस्टिय तथा चिक्कितवर्णका प्रोक्त है।

कल-प्रकारके कारण रोगोके मृद्याधनमें की संसाकृत निकारते हैं। उनके क्षेत्र भागोंने अक्षरकार अधिक नामार्थ निकानक है से मुखे हुए होते हैं अपने विश्वविकार क चुनचनाहर होती है। उनका बन्ने गाई अंगानके सच्चन स्वल होता है। ये नीहाके कारण रोगीको स्वरूप बना देने हैं। इन सभी अंकरोने विकास होती है और उतका स्वभाव बहा ही कठोर होता है। इंतन्त्र ही नहीं, उनमें विशेष सम्बन्ता भी क्रमा होती है। में क्रम और मेशन तथा करे हुए भवकारे होते हैं

यात्रपन अर्थके वर्ण महत्त्वारोको अकृतिर्ग निम्म सन्दर्भर तथा कथानके कर्त्यांकी भीति होती हैं। कुछ अंकर कदम्ब कुम और कुछ सामोंके कुमके समान आभाषाते होते हैं।

इस रोगके होनेक रोगीके किर वर्ज करूब, बंब,

हिराध हो असे हैं।

कर और वंश्वमधारमें अधिक पीड़ा होती है। रोलीको दिक्को, उद्गार, विहन्त, इस्कों चौक्ष एक अधिकाका बकोप बोला है। उनको करिये असी है, बाल फुललो है और अरिननदेश का जाती है। इसके पदलेंने कारि गुद्धारित होता गहना है। उसकी क्ट्रेंग अन क्या रहता है इस रोगमें गाँउदार प्रचाहिकाके लक्षणीये वक आगदार,

चिक्रियानकोषितः बहुत सा विद्वा बोहा बोहा प्रान्तकर निकालन है। महरकारके समय अस्यन्त वेदन और अन्द होला है। रोगोकी रचना करती यह जाती है। इसके कन मुत्रमें अन्तरीध मन्त्र रहता है। इसके नेत्र और मुख्यम औ रोगका क्रथन काम रहता है। उसको गुल्ल, स्लीहा, उदा अवोद्याः सम्बन्धितः विकारोकि महित इतलावः । दिलवे भवकन) का भी रोग हो जला है।

को पित प्रकाशक कट अर्थ कमान्यी अंका विकासने है में गोलबनके सभा भूधनाने तक नाल बीनो और काली आधाने युक्त होते हैं। इस सांसांकरोंके अग्राधालने काला राज्यसम्ब प्रोत्त है। प्रशास आकार राज्या सोमान और अर्थ रहता है। इसकी लम्बी आकृतिको हरू। जुकाजहा पकरताच्या तथा जीकके मुख्या गरह होती है। इस असंत्रपर्वे रोगीके सरीरमें दाइ स्टब्स्स, न्यर स्वेद, गुल्क मुन्ता अर्राव एव नेवकः प्रकोप प्रमा है। उसको उस्म इंबर्क, नीलवर्ग, बील का राजवर्गका कल पहला है। जो ज़ब और और भारती समित्रह रहता है। रोगी कर्क शालाय करि भागवास्त्र हो अला है। इसके हमीरको त्यावा और नक आदिको कर्मन हरिन, चैन तथा इन्टोको से मणेकाली हो जाती है।

क्रकार्यन्त विकारके कारण उत्पन्न होनेकले मांसांकर पुर मूलभागते एक सबस् सन्द बेटनाजन्द और श्रेत-बार्गके होते हैं। इतमें रिमाध्यक, स्तब्धता और धारीपन होता है। ये जांसांकर फिक्स, जीले ज्या कोजल होते हैं और इतवें स्वास्त्रहर होती है। इसे इतन मृत्य जानून पहला है

वे जांगांकर जीवके निकले इस अंकर कटडानको एउनी तथा गाँक सार्वोकी आकृतियों क्रमे असे हैं इस अर्जने प्राप्त पानीके प्रकाशाने प्रयुर मंधिनवान कनदूर चरित और नाभि प्रदेशमें ऐसी चौद्धा होनों है. जैसे उन म्यानीकी कोड काट कारकर केंक रहा हो। होगी खाँमी श्राम कुल्लाम जुल्हाना, असीच जीवन मेहकाक विरुपी हा

तमा अस्तिका आदिके विकारीके युक्त हो चाला है रेले रोगीको पासके सावार प्रतीय बोनेकारो कामके कथ रचरिर्वश्रेष कर पहल है। किंतु रक्षका काम नहीं होना और न कर ही होता है। येगीके पर्न आदि केत तना

महरा, कान, सीराज्योप, कारोसेक्ट, नप्रकार, जीवकाना

जिल लोगानं इस रोगका विद्योगकन इकोप होता है. उनमें सभी समृष्ट सक्षणीका उन्हर होता है। स्वाधिकर अर्थ होनने बांनांकरके लक्षण विनय अर्थक अवल ही होते हैं इसमें रक्षमें भरे हुए बटको बरोहक सद्दार, तस्त

पुज्राचल और मुँगिके समान राज होते हैं। इन नाल अंकरोपर क्या राष्ट्रे सलका दक्का पहला है असे में अन्तर्भक नामने निकृत नाचे राजका प्रकार करते हैं। इस मनव रोगीको नीहा वी अधिक होती है। अधिक मामने

रक्षके गाँउ जानेसे गेगो बेहकके सम्बन पोन्न पह जात है।

उम दर्बलवारे उत्पन्न इए अनेक फट्टोंने वीडित रहता है। बह बर्ग, बल, इत्याद और ओब संभीने रहित हो बात है। उसकी इतियों कर्ताका हो करते हैं। मैंग, कोरो. जन्मीर (नीव) ज्यार करील और चलका अकार करनेसे उसके गुराभागमें बाब क्रांका हो उठाते हैं और क्यानुबंध

यह अध्येषली विश्वारके स्रोतांको अवस्त्र कर उनके बल

नुवादको मुखाकर कट्यद बना देखी है। उनके कृतुभवते रोगोंके कोला, कर्ज, बीट और इदयभागमें अनंकर बीहा होती है। पेटमें मनके एहनेने हरवाने धडकान होती है, ऑपक पीड़ा खरी है. परितकार्य कुल होता है और नण्डस्थलमें होश आ जता है

सरोरमें जब बाबू कर्ध्याचारे हो करता है तो उसके कारण रोगीको जमन, अर्टन, ज्यूर, इटकरेग, संप्रकृती, मुक्रदोष, बहुगपन निरमीहा, श्राम, चक्कर, खीमी, रीनम मनाविकार नृष्या साम काम) विन, गुल्य तुस्र उटराटिके रोग होने 🖁 में सभी बातज रोग 🕏 : इतका स्वधान आसान करोर और करकारी होता है। बानदोबका कई इक्लेक ही दर्गमा, मृत्य तथा उदावर्ग अर्थात यापणेलाके कामने स्वीकार किया गया है। इस बाल्ट्रांबर्स पीडिन कींब-भागों ने कर केर क्योंन करानोंके किया भी उनका है। जात

है। सहज अर्थ, जन्म चारणके बीके विशेषने उत्पन्न हुए

अर्थ और धौतरवाणी बालये उत्पन्न अर्थ अमाध्य होता है।

पांत पदि अन्तिकल और अप सेय हो उसा सम्बद्ध विकित्त्व हो से असाध्य रोग भी कहसाध्य हो जारे हैं।

नदाधानको दमरी बलिये को अलोकरोका समुद्र होता है के इन्द्रम अस्तिकरोका समृद्र भाग करते है। इसको तरकार वर्ष-भीतर ही विकिरस अपेक्सि होती है अञ्चल यह भी कहत्त्वम्य हो संख्य है। गृहाभागकी बाहरी वॉलमें विदोधजन को अलांकर होते हैं। उनकी साधन्य अधिकिके उपचारते दूर किया जा सवसा है। जिल्

मेदादि स्वानोंमें इसी प्रकारके वर्श होते हैं। ऐसा ही वाधिदोवके कारण अस्तर धूप अल्लेकरोका स्थापन भाग गमा है। जो जलांकर गम्बस्थल (नुसक्ते भीतर) में होते हैं, उनका रूप चिकित्त (किसलाइटमें बक्र) तक कोयल होता है। स्थानवानु कफको आध्यन्तरभागसे निकालकर

अधिक समय बीत जानेपा ने भी कहामध्य हो जाते हैं।

स्वयंके बाह्य प्रदेशक अलींक इपमें कीवर्तित का देता है। बढ़ कोलके समान रिका तथा का होता है। उसकी विद्वानोंने चर्यकौल (च पस्तत) के चयने स्नीकार किया है। मतन दोनके कारण अधन कर्मकील (नगन) अल्बन्त कटोर मुईको मोकके समाप तीक्ष्म बेदनायाला और सुरद्ररायनम् क होता है। विश्वदोगमे उत्पन हुआ कोत्तक कृष्ण, ताल मुखभागकता कवा गय है और वो ककारित होता है उसमें विश्वपत्त, र्राध्या तथा ज्वा वर्णक होती है।

ब्द्रियान् व्यक्तिको असीरोग होनेकर बवासीय उसके इंप्लाननका प्रथापूर्वक प्रयास करक चाहिये। स्पॉकि ये कान नहीं होनेपर सीमातिसीय करीरके गाउ-प्रदेश तक इदाधाराने बद्धग्दोद्द कादि अनेक प्रकारक रोग उत्पन्न कर देते हैं। , अध्याद १५६)

### अतिसार-ग्रहणी-निदान

सन्वन्तरिजीने कहा —हे स्तृतः। अब नै आएको ऑतस्तर तना संप्रक्रणोरीयके निदानको बात बताल हैं।

कत-पित-कफ और सनियत दोक्के कपित होनेसे ही इन रोगोंकी उत्पांत होती है। भन तका शोकके कारण भी वै वाणियोंके नदीएमें इत्यन हो सकते हैं। अहा जातव, विश्वतः सक्त्यः, स्तिपलायः, यक्त्यः तथा होक्त्यके क्रवर्षे इनके का भेद हो जाते हैं।

अविसाररोग अधिक जल पॉनेसे होता है। इसके अतिरिक्त सूची अंकरित एवं काची अब, तेल पदार्थ, कमा (चर्ची) और जिलकटको अधिक खानेसे भी वह उत्पन हो बाता है। वयक्त क्याहार, अभिकतम मात्राने रस और तेलका सेवन तथा इदरजन्य कृमियोंके इकोचले एवं बेगारोधने सरीरको बाद प्रकृष्णि हो उठते है। स्टब्स्टर वह अधनवायुके कवने सरीरके अधीधार्थ जाकर उस दोषका विस्तार कर बढरापिन स्रॉतको हासोत्मुखी करा देल हैं। इस अधिनको बन्दलके कारण सरीरमें गया हुआ कत-विक और कारोसे क्वित पृथ्वि (मरा) भाग जनक सुसानेकी अरेक्षा इवलादिके डोवर्ने क्यूसकर अतिसाररोगके लक्षणको प्रकट करता है। उस रोगमे प्रथमित होनेकले

रोगोके इदय, मुद्धाभाग तथा आमालकांद्रने केवा होती है जरोरमें अवसाद होता है एवं प्रीपका निरोध और अपन होता है। तरीर पसोनेसे युक्त हो बाल है और कहकी बल्बति होती है। बातदोषके कारण सरीर सिविस्त यह जाता \$, **पायनसकि मुखरूकपरे कार्य नहीं करती है** तक सरीरमें विशेष प्रकारका न्यार रहता है। उस दीयके कारण उदावें कुछ गुड़गुड़कट भी बनी एक्टी है। गुड़ भागमे कर-कर सुखा हुआ फेनसे युक्त स्वच्छ प्रक्रित, जलहन्य और पिक्किन (कवड़ाहोन) क्ल कटके साथ होता है। इस रोगमें मलद्वार सुन्क एवं विकृत होकर बाहर निकल बाता है, यस निकलनेमें कह होता है। इस कहके कारण रोगी

लम्बी लम्बी कार्ने क्षेत्रक हुन्य करियक रहण है पिन दोशसे रोगीको सेत-कृष्ण-इस्टी तथा नवांकर तुम बन रक्तके साँहत अस्यन्त हुरांन्थपूर्ण दस्त होता है उसको तुम्मा जुम्मा, स्वेद और दल्लका प्रकोप भी डॉला है। ककार्यनित अतिस्पररोगके होनेचा मृह्यभागमें दाहपाक सूल बद्धा है और संसाधवनित कह होता है। इस रोगम कल इक्ट्स न होस्कर कठोर, भाग्नै इन वर्गाभून रूपमें गृदाभागसे बाहर निकल्ला है। यह विविद्यल (क्रायहाहीर राज्य है।

<sup>\*</sup> H-19-20-42, SINEAPHONE IS

र प्रविकास १५, भूवनिकास २, अध्यवनिकास ७

<sup>§</sup> чебиеме ең мецебиеме ∠ целей, же че ४ सब्दरभार ४, अस्टर्गानसम् ८

रमें के कर्मन का कार ही कर या क्षेत्र कार्य प्रदर्भ अंदर विश्ववित क्लाबीतमें साथ साथ है। सार-निकारणो क्या कर्म कर्म क्रांच रेगीओ रेजाह हर्ग निकारी और करेनाकी अल्पनी होती है। सर्गर्गक संदर मारीका रहता है और इसके फारण मीना प्रदेश, न्दायान और उराने भी भारत्य क्या शहक है। हेने रोतीको राज होनेके उकामा भी राजनी अनुभूति कर्ष रहती है। कर का कर- देन एक क्षणका सभी रोवपूर्व स्थानीये पूज हो जान है अर्थन रोग्डेके हरोगर्ने महिन्सनका अतिकारका प्रयोग कल प्रथम कर लेखा है की रोगी उस सल्य उस क्यान क्रमारेक क्रिटोनीके तथानो वालीका का क्या है। अवका विकोर विश्वक होनेक काल विकेशने यह हुए रीगोके उदरभागका यहा इसीयहा हो उदछ है। हदरनहर इस इयनमें सराको बच्चतीय क्रम मुख्यतानेने खदर निकास दात है अर्थात् भववकात् रोगोर्ने सर्गानकांकी हुन्का कर्णानी हो राजने है और अन्तरोगस्य उसे करीके समाप परा होता है। यह तथा विकटीयके हरिनेवाने अनिकारोगके एक मन्त्र हो तक्षय काले को हैं जैने ही तक्षय सेवाब अतिसारमें भी जन्मा होते हैं।

पंचित्रका अनिकारनेनके हैं। इसमें हैं। इसमें इसमें साम है और दिलीय निवास है। यहन इस्तिकारनेनके का अधियों नहीं ने होता है सिंगू निवास अस्तिकारों उर्धन दोवानेक मान निकासक है उसमें इस साम होता है और दूसन विश्व मानमें इसमों इस साम है केरीके पैटर्न गुवपुत्रकर विद्यास पैटाय और मुख्यानेक होता है निकासे सामा नामने निवास होते हैं, यामालय होते के सामान प्रमान होताद भी साम अभागें नहीं हुआत है को अनिकासों सामानकार नहीं वारण हमें हहनीरोन हो सामा है।

अनिकान्द्रसको कहानेकारो अस्मिकारोगका कट्ट्रांस गर्न दोवपूर्व अक्टर निवारके सेवपने अस्मिकारोगका कट्ट्रांस इंग्रह है क्या रोगीके जारेरचे क्रम क निवास कर अस्मिका निकासन है से इसे अस्मिकार करने हैं। सर्मान्यर्ग स्थित इरेनेके कराम इसकी अस्मिका बोल है। यह स्वरूपीयक अस्मुकारी है। यह अस्मिका बोल होनेका

प्रभाव अनुसार का स्मृत ही कन पा अधिक पासने अंग्रहणीरीन कर तक है अवजीरीनमें पृक्ष असके अधीर्थ देशके अंदर विद्यान करानोत्तर्ने पास पास है। यहः इतियह सभी असमित और धारी तक पार विकरणा है विकारणों अन्य कराने प्रताम नेतीओ तिवाह, हुने असने पीने होनेन्द वानी पास बात विकरणा है जाने पृक्ष विकारी और करानामी अनुभूति होती है जातिके अंदर यहीं विकारण और वानी पाद पास बीच पा केटन दूसर होता मार्गाच्य रहता है और हारोके करान पत्ति प्रदेश, गुदाबात है। यह तैन विकारण होता है इस्तरियों हुने संपदानी महत्त और उदानों भी भारीचन कम रहता है। ऐसे रोतीको दक्त है। संबद्धनों विकारी कम अधिकाद अधुकारी होता है

इस रोगींने कुछाकुछ कराबी इस्तिता बारावार बंबाउ होता है अबक का एकाएक इन्हें एकार कहा निकास है। देख का संवाधित कर-दित तक करकन दोको के रीन इकारक है ही। जिल् सरियानिक रोगर्क करना भी करन होता है। इस इसल यह यह इसलया हो करा है रोगोचे स्रोतने निर्माणक अभिन्यन्त सही क्यार मुख्ये राज्यकात् वृत्यवैर्णकात् प्रवेशि सम्बद्धः स्वर, वृत्यारं, जारीय जन्म क्यान प्रत् जनक क्या कार्य कार्य भागनाहरू और अन्तरकारण — वे प्रकृतिके पूर्वकार हैं। बाहाब प्रकृतिहासि मानुसीय, निर्माणीय, दोनी बाजीर्थ सब्द, काली, कर, बंदान और होनानें हुई, यह यह निवृध्यिक, तन पृष्ठ चेजनको उत्तक, क्षेत्र, इस, विचीने कमानेको सेहा, अक्ट, कुछ श्रीवन करनेने न्यानक, केनलीय नरा—ने क्रम संक्रम उपनिक्ता होते हैं। रोगी क्रमम, हार्रेग, पुरुष, बर्ग, जरेका और फण्ड्रोरमधी संबद बार्थ नगब्द है। देशों करूपे कर करन ये कहा बोहा बच्चे हमें केन्द्र का कर कर जान है। गुरुमें रहें और क्रम-स्रोत्में भी प्रसर्वे स्थान है

पिनामां क्रमणोरोनमें रोती फैला पढ़ ज्यात है। उसे फैला फैला और फला करन इंग्ल है। यह दूर्गीनम कही क्रमत इंदर और फलामें कई अनिष और क्रममें पीड़िय पहल है

विनात प्रश्निक इतिया तेतीया का प्रयास हो साथ है और वाकारण प्रश्नीतीर इतिया तेतीयो आ करिन्याचे स्वया है। इसकी वाकारण्या कान होता है। इसे श्रेमको अली होने राज्यों है उसके मुख्यों दाव होता है उसकी वाकार्य कविते अली है। उसके हराको प्रयास कुटती है और कुमान हो जाता है। उसका हराय किया और उटर आने-या करित होता है। उसका अस्तर अस्तरण का

बाल है। इसे मीठी मीठी हकार और स्मोरने रिश्निल्ख आने एकती है। रोगीको समान मा कुछ कम-स्राधिक मार्क्ष करने पुत्र कर होता है. जो भरी तथ अन्यताके दोनमें ऑक्ट रहता है। इस करने प्रता नेवृत असाधि एवं रोगीको सांक्रक जानिक स्थल होता है। इस रोगर्ने मराधान व्यक्ति को दर्धना हो साथ है और उसमें रोगके बची लक्षण दिवाची देने लागे हैं

क्षारिकारमके अङ्ग-विभाग समक संबंध अध्यानमें को विकास तीवन वर्ष कर सामक तीन विकासिनकों कहाँ नहीं है, में भी हहती-रोप ही हैं। केवल सर्वाप

उत्तम स्वास्थ्यको हेट्स है इस रोपर्थे भी लगीको च्यम सरली है, ऑपक यह निकलनेक कार्य पृष्ट मालावी है. इर सम्म निर्माल होसे हुए सरीएके कारण इक्के कार्ने विक्रय विकास भी कह जाते हैं। समस्त रोगोका नहीं-भरा ही कारण है। इसी अनके सरोगो रहनेक क्रजीने क्रवल्यनि (क्रई), अस्परी (क्यो) कुछ (कोड़), मेह क्लोब्ट धर्मब्ट क्लानोर और इडकोरोग डोला है-में अलॉ रोग कारोग करे गर्व हैं इसका निवान अस्पन्त फरिन है और वे बहराएक है (अध्याम १५४)

## म्जाबात-निदान

धन्यन्तरिजीने कहा—है मुकुत । जब इसके बाद जल । मुख्यास्त्रका निदान जुनै

बॉल्ट . पेड़ अर्थात् जानि प्रदेशके जीवे और पूर इवाहिकाके कवरका बाग् । बरिनरितर (ब्रुप्त इवाही बली मेंड्र (जानेतिय अर्चात् लिंग) कटी (कुलोके भागके गढ़े), क्का और कह (मृदा) नामक सरीरके के छ- अङ्ग निजेप हैं. जो परस्पर एक दुसोने सम्बद्ध और एक ही क्याह स्थित हैं। इन संभीका आध्य गुराधानमें रहनेवाले करिन विशेषके किदने सम्बद्ध एउस है। पेड़ (परिन) क्रपोन्सी है। इसमें क्रों ऑस्से सूक्ष्म फिलऑके नुवानामा होकर रिम्मच होता रहता है, हमसे चरित नुबने करी रहती है। इन्हों किएओंसे बात विकाद दोव भी वन्तिमें प्रविद्व हो कते हैं जिससे मुजातपर्वे बीस इकारक रोग इरसन हो याते हैं। नर्जनित होनेके कारण में उनेहारि रोग आजन क्षद्व जान्य हैं. अर्थात् इत रोगीक होनेसे रोगीको वर्ताहर करनेकानी पोड़ा होती है। रोगोंके पेड़, बंधन और सिंगमानमें भी कह होता है। इस कहते नुपत्रहोंके हारा होता हुआ पुत्र आरम्बाजने कर का निकास है। बाराजरेगाने सामीको पुत्र कहके साम होता है। पित्रज मुख्यात होनेका मूत्र मीला, लाटा तथा कारने मुख्य हो जाना है और उसके न्यासनमें रुके रहनेवर अस्त्रका चौड़ा होती है। जब वह रोन ककर होता है तो उनके पेड़ और स्थिमें भारीका सक शोध क्षा करता है। युव रिकारों और एक रूककर होता है

रोगीयर सर्व-दोपजन्य मृजयात होतेने सभी लक्षण याने क्राते हैं। क्रम मानु चरिनाम जुलाओं अस्थादित कर करन मूत्र और बॉर्नको जुन्क कर देखा है, इस समय रोगीके सरीरमें अरमरी (पनरी) समय रोग दल्ला हो जाना है। बड़ रीग बड़ा भगेकर डील है। जैसे गायकर पिन मुलकर गोरोजन बन जाना है बैंजे ही वह अपनरी होती है जान मनी प्रकारको चन्नरेयाँ कफाफिल हो होती है। इसे रीएका पूर्वतश्रम इस प्रकार है-

इस रोगके होनेमें नक्तिभागों अवरोध होता है अधना इसके प्रतिकट अन्य फिर्स भागों भी हो गणना है। जिस कार्ज होता है इस कारके करों और अवनवॉर्न अन्यांकर चीहा होती है। बरितभागमें मुख्या जनारेच तथा उसकी कृष्णास वर्ग रहती है। रेगीके बुक्रमें अजन्त्रके समान कन्द, नक्त और अस्पि होती है। इस रोगका मानान सक्षम से यह है कि रोगीके नाकि लिगमांत्र और परिलंक निर्देशको कह रहत है। अस्परीक्षण वार्ववरोधके कारण वहाँ इस समय पर्याप भागमें मुत्र फैल काय है। यह एक इककर बहुर निकलक है। यह निकल्पेक रंगीको सुरक्षपुर्वति होती है। इस मुख्या वर्ष नोपेद वा नोमुक्के प्रकार इन्त्रकता रहता है।

मूत्र निर्मानीमें ऐसा इक्तीय हो जानेका रखा मांग तथा कल्-क्रवाहके कार्गने कड्-डोला है। कराजरोगने क्यांबन रोगी अपने दौरोंको किर्दाकरात हुआ कौएस है। युवसे

मी हुए व्यक्ति मीचे निवन बनिवयनको स्थाहका ह्यान हुआ वह करना उठाय है। अक्रान्यापुर्क स्वीत कर निगढ राज्ये गुरुभागमे निकासमा है और मुँद मुँद कार्य गुर रूपका मन्या है। कारक रोक्के कारम अर्थनों उपका पूर्व अञ्चलीरोपान्य पार्न प्रथम है। उसमें समान्य रहती है रेक्क्षमें का परितेषे निकी हुई भी प्राप्ति होती है

रिवाय द्रोपके कारण प्राप्त हुन अवन्तीरोपने स्वीतनाम जन्मे नाम है। इसमें ऐसा महित होना है। जैसे अंदर ही अदा कुछ एक रहा हो। इस रिग-क्षेप्रसम्ब अस्परिका स्वरूप भरतालक (गिन्यानेके बीज्) के सम्बन् होता है हरना वर्ग रास्त, प्रेंग्स अवस्य करना होता है

ककारण अस्तरी होनेने कीलवाओं कीहर होती है। इस स्थानी न्यरंग्य इस संस्थानक समूच्य होना है। इस रोजने इत्या हुई अञ्चरी अध्याने बढो, विकर्ण, नहु ्कार*् अ*न्यम् क्रम्यम्बं होत्त्रे है। ये मेन्द्रे अरक्षी क्रम बालकाने हुना करती है। आक्रम, जुदुता और उपमचकी अल्काके काम करकाँको अन्तरी छान करके मुक्कपूर्वक निकाली का सकती है।

हुकके केन्क्रो रीकनेने जनीके शरीरमें सुकारमधी मानक भगवा गेलारी उत्पर्तन होती है। जब पह प्रमाहिता पाड़ीने रिपा हुआ अपना कृतिय की दीवों अन्यकोलोके बीच एक बल है और लिए व्यक्ति वह महार नहीं निकरणा, तब वहीं निवत विकृत वाचु निवृत्त होकर इसको सुख्य देख हैं, उसी दोपने इस सुकारमान्य कम होना है। इस रोनमें भी वर्गनभागों भीड़ा होती है। रोगीको मूत्र' निर्मत करनेवें क्यू द्वीत्व है। इसका भी वर्ग क्षेत्र मात्र एक है। इसके कारण युव्यवरोध होतेने राज्यावर्णी म्बानोने सुप्तन भा जाती है। अग्रहकोन और इक्लोन्डनके मोजर्ने हाकने हवाफ जान हो वह फिलोन हो जानी है। हम र्गगर्क हो जानेक रोगीको चीड्रा होती है। उसके दुन्तभावने म्बर हो जला है, रोगीयो खर्मिने आने सम्बर्ग है। इसी अवन्तरानके ब्रह्म नेतीके जांगरे तकरानिका विकास भी इत्यम हो सन्दर्भ । यदि इसकी अनुनोष नवि होती है में का मुख्ये जान कहा निकार उनी है अनक पुरुष साथ प्रतिसंग अञ्चलमें अंदर ही सक उत्तरे हैं। कुद हुन्त क्रम् वर्णनवरण्ये मृत्युको रोकका अरक्कारके जनमोराने मोची अर्थनाने प्रभ परिन्य जनको एकप्र कर रेख है। प्रम मुख्ये स्थित होनेसे परिनकार्थ किवलको रूपीन होती है। नेतीको सङ्घ होता है और इस मार्ग्स सुबन्धार होने ल्लाही है।

रोगोके जगार्थे किञ्चल का कन् मीनभागके गुलको विकित्त इकका मुख्यांच इत्यम काम है तथ वन्तियो अपने स्थानमें हराता हुआ अपना मा तथर राजा करके शीलों विद्यार प्रचलका पर्य-वैच्य स्थल (सेटा) यत हेल है एवं इस स्थानको चीहन बना है। वहीं हर्णा कारण जन्म होती है। क्यार्ग जन्मन होने ततना है और कुल्होंने भी चीदा सारम्य हो जानी है। रोजीका गुण विन्हुक्त् हरकार है। यह अपने सही केनले नहीं निकारता । वर्षनाधानमें बीहा बलते हाले है। रखनेक मूत्र भ्रत- करने निकारक है। बापुराम इस रोनको बार्ग्यालको चनके स्केबार किया नक है

कर्मवीतन्त्रे हो भेद हैं—कान्य वीनन्त्रे मुख्यो रीक्रोक्कम दूसर करूकत है और दूसर दूसरमा। र्वांनके कुलको क्रम कार्यकला अन्यय कृष्णमध्य है, क्वोंक इसने क्षानुका विशेष प्रकोप होता है। क्लाक्यों तक क्षित्रभावके क्षेत्र किया बापू अहीत्यकृति अर्थात् राज्यकः वर्धः स अंतुलोके सच्चन वनीभूत सांकारको सवस्य प्रीत्य गाँत) प्रत्या काता है। जिसके कारण प्रयासे समाजीता नामके ऑप्ट्रेश किया गाम है इस रोमने सन् गेर्निक अच्चन्यपु तथा पर। गृतको अध्यक्ष बर देश 🖡 मॉन्स्थनमें विश्वसम्बद्धाः कृतिक सामु कुण्डानी मारकर स्रीत वीहानी जन्म रेल है वर्ष पूरको रोककर का उसमें अन्याधक क्यान्तरका दाप अन्यक करता है। देखी अवस्थाने रोगीको बहुत ही अलब कारणे कर कर पूत्र होता है तथा ऐसी अवस्त्रामें रेग्डे मृत्रको अधिक देशमध्ये शैक्तेमें अस्त्रार्थ रहात है। हेने रोगको कलकुर्गहरिका कहने हैं। जब रोगी रके हुए मुख्यो निकालनेने बीड़ाका अनुभव करण है ते का निरुद्ध पूत्र कृष्ण्योग है जनक पूरको अधिक कारणक रोक्टरेके पक्षान् पदि इसका बेग नहीं त्यात है या हरू स्कबर साथ है और कुछ कह होता है से उसकी गुजरीन कड़ालाल है।

मुच्छे नेगको रोक्टरेसे क्ष्मिन हुआ पूर अध्यक्ष कार्युसे

मेरेको पुरास हुआ सूर क्या करिके मेरे उदावे का जात है का का लेख करना की अध्यान के काता है और समझ लेख करना है उसे पुरावत करने हैं क्लेंड केको अध्या कृतित कर्नुके द्वार आधित हुआ केदा का सूर कर्मित जाद उपलब्धी करियों दिवस होका केदा-केक पूर्व कर्मा हुआ समझ किय मुख्ये हो विकास है. इसे मुक्तामां का मुख्यान करने हैं।

अवनंतियो पृत्रेश्वर्त होना प्रश्नीत वेद अन्यव्योगीयाः रित्ती होना है। एकप्ता स्था हुआ यू रिव्या प्रार्थित व्या अस्य अवनं प्रार्थित प्राप्त स्थानित है। व्यानांत अस्यव्या भागी पृत्रार्थित व्याप अस्यार्थित क्ष्मा एक हिंगा पर वाली है क्षित्राम पृत्रार्थित व्याप है। यू रित - प्राप्त एस्प्रिया का स्थित व्याप व्याप्त होना है से उस प्राप्त प्रमुख्य हाए। हो प्राप्त राज्यात्वार्थ क्षमा वृत्र व्याप है किन् व्याप विश्वपति रिव्यात हुआ वह सुख्य पूच व्याप होनाई प्राप्त अस्यात्वार्थ क्षाप्त रिव्यात व्याप अस्या है। हमाना व्याप्त प्रमुख्य क्षमाने अस्य अस्य है।

प्रम कराया और पूर्वनकों बारण सम्मान दोगों निकल्स है इसका वर्ग उद्यक्त उपाय प्रेस है असीन् सर्गाव अंदर विकास जन्म दोगा है उस रिया असरकाषु स्वाप्तापुर्ध किर काल है असीन् सम्मागित ही उसले विकारपूर्वक पूर्वी उद्यक्त है के उस कारणों का पार पूर्व सोमानी अंगुबेस्टे दिखा है (अध्याप १६८)

संपूत्र हो जान है। इसमें पूत्र मूँट मूँट हो होना है और इस इस्कोनको पूत्र विम्यूओर्ड एक पूर्णना को नानी है। ऐसे ऐस्तारे जुलीरकार्तक नामके स्थानक विकास साम है।

निर्मा स्थापन सेवान और साम्माहार केले अंग्यान (पेट पूजारे) अन्यता अन्य विद्यानियोग द्वारा प्रात्तिकों आप्तानिया प्राप्ति पेट पूजा वित्ता स्थापन प्राप्ति प्

प्रश्नीका स्था चौतान करनेते साथ रिपोका रिप और वापू कृतिक हो उठका है। यह उनके सीमाध्यानी गुरावरण, चोड़ा, समा और जाना राज्य कर देखा है। उन राज्यणे पुक्त मुख्यमा कर्याचे मुख्यम करा राज्य है।

और कृष्ण कर्ष हुए पिन और कर जनक हा रोगोंको सञ्चल कर दिन्क जन्म है से इस नगर क्रणोंको जन्म क्रमाध्य कृष निर्माण होना है उसके ब्राव्य कर्ष गीत्म उच्च तन्म केन हो जन्म है और उसके त्राच्या कर्ष का जन्म है जनित्यानार्थ एकभी जन्म होनी है जो पृष्ट निकल्प है इसका वर्ष सुके गीतिको तन्म लेक पृष्टि जन्म होता है इस तित्यों कान्युनकार करते हैं। इस इसके निरामपूर्वक पृष्टी होनेकों रोगोंकों भी की कर दिन्न है (अध्यान १६८)

# बमेडरोन - निदान

क्रमानी क्षेत्र — के मृत्य अस में अपन्ये कोई रोलीका निरम जुनातेल, जो जुने ।

प्रमेह बीच प्रकार होते हैं। इसमें इस प्रमेह स्वयान्त, हा होत विकास और यह प्रमेह सामान हैं इस स्वयेत तह जुड़ और समानों संस्कृष्ट होती है।

प्रमेशका नकते कान्य प्रधान प्रतिराधि है। इस प्रमेशके प्रतिकार रोगोंको कह राजीबीका पूर प्रमाणि जन्म नता-मूच प्रोत्स है इस प्रमेशका दूकरा प्रधान महिनानेह है। बर्जिशकों प्रतिकार प्रतिक्ष , प्रतीतः कार्यक कार्यक बहुक प्रोत्स है। प्रधान कीसार प्रधान है राजनेत एक राजनेहकें प्रतिकार राज्यकोंकों अध्यक्तना कार्य कार्यकों राजाने सर्वानेका त्रमा त्रमा स्थापन तथा विशेष पूर क्षेत्र है। प्रमाणि पर्य-तित्र पूर्व पूर अलग्र केवल कर्ष के बार का निकरणे है। प्रमाणक राजांकी कांक वर्ष और राजाने सामान्य राजांकारे गामा-कारणे संरित्स जूजारा कृत्य है।

जब प्राणी नरावाले हामांचे जावन अनंतरिक नेतर्थे आंध्यो अंध्याच्या पूर्व निकासका है जिसके तथा एक विचारिक स्टारं को जावा है और स्था यहा स्टार्ड पीप-बोकों तथा को जावा है में उस्त निर्माण होनानेडी स्थाना बाहिक हामानेब प्राप्त पुद्धानानाओं होना है। जब ब्याधिकों समुद्धे स्थान पूर्व होना है जावीन उस्त मूचने अनेतर्थ अटा विद्यालय स्थान उसका नामा अने स्थान है तो इस स्थानेतर्थ काः क्या है। यह से प्रभावा का प्रमा है। एक हो उस पूर्ण कांधे विभाव का है। पहुर अगर तांध्य काः क्या है। यह से प्रभाव का प्रमा है। एक हो उस पूर्ण विभाव कांधे विभाव का है। पहुर अगर तांध्य कांध्रे कींप होनेस कांध्रे कृतिक होन्से हमा पूर्ण विभाव करें, विकास कींद सीवा केंद्र विभाव हेंच्ये कांध्रिय कांध्रिय कांध्रिय। अगर विभाव कांध्रिय हमार हमार हमार कींद्र

क्रम प्रनेत्राचे निवस मुख्य दोनी प्राप्त अल्प साची दोन्स्यान प्रवेदनिक राज्यांको अनुस्क हो। यस है। ऐसे देनोर्ने अन्य रोजीय राजनीया आरम्प गर्ने स्थाप पूर्व सहस्र। यह for it professorie point, wit for fellock at मेनीक सारित्या प्रकार कर देखा है। यह ऐसा प्रमेश है जिल क्षानाओं पह हो बक्त है और क्षानाओं हो असे पूर्व करने कर इंधर करात है। अर- रेटीको करिये कि वह का प्राप्ता भी इस वर्गनेटकारी मधुनेटरोगका निर्मा कर में उसकी सामविक प्रदेश का देवेगा प्रानीके स्थापक बार एक व्यक्तिकारी ही क्रमा का लेल है अचीर जरीती समान जीनोर्ने प्रमात निष्युत पहुँच जन्म है और एक दिए मध्येतक अतिरेख कुछ तेन ही कर्त रह कर हम इसको अन्ययोग्य कृत् हो जाते हैं। इसका विकास हो अनेक अन्ये प्रवासी वेदर्गनीये हेन्द्रे अन्य अनुवेद्र समान ही पादा कुछ करिये विकासका है। करियों को सकुरता है, यह मनुरक्ष का वाची हर्महोंने यह होती है, हजीरने हर क्षाने प्रतिकृतिको प्रमुखेद हो कहा काल है। इस प्रतिकृतिको देश करत, सर्वाद, करत, क्षांबा, क्षांबा क्षां प्रतिकार उपलब्धे क्या हो पात 🕴

वाकारण प्रवेदार्थ जीन क्या मुख्यान कार्य प्रीकृत इस पुत्र सरीरका कार्य और कार्य उपाय कार्य की हैं। रिस्तानेस सेरेका केरीय कार्या का पूजा, सही स्वार पूजाई अरोगान को पार्याच्या निवास की है। सामा प्रवेदार्थ स्टामन, बामान इस्कोचन, प्रेमेंगी, बूका सरीवा, पूजान, अना तथा स्थितिक विकास की हो सामे है।

कारिका क्रम्मिका भाकिती विकास अस्ति। मानुनिका समीपका पुरिची क्रीक्टरिका और विद्वित पानक इस प्रकारकी कृतिकों प्रमेश रोगोकी प्रमेश कर देनेक उत्तक होती हैं।

प्राप्त कारणाया गोलाने क्षीतम्ब होतेने कारण क्षात्र हुआ अन्य गोलानेको अपने कीत्रात्र ही सन्त है। प्राप्त रण पूर्ण करी दिवस जा है। मुद्द अस्त, संस्थ, किस्स, करी, विकास और सीवस केंद्र एक कार्य, मीदा निर्ण कार्य, क्षेत्र कुत्र, कुद्द निर्मा केंद्र, एक कार्य और एक अध्यान्त्र कार्य कर प्रश्नीवर्तिकों अध्याद केंद्र कार्यक्ष क्षेत्र का केंद्र केंद्र कार्य करियानार्थ क्षेत्रक कार्यो दृष्णि का देश है। स्टाप्पट का स्थेद केंद्र कार्य और मानसे पुन्न स्रोपको दृष्णि कार्य विकास कार्य केंद्र

जब करा कारों कीय ही काब है से कन् नृत्ये जीता दिया, एक और अनुको कीया-कार्य सामार उसका कार्यन विकास करता है। जन्म अन्यास प्रत्येश होनेकारे को नेह हैं से अन्ये इन्से कन् विकास हो उसका होने हैं। यस कर्तु दिन और कन्मनी बाध निर्दृष्ट होकर समान रहते हैं। यस नेह भी सामार- मानने रहता है।

इस और पेटीस सम्बन्ध सरूप से इत्रूप मार्की विकार पुरुष्क होना है। किन् वर्गलों इस विकारक पेट्स होंदे ही विशेष चौरान्तियों भी नहें हुए समुचके दिला अमेरिक है कि इस रोक्स विकास कर से। पूर्वक क्षांदिक स्वकृतिके अनुस्तर हुन प्रतेष्ठ रेगोर्ने केटको कारणक की बार्ड है। यह नैवर्डन इस प्रकारत है। बायान्य पूर कार्य, कारण केंद्र, कीरत, राज्योंन क्या कार्य कार the E. Hig of and equilibric plan E. or yo व्यक्ति और विश्वविके पूजान काल काल है। उन्होंक केरीके सरीरचे ह्यूनाओं कावन कावन वर्षा पूर निकास है। क्यानियों प्रथमित देखें क्यों रहे हुए कर्मा क्यान पुर क्रोड्रक है। मुलबेटी रोलीका मुख्याक मुख (स्थित)-के स्मात होना है। को जनाने देशनेने समझ करा करा प्रमेत होना है। किंदू जंदली तक्क स्वया है। फिल्फिसे क्षील रेप्पेको स्था -पुरस्कारक करण सेन्यस हो उसस है। यह प्रमृत्योगीका काले प्रयत्न अस्यत् के पृत्या परिचार करता है। में सुक्रमेंद्री है। इसकी मुक्रमिकि send garte eine unteren gu frem \$1 freute अची रेलोहने नेर्दिय व्यक्तियों रेली समान ही पूत्र क्या हर्ना कहा को अनंब विकार हो जान है। सेकोरी

a mellinare il megelleme con armelle ce, megelleme ce

रोगोको हाम अभिन्य मार्ट्स समूर और अस्पन्य सीतार बार निश्च है। जो रोगी सर्वेगेडी विकास वे संबन्ध होना है का की की कर कर भर भर मंत्रों हा क्षत किय काल है। स्वरूपनेत्री हेली स्वत्यात्रम् असीव स्वरूपे कावत् कर मार्गनार्थं विश्वविषे पृथ्वते धर क्रोडम है। अगरेवा डोवेक रेगो राज्य वर्ग एवं तथा मार्नाने कवान धारक्य एक काक 🛊 चीरानेको नीराज्यको सम्बन्ध और भगी अर्थात् स्थापिक बद्दा कृष्णवर्णकरी पुत्रक चौरत्कर करण है। संविक्तान' वर्गकार, बांगलका स्वा बोध प्रदेशीने

को प्रमेशनिक्रिया होती है, यह अन्तर्ने उत्तर, सन्तर्ने दिना, महानाने एडिय और सबन करनेकानो नोवाले सर्वाध्यक्ष परेली है। के रिविक्स (फंकी) किल्मीम क्रेकी जेकी बेची

क्यानको कोट और बेटकने क्या होती है एक किस्सी

करना निर्दाण कर्नर) के मना निर्मा और आकृति होती है। इसे इलाविका कहते हैं। को विश्विता कहाएके बाजन होती है और इसमें जनन रहने हैं। इस निद्विकाओ विद्यान लोग कांग्रानिका बातने न्योकार करते हैं। बहुत यही गीलवर्गके समान दिलाची देनेवाली चिटिकाकी विकास करते करा करा है। स्टीमें जिन विदेशके क्रमा प्रकृतिक स्थापार्थे क्रमान क्रोपी और रीगी करूका बन्दरक करन है। इस विदिक्तको स्थानिनी कहा जन्म है। रख केन तथा व्यवेदका कर काम कानेकाची कठोर विदिक्ताका पान अलगाँ है। यो निदिकार्ष प्रमुख्ये समान आकृतिकाली हैं, इसी मन्तिकाक नामके जानना चाहिये। विक्रमें मार्गाफ समान होटे होटे उभी हुए दानीको नवीचिक कहा जान है जो ऐसीको अध्यक्तिक कह होते हैं पुरिश्ती चनक विशेषा बड़ी अनव प्रोडी होती है। यह अन्यत मुख्य भी हो सकार्ष है। को विशिष्ट विद्यानिकार्य समान मोल क्या कटोर होती है उसका कर निराधिक है।

चिर्द्धांच्या कहा जल है।

विवरित्ये राजनीये एक अर्थन पीनमें एक निवित्यानी

इत्युक्त होनी है। जान सरीएमें कैसे देशे डोक्फी ऑधवाँड होती है, सेवे हो सेवे हम सभी विद्यालया कार्यपर्यन होता है। बेटको विकास कार्यकारी इस विदेशकार्यका करन के किया प्रमेशके भी हो सकता है। मनामा लिएका क्यांक्षित होती है, क्यांक उसके प्रधान स्थानको निर्दिष्ट को किया क सकता। में इस्टोके समय समय रक्ष्यने थ क्रान्थिक स्वकारका प्रीत्यान करनेवाले एक मृत्या काम करका है, इसको इन्देशनेनके निमा रक्तिनरीन कारण करिये। रक्षपिपरोगके प्रकारने की मुख्या रंग प्रतिक एवं रक्षपर्वक हो पात है। प्रमेदरीनका पूर्वकार्य होत. अह विशेषाँ अधिन गान और अञ्चीने जिनिकाल, सन्ता, नोबार, निद्या तथा कुलको सालाँक प्रदय नेत. जिल्ला एवं कानीमें अञ्चयसक क ककान क्रोपन अपन् क्रम और प्रयुपेने अपन्दि, जीतन पदार्थीके अति केन, कान्य तथा तन्त्रमें शोप, मृत्यूपर मानुर्वाचन और प्रापः पैरवें कलाके राजन दिवानी देते हैं। बाब इन मधी प्रवेशनेत्रीय रीतीके द्वारा विश्वे तमे नुपत्त चौरियाँ दीवने लाली हैं।

असम्बद्ध बहुबक्ती होती हैं। लग्न दिनके हकदित होतेले

नेदार्थ अल्प पाछने निकृत करनेवालो अन्य निर्देशकी

प्रवेदरियमें गुरूब अध्यक्त तथा विकासक्षरका स्थान से कामना है। सिन् मामोद्र होनेका जनेक प्रकारक विकासिक जन्म हो जन्म है। सरोरमें इस रोतक चीन्कन डोलेपर इसकी इन्सीनको कारण कष्णप्रमा मानल चारिये अनन कर्ष रोचंकि क्षेत्र हो क्षेत्रस वर्षि हर्महका बीई विकार दिखानी देख है के यह काव्यक होता है। इनेहर्फ ने नानी प्रकार से करू और विजये दक्त होने हैं। वसकृत जिसकी इल्टीन र्यान पूर्वराच्या कार्याचाँक कारण रोगीके तुत्र अगर्नी होती है। यो हमेर निवर्तनके कारण हरका होने हैं। वे क्या है। सब्देश कर्त प्रचंत्र होना है जो अपने नन्दर्ग लक्षाचेंसे सर्वाच्या होका रोगीके सरीके विकास नहीं देखा। बहि बढ़ सभी लक्षणीने पूर्ण हो जन्म है से उनका चुंडचे और विदारी जरूक इनेहर्जील विहिकाई निवारण असम्भव हो है। (अभ्याप १५९)

## विद्रिय एवं गुल्ब-विदान

क्षणमारिजीने स्वयूर-के मुन्ता अन में निर्दाण और जीना है और उनकर चन्न तीन नहीं होता मूलका निराम कड़ता है, उसे अन्य मूर्ग

करों इसे अस्पत उच्च, अब, इच्च तक विद्युक्ती भीतन करनेने, टेडी- बेडी सम्बन्ध टेडा बेडा सका करनेते रूपा रक्षणी हरिया करनेवाले निवाह आहार निवारणे रख कृषित होतार चलका (स्थान) जोता, मेळ, अधिन क्यान वर्ष मकाको द्वीनाका च्या इदाका आक्रमन करात है। इह रच का इटरका अवयन करता है से अहा निसंपर्ने (कारकी और भीरकार अधिकार कुरके बाद और अधिकार चेदाने युक्त वृत्तकार अवक पीतरको और प्रीकारक सावासकार) में लेग उत्पर हो जात है। जान्येरवेस बैदानन हमें विद्यांक्रोग<sup>4</sup> करते हैं।

दोनोंके हुए (कर्, रिच आदिके) किए किए क विकासको एक एवं सामके क्या अपूर्व क्रीनके आकारक विद्वार्थित अविकार कार्य, पासीर और मुरस्की बढ़ानेकरण होता है। यह करणीय अर्थात् श्रीकृतके पर्यक्र माना परिवाद होता है और गयी क्रियोश कर एक अबीर बहुत हरत है, इसमें कार्यान कर हो कर्न है। परिवर्षह पहार, परीहा, करीन, पुरुष) कृषि, पुर, हर्न विश्वप आदि स्वानीने किहाँकोन उत्तव होनेक रीतेका इदय कर मार्थिक एउटा है और निर्देश स्थानों क्रेस बेट्याओ अनुभृति होती है

निर्देशका सीच रचनवर्ग अथना रचनवंका होता है इसका कार्यों भाग उससे रहता है। काराज्याने कार हो अनेमें का नियम अकारका हो कहा है। विद्वारियोगमें मेश पर पर अन्य राज्या केर अन्य कर होना है। विश्व विश्ववि एक (नवर), तथे अवके कृष्णवर्गकी रोजनको होता है। इसमें इस, एक मोह मना बेहोसी नवा जलन आदि उत्तरम होते हैं। मुख्य फिर्ट्स नेजीवे इपराय है इसे लीव एक बारा है जीता हो बाता है और सुजनकरचे एक अस्पि, जन्म रहता है। सर्वयक्तयन विद्रापिने अभिन्य क्लेज होता, स्तम्प (क्रमहर) कृष्णप मनाई। जर्मन संरोधी करीन और संभी नारच मेच होते हैं। महिलानिक (विद्योगमान) विद्यपि विश्वकानमें हम्बन

क्का और अध्यक्तरिक निर्दावने का काम होता है। सीरकार किरी कुम्मार्थ, स्वीटका और स्वास्थ्यका होता है। उसमें रोगीको अधिक शहर निर्दाय-स्थानमें पीदा और तीय कर के बात है।

क्रम निर्दाप प्रयः विकास और राज्य होती है। रार्धक्रमात्र रक्षत्र अन्तर विद्वति केन्द्रश भरीगीयी ही होती है। जन्म कारिके अधिकारने अधिक राजके कारिक बढ़ हैन सरव हो बढ़ा है। बिको स्थानके कटनेना करके हत परिवारिक रक रियाको हैविव करण है। जिससे रक-निय राज्याच्यात्र निर्दाधरीय ज्ञानत होता है। यह अराजन इन्तुक्तारी होता है। स्थान पेट्रो इन्तुकीयां केंद्र कहा क्या है। अधिने विवर्णनोत्त होनेक उनको चौकरीको सब गर्ध (क्रिकार) होती है। यहिए और गुजरूप आदिनें विकास प्रोपेक पूर-स्थानी हुनेना बहुत तथा बरोज आंक्क होता है। पर्वता स्थानी निर्दाप होनेका क्राप्त प्रकारका रेव हो क्या है और अलग च्या सामी है। कोन-स्थानमें किर्दाय कारण क्षेत्रेयर गरीया रोधारण क्षेत्रे सन्तरी है। इटक्नें निहरि होनेस समोहनें केटच होती है। मेड हरूक क्षान, कामने इस्त्यको कुन्यहरूम केथ होता है। कृषि और चाईके अध्यक्तों विद्वित अच्छा होनेश कृषिने जनेक प्रकार्य होत करना हो जाते हैं कर उस सींच, बाद, बंधाय, फारे, बीद, बारत तथा विराय-उन कार्योर्वे विद्वारिके अन्तर होनेका अक्तान्यन् अवरोध होनार अन्यय बेटम होने तनले हैं। विहासिक क्यो होनेपर, एक क्रमेचा क्रमक मुखनके अध्याचा अमेन्द्री निम्नीनका निर्देश करण करिये। उसकर विद्याप करे भाषियों उत्तर उध्येषक है से नकर इसे रक्षका काम नक्षके होता है और गरिपके भेने होनेना गुरान्तरांने साथ होता है तथा सांभवें होनेना दोनों औरने होता है। उच्च विहाधिनें होत बलेटके समान करण काँद्रने स्वीतकाम निवाधि अपने स्थानी अनेक इक्काफे विकास इस्ता का देख है। साथ और बीसमें रिक्त किर्दाय अंचार्यंत्र के महाराज किसी की प्रकारका हो, का विश्वित ही पक्षकर करना है। उनका परिचक विद्वित

कर्मक होना है। यह निर्दाप क्षेत्र होनेना की सर्वक प्रकार प्रकार का दर्भ है। हु स्वयंत्राने स्व परियो नहींकी परिवार संस्था और पह हो बार्स है से परिवे taben spare print then the freedit speed at Fagile होते हैं, यह अधिका दुवार होते हैं। यह बाह विकास स्थान है। सन्त्रामध्ये प्रदिन्ते अविकास स्थान राज्ये करन रही का अन्यवस्थि है। की होता है। क अकारकार्यी कीरोप प्रोतेस हाई का विकास में प्रमुख करक है क्या मुख्य एवं बंधनमात करावीतावा क्षांकाने कानोरची कित्रकोची चीत्रकर रूपने वृद्धि करन है। इससे नेदाने क्षेत्र क्षात्र होता है। यह सुद्धारन I is an owner out I—more from word, रक्षा नेत्र पुरस्त और अन्तर । साथ पृदेशोगों पुर कार्प कर्ण राजका १५ वह और अंगाजीय एवं क्या प्रमुखे कारण कार केंद्र कार्यकार होता है। रिका पृद्धितेन पर्वे हुए गुलाके पानके कावन यह और अपनो एक होना है और एक बात है। यूक्त एदि क्यान्य होती है, यह होता पूर निरूप और बार्डर तथा सुरूपोंने एक राजी है। इसमें अस्त केंद्रब इंग्ले है। राहक हुद्धि कृष्णको, व्यवस्थि पृष्ठ, विश्वके स्थान होती है और इनके वृद्धिक संक्ष्म विषयके क्यान होता है। बेटव वृद्धि मुद्र और कलकर्लंब समान होती है। इसके स्वयूच कार को कार को है। यो पूर्व के बेर के बाद करते हैं प्रमाणे पुरुष पृद्धिनेत क्रमा होना है। क्रमी पुरुषक हो कार है। नुबन पृद्धिये अन्ययोग नवको सक्ता हैन्स है। यह वेदरन्त और क्टू डोल है। इसमें नृष्कृष्ण हो क्षण है और अन्ययोगके प्रेतिक धार्मी क्षणण विक् आकार प्राप्त हो कार है। अंतरण पश्चिमेन प्राप्ती प्राप्ति कार्यकार्य अस्तरको और जीवन कराये जान कार्य क्या कर पूर्वत केन्द्रों रोक्पेचे, अञ्चले बेहाआंचे क्षम किये क्रमेल कर ओक्सीफ कुन्त होका सर्वरको क्षेत्र कर रेजे हैं, तम बाद दरेजा होता. राजको संस्थाने अंग्री से साह Scott with provid which provi also all time \$1

वृद्धिरोत्त्वी प्रवेक कार्यन गुल्क बृद्धि अन्य वृद्धि जानकर काहि अनेक प्रकार है। इस इस हो पार्ट हैं। ऐसी अन्यन क्षेत्रित हो पाछ है। अञ्चलको अन्य होने राज्य है और क्यू केर-प्रदेशने उपन्यान हो क्या है। रक्य कृत्य वृद्धिरोत काराया है और इसके राज्य पारक वृद्धिरोतके कारत होते हैं। कुम्ब कृदियोग कार्या मेनते विकासी कारणे क्यों क्रमां स्थाप हो क्या है, बेर्न कोई इस्पेक् नकारिक कारणे अनुस हो कहा है। यह कुम्मरीन अब perm the 9-wire Was alles, suffer, Marrisburg, Person alle (Pplyon) miradisco व्यक्तिकारको एकके सुविक होनेका अवस्थी (अर्थनराजा) कुल केवल रिक्वोंक नर्वालको होता है।

में पहुंच पर, हुमां अरेकाने हुए हा एवं परा Minute specific per year at one orners कारण नोजन को जो होन्से कारण पूछने पेरित हो और क्षेत्रको पूर्व कार्य के अधिक कर की अधिक जाने ही एवं देवचे कुछ कार्यकार इस्ताव को उस बक्तमा केन न होनेका भी काल कार्यका हुकार करे. Piet strek for our filter set of som क्षेत्र प्रकार प्रदेश करोड़ किया का निर्दाप अनक नेका को क कह देनेकारे सकाचित गई के उन्तर्ग कार्यों, क्षेत्र कारण अस्तर क एक क्षत्र निराक्त देवनीय ( अन कारान्य । वे कार कार्य हैं और इन्से अनोकांको अपकारिक का निरोध करके बनाइन इन्या करते हैं। रेची राजर्ग हरेचे अनुभवते अनेवच्या, पान, वैक राज इस नव चौर केल कुलतेन रूपत हो बात है।

कर्म और हो कांचे कहा निकारिक इस करें अवस्त्र हो कारेने कर कोहते रिका हो कर है और रूपानी कार कार है का है। का उसे जान (अवस प्रकार) में कारण करते हा हो करते हैं और प्रकृतः अन्यस्यः में प्रकृतः काले (कालीके अनेतः) क्षा ही बात है। सरश्या बार एवं सर्वश्यो प्रदेश हो रह कार रियान्त्रेस हो का है। इसे कार्युव्य कार्य है। का क्षेत्र, क्षेत्र, इस्त और एकोलोने उत्तक होता है। करण गुल्लांको जिल्ली पीछ, यह परीहर, अन्यक्रास्त् बार्क नेपके समान पीड़ा— के साथी उत्तरण डोने हैं और बहुत करने पूर्व क्षेत्र है। इस देन कर्याच्या होतर करि, पूछ, दे, क्षेत्र, अनिकास असे उत्तरको उत्तर was & feiter wird was my air provins

ही जान है। जाएके पाइल होनेके काल गुल्करोगका कोई भिर्दिष्ट एक स्थल गाँवित आत्र यह अनेक प्रमानकी मानाई क्रमा कास है। यसक मुज्योगमें चॉटोके चडने च कारी-बैल कारण होता है और पृथ्येकी एस काम होती है।

विश्रम मुरूपरेनमें एक अन्योदन्तर, मुख्यां, मराचेद, करीता. सम्बद्ध और म्बद - में सभी उत्तरन होते हैं। सन्दर्भ हरीर इन्द्रीके कर्नका हो जला है। इस रंगमें सीच की हो बाल है और रहोच्या बदल-बबल रहता है। गुल्लेक स्वापनी कलन-सी प्रतीत होती है।

क्रफान गुरुवरोगमें मरेबिटव, अस्ति, हिरमें वेदान और अपूर्वित विशेषकात, सीतान्यर, चीनम, जाराज्य क्राप्तिम, क्याडेका स्रोत्य व करून होता साहि स्थान होते हैं क्रफात राज्य सम्बोर कांद्रिय और गर्यन्य क्रमक्रके समाप भारते होता है। जानने स्वापने रिचन रहने बंधा नहींने न कारनेके कारन का अध्यानका होता है।

विदोधकम् गुल्योगर्ने क्रयः एक-इत्ररेके राज्य पूर्वः निले रहते हैं। इसमें क्षेत्र नेदार और अस्तितन दाई होता है। यह अधिकार काश और संभा शोकर क्षेत्र हो एक बारत है, तथा अवस्था है।

रक्षमुल्य दिवयोंको हो होता है। जिस श्लेको स्कूकालमें अधिकान नेदान पर जिल्ही प्रकारका चौतिरीय रहता है अध्य कर्कारक प्राचीको सेवन करवेचे कर् कृतिव होका होतवह करवरिक्ट ऋतुकायको योगिने हो ऐक देख है हो का एक हुआ एक फूलिने ककर गर्नक विशेषी इकट करता है। इस देनमें इस्लाम, वर्षिकी नेसी इक्स. सारवें दुग्व दर्शन, वरमान्वरित आदि लक्षण उपरांतित होने हराई हैं। इस्कर- कार्या संस्कृति विश्व मीनियें रकता बंबर करत है। सोच्या का नथीसका अवस्य करब है, इस कत-विका गुरूपंत्र निकार राज्या हो जो ीर का का राजका सामान सेकर गर्थसाओं अरुपा सूत इत्या करता है। नेतिनें साथ, पूर्णन, क्रफे कार्य स्वयन और केंद्रक होती है। कभी-कभी का मूरण गर्न-बैका ही पाल है।

रह एक रूपे रह आध्यक कारण का निर्माण गृहण वाची देशों पहला है, कभी नहीं एकता है और अंधी नार्धी पक्र जला है। जल भीच दक्ष पैदा करनेकाल होनेके कारण क्ट विद्वित गूरण कहा कार है। कारतका गूरणों कीरा, कवि, इदय और प्लीकों नेदया होती है। बदरानि और कराका तक हो जात है। मार-मचरिका केन एक हो करा है। बहिरासय गुरूपों इसका उत्तर होता है अर्थाव् करित, कांच आदिने केटच अधिक नहीं होती. बेगका उपलेप होता है। पुरुष, स्थानमें विकर्णता और यहा के जानों अनिवास क्रीकान आदि राज्य वंशीनका होते हैं। कार-मेंचे मानुरोधके करण तीव केटन और कराने आपका होता है। इसे अन्यवरोत कहते हैं। यो हरिय अन्य उठी होती है स्था कर्बार अहोत्त्वको तरह होती है, उसे जहीत्स विद्वित कहते ि उसकी अकृति और यनात विद्वार्ग पून पूर्व विपन्नी हो से उसे प्रत्यांका कहते हैं। क्लाकार्य अक्त होनेकारा वापु तीय वेदत्रके पुक्र होन्यर प्रकारीकी अभिकत,तीचक विकास योजनको अनिकार जीवीका कुछन, उनदौर आध्वत, आरिन्यान्य- ये तत उत्तव होनेनाले गुरुपके पूर्व संकेत हैं। (अस्माय १६+)

# **बदररोग**ंनिदान

क्रमानारिजीने कहा —हे स्वतः जन में उदारोगका निदान कईन्द्र, भूगे। सन्दर्शन होनेक सभी प्रकारक रोन इत्या होते हैं और उदारोग विशेषका सन्दर्शनमें ही 動車

इटाने क्ल मंदित होनेक अजीर्च अहि कि कि रीम, क्रथाँ और अधोगाँव बालुके अवरोच होनेके सची इस्तोरणी जोड्डी अकर्मण्य हो जाते हैं। जनवाप अक्तानी

करको द्वितकर उनको मांधलीको अन्य कर देनी है। इससे वाधिरवान अक्टब होकर क्यारीन अन्तर होता है। ब्रहरीन अब प्रसारक हैं— बसन, रिसन, करना, मोरक्तक, मोरास्थ्यक, प्रवेदाक्क, बढोदर-वृद्धि और क्षाकान करारीय डोनेक अन्य के क्या केटमें सूचन का जाने हैं। कारोरिक मेहर, करा और उन्हांत करा हो कता है। स्तीर दुर्वल को फांच है और असरा हो कता है। इस रोगमें इस्त नाविक्त करना हैकों सामा विकृत हो। विनाई अधिकानो द्वेदाने हैं इस बच्च और दक् कर मारा है।

इरारेग्या पूर्व तक्य पूर्व कर, असीर, कार्यक - क्याबीचा इरारेग्यों असेरमें अववाद होता, करियर करन देश अभी होता है। ऐसा देनी अरम्पन्त केला निहारिक्ट अभी, क्षण कान् मान्य अधिने केम्प, केर करना है। क्रारोपके कराधन हो जात है जान सेपीये हिलाओं ने काल करा, बक्र एवं कीपी कृदियों हाल बीहा वर्ण कार्यन कम प्रकारणी पृद्धि हो वाले है। काल है जिसेक्को पृथ्वि कार्यकरे अहल लिहाओ रूपा है। का प्रकारक करोड़ारोंन प्राप्तकार है । और क्रव पुरुपुद्ध क्रम्य क्रीने समात है

कररोपर्ने पानु मानि और औरमें विक्रमा क्रमा बरके यह हो कहा है। बादुबन्द काररेन्से इस्स् मारि करि, कर् कंश्व-इत वर्ध स्थानि वेदा कर्ष मार्ग का राज्य है। यहां है। सबके साथ कर निकाल साला है को जान परिधानों ही का होता है। उसकी कियों के निवयमें प्रभूतक वहीं पहले और कुछ उन्ह काल साता है। वालोदार्थ हाल-चेट, पूछ और कृतिर्थ सीय हो जाता है। कर वर्ष क्या करेंद्र और पूर करेंद्र मकार्थि पोक्राल अनुभव होता है और पोदर्शि वर्ष एक 🕯 क्षम कर, सरीतों सेहर, अधीवतमें कुछ, कालंडर, मरोर्ट म्यायवर्णता या अन्यवर्णता का चली है एवं कुँगों कर कर करने अरब है। फेर्स केले और करने मितर्र उस्त करो है और क्या होती है एक राज्यक्रीया । क्यान केल प्राप्त करक है। इंदाने केटको कम करना, केले स्थापन इदा गृद्धि करने क्लोटररोन होया करने क्ष्म कर्य तरक कुनते हैं। रिक्रवरित तरर रोगर्ने कर, कान्यी, ग्रेजीये पूर निमृत हो परिवारीतिकोटर रोग हो कुम्बर्ग, कार, प्रथम, पुरानी कहार, अभिकार, सामा, पान, पान की है। कारिया पीरवान, कुराना हराया एवं पीर्ती और सरकारीकी

समा है।

किसी में निकारों हरतारे पुद्धि हरेना की कर कही और अधिक भोकर करनेने, जरीरको सूच्या करनेने, यही मोज पूर्व मोज स्वादे ही पाने हैं। स्वादोनी बीक्स क्वांबर अवदिया पान कार्येथी, बीक्ष्ये, कृदये, मैचून कार्य, बार ची परिवर्तनियों निर्मात केंद्रमार अनुस्ता करता है। वसी (इसमें, पराने ३०६ मार्गारेसे हुर्गत मार्गियोंके करणांनी करार्थ करार्थनमें देनी पुद्धानमाने सामा भीने हो कहा। रिवा परीहा अपने स्वान्ते पहुं होकर पृद्धिके प्राप होने है और कार्योग हो कार है। बाब, बातान, कार्यन, उस्ता है। बांदर कार्र कार्य का दूर कार्य का का हार मन्त्रीय, कां, कुंका और अन्तर्भ- में क्षेत्री कार्यराध्या होका करातेन क्ष्मण करता है और साथ करा, पुरस् former area and and area area, whichers, इसनियों कार्य हैं से बोच करक कर्न है। कार्यनमें इस्तु विश्वय अब्दे अनेक कार्यक देन क्रयन हो नहें हैं। रीचीका कर प्रमायको त्यह विकोधानको प्रथम को प्रथम है। उदरका देन प्रथम, प्रथम, विकृत भीवत हुई पीत्र को प्रथम है। पर्वप्रोक्तमें की साथ, दिना और कारणा कारणा पान है। परिवर्त्त स्थान हो इसके श्रीवन धानमें निका सहन निकृत होन्यर भी क्यारीन क्रांचन करता है। कृषित अध्यासम् वतः (पृतिः), तिन वृतं करान्ते सबब्द काथे उदाने बद्ध नुदौरत नामक है। उन्तर

> है और अर्थ्य असका दिल्य गुलको ऐक्ट सकर होकर यत संयव होता रहता है। केवलों इसे और करून आहे सरावें जाने कर क्राचीयक स्थापित क्रीनीक प्रदूष्ट्रण प्रवाहत प्रवाह एवं भागों कर का निकास प्राम्मी का बढ़ा आता है, का चेता, तका पूर्णन मन्त्रपुष्ट राज्य है। जनतिह पार

> कारत है और पहल कार, क्षण पूर्व नेवा, परिष्, पर्व और

पूर्व बीहा हरून कर्ता है। इस विन्त को अपन का

सुद्ध है। अध्यक्त बीची एवं राजन विस्तर्भीका पान बीचाय

क्षेत्रकर कोरण् कार, विशेषक कारी मनव एकाएक

इस कर अध्यक्ष कर करोबी क्यांगि स्वरंग्य क हर्गनानी अधिक अस्त क्रम क्षेत्रिय कर्य हम क्रम कृतिक राका मान्यको स्थेनीको अन्तरह का उन प्रांत्य कान्यके way for it also wrive, whereand assure assure all प्रतिन प्रका का के हैं। ब्रह्मण का पूर्ण करनाव होता हुआ उसले केरण होती कही है। पूर, काम कम हते कर्मन हो कर्ण है। कराना अनेक राज्यों स्ट्राई उपन अहरी िया अनुसंस्त है का है जा उसने करना करें 1870 THE STOLE OF ME I UK FORET OR SOURCE. इसकोदर या जानेदरदेन प्रदर्भ 🛊 इस नेनीको उनेका करोने कहारे होत जाने नकते निवृत्व होकर कहानी बहुतका इस बताने स्टीनचे सोहीके सोहीके पहलेने पैतन

य अर्थ का के है। अर्थ अस्ति कार्य प्रात्ति कार्यक मोन अवस्था हो को है। इससे हरा परिपूर्व होका हरायेग aren die Er feint feint bilde gert aben und क्षीत्र हो भ्रमन का पहुंच्यात हो कहा है, उनके कहर करोग कर की हैक। इस हैकों ऐसे क्रम्य- होता है पान है। यह देन पर्नावर क्षेत्र है और पर्नावर करोगर कर माने बढ़ पान है। महर्तनाने मान महरूत निर्माह सम्बद्धित हो को है हर हर देन्द्रों को स्थानी हरान कर का & water dates water whater whater advance और वर्त्यरा—में प्राप्यः क्यूब्यन्य होने वर्त है। एक प्राप्त चेवा हो इस देखने बत कुछा होने स्टब्स है। वे साथे अरहेत करने हे पहला होते हैं। (अन्यत (६६)

#### AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN काण्य-होश-निदान

<del>श्रम्भागिको सङ्गा—हे १९०</del> अस्त व चन्द्र और प्रोपरेनचा निराप करता है, यूचे रिच प्रधान हालीचे राज्यं कर्णाः क्षेत्र कृष्टि कर्णको हेट्टाने देव क् कर पूर्वक क्षेत्रक सम्पूर्वक क्षत्रक स्वरते हैं। इस क्षेत्रे कृतिक राज्यान्ये कर्त्वान् व्यत् विक इंट्यान्य एक ध्यानियोक अध्य नेवर जन्म कोर्ग केर क्या है। या निवस अञ्चलका स्तेत्व, वर्ग एक बंग अर्थको एकि कर देश है। इसके दुनिय एक पनाई और मानके मोपने सामार क्याहरू पिन पित राज्य का देख है। इस रोगर्ने क्याहर इस्किट सम्बद्ध राज्या हो साथ है, जांचु हरायें चीले राज्यों अभिनय राज्ये हैं। इस्तेय इसे क्यूड्रिय करते हैं। इस रेक्ट अल्ब्स मुख्य और स्वार्थ विकास होती है क्लाक्य परदर्शनों क्रीएक क्रमी प्रकार हुन नह हो को है। इसके सरीराव्य एक इस्पार: कम हो कहा है नेक और ऑस्प स्थित हो को है। इस ऐसी को बढ़ निर्मत हो को है पूरणों हुए। अ को है पूर्व नेतीयें क्षा है अर्थ है। ऐहर्ने सरस्यक खानी अधिका है। जाने हैं। रेपीयो पास का मान्त्रे हैं, इंड्रफ जान्हें जी मनके रोजक और क्यानित हो करते है एवं क्रोरको

साक्षेत्र कर करते है हथा कर, तथ, वर्णपुर, करार-हे सभी करान होने सामे हैं।

क्याद्रोत की प्रकार कि किया, विकास क्यान व्यक्तिकार एवं वृश्यिक अञ्चलकात् । हरावर्षे स्वयुर, कार्युकी क्रमण, अर्थन, कुमर्थ चेल्यांना, प्रचीप और कुम्म कर होता— वे सभी चन्द्रशेलके पूर्वलय है। कल्पान चन्द्रशेलमें क्षेत्र केटच, क्रांतमें विश्वविष्यहर स्वरं तथन दिखाने 独有。

इस हेल्पे रिक्त कहा विद्या पुत्र और रेप कृष्णकर्ण क्या प्रान्तवन्त्रेय हो उस्ते हैं, इस्ते होन शांत्रक और पुरुषे विराधक, परायोग, पार्थमें बेटफ-में सभी उत्तर होने साम्रो हैं। विकास चानहरोताने मिताई अमेर प्रतिप्र दिया नेनों हो पाने हैं एवं पान, जीवोर्ड पाने मेरेड पान, क्षेत्र कुर्वा, पूर्वन, क्षेत्र केवलने प्रया, कुर्वने बहुन्यतः-ने बार्च राज्य पान्न होने राज्ये हैं। कारण कान्द्रनानी इटको अर्थाप् मार्गेष्ट् सूत्री इस्तर और यह होता है क्या, मुख्ये सरग-राज्य स्था, खब, देखा, स्थानेत, कुछ, कुछ, पू.च्या भी बच्चे तकन व्यव होने साले है। विदेशन होनेक इसके सक्तानिक पराचनक करिए हो

a motivate as motivate a magabilitie as the Martin of Spatialisms of Mariana S

रुपल है

मात है और अंतिकव असद्ध हो जाता है फिट्टी खानेसे उत्पन पायहरोगर्ने कसेली बिट्टी बाबू, खारी बिट्टी विस और मोठी मिट्टो कफको दूषित करके तया रस आदिको सखा करके शिएओंको स्कमे भर देतो 🕻 तथा उसे वहीं रोक देती है और पाण्डुरोग पैदा हो जाता है। चल्ड्रारानके बढ़ जानेपर लाभि, पैर, मुख और मुक्षमार्थमें खोच हो जाता है। कृषिपुतः तथा रक्तमिश्रित और कफसमन्तित यस निकलने

जो पाण्डरोगी पित्त उत्पन्न करनेवाले पदार्थीका सेवन करता है। उसका पित्त-रक्त और परिसका क्रह अरके कोड सामार्थे निलकर कामलारोग उतका करता है। कामला रोगमें रोगीका मुत्र, नेत्र, रबक्, मुख और विद्या इल्दीके रंगका हो जाता है। योगी दाह अविपास और तुवासे पीडित होकर मेवकके सम्बन्द पीला और दुर्वल हो जाता है। पाण्डरोगीको विकास क्षेत्र होने लगता है। इसकी उपेक्षा करनेपर जो अतिराय होश वह जाता है। वह बहुत बलेशपट होता है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और स्थापनजंका है तो उससे पाण्डरोग होता है उस स्वितमें बात पित्तके प्रभावसे चक्कर आहा, तुच्छा, रिक्रवीके प्रति अर्खन, भोड़ा भोड़ा च्चर, तन्द्रा, ऑप्नमान्द्र और अतिराय आलस्य- ये सभी रोगके लक्षण व्यक्त हो जते। हैं इस गेगको इलोमक नामसे अना बाल है।

माण्डरोगसे उत्पन्न सभी उपहर्वोमें सोच प्रधान है। उसलिये होयका वर्णन किया वाता है। वायु कृषित डोकर रक जिल्ल और कफको दक्ति कार्नके कारण वह त्वक. जिस और मोसका आश्रव लेकर केंबाई पैदा करता है। सभी सोम तिदोचन होते हैं ज्योंकि मुजन बता. पित और कफ-इन नीनोंसे होतों है। इसनिये जैसे अतिक,

पैनिक स्लेब्बिक कारण-भेदसे होय में प्रकारका होता हैं- बातपैतिक बातरलेम्बिक पित्तकश्रक, स्तिपातिक, अविधातक, विध्य और एकाकुव । निज और आगन्तक

भेदसे यह दो प्रकारका होता 🕏 — सर्वाङ्गय और प्रकाङ्गय । विस्तृत, उनत, अग्रभाग गाँठदार होनेसे इसके अवान्तर तीन 健 黄山

विकास सोम पोतवर्ण, कम्मवर्ण मा रक्तवर्णका होता है

एवं यह सोमणकारी होता है। यह बहुत बल्दी सान्त

नहीं होता। इस क्षेत्रके उत्तव होनेसे वर्ष सरीति दक अपन होता है। तुम्मा, टाह, म्मर, परीना, भ्रम, क्लेट, मद-- वे सभी उपद्रव इसमें होने सगढ़े 🕻 इस रोगमें गेगोको तीव वस्तुको इच्छा होती है, बलभेद हो बाह्य है, दुर्गन्ति होती है। इसर्व नहीं सहा बाल और कोपलता होती है। कक्क जोवर्षे कुक्ली होती है। रोव और वपदेनें चीलायन, कटोरल, जीतलता, गृहता, गिनग्धल, कीमलता, स्थितक अरोर भीका कोती है। इस रोगर्ने किहा, करहारिय,

आयात – अम्ब- कस्वादिकृत छेदन-भेदनमे श्रह होनेपर अभियातम सोध होता है। सीतल बाव तथा समुद्रीवाय और भरत्वातक रसके लग जाने एवं केंदान इत्यादिके लग कारेसे जो सुजन होती है, यह फैल जातो है। यह अत्यन्त गरम लाल रंगका और पित्रज शोधके लक्षणीसे बुद्ध कोती है। विषधर' प्राणीके किसी अञ्चले ऊपरसे क्लनेवर

बभन में सभी उपहल हो बाते हैं।

अधवा किसी अञ्चर्ने मूच करनेपर और विवहीय हाजीके भी दक्ष. दाँत एवं नकके द्वारा बात करनेपर इस स्थानमें औ सोम उत्का होता है, बड़ी निक्य सोध है। इसके अतिरिक्त निवधर अनीके विक्र, मृत्र, सुक्त आदिसे सने हुए बार्के सम्पर्कते, विषयुक्षके बावुके सेवनसे, विषयुक्त मध्यु स्तरिका मस्तरेसे विवक्तेवरीय इतका होता है। विषय सोच कोमल, जीवरील, जवलम्बी, सीच दाइ और तुलको उत्पन करनेकला होता है। नवे और उपद्रवरहित सोम साध्य होते हैं और चहले कहे हुए असध्य होते है। (सम्बाद १६२)

بمبد (الوجوال مدد

### विसर्परीगका निदान

बन्दन्तरिये बहा-ने जुन्त । अब मैं विवयरिय रोगीके कुत करवीका कर्नन कर रहा है, उसे अबर क्रों

बार, चित्र, काम इस्ते अधिकार प्रत्यक दोनीचे बाध रित, एक एवं कफर्क सुनित होनेसे सीच बद्दात निवासीन होता है। बाह्य, अन्य । उत्तरम्भ ने उत्तरेह होत अधिकार है। इसमें अपने अपने इक्टोपक क्या किरककारी कारणीये क्षांत्रमें तीन विकर्णन कर कहर एवं अंदर विकास करके विकारीय करिये बाहर एक अंदर अस्ता करी है।

अपनीक विकर्षने इस्त आदिने इकान द्रोनेने काम क्रमान और एक वर्ग-पन्न आदिने निवदत्त होता है। प्याचनी अभिन्यक और परस्कादिमें विकास होती है। क्यान्य विवर्गतेनी अत्योग्य क्यान्यर होती है। पुरुषे विकासक करी रहतो है और कार्याना न्यारक सामा इस रोगमें के रोपीयों का बीवन पर्या है

र्शनकात विकार होनेक एक काली कर्न रोबंधि राजन क्यार हो जाते हैं। इस वाची इस्तरफे फिराई- फेटीओ प्रोप्तर कर देवेकर के बच्चाहरून अनने अपने होनीक राह्यानीके सम्बन्धिः होकर कृतियोधिः समर्थे उत्तर असे हैं से कर च्याचा पुर वर्त है। यह अपने अपने स्थानीने इक प्रमुख्य कर काम का लेवे हैं

बार विकास विकासीयाँ संबंधियों कार, कार, मुख्ये, भौतका पास, धन, हाई हटन, अधिकार, करन, कर और अमेरिका उत्पन्न क्रम पर तेवा है। यह रीन पुर्वारिक अधिको अंतरेके सकत् रोतीके सन्दर्भ अञ्चली मंतरत कर देख है। यह विवर्ष महोतक किए किए स्थानीक रेक्स है, में स्थान को इस अंग्रोफे सम्बद्ध करते. जैसे त्या रक्तवर्गके हो उसी है। अपने महरित क्रमीके हारा क्थालीय ही अधिको एक हुए क्याची सहस्र विकृत केली महार्थित करते हैं। क्षीकारणे होन्द्रेश करण विकर्त पर्याप्यकार पहिंच करा है। इस रोग्लें कर इस्ता हो करा है और यह प्रकृतिक होकर सम्पूर्ण अञ्चीको चेदिक करण है उस रिपोको फेल्पाइन्य कर देल है। उनके इच्चनके रीपीकी फिर भी समान हो जाती है। उनकी क्या कियाने

विकार जा जाता है। ऐसे रेगीको क्रिक्सी की जाने समावी है। इस इम्बार्गंड रोगों रोगोब्दी देखें अल्पन्य हो कर्त है कि वह चैक्रमें इस्त हो इक्स है से इसको आकर व्यक्तनकरो अनुभूति होती है। भूति, सम्ब तथा असन अस्टिय हरते। पैक्रमें और सेटरेजे उसको सरेन्द्र भी सानि क्रम नहीं होती क्षा रेगले कुछ होती उसने विक्या होनेके देनने विश्व प्रकारको चेहा करता है, किंदू जा चरने निनुध नहीं हो पता। देख रोगी पर और हमेर दोनोंने निर्माण होकर हेवी प्राचीन पृथ्वनिको हान्य कर लेख है, फिन्मी पुन चेताको समाने लोटच कहा हो दुरस्यन होता है। हर राक्षणीये पुष्ट विकारको अभिनोधार्थ कहा जात है।

क्षण क्षण क्षण का अस्तिक क्षण स्वा प्रकार केरन कर देती है, इस प्रांत्यक्त हैं कर ही करी है अपन्य किया देशीच्या एवं पद जाता है, उनके लाग, तिया त्राप्त क्या पांस्ता । क्यो र्पात कर्ण व्या वर्ष सुन्ती, क्रालंबर, क्यूल और खादरे इन्यियोकी स्वापरी करानों बहि करने हैं। इसके करना रेगोको सेव चैद्राद्यक्त का होता है। का रोग होनेका गेगी कवा प्रसिद्धं, अधिकार, मुख्यतीय, विश्वयी, स्थान, धन, मोड वर्गभेद मुख्यां, अञ्चभेद और औरनवन्त्रके दोनने भी कि कत है। इस इक्त कर और सबके बंधीओ उत्ता उन रोनको जन्मिनसर्ग करते हैं

कार और निर्मा प्रकृतित होते हैं तैनी हैं भार, साम्बन निवार बन्धार निर्माणिका विशेष प्रत्याप असर्थि प्रति कुर्वा अभिकास अधिकोद पान् इतिकासिक प्रदेश और्वानंतर तथा रकार्यक कोर्नोच्य रोप- वे राजन रिकार्य देवे हैं। क्रम- का दोन अन्यासमय एक देशने दोना है और की और अन्य करोने फेलक कक है, सेंट इसमें पर नहीं होता। यह अन्यन चेता, लोहेज और चान् देखी विदेशकों में पर क्या है। इसके स्वरूपको करिए गुण और महिला करने करने हैं। यह ऐसा लोकने कुछ और आई होता है। यह जाई करनेर्ने अधिक उत्तरने जानिक अनुभूत होता है। इसमें चमीने जीनो चिपनिपाहर होती है।

जब यह पक्रकर फुटता है तो इसमें मांस गल-गलकर नवे कपमें निकलने लगता है। सरीरकी सन्तव तथा किराएँ स्पष्ट इपसे दिखायी देने सराती है। इस इकार सभी लक्षणोंसे मुक्त इक्षा यह विसर्परीय अन्तरोगरका सरीरकी त्यचासे सम्पुक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य जापी दिखामी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे शबके समान दुर्गन्य निकलती है। विद्वानीने इसकी कर्दन विसर्परीयके नामले अधिष्ठित किया है।

ब्बह्न आका आदिके कारण का हुए तरीसी हुन्हें कर पिएको रक्तसमन्वित करता हुआ कुल्बीके खनेकि सम्बन स्फोटबनिव विसर्पको जन्म देता है। इसमें जोय, प्या, पीडा,

पढ़ता है। पुषक्-पुषक् बात, पित तबा कफबरिट दोक्से उत्पन उन्ह तीनों प्रकारका विसर्परीय साध्य 🕻 इतन हो नहीं, बात पित्र आदि इन्द्रजनित दोषसे समन्त्रित विसर्प वदि उपद्रवसे एकित हैं तो वे भी बधापेश्वित विकित्सासे दूर किये आ सकते हैं। किंतु को विसर्प समस्त दोवोंसे युक्त हो बारों हैं और विकास अक्रमण रोगीके मर्गेस्टलको आहत करनेमें सपन्त हो जात है, जिसके इच्छ्यावसे रोगीके हार्रास्थ स्त्रम्, सिर्व और मांस यहा जाता 🕯 और विनारे सक्के समाप दुर्गन्य आने लगती 🖫 वे विसर्परीय असाध्य हो जाते 👢 दनको विकित्सा सम्मध नहीं है। (जनवाब १६३)

देखांभिक्य, क्यांभ और रक्षवर्णतका सम्राण भी दिखावी

# कुष्टरोगका निदान

**श्रामनारिजीने कहा—हे सुनुतः विकार एवं विरोधी** आहार विदार करनेसे तब सज्जनोंको किन्द्र एवं अपमान और बच या इत्या करनेसे, इसरोंकी धन-सम्मत्तिके इर्श एवं पाप-कृत्यमे, पूर्वजन्मकृत पापका उदय होनेसे कृत्रहिं दोव कृषित होकर किराओं में जाकर त्वचा, लसीका, रक एवं मांसको दुवित और अङ्गोको क्रिया-हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचापर विविध प्रकारके कुन्हकी उत्पन्न करते हैं।

सामिक उपेका करनेपर यह रोग आध्वन्तरिक समस्त कोष्ठकोंके सहित सरीरमें ज्याप्त होकर बाहर और भीतर रहनेवाली सभी बातुओंको गलाकर अपना अधिकार कर लेख है। इस रोगमें एसीनेक जलकिन्द्रमोसे युक्त प्राणीके सरीरपर कुछ आईल होती है। इसमें अस्यन्त कड्यायक बहुत ही छोटे-छोटे कीढे होते हैं। इन सभी लक्षणींसे युक्त यह छेन ऋषशः रोगीके रोम, स्वजा, स्नायु तका ममनियोंपर अक्रमण करता है।

बाह्य भागमें फैला हुआ कुहरोग प्राचीके उस अक्रपनित सरीको परमसे अध्यादित इएके समान रूप बना देता है बात, पिस, रलेक्, बातपिस, बातरलेक, पिसरलेक और संविषयः दोषजन्म प्रभवसे यह रोग सात प्रकारका होता है। इन सभी प्रकारके कुछ-भेदींमें कत-फित तथा करूब दोकके अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली विकृति अधिक रहती है।

बात-दौषसे कापाल. पितः दौषसे उदम्बर, कफ दोषसे मण्डल तथा विवर्षिका नामक कह उत्पन होता है। कर्तपत्तन दोवसे ऋह, करक्लेम्पजन्य दोवसे वर्ष, एककुछ, किटिय, सिच्य, अलसक तथा विपादिका जनक कुछ होते 🕏 । स्लेम्पपित्तवन्य दोषसे दङ्ग, सत्तरुवी, पुण्डरीक, विस्पवेट, चामा और चर्मदल अमक कुडोंकी उत्पत्ति होती है। इन सभी दोबाँको संनिपत- अवस्था आनेपर १८ प्रकारके कह-रोग उल्ला होते हैं।

इनमें पूर्वमें कड़े—कापाल, उदुम्बर तथा मण्डल—ये तीन और रहे, काकण, प्रवेदरीक तथा अरिजिहा नामक इन सात कुछाँको यहा कुछ मान्त गया है। लेन प्वारह सुद्र कुछ कहरूरते हैं।

कृष्टितेय होतेके पूर्व रोगीकी त्यकामें अस्यन्त विकत्यहर, अभवा, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, भर्णभेद, दाह, खावली, स्वर्तानुभूतिको कसी, सुई चुभानेसे होनेवाली पीडाके समान कह, पितीका उन्नमना और अनायास नक्की अनुपृति, रोगीके वार्वोमें भावधिक पोता, हणीका प्रधानीय उद्धव, अधिक समयतक उन वर्णीका रहना, वय-भरावके समय

१-स-विकास १०, पार्वपासन २५।

<sup>1-</sup>ব্যবহীকলৈ ভা

इ. **मनीयन २१, आन्यानीयन्यान ए**का

ও মুখণিকাল ৮, সংখিতনার ৮, ৩: সভারেশিকার পুথ, ব্যালয়িক ড

कवाता, मामान्य हचा बरेडेले कारणबर रोगीको कारणीवक क्रोप, रोमाच तथा रतका काला होना ने दोनपूर्ण कसवन दिख्यमी देते हैं।

काराल कुछका वर्ष कारत और स्वल होता है अवका अधिमें प्रकार गये मिहीके खप्परके सदश यह देखनेने सामा है। उसमें कवता और कठोरता होती है। इस कुछ-रेगको आकृति सरीरके अधिक भागमें केली रहती है। इन म्मानीमें रहनेवाले रोमसमूह भी दृष्टित हो बाते हैं। उन द्वित स्थानीयः मृत्रिकाभेटयरं होनेवाली सैडाके सम्बन अल्पनिक परिदा भी होती है। यह क्षेत्र निषय जर्मात् दुःसाय्य याना गमा है।

वो क्षरोग उद्ध्वर मर्पात् गुलर कलके समान दिखाओ देता हो. उसको औदुम्बर कुछरोग कहना चाहिने। इसको आकृति वर्तुलाकर होती है। इसमें आवधिक गीलाकर दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार दिन सामी गर्नी मदिराका वर्ण होता है, जिसमें छोटे छोटे कोडे वर रहते हैं मैंसे ही सरकार को हुए उदम्बरका करा जीत और लाल होता है. उसी रूपमें इस कुड़रोलका वर्ण स्वीकत करना चाहिने : इसमें रोगनना कृति रहते हैं, जिसके करण उस प्रचानें कुनली भी होती है।

को एक स्थिर, गोल, नारी, चिक्कण, क्षेत्र का रक-बर्जवाला और बससमन्त्रित हो, असके वर्ष प्रस्कर विसे हों। इसमें अत्यधिक जुजलाइट इत्यन करनेवाले कृषि हों, उनमें नीय निकलात को तक वह विकने, नीत बर्लकों आधाने एक नगडलके सन्तन दिखानों देश हो तो उसकी मण्डल कहरोग कहा गया है

क्षाजलाहरके भएँ हुई कुंसियोंबाले भूतर वर्णते वृक्त और साव-सर्वान्त्व कृतका पान विकासिक कहा है। जो कृष्ट अकेश होता है, जिसके किन्तोचा लाल वर्ण और मीयमें कारत वर्ग विद्यालय रहता है, जिसकी आकृति कैंची और रोक अर्थात् भारतको जिहाके समान होती है, जिसमें बहतमे कृषि भी होते हैं। उसको आकृषेद्वे अध्यक्तिक क जानिका कुश्रेष नामरे अभिक्रित किया गया है

हाथोंके जमहेके समान रोगोका खरखरहर परः जमहा होनेपर राजवर्षकृत कहा जाता है। वो कृत प्रमीनेसे रहित नक्तीके सत्त्व (अञ्चलता वर्ग) के सदत केल है, उसे एकपुत्र बढ़ते हैं। जो कुछ स्टब्स, अग्निके समाप वर्णवाला क काल, राजं कार्यमें कहकारी, कुजलकृटले युक्त राज कठोर होता है. यह किटिंग भुद्ध समा गया है। किथा कुछ अन्तर्भारने रूप और बाह्यरूपमें दिलाय होता है। इसके व्याप्य-तरिक भागको रगङ्गनेसे बालुके कमके समार रव गिराश है। इस रीगके प्रोनेश्य शरीरका करते करनेसे विकासकरका अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी बर्जकृति काले पुरुषे समान दिखाओं देती है, यह कुछ प्राप: सरीगके ककरी भागमें होता है।

बर्लनुका (बरसक) कुडमें सूचली और साध रंगकी विकित्य होती है। विचादिका कुछने हान और चीन कट करे हैं। अत्यन्त केटक और खुजलों होती है तथा लाल वर्णको कृतिसर्व हो वालो है। जिस कुछमें रह, का दाद दुवांके क्राप्तन बहुद जनकर्ते केल जाता हो उथा अलगीके कुराके सदस कारित दिखानी देती हो और कैने-कैने गोस चकते हों, ऐसा कुबलाइटसे फॉरमान्य कुछ रह या दार कड कड़लाता है।

अपने मूलभागों स्थूल, द्वार और वेदनाने जनन्मित रकतानवाले प्रपुर इन्मेंने मुख कुळ्येगका अन इसावनी है। इस प्रकारके कड़रोगमें यह जलेद और नेदन होती है। यह प्रया: अस्थिके मोडोंमें होता है। जिस क्यूने कुद-रूपान्या नव्यस्त रक्षमे क्या हुआ तथा क्रम् बर्गका होता है, उसमें यह और खजराबट-भरी पीदा भी होती है. किले इए रक्तवर्ष और बलसे सीएक एण्डरीक-रल अर्थात् केत अन्यत्यको चेलुकिमोके अध्यय सरीरका उभरा हुन्य और प्रमुके कियारे स्वत्याची बात-विन्दुओं वे नुक चंतवाले दिवाची देते हैं. उसे पुण्डरीक कुछ कहते हैं। विस्कोटक कह जाले क्याडेसे हका डोता है तक अकेट और ताल कृष्मियोंसे क्याच होता है

चन रामक कुछ रखकर मृद्यमेवाली छोटी-छोटी असंख्य कुंतियोंसे परा शीत है। इसमें खुजली, जलसम और बेटना होती है। क्रम: इसका कर्न स्वाप और नास दोल है। इसमें कथल होती है। यह रोग्वेके करते, करह और हामके रोग किहींने होता है। चर्नदरन करक कह

है और मांस गलकर गिरतः है।

कोड़ाः कुंशीके करने उधरकार ककोले घड़कार कुटता है यह किये गये उनलंको सहय करनेमें समर्थ नहीं होता इसमें बामलाहट होती है रसकाय होता है जलन भी होती

कारण पानक कुछनें अस्पना याद और तीन केंदन होती हैं गुंजाकराके सामन यह पहले लाग और काले अनेक रंगका होता है। अपने-अपने कारणोंने सब कुहोंके सामन दलमें सब कतो हैं

दोग नेदके अनुस्ता जिद्योगोंने जो दोन मुख्ये अभिक विदेश हो, उसकि लाग और काफ अनुस्ता जिद्याना मुख्या स्थापन सम्बद्धा कहिये को मुद्ध-भेद अपने ही दोनका अनुस्ता करता है अभीत् यह हुन्द्रभ दोग स सन्तिकास दोक्से सम्बद्ध नहीं होता को उसकी विकित्स सम्भव है। किंदु जब बद्ध सभी दोगोंने परिच्यात हो जाता है तो उसकी विकित्स नहीं करती कहिये, यह अस्त्रभ्य हो जाता है।

उपर्युक्त जिलाने की कुट हैं उनमेंसे वो कुट अरेक, क्या और मुक्तानुओं में प्रसिष्ट हो क्या है, कह कुछ की अस्ताध्य है। जो कुछ नेदालत है और जो क्यानु, अरिय एवं मांसने पहुँच क्या है यह अधिक क्षट्यस्थ नहीं है। जिस कुछका कुछ कप क्या और बस्तके कारण क्यान्य ही होता है विपनों विशेष दोष नहीं रहता. यह कहस्तध्य नहीं होता है। सामान्य विकासकों ही इंसाफी स्वांत्र हो कुछती है।

स्वाधानक ऐसे कुळके उत्तर स्वापेसे सरीरका वर्ण स्वास्त सामा है उसमें स्थाप सा सामी है सदनका सक मह कुछ रक और संसमें प्रसिद्ध हो सामा है से रोगीके सरीरमें स्वेद, ताब समा सोचके सामा वामर सामे हैं रोगीके हाम और वैगोनें मोद्दे हो जाते हैं। सरीरके संवि-धानोंनें स्विक चेद्रा होती हैं। दोचाधिका होतेबर कर मेदानें चूँच बाता है जिसके कारण उसमें उत्तरम होने सामत है रोगीकी इत्तियोंनें संकल्यूनमा क्यू काली है सामत कह जाने-किरनेनें असक हो साल है। रोगीके सरीरकी मका और अभिनें सम बायोंके स्वरोंनें धेद उत्पन्न हो सामा है। कुछरोनके कृषियोंके द्वार रोगोंके कार्यमें विकार उत्तर हो जानेपर वह दोन उसी और संसानके दिन्दे सध्ययुक्त हो जाता है। या रकादि कारुगत कुड़ोंने अपने-अपने तक्योंके अतिरिक्त क्यापूर्व अनुगत कुड़ोंके सक्षण भी हो जाने हैं।

वित्र और कुछ इन दोनों रोगोंकी उत्पंतिका कारण इक ही है और इनकी विकासक भी एक हो है उत्पंक्ते किरतास तथा दालन भी कहते हैं। इनमें अन्या यहां है कि कुछ सैनियारीक है और थिय शासन-सरका दोनोंने उत्पत्त होता है। कुछ सानी है और थिय अंपरिकानी कुछ रसारि सातों सातुओंपर अनक्षमण करता है और थिय रक, अंक तक्ष मेर—इन होन चानुओंका आज्ञाय प्रहम्म करता है।

नात्व और आभ्यतारिक स्थातके कारण उत्तन हुना वित्र कुतरोग सरूच वर्णको होता है जम यह वितन रोक्के कारण कम लेता है तो उत्तका वर्ण प्रचयनके अध्या क स्वयंक्त होता है। यह दक्षपुष्ट और रोगविनात्तक होता है। अध्यन दोवके कारण उत्तर हुआ वित्र बेतवर्ण, सवन, भारी और खुजररीसे जुक होता है।

वे वित्र क्रमण रक मांस और नेदानें पहुँचकर अवस्थ प्रद्रम करते हैं अर्थात् माराम क्षित्र रक्षणे. विद्यन क्रित्र मांसमें तथा कराव्य क्षित्र नेदानें होता है। अर्थ्य आदि वर्णके आधारपर ही वित्रके मारादिक दोग तथा रकादि आक्षय—दोनों हो साने माते हैं। उत्तरोत्तर दुनको विकित्स करू माध्य होती है अर्थाम् यह दिस्तरोग समापक रक्षावित होता है, तथानक उत्तरको विकित्स सम्भव है। मांसपक होता है, तथानक उत्तरको विकित्स सम्भव है। मांसपक होता है यह कर्षकथ्य हो साल है और उनके बाद तो जब का नेदानें करूँच साल है, तथ अरबना कर्षकथ्य हो साल है।

वी किय कृष्ण वर्णवाले रोगोंचे गए वृज्य होता है उसके दार एक-पूनरेसे संस्थित नहीं होते। यह व्यक्ति सम्बद्धा न होकर नक ही होता है और उसका क्ष्म अस्मिने सल्लेके कारण नहीं हो तो उसे विकास्त-आध्य समझन व्यक्ति। उन लक्षणोंके विवर्तन होनेकर इसका उपकार करना विकित्सकके दिन्ने स्वान्त्य है क्योंकि का अमाध्य हो जाता है रोगोंके मुद्दाभाग, करनल और ओइ-

**१ प्-म्-**श- १२

संक्ष्मक मुक्त और ५ —

इदेशमें तो यवारीय भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य वन - करनेसे, उसके साथ बैठवर भोजन करनेसे, उसके साथ काल है। यह अपने करनेके इच्छुक बैद्यकों तो कित्यात । रहनेके, एक सपना और अवस्तरार उसके साथ जोने और मानक श्रिप्र-शेदको चिकित्साको सर्वचा त्यान देश भाडिके, क्योंकि उसका उपचार सम्बद नहीं है।

प्रायः सधी रोग संकारक होते हैं। रोगोका ध्यर्त प्रमुधीय हो जाता है। (अध्याय १६४)

बैठनेके तथा उस रीगीके हुए। प्रयुक्त करत, माला एवं अनुलोक-पदार्थका प्रयोग करनेले दूसरे प्राचीने रोगोंका

### Name and Address of the Owner, where कमि-निदान

मन्त्रतरियोगे कहा—दे सुन्नः। यहः और आध्यक और कुछ अनुको भारत होते हैं। इनका वर्ण बेच बच नेवके कारण कृषिनीके हो प्रकार है। उनमें बाह्यगत की बीचे-जेका होता है। चलकः इन कृतिबीके सात उकत कृति (कोड़े) होते हैं उत्तक क्या नाहरी गए, कक. \$—अनाह, करानेष्ट, इरकर, कागुर, **जा**ल, राकेसून एक और विकासे होता है। चन्नासा नेटके कारण उनके और सुगन्द। बार क्षेत्र हो बाते हैं किंतु बाय-बेहरो कृतियोंके इन कृतियोंके उत्तव होनेवें प्रानीके इल्लाव, मुख्याब (ताल), अराव, अश्रवि, मूच्यां, कवन, च्यार, आचड, कृतता, मीन प्रकार वर्ष गर्प हैं। बाह्य कृषि बाह्य नरामे प्रत्यक्त

सोच तथा चैयम पायक रोगोंकी इत्तरि होती है रकवाडी विराजींमें स्थित रकते उत्पन्न डोनेंचले कृति अनुरूप, प्रदर्भिक्षीय, बुलाकार और ऋक्षणमेंके होते हैं। अपनी मुक्तताके कारण अपनेते कुछ कृति तो दृष्टियोका ही नहीं होते। इनके केसार, रोमधिकरंत, रोमहीर, बद्धानर, सीरस तथा मधर-में छः भेद हैं। हम सभी कृतियोका र्कनात कार्य कृष्टरेग कार्या करना है।

कड़े जले हैं कुन्नरोगका एक मात्र कारण प्रतिके आध्यासीक मार्गे उत्का डोनेवाल स्लेक्ट कृषि है। यह प्राचीके बाह्य रतेष्यमें भी उत्पन्न हो सकता है। नव्ह अत गुढ़, दूध, दड़ी, बंक्सी और नवे भावसका भार कानेके प्राणीके अध्यक्तरिक मार्गाने कक उत्पन होता है उसी कफसे उत्पन्न होकर कृत्यिक्य आवश्यक्ते वर्षेत्र जाता है। उसीमें इस कृषिवर्गको अधिकृद्धि होती

🛊 और इसीने निकलकर शरीरमें यह सब ओर फैल

बाता है। उनमें कुछ बनड़ेकी मोटी तीनके समान, कुछ

केंचुएके सदश. कुछ धान्याङ्गाके समान छोटे-यहे

होते हैं। इनका परिवास, अस्कार और वर्ष सिराके समाप होता है। इनका निवास जानियोंको केमराहित

सथा उनके बार्जोंने होता है। अनेक पैरॉबाले उन

कृष्मियोंकी आकृति सुक्ष्य होती है। जनस बन्हें में और लीख कहा बाल है। इन दोनों प्रकारवाले कृषियोंके

द्वारा प्राणियोंके बाह्य सरीएपर कोन्छ (चकरो), विदिया

(कंसी) कम्बू (खुजली) तक एक (चाँठ) क्रक्क ऐर

परवार्तममें गृह्य भागसे बहर विकलनेवाले विद्यापन कृतिकोचा उद्भव होता है। यहाँका बढ़कर कर ने आवारकारकी जोर करमुख होते हैं एक हाकियोंके बकार और धासने विका-सदस दुर्गन्य आती है। ये कृषि लम्बे, पोल, कोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण रक्षण, चीत, क्षेत्र और कृष्ण होता है। उन कृतियोंके क्रकेटक, वकेटक, सीस्टार, इत्सत्त्व तक लेकि—ने भीव मानभेद हैं। यब ने प्रकृतित हो उठते हैं तो प्राणीके सरीरमें मलभेद, सुरा, विक्रमा,

करता, कर्कसता, सन्दता, रोमाव, सन्दापित और सन्द

तथा नदाने सुकलाइटका दोन करका हो कता है। (अस्त्रम १६५)

### बातम्बाधि-निदान

क्ष्मानी वीते क्षमा—हे सुद्धा तथा में उपको बारान्यधिका नियम सुख रहा है, इसे आप मुर्गे

mittel forty most union and alt fundus इक्सा काम न दिवानी देनेनाम हा (प्रकृतिन) कान if I we say if Depart Depart Property प्रमाणी, बहु, बाग, सिंधु, सिंग्यु, मोहर्ग, हुन्यु और क्रमांक क्रम है। इस्तीनों इस संस्था पर रहते हैं हैंसे विशेष संपर्ध प्रचय करेंग्र करिये।

क्रम सामाधित प्रतियो प्रमाद्ध को पर्न देश-विकासी कर्न के जनसम्ब क्या एक है। क्यों एक है प्रकृत कर्न और इसत है केंद्रन कर्न, बंदेन्से प्रतिकारिय रोप-भेटीका विका करके प्राचेक काकि चीच चीच होत रिवर निर्म पर्ने हैं। इसमें बैयत बार्न दोन प्रकारको अनेका स्वीकारणी और मीन्यन होना है। इस नहीं क्यांक्रियन राजनानीत अनेत निवासी क्या स रहा है।

हारीरकी कांग्रांकि क्षेत्र कार्यक्रमें इस्त कार्यक्रि उपनेत तक अच्छा विकास हुन्द्र कर अवस्थि कार्यानी प्रमाणक नहीं स्थान का एक उन्होंने के कोनोंने प्रकारित होका पुर अपनी सम्बन्धि संपीको प्रतिपूर्ण कर हेस है। उसके बार उस रोपपूर्ण स्रोतीये निकारकर कर संबुध्य क्या इसके मुख्यों निर्माण अध्यापित करके रिक्षेत्र प्रतिन्ते कृत् अल्ला अल्लाकुक्त, क्लाक्तेत्र, म्यापेत इत्पित् केंद्र एक गरि इतिमी विकासक कार्याके um bu fir unbie grauft beble udeit am bit इन्हर्नेक कर होता है, को बहुक्का है।

मानावर्ग कर सेव होनेक कर कर कर सीवी विकृषिक्य, कन्याकोश क्या प्रतिकंत क्रमके काले अनेक मार्थियोग यम होता है। कृतिन चतु नेत कर आहे इन्दिनोर्न क्रिया क्रम त्याचा भागने इतिहा होच्या प्रकार कुरनेवाने कोडे और स्थापका कारण का वर्ध है। एवर्ने मानुके प्रीव्य होनेचे रोगीको अरुपन क्रम्यपक पीढा होती है जान क्या रानोर्ने करना और न्यानेट्या रेन होना है। अभिने काम प्रतीय वापूर्व परिचयेन विद्यार असीह कृत्राता और भ्रमके गेलीकी उत्तरीय होती है। यांच और नेटाने प्रकृतिक इ.स. सन् स्त्रीपने प्रतिक सामेताल, धारीवर, लाही क्ये मुद्दि स्वामचे होनेकाचे नीहाके कवल चेहा

इत्याच्यर रोगीको आयोज्य क्या देख है। अध्यियोगे प्रोच्य पुत्र संस्कृत कर्मा स्थान क्या स्थान क्यानेने एर्टन्यानी अभिकारिक अन्यानि कीव कुन इक्षानी नेतांच्या बाद होता है।

नकारत कृतित कर् रोतीको अधिकवेथे काम इस अधिक कारण करका है, जिसके रेग्डिको बीहा होती है। कुकारत कृष्णि कर्य कीर्य और मर्थका और काम करना है बारक का विकास हो काल है। जिल्लास कर किसे केहा और रिकारक अनुभव करता है। साथु निम्म कुद्ध कर् रिलोके प्रगोर्थी प्रोप जनका कर देख है, जिसके प्रारंत ज्याची अधिक क्या प्रीता है।

स्रोतके पंचि स्थानीचे प्रकारत प्रकृतिक सन्दर्भ कारण रेग्डे जनमें परिपूर्व दूनि (परानव्य), रक्तं तथ सुव्यक्तके हरूरको कुछ हो करा है। स्थानक कुछन अहाँने कृतिक व्यक्त प्रसिद्ध हो कर्मक चंद्रा, हरन और स्थानक सेन होता है। प्रकारकारों किया होतेने कर्य जानन, असेन्स, व्यक्तिक क्रम्य क्रम्यकार होत्र क्रम्पेके क्रमेन्ट्रे क्रम्य कर देश है। यह इन्द्र कर क्रोडको कर्न्ड कर्नावीर्थ कार्यक प्रकारिक होते उत्तरक है को उस करन सर्वरके तक विक्रिय हो उसी है। इस न्यूनियों अभेगन पूर्ण 100 W 1

का मेंचेने कहित कर् कृष्णि होका क्रम पहल है और फिर क्रथांचारको और क्रमीय होने सरका है, एव us dries grown different for all strawell आविकों केंद्रा उत्पन्न कर देख है। यह करों और वे सरोगर कार करक है, निवासे सर्वर निविध्य हो काल है। यह हन और मुख्यी प्रक्रियों की ब्रोण करके रोगीको व्यक्ति करनेका प्रकार करना है। ऐसी को ही कहने क्षाप सेवा और उक्का परिचाल करना है। उक्की दीनों नेप पंत होने राजी हैं। बारको कड़ानके सामा आति होने राजने है और रोगी क्रम्यून्य होने स्टब्स है। विकित्स अंतर्ने इक्स का इकावक रोग है। इसकी जिल रोगपूर्व कर्फ हुए हैरिय का रोग जब रोगीको क्रम स्वीतकांक दिवाने जावर अन्य तेल है का उनके करण रेगी का का नान्धन और कर-चर कामन्यसम्बद्धाः अनुभव करत् है।

अभिकासम्ब कारमधीय , अनुस्तरक रीगः। अन्यन इश्विकत्त्व है।

क्य कृष्टित राज्य होया और प्रथमें विश्वत राज्य नक्कती दोनों किएओंको जकड़कर और समूर्व धर्मानेकेस आक्षप लेकर सम्पूर्ण सरीरमें फैटा फर्ती है, जिसमें गर्दन स्था कथको संभिन्नी देवी यह मात्री हैं और सर्गर भीतरको ओर अनुसकी तरह हुन्छ नाता है, रोगीके नेप नारिश्वा ही बाते हैं. यह बीधाई लेने लगता है। दीतोंको कवाने लगता है. करपुष्क करन काल है, दोनों नवरित्रवेंने बेटक होती है, बाने का नहीं है हम हुन, पूर्व और परहच नकड़ जो 🕽, तम इसको अन्यसम्बन क्यारोग कड़ते 🕏

महिरायान रोपने सरीर महारको और बनुसके सदस कुछ जात है। एक राज्य केंग्र को बात है और फिर राज केंच पीक्रेकी और पूर्व क्या है। दौरों एक कुक्का एंव बदल साहा है, पर्याप अधिक असा है, इस्टेर विधित हो कत है। इस कारणाधिको महाराज व अनुसार्थ कहा मारा है।

र्रेगोफे कर, मूच और एकमें प्रविद्य हुआ कर दीय बालूनं सरीरने ज्याच होकर सरीरमें अनेक इकारके द्वेप इत्यान करना है। इस रोगको सम्बद्धन करते हैं। विश्व क्रभानक रोगमें रोगीको अस्यन्य हमा हो और क्रमका सरीह पीला पढ़ राजा हो। यह अस्तरूप होनेसे मान्ति है। सभी प्रकारके आक्षेत्रक रोगोंने बावका केन सान्त हो सानेका रोगी स्वस्य हो कल है।

जिल्ला आयोज्य राष्ट्रने और उच्च धोनन करनेसे इन् अर्थात् केहीने रिका यान् कृष्टित होकर इन्यानने कान्यत दोन जनम करके नुख्यों खोल देता है जनक पंद का देख है। इसीको कालकाविनी इनुसाला नार्गित कड़ते हैं। इसके बसम रोगीको क्रमे कबने तथा बोलनेनें व्यक्तिक क्रिक्स होती है

कृषित वाष् भागाहियी किरानें निवत होकर विद्वारको रतिशत का देख है। यह जिल्लामध्य चयक कार्याधिका वेट बाना गया है। इसके इस्त्रधानको संगीके महाने साने पाने तथा जोलने- पालनेको सामध्ये नहीं रह जाती जिएके हुए भर होते, अन्यव हैंस्से और बेलने अबह सायह स्थानक जोने तथा कहोर पहाचीके चंचलेले क्या विकारक्य होकर शरोरमें कहना है और क्रथंश्वरामें सहैककर आकित

ही बाता है। इससे रेग्गेंका नुख देश हो बाता है। यह कैंबे न्यरमें अञ्चल करता है तथा किसी ओर अपने नेजेंको इकारक स्थानकर व्यवस्थान डोकर देख्या है। उसके कर उसी दोचने रोगीको कक्सकि निमित्त वह जली है, नेवॉर्ने सरकार का जाती है, दोंने विद्यविद्यते हैं। स्वरणेंग हो जात है, बहुएका तथा अन्यत्वका दोष आ जाता है। इन दोनोंके अतिरिक्ष गत्मको अञ्चनक, स्तृतिध्येष, भव, शास, भृक. पर्कनेट, एक रेजनी सकिया हात, एक्टे कर्माधानी तरीके आने भागों का बीचेके भागों उचल बेदक होती है। कुछ लोग इसे अदिंड और कुछ एकाक्रदोप फडते हैं।

का प्रकृतिक मानु रक्षका कावन लेकर जुलीने विका क्रिएओंको रूप, बुलवुक और कृष्णवर्गको का देख है, क्य को किरोप्त रोग करते हैं और बढ़ असक्य है।

का प्रकृतित बाचु सरीरको अपने अधिकारमें करके प्राणी निर्देश निर्दाणी तथा काम् सन्तिकारश्रीको अपने अधिकारमें कर लेख है और उसमें अध्योध जनम काके यह रोगीचे सरीएके एक पक्ष अध्या अन्य कियो विसेष पानका प्रकार करात है. जिसके यह पान केनक सुपर अवक अवर्गन्य हो जाता है, तथ इस दोवको लोग प्रकारत कहते हैं। कहा लोगोंने से इसको एकाह य अर्थाङ्ग रोग और कुछ अन्य सोगॉने कथनक्रिके मानवं स्तोचार विश्व है। पांतु सन्दर्ग स्टीएवं प्रकृतित सन्दर्भ आध्य होनेपर सर्वाहरोध (सर्वोड्ड पश्चमक) और नकदन सम्बद्ध रोग डोला है।

वो क्थाकनरेन केवल काके काल होता है कह अन्यत् कर सम्ब है। का यह कारोन विकार अन्य दीवीके संबोधने होता है तब कह सब्ब तक जो बातरोग क्लूओंके क्रम हो जानेसे होता है, वह अरूपन होनेसे क्लं है

करके कुछ बात तब आजानको अवस्य हो बाता है, त्व का स्वय रोगोंके सर्गरको यह अबह देख है। उपके बारम देगीका सरीर इंडेके समान गीका हो जाता है। इसीनियो इनको रण्डाकारक कहा जात है का सन्तर्ग दोनोंसे क्रमन्त्रित होनेक निवास ही अस्त्राच्या वय जाता है।

रकम्भ प्रदेशके मुलभागों हता हुआ प्रकृतित कर्

इसची विराजीको भेकृषित करके बक्कांकी स्वयंत्र शकियों यह का देश है, उसे अवसहब रोग कहते हैं। भूकाओंक पुरुष्याचे होकर प्रत्येक औपूर्ताके सराप्रदेशसक को एक नोटी बढी बती है उसका तान कम्बरा है। उसमें कृषित हुन्य कर उसके कर्ष-साम्बर्गको समान कर देश है. इसकी विवयी कहा कहा है। रोगीके कटिप्रदेशमें रहनेकला बाद जब बंबाउदेस्ताक बाता है से अपनी उस मोटी करहत नहींको साथित कर देश है अर्थात् उसे नकड तेल है इससे रोगी साझ (लिंगका) हो जाता है। जब दोनों बंक्जॉको पर्सोको जनस्कर दोनों वैरोकी कव्यवर्ष आवित्र हो उठती हैं. तक इस रोपको कह कहा जान है। बन रोगी कलनेमें कॉपने लगना है और ब्राह्मन क्योंकी ऑहर लॉगहरी हर जलता है. उसके संबि-कवान निवित्त पढ़ जले हैं हो इस दोक्को करावसङ्ख्या नामक येग मानना चाहिये।

जीर्ज का अजीर्ज-अवस्थाने सीताल, क्रम्ब, इस-पदार्ज, सुम्बर, गुरू, रिकाम भोगन पदार्थका सेमन, अधिक परिवास, संबोध, देवित्य स्था अधिक जागरम करनेले कत-कक्ष्यक नेट् अस्पनिक नाजाने संविध होकर विस्तात पराधन करके जारेरको नरिकाल कर लेख है

शन्तः अलेक्के द्वारा कंकारेलको हरियोके दोन- सर्गान्यर होनेपर स्तम्भन रोग उन्हें प्रसित्ध करता है। उस समय सीत-मान-दोपके प्रभावके जंबाओंको कड़ी मिथिल पढ

निदान बतलाठिगा, बसे सुर्वे।

वाती है। उस दोवके अभवके कारण रोगीका वह अह स्वान्वर्णका हो जाता है। इसमें जहता आ जाती है। मेनी तन्त्रा, मुच्छां, अलिव और न्यरके बपहवाँसे प्रस्त के उठत है। इस रोपको करनतस्य कहते हैं। इसरे लॉन इसको माहासत भी भारते हैं।

बाब और एक दोनोंके क्षित होनेसे जानमें (भूटनोंके मध्य) जो सोच रायन होता है. यह महाभवंकर पोरुद्धायक रोग है। इसमें जोच किचारके सिरके समान स्थूल नाना गया है. इसलिये इसको स्रोहकसीयेके यानसे कहा नाता है। क्या क्रिके शीचे चौदारायक विचय स्थानगर पैर एक्टरेने अभवा अस्यन्त परिजनमें बाद कृषित होकर गुल्क (टलने)-में असित हो जाता है, से उसे मतन्त्रपटक रीप कर कर है

क्य फर्कि अर्थ सन्त्य शैनुतीको शिरानोंको इकुन्ति क्रमु गोड़ा उत्तम करते हुए चौगोंकी गम्पतिक नह कर देती हैं. तब को गुधनी रोग अवने हैं। कक और कामके प्रकृतिस होनेसे क्या दोनों के प्रश्नहुनाने लगते हैं और सूत्र भी हो बस्ते हैं, क्या और दोनको सदहर्ग कहा गया है। पित हमा रक्तमें लंबित यह ब्रामीके दोनों पैरोने दक्ष अत्यत कर देख हैं, विशेष क्यमें कैसी अवस्था अधिक कलनेके ही अर्थी है। बात-दोपने इस दोपभेदको कदयह पानले धानोधित किया गया है। (अपनार १६६)

#### चातरकः निदान

क्रमानारिजीने कहा —ई मुक्ता अन में आपसे कारण— रक्तमों ही दृष्टित करता है। स्ट्रान्तर मंस्तरिक अन्य पहुओंको के द्वीरत करता है। काले न्याकानचे नीहराकर करने क कानुनं करोरने पैका करा। है। इस बात दुवित रकाको नागरक कहा जाता है। जिलेन कमने यह दोन नकशादि उपहर्ने तमा चौंच लटकाकर कैठनेवाली सवारी कादिसे होता है।

कुडरोपके को पूर्वक्य होते हैं, प्रायः वे ही बालरकः रोगके भी होते हैं। इस रोगके होनेकर कुटना, जंका, कर, बाद, स्वान्ध, इाथ, पैर और संधि स्थानोंने सुन्तरी, स्काम, सुविकाभेट, गुरुता और इन्दिबस्कताके दोव होते हैं में दोन बार कर उत्पन होकर साल हो जाते हैं और पुनः उभर् भी जाते हैं

सुर्खायनोंका रक बद्धवानसे प्रकृषित हो बाता है। बोट हरानेसे अध्या बार हो बिरेचन आदिहार सुद्ध न होनेवाले बराब्वेंका एक दरित हो सका है। बार-दीव पैदा करनेवाले एवं जीवल क्याबॉके सेवनसे बानु वृद्धि होती है, बढ़ 🚁 होकर विन्तर्गराणी हो बता है। इस प्रकारते प्रवहसून वह बादु रक जोतीने अवस्थ होका चाले

प्रम: स्थारमा निरुद्ध मोसन तथा हतेन कानेवाले, दिनमें

सोने और राष्ट्रियें जानत्त्र करनेवाले तथा सकुमार एवं

निका सहार-विकास करनेवाले, क्यूल प्रतीरवाले और

क्-मूल्पिक्सक क्षुत्र पाल विक कृत्य पालपान २८। २०पालपान २५ जुल पित क्षा अलगान विकास क्षा ।

कभी दोनों पैरोंके मूलभागों जातन लेकर अधक कभी दोनों हाबोंके मुलमें स्थित होकर यह क्रांपन बालन होर प्राणेक सन्पूर्व हारीको नैसे ही चारव्याच कर लेख हैं, जैसे बुड़ेका विच कृष्टि होका भी। भी। कुर करीएने न्यान्य हो जाता है। यह बातान्य सर्वप्रयम् रोगीके

चर्च चलका उत्तव होका बंध-चलने आवत हवून करता है। उसके बाद करी क्यूओंको अन्यव क्या लेखा है। इसे कभीर कारक जातरक कहते हैं। उत्तर कार्यांकों देवीके करि अपि स्वानीका वर्ग, क्या व स्वानवर्गका हो उत्ता है। नहींस तीन तथा हॉबत क्या उत्तर होता है। बद इक्कि बाबु रोगीकी इन्द्रियों और बजा- करावें काकर नहीं

आवर्ष सेवर केरनेके समय बीहा करण हुआ पहार्क समान मुक्ता हुआ सरीएके अञ्चलिते देखा-नेवा कर देखा है क्रान्यत सब औरके करोरमें प्रमाणन यह पाए अन्तर्ने

रोगीको साझ अनक सीनहर क्या देख है।

हरीरमें कर्मान्य कररक रेन होनेक अस्त्रीधक कुल, फडकन तथा टूटन भरी मीडाकी अनुभूति होती है इभी हुए सीधर्मे क्याला, कृष्ण च स्थानकर्मन आ कर्ता है। इसमें लोग वाफी बढ़ बाल है और कभी बढ़ बाल है। रोगोको क्यानियों और औगुरिस्मोके संबि स्थानोमें संक्रयन अकुद्धा तथा अन्यस वेटमञ्जूष कह होता है। इसमें सीमल पदाचीने असर्थ एक इसके सेवनमे बृद्ध, जान्यल कम्पन और इन्द्रिक्तृत्वतके दोष भी आ बाते हैं।

रकारिक कारक रंगमें सेच अन्यत सेहारे युक होता है। इसमें जुणिया-नेदयम पीड़ा भी होती है। इसका मर्ग तर्निके समाप होता है। यह मुत्रमुख्या भी तहना है। इसमें सन्तर्भ परती है गन्य खुबानी और बलेब होना है। जिन्ह च्छानं स्टब्सेसे था उसे कहा रहानेने स्तरित नहीं विस्तरीत

रिकारिक कारकार्वे अस्पन्त एक सम्बोध, स्पेट् मुच्छी, नद, सम्बद, मार्ग, अनकन्त, अन्तरिक पीठा, सीध, क्कावर कुटनेवारत क्येडा तथा अरबना उज्जावे साधव दिलाची देते हैं।

कार्याच्या कारकार्वे कठोरम्, भरोपन्, हत्यम्, विमन्द्रम्, शीतलक, सुकती और कर चीड़ा होती है। हुनुव रोकी दी तक जिदोबजर्व नीवीं दोक्कि लक्षक उपरंत्र हैं। इसमें एक रोपानन्य रोग अवेकिन विकित्सको साध्य है। हुन्हुब दोव नामक काराक रोग अवक विकासनेवकाके द्वारा रीका का सकता है। किंदू को रोग विदोजकन है, उसे ही कोड़ देख फाड़िये। उसकी सानितके रिवर्ष प्रचल करफ कार्य है, यह असाध्य होता है। इसमें रखवित्रवाच पासदीय वो बक्र हो कविन सन्त गया है।

प्रकृतिक काम् रोगीके सरीएक्ट अञ्च-विकेचके रक्तकी म्बू करके उसके संवि-स्थानीमें प्रमिन्न हो साम है। स्टबन्धर परस्थर एक इसरेको पत्ती इकारने अनेनके करके राजनित बेटकरी यह रोगरेके प्राचीका अच्छान करता है।

प्राप्, करन, प्राप्त, अपना और प्रमुख- इस पहलपक बाद अनुरक्षे क्षेत्र प्रश्नाम् अत्र अनुत्त, बहुताह, संबद् अरियाय आहर, ऑपन्यत, मरामुत्रादिक वेग्वयरीय सक कृतिन नेन-संपालके प्रयानमें कृतिक होकर नेपारिक इन्दियोंने उपयक्त करता है से उभके कारण चेनक, इस बच्चा, खाँजी और खमादिके रोग करना होते हैं।

कृष्ण करानकम् जन् (दोडी) और मुद्राने सम्बद्ध लेकर कम्प्रामरीक् माराभेट चम्म, असरिंद गीयक तथ नलन्द्रादिक दोवीको अन्य देख है

जन्मिक दरको कड़ा जान, जनिसन होडा, कनन विका-भोगको मेहा, स्थानक विकाद स्थानह, स्थान, शब इपे तथा विकास काम जानेके सरोहरें विका कान पानक बन् ग्रॉक हो हरता है। करनवर यह बेटीने पंजब (पुरुष्त्य), उत्पाद और सन्धिक द्वाप कर देखा है। उसके विकर्त कोच्य तथा विश्वासकी निवासि करपात हो जाती है। उसे स्पर् स्त्यूर्व जरीरमें सुविध्या-भेदके सन्त्रुप नेदन रीवाड, स्वर्श-जुन्मत, कह, चित्रचे और सभी अञ्चीने चीका होती है

म्बारूप विरुद्ध अभीनंतर, शीवल तथा बंदीनं दोवते पूर्व चौजन, अव्यक्तिक शक्त और कारण आदिने समान भारक नाम द्वित हो आह है। इसके इक्कि होनेसे सुन, गुरून, प्राप्ती आदि सामान्य पद्मानुकान तथा करनावित रोगॉक्ट उल्लंकि होती है।

अस्यन्त संबंध तथा जारी जानके सेचन, बला मुख्या वेन रॉक्टने, जॉनेसन कर होते, बहुदकी ऑक्ट समार्ग करने,

चरिराणन, अन्यधिक देशस्य कर्षे होने तथा आँवक पूर्ण फिरनेले अक्षणकानु कृषित हो जन्म है यह प्रकृतित कर्म करता है इसके अनिवेक रोगांक सरोरने सूत्र, चीर्ण, अन्ते क्ष्म स्वयूक्ति आदिने क्ष्मानिक सूत्रने दोग क्षमार हो करते हैं।

त्या, निर्मान, पुरस, निर्मात, समीत, सारान्य, हैन्द्र, कोच, अनिकास, यह और क्या पारशीयो शरीनावय आदि सावनीचे पुण पार्ची यान शर्मात् श्राप-पद्म काले हैं निर्माण क्या आदिये निर्माण तथा होते हैं, मह बागू निर्माण कारान्या है।

कान-निराणके राजान कारावर क्या कानुके आवरण और नेर्दोक्त कर्नन किया कार्य है। निर्माणके आवृत कार-विकार होनेत्र कार हुन्या, सुर, धन और अव्यक्तिक आने कार्यकार का कार्य है। कहू उत्तर, अन्त तथा राज्यके क्रमोगके रोगोर्न विकार और जीताओं अधिराधक का कार्य है कार्यका कार-विकारमें रोगों जीताओं, कार्य और हका चीवार कार्यका कुष्युक्त होता है। इसकार्य जीतानाम कार्यका सून्य, तीवार, अधिनारण कहू मृत्युक्तपुक्त तथा अधिका सून्याके दीन केर तथे हैं। इस साम्बन्ध रोगों अहू दर्श सम्बन्ध और आहोता की होती है

रकावृत काररेग हो नेक् रोगोके वर्ण रूप मांगाँ रहा और बीहा अधिक होती है रोगोके स्टॉरमें रहान कर्णका कीय ही करन है और पण्डरमानक करने यह कर्ण हैं कर्णके बीवारिक होनेकर सीथ महा कटोर सन्दर्भ हैं उस रोगोको उपवास उन्दर्भ हैं और स्टॉरमें होटी होटी पूरिवार्थ विकास रूपारे हैं। ऐसे होस्पर्य रोगाझ में होता है और सरीर वर्गिटकोंने क्याच हुएके क्याच उन्देश होता है जेदने सामा जीवार होता है और अवधिका भी होता है जेदने सामा जीवार होता है और अवधिका सम्बद्ध कर्णका है। इसको ज्यावकारके स्थान समझका चाहिये। इस रोगांक होनेकर उपवास हुआ होता क्याचे सामाने स्टाना है।

मापूर्व सम्मान्त स्त्रेय होनेयर इन्ह तमापनि निर्मात

नथन दिखानों देते हैं। इसमें फैन्सन और कामन होता है ज्ञाननित चेड़ा होती है क्या डोनों हाथोंने नदीन करनेचर रोगोंको सुख आण होता है

सुकान्य नाम स्रोण होनेपर सुकार्ग अधिक मेरा की रह जाता। कानुके अवसी अनुसा होनेपर भीजन कानेपर रंगरेके पुरिश्वानमें गीड़ा होती है और भीजनके पण व्यानक गीड़ा कान्य हो जाती है। मुक्ती कानुके अवहा हो व्यानमें मेरान होने संगती है अनुके हाए पुरिचके अवहा होनेपर मुख्यानमें मिलेच हाकानक विकास हो काल है अरिने कारपेपर होनेपाली चीड़ाके कान्य रंगरेको पीड़ा होतो है। ऐसे वालाया-दोचके आवरण-रंगरों प्यान्त पीड़ान रंगरे प्रशासिक परास्ताने होतार मुख्य हुआ नही करिनालों और बहुन देशों निकासना है

वाष्ट्रारा नके वापुलंके आवार होनेक रोगीके करि प्रदेश मंत्रण और कैसमें पीड़ा होती है। किलोग वापको इस्त हुआ वापु गेगीके इटक्को कीडिए करना है। विशय रोको डाल्कापुके अनुश होनेक बन, मुक्कों कीड़ा तक राहका उक्तम रोगीके रागेरों होता है।

विनमें सम्प्रमानुके स्वकृत्या होनेका चौदा, करा, स्वरभूका और प्रस्तृत्वे हारोगों द्वाइकी उपयोग होनी है स्वयंत्रमधुके अस्तृत होनेका समझ अञ्चलेका, अञ्चलक वैद्यालकित संगाद, त्यावित्रमाद, पत्नीता क्रमण्ड और प्रसादा उपराय होता है अपनावापुके आपूत होनेने रोगोंके हारोगों यह होता है और उसके समझा वर्ग हम्मीके स्वाम पीना हो आता है स्वियोगे उपमृद्धि का रोगावृद्धि साथ आवाद तथा प्रवेद क्रमण रोग भी उसके हारोगों याना प्रकार कर लेते हैं

ज्ञांच्यक द्वारा वायवायुक्त आपूर्ण होनेका यहस्रोत्तर्थं अवस्येत काव्यत अर्थर, क्षार्य सम्बद्धि काल- इत्यत्ते विविध्यत्त होत्री है उद्धारकायुक्त कालमे आयून होनेका ज्ञारोत्तर्थं भारतेका अर्थित कावरोध, स्वरक्षय, करा और वर्णका त्रारा होत्रा है। क्यानकायुक्त कालके अञ्चूत होनेवर वर्ष और अरिवामोर्थे ज्ञाहार, सम्बूर्ण ज्ञारेको वारोवन, अर्थानक म्बूनाम आ माती है। सम्बन्धानुके कराने अनुब होनेपर कर्नेदियोंने अञ्चल, जरोरने वर्तावयो कर्ता, अरिनवरात बाब अकरवायुके करूने आद्या होनेपर का पुरुषी अधिक उपनि दोती है।

इस इच्छर कारक रोग अईस इच्छरक कव गम है। क्रमतः क्रमत्रे कम् परस्य आक्रम होनेसे सीस प्रकारके आवरण होते हैं। प्राप्तवानु जब अवन्यवस्था मानूर कर लेला है. इन उपनाई, धामरोप, प्रतिरुक्ति, निरोक्त करणीय और मुख्योग—में उच्यम होते हैं कारणम्बे प्राप्त प्राप्तकार्के आहा होनेक रोगोको स्राप्तका रिकार होता है। पैराको पर्वापिक विचार करके ही राजे प्रकारके कार अक्रानीके केट्रीकी करून काहिये। सार्वे यात प्रोतीक स्थानीको विशेषक करके उसके दृष्ट कर्नीको बाँड और प्रतिक किया करके भी आवरलेख विभाग सम्बद्ध चाहिते।

प्रकारिक क्षेत्रे वायु-मन्द्रकि (१५४६ १५४६) रिक रोपक्य क्रकाम होते हैं। क्राइनिया नियारिक विक निवास स्वयोगी वर्ष क्या को सब है, से क्याँ अपने दोनोंने मिश्रित है। निवित विकारक होनोंके कारण में भी अनेक प्रकारक अध्यक्त होता मही को है। उसक विद्वान विकासमा संबंध प्रोपार अपने मध्यम-प्रापति अनुवार प्रम दोनोंका विनाम को। विकासको हैस्पै अपेशिक है कि भी भी अपने तक्कोंने अस्त्रकों र्वित्य को दब इक उन रोगोंका पर बद परोक्षण करके ही उपचर करे।

प्रकार प्रकेष जीवनक आका क्या उद्यासक बर्गन्ता अध्यार कहा गया है। सरीरमें इन खेलेंके सेंदिस होनेने जलांके आप और कल दोनोंको हार्प होती है।

अपना हुए सभी चापु दोप अपने अपने राज्योंने सर्गरक रुख्य हो गये हो अन्यक्त रुख्य न हुए ही कि वे स्थानकाल होनेके कारण संबद्धकों को हो रहे हों अन्यत रुप्यानीकोच हो गये हों. ये अन्यस्थ हो होते हैं. विनेत्रकार्यक हारा निर्म क्लेक्ट इकामी की में कह कब्ब ही होते हैं।

राजीय रूप आहार पाप रोबोबी रावेश करणेले अभिनोंके ज्योरने निर्दाय स्टीवर, इंडोन, पूरण करा affrect talks traville affret the \$

हे सुद्ध । सभी रीगोंकि इस एवं ग्लून्सरि सरक प्रानिवेंकी साव्यक्ति दिनों की सावेच मुन्द्रात करिए उनके निरामको भागे उकारने काला दिया है। बार: उसी प्रकारने वाची रीलीका विकास करके विकासकारो करान्त्रीच्या रोगारी विकास कार्य करिये

कर, कर और मुख्ये संस्था क्रिक्टर (प्रतिकर्ध) कारत्यों और कोड़ा) पूर्व सर्थ रोनोंक विकास है। डिप्परा पूर्वको पहि केवल करने साथ नियम्बार इनोको तस्य कर, इस को बढ़ कर्च देवीका पत कारेकाच होता है। कारकरी, मुद्राची, विकास और विशेषके कार भी इन्छ विकास सभी रोलीको किन्छ कर देती है। सामारी, नृतुची, अरिकान्य, चित्र, सेंड, कुमारी, सरह, पुरर्वक, कुरावे, निर्माच्ये, निर्माच्य, पंगाहक, अधिका स्था कर्मक अनुसार अनुदेश हैं। एको प्रमा कर मा एक कर भागित विकास वाली होगोंका निकास है। पूर्वीक बारी पनी औपरियोधी मेर्स आधि हो, उसी हमारते उससे हरा देखा पूर्व, फोरफ, कटो, कह, देश अध्यक्ष करना ची सर्वरोग्यको है। उनको स्वनुष्टनिक पान एक पर, साथ कर एक कर्न जनक साथ कर्ष रोगीके तिले उपरेप मानी गानी है। (अध्याप १६७)

and the latest and th

#### वैद्यकलासको परिभाक

क्षण्यरियोगे कहा — है सुद्रपः ज्ञांनशंके बोकस्की रक्षके करणायमम्, समान देश विश्वसक, विज्ञ, जीवचीच पोनसारका संबोधने मर्नन कर रहा 🕻 उसे उसन सुर्वे :

वर्ग अनुमें करेले कटू तिक और स्कार गुलेवाले साम परायोंके सेवाको किया नेपार स्थानक भाग स्रोक रुपि जल्ला काने तथा उच्च न्यरने बंगलेने, अधिक

भार काम काम सामानी अधिक सारीरिक अधिका इचेन करनेते इवं भोजनो जननकानने और बंध्यसम्बद्धे क्रांग्नोंके स्तीरको कनु कृत्रिय हो जाते है।

प्रीप्त और वर्ष अनुके नामक्रमाताने उपन, अपन, तक्य, शह, यह एवं अजीर्य प्रेयम, हेब पूर, अनि-केरण प्रदासन कर्य सीधार्वणका अवशेष कामेले सचिवनेका पित प्रकृपित होता है। यह दोष ग्रीय्यकालको अर्द

रात्रियों में भी हो सकता है वसन्त-ऋतुर्वे स्वादिष्ट, अप्स, शवज, स्निप्प, पारी

और शीतल भोजनका अधिक प्रयोग, नवाव, चिकरे पदार्थ रुषा दशदलवाले स्थानीमें विचरण, मांसादि सेवन, सहसा क्यायामसे विरक्ति, दिवमें स्वयन, सम्बा और आसनादिक सुख्येपभोग प्राप्त करनेसे और भोजनके अन्तमें प्राणियोंका

कफ संख्या हो उठता है

रोगको बातालक रोग कहना चाहिये

अनिदा, रोपाक, स्तम्भ, शुष्काब, स्वामत्व, अङ्ग विश्रंह, बलहानि और परिश्रमजन्य वकान आदिके उपद्रव वात-दोकके लक्षण हैं अब उन सभी उपद्रवासि समन्वित

शारीरिक कर्करता, संकोच, सुचिकाभेद पीड़ा, विष्टम्भ,

दल, पैरमें जलन, पसीना, कोथ, परिक्रम, बदु, अस्त, सव-समान दुर्गन्ध, स्वेदराहित्य, मूच्छा, अत्यन्त तृष्णा, प्रम्

हल्दोके समान पीला और इस रंग होना -- ऐसे लक्षणीयाला मनुष्य पित्त-दोवसे समन्वित माना वाता 🕻।

शरीरमें स्निष्धता, माधुर्य, बन्धनके समान पीक्ष होना, निबोहता, तृष्टि, संस्वत, सोच, श्रीवलताकी अनुभृति, भारीपर,

मलाधिक्य, खुजली और अधिक निदा—ये सब लक्षण कफसे उत्पन्न होते हैं।

कारम्, लक्षण और संसर्गसे रोगको पहचानना चाहिये। वो रोग कत, पिकादि दोषोंमेंसे किन्हीं दो दोशोंसे उत्पन्न हो, वह दिशेषक रोग कहलाता है और जिस रोगमें सभी वात.

पित तथा कफजन्य दोषींके लक्षण व्यक्त हों, उसे जिलिंग या संनिपातिक रोग कहा जाता है प्राणियोंका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका उत्रधार

कहा जाता है। उन सभीका शरीरमें समस्य भावसे रहना आरोग्य का निरोपता है। उनमें कमी और वृद्धि रोगका कारण है। वस्त, रक्त, मांस, मेदा, अस्पि, मजा तथा शुक्र ये सात चातुर्षे हैं। वात, पित्त तथा कफ— पे तीन दोन हैं और विहा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं

बायु जीवल, रूख, लघु, सुरुम, स्वर्शवहीन, रिवर तथा बली होता है। पित अप्ल (खट्टा), कटु (तीर्व), उच्च

और पश्चित रोगोंका कारण है। करू मधुर, लवण, दिनग्ध,

भारो तथा अधिक चिक्रमा होता है।

वायु समेरमें मुदापाम और कटिप्रदेशका आश्रप लेता है।

पित परकारयमें रिश्वत रहता है और कपान आहम-रुखन अवस्थात्य, कण्ट तथा मस्तकका संविः भाग है

बर, विक्र और करीले पदायोंका सेवन करनेसे वायु प्रकृपित होता 🛊 कट्ट, अम्ल तथा लक्क पितको स्वादिह,

उच्च और लवज पदार्थ कफको प्रकृपित करते हैं। अतः इन सम्येका विपर्यय शरीरमें उन दोवोंकी शरितके लिये ही प्रयुक्त होना चाहिये। यद्मापेकित अपने-अपने स्वतन्तर

प्रयक्त सुखके कारणभूत पदार्थ रोगियोंके रोगका उपज्ञमन करते हैं।

मधुर भोज्य पदार्थ नेप्रतक्ति. रस और भातुके अभिवर्धक हैं। अप्लमिक्ति होनेपर वे ही मन और इदयकी संतुष्ति.

क∂रान्तिका उद्योपन तथा पाचनशक्तिको प्रवल बनाते हैं। निक पदार्थ अग्निके उद्दीपक, प्या, तुष्णा-विनाशक,

शोधन और शोदण करनेवाले हैं। कथाय पदार्थ पितवर्धक,

स्वम्भक, कण्डप्रहादि दोष विनासक तवा सरीर सोषक

होवे हैं। जो प्रव्य-पदार्थ प्राणियोंके ज्ञारीरमें स्थित रस और

वोर्यको विहोन रूपसे परिएक्व करनेका आयार होता है, वह उत्तम भागा गया है। रस-परिपालके मध्य स्थापी रूपसे क्थित वह पदार्थ यथात्रीय ही अन्य सभी द्रव्योंका भी आह्रय

बन जाता है। शीतलता, उच्चता और लवणताके गुर्जोको

भारम करनेवाला पदार्थ वीर्य अथवा सक्ति ही है। रस-परिपाक दो प्रकारका होता है। एक है मधुर और

दसग है कट केंब, औवधि, रोगी तथा परिचारक (रोगीकी सेवा

करनेवाला)-की सम्पद्धि—ये चर विकित्सके अङ्ग है। इन चारोंकी उत्तमका होनेपर रोग यचासील दर हो जाता है और इनके विपर्धत हो जानेपर वो रोगकी अस्तिद्व ही होती है।

देश, काल, ग्रेगोकी आयु, शरीरमें अग्तिका बलाबल, प्रकृति, त्रिदोवों (कफ पित्र और वाय) का साम्य-वैवम्य, रोगोका स्वभाव, औवधि, रोगीके शरीरका सत्त्व, सहनशकि

तया रोगका भलीभ्वेति वियेचन करके ही विद्वान् चिकित्सकोंकी विकित्सा-कार्यमें प्रवृक्त होना व्यक्तिये।

अधिक करवासन तक पर्वतीवास देश अनुभ कहरतात है। यह देश कथ तक कपूको प्रकृतित काल है। मनाव्यादित अवदा अन्यान्य शिक्षा तथा साक्षाओंकात्व देश एक जिल्ला दोनीका जनक है। इन सभी राजनीसे को देश क्तिन्ति शेव है का व्यक्ति देत कहा तक है। बतुक मोलक वर्गवर्धन कलक जना वर्गतक वध्यन (वक्क हर्न

प्रीय) और सन्तर वर्गके प्रधान कुट कहा अन्त है

प्राय: काफ, विश्व और बाम जैसा क्राम दिया गया है, वैने ही सरीएमें ने उद्योग्य होते हैं। सरीएके अधिकान होनेपर अच्छा चित्रेष प्रशासकाके का कारेपर रोगी कर्तकिया, जीनिविधिका और प्रत्यकर्त-संत्रत होला है। कृतकाम रोगीयन बंडम, स्थल तरीरकले रोगीका कर्यक और मध्य शरीरकले रोगीका रक्षण कार्य करना व्यक्ति । सरीरके में ही तीन मेद जाने गमें हैं. विकित्स-कार्नमें इस जिनिय अनताका विशेषन भी अनेकित होता है

विभारत, ब्यासाम् और संतोषः चरण करनेको प्रयुक्तिसे रोगोके करको समझन काहने। वो मन्त्र विकार-रहित, इन्स्त्र सम्बद्ध तथा वहास्त्रहरिक होता है यह बतावार कता गर्य है। जिस प्रामीके कान- कर भी प्रकृतिके विरुद्ध है पदि वे रोगोके सरोरने आनेवाले कलके सुखाकी करणंडको सकार करते हैं तो उसको प्रकृतिकी व्यवस्थान कता कता है

ककारण करानीका अक्षण कारोबे गर्विको स्तीके गर्भरी कंक-रोगमे चुन्ह संग्रह हो उत्पन होती है। पूर्ण प्रकार जानजनक तथा विनोत्त्राटक पटावाँसे की होता है, किंतु वितेषी कोजन करनेले समाप कत्वाली संतानका कमा होत्स है

कृतकार, कथ, आन्यकेत, चंद्रलाचित तथा स्वयन्ते बहुत केलनेकल व्यक्ति कतः प्रकृतिकला होता है। असनवर्गे ही जिसका करा सफेद हो गया हो, और बर्मबरस, स्मेद एनं क्रोधपना, बुद्धिनम् और स्वप्पनें भी हेन देखनेत्रसम सन्त्वा विक्त-इक्तिके समन्त्रित कहा राज्य है। स्विर्वाचन मध्यक्त, उसव, निरुधकेत तक स्वपने कर और सक्त रेखनेवाला पुरुष करू प्रकृतिसे सम्बन्धित होता है। विश्वित लक्षणीके होनेकर जानीकी द्वितीयन तथा दिवीयन व्यवस्थ

कारिये। जानीमें उक्त दोनोंका इता भाग होनेका जिल रोक्के अधिक लक्षण दिक्काने देते हीं, इसीके अनुसार वसको प्रकृतिका निर्भारम होता है।

कर, बीश्य, विषय और प्रय -- वे बात-वित्त आदिकी चर अवस्थाएँ हैं। यथ, पित तथ वानुको अधिकता और समलाने अवस्थित भी पिता प्रकारको हो जली है। सरीरमें सर्देव कठातीनको सन्दर्भनी रक्षा करनी जाहिये। विकास निवति आनेका कातनियह करण व्यक्तिये क्रीश्लावरका होनेकर किल दोकका इलीकार और कवाबकार्य करूका शोधन अवस्थक कर एक है

सची रोगोंको बाचीतके कारण अजीर्ग और अन्यापि-दीय हैं जान, जन्म, रस तथा विक्रमा में बार उसके राजन है। जान दोन होनेका निवृध्यक्त, हदकोग और अल्लाबारिके उपरंप होते हैं ऐसा विकार होनेकर बच. चंद्रफल और लक्जीबीका जलकर काकर रोगीको वक्त करान कड़िने जन्म र्याप होनेन जनीने सकका जनाव, बंध, मुक्का और हुक्क स्वदिके दोष बन्ध लेते हैं। इस मयान्यार्थे मारिका विकासकात्र हुआ शीतन करा, वादका केवन रोगीके लिये अमेजित है। एक दोन होनेनर सरीरचंग, तिरोजास्य तथा जीवनको अनिच्या आदिने सम्बन्धित उनक्रम होते हैं। इस रोजके होनेन्स दिनमें निका और उपनासका जीवका कान्य कहिये। विकृत्य होन होनेपर न्तुल, गुल्ब, अस्पि और मलमूबबक्ति दनद्वय होते है। इस दोककी बृद्धि होनेकर क्येटन क्रिक्त तथा लक्यानिका बलपान करनेका निमान है।

आन, अन्य और विष्टकके सक्षणीया कम क्रमतः — कक, विशे तक केंचु दोक्के कारण होता है। विद्यान कारिको इन दोनोंके होनेकर होंग, जिकट (सुन्दी किन्नदी और मरिया) एवं सँधा नवकका लेव उदाश्रास्त करते इसका निवास काना कविये। दिनमें ओनेसे सची प्रकारके जनीर्थ रोगोंका विकास होता है। अहितकर अलॉक्ट इबीन कारोले सरीरमें उनके रेज-सन्दर्शको उत्पत्ति होती है जनपुष अहितकर जनका स्टेब परित्या करन चाहिने

केवल उस्त कर जक्त कर (मधिककर)-के हाव

उन्न करना पर करने देनीको पाक क्रिय हुद्ध सारी है। बेलंबर, रही और कालीबे हम, इधका विशेष होता है। मिला, प्रोत्य (पर्यापक), प्रान्तवी , बीपनी), पातल (पारा) और अभिनामा - इन चीच प्रक्रीके पूरा संस्कृती आपूर्वेटमें 'महापूर, अब्र १० है। ये महापूर कार्यानको बीच कार्गवारी, क्या और कार्यक्र केवकर विकास कार्गवारी है। कारानों (क्षांद्रों काल ओबीन), प्रीराजनी (केलर), रो प्रकारकी कृतने (पटकरिया) तथा मेकूर (पोक्रक)--हर विकेश 'स्त्रांच्यूना' कहा पहल है। यह क्षेत्रीय पहल पित विकास क्या ओक्समंत्र है। इस होनी पहल्लीका मोबर होनेका प्रस्तुत औपरिवाद निर्माण होता है। यह शीर्वीय स्थितिका व्यवस्था विकास करनेने समर्थ होती है स्त्रीयो, साम, तरह और पार्यकृत देवने यह आंक्रा नाभवाते. होती है। हर सभी ओवरिओयों हेल और पतने परिचय कर्मा केल्पोनका निकास किया का स्थान है

कारके कीएर क्यों कार्य भावत उक्को धारण कार करिये। सब का क्युश्रीत क्यों का बाद उस उस क्यापंद समान कार्यों क्षेत्रित हुन्य- क्टानंबर क्या हैचा को पर मोराची देवने में किए किया बात है। उस का कार्यों इनके का रूपन होने कहने करन क्यानेके रित्ते स्थानी कारते और्यांक्यी क्या व्याचीत ही। संगित्तर ही होती है। (क्यान १६८)

होती है। यह सराव पार्की और्थनार्थिके लेकर देखा होता है। जीन कर्य और क्य-कार्य के करावी क्या और विक्रीय प्रान्ति की होती है। अध्यक्त अधीव सर्वेग्ये मारिका करनेके रिपो केवर किया एक का का का ज्यके रित्रे कु होज अमेरिक है।

अन्यान क्षेत्रीये स्ट्रीय स्ट्रीया स्थानेक विन्ते विन्तारीय लून करिएपीर सेन प्रामेश्वी से प्रमुख करने कामसंख क्या निकार रहती है, इसीको आहेल करते हैं। जा: क्रमीको अनुस्तान को रहनेके हिन्दै करामान्त्रिक अनुसन काम करिये। को समूच असमे इन्द्रिकी हात स्थानकः निर्मात परायोको प्रथम करता है, यह मुख्या पर कर मात है। यो निर्माणक, दिन और मुख्ये क्या हैन कर्तनात तक अनुनेको होना है, विकास मृतक, कन्, रसाब, हन् (रोपी) और गन्यान्यन क्ष्यु सब रूपनन्तुत हो को है जह नवीय कुछ ही कारणे अपने प्राचीका परिच्या का रेसा है।

दिन होती प्रमुख्या क्याँ और कि गर्न हो, विद्वारत वर्ण रचन यह गया है, व्यक्तिक भाग विकास्य हो एक हो, रोमों ओह स्थानका और कुम्मवर्गीय हो गर्न है कर पुरु के कुम्मानंत्र हो गय हो से विकासकरी करिये कि उसका कीरकार कर है, स्वीचि उसकी पान

## यदाओंके गुज-दोब और औषधि-संवनमें अनुवानका महत्त्व

विरिच्या कर्पन करना है, उसे अन्य भारतपूर्वक मुस्ति।

क्रमानी मेरे कहा-(हे मुक्त ) अन में क्रोके देनों जिनका क्रमा क्रमा और मेराको पूर करनेकार है। किर्मानी एवं अधिकारी क्षा प्रदान कार्यके निवय अनुका- अवादातिः अन्यक्ष श्रीवाहाती होता है। कराय अर्थह अधिक पनीचें होनेवाल बढ़हनी प्रचल कक क्या रिपोर्ड मान नहीं कर्षन कर दिन हमें कराजन विदेशीका दोनक तकर बहुत है। स्टेब्ट करते करने क्षेत्र है।

generalistigan flatter is un den et ign a

मोहरूकोऽस् व्यक्ते स्थानुसून्त्रीकार्यस्यः । स् मुहत्त्वपूर्तिः सम्बद्धः होर्थसम् वरः स्मृतः ।

का रोक्कार प्रकृत होतांत कार्य कार्य के विद्वार के कर कि पर का नहीं है उनके होतांत कार्यांत राजी को के कार्या मूर पान करते हैं। जब पह परमा में पोर जाता बरवांचे पेता पान और बरवांचे नियमें पूर्व का बाद पान पान पान पान है। पार क्षान करित और कुछ विकास हो जान है से इसके का कार नार्य है। इसके अधिनेक अन्य संगोधन विकार है कि का कार्य और्याय रियम और उसमें रोजी हो से यह पूर्व कर है। यो करना औरतीय न नियम और कर हो यह करना नक की करना करना सर्वित है।

<sup>्</sup> अपूर्वत्ये स्वेद्रायको तीन प्रयक्त काले को हैन पूर् बनान और सुन ।

महा मोद्रीयीयोग्येयका । यह भोगर्थ । युद् । अर्थुन्यहरीक विराद्यवीयोग्रेश यह वैनर्ध स व्यवका

के प्रभाव अने एक प्रान्तिक अप, अन्तर्यन प्रश्नात के एक एक प्रमुख्यान एक

नारी और बार, विश्त एवं क्या- हा बीचे गोवीको हर काला है

क्षात्रक अर्थात् सीर्थं स्थानकोत्रक क्षात् कालोनोन्सरक, कर तक विकासित दोवक विकास है। उसे इकत दिशंग, पीकर और कोटी फलक कर भी जरीरके रोकेंको हर करते हैं। एवं (भी) स्टेकर, क्या और रियम प्रोपक अञ्चलक होता है। मेर्ड सचिताली, प्रोपल करे, पन् और मालाला होता है। पूर करा, रिव क्या रक्षणी सीवनेकार, कथन, चनुर और राष्ट्र होस है। इत्रद अरुप अधिकारो, ओप-गुद्ध करनेवार, विच-कफ-विकास इस भरी होता है। राजका अर्थात् कृषण्य बृह्णान्यसम्, विकारोज्यकारम् और पासूरोजन सरकारक है।

कुराओं प्राथित क्षत्र, विकास, बुक्तारातो, प्रत्यान कम, पूरण एवं सक दोवको हर करनेने सबले होते हैं महारक अर्थन महाने एक दिन तथा जानो हर करनेवान्त्र, बोन्स्र और बाह्य है। यस पुरुष्क्रय, रख, कक और विश्वक अव्यान्ते अध्य पता रोचका वर्षक क्या पता 🛊 । कहा कहुर संस्तर, लक्क्षी और बाब तथा विकास फियरक है। सबूद जैसे ही जाने गुलीको जोनकता करवान (बटर) में भी होती है—यह अधिक व्यक्तनंत्र होता है मता कर रूप रिप्त विकास और सुक्रवर्गय है अलवी विच-वृद्धिकरक और करवी क्रम तथा कर्नुक द्येक्क निकास है।

क्रिला बार, मचुर और रिनाम-मुख्यो मुख्य होसा है। क्क बनावर्षक जन्म एक रिएकरक थे है। जन विभिन्न इक्सरके अमेन्द्रे में इक्सरेन्ड हैं, के करन्यराय, क्या और शोक्त होती हैं

विषयः इंतुरी (हिंगोर) फन्सामार, विन्तरी, पत्रु शहित्रम्, प्रव्यापाय (गर्काप्यसं), निर्मेग्द्री, इकांद्री (कारते), कारावर्षक और मिल-मे कार पित क्षय कृतिनामक, लच् और कहरानिको उद्योग करते हैं। वर्णप् (क्रक्ष) एक वर्णन (क्यां) का और क्यां शेका विनद करते हैं। इस्ट्र क्रिड और राज्य को कामानार्थ (मकोष) त्रियोक्काल होता है क्लेचे करू और क्रानीपालक है। सरनों सभी होबोंने पूजा होता है।

सरमंत्रि समान कुमुम्ब (मी) भी होता है। स्थितह (बक्ता साओं) कह और विस्ताते महानेकला है। सहीय कक विक विकास रेख पूर्व (चलकोबी सानिक एक सरका) क्या और जीवन होता है। करन यह सकी होबोब्स इन्स और पिन्ट (मदस्यी एस पारि) जनन कारताचा है। कार्युध अर्थात् बंदुन्त श्रारुक अर्थिका प्रकारक और कृषिनाएक होना है। इसमें जाने रोगोंकी किया करनेकी क्रमा होती है।

राष्ट्रतीय (चीराई)-का काम निरम्पणक होता है। पालक क्या कल इसी इच्छानी क्यानेने भी नद पुन साल है। पूरव (पूर्व) आन-प्रेयम संख्या का क्ष्मानान्त्र है। यह वह त्या आप अभिनेत्र पर कार्य है से क्रभी दोनोंको दूर करदेने करने उन्ह दूरन और कन्याको हिन होता है। क्याँटक (क्याहो), बैगन, कारत और करिता कहा हैता, त्यार, स्थाप, कार्य, तिता राज्य कर्णाने क्लक है। कुन्दहा सर्वशेषिकात्व, बीनगोधन और प्रकरपुष्ट होना है। करिश्य (सामुख) और जनान्त्री (संबंद) विविध्यानिया और चलकारियों होती है। प्रपूर (ब्रोब) बच प्रशंकक (अकड़ो कुट) कर और कक बढ़ानेकानी एक निम-दीनको दर करनेकानी है क्थानर (अकारोत) और बन्दीर (चेंद) कर तन

का दोर निकास है। शहिम का रोक्का फाल का क्यान्ति होता है। यहंगीके कराने भारीनक्या दोन हान है। बेबर और बायुर्गुन (निर्वास पीय) कक कर विनासक इस कारानिको प्रतीय करते हैं। यस (उदर, बार और विकास पुरुष होता है। इसके सेवन्त्रे स्वपाधनार्थे स्थिपका आती है और सरोग्के जंदर विकास उत्पन्न तम पत दोन किन्द्र हो जान है। जीनत कलकार्य, पश्च, रोक्क और बन्तमाने कुछ प्रोता है। प्रतिनाते (प्रति) भोजनाते भागी प्रकार के कार्यकार्त, कुल्काविक अनुनक्ते अन्यत तथा कर और बाद दोलको हुए करनेने सामाँ एनं विलेखक है। परेश के उसी प्रकारक होता है। इसमें बार, विक और बाक-इर प्रोमें रोमॉक विका प्राप्त करनेकी श्रमन होते हैं। विर्वतिकी<sup>†</sup> (कुल्ली) फार कार तथा क्रमाना विशासना, सन्तरको एक और मिरेक्ट होता है।

लकुच अर्थात् बढडल रोचेन्यदक तक स्थादकुक.

बकुत कक कर विराजक, क्षेत्रपुरक (विनीय क्षेत्र)। ह्रय इसके रेग, करह और गरोका सेव पूर ही कमा है। मुन्त कर, बाब, बात और कार्यानीक पारच है। बरिन्त - क्याहर अन्तिको है। समिता (हि) चावव-अन्तिकार, (किय) प्रकारको सभी होगोंका प्रथम कार्यकाल प्रोता है। जीवन और निश्चनक होता है। क्यानेक का कर्त हुए विकास हुए कार्नेकटर होता है। प्राप्ति पूर्व अपने सारकारानों का क्या और रियादी उपना करण है। उसके यह प्रीकृतनार्थी का रिकार्यक है।

पता हुआ अर्थ कर होच्यो इत्या बालेका क्या मांग, भीने, वर्ण और स्त्रीयको बढानेकरण होना है। कन्त यत, विश्व और वर्णना विकास तथा विकास दोगना क्रफरण होता है। निस्ता कक-काल्य जानव और के बार तक रिक्टोबको हर करक है। जिल्ल विक्रम सेकी का रोक्यों क्यारेकाल है। विकास (विशेषी) कारम देशक करक है। एकदर (दिस्से), क्रेंच (केस), करदान और करियत सम्बद्धक, मैन्स्य द्वार भनी होते हैं। में माने पोर्न और मोनक अभिनयंत्र करे जाते हैं।

इन्स (अंग्र), नपुर (न्यूआ) कर्ग्र (कव्र) एक बैक्ष कर और एक दोवको जीननेकले होने हैं। कल्बी

निवाली) कार्य जुनमें एक होती है। यह पंचनेका क्षम बार किन दोक्को पूर करनेने केंद्र है। साईक (अररक) रोक्क पृष्टिकरूक अभिन्दीचन क्षम क्षम और कार-विकास होता है। और, विकास और करने निर्म क्रफ सब्द कर-दोवको क्रीनरेकाने क्रूपे रही है। स्कल निर्व सारिको नीहरू सन्त देनेने अस्तर्य होता है। देख बैक्क क्रान्यक रच है। इति कृत्य, कुन क्रम स्वत्रकारियको दूर कार्यकानी और यह तक क्याची विश्वतिनी है।

पनाचे जीवन और अञ्चल का एक बकार दोकारे हर करनेर्ने विशेष करने गुल्कारी है। वेचा परव नेप्रमातिकार्यक, परिकारक और यह रिक्ष क्या क्या-इन मेन्से होन्सेका सन्तर कारोबाना क्या पना है। सीवपीत सर्थत् काल काक कर्यु अवशेषका विकास, इस्त और इटच्युलामा स्वयंत्र है। विशेष रूप, वीश्य, कुल्लामा त्रक कर दोवळ अन्यत्रक है। तेनक रूकन कार्यकंट, क्यानिक रोजक गारानेकाना और भारी बोला है। इसके

वर्तका कर क्षेत्रे होतीक काल, रख, रस्तीह विकास के कि गरी का करवर्ष के उन्हें जाते, तर्ज और राज् होता है। वालेका कर कह-कक-निकास कर चेक्तम का बालभंड का एक है। हार्यन का र्रोक्टर, जीन्दीएक, क्या, चाक्तकाळ और राष्ट्र होच है। कुरीन कर मरिन्द्रोचन, विकार्यन इस स्ट्रिप (पालकोद कुर्जी) का यस रिवरिक्सक है। यह उस दिनमें इसे-विश्व और प्रतिने क्या किराओं कन्य होन्दर सभी दोनोंने निमृत्य हो जल है। इसकी हुलन से सकारके निर्मालने करते ही को का सकते है

नाम बात बाद, बाद, बेटा रोप राज बात और प्रथम-विकास है। जानों भी बंदी देश बरोदे रजा क प्राचीक पान निव क्या प्राचा एवं तीची दीचीका निवास कास है, सिंधु सभी हो स्पीक कही कर सेन्युक हो

नीतृत्व का और रिनवर विकास निवन और मुक्ताओं स्थापन है। मैताओं हुई स्वेतुन्त्रकों अनेको अन्तरिक भरों, मिलप तथा क्यानिय दोसका उत्करण होता है। क्यांच्या एवं रक्यांग्या, क्या, क्षात्र क्या क्याच्या अपारक है। विकास हुए नेपीयी नांग्रीको नीय पार्नकार, बीवन्त्रकान्य और एक नियः विकास है

रही कर पुरस्को होना है। यह यह शेक्टी हुर करोकान चीर्यक क्या विक एवं बरकार पर्वत है। यह क्षेत्रें देशीया चलवा और उसकी भूते (इसक) एकनिक बोलीका होपक होता है। एवं निवास रूप प्राप्ति (पावता) व्यापी कार्यार और अधिक रेलवान चीवान अवहारक है। इसके फिलार (इस्परिनंधर विशेष) आहि निकार पार्ट राज प्रकृतिनके कारण है। कार्यन निकृत स्क्रमी क्रमी, सेन, क्यानी, कन्द्ररेन, अर्थानर और गुल्लोलक विकास एक का-निव एवं कड़कान विदेशक बत्तम सामग्र मान्ते हैं।

पूर्व चीडिक, मध्द और कर पित्त तथ ककका अवहारक होता है। गोजुद चुडियर्वक और नेत्रन्योदि-प्रदायक है। अधिनक्षा राज्य करनेके बाद हो यह ही में दीचीकी दूर करनेने पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत पूर्वके अपस्थार रोगमें होनेवाले उत्पाद तथा मुख्यांजनित दोष हर हो असे हैं। संकरी और भेंड आदिसे ज्ञान होनेकाल का भी गोद्रापक्षे तैयार होनेवाले कुलके सम्बन ही गुलकाएँ होंटर है। वे पून कफ तथा जत-विनासक और नुबद्दोक्के अच्छातं तथा सभी प्रकारके कृषि और विचयतिय होगोंके Penris P

प्रिलका देल क्लाराली, केशमें लगाने लामक, कर और कपन्ता विशासक, चण्डल, डरररोग, कुछ, असं, शोग, गृहम तथा प्रमेड-रोगका करक होना है। बरसोंका तेल कृति और चण्डरोगको हर करनेवाल तब कक, नेदा और बत-दोक्का भी करक है। जलसीका तेल नेप्रसर्किको हानि रहेवानेवाला तथा क्या और विश्वका विश्वक्या है। कोडेका तेल कफ-विलको दूर करनेवाल, केलवर्थक, त्वक और कर्नदोक्का निकास होता है। इसे जिदीनका समा करनेवाला, मकुर और करावर्धक कहा साथ है। इसके प्रयोगसे हिचकी, साल, कृषि, कर्द, नेह, तृष्णा और चित्र रोप की दर हो साते हैं।

'इधरस' एक और दिश दोवनसक, क्लाइट, वीक्रिक क्षेत्र कारावर्धक होता है। इस एसका दूध-विश्वित क्षेत्र हुआ सिहारण विजयर्थक, उसकी मुदिए बीच (उसेकक) क्या क्रफंटा मक्टरीके अंडेके समान केंग्र और इसकी होती है इसको खोड पीटिक, निरूप, स्वर्धदा तक एक विध और बात-दोबक्द विजय प्राप्त करनेने समर्थ होती है। युद्ध बात-विकार्त, कथ तक कपन्यंक होता है। यह विक विकास हो है हो, को गढ़ रूपना हो एक है कर आधिक इसक और पम्प है। इसके सेमनमें रखकी सुद्धि हो जाती है। एवं और सर्वत दोनों एक एवं दिस दोनके अपनती प्रीहिक एक स्नेडवक होते हैं। इसकी अदिश तक इकारसे विध-दोवको उरका करनेकली तथा अपनी अन्तवके कारच क्रफ और बात दोनको दा कानेकली है। सीबीर प्रत्यमें प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारको परिवर्ष रख पितकारक

तक त्रीस्य गुणकारी होती है।

और पायक होता है। तकके साथ दादिन, तिकट, गुढ़, नपु तथा निकलीके निश्चनके तैयार किया गया नेन कदार्थ बात दोष विश्वास, तम् और परितन्तमामा होधक है, सिन् मनुष्पको इस सुन्दर केवल परित्यान कर देश चाहिये, जो कारा, श्राम और मधी-रोगको कर उद्धार करनेकाला है।

मीड और भूग हुआ फारत राम है। यह अन्तिरोपक

क्षमा अर्थात् और क्षमोत्सदक तक बरावर्थक होता है। विकास कराजानक है। सुपीत अर्थाद यसका क्य निरम्ब, ३४५, लब् और रुविबर होता है। कन्द, मूल और कराते तैया किया गया सुन भागे और यावक बाब राध है। कुछ उन्न संबन करनेसे यह तुन इनका हो जता है और पण्यातीय पंच भारत है। साम्याको उपारमकर उसे नियोक्त पाहिये । उदम्बर वसको यस या देलसे अंस्कारित करके प्रयोग करन हिल्हामें होता है

क्रांडिय तथा औरलेसे वैयार किया गया जुन इदयको हिम अरिनमधंक और शब चित्र मिनासक होता है। मूलोसे बचाने गर्ने सुनके द्वारा काल, काल, प्रतिरुक्तन बचा करून होन हर हो जाते हैं। यह कोल और कुल्पीका रस सरबाद तथा बातः विकासक होता है। की बधा औपलेसे तैका हुआ कुर लाहा है। यह कफ और पितक विजास कलेवला 🕯 ।

गृहानिक्षित रही कार्यकारक होता है। सभी हन्यरके क्षत्र क्षत्र एवं काल्यश्रंक होते हैं। यूबी पीटिक और क्यनमें वारी होती है। मांसमूक मोजन बंहम और परंपरिक (चंपर एवं यस आदेको पेसका काव चैता) भारी कवा बाता है। हेलमें क्लबर हैकर किये गये चित्रक दृष्टिकालक है। आपना उस्स संगठक पत्ता है। शीतल होनेपर इसे भारी जान जाता है।

इक रूक - स्टाओंके गुलावगुलका विवेचन करके ही वर्गमको अनुपारकी मानस्य करनी साहिये। अनुसारके साथ औषधवा सेवन करनेसे सम और व्यक्तका नाम स्वय ही हो सहस्र है। बजोचित अस्तरात असी करनेसे प्रानीनें कोई रोग की होता। यह सभी देशोंने विश्वक हो जाता है। विव उन्हालरहित तथा मोरके कम्द्रके समान नीले बर्णका होता है। वह प्राणीके नैसर्गिक बर्गको परिवर्तित स्वैयनेपर नेप्ररोग इत्पन हो बाल है। वेट मैधीके द्वारा भी कर देता है। इसका गन्य, न्यार्व और एस तीव होता है। यह - इसका जनन अस्वन्त कठिन है। कन्यन तथा वैभई आदि शानेवाले न्यांतिके मनको व्यक्ति कर देश है। इसे इसके लक्क हैं। (अध्यक्ष १६९)

----

#### प्यर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार

मन्त्रन्दरिजीने पुनः कहा-जलन, पितन, कफन, देख है वार्तपत्तव, वारककात, विशवकात, संनिपताय और आगन्तव-क्ष्मों अंद प्रकारका प्यर प्राप्त गया है। पुरव (श्रेषा), पर्पटक (पेतकपड़ा), उसेर (स्तर), कदन तब उद्योकनार (साँठ) के लड़िन जनको प्रकार हैया किया क्या होतल क्याच च्या-विश्व प्यासको स्वन्तिके लिये देख माविये।

नानः देवदारः भानकः, वृक्षतीद्वयं और कारकारीका बनाथ ज्या-रोगीको समसे पहले देता चाहिने आरमध (अपनतस) अभग (पिप्पलीपुरः), मुस्त (मोषा), अतितिका (कृटकी) तथा ग्रन्थिक (इरोतकी)-द्वारा जलमें चकाकर तैथार किया गया बकाध उद्वेग, सुरू और स्थापें हितकारी है। मधुकसार (मधु) सेंधा ननक, बच, काली विश्वं और विप्यती—इन अभीको समान मात्रमें बलके साथ नहीन नीसकर करवाजन कर लेख चाहिये इसका मस्य देनेसे व्यत्के प्रभावसे मृष्टित हुआ रोगी होतार्वे आ जाल है। जिल्हिसाला (निसोव-इन्डायन), जिलला, कटुकी और अनलक्षमसे वने ६६ क्यावनें मेंभ्र नवक डालकर उसको चौनेसे सभी प्रकारका च्यर विनष्ट होता है। सींठ मोम्प, रक्षणन्दन, सास तम्म सान्यक (धनिया) से वने क्वाधने सकेश और नथु निलाम काहिये। इसका वान करनेसे तृतीयक (तिजरिया)-च्यर विश्वह हो बाता है।

रनिकारको जनमार्ग (निजये) की यह त्यल सुत्रके भीचकर कमरमें सात का जमायत गाँधनेसे निकित ही इस विवरिक ज्वाका नात होता है। 'नक्का इसरे कुले अव्यक्तावसी मृत: -- (गङ्गाके उत्तरी तटवर पुत्रविहीत तपरनी बाह्यनकी मृत्यु हो गर्नी है ) कहकर उसे मिलोयक देना काहिये। ऐसा करनेसे एक जाहिक ज्या गैलोको स्रोह

गुहुची (मिलोन) का क्वाब और करक<sup>5</sup>, विफला तवा वासक (अङ्ग्रा) का क्यान एवं नर-क, प्रथा और बला (बरिबारा) का बनाव और कलकते सिद्ध कुछ सभी प्रकारके व्यतिका विश्वसक है। अधिरत, इरीएकी और पिन्यली-विजया क्याथ सभी प्रकारके न्यरोंको विन्ह करनेवाला 🖁 ।

इसके भए अब में क्यातिसारतातक श्रीवरिका वर्णन करत हैं।

पृष्टिनवर्णी (फिठबन सजा) करता किन्य, सोंठ, ककर, करका, कुल, इन्द्रवय, धृतिस्य (विशवका), सुरत प्रथा पर्वटकरे बना हुआ क्वाथ आमातिसार स्था व्यरको बिनह करता है। पानर, अतिविचा (अतसी चा अलसी) नाव, धुनिन्य (विरापका) और अमृतयस्थको यस यस्य सभी च्या तथा सभी अतिसार-रोगोंका करका है। मूला, निवपायका और संदि-विक्रित द्रथ भी अविसार रोगका निजस करता है। जालपर्यों, चुरिनपर्यों, बृहती, कण्टकारी, बला, गोलक, किला, चल, क्रॉड सबा बनियाका स्वाध प्रश्नी प्रकारके अतिसार-रोगोंने वितकार्य होता है। फिल्म और जानको गुठलोके क्यानका पित्री तथा नवुके साथ संध्य अतिस्वरका कराक है। अविस्थरमें कुटज-वृक्षका काल भी हिराकारी होता है। इन्हमन, अलसी, सीठ और निमानीकृतका क्तान प्रजीप करनेसे व्यामसूलने पुक्र खुनी अतिसारमें लाय होता है

अब में उड़जो-रोजको चिकित्सा कह रहा है। उड़जो महरानिको मिनष्ट कर देखे है। जिसक अर्थात् वित्तके हार परे हुए क्याच और करकके साथ रक्य हुआ कृत ब्रहणी रोगका विनासक है। यह गुल्य, सोब, बदर, प्लीहर,

१ कृटकर सुग्ली मनानेको करक कहा जास है

क्षत क्या कर्तरोगको भी न्या कर देश है। इसके वेचनवे पैटकी अन्य इंटीम हो उनकी है। ब्रोबर्च (काल पनक). मैन्सर (सेंब करक) निर्देश (सबक किरोप) इदिहर रीय) और सन्दर्भ केन-इन चीची राजनीके सन्दर्भ कार्यी विकास पूर्वका प्रयोग करवेले स्थल होता है।

क्रम, श्रद तथ अपि इस विविध विकासके इस मर्ग रोजन नियस रोख है। यदि एक नियस किया हुआ ब्बा हो से इसकी भी जारे निकास ही सरफ ब्योपे पोर्ने पूर्व पृद्धके विकास और इरोक्कीक पूर्व अन्त बच्च राजनके कान राजेगावा पूर्व क्रानेचे भी व्या गीन हर हो कहा है। हैना और ईस्क्री रकता हुनेन चरनेते अर्थ क्या कुछ रोज्या निषय होता है। पहलोश (निष्यती, रियरतीयुर, भाग, चीमा क्या सीड) के साथ करती निर्प और जूनमा (जीव, विकास) और करनी निर्मा-का पूर्ण अभिकार्यक्ष है। मेरेंद्र, युद्ध अवका सेचा प्रकार कार्य इट्रेसकेस कुर्व निरम्त साम महित्र महित्र का अधिकांक क्षेत्रों है। जिपला, निर्देश, बावक, विद्यपत, गीनकी क्रम और रोजबी निरीका स्थान संपूर्ण सान कर करनेबे बारता का प्रथम के समय हो पता है जिला, विकास, स्थाप, विकास, समेरा और संपूर्णिक पन बोरक सीनका-प्याक विकास तक रख विकास प्याकी भी पर काल है।

कारण (अद्भा<sup>4</sup>) का रह करावाली प**ु**परेश बीवक्को जाल क्षेत्र एको है। ऐसी निवरियों एक और विकास क्षेत्र की का स्वीतिक रोगरी व्यक्ति प्राची विकालिके हरिक्रम होता है (अर्च्यन कारफके शाने स्वीतीके रीनीको जीवनमे निराध नहीं होना न्यानि () सर्वताने युक बेल्ली अर्थाय और पूर्वको एक्का एक कार्य पर है। इक्को निर्वाध क्या कर करोने कम, निःकम और रक्षतिका दीर निष्यु हो कहा है। निश्नी जनक मनुके क्षाप अवस्थान रक्ष चन करनेते रोगी रचान दोचक सन्तरमा प्राप्त कर सेवा है। सन्तरमाँ (सन्तर्थ) पेर कपूर, विकास, तार, अर्थुत और पन पानक प्रथाने कारणा काम दूध और गर्नुके क्रम कर करके एक

कमानिक रोग हर हो कका है। अन्ते हो राज्ये आविक कुर, करन और पत्रसदित निर्मुगदिका निर्देह पूर्व कर करके क्षा नेताने क्षीय हुआ होती व्यक्तिसीय होकर देवलाओंके क्षा कर्मकान् हो उठात है

हरीयको, स्टेंड, विकासी, करनी निर्ध और गृह विकास काली गर्ने नोटकको कामनास्थ कहा गर्ना है। इसकी करोने दुव्य एवं असीनक की कर होता है। बादकरी तब नुबुधीने पुसक्-पुनक् निकाने गये सीतः बीत पर राजों कि किया गया एक प्राप्त पुत्र कार्यानान बार और अन्तिक रोक्त करन है। कृष्ण (काली चीवनेंकारे कृतवी) आहे (प्रतिका) केर मेरेका पूर्व प्रभुक्ते काम निरम्पार काम विकास (विकास) रोजास विकास का जात है। के जाने दिक्की और काम रेगांक देशों हैं, इसकी विश्व अर्थन केंद्रके तथा पानी ( प्रांगी ) का रहा जन बरलो चीच काहिये।

क्याचेद होनेपर मुख्ये किनके बेरामें निवह स्वरित (बारव) का रच रक्षण रक्षण्य होता है अनन्य मोजिंद बाब इत्तेवको और विकासिका पूर्व इस रोवर्ने सारकारी है। मुश्के कर विद्यम तथा विकासका सूर्व बन्ता-रोगकी हर करना है। अनु और अनुनवी क्रालक क्यां नपुके साम पान करनेने सामी अध्यापे नामा पर हो जाते हैं। यह हुम्बाको भी समान्य कर देख है अनुका इस रेगर्ने मधुके क्या दिन्द्रमानुष्टेका हो जेवन करना करिये। व्या जीवीय में भूग और मुख्यांकों भी दूर कर देनी है। जनके दूध, रही कुछ, मूद और मोजबने क्या मक्काल विजयमी होना है। इक्का अनुबार क्रायक्ता निरमी। और बनावारी रेन्टेंबी न्त्र करन है। कृष्णन्य । कृष्णक । का नवे क्रान्त्री तथ कुरके साथ कार बारनेने भी उस्त अस्तराता और कार्यापारिके रीन दर होते हैं। बाद्री रम. यक्कृत और संबद्धकी सम प्रमुख कृतिक कुत प्रतिकारिक दिएने सेवल है। क्रमेरिक वर्ष proper partir alle arresses firffen Brenten &

अकृतन्त्र क्यानक्ष्य करण क्यान्त्र क्याने चीतृत्व हुन इत्त्वाद् प्रकार प्रदेशे। इदल्या इस केवर्ने कृतक रिका कार्ये इसका केवन करे। यह कुन मार्गनसक जन्म-

e special frequency companies of the contract of the contract of the

३ क्रिकेट पुरस्कार

मान वर्णय और पुर्वेश्यरक होता है। मेली' और मुख्येका चूर्ण सन् इस पुरुष धान विस्तनकर नेना करनेते अनन किया (निम्नोन) का स्थाप क्षत्र करनेके का अस्यन अव्यापन क्या रकको पुर कर वैज्ञ है। गुहुके कहिब इरोगकी उसदि चीच ऑक्सिकोचा नेवन कुछ, उस्ती हवा कारोनका विश्वसम्ब है। गुहुचीका रक, कल्बा, चूर्ण अकन क्यान करा रकनेत्रका इत्या है। मुदुर्भी स्थाने क्यानने की करण्या उपयोग कानेचे कुछ और क्रमोनक उपरान होता है। इस करण्यात प्रयोग मोजून का मोजूनको जान करण करिये।

विकास क्या मुग्गून जात रह और मुख्योंका फारक है। संस्थाने साथ प्रमुख गुग्गुल करवाल्य समय रोगका क्रमन करक है। मेरेंड और गोक्कम्बर क्याप सम्बद्ध उपा कुमोनक विभावत है। इसकृत होतको, एरफ, क्रम, मोठ और देवदार फान्य और्यांग्योमे बन हुन्ह स्थान बालो निर्म एवं नृत्ये साम तेवन करनेकर न्यासोधको हुर कावा है। कन्द्रकारी और मुद्रुवन्ति पृषक् पृष्क तीव-मील पत राज्यो निकालका उसमें एक प्रमा निद्ध किया गया कृत कारमोग निकासक कथा करारानि-रीपक होता है. फार्ली मुलाबी, अधिना, सफेट मॉड, फारबी निर्ण और रोश प्रकार का हुआ काम एनड़ केल्के कम का करोड़ा बढ़ आब्दोप क्था प्रका कप्-निकारको एर करण है।

कार, पुर्णाय, शामा, क्रामीद्वन, बम्बकारी और नोब्रामक काथ होंग और रेथ प्रथम निरादन पर करनेने करावृत विष्य हो कक है। एक और ब्रूनरीनकी जारितके वेचने विभागा, निम्म, कुनेदर्द, बाटुबर्न तथा अन्यवासको को क्यापको सबु मिलाबर चन करना व्यक्ति नेती मपुषे तक विकासका काल भीनेकर सुनाने हरिनेकरम दुःखः दूर होतः है। विकासपूर्ण गीतुत्र और सुद्धः मन्दूर मध् मध्य कुन्के साथ चाटनेका जिल्लाबन्त हुनको निच्छ

फरता है विकृत, कालो तुलको और इन्नेनकोके पूर्णको सम्बन्धः हो चन, कर चन रख चौंप भन नुद्र वसीचन कर्ना इतको समान नेतिनाँ क्याचा सेवन कानेने बनकादिनाः द्रोक हुए हो जाना है। इस्तिकार, स्वतंत्रका विन्तानी और जिल्हा अर्थात् निर्धाणका पूर्व मृतके साथ कर कारके मोरम है, क्योंकि मह उद्यासी रोजना निकास करता है। प्रियम्, इरोतको और काली सुलगांको पर्लोका निर्माण पूर्ण म्पृद्धीक्षीर अन्तर्व रोष्ट्रिके दूधने पर्याच्या वरके उत्तरी क्याची नवी कटीका ग्रेशुक्के साथ चन करनेसे अच्छा-रीग मह हो बात है। मूचन (मेंद, विचली और कामी निर्व): दिन्तान् (इरोटको, ऑक्टर क्या महेन्द्र), धनिया, विसंग क्य (गर्वाक्यके) इस विशेष (विश्व) नाम्य अविधियोके कृषेको करवाने निद्ध का कार्युग्यः रोगाव विकास है।

पुष्पर्वे प्रमुख मोतके पूर्वका अनुवार इराजन चेहाला का करता है। करना गरना तथा उपना अपने भाग इरोकको पूर्ण कृतमें निरम्भका प्राप्त कारोने भी नक रोग पूर हो साल है। साल (पिन्नली) पालमधेरी (प्रकासहा) के रसर्वे विराह्मकोतका पूर्व विशासका इसको कार्यनके करा और गुड़के रक्ष्य पान करनेने नुष्कृष्क्योगी रोग विज्ञक हो क्या है। मिलीप, सोंद, ऑकर, अवस्था और विकारक (जोक्क) का अनुबार कालोगो, सुरखान तक गुण्यु पहले रोनीको करण कहिने। उन्हेंस अचन निजीने मान नागर भागते प्रदुष्ट प्रकार प्रभी प्रकारे कृष्णगंगीया विश्वतक है अवक संपुर्क तथा निर्देशकता (इन्स्पर्क नक रक कर करनेके की सब प्रकारक कृष्णानेन निरम्प हो नार्ने हैं। विकास कार्यके साथ इंचेनने ताथे गर्ने होता सम्बन्धी

ची मुझाबाबका विश्वतक काम तक है। मुझाँ समारेश होनेका कर्मका पूर्व निरामें इतिहा करण कांद्रने । पश्के क्रम प्रमुख अधिनंदा एवं पार्थ प्रकारे नेतरेगोयो निन्ह करवेवाल है। जिल्हा, बेक्कर, क्रकरूटी और क्रमानुसका काश भी सन्ते क्या पत करनेते का प्रनेतीत्यो हुर करता है।

सरीरको पृष्टि कारनेकनो स्थापिको अभिन्न, नेपूर, क्रमान्य तथा चित्रका चीरचन कर रोच चाहिये। ऐस करनेके हरीर भीरे भीरे कुद्र होने स्थानत है। क्या और सीची क्रानेकाल हाजी ज्यून हो जन्म है। मनुषे मान जन पेनेसे भी जानीके सर्गरमें म्यून्कप्त का कार्य है। उच्च कार सम्बन् जीवनुष्य प्राप्तानक भोजन करनेने जरीर कुछ हो जन्म है। गवरियानी क्षेत्र, डिकट्, इरिन काला पर्यक गर्या

१ केवो (केव) - मिन्न् जोन्त्यः स्थाने कटन्, प्रकारिक्, <del>प्रान्तनी कृतिको कृतीहर, कन्द्रको</del> तथ नेकन - १९ स्ट कृतीये कुर काकून काराने हैं

ऑयतान्यं सर्वान्यः सत्त्वो वयुके त्वय कर करनेते मेदाः विकारका कर और अधिनका वरीयन डोल है।

<u> 1945 - Proposo do Propositor do Partiro de Partiro da Partiro de Partiro de</u>

वीमूने जल और दोगूने मोनूजर्ने विकल नामक और विकल काम नाम करके उसके हुए। उदररोगीको एक हम्म मृत सिक्ष भाग करिने तदननर यह दूधके साथ उस पृतका पन करे ऐसा करनेते उसकी जठरतीय उद्योग हो उठती है अनुपानमें दूधके स्वच झन्छा एक एक विकलीको अभिनृद्धि करते हुए रोगी दस विकलक उसका सेवन करे पून उनी क्रमले एक एक विकलीको घटते हुए वीसमें दिन मात्र एक विकलीका सेवन करे से उससे भी उस रोगीको जठरागि हाथम हो जाती है। पूननंत्राके स्वाम एवं करकारे सिक्ष विकास कुन सोक रोगका विकास करनेने समर्थ होता है सोथ रोगीको गोमूल का गोद्याकके साथ विकासी जनका मुक्के साथ समान भागमें हरीतको का सोठका सेवन करना काहिये

नगुम्म करा जानक ऑक्टिके रसमें निद्ध दूवके साथ एनक-तेलका कन करके आध्यान तथा कुलावित पौद्धाने मुक्त अन्तरमृद्धिके रोगवर निजय जादा कर सकता है। अग्नितीधित अक्ष्यक अर्थन् द्वाच्छ-तेलके विद्ध पश्या (इगीतको) का करका साथा करका एवं सेंच नगकते समन्तित होकर, अन्यस्दिरोगका विनासक बेहतन बोग है

निर्मृग्द्रीकी अहम्बा नाम लेनेके गण्डनात्मका रोग ना हो जाता है। स्पृत्ती (सेतृँद) तथा नण्डारी (कावजर) मृक्तकी सालका स्मेद अर्जुद-रोगके सभी भेदीको चिन्ह कारेने समर्थ होता है। इतिस्कर्ण अर्जात् एरण्ड सभा मन्तरायत्रके रमका संग करनेके गलगण्ड-रोग भट्ट होता है। चत्र एरण्डः निर्मृण्डो, चुननेकः, सहित्रण एकः सरलेका विश्वित सेव पुक्ते इवं अस्वयत् दुःखदावी हतीकः (पीरावेंग) रोगकी दूर करत्व है। सीकः (इत्यो), अञ्चलक (मीडकक) मुक्तकी काल समुद्रकेण तथा होंगका चीग विद्रिप चलक रोगका विनासक है

नवृके साथ सरपुंछा (सरकोंका) जनक आविष सभी प्रकारके बलोंमें तेन करनेके मोरन होती है जनका नीनकी पर्ताका तेन भी मोध सथा बलोंको सुख्य देखा है जिनला. स्वरिट, सावकारी सथा करनुकाकी करने का परनके बोगके नाम तेन बनारोजक है जॉह, नयु (मुलेकी) और जैकी गरनका नथुके साथ बनमें तेन करनेते अगन्यु-बच नष्ट ही जाल है।

ज्ञणीये पित एक दोषकान्य गरावी होतेयर वैद्याको सीतः तिका करणे चाहिते। जारिको कोहार्चे एक सामार चारिक होतेका चौँसके अंकुराको झाल, एएका- मीन तथा नोखकाका स्थान मेणु, तेंचा नगक तथा हींग विस्ताकर पान करनेसे ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होतेया उससे मुक्त होतेके तिये गय, करनी निर्म तथा पुरस्तवीके रसका पान व्यक्त चौंधा नगकाके साथ भूग हुआ अन्य का व्यक्तभूका पान करना चाहिने

करक आदि (रीठा) एक निर्मुग्डीका रस कर्नेके कोटानुओंको नह कर देश है जिसलामूर्वारे मुख गुगुल्बटी विकाय-रोगको हुए करती है। का बामकोचक और शोधक है। ह्वारस का कम्मिनक (क्योला) अथका इत्यहरूर्वाके करकते सिद्ध तेल बावों स्थायेको केव आवश्यि है।

(अध्याप १७०)

and the second

## नाडीवण, कुह आदि रोगोंकी चिकित्स

थ-वन्तरिजीने कहा—हे सुदृत अब अव नाहीसम आदि दोनोंकी चिकित्सका अवन करें।

नाथी (भादी) को सरवसे भलीभाँत काटकर हम-चिकित्सके समान उसकी चिकित्स करनी चाहिये। गुग्गुल. विकास तक विकट्को समान भागमें लेकर मिद्ध किये गये पुत्रमें नाडोनें हुए विकृत हम, जून और भगन्दर समाक रोगपर विजय सम्बन्ध को जा सकती है। निर्गण्डीके रससे रिस्क रेल कड़ी-दोष तथा क्रमको दूर करता है। समा नामक रोगके उपभेदोंने यह औरति कम्, अझन और नरम-विधिसे प्रयोगके स्थानिक गुलकारी होती है। सीन आग गुग्युल, चौष अस जिस्तार तथा एक आग काली गुलसीको प्रयोग समानी गयी गुटिकार्य सोण, गुल्म, अर्स और अगन्दर-रोगके प्रसित रोगिकोके सिमी हिसकारियों होती हैं

क्रप्टेस-रोगमें सिक्नके मध्यमें रककी सुद्धि- हेतु सिरावेश

करे तथा किरन नह न होने. अतः उसे एकनेसे प्रवहपूर्वक रबा करे। फूपुल, कृदिर, कावल, गीमका करूर और गिलोयका क्यान पीनेसे इपरंत दोन सम्बन्ध हो बाता है। एक कहाडेमें जिल्ह्यको बहाकर स्माही- वैसी राख बहाकर मधुरे प्रयोग करनेपर रहाथ होता है। जिकरत, विशासता, नीन, फेन्स तथा सदिए आदिसे मने फल्फ अथक क्याधके प्राप्त किथा गांध कृतपाक उपरांतको दूर काला है।

प्राचीको (भानमे) इसाल हुआ बानकर सबसे पहले उसे जीवल जलसे मिर्जित को उद्दरना सकका लेखा तथा कुरुको रस्तोसे चन्त्र भागवा कुन्धर समाये। ऐसे कर रोगोको उदद, बांस, मरस्को दाल, उमा हुआ जल, मृत, दूध हमा सूप देना चाहिये।

रमोन (लहसुन), मधु, नाला (अड्सा) तथा बृतका करक बनकर असको स्थानने व्यव अयक टुटी इडियोके जोडपर लग्तरेसे बहुत ही जीव सफलका प्राप्त होती है। विपरता, विश्वद् (सींद, पिप्पती, और काली मिर्च)-को सम्दर्भ भागमें नीसकर उनके साम बराबर माधानें मिलाना गया गुगपुरा टूटे हुए हड्डीके संधि-स्थानको भी जोड देता है

सभी इकारके कुडरोगोंमें रोगोके लिये बमन. रेबन तवा रक्त्मोक्षणको किया लाभकारों है। यथ, अहस, परवल नीम तथा बहे हेकी झालका क्याच मधुके स्वय पौनेसे बातरोग नह हो जान है। इस रोगमें निसीत, दन्तीफल एरण्ड मीत्र) तथा जिफलाके मोगसे विरेचक क्रिया भी करती चाहिये

काली मिर्चके साथ त्रवः/शिक्ष (मैनसिक्ष) का सिद्ध तेल कुटरोगका विकासक है। सभी प्रकारक कुछरोगोंने इस रेलका लेप किया का सकता है। इस रोगर्ने पश्याहार जिस , हरोनको), पञ्चापल, गुङ्क और भाष है। केला यह ( सुगरिक्त क्युका नामक सता), गर्जापणली तथा क्या (क्ट, के रसको गीपुत्रके साथ कुडरांगर्थे ब्रालेप करनेसे स्वथ होता 🛊 नेपार्वे करबोर - कपेर) के मुख्या श्वर्थासङ्क दबटन भी कुहनासक है। इस्टी, चन्द्रन, सम्बा, गुहुजी, इहराब तगर अञ्चलकार और करब्रका सेव क्छविनासक

बेहरन औषधि है। मैनसिस, फिर्डम, बागुओं (नाकुकी), सरस्यें तथा क्षेत्राको गोमुत्रमें चीसकर तैयार किया गया लेव सुर्वदेवके समान कुम्रारोजका विकासी है।

विश्वेग, एडगब, बच, कुरकी, निक्क (दारहरूदी) समुद्रकेत और सारसंको गोमूत्र हवा अप्लमें पीसकर हैका किया गया यह लेन रह समय कुडरोगको जिल्हा करता है। प्रकृतक (नक्षमक) का चीन, ऑनस्य, संसंदर (मिधेना च लाख) स्तृही (सेहँड) और सीचीर (वेर) का विस हुआ लेप सभी हकारके दद्वरोगोंको हर करनेकला केह शीवन है। कांजीके कान अनलवासकी चीलपाँका हैयार लेप रहु, किट्टिम राख किया (सेह्बी) जनक कुर्होका विकास करता है। बकुबीका बच्च बनाव संबन करके दुध मेरिके भी कृत्योगका विजय प्राप्त की या सकती है। रिल, पुन, जिनस्त, बीह, म्बोप (जिक्ट), जिल्ह्या एक क्रकंड-- वे सभी कर ओवधियों समान भागने निलाकर सेवन करनेसे पुरुषालमें बृद्धि होती है। वे परित्र और कृष्टरोगः नातक है

नभुके सहित विदेग, जिपला और काली तुलसीके चूर्णका अवलेड कुछ, कृति, मेर कडीवन एवं भगन्ता भावक रोगोंका विनास करता है। को बनुष्य कुछरोगी हो. इसे इरोतको, नीम, कुरको, आँवला तचा दास्डल्दोका सेकर करना चाहिये। औषधि लेनेके बाद प्रायः एक मसपर्वन ऐसा व्यक्ति सीच कुहुरोगसे विमुख हो जता है, इसमें कोई मंदेह नहीं। उच्च मक्कम, कुम्म (गुग्गृत), मूलक (अदरक) सारिर (करना), अन्न (महेना), औषला क्रमा जन्मा करमा भीगते भी कुढ़का विनात होता है। यह औपधियोका एक रसायन है।

औपता, चारिर और मक्षांके स्थापका चार करके मनुष्य संद्रा एवं चन्द्रसाके सम्बन देश वित्रयोगको सीध ही क्ट कर देख है, इसमें संदेश नहीं है। परसातक (फिर्यार्व) के सिद्ध तेलको एक नासपर्यना यनकर जन्मे इस कुछ-रोगपर विजय आफ कर लेखा है। जो खदिर्रामिक जलका बच्चविकि सेवन करता है, उसे कहरोगपर विजय प्राप्त हो बाती है। क्लप् अर्थात् कतुमर नाएक वृक्षको बालमे बने

क्लाओं हार सीचे को सोमाओं (क्लूओं) के फलॉक्ट कुर्ग प्रतिनिध्य एक कर्ग मात्र को है और अर्जुन मानक मुक्तरे भी क्यानके जान रोच आदिने। सिंह समय स्वाप इस कराने निषद्ध है। इस औरपिक उपकारे विज्ञान मिन्द्र हो नाम है। रोगीको इस औवधिका चन कार्स हुए शरीरवर विचा अकेद चळकेंपर अवश्रतिका (शेकशिका) की तरका तेप तराम कहिने। सङ्ग्र, मुद्देशी विकता,

च्याल, क्रेंब, मीन, सरान क्षत्र कृष्णवर्णको बेज्लासक काम हर्न करफ कर्पी स्थापार उसने से पुराचक सिद्ध होता है. उनको 'जनक कृत' करने हैं। इसके सैक्पने रोमी रोग निमुख होकर भी वर्जीको अन्यु हरण करना है।

दुर्वाचे रतमें उत्तरे मीगृष्य तेल क्याकर श्रीयरिक्चमें इसको सरीरनें तत्त्वना चाहिने इसके नात्तिकते कच्छ विषयिका' और पान मानक कुत्ररोग विनद्ध हो पाने हैं। हुन (चरिका) की कार, मन्दर, कुछ, राज्य, नोतृतं, गम्बद्धे (श्रेपनी) क्या विश्वत (प्रत्यत) कृत्यत औवविजेख रिद्ध बेल कुझरेगके बन-विकारीको विन्तः कर देश है

फिराक्क, जैन, पुंतराज, फिक्टब, कुलकी और मधुका काल अन्तर्भाष-रोजक विनयाक है। विचल, पटोल और कटुकीका सक्तव प्रकेश समा हेती गपुर्व साथ कर करनेता च्यर, प्रदि हवं अन्ता-वितयक्ति अन्य विकास ऋ हो जले हैं। बारकपुर, तिककृत और विकासीयुक्तक प्रयोग अन्तरितः विकारने करण चाहिये। गुढ् और कृष्णार

क्रीपन, निमकीरो, गोमुत्र, जड़मा, नु**बुधी,** विशंपापड़ा,

मचुके साथ विभागों सामाविकात विभाग काली है। इर्गालको, विकासी तथा गुढ़का क्या हुआ मोदक स्मेत्र्य स्थ अन्तिकदानके दीवको हु। करता है। जीता और धरिनाको क्रमान चागर्वे चीमका एक प्राथ कृत्ये उन दोनोंका निचक मनान काहिने पर पास कफ, पित अरुपि, मन्दापि तथा क्यन जनक होनोंको दूर करता है।

रिकाले, गुहुची, विशवत, शहुन्त, कदुवी, विशवपदा, चैर और सदसूनसे बना करना किन्मोट (भीड़ा फूंगी) त्तवा व्यवस्थाका विवासक 🛊 निजीतके साथ विकलाके

ातः निर्मितः कृतका अनुकार अनिरेक्षी सरवाई और विमर्प जनक रोगको स्थान कर देख है। खाँदर, निपन्त (इरह, जीवल, क्षेत्र), कटुकी, सकत नुदुषी और अङ्गक्ष हार क्या क्याचा अहक क्याचाकि मानने प्रतिद्ध है। इसके सेवनमे रोधानिक तथा भगूरिका रोग हा हो जाने हैं।

स्थानुनके भूनीकी विज्ञानेती कृष्ट विनार्ग, पर्वेश तथा कुरती अल्प करीगोंक कियत होता है। इसके दूरा विकारेचे सरोरका करना भी यह हो जाता है। कर्नजीत, पुराने पूर्व कई हुए माने. जिल तथ अनुपत्रक कर्लाकी सम्बर्ग कारकर निकालनेके पक्षण कार जनक अर्थनके हारा उक्त रोगके सर्गरम्थ भागको दान कर देनेका भी मिथन 🖠

परक्त और पैलका तेष कलगर्दंग रोगको निष्क

करक है। गुक्राफन एक भूगराजके उससे सिद्ध रेलके हार।

मंत्रक विकार, शुन्तरों, आचन महरारक कुछ और बालोगीका विकास होता है। कहर का कामकी गुरानी, जिल्ला, नीत तथा पुंचाय—इन औपविक्षेके केपने निद्ध कांनीवृत्व लीहपूर्व प्राणियोचे पक्षपेत्राने केन प्राणीयरै करन करनेरें समर्थ है. श्रीरी (खिरनी) और लार्कपर्य (रक्षेष्ठ)-का रम रो प्रम्थ तथा मधुका (मृनेठी) एक पन लेकर उसमें एक कुदम अर्जन् मारह पेनर निद्ध किया गया नेत्रका कला भी बालोंको कानी नहीं देख

मुखर्ने रोग डोनेका जिकान पूर्वका गण्डून अर्थन কুলনা ৰূপে কৰিব। কৰে। বুলাঁ বুল ক লিবাটক तेलका रोपक करानेने एकत्र धुर्दने काका करा जांच (मॉट, रिप्पणी तथा काली निर्म) के रनको मिलाकर अपून बनानेका विवास है। इस अपूनको नेजॉर्ने नागरेमे नैज्योच नहीं होता। यदि तेजोद् विकला लोध और विकास पूर्व पर्युक्त साथ श्रीरण राज्य को संच्या पीत और मुँडकर रोग दुर हो जाता है। पटोम, मीन, जानून, मानती तथा आपके नवीन फल्लाबॉका कारण मुख्र भीनेकी सेवतम जीमधि है।

सक्रभुन, अध्यक्त, व्यवस्था, भूगराज मूली स्टब्सी (बहालंको का गुनगुन रच कर्चरीनको दूर करनेका

कारेले भी राज्य होता है।

fleisess firm transcript or the contract of th पुरुष प्रत्या है। बार्ग्स अन्यत्र मेंच्र सेद्ध अंद्र और इस्त्र सिंहपूर्व और क्षेत्र प्रत्याओं पुरुषाओं उन्हें मैत निकारोज सेवा परकोई बहुत क्या अवोद क्योचा मूत्र नेपा कर्मा इसमें इसमा करिये अभिना असी मानिकी उससे विद्यु केराबाद पुरित्य (पूर्वश्वपूर्व) कानी कारण करिये। मोजी कुर्नते विद्यं मृत्युक्त सामीका हेल Mell privat gran franc bi

प्रकृतिक हुए किए और स्थिति का तक पूर एर्ट पराष्ट्र पूर्णक पोन पीन्क रोनाको प्रार्थिक विन्हे है the first per skylicht fiest yn skylich sie skylich प्राचीन करण प्राचीने ।

रेप-रोप: कृषि-रिकार: क्रीक्कम र कृतक या गाउँ । का एक पार होनेना चीव दिन्हेंगड अंगर करवेला विकास है। देख पर्यात के पीनों तेन प्राप्त को पाने हैं। अधिनीया रव देवर्ग क्रान्ट्रेस विकास हर हो पहल है अस्ता पर और क्षेत्र मार्क्स मोन्स सोनाहर क्षेत्र महिला क्ष क्रमानिक अपूर्व स्टब्रोचे की तथा प्रीत है। इन्हें देवकर जेवा कार, इतियक्षे तक निष्यों पीककर इतका तेन नेत्रीके प्रक्रा चर्चा त्राच्या व्यक्ति व्या नेत्रीय विकास है। कृत्यें कृते हरीनकों, विकास कृत्येह काम तेन कारोब प्रकृत गुरुपुर्व कर निकी और सेवार्य करें, सेव्ह-मा मैंस पन्छ, हुए और रिक्सपूर्वको नेतीन तरान करिये । ऐसा स्वापेत वेबेची पूरण, श्रूपण्यात और पीड़ा कारण हो करी है। हरीतारी, ब्लंड उस प्रतृत्वी करत श्रीकोरकोधी क्षांका-नवार्त्ती एक पान, क्षेत्र का और बार बान रोबार कर वर्ष पूर्वत प्रकार कर निर्द्ध निर्मा कर होड़ मा एकन अन्ये प्रकारित है। रोजीका विकास है

कर्य, विकास सुमार्ग एक कामान्यो प्रदेशो कार्यो बेन्स्स करते एवं एकंस इतंत्र अंध्रीत करता विका र्राजिको हर काला है। स्त्रीके साथ अमरिका रिकी पर्य बार्ट क्रिकेट लाहर महिने चलक रेन्डरे हर कान्य है। franch und sei neuch fest gewant gegi पूर्वक कार्य सर्वकार कर कार्यने अन्यदर्भन तक स्मैतीका from words firm at one \$ front from from your on giveryn street februare Prints, during the sent and prints to medius better fermen bi

They from the way below went durch (कर्ष) क्रकेट्स (कस्की), फ्रेस् स्कूटर (स्कि) और र्वकारको पुर, पान पान एउटी पीनका पानको पाने पारे were tallement franchist where to

रुप्पारी पहली प्रत्यक प्रतिकृति कर निर्मे के कर्त अवस पुत्रुपर-पूर्ण क्येन्स और ही कि पीड़ दूर की चली है।

जन्मीर क्रम्पुर, यह (क्रामीर का नामी (कारकारे) को एक-एक का इक्क करके उन्ने पेटड and brown on up the plotter file on प्राथमिका विराध कार है अन्य राज्य, युद्ध और कीर य निवासी हुई सेवा प्रमानक क्षेत्र प्रकारण असे सर्व क्रांतिक क्रमाध्यक्ताने रेतावित स्थानकारी होता है। सूचीवर्ग । रोपर्वे कार्यक्रमेश इनका प्रत्ये कर कर है। ऐसी क् nd the week on couple come we do करिये। का अञ्चलेंद्र कुर्वकों अब विशेष्णीओं पून्तविके पर फला है।

कारण रोज्ये वैदित भीची हती पूर्व मनुष्टे का कार कार चीत्, जुला और फैल्याना बैकार का करक पारित्रे। किन विकास होनेका अञ्चल अनक गृहचीका to reveal \$ truly up and well at about केंग्रेस करत, जरूब क्या के एकंब सा जरूर जीवन्द्रि कर पर्य और प्रकारों काल का प्रकार बोक्सी क्षेत्रिक करणू पूर्व कर केर करन है। करा है

मार्ग्यक पूर्व अर्थात् प्रीवर्त एक स्थितको केंग्रा पर् में बन्ने बेन्ने कीने नवे प्रतास रकारत केन निर्मा हो जाता है। कानाने जाने नाम का किया की कुछना कुर की रक्षाता रोजार निकास **१** (अण्याप १५६)

# रिवर्धोके रोगोंकी विकित्तव, इहदोनके उपान, ऋतुवार्ध तथा नव्यकारक सर्वोचियाँ

रोगीको विकासका सर्वत सर्वता स्वे अन्य सूर्वत निर्माण जेन्द्रियाची प्रीरेक्सने हैंगाँको पूर करवेच हैंगाँ बहुत-के कर्त हैं. विद्यु की को बक्तांत-प्रसाद है, क्रमीको प्रमुख्य भाग साम है।

पंप, उन्तुरीक्ष्य (फार क्षेत्र), वार्वपात (कारका) कृष्ण (कार्य कृष्णी), पासक (अद्देश), पीसक (वेच मानः), जन्मेस्य (क्रम्बद्धाः), संस्कृत्, विकास सम इन्देरको चेलकर वार्यको विशेष करके सेने पुरस्क बार क रूपके तान सेवर किया कर से विक्रीको सेटिके कर्पभाषी होनेकाच सुन, हरकोन, कुल और अर्थ-Franc er et was it i deut afteilat daner धेरियाओं तेन करनेने उत्तर्धी केरण कुछ हो सर्धी है। रोप और वृत्तीनसम्बद्ध प्रतेष चेत्रिको हुई एवं बंद्रीका चलता 🕯 :

चेकर, कर, कराइ, कुल और अस~ता चौचीके कारण और नवुनीह एक कारणीवृत्यक अनित स सूर्वकी मनीने विद्व कृत्यक रक्षावर एवं वेशि-पूर्वभक्त विकास है। कांबोर्ने क्यापूर्ण (अवदूर्णके पूर्ण), प्योतिकारी-दार् मान्योगनेको को (दुर्व) और विकास वीवकर सर्वग्रेड क्रम कर करनेते को बीजिन हा हो बाब है।

औरता, रावेत क्या इधेक्योचा पूर्ण करने साथ पूर्ण कारीका का राजिके राजेन्द्रोकको दूर करना है। सङ्ख्याराने राजना (केत कामकारी) की बढ़को हुएको साथ पर कर्ण क तक तेनेने स्वीको पुर तका होता है। वहाँ सेर हुन्य और एक के कुलें किन्न अवल्यान का केवर कारनेके भी क्योची पुरुषी प्राप्त होती है। पूर्वक प्राप्त मांच (मेंड, चिनानो और काली मिर्च) इन्ह्य केसली पूर्वक नेका करके हो साध्य रही के पुरुष्की का कर्त है।

कृत सत्ता, रूत्या और श्रीकृतनी बहुनो केला। उनके ही द्वरा किन्द्र मीट्राथ एवं क्रमेंटका कर करनेके गर्निको न्त्रीके प्रदासनाने होनेकाल छूल कांग्र हो अला है। चड़ा (कड़): लंडुनि (कलिचरी): विद्याल (जेकार),

क्रमानीओरे कहा—हे पुरुष जब मैं निवर्तिक सन् (विवस) और पुरुष (निविधीताल पा पूरेण) को अन्तर-आरम पीकार गान्दि देव प्रचा मेनियाओं सेर करोने स्वेको पुजपूर्वक प्रमा होता है। यदा स म्यूनमधी कर्मक रोप प्रमुख स्त्रीचे प्रत्य, प्रमाण और मीत (पेड़) चर्नी इंग्लिसी चैठ्नक राम करत है। ऐसे नियोंने कोको दही अन्य पुरसुरे कानी काकरको निवास केन करिये। राज्यके कर्मके सिद्ध प्राथक ने प्रमुख रहेको पोद्यास निकास है। पुरुष्टे साम सही कारता पूर्व केवर कारेचे इसूत स्थितो हुए होने सांस्थ है। क्रिक्ट, कर, बक्रम इस क्रमके बीवॉक केर के प्रकृतके पुरवक्षिणे सहायक है। सामग्रेक्टके निर्म प्रकृत रिवर्णको कृतका पूर्व क्षेत्र काहिये।

> कुट, पण, इरोक्सी, स्वादी, प्रभाणना, पण, सीर कृतक केन हैं। अन्य का क्षेत्रकेनक होता है। इन सभी अधिकोष्य होई सारावाची पहला प्रविधे स्थानक दुक्ता अन्तव होनेस्र कारी अन्तव क्लाब दुन्य कारको रित्ते प्रतिक शिक्ष है। एकंको प्रतिनों कुका वह करिय कारको अस्मित्रे साथ को क्यो निर्दाण सेकार सावित्रे। क्क, खेंबी और च्या होनेक कुछ (कारवीय) हवा निक (स्रोंड) के पूर्वको सबु आहेके क्रम फाटन क क्या करूर क्षेत्र क्षेत्रेचे। क्षात्रकेत्, होंड, कुर, किय और कुरब (कृरेष) चलक जीवीवनेवा रव जनिवारदेशक निकास करता है।

> जोप (सेंद, रिजलो और सरते निर्प), निर्माद चेन् क्या कर्नुके बीवकी क्रियाओं और क्यालीन पूर होते हैं। पुख (क्रुट) इन्हरून, सरसी, इसके इन्य इन्हरूको कुझोलस बन्दरम् प्राप्त की का बन्दरी है।

> महामुणिवर्गमा (महास्थानिका) बचा क्दीमा (इंगिर मा चीनचीनी) के स्थापनी स्थान करनेना प्रश्नमा दीन हर हो बाला है। प्रहरोप होनेपर सरीरने क्लापपी, इसरी और करण्या तेष करवा पातिये। प्रथा, कंपालगृह, सहस, वन क्ष्म स्मेद आदि भारत वारतेले भी यह-दोष पूर होता है।

> चलकोच्या प्रदान संभाग होनेका विकास कार्य देशको हालिका प्रथम महत्त्व चाहिके- 'क्रे के हे ने में

वैनतेबाब नवः', 'ॐ हों हां हः'—इस मन्त्रसे मार्जन करने तक बलि प्रदान करनेसे अरिष्ट प्रह सान्त हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उच्चारण करे—

'& हीं बालक्षाद् बलि गृहीत बाले मुख्य स्वाहा ('

चावलके धोवनमें ज़िरीवं-वधकी वह पीसकर पीनेसे विक दोष दूर हो बाला है। बावसके ही पानीमें मिलाकर पीसे हुए स्वेव फुलम्बाले बर्बाभू (पुनर्नवा)-स्य रस

सर्पदेशके विवको दूर कर देता है। दही, भृत, कीराई, गृह-भूम, इल्दी, मधु तथा सेंघा नयकको पीसकर पीना विवन्तराक है। पुरा-मिन्नित सिंहोरकी

जड़का क्कम पीनेसे भी विक दोष दूर ही जाता है। को औषवि बृद्धावस्थाको दूर करनेका सामर्थ्य रखती

है, उसको रक्षयने बहा जाता है रसायनकी अभिलाबा करनेवाले लोगोंको वर्षा आदि ऋतुओंमें सम्प्रक्रम संधा नमक, सर्करा, सॉठ, मिप्पली, मधु वंधा गुरुके साथ हरीतकी नामक औदिभिका प्रयोग करना चाहिये अर्थात्

वर्षकालमें संघा नमक, इरस्कालयें हर्करा, हेमलकालयें सोंड, तिशिरकालमें पिप्पती, बसन्तकालमें पसु तथा ग्रीव्यकालमें गुरुके साथ हरीहँकीका सेवन प्राणियोंके जिमे

रसायनका कार्य करता है।

च्यरको समाध्यपर व्यक्ति एक इरीतकी, दो बहेहा, चार औवला, संधु और धृतका सेवन करके सी वर्षतक भौवित रहता है। दूध तथा बृतके साथ अस्वगन्धा नामक औषधि तो प्राणियोंके सरीरमें होनेवाले सभी रोगोंका विनास करती है। मण्डूकपणी और विदारीक-दका रस अमृतके समान है। मनुष्य तिल, औक्ले और भूंगराजके सेवनसे कतायु कर जाता है। त्रिकटु, त्रिकला, चित्रक,

गुडूबी, जतावरी, विडंग और लौहचूर्ण मधुके साथ मिलाकर खाना सभी रोगोंका विनाशक वन जाता है। त्रिफला, १-जिसेवेविस्तानम् (करक सं०)।

२-वर्षाभू या मुनर्गधाका सहसर्थ धरमवरुक माभवी प्रसिद्ध आविधिसे हैं। इसका पूरत केत होता है। इसकी परियोंकी आसूती पुनर्गवाके सभाव होती है इस रोबॉकी परिचोधें अन्तर हतना है कि पुनर्ववाको परिची कोटी और क्यावर-आको परिची बही होती हैं। वर्षकार-में पुतर्वक्रके सम्बन ही जा ओविन भी अधिक क्रवी वाली है. मूलत. वो वह पुतर्ववाका एक उपभेद ही है

५-लाओ खब्दो के जस्कनां रक्षदीनां रक्षयनम्। (सु० सं० स्० अ० १)

५-किकिट, कसना, प्रोक्त, वर्षा, रुपद् और हेमना।

रिप्पली, सोंठ, गृह्ची, स्वावरी, विहंग तथ भूंगराज आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगोंको जिनह करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। एक भाग सतावरी तथा दस भाग दुरभसे करक बनाकर शर्करा, दिप्पली और मधुसे बुक मतपाक अत्यन्त मौष्टिक होसा है

> चिक्तिस्सामें प्रतिपर्व, अवधीड, नस्य, प्रवपन वया सिरोबिरेचन—ये पाँच कर्म कडे जाते हैं। ऋमरा: माध आदि प्रत्येक दो मासको एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतूर्य होती है इन सभी ऋतुओं में अग्निसेवन, सभु, दूध और दहीके विवर्त आदिका सेवन करना चाहिये। मनुष्यको जिलिए-ब्रह्मुपं स्त्रीके साथ रहना चाहिये। वसना ऋतुमें दिनमें सोना डॉवत नहीं है। वर्षा ऋतुमें दिवा-निद्रा तथा शरत्कालमें चन्द्रकिरणोंका सेवन मन्द्रके लिये त्वाप्य है

साठी चायल, मुँगकी दाल, चर्चाका जल, क्वाय और दूध पव्य 🛙 । तीम, अलसी, कुसुम्ब, सहिजन, सरसी, व्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भी प्राचीके लिये पटव माना गया है ने कृति, कुछ, प्रमेह, वात, स्लेम्पज दोष और दिवर्वे होनेक्स्ली पीडाका नाम करते हैं।

अनार, औवला, बेर, करीटा, चिरीची, नीब, नारंगी. आमहः और कपित्व नामक फल भी पच्य हैं किंतु वे पिस्वर्धक और अग्निविनासक है तथा इनसे कफाजीनत दोव होता है। जल, नागरमोधा, इशुरस और कुटब मल-

मृतके अवरोधको दूर करनेमें समर्थ होते हैं।

धामार्गव अर्थात् थिया तरोईको सदैव वमनके रोगमें सेवन करना चाहिये पूर्वाह्मकालमें वयन करनेके लिये वचके साथ और और इन्ह्रमवका सेवन सापप्रदे हैं। पित्रदोव होनेसे प्राणियोंका अचादिक कोड सबल नहीं स्ड पाता। उनमें एक प्रकारकी मधुरता रहती है। बात और

६-कुसुम्ब (क्रॉ.)

करुदोवका आवय मिलनेसे उसमें होन अधिक ही आ जाते हैं। बात, पित और कफ-- इन त्रिदोचोंकी समान स्थिति रहनेपर उन कोहोंकी क्षमता मध्यम रह जाती है। ( इस स्थितिमें न तो इनकी कार्य अमलामें शिथिएत। रहती है और न उनमें दोवोंकी अमताकी अभिवृद्धि सरीरके अंदर रिक्त कोष्टका कार्य चलता रहता है।) पिछदोब श्रोनेपर निसोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सेंच नमक. साँठ निसीत, हरीतकी तथा विश्वंगको गोमुत्रसे सिद्धकर शकरा और मध्ये साथ सेवन करनेपर विरेचनमें अधिक लाय होता है। बातदोक्के प्रवल होनेपर उत्पन हुए दोवीमें रोगीको एक भाग प्रश्य देल और दो भाग विकलका

बक्रम पान कराका यमन कराना चाडिये।

 अंगृल, आठ अंगृल या बारह अंगृल सम्बी बाँस आदिको नेत्रि अर्चात् पिचकारी बनाकर और उस पिथकारीमें ककंन्य (बेर) फलके समान छिद्र करके रोगीको उतान सलकार वस्ति क्रिया करनी चाहिये। निरुद्दान या निरुव्यक्तिके प्रयोगमें भी यही विधि कही वर्गी है। इन दोनों विधियोंमें औषधियोंकी मात्रा आधा पल, तीन पल तका छ, पल होती चाहिये। इसी मात्राको ऋगसः लग्-पच्यमं क्यां उत्तम कहा जाता है। इस वस्ति-विधिमें क्रवावरी, गुरुची, भूगराज तथा सिन्धुवार आदिके रसमें भावित हरीतकी एक भाग, बहेडा दो भाग और औवला चार भाग होना चाहिये ये औषधियाँ उदारोगको पीठाको समाप्त कर देती हैं। (अध्याय १७२)

#### मध्र, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्योंका वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग

धन्त्रकारिजीने कहा है सुत्रुत! अब मैं रोग-बिनातक मधुर आदि गुणोंसे मुक्त द्रव्योंका वर्णन करूँना। साडी चावल, गेर्डू, दूध, वृत, रस, मधु, सिंकाडेकी गुदी, जी, कंतर, फुटनेवाली ककड़ी, गोखरू, गम्भारी, कमलगङ्गाः हामापनतः, खजुरः, बलाः, नारिपलः, इ.स. सतावरः, विदारीकन्द, विरीजी, मुलेटी, तालफल और कुम्पडा-नड मध्र द्रव्योंका मुख्य वर्ग है इन दव्योका यह वर्ग मुख्यां और प्रदाह नामक रोगोंका

विनासक तथा विद्यादि सभी छ. इन्द्रियोका आहादक है। इस वर्गके एक भी पदार्थका अस्पधिक सेवन करनेसे प्राणीके शरीरमें कृषि तथा अफजनित रोग उत्पन्न हो जाते 🐉 जब सास, खाँसी, मुखव्यापि, माधुर्व दोष, स्वरमत, अर्बुट, गलगण्ड और स्लीफ्टका रोग हो तो गुडसे को लेपादिका प्रयोग करना चाहिये।

अनार, ऑवला, आम, कपित्य, करींद, विजीस नीव्, आमडा, बेर इमली, दडी, मञ्जा, कांजी, बहडल, अम्लवेत, अपन, सेंधा नमक, साँठ तथा जीराका वर्ग जटराग्निका उद्योपक और पायक होता है। यह वर्ग स्वेदकारक. वातवर्धक कामोद्दोपक विदाहकारक और अनुसोमी है। इस वर्गमें सानिहित रहनेवाले अम्ल-पदार्थका अल्पधिक सेवन करनेसे दाँत सिहरने लगते हैं, सरीएमें शिथिलता आ जाती है तथा कण्ठ मुख और इदयमें दाह होता है

सँचव, मुबर्चल, यशक्षार तथा बजी आदि सवज है। लवचकी अधिकतासे यह हव्य-वर्ग लावण कहलाता है। यह ज़रीर-जोधक, पायक, स्वेदकारक, डाथ-पैरमें

बेबाई तथा सुजली आदिका विकासेत्पादक 🛊 इनमेंसे एक नम्बका सेवन भी मल-मृत्रादिक मार्गोमें अवसेथ तया अस्य मजादिकी सक्तियोंको कोमल कर देता है। लवनवन्य रस जरीरमें खुबलाइट, कोहकॉमें होय वया

विवर्षतः जनक है। उसके दुग्रभावने रक्तवत्व, पिचरक्तव, कामोद्यीपन और इन्द्रियजनित पौडाके उपद्रवकी उत्पत्ति भी होती है।

म्योच (सॉट, पिप्पली, काली मिर्च), सहिजन, मुली,

देवदारु, कुष्ठ (कुट) शहसून, बकुची, नागरमोधा, गुग्गुल, लांगुली आदि औषधियाँका वर्ग कड्डा, अग्निरीपक, शरीर होधक, कुछ, सुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कुमिदोचका विनासक एवं शुक्र और मेदका विरोधी है। इस क्रांकी एक भी औषधिका अधिक सेवन करनेसे वह भ्रम एवं विदाह अत्पन्न करता है। कृतमाल (केवश-सामालिका), करीर (वंशोकुर).

हल्दी, इन्द्रस्य, स्वादुकघटक (भूईकुम्ह३३) चेतलता, बृहतीद्वय, शॅलिनी (चोरपुष्पी) गुरुषो, द्रवत्वी (मूसाकर्षि), त्रिवृत् ,निशोत), मण्डूकपणी (मेजोठ), कारवेल्ल (करैला), वार्ताकु (बैगन), करबीर (कनेर), वास (अङ्का), रोहिणी कारण बन बाता है

(कंग), तंखपूर्ण (तंखपूर्ण), कर्केट (खेखसी), जवनिका (वैजयन्ती), बाती (चमेली), वारुवक (बरुव) निम्ब (नीम) ज्योतिकती (पालकैंगनी) और पुश्नेवा नामक वे सभी औक्षिकों तिन्छ रसवाकों है इनका रस छेदक, रोक्क हवा जठरानिदीएक है। वह सरीरका अन्तर एवं बाह्य सोधन करती है। इस रसके सेवनसे प्यार, तृष्या, मुच्छां तब क्षण्डक रोग विन्तु हो जते हैं। इस औवधिवर्गनेसे किसी एक औषधिका अधिक सेवन करनेपर प्राचीमें विहा, मृत्र, स्वेद तथा शरीर-शुक्तताके विकार जन्म लेते

🖁 । वयोचित सेवन न ऋरनेसे यह रस हनुस्तम्य, आयोपक, पीड़ा, मरितम्क- जुल और ब्रम आदिके भी उपद्रवॉका

त्रिकला, सल्लको (चीक्), बामुन, सामका, बरगद, विदुध (हेंदू), बहुल (मीलसिरी), जल, पलड्डी (पलन्दी), मुद्रम (मुँ६) और किल्लक (बयुवा) का रस कर्चण, प्राष्टी, रोपी, स्तम्भन, स्वेदन तचा सरीर सोक्क होता है। इनमेंसे किसी एकका अल्पधिक सेवन करनेपर वह इदवर्षे पीडा, मुखलोक कार, आध्यान तथा स्तय्भादिक रोगोंकी कारम भी हो जाता है।

इल्दी, कह, संधा नमक, मेचनुंगि (मेकसिंगी), क्ला, अविनल, क्रक्स (चुकरिम्बी), सस्तकी (चीड़) पडा (पद्म), पुनर्नवा, सक्तवरी, अणियम्ब (पनियारी), ब्रह्मदश्की, बदंहा (गोलक), एरण्ड, यव (जी), कोल (बेर) और कुलत्व (कुलबी) आदि विशेष औरविषयोंका पुषक् पृथक् रस एवं दशम्लका क्वाथ पान करनेवाला मनुष्य अपने सरीरमें उत्पन्न होनेवाले बातन पूर्व पित्तन विकासेंको विनष्ट करनेमें सफल रहता है

श्क्षांचरी, बिदारी, बालक (मोन्ब), उसीर (सास), चन्द्रम्, दुर्वा, कट, पिप्पली, केर, सल्लकी, केला, नीलकमल, लालकमल, गृहम, पटोल (परवल), इनदी, गुड तक कृष्ट—इत औषधियोंका वर्ग कफ विनासक है

कापूची (सोआ), कती (बनेली), क्यांप (सॉठ, पिप्पली, काली भिर्च), आरम्बम (अमलवास), लाङ्गली (कॉलवारी) और यत-तेलादिसे सिद्ध होनेवाले अन्य रनेष्ठपाकोंमें प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेद तथा अग्निवृद्धिके अभिलानी जनोंके लिये पुत लाभप्रद है। पेलिक विकार होनेपर मात्र मृत और बाव-विकार होनेपर इसको संधादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कपन्की अत्यधिक विकृति होनेपर रोगीको पिप्पली, सोंट, काली मिर्च और मक्कार मिलाकर दिया गया मृत वेगस्कर होता है। यह कृत प्रनिवदोष, साही-विकार, कृषि, सर्वेष्य, मेदा तक वात-रोपसे युक्त रोगियोंको भी देना चाहिने। वैल-पद्मचौका सेवन ज्ञरीरको इतका और कठोर

बन्दनेके लिये करना चाहिये। यह कठोर कोहकीयाले प्राणियोंके लिये लहभकारी होता है तक बायु, बूध, बल, चार, मैचन और व्याच्यमके कारण श्रीण हुई भागुओंसे युक्त बनोके लिये तथित है। जरीरकी कवता, कह, वृद्धावस्थ, वक्तानिदीपन तथा कतदोवसे विरे हुए प्रक्रियोंको स्नेहयुक औषाँच एवं क्लाधीका प्रयोग करना ऋहिये।

इसके बाद कर प्राणीके सिरमें गेप हो गया हो तो चिकित्सा-ज्ञास्त्रके निषमानुसार दिसकी अपेकित शिराओंके समहको गर्भ करके प्राचीको वीरे भीरे सिरका मर्दन करना चाहिये। लेड, क्यांच और वटिका आदिके रूपमें प्रयुक्त श्रीविधयोंकी उत्तम् मध्यम तक सधम-ये तीन मात्राएँ बानी गर्बी हैं, जिनमें उत्तम मात्र एक पल अर्थात् आठ होला (९६ प्राप) मध्यम मात्रा तीन अब अर्थात् छः नोला (७२ ग्राम) और अधम मात्रा अर्थ पल अर्थात् चर नोला (४८ क्रम) होती है। भूरपाकः सेवनमें गुनगुना तथा रोलपाकः सेवनमें होतल बलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहर्या) रिविकार तथा तुष्णाबन्य दोवर्गे अनुष्यको गुरगुरा बल पौना चाहिये

करोरमें वडराधनके प्रवत होनेपर प्राणीको बातानुकोम, रिनम्बन्धव होनेपर जठग्रानिका दीपन, कक्षभक्षवाली रिवर्तिके होनेक्ट स्नेहन तक अत्यधिक मिनस्थताके होनेक्ट क्यावा उत्पन्न करनेका प्रवास करना चाहिने साँवाँ, कोदो आदि रूप अब तक, तिलक्ट तचा सच्चे अन्पेक्षित प्रयोगमे बात तथा कफ-ग्रेगमें अचवा बात रोगमें स्वेदन-क्रिया करनी चाहिये। किंतु अस्पन्त स्पूल, स्था, धुर्वल और मुख्यित व्यक्तिमें यह स्वेदन किया नहीं करनी चाहिये (अध्याव १७३)

#### काह्यीयृत आदि स्नेहपाकोंकी निर्माण विधि तका विविध रोगोंमें उनका उपचार

धन्यन्तरिजीने कहा न्हें शुन्त अब में रोगोंको दूर करनेवाले वृत्त और तैलादि क्टावीक विश्ववर्गे क्टाईन्स, उसे जाव सुने

संखपुर्गा, यण, सोमा, ब्राह्मी, इन्द्रमुख्यांना, अपन्तः (हरीयमी), गृहुणी (गिलोग), अटलम्ब (अवृत्ता) एक बागुणी (यकुणी) नात्रक हम ऑक्टीबंगोंके रास्की एक-एक अब अर्थात् थी थी होता रोका उपने एक उस्त अर्थात् कर तर कृत्वम गाव किन्न करण चाहिये उसमें एक उस्त कप्टकारोका रस, एक ही उस्त दुशका विश्वम भी करण चाहिये उस कृत्वकत्वा कम ब्राह्मीमूच है। यह स्तरण और नेशा-सक्तिका अभिवर्णक होता है

प्रियमक, विज्ञक, कर्मा, निर्मुचको (विश्वकार) सीन, कासक (अञ्चल), पुचर्नका, गुडुको, कृष्टती और असम्बद्धि समक इन औरविधियोंके रससे सिद्ध कृत्यक अभी रीगोंका विज्ञासक है।

करवाके रससे को हुए ककावों आधा अवक अधीर हो तेर निल्का तेल ककाव काहिये। इस क्वाक्कक काव मुनेदी, बजीद करूद नीलकावल, लालकावल, कोटी इलावकी, पिम्पली, कुछ, दसकीवी, बड़ी एट्या (कपिरकको बाल) अपर, केसर, अन्यान्या तका जीवनीका करूक और एक आवक अर्थात् का सेर दूध निलाव धाड़िये इस पामको अर्थनकी मीनी अर्थिये सिद्ध करके एक एका पामके रखना काहिये। यह तैलाकक समास का समास धानुगेरीका नाक्क है इस तैलाकक सेमानो ककावन्य स्थानेन भी विनार हो जाता है। इसका मान ग्रामकालान है

एक प्रस्थ ज्ञानकर्मका रसं, एक प्रस्य हुय, एक एक कर्ष करापुणी देवदान कटामांसी, जिलाजॉल, बल्ल, चट्च, तगर, कुछ, मैर्नाफल और मलाकंगनी चप्रक औवध्योका रस लेकर एक प्रस्य पृथको अधिनया सिद्ध करना चाहिने। इस पृथ्वाकके प्रयोगसे प्रतियोका लिग्हायन, बीनावन, गुजवा, विधरता कांगदोव और कुप्ररोग विष्ट हो चला है। वापुरोक्के कारण जिलका सरीर दुवेल हो गया है, जो मेथुनने असला हैं, बृद्धावस्थाके कराण जो वर्जर स्थितके वृक्ष हो गये हैं आध्यान गायक रोग्लें कुप्रकारने जिनके वृक्ष गुज्क हो गये हैं उनके उन सभी विकारांका कह कुन- परार्थ विकासक है जिन शांजियोंके पूर्व, सिहा और उन्तयु-शिनकाओं विकास बायु- समूत प्रविद्ध होकर रोगका हुन जरन कर पुका है, यह सम हुन सिद्ध देलके केवनने यह हैं। काल है। इस देलका पान प्रधानकोटा है। इस रोगविनासक बेलको सिद्धिका विभान समर्थ अन्यान् विकान विकास पर, इस्टिन्टि इस सिद्ध देलका पान उन्होंके सामार पहा है। इन्हों औपधियोंके मुक्क-मुक्क समाव सिका-इन्हों पुत हुने देलका कराना प्राहित।

क्तावरी, गुड्बी, विश्वय, विश्वीश नीवृत्य रह अथवा कार्यकरीके रकारिके कार्यकर निर्मुग्डीका रह का पुगर्नका और यमेली अथवा विकासके काथ अड्डूबा का कार्डी, प्रगड, मृंगराय, कुड, मृतली, डसमूल और व्यादेरकी विस्त्यर मनावी गयी बटी, बॉटका, बोरफ का पूर्व जभी रीगोंको दूर करनेवास्त्र है चूल, मबू, कर, सकंग्र, गुड़, नवक तथा में 3 काली विश्व अथवा विध्यालिक काम सेवय करनेसे सभी रोगोंने वश्रोचित स्त्रभ होता है। इन औवधियोका नोग सर्व रोगविकासक है।

विश्वक कदार और विसीत सक्षक सम्बद्धन तथा कर्ना क सुख गृहुवी), कला (क्वेली) गृहिका (गृहिकारी), कलावनी (किनवन), सुवर्षिका (विश्वकाद्धः) और न्योतिकारी (कलाकैंगनी) कावकी सौवधियोंको एकप्र करके विद्वान्को उनका नैल कक निद्ध करना चाहिने इस बोगने मिद्ध तेलका प्रयोग चर्गदर रोगर्ने करना चाहिने । होचन, येचन एक सर्वकर्णकारक विश्वकरिक को नहानेल हैं में सभी प्रकारक रोगोंका निकारक करते हैं।

अन्यादा, सिन्दूर, इरताल, इस्दी, दास्करदी, क्याहर, इन्ही, समुद्रकेन, अदरक सरलदव, इन्द्रावन, अपावन, केला तथा सिन्दुकाको अनान भागमें लेकर करमोंका तेल वकरोके मूत्र तथा गोट्राथको विस्ताकत कन्द-नन्द अरीधकी आविषर पाक करना व्यक्ति । इस सिन्द्र तेल क्रकता नाम अन्यादादि तेल हैं। यह गण्डाचाल क्याक रोगको दूर करला है विद्वान व्यक्तिको स्वात व्यक्ति इस गण्डामाल मानक रोगमें होनेकाली कृतियोको क्यान्य व्यक्ति सद्यन्तर उनका सोधन करके इसी अन्यावीदादि तेलाने व्यक्तिय एउटे हुए उसमें कोमलाता लानेका प्रवास करें। (अध्याव १७४)

#### प्यर-चिकित्स

श्रीहरिके कहा—हे शंकर! सभी व्वरोमें सबसे पहला कार्य लेपन है। उसके बाद क्याव, उदकपान वया वाततन्य स्यानका सेवन करना चाडिये

हे ईश्वर! अस्तिसे तथा स्वेदनकी क्रियाओंको करनेसे सभी प्यर विन्ह हो जाते हैं। गुड़ची और मोबेका क्वाय वातम्बर-विनाशक है। दुरालभा<sup>र</sup> अर्थात् थमासा नामक औवधिके पुरुषा पान करनेसे पित्त-प्यर दूर होता है सोंड, पिचपापडा, नागरम्बेचा, बालक (डीवेर) सास और चन्दनके क्वाथसे सिद्ध, पित-ज्वाका विनाह करता है। दुरालभा तथा सोंठसे सिद्ध पृत-मित्रित क्वाच कफ-प्यरका मासक है। बालक, सींड और पित्तपापदासे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं जिसमञ्ज, एरण्ड, गुड्ची, सॉठ, नगरमोधके क्वाबसे पित्त-प्कर दूर होता है। हीवेर, खस, पाठा, कण्टकारी और भागरमोचाका भवाध ज्याका विनास करता है। देवग्रहकी छालका क्वाथ भी लाभदायक है

हे संकर पशुसहित चनित्व, नीम, नागरमोख, परकलकी पती, पुदुची और जिफलाका क्वाब समस्त प्वरोंका विनासक है। इसके संकासे सेगीकी श्रुधा बढ़ने लगती है एवं वायु-विकार दूर हो जाता है।

इरोतकी, पिप्पली, ऑबला, चित्रक, धनिया, खस तचा पित्रपायहाका चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वरनातक हैं। मधुके साथ औवला, गृहची तथा चन्दनका सेवन सभी प्या-रोगोंको दूर करनेवाला है

अब आप सन्निपातन प्लरके विनासक औवधियोंको

हरुदी, मीम, त्रिफला, नागरमोधा, देवदार, अदरक, चन्दन, परवलकी पंचीका क्वाथ पोनेसे त्रिदोवजन्य अर्यात् संनिपातम प्यर दूर हो जाता है

कण्टकारी, सींठ, गुकुची, कमल तथा नागवला नामक ऑक्पियोंके योगसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी शास और साँसी आदिसे विमुक्त हो जाता है। कफ-वातज फारसे ग्रस्ति रोगीको प्यास लगनेपर गर्म जल देना चाहिये। सींठ, पित्रपापदा, श्रास, नागरमोधा तथा चन्दरसे सिद्ध क्याम शीतल जलके साथ देना चाहिये। यह तुष्णा, कुमन, (पिन्त) च्चर और दाहसे ग्रस्त रोगीके लिये हितकारी है। किल्ब आदि पश्चमृतका क्याध बातज ज्वरमें लाध करता है। पिप्पलीमल, गुरुची और सोंठका मोग पाचक है। बात-प्यर होनेपर इसका क्याब देना चाहिये। यह परम ज्ञान्ति देनेवाला है। यभुके सहित पित्तपापका एवं नीमका क्याब पिसज प्लस्का विनास करता है।

समुचित उपचार करदेवर भी बदि रोगीकी चेतना नहीं लौटती तो उस रोगीके दोनों पैरके तलुओंमें अक्क मस्तक-भागमें लोहेके गर्भ कलाकासे दग्य(गर्म) करना चाहिये चिरायदा, पादा, यिकपापडा, विशाला (इन्द्रायण). त्रिफला तथा निसोतका क्वाध दुधके साथ ग्राह्म है। यह मलावरोधका भेदन करनेवाला एवं समस्त व्यर्शका विनाशक है। (अध्याप १७५)

~~がははない~~

### परितकेश तथा कर्णशुलके उपचार

श्रीभगवान्ने कहा-हाथी दाँतका भस्म एवं बकरीके ट्र्थर्मे पिवित रसाञ्चन (रसीव)-का लेप सिरपर करनेसे खल्बाट अर्थात् गंबे प्राणीके सिरमें सात राष्ट्रियोंके बीतते-ही-बीतते सुन्दर बाल उम आते हैं। चार माम भूंगराजरससे सिद्ध गुंजाफलके चूर्णयुक्त तिलका तेल केशराशिका अधिवृद्धिकारक होता है।

इलायची, जटामांसी, मुख (शल्लकी) शिव (काला धतुत) गुंजा (भुँपची) को समभागमें लेकर उनसे बनाय गया लेव सिरमें लगानेसे इन्द्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है आपकी गुठलियोंक चूर्णका लेप करनेसे केश सूक्ष्म अर्वात फाले हो जाते हैं। करंज, ऑवला, इलायची और लाहका लेप बालीकी लालियका विनासक है

अपने पहलीको समा तथा औवलाके वृजेका दिएमें अस्तकका रोग दूर हो जाता है। लेप करनेसे केरराशि जहसे मजबूत, सभन, शम्बी, चिकनी तथा दूर- टूटकर न इस्नेवाली हो जाते हैं।

विडंग और गन्धक अववा चार गुने गोमूबसे युक पैनसिलके चुर्चसे सिद्ध तैलपाक उत्तम माना गया है। सिर्पे इन तेशीका लेप करनेसे में और लीख समाप्त हो ऋते हैं। हे वृष्यध्यातः। शेखपस्य और सीसक विसका सिरमें लगानेसे केत चिकने और अत्यन्त काले हो साते हैं। भूगराजः लौहावूर्णं, विफला, विजीस नीवू, नीली, कनेर और गृहको समान चागमें क्षेत्रर अग्निया सिद्ध किया यया पाक एक महीवधि है इसके लेपसे यक रहे

बालोंको पुर-काला किया जा सकता है। आमकी गुळलियोंकी गृदी, त्रिफला, नीली, भूगराज, शोधित पुराना लीहचूचं राख

कांजीका सिद्ध योग भी वालोंको काला करता है

चक्रमर्दक (चक्रवड़)-का बीच एवं कुछ एरण्डम्ल

तथा अत्यन्त खट्टे कांबोके साथ पीसकर लेप करनेसे

सँधा नमक, वच, इींग, कुह, नागकेतर, तरापुच्या (सौंफ) तका देवदार नामक औषधियोंसे जोधित बार पुने जबके गोकरसे निकाले गये रससे युक्त तिलके देलको एक क्रम मात्र भी कानमें हालकर अस्यन्त प्रवस कर्णनृशको बिन्ह किया जा सकता है। हे शिव! भेंडका मूत्र और सेंध नमक कानमें डालनेसे पृतिका-दोष अर्थात् वहनेवाला हर्गञ्चपूर्ण पानी और कृषिश्ववादिका विकार विनष्ट हो बाता है। यालती भागक पुष्पकी पविचाँका रस वा गोमूत्र कानोंमें बालनेसे उनमेंसे बहनेवाला मखद नष्ट हो जाता है।

कुह, डड्ट, काली मिर्च, तगर, ममु, रिप्पली, अवामार्ग, अध्यनभा, बृहती, बेत सरसों, यव, विल और सेंचा नमकका उपटन कल्पाचकारी होता है। भरलातक, बृहवी एवं अनारका छिलका तथा कटु वैसके लेपसे वा इस डबटनके प्रयोगसे लिंग, बहु, स्तन और वयवज्ञकिकी वृद्धि होती है। (अध्याम १५६)

And the Party of t

#### नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और शस्त्राधातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा-हे संकर मधुके सहित शोधनक वृक्षकी परियोक्त रस औंखोंमें डालनेसे निवित ही नेत्रका रोग नह हो जाता है। किल और चर्मलोके अस्सी अस्सी फुल, जीम, औवला, साँठ, पीपल वया चौलाकि भाकको वाक्सके उसमें पीसका उनकी बटी बनानी बाडिये तदनन्तर क्रायामें सुखाकर मधुके साथ इसका नेत्रोंमें अंजन करना लाभकारी है। ऐसा करनेसे विभिन्नदिक रोन नष्ट हो बारे हैं बहेडेके गुरुलीकी गृदी, शंक्षनाभि, मैनसिल. नीयकी पत्ती एवं काली मिर्चको बकरीके मुचर्चे विसकर अंजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिद्ध अंजन नेत्रॉमें होनेवाले पूळा दोष अर्घात् फुल्ला, रतीची, विमिर-विकार वया पटलरोगको न्ह कर देख है।

शंखभस्य चार भाग, मैनसिल दी भाग एवं सँधा नमक एक भाग जलमें पीसकर बनापी और स्वपानें सुकावी गयी वटीका नेत्रोमें अंजन करनेसे तिमिए, फटल तथा सूजन नह हो जाता है। यह नेत्ररोगोंकी महीबधि है। किसद्, जिसला. कंजके फल, संधा नमक और दोनों रजनी, हल्दी, दारहरूदीको भूंचराजके रसमें पीसकर उसका नेजॉर्ने संबन देनेसे विभिन्नदिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। अंगली अङ्गाको जङ्को कांबीमें पीसका नेत्रोंमें लावनेसे नेत्रजुल नह होता है। तक अयात् महेके साथ केरकी जड़को पीसकर पीनेसे भी नेत्रोंकी पीड़ा दूर होती है। सेंघा नमक, कड्जा तेल, अपनार्गकी बड्, दूध और कांबीको वाप्रपत्रमें विसकत उसका नेवॉमें अंजन करनेसे पिंडर अर्थात् कीचड निकलना चंद हो जाता है।

किल्ल और नील-वृक्षकी यह पीसकर बनावे गये अंजनको नेत्रोमें लगाने मात्रसे तिमिरादिक रोग विकित ही न्ह हो बाते हैं। पिप्पली, तगर, इल्दी, औवला, बच और स्वदिख्या बनायी गयी बत्तीका अंजन समानेसे नेपरोग न्ह होता है। जो पनुष्य नित्य प्रातः मुँहमें बल परकर बलका

ही सींटा देकर नेत्रोंको धोता है, यह नेत्रोंक सभी रोगींसे

मुक्त हो जाता है।

बेत एरण्डकी जड एवं पतियोंके रससे सिद्ध नकरीके द्धके उष्णपाकके सेंकसे औद्योंका व्यत-विकार दूर हो

जाता है। चन्द्रन, संध्य नमक, पुराने प्रशासका पत्र और हरीतकी पटल, कुसूम, नीलोका अंजन चक्रिका (चकाचौंधी)

नामक नेत्ररोगोंका विनासक है।

बकरीके युत्रमें विसी गयी मुंजाकी जड़का अंअन तिमिररोगको दर करता है। हे रुद्र, चौदी, तींबे तथा सोनेकी

जलाकाको बायपर भिएकर नेत्रॉमें उसका शमाया गया उपटन कामला नामक रोगका निवारक है। बोवाफल

अर्थातु सॉफको सुँघने और सेवन करनेसे पोलिया नामक रोगका विनास होता है।

दुर्वा, क्षमारपुष्प, सोम्र और हरीतकीका रस नामार्श तथा वातरकके दोषको दूर करता है। हे पुरस्तन।

हे नीललोहित! जाङ्गलिक मूल अर्यात् केवीचकी जडको भली प्रकारमे पीसकर उसका नस्य लेनेसे नामार्श-रोग नह

हो जाता है हे रह, गोपत, सर्जरस (उस), धनिया, सँधा नमक, बद्धा क्या वैरिकसे सिद्ध सिक्व अर्वात् मोम तेलमें

मिलाकर ओटॉपर लगानेसे ओटॉक घाव तथा ओट फटनेका रोग दर हो जाता है। चक्कर सेवन की जानेवाली चमेलीकी

पतियोंका रस भी मुखरोग-विनासक है। केसरके बीजोंको खानेसे हिलनेवाले दति दृढ़ हो जाते

है। मृहक (मोधा), कह, इलावची, मुलेठी, वालक और ध्वनियाको चनानेसे मुखकी दुर्गन्थ हुए हो जाती है। कचाय हुन्य या प्रिकट अथवा हेलपुक्त निक साकके निव्य

भक्षणसे भी मुखकी दुर्गन्य दूर हो बाती है। इससे सभी प्रकारके दौतोंसे सम्बन्धित बाव भी नह हो जाते हैं है शिव नेलमें सिद्ध कांबीका कल्ला करनेसे अथवा उसको

मुख्नें रखनेसे ताम्ब्लके साथ खापे गये चुनेके प्रभावसे हुए घाव का अन्य व्याधियोंका विनास हो जाता है।

सोंडको चवानेसे जिस प्रकार प्राणी ऋफके रोगसे

मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निजीस नीमुके बीज, इलावची, मुलेटो, पिप्पली और चमेलीकी पत्तियोंका चूपे

(सहदमें) चाटनेसे भी कफ-विकारसे मुक्ति मिल जाती है

सेफालिका (सिन्धुवार) तथा बटामांसीका चूर्ण वयानेसे मलजुण्डि अर्पात् ब्रलुभागको सोयका विनास होता है।

मुंबा अर्थात् पुँचचीकी बढ़को चवानेसे दाँतमे लगे हुए कोंड्रॉका विनास होता है। है सिव अधुसहित काकर्जधा (धुँघधी), स्नुही (सेंडुड्) और मीलका क्वाय, दनाक्रान्त

(दन्तापात) तया दाँतके कोट-रोगॉका विनास% है। कर्कटपाद (कमलक) वड़)-से सिद्ध पुतपाकका

मंजन करनेसे दाँतोंकी कटकटाइट दूर हो जाती है। है क्षिय कर्कटपादका दूधके साथ लेप करनेसे भी इस रोपका विकास हो जाता है। ज्योतिकासी (मालकैंपनी)-के फलोंको जलमें फीसकर उसके द्वारा तीन सपाइतक

और इरीतकीके चूर्णका मंजन करनेसे दौरोंका कालापन विनद्ध होता है लोध, कुंकुम, मजीठ, अगर, लालचन्दन, यव,

कुल्ला करनेसे भी इस रोगमें लाभ होता है। विदासीकर

चावल तथा मुनोठीको जलमें पीसकर तैयर किया गया मुखलेप स्त्रियोंके मुखको शोधाः सम्पन्न क्याता है। दो प्रस्प बकरीका दृष्, एक प्रस्य विलका तेल, एक एक कर्ष

रक्तकदन, मंजिह, लाक्षा-रस, पशुपही और कुंकुमसे सिद्ध लेपपाक एक सप्ताहके अन्तर्गत ही मुखकी शोभाको बढ़ा देवा है।

सींठ, पिप्पली-चुर्च, गुरुची और कप्टकारीके क्वायकी पान करनेसे पाउरागिन बीज़ हो जाती है। हे महादेव । कंजा, पिक्षपापहा, बृहती (भटकटैपा) अदरक, हरीतकी वधा गोखरुके द्वारा सिद्ध क्यान पीनेसे बकान दूर हो जाती है

बिन्छ हो जाते हैं मधु, स्रत, पिप्पली चूर्ण एवं दूधसे युक्त क्वायका पान इदयरोग, खाँसी तथा विवयन्त्ररका विनाशक होता है।

एवं दाइ, पित-ज्यर, सारीरिक सुकता और मुक्जे दोन भी

हे सुपन्तवः सामान्यतः स्वाय तत्त्व और्पाधयोकी अनुपान पात्रा आधा कर्ष अर्थात् एक तोला है। पितेष कपसे रोगीकी आयुके अनुसार उसके परिमाणपर विचार

गौके गोबरसे रस निकालकर दूधके साथ पन करनेसे विषयनकर दूर हो जाता है। काकर्जमा (मुँगची) का रस

करना चाहिये।

भी इस ज्वरका नागक है। सींडके चूर्णसे युक्त बकरीके दुधका क्वाय विषम प्याको दूर कर देख है। मुलेठो, खस, सँघा नमक तथा भटकटैवाका फल

पीसकर उसका तस्य देनेसे पुरुषको नींद आने लगती है

है शिव! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेनेसे

भी प्राणीको भींद आ जाती है। काकजेवा (कालाहिका)-की जह मस्तकपर लेप करके भी निद्राको लाया जा सकता

है। कांजी तथा धूना नामक वृक्षके गोंदसे सिद्ध तैलफकको

शीतल अलमें मिलाकर सिरपर क्षेप करनेसे सिर-संतत्प दर हो जाता है यह रकदोषण ज्वर और दाहसे उत्पन्न

होनेवाले संतापको भी दूर करता है। शिलाओत. शैवाल, मन्धा (मेथो), सोंठ, पावाणभेदी

जड़ — इर सबको एकत्र करके बनाया गया जल या बवाध होंग तथा यवशारके सहित पान करनेसे वातरोगका विनाश

(पयरचट्टा), सहिजन, गोखरू, वरुण और सीमञ्जनकी

होता है। हे शिव पिप्पली, पिप्पलीमूल तथा पिलावेका जल

या क्वाथ भली प्रकारसे जुलरोगको दर करनेका श्रेष्टराम योग है।

अश्चगन्या तथा मूलीके रससे होधित वामीकी जो पिट्टी होती है, उसको रगड़नेसे दाद और करस्तम्म नामक

रोग सान्त हो जाते हैं। बृहतीमूल अर्थात् मटकटैयाकी जडको पानीमें पीसकर

पीनेसे संघातवात नष्ट होता है अदरक और तगरकी जडको पीसकर मट्रेके साथ पोनेसे शिक्षिनी अर्फात् सुंझबाईका

रोग वैसे ही नष्ट होता है, जैसे वज़के प्रभावसे वृक्ष शरहायी हो जाता है

अस्थिसंहारक हरजोड़ अर्थात् ग्रन्थिमान् नामक लताकी जडको भारके साथ खानेसे अयवा जटामांसीके रसके साथ

पान करनेसे वातरोग तथा अस्थिभंगके दोष विन्ह हो जाते. हैं। सकरीके दूध और युक विश्वित सत्तृका लेप दोनों पैरके

तलुओं में करनेसे जलन समान्त हो जाती है। मधु, यूत, मोम, गुड, गैरिक, गुणुल और शलका रस पैरॉमें लेप

करनेसे उनका फटना तका जलना बंद हो जाता है हे व्यथ्यक सरसंकि तेलको पैरोमें लेपकर निर्ध्य हुआ अर्थात् कीचड्में अधिक देरतक रहनेसे दृषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारणसे विकृत पुआ पैर

अग्निमें जो पनुष्य सेंकता है, उसका पंकिल— मिट्टी शाधा

खुजलाहर आदि विकारोंसे रहित हो जाता है। सर्जरस, मोम, जीश और हरीतकीसे सौधित वृतपाकका

अभ्यक्त करनेसे आनियें जलनेसे उत्पन हुई पीड़। शान्त हो बाती है। तिलका तेल अग्निमें जलाकर भस्म किये गये यवको प्रयुद मात्रामें बार बार मिलाकर लेप करनेसे

अग्निमें जलनेके कारण उत्का हुए बाव ठीक हो जाते हैं। भैंसके दूधका मक्खन, अग्निमें भूने गये दिलका चूर्ण और

भिक्षाबाका रस मिलाकर वैवार किया गया लेप बावको तीक करता है। इसका नस्य एवं लेप करनेसे इदय शूल

भी सान्त हो जाता है।

हे हर! दण्ड- प्रहार आदिके कारण सरीरमें उत्पन्न मान कर्पूर और गोधृत परस्पर मिलाकर भरनेसे टीक हो जाता है। हे ज़िव! शस्त्रोंके प्रहारसे होनेवाले घावपर इस

औषधिका प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपहेसे बाँध देना चाहिये। हे बुवध्यज्ञ इस प्रकारके बाव जब एक रहे हों या उनमें पीढ़ा होती हो दी उन्हें हाथका

स्पर्ह देना (सहसाना) चाहिये। आग्रकी जबका रस और युव भरनेसे भी शस्त्रधातका पान भर जाता है। हरपुंदा (हरफॉका), सञालुका (सायवन्ती) और पाठा

(पादा) ऋमक औपधियोंकी जड़को जलमें पीसकर उसका लेप लगानेसे भी जस्त्रायातजनित क्रण ठीक हो कता है। काकजंबाकी जबको पीसकर सस्तायतके

वावमें भर्तसे वह बाव तीन रात्रियोंके बीतते ही सुख जाता

है रोहितक नामक वा रोहड़ाकी जड़का लेप भी राजको

नष्टकारेकाहै। लाठी आदिके प्रहारसे उत्का होनेवाली पीड़ा कल एवं

तिलके वेलमें सिद्ध अपामार्गकी जड़का लेप लगानेसे तक आगपर सॅकनेसे जान्त हो जाती है हे शंकर। हरीतकी, सोंठ और संध्व नमक पीसका

जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनास होता है। निम्बपुल अर्थात् नीमकी बद्धको कमरमें बाँधनेपर

नेबोंकी पीड़ा दूर हो जाती है। राण (पटसन) की पड

<u>Professional de la principa de la company d</u>

और प्रनका भस्म इन्द्रियक्त्य विकासका विनासक है। वकादिक अस, इस्टी, सफेद सरसोंकी पढ़ और विजीत नीकृके बीच सम्बद प्रापमें पीसकर इनका उक्टन बनाना चाहिये। सात दिनोंतक करीरमें इसका प्रयोग करनेसे रंग गीत हो कता है।

बेत अपराजिताको पत्ती तत्त्व गोमको पत्तीका रस निकालकर उसका गरम देवेले बाकिनी आदि माळओं और ब्रह्मतक्ष्मतेंको क्रमणसे मुक्ति हो जाती है। हे पूचका म मधुस्तर अर्थात् मुलेठीको खड़का नस्य देवेसे थी उनकी बाया हर हो जाती है

हे ला पिप्पली, लीहचूर्ण, सींठ, श्रीवला, सेंधा नमक, प्रभु तथा सर्कराका समान योग गूलल्के फलके वरावरकी मात्रामें एक सप्ताहपर्यना सेवन करनेसे पुक्ष कलवान् हो बाला है। यदि वह सदैव इसका सेवन करे हो दो सी वर्षतक बीविश रहता है।

भल्ल्कीके दूधने भावित रोहित मछलीके मांसहार सिद्ध तैलकका अध्यक्त करनेते शरीरमें विश्वत समस्त रोग दूर हो जाते हैं।

चन्दनके जलका नस्य लेनेसे शरीरके गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं।

इस्त नधत्रमें लाङ्गलिकाकन्द अर्थात् कलियारी मा जलपिप्पलीको जङ्को लेकर को व्यक्ति उसका लेप शरीरमें लग्नता है, यह बुड़ीतीके दर्पको नह कर देवा है अर्थात करीरमें बद्धायस्थास्य प्रभाव नहीं प्रकृत

पुष्प नक्षत्रमें सुदर्शना (चर्ळागी या वृषकणी) नामक लताकी पड़को लाकर घरके मध्य डाल देनेसे सर्प घरसे धाग आते हैं है किया: रविवारको लागी गयी मन्दारवृश्च तथा अर्गनच्यलिता (चलपिप्पली) की जड़को पीसकर कनायी गयी बली, सरसोंके तेलसे जलानेपर मार्गमें देश-प्रहार करनेवाले सर्पका विनास करती है।

विकला (केतको) और अर्जुनके पुष्प, भिलाया, विरोद, लाक्सस, राल, विड और गुण्युल—इन सभीके हुए बना धूप मक्खियों तथा मक्करोंका नाल करता है। (उपयाद १७७)

~~野田芹~~

## गर्ध-सम्बन्धी रोग, दन्त तथा कर्णशूल एवं रोमशमन आदिका उपचार

श्रीहरिने कहा—हे किय मुलेटी तथा कण्टकारी नामक औषधियोंको समध्यगर्थे लेकर गोद्रायमें पाक दैवार करके दूधका चौचा भाग त्रेम रहनेपर उस पाकको गरम बलके साथ पान करनेपर स्वोको गर्थ एक जाता है। बिजीश नीक्के बीजोंको दूधके साथ भावित करके उसका पान करनेसे स्वीको गर्थ रुकता है। पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छुक स्वियोंको विजीध नीक्के बीज देश एरण्ड-क्छकी बहको चीके साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिये। अस्वयन्थके बचायका दूध एवं भीके साथ सेवन पुत्रकारक है पलासके बीजोंको मधुके साथ पीसकर यन करनेसे श्वास्त्रला स्वी मासिक धर्म हथा गर्भवारयसे रहित हो आती है।

इरिताल, यवश्चार, पत्राङ्ग (वेजपत्ता) लाल चन्द्रम्, जातिफल (जायफल), हींग तथा लाश्चरसका पाफ तैयार करके उसे दौतोंमें भलीभौति लगाना चाहिये। चिन्तु उससे पहले हरीतकीके नवामसे दौतोंको साफ कर ले ऐसा करनेसे मनुष्यके लाल पढ़ यथे दौत भी सफेट हो चाते हैं मन्दः मन्द औषपर मूलीके रसको पकाकर उसको कानमें बालनेसे कर्णकाय अर्थात् कानको बहना बंद हो बाता है अर्कके पताँको लेकर मन्दः मन्द आँचपर गरम कर हो तदकतर उसका रस नियोदकर कानोंमें बाले तो कर्णमूल बिनह हो बाता है

प्रियंगु, मुलेटी, ऑवला, कमल, मंत्रीठ, लोक्न. लाकारम और कपित्य-रससे बने वैलयकसे स्विवॉका योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तया सॉक्का कर और हींग तो इस रोगके लिये महीपधि है सीया (बनसीफ), बचा (बच) कूट हल्दी, सहिजन, रसाक्षन, काला नयक, यवक्षार, सर्जक (तालक्षका रस). सेख नयक, पिणली, विक्रंग तथा मोथा—इन सभी औषधियोंको समान भागमें लेकर उनसे चार गुना मयु, बिजीरा नीबू और केलाका रस एकत्र करे तदनन्तर इन सभी औषधियोंको एकमें मिलाकर उनसे तिलके वेलकी सिद्धि करे इस प्रकार नैवार किये गये पाकके प्रयोगसे निश्चित ही पिजयोंका सारसींका तेल कानमें कालनेसे उसके अंदर उत्थन हुए कामि नष्ट हो जाते हैं है रुद्र हल्दी, नीमकी परिवर्ग, षिप्पली, काली मिर्च, विहंगभद्र, मोचा और सॉठ—इन सात औवधियोंको गोमुप्रके साथ पीसकर वटी बना लेना चहिये इसकी एक क्टी अवीर्ण और दो बदी विवृधिका (हैजा) नामक रोगको दर कार्ती है। मधुके साथ इसको धिसकर नेत्रॉमें लगानेसे पटोल अर्घात् परवलके समान अपनी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्रके साथ प्रमुक्त होनेपर अबुंद (केंसर) नामक रोगका नास करती है। यह शंकरी बड़ी नेत्रोंके सभी रोग दर करती है।

दन, बटामांसी, फिल्ब, तगर, पचकेसर, नागकेसर और प्रियंगुको समान भागमें लेकर उनका चूर्ण बना लेक चाहिये। इस चूर्णका भूप लेनेसे भनुष्य रूप-सीन्दर्पसे समन्त्रित हो आवा है

अर्जुन वृक्षके फूल, फिलाल, विश्वंग, क्ला, राल, सौबीर और सरसोंके योगसे तैयार धूप सर्प, जुएँ, मक्खी तथा मच्छराँको बिनष्ट फाता है।

औहरिने पुनः कहा—हे शिव<sup>†</sup> ताम्बूल, पुत, मधु तथा नमकको गोदुरशके साथ ताप्रपातमें पिसकर सिद्ध किया गया अञ्चन नैत्रपीहाको दूर करनेका उत्तम सोग है। श्वाँसी, बास तथा हिचकोका विकार डोनेपर हरीतकी, वच, क्ट, त्रिकटु अर्थात् विश्वा, उपकल्या, मरिच, हींग और पैनुसिलः चर्णको पशु तका पृतमें मिलाकर चाटना चाहिये।

पिप्पली और त्रिफलाके चूर्णको मधुके साथ चाटनेसे भवंकर पीनस, खाँसी और बासके विकार नह हो जाते हैं। हे वृषध्यव मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलीके चूर्णको मधुमें मिलाकर चाटना चाहिये। यह श्वास, खाँसी और हिचकीको नष्ट कर देख है।

चावलके जलपें समान भागमें पिसा हुआ नीलकमल, हर्कर, पशु तथ) रककमलका योग रकविकारको हान्त करता है

स्रोंड, शकरा और मधु मिलाकर बनायी गवी गुटिका खानेपात्रसे सनुष्यका स्थर कोयलके समान हो जाता है। इरिताल, संखचूर्ण, केलेके परेका भस्म- इनका उबदन लगानेसे बाल गिर जाते हैं। लबण, हरिवाल, लीकी और लासारससे युक्त उचटन भी सेन्द गियनेका उत्तम योग है। सुधा, इरिताल, संख्यास्य तथा मैनसिलको सेंधा नमक एवं बकरेके मूत्रमें मिलाकर पीसकर और उसी भ्रम उससे द्वबटन करनेसे रॉम गिर जाते हैं। यह उत्तम औवधि है। संख, आँवलेकी पशियाँ और घातकीके पुर्व्योकी दुधके साथ पीसकर उसे देव सप्ताहतक मुखर्गे रखनेसे दाँत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कान्तिसे मुख हो जाते हैं (अध्याय १७८-१८१)

### भोज्य पदार्थीका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक औषधियौँ तथा विषदोषश्रमनके उपाय

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र। प्राय शरद्र ग्रीव्स और बसन्त- ऋतुमें दहीका उपयोग निन्दनीय है तक हैमना. जिल्लिस एवं वर्धा-ऋतुमें दही प्रकस्त होता है-

> हराद्यीक्क्सन्तेषु प्रायको दक्षि गर्हितम्। देवले शिक्षिरे चैव वर्षात् क्या शास्त्रते॥

CREST)

भोजन करनेके पक्षात् नवनीत (मक्खन)-के साव क्षकंशका पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव । पदि पुरुष एक पल पुराना गुरु प्रतिदिन (भीवन करनेके पक्षात्) खाता रहे तो वह घलवान् होकर अनेक फिल्पॉसे सम्पर्क करनेकी क्षपता प्राप्त कर लेता है

कुछ (कुट)-को भलोभीत चूर्ण करके वृत और मधुके साथ सोनेके समय खानेसे बलीपलित दूर हो जाता

है। अलमी, उड़द, गेहूँ तथा पिप्पलीका चूर्ण भृतके साथ मुरीरमें लगावेसे यनुष्य कामदेवके सद्भ सौन्दर्वसम्पन्न हो जाता है।

वव, तिल, अश्वगन्त्र, मूसली, साला (काली तुलसी) और गुरुको परस्पर मिलाकर बनायी गयी कटी कानेसे मनुष्य तरुण तथा क्लवान् हो जला है। हींग, काला मयक और सॉठका कादा बनाकर पीनेसे परिणाप नामक जुल और अंजीर्च रोग विनष्ट हो जाता है। धातकी (भवका पूरत) तथा सीमतजी (औवधि) गोटुप्तके साथ

पीसकर पान करनेसे दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। सकि चाहनेवाले प्राणीको सर्करा तथा मधुके साथ मक्खन द्याना चाहिये, क्षयरोगसे पीड़िय व्यक्तिको दुग्धपान पृष्ट

तथा मुद्भिको अस्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्धक

साय जन किया गया कुलीरका पूर्ण बमरोगको जिल्ह करता है।

आचारकाच्य

भिलाबा, बिडांग, बबध्वार, सेंबा बयक, बैतमिल तक र्राज्ञपूर्वको तेलमें प्रकासर अन्येक्ति रोमसमृहोंको इटानेके लिये उसका प्रयोग करना चाहिये

नुम्बीलक् (मोरखन्म्बी), यथ, मोश्र, काली मिर्च तका तगरको एक साथ कवाकर मनुष्य तरकात ही विद्याने अधिनको चाट सकता है। गोरोचन, भूगराजका चूर्ण एवं वृक्त

समान बाजार्वे मिलाका अलाताच्या किया वा सवाब है। है महेकर! यहि-मधु (मुलेठी) एक कर, उक्त असके साम भाग करनेसे बिट्टिनका तथा इदयहर नामक रोग ऋ हो मता है।

है सह। 'ॐ हूं कः'नंह रूप सभी प्रकारके विष्णु-गोका बिय नह करता है। विकासी, मकबान, शुंगबेर, सेंधी नतक, कालीमिर्ण, दही और कृटका नाथ सेने तथा उसका चल करनेवर वह किक्रोकको दूर करना है। है सिव। जिनला, अवरक, कुट और कन्द्रको कुठों निराज्य क्या करने और सेन करनेसे विष्कृत्य विष विनष्ट होता है। हे ब्रह्मध्यत्र । सेवा नमक और विकटके भूमेंको दही, यम तथा मूलमें फिलाकर रोप करनेसे यह निष्कुके फिनको दर कर देश है

हे व्या सहस्रपदी और दिलका संबंध पंजाबर उसके

साम फिक्ट (मीठ, रिप्पली तथा काली निर्म) का चुने पान करन चाहिने यह सभी प्रकारके गुरून एवं प्रशुकालीन अन्यस्य एकः विकासका विभागतक है। जन् जिल्लाकर दूधका चन करनेसे रक्तवानके विकासकी दूर किया अ संकता है। वंगली जड़मेकी बड़को पीसकर प्रसक्कालमें खीके गांध एवं गुडाध्येपमें लेव करनेसे स्वी सुखपूर्वक प्रश्नव करती है।

हे बुवक्का कालके करीने सकेत और नथ् विस्तरभर कर करनेने रकाविस्तर नामक रोग सान्त हो कव है। (समाय १८२)

औद्दरिषे बहा-के चन्त्रपुढ काली निर्ण, गुंगबेर और कटककी कालका पन करनेसे ब्रहणीरीन नह होता 🕯 । रिम्पली, विम्पलीमृल, काली मिर्च, तगा, ४५, टेक्टास्का रस और पाठाको दूधके साथ पीसकर सेवन

काली कियं तक रिलके कुलोका अञ्चन कामलारोपका निरासक है। इसेसको और नुक्को बरबर बाजरें नभुके साथ मिलाकर स्वाना चाहिने है कर निस्सेटेड शह विरेचनकारी होता है। त्रिकाम, चित्रक, भित्र, भट्टकरोहिजीका योग करम्याच्य रोगका अवदारक है और यह विरेचनकी भी उत्तम और्याप है। इरीतको, लंगके, देख्दार, चन्द्रम्, अवनर्ग (विषय)-की जबको ककरोके दूधमें कराकर पन करके करमताभाषा विनास किया या सकता है अवस बबनी (विकास का अपने के बार का का का का का का का

करनेसे निश्चित हो अतिसाररीय विन्तृ हो जात है।

ऐन सकत दिनमें दर हो काता है अनन्त (अमस्त) और शृंगवेरक) समाव मारामें कुर्ण वश्यक्तरे नेराकर मात्राजें ही गुरगुल और एक फिला ले, प्रदननार उसकी गोलिको बनकार सेवन करनेसे स्वापुत्त राम्पिकार तक अन्तिमान्य रोग विनष्ट हो जाना 🕏

पुष्प नवको छंडल एवं पतियाँ-सहित संखप्याको सन् मन् पुरु और १० —

## प्रहणी, अतिसार, अग्निमान्य, छर्दि तथा अर्ज आदि रोगोंका उपचार

बकादकर नकरीके एथके साथ गीनेसे अध्यक्तार (मिगी) का रोग दर दोश है। समयलमें अध्यान्या तथा द्वरीतकीके चर्नको उलके साथ चीनेसे निवित हो रख-पिन विकारका मिन्यस होता है। हरीतकी और कुटका चूर्ण बनाकर उसको मुखाने रक्षण चाहिने। पक्षण सीतल करा चीनेसे साथी प्रकारके बादि रोग अर्थात् वनम दूर हो आते हैं। गुरुवी, रचकारिष्ट और रीम, भनिया तथा एकपन्दन अन्नक औपिथ्योंका मोन वित्तरलेखक खर, करि, यह और तुष्णाके विकारका विकासक एवं आग्निवर्धक है, किंतु इन औवधियाँका प्रयोग 'ॐ 🛊 🖚 ' इस मन्त्रसे अधिमन्त्रम करनेके पक्षाय करना चाहिये-

के जीवनों स्वित्ती चेहन सर्वजारीय है बहेश क दः सर्वेक्कानेन् में पर्वेक्त कव् x (१८३। १२)

डपर्वुक नन्त्रके अभिमन्त्रित संखपुर्णीको कानमें वॉंथनेसे न्वरको दूर किया या सकता है। हे स्दर्भ इसी मन्त्रसे १०८ बार जब करके अधिमन्त्रित संस्रपृथीको रोगीके हायमें रखकर वैद्य उसके नालुनोका स्पर्ध करे हो चीविया ग्या अवध्य अन्य सभी प्रकारके ग्यार विग्रह हो बाते 🍍 🛚

व्यक्तका करन, इल्टी तथा साँपकी केंच्लका क्य

सभी प्रकारके प्यार्थेका विकासक है। यह भूप तो पौथिया। जाता है। ज्वाका भी विनास कर देता है।

करवीर (कनेर), भूंगराज, नमक, कुट और कर्कट (काकड़) सींगी) नामध औषधियोंको समान भागमें लेकर

बौगुने गोमुक्के साथ तैलपक सिद्ध करना चाहिये। इस तेलका अध्यक्ष पाय, विचिक्ति तथा कुन्नरोगके वर्णीको

वर कर देता है

हे हर, पिप्पसी और मधुका सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सुरक्के सेवनसे प्लोक रोग विनष्ट हो

बीहरिने कहा—[हे चन्द्रचुड] हल्दी और कैलेके श्वारको लेप विध्ययोगका विचासक है। एक भ्रम कुट तथा

दी भाग इरीतकीका चूर्ण उच्च बलके साथ पान कालेसे

कमरका चुल रोग दर हो जाता है। इरोतको, शर्करा और

पिप्पतीका वृत्रं नवनीतके साथ सेवन करनेसे का अर्श-रोगका विनास करता है। बंगली अक्सेके प्रतीको भीमें मन्द-मन्द् औषपर पक्षकर उसका लेप करना असंरोग दूर

करनेकी बेशतम औरपि है। मृत्युल और विफलाका कुर्व पायकर पर्गदर रोगको

विषष्ट किया जा सकता है। जीत, अदरक, दही वया क्षवलके मौड्को अपिनमें एकाकर नमकके साथ सेवन

करना चाहिये। इससे मुत्रकृष्णु नामक रोग दूर होता है यवधार तथा क्रकेरा भी मुक्कुच्छ्-रोगको दूर करता है।

तिलके तेलमें बवको बलाकर उसकी कवाली बनानी चाहिये उसके बाद तिलके ही तेलमें उसकी

मिलाकर अग्निसे जले हुए स्थलपर लेप करनेसे लाध

होता है। पाँके सहित लाजबन्ती तथा सम्पंताको पत्तियाँका ठेवार किया गया लेप भी अभिनयन्य भीडाको दूर करता

है। निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इस लेपका प्रयोग

करना चाहिते⊸ 📤 नयो धनको छ छ हिन्सि हिन्सि चलने प्रव्यक्ति ।

चलव चलव **ई** फद्र (१८४ ८)

इाधमें निर्मुण्डीकी बढ़ बाँधनेसे च्या कहत ही शीव

दर हो जाता है। श्रेष्ठ गुजाफलको साथ खण्ड बनाकर उसको हाथमें बाँच सेनेसे अर्स रोग निकित ही विनष्ट हो

जाता है। विष्णुकान्त (अपराजिता) तथा वकरीके मुत्रका

गोमुत्रके साथ पियाली और इल्ट्रीका चूर्ज मिलाकर उसको गुद्रह्वारमें कालनेसे मर्स रोग दूर किया जा

सकता है।

बकरीका दूध और अदरकका चूर्ण मिरलकर पान करनेके एर्रोहा आदि रोग विन्छ हो ऋते हैं। सेंधा नमक,

विश्वंग, सोमलक, सरमों, इत्यो, चल्हन्यो, विष और चैमको पत्तीको गोपुत्रके साथ पास लेना चाहिने इसका

लेप करनेसे कुछरोगका विकास होता है। (अञ्चय १८३)

# सिध्य, अशं, मुत्रकुच्छु, अजीणं तथा गण्डमासा आदि रोगोंकी औषधियाँ

प्रयोग करके चीर और व्यवसादि हिंसक बीवींके प्रकारने प्राणी अपनी रहा कर सकता 🛊 बहुदण्डीकी नक्ष हो सभी कर्मोंमें सिद्धि प्रदान करनेकली है।

पुरुके साथ सिद्ध विपन्तका पूर्व कुहविनासक है। पुनर्नेता, बिल्स और पिप्पलीके चुनेसे दिख्य मृतके हुए।

दिवकी, श्रास तक खीमीको दूर किया जा सकता है। इस पृतक। पान स्थियोंके लिये गर्भकारक होता है

दूध और बीके साथ व्यक्ती बीज (केवाँच) को पकाकर भी तथा शर्करामें पिलाकर सेवन करनेसे वीर्य कभी नष्ट नहीं होता।

मधु, युव तथा दुरभका पान बसीपसित नामक रोगको दर करता है। है सिव पशु, मृत, गुड़, करेलेका रस और तनिकी एक साथ अग्निमें पकानेपर चौदी यन जाता है। अब आप

सीना बनानेकी विधि सुने। पैले भक्तका पुरूष और सीख एक पल वस

लङ्गलिक (करियारी) की साखाको एक साम मिराकर अग्निमें प्रकार्नपर सोना बन जाता है।

हे हर! बत्तरके कीजॉसे निकाले गये तेल्हारा प्रव्यक्तित दीपकके प्रकारमें समाधिस्थ व्यक्तिको देवता भी नहीं देख पाते

हे जिया सनुष्यको मदमस्य हायाँके दोनों नेत्रोंमें अपने हाचसे काजल लग्दनः चाहिये। ऐसा चरनेपर चह कार्कि पुद्धमें विजय प्राप्त करता है और महामलवान भी

वन जाता है।

हुण्डूभ क्रमक सर्पके दौरको मुख्यें रखकर मनुष्य

इलके बीच भी पृथ्वीके समान ही किसी सन्व विकल्पका आक्रम लिये किया रह सकता है।

हाँहचर्ण और मद्रा चन करनेसे चण्युरोनका समन हो बाल है। तपबुलीएक (बीलाई) तथा गीवारूकी बाहकी द्धमें मिलाकर पान करनेसे कामला एवं मुखरोगका विन्यस होता है। जमेली और बेरको जडको महेके साथ पीनेसे अचीर्ज रोग दर होता है।

कुलकी जड़, कानरीपूल, अकुकी तथा कांजीका मित्रित योग द्रतिकि रोगका विनासक है। इन्द्रवारूनीकी अडकी क्लके साथ पीनेसे विवादि दोव नष्ट होते हैं। है हिन! जम्बको बहको पान करनेसे भी उन्ह दोन दर हो सकते 🖡 कांजीके साथ गुड़ा (भूँघची) का चूर्च मस्तकपर लेप

करनेसे सिरका रोग बिनह हो जाता 🟗।

बला, अतिबला, मधुयदि, प्रकंश तका मधुका धन करके बंध्या रही गर्भ धारण करनेमें समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है

बेंस जपराजिसको जड, पिप्पली और सीटका फिसा हुआ लेब सिरमें लावनेसे जुल नह हो करा है। निर्गुण्डीकी पुरुषणीको पौसकर पान करनेसे गण्डामाला नामक रोग दूर हो जाता है।

केतकोके पर्योक्त सार गुड़के साथ अथवा महेके साथ क्षर्युक्तका संबद करनेसे प्लीहा रोग विनष्ट हो वाला है। विजीत नीवका निर्वास (गाँद) नुइ और बीके साव बिलाकर पान करनेसे बात-पित्रपतित सुल दूर होता है। सींट, काला नमक तथा होंगका पान इदयरोगका विनासक है (अध्याप १८४)

#### Action of the State of the Stat गणपतिमन्त्रका औवधिक योग तथा शोध, अजीर्ण, विष्विका और पीनस आदि विविध रोगोंके उपचार

श्रीदरिने कहा—दे स्त्र! 'dò न नजपतचे नक' धगवान वर्षत्रका का मन्त्र वर और विद्या प्रदान करनेकला है इस यन्त्रका एक इजार आत बार वप करनेके बाद अपनी किसाओ मौधनेपाल व्यक्ति बाद-विकास व्यक्तारमें विवय प्राप्त करता है। एक भी बार इस मन्त्रका जब करनेवाला प्राणी अन्य लोगोंका प्रिय कर बाता है।

काले तिलांको प्रतमें मिलाकर इस मन्त्रसे एक इन्बर आठ अहरियों देनेसे यात्र तीन दिनमें ग्रन्स बहाने हो जाता 🕏 । अहमी और चतुर्दशी तिमिकी उपवास - रक्षकर मनुष्य यदि विधिवत् विकास्य गणेतस्य पूजन करे और तिल तजा अबतको भिलाकर एक इजार आठ बार उन्हें आहति प्रदान करे तो वश पुश्चमें अपरामित होता है और सभी लोग इसकी सेवा करते हैं। इपर्युक्त कलका एक इक्तर आठ अञ्चल एक सी आठ कर कर करके अपनी शिक्त वीधनेवाला प्राणी राजकुल तथा बाद-विकादके व्यवहारमें विजय प्राप्त करता है।

बंगतज, सहदेवी (सहदेई) बच्च (बच) और शेत अपराजिता नामक ऑक्पियोंके स्थका तिलक करके मनव्य होनों सोक बतमें कर सकता है।

काकजंबाका मूल और दूधका मिकित पन शोध रोगका विनासक है

अश्वगन्ध, नागवला, गुड् तका ठड्ड मिलाकर सानेवाला पुरुष विसे ही कप-सीन्दर्पसे युक्त हो साल है, जैसे नवयुवकोश्य सीन्दर्व होता है।

हे ५५ लीहपूर्व और जिपलापूर्वका मधुके साम प्रयोग करनेसे परिजास जायक शुलका विजास होता है। हे बुक्कन । होंग, कारत नमक और मोठ-- इन ऑबधियोंक स्थानका पान सभी प्रकारके मुलीका अपरायक है। सापुरान्त्रणसे युख अधानार्गको सङ्का सेवन करनेसे अवीर्ण-सुरू यह हो जात है। है हरू। बरगदकी बटाओंका अंकृर चानलके कलमें

विसक्त बहुके साथ चीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। अंकोट (अंकोल) की अडको आधा कर्ष लेकर खबलके क्लमें पीसकर पान करनेसे सभी प्रकारके अविसार तथा क्राणी नामक रोगोंका विनात होता है काली मिर्च एक याग, सींठ दो धान तथा कुटबब्दी बालका वूर्ण बार भाग गढ़में मिलकर काहा बनाकर पीनेसे प्रदर्भी नामक रोग दर होता है। हे सिम्। बेत अपराणिताको जड, हत्यी, सिम्ब, चावल, क्रायमार्ग (चिचका) और त्रिकट (काली मिर्च. सोंठ एवं पिप्पली) नायक इन औवधियोंको पीसकर वटी बन लेना बाहिये। यह बटी पिरमंदेह विवृधिक। समक रोगका विकास करती है।

है भूतेश ! विपल्ल, सगर, शिलाबीय और हरीवकीको समान भागमें लेकर इनके मिश्रित चूर्णको मधुके साम मिलाकर हेवन करनेसे सभी प्रकारके प्रमेह रोग नह हो जाते 🕏 ।

बदारका दब इक प्रस्थ अर्थात कर सेट, फ़िलका वेल एक प्रस्थ अर्थात् चार सेट, मैनसिल, काली निर्ण तक

सिन्दर एक एक पल अर्थात् अतः आठ तोलेकः चुर्न बनाकर तथिके पात्रमें रखकर करको भूपमें सुखा है। स्तुडी

(मृहक-सेहुँड)-का एव और सेंचा नेमक मिलाकर इसका सेकर करे तो जुल रोग दूर हो जाता है।

विकट (काली मिर्च, सींव वचा फिप्पली) विपश्ला. उस (कंक), तिलका हेल, मैनसिल, नीमकी पत्ती, चमेलीका पुन्न, ककरीका दुध, चकरीका मृत, संखन्तिय और चन्द्ररको एकमें ही दिसकर मनावी गयी मतीसे नेडोर्ने अञ्चन लगानेसे ५८ल, काच, पुष्प तक तिपिर आदि

प्रमेह, मूत्रविरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगोंका विदान झीहरिने कहा—है सिन मधुके साथ गुहुपौका रस

पीनेसे प्रमेड ऐग निन्ह हो जात है। गोडारिका (जलपियाली)-की जबको दिला दही तथा गाँक साथ कर करनेसे का वरितंत्रकार्गे अवस्त्य गुपको बहर करता है। काले गमकके

साम इस बंधका पान करनेसे हिंचकी रोग भी दर हो जाता है। गोरब अर्थात् गोरसमुच्छी तथा कर्कटी (कवाडी)-की बढ़को जीवल बलके साथ गीसका वीट दिन गीनेसे ही

हर्करा क्रमक रोग कर हो बात है। ग्रीव्यकालमें मालतीकी बढ़को प्रतीपीति पीसकर सर्कत और ककरीके दथमें पनिसे जननिरोध, सर्करा- विकार और चण्ड रोग विनष्ट हो

याता है। ब्रह्मपट्टी अर्थात् ब्राइटीको पड्यते पायलके पानीवें विसक्त देवार किया गया लेप असाध्य गण्यापाला तथा

गलगण्डक रोगको दूर करता है। हे लटा करबीट (कनेट)-की बहुका रोप तथा सुपारीका लेप भी पुरुसक्से सम्बन्धित विकारको नद्व करता है। जब मैं अन्य औवधिक

योगोंको करता है।

इ-तामुल, इन्हों और चित्रकके लेपसे भगंदर रोग

रोग दर हो जाते हैं।

मधुसे युक्त बहेड्रेका चूर्ज श्रास रोगका विनासक होता है। यस तथा संध्य नमकसे मित्रित विध्वली और जिक्तसका चूर्च सभी प्रकारके रोगोंसे उत्पन्न होनेवाले च्यर, बास,

शोब तब प्रेनसके विकारको दूर करता है।

देवदाठ-मुक्षको इस्तके पूर्वको इस्कीस का ककरीके मृत्रसे भावता देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अजन करनेसे रतींथी, पटलता और रोमपतन नामक रोप दूर हो

हे हुदू । पिप्पली, केतको, इल्हो, आँवला तथा बचा (बच) को दूसके साथ पीएकर अञ्चन बनाना चाहिये।

इस अञ्चनके प्रयोगसे नेटोंके सभी रोग विन्ह हो जारे हैं। है शिव। काकर्जना तथा सहित्यको जडको मुखर्प रखने च चवानेसे दौतोंने तले हुए कीड़ोंका निक्ति ही

विकास होता है। (अध्यव १८५) and the second

विक्त होता है। हे उपापते । हे मुक्तभ्याय । स्नुही (भूडक-

सेहैंड) के दूससे अनेक कर भावित इल्टीकी बटीका लेप अर्झ रोगको दूर करल है। बोक्फल और सेंध नमकको चीसकर बनाया गया लेप आई रोगको नह करनेका बेहतम चोग है। है किया चलाल और बारसे को क्वापके द्वार

होधित पृत्रपक्षमें तिगुना मिला पुजा त्रिकटु (काली मिर्च, स्रोत और पिप्पली) का चूर्च अर्श रोगको विनष्ट करत 🛊 मेलके कलको पुरुषर सानेसे खुनी अर्ल विनद्य होता

🛊 मक्खनके स्तव काला किल खानेसे भी खुनी अर्ह रोग नद्र होता है।

हे बुक्यम्बन्धः प्राप्तःकाल क्यकार-मिक्ति सीठके चूर्वको समान नाजाने गुरू जिलाकर व्यानेसे वह पठपरिनकी भृद्धि करता है। ऑठके चूर्णको कादा बनाकर पान करनेसे

नी कठवरिनकी पृद्धि होती है। वे स्तर्ध हरीतकी, सेंधा नवक, पिप्पली—इन औवधियोंके चूर्णको गरम

क्लके साथ किलकर यन करनेने पूख बढ़ती है हथ कुकरकन्द्रका रस कृतके साथ पान करनेसे अति सुध

कहती है। (अध्यय १८६)

## आयुक्दिकरी औषधिके सेवनकी विधि

#डिटिने कहा—दे शिव। के प्रथमनव। हे रहा। भरि मनव्य इतिकार्य प्रतासके पर्वोक्त पूर्व करके सी प्रतासी मामाने इस पूर्वको दृषके साथ मिलकार लगतार सात दिनोंतक प्रयोग करे हो वह बेदविकाविकार, सिंहके समान पराक्रमी, पद्मरागके समान कारितपुर्क तथा सी वर्षकी अपूर्वे भी सोलह वर्षको नवदुवक वन ककता है। किंतु सत्तव बुग्यपन करण जरनाकार्यक है।

-----

है शिव। यह और काले युक्त दुधका सेवन आयुवर्धक होता है। उस हरियकर्ण स्तालक मुख्यो मधुके साव लेनेसे पानी दस इजार वर्षको आनु प्रान्त कर सकता है। क्क योग नगमको बेटबेटाहुका उत्ता और उन्नय- बनोन्ध दिय क्यानेने सबर्ग है। इस क्याना सेनम दर्शके नाम करनेने तरीर वक्षके समान सकितम्पन हो नदा है। केलारी वृक्ष इस बूर्णका प्रयोग कार्यसे न्यूच्य इजार बर्वकी आन प्राप्त करता है। यदि अनुष्य इस चूर्वकी कांबोंके तथा पिताकर काता है से केलोंकी सरेग्दी और त्वकाको द्वरिनोसे रहित होकर सी वर्षतक कुद्धावस्काने रदिय दिवन सरीर ऋथः करण है।

है जुरमकाक! विकास पूर्णके काम मनुका सेवन नेत्रकोतिको बक्षात है। योके साम इस मूर्णको सानेसे शंख कर्माक को देख सकता है। वैसके दूसमें मिलाकर तैयार किया गया इस पूर्णका लेग प्रामीके खेव पालीकी कारच बना देल है। करफाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगकी निकल असी हैं। इस पूर्णको वेलमें मिलाकर करोरमें लक्षेत्रे कल एकनेका प्रथम तथा लक्की हरियोका प्रकोष समान्य हो अध्य है।

इस चूर्णका मात्र इकटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते हैं बकरोके दूधमें फिलाकर इस चूर्नका अञ्चन एक भास-पर्वन्त नेत्रॉमें लग्ननेसे निर्मल दृष्टि सक्त हो जाती है।

ब्रायम्पासमें किलकेसे रहित फलालके बीबॉको लेकर उत्का पूर्व प्रकारके साथ आये कर्पकी मालने आन काहिने। भगनान् इरिको नितन प्रमान करके इस पूर्वका सेवन करना वाडिये। हे हर! इसके सेवनके पळत् वल चैते हुए बुधने साठी जावलका चल क्या है। इस केंगका कुलन करनेकाल व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक इन्बर वर्गतक जीवित रह सकता है।

कुष्पत्रप्रतमें मृंगराजकी बढ़को लाकर उसका चूर्ण बक्रम खड़िने नहि प्राणी कांजीके साथ इस चूर्जका सेवर करे हो कह एक कमर्थे वह क्लोपलित रोगमे रहित हो जाता है। इसका क्रावर प्रयोग करनेसे मनुष्य चीच सी वर्गतक बीवित का सकता है और यह हायोके समान शक्तिसम्बन हो जाता है है रहा पुष्पतकार्य ही इस आविधिका प्रयोग करनेकर प्राची सुविधर अर्थात् नेद-बेदाबुका इस्त का जाता है (अध्यास १८७)

Annual Public Property

#### ब्रण आदि रोगोंकी चिकित्स

क्षीप्रतिने कहा—हे कर। प्रकारमे हुन्य कन और मकदयुक्त कोड़ा बीके प्रयोगमे ठीक हो जाता है। दोनों हाजों से अनुभागंको यह मलकर उसके रससे चोटके क्षत्रको परनेपर रक्षत्रस्य क्षत्र साला है है संकर लाङ्गरित्या मूरा क्या इन्द्रदर्ग नामक और्याभको पीसकर इसके लेवने प्रत्य-काँटायक प्रकाश मुख संक्रिय करनेपर काँटा निकास बाता है तक बहुत दिनोंका गढ़ा हुना की काँटा कामले बाबर को कावा है

नाडीके स्थानें वालपूल (मोदा)-की बदको अधक वेषभूती (मेवासिंगी) को यह बलमें विसंवर उसका लेव रागानेले पुरान कर भी सुब करा है। वसके दहरेने मोटीका यस विलाकर कानेसे और शीवकी बढका पूर्व कवर्षे करनेसे भी महीका उन सुख कक है।

कड़ोंके कलको जलके साथ पीसकर और रगडकर लेप करनेसे रक्तदोप सान्त हो कहा है, इसमें संदेह नहीं। हे संकर। सहिजनका बीज, जलसी और सफेर

सरसोंको अन्तरहित महेने पीसकर उसका शेप उन्निक रोजनर राजनेसे का रोग निवित ही नह हो जाता है। बेर अवस्थितको सह कारतको क्षेत्रपर्ने पीरस्कर इसका नस्य लेनेसे भूत परा जाते हैं।

हे किया काली मिर्चके साथ कारान्य पुरुषे सावा नस्य सूल रोपका विनासक है . स्रीपको केंचुल, हीम, नीमकी चली, जब तब्ब सफेद करसों लेकर इनका लेप करनेसे भूत-

इंतकी बच्च दर हो कती है। है किया गोरोपन, नरिय,

निकली, रोध नमक और मधु—इन समीका अञ्चन बचकर अक बाधका नामक है। काले बस्तको ओय्नेने चीनिक **मोबा**नें भोबनेके तेतनाथा दूर हो नाती है। पुग्युलको धून न्यर दूर हो नाता है। (अभ्यान १८८)

## पटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, इन्तकृषि, विविध ज्वर तथा विवदोव ज्ञमनके उपाय

श्रीप्रदिने कहा—दे नॉललोक्षेत्र ! केव अनग्राधिकः पुल्ले रकको नेत्रॉमें कलनेसे पटल जनक नेत्ररोग नह हो कता है। इसमें निवार करनेकी कावायकता नहीं है। है स्वसाकियदेन स्थि। गोक्कको यह प्रकार दौनोने लगे इच् कोटॉको व्यथाको इर किया वा सकता है।

वृद्धि प्रशुकालम् उपवासपूर्वक स्वी गोद्रायके साम मन्द्रात्मका वहको पीसकर पान करती है से उसके इरोरमें होनेवाला गुरूव और मुलविकार विन्छ हो जाव है।

हे हर! बलास अथवा अक्तमार्थको जढ हावने कौथनेवर सभी अकारके व्यवस्था विनास होता है तक वृत हैंग आदिके द्वारा उत्पन्न होनेकाला कर भी नहीं होता। है परमेश्वर मुश्लिकपूरा अर्थात् विक्रिया प्रकार यहको भारती जलके साथ पीतका सरा:काल सेवट कानेसे दाइच्या हर किया जा सकता है। इसकी जहकी शिकार्ने मंभिनेसे एकाहिक आदि जो च्यर हैं, में भी निन्छ हो जसे है। इस बढ़को क्सी क्लके साथ पीसका चैनेसे सभी प्रकारका विषदीय विषय हो करा है।

वो प्रमुख चड़ा (फरा) को बढ़को पीसधर गोनुतके साम पान करका है। उसका सभी प्रकारका विकरोग दर हो साता है। एकपर्नवारो विक्रक मुख्यो सहयो चेतवर

कानोंने कालनेसे कानका रीम निरम्न हो जाता है, इसमें जंबा नहीं है।

केत कोगीकलाक (बेस सालनकान) की बढ़को पीरकर कारीके दूधने होन समाहतक पत करनेसे सप रीत जिन्ह हो जान है। करियत नक्के पुलको ककरीके देखों जिलाका पन करनेले हीनों इच्छाका रखनान-विकार ना हो नात है।

सुटर्शन-इक्षको बहुको क्लाके क्ला पिरोका कन्छने करण कानेसे प्रताहक (तिजरिया) आदि भार तथा वह एवं भूतदिक क्याधियाँ विश्वत हो असी है। है हर। बेत गुक्त-वृषके चुन बध्य मूलको रोकर

अपने मुखर्ने रखनेने क्रम प्रकारके विनोक निकास हो कल है। इस जीवधिकी सहको हाथ और कन्फर्ने कल करनेवर ग्रहाटिक दोच दर होता है। हे मीललोकित! कृष्णप्रधानी कर्नुर्देती विधिको त्याची गयी इस औराधिको बहको कटिप्रदेशने बौक्का मिह आदि विसक पशुलोक भवको दर किया या सकता है।

हे ईश (विष्णुकान्त (जनगरिता)-की जक्को रेतनी सुनने संशबार कानने भाग कानंते नगरनकारिक बन्धओंका थव नहीं रहता। (जन्माय १८९)

## गण्डमाला, प्लीहा, विद्रिध, कुन्न, दहु, सिध्म, पीनस तथा छर्दि आदि विविध रोगोंका उपचार और सुगन्धित इच्चोंके निर्माणकी विधि

श्रीहरिने कहा — हे ईश्वर गोमुक्तके जान अपराजिलको बढ़ चैनेके गर्श्वमाला रोग लीच ही यह को जाला है, इसमें संसम् नहीं है। इन्हम्मरुगीओं भी जह पीनेसे इस रोगमा विकास होता है। जिल्ली (पंजीत), म्हण्य तथा जुनर्गतम्ब (केबीय) को जिल्लाका होताल कलानुक लेप लगानेने भूजाओं में होनेवाली कावा और भर्दनकी व्यथा पूर हो जाती है।

वैसका क्यान, अक्षमन्त्र, विकली, बच्च (बच्च) और दोनों प्रकारका कुट एकमें निलाकर मनत्वा गया लेव लिक्कोत तथा सलगत दृ:होका विकास है

कृट और नागकरको वर्षको सक्कानमें निताकर सिद्ध

किया गया लेव वृश्वतियोधे वश्व-स्थलको सुद्रीतः, ओमगुषसे सम्पत्त एक सुन्दर बनाव है।

इन्द्रकारणीको जब उक्ताइकर रोगीका जन सेकर दूरते ही उसके इति केंक दिश्व जान के रोगीका स्तीहा रोग दर हो बाला है। चावलके भोगवर्गे केत पुनर्नवाकी बढ़ चीसकर चीनेसे

निक्षित हो बिट्टवि रोग यह हो बात है। इसमें कुछ विकार कारोकी आवत्यकता नहीं है। केलेका पता और समकार क्लानें किन्द्र करके रीवार किन्त्र राज्य नेव चीनेले उदासनित क्षमार विकार दूर हो जाने हैं। केलेकी बढ़ गुड़ और कीरें निरामक, अनिका कार्यात साथ का से वह उदावीना क्रमिनीको निन्द्र कर देख है

जीवरिय प्रात-काल अवेवले और मैक्की प्रतियोक्त पूर्ण पक्षण करनेते कहा देश हर हो बात है। हरीसकी, निर्देश क्रांची, केंद्र सामी, प्रोक्ताकार्य यह क्षेत्रको यह और वैद्य प्रकारों नेन्डमें पेत्रका एक बिद्ध-बेल क्ष्मप पारिये। ने वाने जीनीयों कुछ देखते पूर करेन्द्रती है

इक पान विकास, यो पान वर्गनायी और जीनराजके मीजीको स्थान साहित्रे । इस रूपको स्ट्रा रोग पर हो पान है। सेन्द्र और रूपको पुढ को गोक रूप रूपक इसको करिने पानों निकार रोप करनेने कुछ और रह रोजेका विकार होता है। इस्सी, हरिसास, दुर्व, मीपुत्र स्था रीय करू किरावर देवर किया एक तेर रह, कर और गर जनक चेंगजो दर करता है।

है रहा जेन्द्रकार प्रोतीक पूर्व और स्वकृतक मनके क्या रोजन करण करिये। ये औरतीयर्थ केंद्र कर रेनका विकास कार्यकारों हैं। इसके प्रयोगने पहुँके साथ प्रमान आदिका चीवन करता है। है हर, केंग्र अवस्थितकारी शहनो अतीन राज्य क्रम पीक्सर किया गया उपका होन रूप पानों के प्रथमें निष्यु पर रेस है।

है प्रपत्नाव । चन्न और हरीय फ्लंड बहुका विश्वत कारी निर्व और जिन्हाने युक्त पैसके मनवानका सेन स्मानीचे होता है।

है ईबर के प्रभाव (समय) भी बहक गेर्फके सन कर विद्व करने उसके कम महिने। यह कर कुरमधित रोगका विकासक है। है कहा मूर्गाके बीकॉकी अक्कान्त्री बढ्के रहते विलक्त राज्ये को रोको किया रीन विश्व होता है। फेलेका कर और इस्टेक रोप भी किया देशक विकास है। है कादेश केता और अस्पर्यांक श्रद परन्य देशमें विशासन उस रोजन मध्यक (स्वतिका) करनेने क्रकार किथा देन व्य ही यह है।

हे क्राध्यम् । तेत्रमे पुत्र कृत्यन्य (कृत्या) के पालका कर और करने पीत्रों गर्नी इस्टीको पैतके

गोकार्व मिलकर कद-कद अधिक निद्ध करण चाहिये. उसका उपटन राजनेचे प्रतिस्था औन्दर्ग सब प्राप्त है। हिला, साओं, दान्हान्दी, इत्यों और कुट चलक में आंचीवर्ष हैं, जनका ज़करन जनकर को एसन अपने क्षांतर्ने रतकत है, यह दुर्गन्त्रके रहित होयन यूपन्तिय हो रत्या है। इसं, काकश्रम, अर्थनके पुन्न, कन्ननके परिवर्ष हक लोड-एम-इन संबोधी एको लिएकर की लेक काहिने। इसका प्रतिदिन प्रयोग करनेसे सर्वतको दुर्गन्य दर हो करते है और यह बसोहर हो बच्च है। सोध-पुन्न बच्च करने बेक्कर देका किया गया भगाने पूर्वन सेक्कर इक्टन शर्मानेने व्यूच्यके सरीरमें निवत प्रीव्यक्षण पूर हो बार्ड है। इस-काल गरम दूधकी धाली उत्तर सेक क्षरंत्रम कांग्रेस ( स्वेदानिका) पह हो पहन है । पान बेक्स इक्टन ज़रीरके लिये सुन्दर अनुलेखन प्रमा है

कृतेयाँ, सर्वाव, अञ्चलका एवं और नकुमा केवन करनेले रक रिच, कारण और कहा देशक दिया होंग है। अकृत्या का और पत्र पेरेंगे एक नियः नियम पूर्व है बात है। क्रत-काल कार कल केवा पर्वका चीरक रोगको हा

करण करिये हो जोकर कोश, विकास और सेम प्रकार पूर्व संबंधि कर कर सामेने प्रप्तान क्यानेट पूर हो काल है। इस दोनके होनेका नैनीनता, करवन्त, बेरकी पत्नी, गुरन्त क्या औवलेका पूर्व गोदुरक्ती निराकर कर करन कड़िने।

के परनेका जनेतीको एनं, नेगको एकं और वैश्वीतन- इसकी बच्चे बच्चार उसे बेरफो अधिको सेकावर कुरुपत करनेले काम रोग इर हो साथ है। विश्वस्थ और रियालीका पूर्व पर्वत क्रम क्रम क्रम मारिये जेवल करनेके पूर्व जनुष्य स्था प्रमुख यह जीवनिक योग च्या और चरके रोचको साथ करन है। जिल्लाको जन हक मुद्रवीका काल कर्ना सन का कानेने होने प्रकारक करि रोग विश्व हो जते हैं। प्रान्तक सेवालें ट्रमांसको जिल्लाका पीरेसे भी स्वर्षि रोग ट्रा हो जना ी। (अध्यय १९०)

#### सर्प, विषक्त तका अन्य विषेते जीव-जन्दओंके विषकी चिकित्सा

श्रीहरिषे कहा—है नुष्पान पुष्पकारों पुष्पंकारों अर्थ (पान) की मृति क्याका धारण करण है. जा केंद्र बाद राज्यर कराके साथ चीनेके नीरोबारोके आध- कर्या अर्थिक तिन्ये औधनन्त्रयंत्र अदस्य ही बाल है। है रहा। और करेंचे कर्ष क्यों का सकते। के प्यूच्य भागूके दीवर्षे को प्यूच्य पूजान्वकर्षे सेव्यकी कहकी करनी चैतकर से

लेल हैं, उसके कल किया गया विमेने जर्मीके दर्गिका प्रकार कार्य हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मुक्कनकार्य त्यक्यानीको कर हाथमें चौधनेसे अवना उसके लेकको

लगकर भी जनीको एकडा जा सकत है। इसमें कुछ विकार करनेकी अध्यक्तकता नहीं है। पुम्पनकार्य रहनी गुर्वे स्रोद्ध वन्द्रस्थी बहुको सीतल बलाने पीमकर चन करनेसे सर्परंत्र तक करवीर आदिका विच नह ही कता

है। कांबीके जान बहानाराची यह पीमकर उसका लेप इंस-भागवर लागनेने बोड़ (गोनस) एक इंड्रप (परिवा) सर्वोका विव दर होता है।

चौलाईके कुलको कामलके भोजनमें चौलकर चीके साथ कर करनेकर सभी प्रकारके विक वह को जाने हैं। नीली तथा लाक्यकोकी कह पुत्रकः पुत्रक अक्या संसुक क्रपने खबलके बोबनमें पीसका कर कार्नेक सर्व

प्रकारके सर्पेके देशका निष न्यू हो नाता है। गृह सर्करा तथा दुग्धीनवित कृष्णपढके रसका यान सर्परीतके विषको हर कर देख है कोदोको जह नीमकर कर करनेसे

विकास मुख्यां दूर हो अली है। मुलेटीके मुर्जरी दुख सर्करा और दूब तीन रसलक संकर चुड़ेके निवको दूर किया जा सकता है। तीन चुन्त् जीवत बल पीनेमें सम्बूल कानेके

कारण जलनपुरू मुँहसे कानेकली तक बंद हो जली है।

क्षकंत्रसे कुछ कृतका पान कानेसे नकमा कर नहीं होता। है अहेबर कृष्ण (काली तुलसी) और अंकोलकी

जहके स्थापको तीन एतनक पीनेने सामान्य जनक कृतिन विकास प्रभाव यह हो काल है। मेंचा नकको जान गरन

गोपतका पान विष्कृषे हंग्र जारनेसे शरीरमें उपका निकारी

श्रीहरीने कहा—(वे इर! निकल आत भग, सुरम (सरम) सोलड भाग, सोंठ चार चन, काली मिर्च दी भाग,

विकासीकृत सीम भाग, विक्रंग कर भाग, मुताबी आठ कर, और जिल्ला कर भग लेकर इनके दुगुने गृहके काथ मोटक बनाय चाहिये। इसके सेयनमे अनीर्ण, सायु,

कारता, जतिकार, बन्दानि और स्तीका जनक रोगोंको दूर

किया का संभव है।

(बस्य (बेल) अग्निमन्य (गरिवारी) स्थीतक

सोना चढा), चटला (पावर), गरिभहक (नीम),

इपिताल, मैनसिल, फंडा और अन्दार-मृत्युकी सद पीमकर कर करनेसे पर्नुकारि कहा हुआ सर्व का किन्कुका विच पर हो बात है। है हर। दीपकका तेल लगानेसे सामन्य उत्तेया आदि बीटोंका किय दूर हो काल है। इसमें कनकन्देका

वेटनको दूर करता है। है मिल (कुमुन्ध (कुसून), कुंकुन,

भी बिन पर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विश्वहरू हंफ लगे हुए स्वापस साँठ तक उत्तरका लेप लाहनेसे विव न्द्र हो जाता है। इसी लेपसे मधुनवातीके प्रेकन्स भी जिप ट्र किया का सकता है तक जोबा, सेंधा नवक और कृतक भिनित लेप लगानेसे भी नव भिन पूर हो काम है। वे

और उच्च उससे सेंकनेपर नेक्कका निव दूर हो जान है। हे चन्द्रपुद्ध। बसुरके रससे विक्रिय दृष, भी और गुहका श्रुप करेके विषयों यह कर देख है।

बरगर, चीन और जनी बुक्की कलके क्यांच्ये मेंक

करनेका भूक और चीतको किय-बेटन व्य हो जाते है।

महादेश सिरीयके बीजॉक्ते गरंग दूधमें विजयत उसका

लेव लगानेसे कुनेका किय नष्ट हो कहा है। इच्यक्ति अनिन

देवदार और गैरिकके चूर्नका लेव करनेले भी इस विचको लान किया का सकता है। है हर । नार्ग बर, दान्यल्यी, हल्दी तमा नदौरकं निवित्त लेपने लुख (मकड़ी) के कारनेका किय पूर होता है। कंजेके बीज, करून नुबक्ते वर्षे, हिल और सामोक्त फिल इजा लेप भी विचयो दूर कर देल है, इसमें संदेश नहीं है।

हे हर। नमक और पुरासे कुछ फ्राकुमारीके करेका लेव कार्नेसे बोडेके लगाको खुजली दस विक्ले दूर हो कर्ती हैं (अध्याप १९१)

विविध स्नेङ् पाकोंद्वारा रोगोंका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक हाही-

प्रतादिके निर्माणकी विधि प्रकारियो (गत्यप्रसारियो), अधारम्य, वृत्रसी, सम्बन्धरी,

> कता, जतिकाम, राज्य (सर्वमुगन्या) करेड्डा (गोसक), पुन्नोक, एरक, साथित (अनन्तपुरः) पर्वो (सारापर्वी),

> गृहची, क्रांपकच्छुका (केलीय) जनक इन और्यापनीको दस-दस प्रश्ना मानामें इकात करके तुद्ध जलमें प्रधान काहिये। यस उस करावा चीवाई भाग सेव रह जान से

इसमें तेलको सिद्ध करे. यदि ककरीका एक अथवा गाँका हुंथ हो से उसको उस तैलवाकने चीनुना मिलाकर तैलकी

माजके समान सर्वाची और सेंधा नमक मी मिलाने। इस

इक्ट रेलक्किको बिद्ध करनेके नक्षात् उस वेलने सवन्त्र (कोबा), देक्दार, क्या, पर्वी, क्या (बच), अगुर, कुन्न (कृट). बटायांनी होंचा नवक और पूर्णमा एक-एक परा

चीसकर मिरान्य कहिने। इन नेरान्य प्रनीन चैने, परन रोने सभा क्रारिने मर्दनके कायने करना चाहित्रे । इसके इजीगरी इटका हुए, वर्कतृत, नकारत, असमा और कारक

मानक रोग दर हो आहे हैं तन्त्र सरीर सोधा-सन्तर हो साह है। है हर । इस रेलके इसोमले सम्बर्ध भी गर्भ-भारत कर

सकती है, स्वीके विचयनों को कहना हो करा? मोदा, हानी और बनुव्योंने करा- दौन होनेका इस रेक्ट्स प्रयोग करना

चाहिये। इतक ही नहीं सची बांध विकास प्रश्नि प्राप्ति वेटें लिये इसका प्रयोग रहमान्य है हिंग् (होंग), तृष्युर (स्थितक) और शुक्ती (स्थेंठ) के द्वारा सरमॉका रेल सिद्ध करण चाहिने। इस वेलको

कारणे इस्तरेश कर्ममूल सान्त हो जाना है। सुबी नूली तक स्रोतका शहर होंग और इन्योका पूर्व समक्ताने लेकर उसके जीएरे नईके साथ पूर्वकरिय सरमंकि हेलारें एकान्य चाहिने। इस बेलको कानोंने इस्लमेके उनके अंदर

इत्स्य काराया, शुरू, मानदार साथ और कृतिदोष विश्व हो जला है।

जुलो मृत्यो और सोठका धार वचा हीन, हत्यी, होचा, बच् थूट, दासहरूदी, अहिजल, रसाञ्चल, काला कलक, मन्त्रार, समूत्रकेन, रेंचा ननक, प्रन्तिक, विशेष, क्यारनीधा, मध् का गुन्ध तुक्तिनस्य, विजीत नीवका सा और केलेका रव लेकर पुत्रीके करबोंका तेल मिद्ध करक

माहिने यह जिद्ध तेल कर्नतृत है। करनेका अन्यतन इक्क है। है हर। कानमें इसको बालनेसे बहरायन, कर्णनात्, चीवकाम तथा कृतियोग संचः विन्तः हो जाता है।

इनका कर बार्रीस है। इस देलके नुख दथा चीतेको नंदरी भी दर हो जाती है। चन्दर, कुंकर, क्टाधंसी, कर्ष्, बनेलीकी पत्ती,

चयेलीका कुल, कंकोश, बुधारी, लींग, अनक, करत्री. कृष्ट, बगर, गोरोकर, दिनंगु, करन, नेंहरी, सरल, सप्तरणी.

रववा, अभित्व और एक कम्ल-इन औपभिनोको एका कार पूर्वते हेल किन्द्र करण पाहिन्छ। वह पशीनेके

कारण क्रांगर्ने इस्त्या होनेकले कर, दुर्गन्य तक सुजली और कहको दूर करनेकला बेहरून औषण है। है का इस तेलका प्रयोग कानेले पुरुष अधिक पुरुषक सम्बन्ध हो बात है और संस्था को भी पुत्र प्रध्य का सकती है। बरि क्याची (अक्साकर) विकास, सनिन्ध, विकार,

बीरा, फारब मनक, विश्वंग, विकानीमूल तका राजिक (सर्व सरमें) काल औरविकेंद्रात कर प्रस्त करने वृक्त एक हरू पूर्वका सोधन किया क्या है यह निद्ध पूर्व जर्त,

गूरण हवा सोच दोगोंका विकास करका है और कठरारियको वरीच करत है।

काली निर्द, निजीत, कृट, इरिश्वल, मेनसिल, देक्यार, इन्दी, दम्बन्दी, बरामांची, स्थापन्त, विभारत (इन्हापन्ती), कोट्, कदारपुर्व और नेकाव्य रस एक व्यक्त 🗝 और्वाधियों की

मान एक-एक कर्न अर्थान के ये होत्य हो, बिन्तू की जीवीवर्ग विनेती हैं, उनकी पांच जाना पत जोरीवर है-हर अभी औपनियोधि हास अहत क्रम गोमुक्ते साम एक

इस्य सार्वोक्त देश किहीके कह अवन्य स्वेडकार्न भाकर कट कट जीवार काले. यह यह तिहा हो जब से इस देलके अध्यक्ती करा, विश्ववित्ता, रह, विश्ववेटक अहरे रेग

पह हो बनो है और रूप सम्बर्धेन्द सुद्ध एवं कोनल त्याप आ जाती है। अन्यधिक माक्रमें च्यानेसे फैले हुए पूर्ण केंग कुनको भी इस रेलके उन्नेगरी पर किया या सकता है।

है किया जायराओं पत्ती, कटकी, मंजोठ, अपन्यमूल, इल्दो, क्लेलोकी पत्ने, तबीकी पत्ने, रीमको पत्ने और

मुलेठीके क्याचने सिद्ध कुलका लेव बारनेसे बच चौद्यादित हो जाना है और उसका कहना भी बंद हो अस्त है। संख्याच्या, सम्बद्ध, मोन्स्टर्स्स, सहसे नातम नामक हरीनाओ,

गुड्यो, कंटने अहमा और बकुची समक औरपियोंको समानकपने एक-एक अब (क्ल) की माजने एका करके दनने एक प्रस्त बुतको प्रधापिति निद्ध करन

कार्डिये, राज्य ही कण्टकरीका रक्ष एक इस्थ तक गोट्ग्य

भी एक प्रस्त निरुक्तम् कविने। इस मुस्त्रासम्बद्धाः कर बन्दरोप्त है। यह स्पृति और नेपार्शिको बदानेकला है। अग्निमन्त्र (गनिवारी), वचा, वाला (अवुमा), विकरी,

मधु सथा ग्रेंथा नमक सात रात सेवन करनेने बनुष्य विकारिक प्राप्तान मधुर गीत गर्मकरण हो जाना है।

सम्बन्ध भागमें गृहोत अध्ययमं, गृहची, बच्च, कृट, सवाधरी, संख्युच्यी, इरीतकी और किर्देशके चूर्णको संबाध भाग पुतके साथ सेवच करनेसे मात्र हीर दिवने

का प्रमुखको एक सौ आठ प्रश्लोको कच्छान करनेकी क्षणात्रकारम जन्म देखा है। जरुर, दूध का पुरुषे साथ एक मासपर्यंत सेवन की गयी बचा हो भनुष्यको हतिशासक विद्वान बना देती है। चन्द्रप्रहण वा सर्वप्रहणके अवसरकर द्वके साथ एक पल सेवन की गयी बचा मनुष्यको उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञाचान् बना देवी 🕻 ।

विरामक, नीमकी पत्ती, त्रिफला, विश्वपापठा, परवल, मीना और अङ्गासे को हुए बवाधका पान विस्परेटक क्नों और रक्तलवको विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार कानेकी आवस्थकता नहीं 🟗।

केतकीका फल, संखभस्य, सेंधा नमक, विकट (काली मिर्च, सोंठ उचा पिप्पली), यंचा, समूद्रफेन, रसाइत, मध्, विशंत और पैतसिल जमक औषधियोंको एकमें मिलाकर बनायी गयी बत्तीका नेत्रोंमें प्रयोग करनेसे

काय, शिमिर तथा पटलदीय नह हो बाते हैं। दो प्रस्थ अर्थात् आठ सेर उड़द लेकर उससे एक

द्रोप अर्थात् सोलह सेर जलमें स्वाय क्याना चाहिये. चौधाई भाग लेक रहनेपर उस क्वायके द्वारा एक प्रस्क अर्थात् चार सेर वैलका पाक करे। तदनन्तर उसमें एक अवक अर्थात् आउ सेर कांजी मिशाकर पिसे हुए पुनर्नवा,

गोखरू, सेंध्र नमक, प्रिकट, बचा, काला नमक, देवदार, मंजीठ और कप्टकारी ओवधियोंका भूजे विकित करन चाहिये। हे पहेकर। इस औषधका नस्य लेनेसे और पान करनेसे भवंकर कर्णशुल नष्ट हो जाता है। इसके अध्यक्तरे अर्थात् मालिल करनेसे कानोंका क्हरापन एवं अन्य सभी प्रकारके सारीरिक रोग दूर हो जाते हैं।

दो पल सँचा नमक, पाँच पल साँठ और वित्रक, पाँच प्रस्थ कांजी तथा एक प्रस्य तैलको एकमें एकाना चाहिये। क्य यह पाक सिद्ध हो साथ ही इसके नस्य, पान एवं अभ्यक्तरे अक्षप्टर (प्रदर), स्वरर्भग, प्लीहा और सभी प्रकारके बात रोग विनद्ध हो जाते हैं। गुलर, बरगर, पाकड, दोनों प्रकारके सामुन, दोनों

प्रकारके अर्जन, पिष्पली, कदम्ब, पलाज, होध, हिन्दक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेनर, निरीय और बीब⊉तक— इनको एकमें मिलाकर क्याय बनाना चाहिये। तदनका उस क्याचने गैलफक सिद्ध करे इस सिद्ध तेलका लेप करनेसे अल्पन्त पुराने क्रम नष्ट हो जाते हैं। (अध्याम १९२)

बुद्धि शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यङ्गों एवं उपयोगी चूर्णोंके निर्माणकी विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान् विष्णुके स्मरणकी महिमा

**बीहरिने कहा—**[ हे इर !] प्याय, जीरा, कुट, अश्वगन्ध, ः अववायन, बचा, प्रिकट और संधा रमकसे निर्मित ब्रेड चूर्णको साझीरससे भावित करके कुत तथा मधुके साथ माद एक सपाह प्रयुक्त करनेपर यह मनुष्यकी बढिको अस्यन्त निर्मल बना देता है।

सरसी, मधा, हींग, करेज, देवदार, मंत्रीठ, त्रिकला, सीठ, रिवीय, हरूदी, दारहरूदी, प्रियंगु, नीय और विकटुको फोम्बर्ने विसकत नस्य, आलेपन तथा उवटनके रूपमें प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार, विद्योज्याद, शोष तथा व्यरका विनातक है। इसके सेवनसे भूत-प्रेसिदिः जन्म तथा राजदूरीय भग विभष्ट हो जाता है

देवदार, परवल और धनिकको मद्रेमें विसन्धर ४०८२ वन

नीय, कुट, इल्दी, दारहल्दी, सहिजन, सरसोंका तेल,

लेता चाहिये। तदनलाः सरीएमें वेल लागकर इस उचटनका

रती पात दिन कर पाने क्रमका निकास हो, सेक्को फेक है, उसीको कांगी कहते है।

प्रयोग करे तो निश्चित ही पामा, कुछ, खुजली ठीक हो व्यक्ती है

सामुद्र लवण, समुद्रकेन, पवधार राजिका (गौरसर्वप),

नमक, विद्यंग, कटुकी, लीहचूर्ण, निज्ञोय और सुरन—इन्हें समान भागमें लेकर दही, नीमृत तथा दूधके साम मन्द-मन्द औषपर पका करके बलसे पन करना चाहिये। यह चर्च अपित और बलवर्षक है। पुरान्त अवीर्ण रोग होनेपर इस चूर्णका सेवन जटामांसी आदिसे वृक्त पृतके साथ करना चाहिये यह इस रोगको उत्तम औषधि है यह चूर्ज नाभिज्ञुल, मृत्रज्ञुल, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी जुल 🕏 दन सभी जुलांको बिनष्ट कानेवाला है। यह बदर्गानको उद्धीप्त कर देता 🕏 परिजाम नामक जुलमें तो यह परम क्रितकारी है।

हरीनकी, ऑक्ला, दाक्षा, रिप्पली, कण्टकारी,

एक सेर कावलको विकास अच्छी तरह क्लाकर देवा को। उसमें चो किलो पाँचे कालकर पीटे कंपडेसे मुख बंदकर क्यीनमें हककर

काकड़ासिंगी, पुनर्नवा और सॉठके चुर्वको स्नानेसे कास रोग विनक्ष हो ब्याता है।

समान कार्य हरीतकी, औकता, दाश्रा, पदा, बहेहा तवा सर्कराका वृत्रं सानेसे प्यार रोग दूर हो जाता है विकला, बेर, हाबा और विप्पलीका वर्ण विशेषक होता है। हरीतकी, परम जल और नमकका सेवन करनेसे भी विरेचन होता है।

इतिहरि चौरने—हे द्वापाते। मेरे ह्वार कही गयी ये कितनी भी ओव्यक्ष्यों हैं, वे समस्त ऐगोंको वैसे ही रह कर देती है, जैसे इन्द्रका वह कुथको नह कर देता है। भगवान विष्णुका स्मरण करते हुए ओवधिका सेवन करनेसे पेग ऋ हो बाता है। उनका ब्यान, पूजन और स्वयन करते हुए ओवधिसेवन करना निश्चित ही लाभदानक होता है। इसमें विचार करनेको आवश्यकता नहीं है। (अध्याय १९३) -

#### ~~ WARRAN

#### व्याधिहर वैष्णव कवश्र

**औदिरिने कहा—हे रह**। अब मैं समस्त व्याधियोंके विनासक, करवायकारी इस वैष्णव कववको सताकैत. जिसके द्वारा प्राचीन कालमें दैन्योंको विनष्ट करते हुए भगवान् शिवको रक्ष हुई थी।

क्रजन्म, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देवदेवेश्वर भगवान विष्णुको प्रणाम करके मैं रक्षाके निमित्त अमीम अप्रतिम वैज्याव कवकतो भारत करता हैं जो सभी इ:बॉका निवारण करनेवाला और सर्वस्य है, यह कवन इस प्रकार है --

भगवान विच्यु मेरी आगेसे रक्षा करें। कच्च मेरी पीछेसे रक्षा करें हरि मेरे सिरकी रक्षा करें चनार्दन इदयको रक्षा करें। मेरे मनको रक्षा इष्टोकेल और विद्याको रखा केशव करें ! जस्देव दोनों नेत्रोंकी तथा संकर्षण (बलराम) दोनों

कानीकी रक्षा करें प्रकृष्ण मेरे चाककी, अभिरुद्ध शरीरके धर्मभागकी एक करें। भगवानकी वनभारत मेरे कण्डप्रदेशके नीचे अना करणतक और उनका ब्रीक्स मेरे अधीपानकी रक्षा करे दैरवाँका निवारण करनेवाला चक्र मेरे व्ययपार्धकी रक्षा करे। समस्त असुरोंका निवारण करनेवाली पदा मेरे दक्षिण पार्वकी रखा करे। मेरे उदश्यागकी रखा मुसल और पुरुष्यगकी रक्षा साङ्गल (हल) करे भेरे क्रम्बंध्यगकी रक्षा शाई नामक पन्य तथा मेरे दोनों बंधा-प्रदेशोंकी रख नन्दक नामक तलकार करे। मेरे पार्किनभागको रक्षा संख और दोनों पैरॉकी रक्ष कर करे। नरुद्ध सर्देव मेरे सभी कार्योके अभीष्ट अर्थको सिद्धिके लिये एक करते रहें भगवान् वराह जलमें, भगवान् कमन विजय परिस्वितमें, भगवान् नरसिंह बनमें और भगवान् केतन सब ओरसे मेरी

१-फिल्पुर्योक्तक प्राप्त कृष्णो एकतु पृष्ठतः इतिमैं रक्षयु सिते इदर्व च जनादेगः॥ मन्त्रे नम इसेकेको विद्धां रक्षत् केलकः यह पेत्रे बास्ट्रेव और प्रदुर्वको विश्वः । प्रयुक्तः बातु ने सामानिकदानु वर्ष व : वक्यास्य गलामान्तं शीवान्ती एकतादश्चः । भार्व रखतु में चर्क चर्च देरवनिवारणम् । दक्षिणं तु गक्त देवी सर्वासर्विज्ञारेणी » 34रं भुमर्त कह पुत्रे में कह राज्यालय । कर्म्य रक्षण में साह जाने रक्षण मन्द्रक u पान्नी एक्ट्र सङ्घा नयं में पान्तवानी, सर्वकार्याधीसङ्घर्य पत् या गवडा- सहाव भारती राज्यु जले विकास व कासर- । जटका नरसिंहता सर्वत कार्य केसल: । हिरम्बनमें भगवान् हिरम्यं ने प्रवच्छत् । सांस्थान्यर्वस्य कविलो क्युसाम्यं करीत् ये व केंद्रीचीनकसी व बेन्हीचे नकस्त्र । सर्वान् सुद्दक्तां सत्त्वन् प्रभूकेटभगदेवः । सदाकर्षेत् मिन्तुना किल्किनं तत निष्ठाहत्। हंशो नलनस्तका कृतं चतु मां सर्वतो दिसम्॥ विकासकतु में देव: सर्वपायानि कृत्यतु क्रवा नायवानी देवों जुडि पालवर्ता मन a सेनो ये निर्मलं इतनं करोल्यहारकस्तरम् । यहक्षमुश्री आकारती करपर्य करपर्य सकतं सक्ता पदम्बं रक्त परमं सुबं वृध्ति यम प्रश्नुः । रक्तांकः अकृत्यः अपूर्णकान्यकम् ॥ सर्वानधेन् करावत् रामः परसूच ययः (शोष्यात् इत्यर्गः पतु निर्ण सहामुक्षः व कपून् इसेप ने इन्याद्यमी अदयनद्वः । प्रस्टानेतीकपाणुरपूर्वकरप्रसाहनः

कुष्णस्य यो प्रतासयः स मे कावन् प्रमण्डन् ॥

रका करते रहें

हिरम्यगर्भ भगवान् मुझे हिरम्य अर्थात् स्थर्पको राहि प्रदान करें सांख्यदर्शनके आकर्ष भगवान कपिल मुनि मेरे करीरमें क्वित सभी प्रकारके चातुओंमें समानता चनाये रखें। बेतदीपमें निवास करनेवाले भगवान अजन्य विष्यु मुसको भी बेतद्वीपमें ले चलें। मधुकैटभका यदंत करनेवाले विच्यु मेरे सभी जबओंका विनास करें मेरे सरीरमें विध्यमान समस्त पापोंको लीब-खीबकर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहें इंसाकतर, मतन्यावतार तथा कुर्मावतार भारण करनेवाले विका सभी दिशाओं में गेरी रक्षा करें भगवान् त्रिविक्रमदेव मेरे समस्त पापोंको काट डालें भगवान न्यसम्बद्धेव मेरी मृद्धिका विकास करें। सेक्नासम्ब मेरे जानको निर्मल बनावें तथा अज्ञानका विचान करें भैंने जो कुछ भी पाप किया है, उस समस्त पापको भगवान वडवामुख हयग्रीव विनष्ट करें

भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरीको और सिरको सुख प्रदान करें भगवान दतात्रेय मुद्दे पुत्र और कन्ध्-बान्ध्य त्वा पश्जांसे सम्बद्ध रहाँ भगवान् जामदान्य-- परशुराम अपने परसक्षे मेरे सभी सङ्ओंका विनास करें राधसंकि निहन्ता दहरवसूर आजानुभूक भगवान श्रीपम मेरी निरम रक्षः करें यादवनन्दर बलसम् अपने इलसे मेरे ऋषुओंका विनास करें। प्रेलम्ब, कैशी, चाजूर, पूरता तथा कंसका संहार करनेवाला जो बालभाव भगवान कृष्णका है वही भी समस्य मनोरवॉको पूर्ण करे

हे देव! ये अन्धकारके समान वर्षोगुणसे सम्पन्न,

हायमें यह बारव करनेवाले यमराजके सदश काले पीले बर्मवाले पर्यकर पुरुषकी देख रहा है उसके भयसे मैं संबस्त हो गया हूँ हे पुण्डरीकाश भगवान अस्तृत। वै आपको शरणमें सामा हूँ। उसफे इस आसपसे मैं घन्य हों उठा है अपन्ती शरण ग्रहण करनेसे अन मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अत: मैं नित्य निर्भव हो

समस्त सांसारिक उपद्रवींको विनष्ट करनेवाले भगवान भरायणदेवका स्थान करके वैकाय कववसे आवद मैं पृथ्वीतलयर विकास करता है। इसीके प्रभावसे में सभी प्राणियोंके लिये अवेष हो गया हैं। इतन ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो एक हैं। अपरिक्ति तेजसे सम्पन देशिपदेव भगवान् विकासा स्मरण करनेसे मेरा समस्त यनोरम नित्य सिद्ध होता रहे

पगवान् वास्ट्रेकके चक्रमें जो और लगे हैं वे पनातीप मेरे सम्भव पापोक्त विनास करें और मेरी हिंसा करनेवाले शहुओका संहार करें।

रासास एवं पिताचौंसे तथा गहन बन, प्रान्त, विकाद, राजधार्य, चुठक्रीका, स्थङाई, झगड़ा, नदी पार करनेकी क्यिति, आपत्काल, क्रमोंका संकट-काल, अग्निपय, चौरभव, ग्रहचाचा, किन्नुत् उत्पीदन, सर्पविषका बहेग. रोग, विका, संकट आनेपर तथा भ्यविश्वल होनेपर इसका वप तो करना ही चाहिये, किंतु नित्य इसका वप करना विशेष लाभप्रद 🛊 मह भगवान् विश्वनुका मन्त्रकर्ण कवच परम् श्रेष्ठ तक सभी पापाँका विनासक है। (अध्यान १९४)

## सर्वकामप्रदा विद्या

क्रीहरिने कहा—हे लिय! अब में 'सर्वकामप्रदा ममस्कार है। हे प्रदान्त हे अनिरुद्ध हे संकर्वण I अवस्को विद्या का वर्षन करता है, उसे सुनें । इसकी उपासना मात्र निमस्कार है । हे परमानन्दस्वकप आप मात्र अनुभवजन्य हैं. सात शत करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जाती हैं। आफाड़े मेरा नमस्कार है आप आध्यारम एवं सान्तमूर्ति हैं सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार हैं-

तथा हैत दृष्टिसे परे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। यह हे भगवान् कामुदेव । आपका में भ्यान करता है, आपक्षेत्रे समस्त चराचर जगत् आपका ही कम है आपको बारेचर

अन्यकारतयोषोरं पूर्ण कृष्यपिक्रमम् प्रस्तान भवसंगत प्रातकृतामियानकम् । क्तोऽहं पुण्यरीकासम्बद्धां सरणं गतः बन्दोऽहं निर्भयो निर्म क्या ने भगवान हरि: ॥ स्थानक नारायणं देशं सर्वोपद्य**ा**स्तरम् वेकावं कार्य क्ट्रांसा विकासि प्रहोतले॥

अप्रयुक्तो इतिस्य भूतानी सर्वदेवसमी ह्याम् स्यरजारेयदेवस्य विक्योरनिततेयमः ॥ (१९४ ४— २२)

१ मर्वकामप्रदां विद्यां अध्यक्षीय सं नृष् नमस्तुभ्यं भाषाते बास्टेखन बीमीते॥ परकारक्तृती ॥ प्रवासकातिरुद्धात राम संवर्धनाम म नमो L. J. Harris

प्रणाम है। हे अननपूर्ति भगवान् इपीकेश । आप महस्वरूपको नमस्कार है। प्रलयकालमें यह साग्रा अगत् विस मूर्तिमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुन, प्रलयकालके पद्मत् सृष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मुण्ययी पृथ्वीको घारण करता है, उस सहादेवको मैं नमस्कार करता है जिस देवको स्पत्न करने और पहचारनेमें न मन बृद्धि समर्थ हैं, न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण समर्थ है तथा आकाशके समान जो देव समस्त चरावर प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण करते हैं. ऐसे व्योक्स्वरूप अप्रय (देव)-को मैं नम्स्कार करता है। हे पञ्चभूतोंके स्वामी ऐवर्वपृति महापुरुष भगवान् कसुदेव। आपको नमस्कार है। हे परमेहिन्! आपसे सकल सत्वोंकी उत्पत्ति होती है तथा आएके चरणारविन्दयुगल माने सील-समुहत्सपी कपलोंकी धर्माख्यविद्यालय रेजुरपल हैं, आपको नमस्कार है चित्रकेत्ने इस विध्वके द्वारा विधाधस्त्वको प्रात किया था. (अध्याय १९५)

# विष्णुधर्माख्यविद्या

श्रीहरिने कहा—हे महेशर किस 'विव्यूधर्म' जयक विधाका जय करके देवराज इन्द्रने समस्य शक्तुओंपर विजय प्राप्तकर इन्द्रत्व-पद प्राप्त किया वा, उस विचाको कहता है

इस विद्याके जयसे पूर्व दोनों पेर, दोनों चानु, दोनों जंबा-प्रदेत, उदर, इदय, वक्ष:स्थल, मुख और हिरोभागमें ॐकारादि वर्णीसे ययाक्रम नमस करना चाहिये। 'नमो नाराधणायं इस मन्त्रद्वारा विपरीद-क्रमसे भी न्यास करे। तदनन्तर हादशाक्षरः मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वास्देवाम )-के आदि वर्ण ॐकारसे करन्यास करे। अन्तिम एकारसे अंगृष्ट आदि अँगुलियोंकी पर्वसंघियोंमें त्यास करके उदयमें ॐकारका न्यास करना चाहिये सम्पूर्ण मन्त्रसे मस्तक-भागमें न्यास करे. मूर्वासे प्रारम्भ करके भूवाँके मध्य-भागमें ॐकार मन्त्रसे न्यास करके शिखा तथा नेत्रदिमें ' 🕉 विकादे चयः ' इस मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। अनन्तर अन्तराह्मार्मे उन परम सक्तियोंसे सम्पन्न परमात्मा सेवनारायणका इस प्रकार भ्यान करना चाहिये-

> मम रक्षां हरिः कुर्यान्यसम्पर्तिर्शलेऽचतुः॥ प्रिविक्रमसाधाकाले स्थले रक्षतु वामनः। अटव्यां भासिहस्तु रामी रक्षतु पर्वते॥ भूकी रहातु बराहो क्योगिन न्यसयणोऽवतु।

कर्मनगाच्य करिलो दत्ती रोगच्य रहत्।। हस्योखे देवताभ्यः कुमारो मकरस्यजात्। चरदोऽन्यचेनाहेवः कृतीं वै वैर्यहते सदा ॥ प्रजानिश्चापश्चाच्या न्यगः स्रोधवकात् किल। बद्धे रोगात् समस्ताच्य व्यक्तोऽज्ञापाच्य रक्षत् । बुद्धः पाषण्यसेषातात् कल्की रक्षत् कल्पवत् । पापान्यध्यन्तिने विष्णुः प्रातनशियनीऽवत्॥ मध्हा जापराहे ज साथ रहतु माधवः। हुपीकेतः प्रदेषेऽव्यात् प्रत्यूषेऽध्याजनादैनः॥ श्रीयरोऽस्वादधीरात्रे पद्मगाओ निलीधके। **अकटोमेटकीबाज्य जन्त शर्वह राक्सम्** ॥ शंकाः पर्यं च राष्ट्रभ्यः राग्नं वै गठकस्तभा। बुद्धीन्त्रियमनःप्राणान् पान् अर्थनेभूवणः () होत: सर्पस्वरूपश्च सन्। सर्वत्र पातु मान्। विदिश्व दिश्व क सक् वरसिंहश रशतु । एतद्भारपमाणस्य चं सं धश्यति चक्षुवा। स वहीं स्पादिपान्य च रोगमुको दिवं वजेत्।।

(**१९६ ६—**१६)

भगवान् हरि मेरी रक्षा करें मतस्यपृष्टि भगवान् अलमें मेरी रक्षा करें भगवान त्रिविक्रम आकारामें और भगवान् वामन स्थलमें मेरी रक्षा करें। वन प्रान्तमें भगवान

आरक्षप्रमाय अधन्ताम निवृत्तदेतदृष्टये त्वतृपानि व सर्वापि तस्प्रतृ तुभ्यं नमी नमः व चनार्ते अन्तम् तंत्रे चनिन्दीनदं वस्त्रीतत् विहल्यप्रे ३पि व्यवसे ॥ मुख्यम् वहरित क्षेत्रम् तस्ये ते बहाचे तसः यस स्पृतान्ति च विदुः मनोबुद्धीनिस्वसयः। अभावींद्रम्यं कासि कोम्म्यूटर्व नमस्पद्दम् ॥

🖎 नम्। भएवते महापुरुवाय महाभूतपाये सकलासलाभविद्योग्रीकारकमलरेणुवसनिभवर्गाखरविद्ययः वरणारीवन्दपुगल वर्णातिन् नगरहै। अवाय विद्याधरती विश्वकेत्व विद्यव ॥ (१९५-१-६)

नरसिंह, पर्वतभागमें जामदरन्य—परशुराम भेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें। भगवान् तीधर अर्धरात्रि तथा भगवान् भूषिपर भगवान् वराह, व्योगमें भगवान् नारायण मेरी रक्षा करें कमोंके बन्धनसे मगवान कपिल तथा रोगोंकि प्रकोपसे भगवान् दत्तात्रेय मेरी रवा करें। भगवान् हयग्रीच देवताओंसे, कुमार कामदेवसे मेरी रक्षा करें। भगवान् नारद अन्य देखेंकी उपासनासे और भगवान् कुर्यदेव नैऋतमें सहैव मेरी रक्षा करें। भगवान् चन्वन्तरि अपच्य-सेवनसे, भगवान् शेषन्त्रण क्रोधसे, भगवान् यहदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान स्यास अज्ञानसे मेरी रक्षा करें। मगवान् बुद्ध पाखण्ड-समूहसे एवं भगवान कल्किदेव पापसे मेरी रक्ष करें। भगवान् विष्णु प्रध्यक्षकालमें मेरी रक्षा करें। भगवान् नारायण

पातःकालमें मेरी रक्षा करें। भगवान् मधुसुदन अपराह्नकाल

और भगवान् माधव सायंक्यलमें मेरी रक्षा करें भगवान् । हवीकेल प्रदोक्कालमें तथा भगवान् जनार्दन प्रत्युनकालमें

एकनाभ निशीधकालमें मेरी स्था करें। हे भगवन्! आएका सुदर्शन, कौमोदकी गदा और क्रांग मेरे सहुओं तमा राक्षसादिक। संहार करे। आपका संख, पर्य, सार्क धनुष तथा काहन गरुड भी तभुआँसे मेरी रखा करें भगवान् बासुदेवके सैनिकट स्थित अलंकारस्वरूप सभी पार्वद मेरे बुद्धि, इन्द्रिय, यन और प्राणींकी रक्षा करें सर्पका रूप भारण करनेकले भगवाद केवनारायण सदैव सर्वत्र मेरी रखा करें भगवान् नरसिंह सदैव सभी दिखाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णुधर्मास्यविद्याको धारण करता है, वह अपने नेत्रोंसे जिस-जिसको देखता है वह उसके बहमें हो जाता है और सभी पापीसे मुक्त वया रोगरहित होकर वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १९६)

According to the latest and the late

# विषहरी गासडी विद्या तथा भगवान् गरुडके विराट् स्वरूपका वर्णन

धन्यन्तरिने कहा —अब मैं गरुहके द्वारा कही गयी कान्तिवाले, सौम्यस्वरूप, स्वस्तिकसे युक्त, प्रिकोण गार**डी विद्या**का वर्णन करता हूँ इस विद्याको सुमित्रने आकारवाले <u>अप्निमण्डल</u>में व्यालामालाओंसे समन्वित कल्यपपुनिसे कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विशेका अग्निका ध्यान करना चाहिये। विभिन्न ओपीधयोंको अपहारक है।

हैं। इन पाँचों सत्त्वोंके पृथक्-पृथक् मण्यल होते हैं तथा रुप- इन मण्डलोंके अधिष्ताता ये मुख्यी आदि देवता ही माने गये हैं अन्य देखता भी इन मण्डलोंमें स्थित रहते है इनके पुरस्क-पृथक मन्त्र भी है। इन मण्डलाधिएति देवताओंके मन्त्रोंका बर्वाविधि न्यासपूर्वक जप करनेसे

अभेष्ट-सिद्धि होती हैं और विष नाथा दूर हो जाती है साधकको चाहिये कि वह पृथक पृथक पाँचों मण्डलाँक स्वरूप तथा उनके अधिष्ठात देवाँका स्वान करे. भण्डलॉका स्वरूप इस प्रकार है— पृथ्वीमण्डल चौकोर, फैला हुआ, चारों ओर भुखवाला तथा पोले वर्णका कहा गया है तथा यह मण्डल इन्हदेवतापरक है। चरुणमण्डल (जलमण्डल) पराकार तथा अर्धचन्द्र<u>य</u>क्त है इन्द्रनीलयणिके समान पीसकर वैयार किये गये सुरमेके समान कान्तिकाले

पृथ्वी, जल, तेज, चापु और आकाल—ये पीच तत्व वृत्ताकार विन्दुपुक कापुमण्डलमें वायुका ध्याप करे। <u>आकारमण्डल</u>का किरान भीरसागरमें उठती हुई सहरोंके

समान अवकारवाले, सुद्ध स्फटिकके सदत आभावाले वधा सम्पूर्ण संसारको अपनी अमृतमधी रहिमयाँसै आप्लावित कानेवालेके कपर्वे को।

शंखपाल नामक नाग पृथ्वीमण्डलमें स्कित रहते हैं। ककोटक तथा पद्मनाभ नामक दो न्हर्गोका वास करमभण्डल (जलमण्डल)-में है। कुलिक और तक्षक नामक नाम अग्रिमण्डलमें निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक

जो अह भहानाग कहे गये हैं, उनमेंसे वासुकि और

नाम बायुमण्डलमें रहते हैं। साधककी इन नागोंका भवन करके पृथ्वी आदि पश्चमूत तत्त्वोंका न्यास करना चाहिये। अंगुष्टसे लेकर कन्द्रिशयमंत्र अंगुरिस्थोमें अनुलोम और हो जाते हैं।

करना चाहिने।

अया तथा किजया ऋगक दो प्रक्रियोंका न्यास करना

चाहिये। पुनः अपने सरीरमें सिवयडकुन्यास, पहतत्त्वन्यास तवा स्थापक न्यास करे। देवताके नामके आदिमें 'प्रभव' तवा अन्तमें 'नमः' प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापन एवं पुजनादिक-मन्त्रके कपर्ने बहलायी गयी है। देवताके नामके आहा अधर भी मन्त्रकृष होते हैं। आठी नागेकि को मन्त्र हैं. वे उनके सॉनियानको प्राप्त करानेवाले हैं। प्रकारचेकि साथ आदिमें '🏖 और अन्तमें 'स्थाया' रुपानेसे मन्त्र वन कर्त हैं। ऐसा करनेसे वे मन्त्र साक्षात् गरहके समान साधकके सभी अमीह कमौंको सिद्ध करनेवाले

स्कर-वर्णोंसे करन्यास करके पुन: उन्होंसे ऋरीरके अन्य अक्टोंमें भी न्यास करना चाडिये स्टानसर आत्पन्तद्भिकारक ठरीप्त प्रापनतिका चिन्दन करना चाहिने इसके कद साधकको अमृतकी वर्षा करनेवाले बीचका ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आप्यायन करके साधकको

अपने मस्तिष्कर्मे आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाडिये क्यश्रात् स्वर्णके समान कान्तिवाली, समस्त लोकॉर्ने फैली हुई तथा लोकपालोंसे समन्वित पृथ्वीका दोनों पैरोमें न्यास

बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह भगवती पृथ्वीदेवीका अपने सम्पूर्ण देशमें न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके अक्रोमें क्षेत्र चल मण्डलों तथा उनमें स्थित देवीका न्यास करे। इस प्रकार पञ्चभूत-तत्त्वीका न्यास करके यथाक्रम आह नागोंका न्यास-ध्यान करना चाहिये।

इसके बाद स्वावर और जंगम प्राणियोंके विष-दोकक विनास करनेके लिये पश्चिमन गरुकका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये---गठडदेव अपने दोनों पैरॉ, पंख्यें तथा चौंचद्वारा एकड्रे हुए कृष्णवर्धवाले नागोंसे विभूषित हैं।

ग्रह, भूत, पिकाच, श्रांकिनी, पक्ष, राखसका उपहल होनेपर

विलोग-रीतिसे न्यस करन चाहिये अंगुलियोंकी पर्वसीवयोंमें विषधर नागोंसे मिरे हुए भगवान किवका अपने सरीरमें न्यस करना चाहिये।

वस्त्रविधि भ्यान-पूजन उद्धदि कृत्योंको करके

साधकको सभी कर्मीमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अधीह रूप भारण करनेवाले, यनपर विजय प्राप्त करनेयें समर्व, सम्पूर्व संसारको अपने रसमें आप्लाविश करनेवाले

एवं सुद्धि तथा संहारके कारण, अपने प्रकारपुत्रसे उद्दोक और समस्त ऋडाध्यमें व्यवस, दस धुक्तओं और चार मुखाँकले. पिक्रलवर्णके नेत्रवाले, हाधमें सूल धारण

करनेवाले, भयंकर दाँतवाले, अत्यन्त उत्त, विनेत्र तथा चन्द्रजुडसे विमृषित और गरुडस्थरूप भैरवका किनान करना चाहिये।

नाग्रेंका विनास कानेके लिये दन मरमतत्त्वने महामयंकर गुरुक्षका रूप धारण किया है। विराद-कप भगवान् गुरुक्के दोनों पेर पातालखोकमें स्थित हैं और उनके सभी पंक समस्त दिलाओंमें फैले हुए 🗗। सार्वे स्वर्ग उनके वश्च:स्थलपर विद्यमान 🐉 सहग्रम्ह उनके कप्टका

आह्रय लेकर अवस्थित 🕻 पूर्वसे लेकर इंसारफर्यना आठों दिशाओंको उनका सिरोभाग समझना ऋडिये। अपनी ठीनों प्रक्रियोंसे समन्वित सदाशिय एको शिखानुसन्दे रिश्त है। ये तक्ष्में (गरुड) साक्षात् परात्पर किय और

समस्य भूक्तोंके नायक है। त्रिनेत्रधारी, उत्र स्वरूपवाले,

नागोंके विवेकि विनासक, सबको ख़स क्यानेवाले, भीवच मुखवाले, पश्चमन्त्रके मूर्वरूप, कालाग्निके सदश देदीप्यमान गरुबदेवका अपने समस्य अभीष्ट कर्मीकी सिद्धिके लिये चिन्तन करना चाहिये। वो मनुष्य न्यास-

उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरठदेवकी हाकिसे सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यथ, नाग, गन्धर्व तथा गुक्षस आदि तो उसके दर्शनमायसे ही माग जाते हैं। चौचिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो आते

व्यानकी विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है,

हैं। (अध्याव १९७)

📣 क्यासभीत्वाच मनः, 🧀 व्यासी 🕶: 🗕 हरः मन्त्रीसे

। संदेशक कर इप्रायम

# त्रिपराभैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोंके पूजनकी विधि

पैरवने कहा-धरके कद में भोग और मोब प्रदान करनेवाली जिपुरादेवीकी एक आदिका वर्णन करूँका उसे अवए स्टे

देवीका चयाचित्रि ' 🗱 🛍 अवलक्ष्य देखि'- इस मन्त्रसे आवाहन करके 'हें ही ही'--इस नन्त्रका उच्चारण करते हुए रेखा करके 'ॐ ह्रॉ क्लेदिकी थे पन: —इसे मन्त्रसे उन्हें प्रकास कर तथा उनको शक्तियोंके साथ महाप्रेतासमपर विराजमान रहनेवाली देवी विपुरामैरवीका पूजन करे। 'हैं ही तिपुराची प्रमाः — इस सम्बारी कर्ने नगरकार करे। देवोंके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कर्ण आदि मुखाँको भी न्यरकार करे। 'उके हीं चालाब कवः' 'की अङ्कराब वकः' 'हें कवालाम काः' हत्यादि मन्त्रोंसे उनके पात्र, अंक्ज़, ऋपाल आदि आयुर्धोंको नवस्कार करे तिप्रामेरवीदेवीको प्यापे जाउ भैरवीं तथा उनके साथ मातृकाओंकी भी पूजा करनी चाहिने। असिताहुपैरव, हरुप्रेरम्, चण्डपरच, क्रोधपेरम्, उन्मवनरम्, कपानिपेरम्, भीवनभैरव तथा संहररभैरव- वे आठ भैरव 🖁 बद्धाणी. माहे हरी, कॉमारी, बैच्चवी, बाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा तवा अपराजिता (दुर्गा)— वे आठ यातुकाएँ हैं। पूजकको भारिये कि यह 'ॐ सामकपाय अधिवाङ्गाय भैनवाय गर्मा क्कानको 🗕 इस चन्त्रसे पूर्व दिशामें कामकप असिताङ्गपैरक और देवी बह्याजीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद् 'अक्र स्थान्त्राच पत्रः, क्रवाधैरवाच पत्रः, बाहेश्वर्षे पत्रः' मन्बोद्धार दक्षिण दिशामें स्कन्ददेव, उरुभैरव और देवी माहे अरोका आवादनपूर्वक पूजन करें ' 💤 चण्डाम स्व., व्याचार्यं नव, 'इन पन्त्रॉसे परिचय दिशामें चण्डपैरव तक देवी कौमारीका आव्यक्तनपूर्वक पूजन करे तत्पव्यत् ' 🕮 इस्काब नगः, ३% क्रोक्सक नवः, ३% वैकाकी नगः≒ हन

मन्त्रोंसे अंतर दिशामें उल्कादेव, क्रोयभैरम और देवी

वैकार्याका आवाहनपूर्वक पूजन करे। 'ॐ जनोराय नवः,

अग्निकोणमें अयोरदेव, उत्पत्तपैरम और देवी करवीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। तदननार '३३ सातव क्यानिने र्वतकात का:, त्र≙ कहेन्द्री का: — इन मन्त्रोंद्वार नैर्वत्यकरेणमें समस्य संसारके सारभूत स्वकृष कपालिभेरव और देखे महोन्दीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके कद साधकको '🖎 जालभराव नवः, अ-धीववाव वैरवाव नवः, 🗈 कायुवकाचे मनः 🗕 इन अन्त्रोंसे बायुकोनमें बालन्सर, भीषक्रमेरक और देवी जामुख्याका अध्याहरूपूर्वक पूजन करना चाहिने तदननार 'अभ बद्धकाय करः, अभ संद्राताय का:, 🖈 व्यक्तिकारी 🖘 🗕 इन वन्त्रीते ईसानकोवनी

बदकदेव, संद्रात्पेरव तथा देवी चण्डिकाका जायकन

और उनके पञ्चवाजीकी पूजा भी करनी वाहिये। इस

प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, वप तका होन करनेसे देवी

इसके बाद साधकको रविदेवी, प्रीतिदेवी, कामदेव

करके उनकी पुजा करनी चाहिये।

सिद्ध हो जाते हैं। निरपक्तिका, त्रिपुरप्रेश्वी और व्यान्तस्की नामक देवियाँ समस्त व्याधियोंकी किरोतिका 🗗। सब मैं च्यालामुखोदेवीके पुजनका क्रम कर्द्देगा। स्वके सध्य देवी व्यालामुखीको पूजा करनी चाहिचे तथा पराके बाह्य दलीमें क्रमतः— किया, अक्षा, भदनातुरा, महामोहा, प्रकृति, महेन्द्रामी, कलपाकर्षिणी, भारती, बद्धारणी, महेती, कीमती, बैच्चवी, कंश्वी, महेदी, समुख्य, अपराजिता, विजया, अजिला, मोहिनी, त्यरिता, स्तम्भिनी, ज़ींभवी तथा देवी कास्तिकाकी पूजा करनी चाहिये। देवी

धरमने पूनः सङ्ग्रः—पूत्रभवि-यत्रके द्वारा प्रत्यकर्तको सुध्र एवं असूच समयका परिवान हो करा है।

ज्यालाभ**सीको बद्याचित्रि एका करनेसे बिद आदि दोन** दुर

हो जाते हैं

AND DESCRIPTION OF THE PERSON.

(अध्याप १९८-१९९)

#### वायुजय-निरूपण

भैरवने कहाः ने देवि। अब मैं जय-प्राज्य प्रमा विदेश-प्राप्तके सुभासुभ मृह्यंका संकेत देनेवाले 'वायुवय' सम्बद्ध विद्यास्य वर्णन कर्मेन्य।

वायु, अग्नि, जल और इन्द्रको माङ्गलिक चतुष्टमंके नामसे जाना जाता है। प्रायः प्राणीके हरीरमें जायु अधिकतर वाम और दक्षिणभागको चाहियोंसे प्रवाहित होता है। काणि हरीरमें कर्ष्यामी होता है और जल अधीगाणी। महेन्द्र तत्त्व हरीरके मध्यभागमें स्थित एवता है, किंतु सुक्लपक्षमें वह वामभाग तथा कृष्णपक्षमें दक्षिण-भागको नाहियोंसे होकर सरीरमें प्रथाहित होता है प्रत्येक एकका प्राणिभक तीन-चीन दिन इसका उद्यक्ताल है। वर्षाय सुक्लपक्षको प्रतिपदासे लेकर इतीया तिथितक वो बायु नासिकाके बाम किन्द्रसे होकर प्रवहमान एवता है। और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर इतीया तिथिपर्यन्त वो बायु नासिकाके दक्षिण किन्द्रसे होकर प्रवहमान एवता है। वी स्वयु विस्ताक दक्षिण किन्द्रसे होकर प्रवहमान एवता है। किन्दु विस्तीत होनेपर प्रवन होता है। यदि प्राणीके

विद्या होता है।
है नर्यानी दिन और रातमें सोलाइ संक्रान्तियाँ मानी
गयी हैं आये आये प्रइत्के बाद एक-एक संक्रान्तिका
परिमाण है इसी मतिसे प्रतिसमें प्रवहमान वायुका संक्रमण-काल काला है। जब वायु सरीरके अन्तर्गत आये प्रइत्के बाद ही संक्रान्त होने समता है, अर्थात् आये-आये
प्रहर्त्य वायुक्य भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि अवस्थ्यमानी है मोजन और मैथुनकालमें दाहिने नासायुद्धसे बाबु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थितिमें

करीरमें जान सूर्यमार्गमें दक्षित होकर चन्द्रमार्गमें अस्त हो

तो गुणोमें बुद्धि होती है। इसके विषयत होनेपर शरीरमें

भ्रमण हो हो प्रश्नकर्ताका प्रश्न शुभकर तथा बेह साना गया है। वायुके महेन्द्र तथा यरूप (अल-वल्म)-में प्रयाहित होनेपर कोई भी दोब नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनेपर

अनावृष्टिका योग तथा वार्वेसे प्रवाहित होनेपर वृष्टिका

हायमें क्लवार लेकर बोद्धा युद्धमें वर्धक जबुऑको जीत

सकता 🕯 । समस्त कार्योमें बदि वाम शासपुरमे बायुका

योग होता है (अध्याय २००)

# उत्तम तथा अध्यम अधीके लक्षण, अधीके आगन्तुज और त्रिदीवज रोगीकी चिकित्सा तथा अध्यशन्ति, गजायुर्वेद, गजचिकित्सा और गजशन्ति

ध-वनरिने कहा—अब मैं अधावुर्वेद और अबैकि सुध-अञ्चल सम्बन्धित वर्णन करता हूँ।

को अब कीएके समान नुकीले मुँहवाला, काली बीधधाला, वृश्चके समान फैले मुँहवाला, गरम तालुउदेशकला, होसे अधिक इन्तरङ्कियोंसे मुक. दौरपहित, सींगवाला, दौरोंके मध्य रिक स्थानवाला, एक अण्डकोशसे पुक, अण्डकोशसे पहित, कंचुकी (बश्व:स्थलपर कंचुकके लक्षणसे समन्वित), दो खुरोंसे सम्मन, स्तनयुक, बिलीटेके समान पैरॉवाला, ज्याचके सद्झ अप एवं वर्षसे समन्वित, कुछ तथा बिहिष रोजके रोगी पुरुषके समान, बुद्ववी स्लान होनेवाला, बीना, बिलीटे और बंदरसद्श नेत्रीवाला हो, वह दोषपुक्त होनेसे त्याच्य है।

उत्तम वाधिका भोषा तो वह होता है, को वृतका प्रदेश (तुर्किस्तान, सिल्धु या अस्य देश)-में बन्ध लेवा है। इसकी कैवाई सात हाच होती है। मध्यम कोटिका भोड़ा पाँच हाच और तृतीय कोटिका भोड़ा तीन हाच केचा माना गया है स्वस्थ बोड़े छोटे-बोटे कानवाले, चितककी, प्रभावकाली, उत्साहसम्बद्ध और दीर्घजीमी होते हैं

'काहाण-भोजन' आदिके द्वारा अबोंकी रक्षा करनी कहिये बीड-वृक्षका काह, नीमकी पत्ती, गुग्गुल, संरसीं वृत, शिल, वचा (वच) और हींगकी पोटली आदिमें रखकर बोड़ेके गलेमें बीधनेसे घोडेका सदैव कल्याण होता है बोड़ेके सरीरमें उत्पन्न होनेवाला मुख्य दोन कम (बाव

रेक्न सूर्यदेवके पुत्र हैं। इनकी पुजा, होम तथा

होता) है। यह दो इकारका होता है - एक है जागनुब ब्रामदोप और दूसर है बात-पित आदि त्रिद्रोगोले कावल प्रकटोषः। यात्रविकारके कारण उत्पन्न प्रकटोष विरक्षक (देरसे पक्रनेवाला) होता है और स्लेक्सीवकारक कल्ल रापन रापदोप क्षिप्रपाक (सीस एकनेवाला) होता 🛊। पित्रक दोकके कारण उपका बचदोन बोडेके कच्छ-आगर्म

बैदना होती है। आगन्तुक अर्थात् बहरते बोट, गिरने ब आणाः। आदिसे उत्पन्न बाणदोषका सोधन सरव-विकितसके द्वारा करना चाहिये। अध्यक्षी यह चिकित्सा करके उसमें परण्यपुरः, इत्यी, पारकत्यी, चित्रक, शॉउ और सहसुन, मद्रे अथवा कौजीमें पीतकर पर देख काहिये। हिल्. सन्,

दर्श, सेंधानकक और नीमको वर्ती एक बाव बीसकर इस

बणका रखनेने भी भोडेको लाग होता है

दाह और रकविकारके कारण उत्पन्न प्रभवें अन्द अन्द

नरमल, नीयको पत्तो, बच्च (बच्च), चित्रक, रिप्यली और अररकका पूर्व मनकर भोडेको फिलाना चाहिने इसके सेवनसे केड्रेका कृषिदोष, श्लेकविकार धना कानुप्रकोष नष्ट हो कक्षा है। नीमकी वर्ती, परवल, जिसला और वीरका कावा बनाकर गदि बोढ़ेको पिलावा बाव हो इसका रक्तकाव मेंद्र हो काता है। बोड़ेमें कुलुविकार होनेपर तो उसके उपलब्धके लिये इसी काहेको सँग दिन देख

लाभार है। लहसून अविका काहा देनेसे उसके जाने-पीनेके दोष हर हो जाते हैं विजीत नीकुका रस सदामांसीके रसमें मिलाकर करन देनेसे तरकाल बोदेके व्यवनित दोवोंका विनास होता है।

चाहिये। बजयुक्त कुडरोग डोनेयर सार्शोच्य हैल बहुत ही

मोडेको तथम दिन एक एल ऑक्सीन नस्त्र देशा चाष्ट्रिये। उसके बाद एक एक एक प्रतिदिन अधिक बहाते हुए अठारत दिन्तक उसका इपयोग करना चाहिने यह मात्रा उत्तन प्रकारके मोडेकी है। नव्यन प्रकारके बोडॉकी औषधिकी क्रांस चौदह कर तथा अध्य जातिक बोटीकी न्यठ पल होती है। सात् और पीच्य ऋतुमें बोड़ोंको ऐसे विकारों से मुक्त करनेके लिये किसी भी प्रकारको औषधिका नस्य प्रयोग करना विकत नहीं है। बोडेके बादशन्य रोपयें तर्कर, पुर तथा दुग्धमे पुरु वैल, स्लैच्चिक रोगमें विकट्टने पुरु कड़वा हैल और विश्वविकारमें विकलापूर्व-जनन्तित जनमे नस्य देख जाहिये। साठी जनस और दुग्ध काने-पोनेकला पाँचा अल्पन्त कलकाली होता है। एके हुए वायुनके समान तथा सोनेके सदस चमकते हुए वर्णकार लय बेट होता है।

भागाती मोदेको आके आचे प्रहरपर गृग्युलका सेवन करान चाहिने। जो बोहा बहुत ही सल्दी करू जानेके कारण एक बाल हो। उसको स्तीर क दय पिरतान बाहिये। कराजनित कियार होनेपर कोडेको भोजनमें साठी जानतका भार और दूध देना चाहिने। चिरानिकार होनेपर उसको एक कर्प अपरंतु दो खेला जदापांसीका रहा, तथा गुंगका रहा और प्रतथा विश्वय देनेसे लाग होता है। कफ विकार होनेपर पूँग और कुलबी का कड़क तथा तिक धोल्य क्यार्थ देख च्याहिये। बाधिरता या ग्रासकन्य रोगसे ग्रस्य होनेपर अवना विदोधकन विकारोंके उत्पन्न हो जानेने रहित चोडेको गुग्गुलको ऑपधि देनी भाष्टिने। सभी प्रकारके वैपॉर्ने बोर्डको पहले दिन अन्य प्रकारको कसीके साम एक रत दर्ज कर देश हैं। अपेक्ति है। उसके बाद इस नामको वीर-भीर क्याना चाहिये। एक दिनमें एक वर्ष मधात हो तीला और अधिकतन चीच पत दिया वा सकता है। सामान्य रिवरिने बोडेके सिने साने-पीनेके निमित्त अस्सी परा दर्शको माश्र बेहचन मानी गरी है। उसकी नेप्पन क्रम साठ एता और अथन चलीय एत है।

मोदेको जन-कुछ तथा कक्ष-विकार (लीपहलेका निकार) होनेपर विकलाके क्रांचनें भीवन निलक्त देख चारहचे। चन्द्राप्ति और सोच-रोग होनेपर इसको गोस्त्रके साय भोजन देख चाहिते। बात-पितायन्य सामिकार अध्या अन्य स्थापि होनेपर गोदुष्य और युग्त मिलाकर चोड़ेको भीजन देश लाभकारी है। दुर्बल बोडेको नाली नालक ऑपभिके साथ भीजन देन पृष्टिकारक होता है। शरह और ग्रीक बतुमें मोदेको पाँच करा गृहचीका रस चीमें विस्तकर अथवा दूधने निताकर प्रत-काल क्लिक चाहिये। अह मोहेके रोगोंका विनास करनेवाली, उनको सक्रिसम्बन बनानेवाली और उनके देवको बदानेवाली है। गुहुची-करपके साथ सरावरी और अञ्चलका कृषक औषधियोंके

रसकी कंक क्रमकः इत्तन, कम्पन और अवयक्षपर्मे कर पल, तीन पल तन्त्र एक पल निश्चित को गयी है।

यदि बोडोंने अकस्मात् एक हो प्रकारका रोग इत्या हो बाब और इपचार होनेपर भी बोडेकी मृत्य हो क्या तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप का नहामारी) समझना चाडिये उसकी सान्तिके लिये इवन, पुजन, क्रमान भोजन आदि करान चाहिये हरीतकी-करनके सेवनसे भी उपसर्गकी स्वन्ति होती है। गोभुड, स्वरसेंकि वैस और संभावकले बुख इरीतकीकी क्राप्त प्रस्थाने पाँच मानी गयी है। तत्पक्षत् प्रतिदिन बसकी चीच-चीच मात्रा भड़ारी हुए स्टेटक की जा सकती है। बोडेके रिके एक जी इरीवकीकी पात्र उत्तम है। अस्ती तक साठ मात्रओंका भी परिवार है के कावम और अध्य बाहाई करी गयी है। सन्बन्तरिजीने एकः कहा—हे मुह्नत। अब मैं

(अञ्चायुर्वेदको भौति) गजायुर्वेदका वर्लन करने खारहा 🐒 अप उसे सुनें अवधिकित्सामें भगाने गने औवधिक करन हावियोंके रिप्ते नी क्रिक्करों हैं। हायोंके निमित्त

दौतोंने भीपना व्यक्तिये सूर्य आदि नवप्रहोंके तथा शिय, पुर्वा, लक्ष्मी और विष्कृषे पुत्रन आदिसे हावीकी रका होती 🛊 । देवादिको एक करनेके पश्चात् प्रामियोके लिये अनादिकी विता देकर हाथीको भार वडाँके जलसे स्थान कराना कहिये। स्टबन्सर मन्त्रोद्वास अभियन्त्रित भोजन हायीको देश चाहिये। हाजीके की सरीरपर भरम समाना चाहिये विकला, पहाकोल (पीपर, पीपरायुल, कब्ब, विकस्युल, सींठ), दशमूल, बिडङ्ग, सक्षवरी, गुड्जी, नीम, अइसा और फ्लासके चूर्ण अपना काम हामीके रोगोंको विनष्ट करनेने समर्थ 🕏 (अध्याय २०१) स्मियोंके विविध रोगोंकी चिकित्सा, बालकोंकी रक्षाके उपाय

# तवा बलवर्धक औवशियाँ

ब्रीहरिने **कक्षा**—हे तिन। पुरनेका अनना अपनार्ग । नामक जीवधिकी बारका गुण अदिनीय है। उसका मबाविधि प्रयोग करनेसे प्रसंध बेदनाका कह दर हो जाता 🕏 पृक्तिम्बदाको यह अधन साठी कावलको पीसकर एक सम्बद्धपर्यन्त दूधके साथ सेवन करनेसे स्थियोंके द्धको सुद्धि होतो है। हे रुद्। इन्द्रवारूको (इन्द्रावल)-को जबका लेप करनेसे रिजयोंके स्वनीकी पीडा मिनह हो बावी है। नीली, परवलकी बढ़ वना तिलको बलमें भीसकर नीके साथ वैवार किया गावा लेग व्यालागर्दध नामक रोगका नास करता है। पाठाकी बढको खबलके क्लके साथ पीनेसे पाप-रोग विनष्ट हो काला है। ऐसे रोगका विनास कह जसक औरधिके पौरेसे भी सम्भव है। हे लिया वाली बलमें मधु मिलाकर पीनेसे वह चप-

रोगको दर कर देल है। गोवृत और लाकारमको समध्यपने

लेका इधके साथ उसे पॉनेसे प्रदररोग दूर हो जाता है

हे हर, द्विजयही (ब्रह्मदण्डी), ज़िक्ट (मॉठ, काली विर्यं, पिप्पली)- का चूर्ण किलके कादेगें जिलाकर पीनेसे स्विपोंका रकगुल्म रोग दर हो जाता है। हे महेल। लाल कमलका कन्द्र तिल तक सर्कराका औषधिक घोग, दिवर्गीने गर्भभारमको भगता उत्पन कर देता है। सर्कराके साथ इन औषधियोंको पोनेसे स्विपोका गर्भपात एक जाता है तथा शीवल जलके साथ सेवन कानेसे रकस्था भी र्वद हो जाता है। हे रहा! सरपोद्धाकी जडका हमा और काँजी, होंग तक संभागमक मिलाकर पौतेने निवर्गोको सीच ही प्रसम् हो जाता है। विजीस नीवृको जहको कटिप्रदेशमें चौधनेसे भी प्रसम समाशीय हो जाना है। अध्यक्षमंत्री बह सिरमर धारण करनेपर स्वोको गर्भजनित पीका नहीं होती है हर। जिस बालकके मातकपर गोरोचनका दिलक

दक यात्र चीमुनी होती है। पूर्ववर्णित जीवधियोंके द्वारा भी

हावियोंने पाये जानेवाले रोगोंको दूर किया जा सकता है।

द्राधियोंको उपसर्गजनित व्याधियों (देवीप्रकोए क महामारी

आदि) के उपसमनके लिये गजसान्तिकर्म करना चाहिये।

देवताओं और ब्राह्मणोंकी एक आदिके द्वारा एक करके

उन्हें करिला गौका दान दे। रखाः मन्त्रोंसे अधिमन्त्रित बचा

(बच) और सरसोंको कलामें विशेकर हार्याके दोनों

एक है और जो बालक सर्करा तथा कह जमक

औदधिका पान करता है वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधिकनित विकासीसे दूर रहता है हे रह। संखनाधि (सुर्गधित द्रव्यविशेष), चच, कुड और लोडा (लोडेकी ताबीज वा कठला) बच्चेको सदैव धारण कराना चाहिये। इससे उपसर्गजन्य किपदाओंसे बर्च्होंकी रक्ष होती है

मधके सहित पलाल, आँवला और विडङ्का वूर्ण हथा गोवतका पान करनेसे आणी महामति (कुक्तप्रमुद्धिवाला) बन जाता है। हे महादेव! एक भासतक इस औवधिका सेवन करनेसे मनुष्य बृद्धावस्थाजन्य मृत्युके भयसे रहित हो जाता है है हद पलाशबीय, तिल, मधु और

युत समान भागमें लेकर एक सप्ताहतक सेवन करनेसे वृक्षावस्था दूर हो जाती है. औवलेका चूर्ण, पशु, तेस (तिलका) तथा गोयुक्के साथ एक मासपर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य युवा हो ठठता है और विद्वान् बन जाता है है शिव। अविलेका चूर्ण मधु अथवा जलके

साथ प्रातःकाल सेवन करनेपर मसिकाकी गकि बढ व्यती है जो मनुष्य मी और मधुके साथ कुष्ठभूर्णका सेवन करता है. वह मुन्दर पन्धसे समन्वित देहवाला हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है।

(अध्याव २०२)

# गो एवं अश्व चिकित्सा

#ीहरिने कहा—हे ज़िया जो गी अपने बछड़ेसे द्वेप करती है, उसे नमकसे युक्त उसीका दूध पिला देना शाहिये ऐसा करनेसे वह अपने वसकेसे प्रेम करने लगेगी कुरोकी इडीको मेंस और गायके गलेमें बाँघनेसे उनके रुप्तरमें पहे हुए कोड़े गिर असे हैं, इसमें संदेह नहीं है पूँचचोकी जड़को खिलानेसे भी गार्यकि सरीरमें पड़े हुए कींद्रे विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव । वरुणफलके रसको हायसे मधकर उसे पायमें भरनेसे उसके अंदर पढे हुए कर पैरवाले तथा दो पैरवाले कीड़े नह हो जाते हैं। हे ल्ड जया नामक औषधिको घायमें भरनेसे वह सुख जाता है।

हाबोका मुत्र पिलानेसे गाय और भैसोंमें फैलनेवाला उपसर्ग

रोग (देवी आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो आला है। मट्टेमें मसूर और साठी चाक्लको विसक्तर फिलानेसे भी लाभ होता है। गाव और भैंसके दूधमें तुलनात्मक दृष्टिसे गामका दूध

ही पुरुषके लिये किरोप हितकारी होता है। है सिय! शरपेंखाके परेको नयकके साथ विलानेसे पीडे तक हावियोंका बारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है है हर। युतकमारीके पतेका नमकके साथ सेवन करानेसे घोडे आदिकी सुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३)

# औषधियोंके पर्यायवाची नाम

सुतजीने कहा -- हे ऋषियो भगवान् पन्यन्तरिने इस प्रकार महर्षि सञ्ज्ञको वैद्यकतास्त्र सुनाया था। अब यै और्चाधवंकि पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूपमें आप सभीको सुनाउँगा

स्थित - विदारीयन्था, शालपणी तथा अंशुमधी एक ही औपधिके नाम हैं। लाङ्गली नामक और्पाध ही कलमी, कोष्ट्रापुच्या तथा गुहा नामसे कडी व्यती है। पुनर्नवाको वर्षाम्, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरवृक, आम तथा सर्द्रमानक— वे एरण्डके नाम हैं। समा और नागमरणको एक ही औवधि यानन चाहिये गोश्वर अर्थात् गोलरुको श्वदंष्टा कहा गया है। जतावरी नामक औषधि वरा, भीर

पीवरी, इन्दीवरी तथा बरोके नामसे प्रसिद्ध है

व्याची, कृष्ण, इंसपादी और मधुस्रवा वृहती नामक औचधिक पर्याय है। कण्टकारी या कटेरीको सुद्रा, सिंही तका निविधिका कहा जाता है। वृक्षिका, स्वमृता, काली और विषय्नी सपंदन्ता नामक औवधिके नाम हैं। मर्कटी,

आकागुरता. आवेंयी तथा कपिकच्छका— ये सब्द एक ही अर्थके बावक हैं युद्धपणी और भुद्रसह। मूँगके तथ माषपणी एवं महासहा उद्धदके पर्याय है दण्डयोन्यह

(दण्डिनी) को त्यका, परा और महा नायसे स्वीकार किन्य गया है

व्यक्रीभ और वट घरगदका तथा अश्वन्थ और कपिल

नाम 🕏

पीपलका काचक 🛊 प्लक्षको गर्दभाष्क, पर्कटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जन बृक्षका नाम पार्च, कक्ष्म और धन्धी है। नन्दीवृक्षको प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वंजल और बेतस एक ही औषधिके वायक हैं। मल्लातक तथा अरुकार भित्तवाको कहा जाता है। लोग सारका, धृष्ट और तिरीट नामसे माधितित है तथा बुहल्मला, महाजम्बु

और बालफला एक अर्चके वाषक 📳 जलबम्बु नारेयीका

कपा, कृष्णा, उपकृषी, शौषडी और मार्गाधका—ये नाम पिष्यलोके 🖁 । उसके जाननेवाले होंग उस औषधिकी मुलको ग्रन्थिक कहते हैं। क्रमण नामक और्याधको मरिन तचा विश्व नामक महीयधिको जुण्टी या स्टेंट कहा जाता 🛊 । व्योष, कट्चय तथा प्रयुक्त इसी और्याधका नाम 🛊 । लांगलीको इलिनी और होक्सीको गर्जापक्ली कहते हैं। अवन्तीका अध्यक्षण तथा उत्साका नाम सुवहा है।

चित्रकंका नाम शिखी है। इसको बाँड तथा अपन

नामसे भी कहा जाता है। बद्धप्रन्या, उपा, बेल और **\$**मवती—ये नाम बचाके **हैं** कुटकको सक, कराक तथा पिरिमृक्तिका कहा बाल है। उसके बोजोंका नाम कलिब्रू, इन्द्रवन और अदि है। पुस्तक और येथ नाम मीयाके बावक है कीनी नामक मौत्री हरेलुका नामसे कही कारी है। एला और बहुला सब्द बड़ी इलायची तथा स्कोला एवं तृष्टि राज्य छोटी इलावचीके वाचक 🗗। पार्कीका नाम परा तथा काँजीका नाम बाह्यजनहिन्द्र है। मृत्रो नामक औषधि मधुरसा और तेजनोका नाम तिक्तवरिलका है। महानिम्बको बृहसिम्ब तबा दौजनको यवानिका

(अववाहन) कहा जाता है। विश्वज्ञका नाम क्रिमितन् है। हिंगु अर्थात् होंगको रामठ भी कहते हैं। अजाबी जीरक अर्थात् जीरका पर्यायकाची सन्द है उपकृषिकाको कारवी कहा जाता है अनुस्ता, तिका तथा अदुरोहिमी—ये तीन

कटकी नामक ऑवधिक वाचक है। तगरका चय का और वक्र है। क्षेत्र, त्वच तथा वराजुक, दारुवीनी नामक अधिध कहलाती है। उदीव्यको बालक (मीम्प) तथा द्वीवेरको अञ्चलकके नामसे अधितित किया गया है

पत्रक और दल नाम तेजपताके हैं। अवस्कको तसका कहा काता है। हेमाथ नायक औवधिका नाम नाम भी है। इसलिये इसको लोग नागकेसर कहते हैं। असुक् तथा कारमीरवाहीक रास्ट् कुंकुमके वाचक हैं पुर, कुटनट, पहिचास तथा पशहूचा सब्द गुग्गुलके

बाचक है। कारमीरी और कट्फशा श्रीपणीको कहा जाता है जालकी, गजभक्या, पत्री, सुरभी तथा त्रवा नाम गजारी औषधिके 📳 ऑवलाको भागी और आमलको तथा अस एवं विभीतक बहेबाको कहा जला है। पच्या, अभयः, पुरुषा और इरीतकी सन्द ईरिके पर्यायवाची है इन तीनों फलोंको एकमें मिलाकर विफला कहा जाता है। करेज मा

कंप्स इदक्षीर्प्य तथा दीर्पयुक्तके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यही, यह्यपूर, मधुक और मधुवहीं- में बेटी मधुके बाजक हैं। भारकी, रासपनी, समझा राम कुंचर भारीफुलके जम भाने गये हैं। सित, मलयज, जीत और गोजीर्यको श्रेतबन्दन कहा बाह्य है। जो चन्दन रक्तके सदश लाल होता है उसका

नाम रक्तवन्दन है। काकोली नामकी औरधिको चीरा.

बयस्य और अर्कपुणिकाके पापसे थी कहा जाता है। शृंगी

चनक औषधि कर्कटन्ती तथा बहायोगाके नामसे प्रसिद्ध है। बंजलोचनको तुगाधीरी, सुध्य और वर्गतीके जनसे भी बाना जाता है। द्राधाकर मान मुद्रीकर तथा गोस्तनिका है। दशीर अर्थात् कास नायक औषधिका नाम मृणाल और लगज़क है। सारको गोपवानी, गोपी और भड़ा कहा जाता

है। इसी ऋषक औषधिका नाम कंटकूटेरी भी है। इस्दोको द्यठ, निस्त, हरिद्रा, रक्नी, पौतिका और राष्ट्रि कहा गया है। बृह्यदनी, क्रिमरहा, नीलवाड़ी तथा अमृतरसा नामवाली

और्षांच ही गृह्वी है। वसुकोट, वाशिर और काम्पिक क्रमक औरभि एक हो है। पावाणभेदक, अरिष्ट, अरमभित् तक कट्टपेटक-वे सभी नाम एकावट्टा का प्रवरक्राके वाचक 🖁 प्रव्यक्रको सुक्कक और सुचकको वचा (वच) नामसे अभिद्रित किया गया है। पीतकालको सुरस तथा

बीक्क नामसे कहा जाता है। वजव्सको महावृक्ष, स्नुहीको सुक् (बुहद्) और सुधाको पुढ़ा भाग गया है। हुलसीको सुरसा तथा उपस्था कहा जाता है। लोग इसीको कुठेरक.

हेमबीरी वा स्थर्नश्रीरी जनकी औषधिको पीछ, गाँधै तक अर्थनक, वर्गो और सीयां-भवर्गी भी कहते हैं। गील करफ

ऑपपि मिन्युवार है और निर्माचीकी सुगन्धिका कहा नाता 💲 समन्त्रिका जनको श्रीकृषि व्यक्तती और कुलका नामसे जानी जाती है। कालीनक नानक ऑपधिके

पर्यापकाची सन्द हैं—चीतकाद तक करक । पानवी जनकी

औषधिका क्रम कादिर है। कन्दर अर्थात् करका उसीका बेट मान गया है। गीलकमलके काचक इन्टीबर, क्रवलब,

पच तक बोलोत्पर माने गये हैं। सीगन्तिक, सत्त्वस और अब्ब कमलको कहा जता है। अजनर्ग, दर्ग, वाजिकर्ग

तक अनकर्ग एक ही औरधिके कर हैं। स्टेब्स-तक, रोत् और बहुबार एक ही अर्थक व्यक्त है।

मुनदक ककुर्भर, समस्ते तथ इत राज जनकी जीवधिके बायक है। कवरी, कृत्यक, यह, बुद्धिया और बनकृत् एक ही ऑवधिक कन है। कृष्णार्थक तक करात नामक आविषि कारामान का काममान भागमे प्रसिद्ध हैं।

बरिवारा कुमक औषधिको प्राची, कला और नदीकान्य कहा जाता है। काक्ष्मंत्रा नामकी औपधिका पर्यापनाकी

शब्द आयरों है। मृत्रिकपर्ण गायक औपनि प्रमनी और आञ्चरणीके चयने वानी असी है। विषयुष्टि, हावन और

केलम्हि—ये तीनों एक हो औरपिके माधक है। किलिही या विर्विद्योको भारको तथा अन्तकको अन्तकेतस करा

कार। है। अशरका और कहुएक एक ही औरथि है इसीको लोग अवस्थानी भी बहते हैं। असम्बन्धन कम पत्रत्य है। श्रीरोको एजादर ज्ञामसे स्वोकार किया गया है। नकापत्रका

नाय दाशिय है, इसीको करक भी कहा जान है। मसुरी, बिटली, राज्य तथा कालिन्दी जन एक ही अर्थक कालक

पाला है। विका, करती, जिलेगी, जिल्हों और जिल्हा<del>ं ने</del> सभी जब एक औपधिके बायक है। सपाला, प्रवतिका,

🖁 । कटेरी मुक्तको कन्यका, महारूपना और मुक्तका कहा

चर्च और चर्नकस— वे सभी तल समूद औरपिके माने

गये 💲 अधिपीलुको शक्तियाँ, सुकुमारी और विकासी कहा बार्स है। अपराजिता प्रापक और्षाकिक पर्यासकारी। सन्द

है गुलाओ, असुता, श्रेता, गिरिकार्गी क्या गुलादिनी। काम्प्लिको रत्सङ्ग, गुण्डा और रोचनिका कहा करा है।

कालद्राधका चयमे स्वीकार किया गया है। पासुंक्यी, न्तरकला, विश्वाला और इन्ह्रवारची अर्थात् इन्ह्रावन एक ही

श्रीवर्षिके बायक है। रहांजन नागक श्रीवर्षिके पर्याप है। सक्ते, बेल, नोत्स्वर्ण तथा अंजन । कारणली का सेमरन्श्रके

विश्वासको कोक्स्स के कामसे अधिका किक कहा है। प्रत्यकृष्णीको सरी और अपानागेको मधुरक कहा गन

है। बंगली अङ्ग्राम्य पान है सिंडास्य पृथ्यासम्ब तथा अहरकत्। भीनसम्ब नामक जीनपिको बीचक और

कर्वाको सटी नामसे भी कहा गण है। कट्फलका नाम श्रीअमुख तथा अस्मिनन्याचा नाम सुगन्धिका भी है।

बाकुको अर्थात् ककुको, सोक्एको और सोमकते एक ही

सींपको सताङ्ग और सवपुरू कहा जाता है जिसको मधरिका माना गमा है। पुष्परम्लको पुष्पर तथा पुष्पराहण

क्रमं वी स्थीकर करना कहिये। याम जनक श्रीविधके पर्यकाची सद्ध है धनवास, इनले और दुस्तक्षा

जीवधिके कुन है। चैगरहवाको मार्कम, केशराज तथा भूगराम कहा काल है।

एडगर्थ कृत्यक और्वाचको आयुर्वेद एवं वनस्पतिनोकि बिहान् प्रक्रमदेक मा भक्तमह कहते हैं। फाकतुन्ही नामक ऑपधिक पायक है सुरंगी, तगर, श्रमणु, कलवास और कामसी महाकारंको नेरा तथा उन्युतीयको मनस्त्रम कहा

वाता है। इश्याकृषों तिकतुम्बी और विकासानु कहा कता है। क्रान्तर्गकको कोपलको सका पानियो कहा नाम है।

कृतभेद जानक इस कोचाराको और्याधका एक जन्म नेद है देवताहरू जनक वृक्षके पर्याप है जीमृतक तक सुरुकः। गुजरना, गृधनतो, केङ्ग् और काकारनी सन्द

शीमके कारक जाने करे हैं। करबोर (बनेर)-का पर्यापकाणी शन्द है अवहि तथ जनस्त्रक। र्वेश्वनसम्बद्धे किन्तु, सैन्धव, सिन्धुत्व तथा वरियन्ध

कहा जाता है। प्रवधार राज्यका जान है धार और जनगण। सबी क क्यो निट्टीका नाम है सर्जिका एवं सर्विकाश्वर

काशोरके जम है पुष्पकारीय, नेप्रभेषन, कर्नुकासीय और काली जह कुछ एवं धानुभेदने दो प्रश्लासका है। सङ्क्रपारी

१-प्रेयलके गेंदको बोकरक कमने हैं

जाता है।

(गुजराती मिट्टी) को सौराष्ट्री, मृत्तिकाक्षर यथा कासी कडा वाता है। स्वर्णमाधिका नामक मिट्टीके पर्याप हैं माधिक, ताप्य, खप्पुरू और खप्पसम्पदाः मनःशिला या मैनसिलका नाम है ज़िला। नेपाली मनःमिलाको कुलटी कहा जाता है। हरितालके लिये आल अथवा मनस्तरल नाम प्रयुक्त होता है। तन्थक, रान्धपायाय तथा रस पारद या पारा कहलाता है। तीनेके कावक है तहा, औदुम्बर, जुल्ब और म्लेक्सपुर्छ।

मधु सन्दर्के पर्यायवाची है माधिक, मधु, श्रीद और पुष्परसः। इसके दो उपभेद 🖁 — म्येही मधु तक उदकी मधु। काँबीको सुवीरक नामसे अधिहत किया तथा है। शर्करको सिता, सितोपला और मस्वापडीके नामसे कता जाता है।

लोहेको अदिसार, अयम्, लोडक वधा वीश्व भी कहा

विस्तान्ध नामक औषधिका निर्माण द्वरुदीनी नामक वृक्षकी बाल, इलावची तथा तेजपत्तको समान मात्रामें मिलानेपर होता है, इसे विजातक कहा जाता है, उसमें नागकेत्सका मित्रण कर देनेपर वह चतुर्जातक कहलाता है। पिष्पली, पिष्पलीमूल, चठ्य, चिश्रक और नागरके मिश्रित स्वरूपको पञ्चकोल और कोल कहा जाता है।

प्रियंगुको कंगुका (काकुन) तथा कोदव या कोदोको कोरदृषके नामसे जानना चाहिये। त्रिपुटका नाम पुट है और कलामका सङ्गक नाम स्वीकार किया गया है। वेजु अर्थात् चौसको सतीन तथा बर्तुल भी कहा जाता है।

पिनुक, पिश्रल, अध और विद्यालपदक तक तील-परिमाणमें एक कर्ष (सोलह मासा)-के बावक है। सुवर्ण तमा भवलग्रहका बराबर मान है। मलार्थ अर्थात् आया पत् एक जुकित तथा आठ मायक भारमें समान है। मल,बिल्प और मुद्रीका परिन्त्रण समान होता है। दो पलकी मात्राको प्रसृति अर्थात् एक पसर कहा गया है। अंजीत और कड़बका मान चार पलके चराबर होता है। आठ पलको अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। चार कृष्टवका एक प्रस्त (एक सेर) और चार प्रस्थका एक

आह्क अर्थात् एक अर्थमा होता है। इसीको एक कारायत्र कहा गया है। चार आदकका एक होप होता है। एक सी पलका एक हुला और बीस पलका एक भाग माना गया है। विद्वानोंने प्रस्व आदिकी भाश्रामें प्राप्त होनेवाले द्रव्योंका मान तो इस प्रकारसे कहा है किंतु इब-पदार्घीकी मात्राको उसका दुपुना स्वीकार किया गया है

कुछको आमय और मांसीको क्लदंश कहा गया है। संख नायक औषधिका नाम जुक्तिनख 🛊 तया व्यक्त नामकी औवधि व्याधनको या व्याधनक सब्दमे कही गयी है। गुरमूल नामको औवधिके बाचक पुर, पलक्क्ष्य तथा महिकाश शब्द हैं। रस गन्ध-रसका प्रयोगवाची है, इसीको

भद्रदार, देवकाष्ठ तथा दार देवदारके वाचक 👣

🛊 फ़ियङ्ग फलिनी, स्थामा, गौरी और कान्स—इन नामोंसे अधिहित किया जाता है। करंब या केवेका नाम नक्तमाल, पुरिक तथा चिरमिल्यक है। तिसू शोभाजन तथा रोनमान

बोले भी कहा जाता है। सर्व अर्वात् तल सर्वरसका बोधक

नामसे प्रसिद्ध है। इसे सहित्रन भी कहा जाता है। सिन्धवार नामक औवधिक वायक हैं—वया, जमनी, क्तरणी और निर्मुण्डी। मीरटा नामक औषधि पीलुपर्णी (मूर्वा) है तथा तुपक्षीका नाम तुप्रिकेरी है।

मदन वृक्षको गालव बोधा, घोटा और घोटी कहा बात्त है। चतुरङ्गुल नामक ऑवधि सम्पत्क तथा व्याधिन्त्रक न्त्रपते भी प्रसिद्ध है। आस्त्वधका नाम राजवृक्ष और रैंबर है। दलीको लोग काकेन्द्र, तिका, कण्टकी और विकङ्कत

कहते हैं। निम्बको अरिष्ट कहा गया है तथा पटोलका एक न्नम कोलक (परवल) है। बयस्थाका नाम विकल्पा, छिना और क्रिमस्टा है। गुरुवीके पर्यायवाची हैं—करा, दन्सी तथा

अमृतः। किश्रतिकका नाम भूतिम्ब और काण्डतिक है। सुनजीने अहा-- है जीनक वे सभी नाम बनमें उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके हैं। इन्हीं वनस्पतियोंका वर्णन

भगवान श्रीहरिने शिवजीसे किया या। अब यें कुमार अर्थात् भगवान् सकदके द्वारा कहे गये व्याकरणशास्त्रको सक्ताकैंगा, वसे आप ध्यानपूर्वक सुनै। (अध्याय २०४)

#### व्याकरण-निरूपण

कुमारने कहा—हे करनावन! सब में संक्षेत्रवें ब्याकरणके विकास वाला रहा है। यह क्याकरणके तिरुद्ध सब्दोंके प्रान्के तिने तथा मालकीकी म्युरपति प्रक्रिया बदानेके तिने है।

सुबना और तिकल-वे हो क्कारके पर होते हैं। सुब

प्रत्य कर विभक्तियों में बंदे हैं सा अर्थ, सब - यह प्रथम विश्वति है। प्रथम विश्वति प्रतिपरिकार्वने, सम्बोक्त-अर्थने, रिव्हारि-योधक-अर्थने तथा काकि उक्त होनेका कर्नवाचक-परने और कर्ताके उक्त होनेक्ट कर्तवाचक-परमे होती है। बहु और प्राथमों जिल अर्थवान् प्राव्हस्थकाओं प्रामिपदिक संज्ञा होती है। अब्दू औट्, हक्—यह द्वितीक विश्वक्ति है। द्वितीय विश्वक्ति कर्ज अर्जने होती है। असरा, अवलेक कर्रीक योगमें भी दिलीक विश्वकि होती है। हर, ध्याप् ध्यान् यह इतीय विशवि है। इतीय विशवि बरम और फर्ता-अर्थने होती है। क्रिया (फरा) की सिद्धिमें अत्यन्त उपकारक कारकको करण संद्ध होती है। क्रियके प्रयान अध्यक्तों कर्ल कहते हैं। के, ज्यान, म्बल्-पर पतुर्व मिश्रीक है। पतुर्व विश्रीक सम्बद्धन कारकके अर्थने होती है। रूप्पर्यक शतके चेनने दूपा होनेवालेकी, ज्यन्त व कातुके ह्योगमें हत्त्रकारी एवं दानके उद्देशको सम्पद्म संग्र होती है। स्त्रीर स्वाप् ध्यत्—यह पहले विश्ववि है। पहले विश्ववि अवदार करकके अर्थनें होती है। जिससे प्रयक्त हुन्य कता है, किससे रित्य कारा है, किसके समीपसे रित्य कारा है ज को भक्का हेत् होता है, उसकी अपादान संबंध होती है। कर, जोज़ और अवन्-यह यही विश्ववि है। यह विश्ववि मुख्यसम्पर्के स्था स्थापिश्वय सम्यान्यम् होती 🛊 वस्तृतः तम्बन्ध समान्य पहिन्य अर्थ है । ( इस सम्बन्धरें 'इस्कार्य बहुबर्जः (बच्दो विभक्तिकं स्त्रै अर्थ होते हैं) यह ध्वस्य अनुसंबेध हैं।] कि, ओख, सूर्य- यह सरवारी विभावि हैं सप्तनी निभक्ति अधिकामः अर्थने द्वारा करती है। उत्तनामा अधिकरण संद्र्ध होती है। आधार औपरलेपिक, वैपविक और अधिकापक-भेटसे होन प्रकारका होता है। बारकार्यक

भारते मोगर्ने हिंगल और अनेपिताकी भी अकरान संज्ञ होती है। करकार्यक कर्तुके इस्तेगमें जो इंप्लिस जभीह हो इसकी अच्चान संख होती है तथा अनीरिनत (अनीर्यक्रम)-की कर्न संज्ञ होती है। कर्मप्रवचनीकरंडक चरि, जब, जाह के बोनमें तथा इतर, ऋते (निका) अन्य-दिक (दिला) बायक सम्बन्ध योग होनेक रखनी विश्वकि होती है। प्राप्तानके एवं केलों दिवीया विचाहित होती है अर्थाययांग-संज्ञा पर्देके जोगमें भी हिलामा विभाग होती है। लगण-अर्थने, इत्थान्त्र एक कारकान-अर्थने और चीपक अर्थने हरि, की, अनुसी कर्यप्रवचनीय संज्ञ होती है। हीन-अर्थनें अनुही अधिक अनेने उस उपसर्गकी कर्मप्रकारीय संज्ञ शेती है। अध्यक्तकक-क्रम्बंक कर्नमें और गरवर्गक वातुके कर्मने द्वितीक तथा चेल-अर्थने चतुर्वी विपवि होती है दिवादिनवर्षे पठित वन वात्के कर्पने अनदाके तालवंसे अञ्चापिकाचक पटनें द्वितीका और चतुर्वी निभक्ति होती है पन:, स्वतिव, स्ववद्य, स्ववद, अलम् और मण्डम मोग होनेपर क्या खदर्जके योगमें क्यूमी विमक्ति होती है

भावनायो स्टबंसे विदित सुन्नु स्टब्याच्यो कर्युयो होती है सह सब्दसे हुक और विद्युत-अंड्रियाच्या सब्दर्गे सुतीया विश्वविक होती है। कात्वर्थक स्टब्स भावार्थक सब्दर्गे स्टबंध विश्वविक ह्योगका विश्वव है, किंतु वही विश्वविक भी ह्योग इन अवींने किया कर्या है। स्थानी, ईक्ट् अधिपति, साबी, दायब, इतिथू और हमून—इन सब्दर्भि योगमें बड़ी हम् सन्तमी विश्वविक होती है। निर्वादय-अवीं बड़ी हम्ब सन्तमी दोनी विश्वविक होती है। हेतुवाकक सब्दर्भ ह्योगमें हेनुद्योग्य होनेपर क्रत्र वहीं विश्वविक होती है।

ज्ञारणार्थक आयुक्त कर्मने और प्रतिकारणार्थक कृ धातुके कर्मने तथा सेकावकी विश्वकाने यही निश्वकि ही होती है। हिंसालंक कास नि कूर्यक और इ कूर्यक हम् आदि और कह् साव्यू एवं विश्व धातुओं के कर्मने सेवालकी विश्वकाने यही होती है तथा कृदना क्यादिक नोगनें कर्मुकर्मवायक-क्यसे यही होती है। निहास्त्रथ्यान्तक योगनें

कर्तकर्मवाचक पदसे वडी विमकि नहीं होती

प्रातिपदिक नाम और नामधातु—इन हो भागोंमें विभक्त हो जाता है भू आदि धातुओंसे लट् आदि दस लकार होते हैं, जिनके स्वानपर टिक्ट् प्रत्यय हुआ करते हैं। तिय्, तस्, हि प्रचमपुरुष है। सिय्, बस्, च मध्यमपुरुव-संज्ञक प्रत्यय हैं और मियू बस्, मस् उत्तमपुरुव-संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्यमोंकी परस्मैपद संख्य होती है। आत्मनेपदर्शतक प्रत्यय त, आताम्, झ की प्रथमपुरुष संज्ञा तया बास अबबाय, स्थ्य की मध्यमपुरुष संद्रा और इट्, विक्रिक्त विक्रिक्त विजयपुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मैपद एवं

आस्मनेपद प्रत्यय भिच् आदि प्रत्ययोंकी भाँति ध्वतुसे विहित्र होते हैं वृष्णद् और अस्मद्से अतिरिक्त क्रियाका कर्ता होनेपर बातुसे प्रथमपुरुष संहक प्रत्यय होते हैं। कर्ताक रूपमें

युष्पद् शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और कर्ताके रूपमें अस्मद् सन्दक्त प्रयोग होनेपर उत्तमपुरुव होता है । आदिकी धातु संज्ञा होती है। सन्, करण, काम्यन्

आदि प्रत्यय जिसके अन्तमें हों उनकी भी शर्ध संज्ञा

होती है लट् लकारका प्रयोग वर्तमान कालके लिये होता

व्याकरणसार

# सुतजीने कहा-है विद्रों अब मैं संहिता आदिसे

यक सिद्ध शब्दोंको बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुनै— सागता, बीदं, सुसमम्, पितृर्वम्, ल्**कार—इन फ्टॉमें** दोर्ब सन्धि है लांगलीया, मनीया-यहाँ पररूप सन्धि है। इसी प्रकार गंगोदकम् (यहाँ गुज हुआ है ) तवल्कारः (यहाँ गुज), ऋषार्जय, प्रार्जम्में (वृद्धि), शीतार्चः में (दीर्ष), सैन्द्री-सौकरमें (वृद्धि), कथ्वसन, पित्रर्घ, सनुबन्धमें (यम्), नायक:, लवजम, गाव-में (अपादि), एते (गुन्) द ईसए.सें

देवी गृहमधी अन्न अ अवेडि पट्ट इसी (इनमें प्रकृति भाव है।), अस्वाः बहस्य (जस्त्वा), क्षत्र (अनुचरिस्का), वाकृ

(अब और चलोप) (ये सन्द स्वरसन्धिके उदाहरण हैं )

(चर्ल), ध्रहदलानि (करुका), तच्चरेत् (झूल-कर्ल), तहुनाति (परसवर्ष), रूजलम् (जूल), रुक्टमजनकम्

🛊 तथा 'स्म'का खेग हो जानेपर पही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट् भूतकाल (मरोधा)-के लिये प्रयोज्य

है। अन्धारम भूतके अर्थमें लक् लकार होता है। माजा तथा आसीर्वादकी कियाके भियत्त लोट् आदि लकारोंका प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थमें भी लोट्का

प्रयोग हो सकता है। विधि, निमन्त्रम, आधन्त्रम, अधीष्ट, सम्प्राप्त तथा प्रार्थनाके अर्थमें जो लिङ् होता है, उसे विवितिक तथा आसीर्वाटके अर्थमें जो लिक् होता है उसे आविष्टिक कहते हैं। भविष्य (सामान्य) में

लुद लकार होता है और अनवतर भविष्यमें लुद लकार होता है। हेतुहेतुमद्भावके विषयमें क्रियाकी अनिव्यक्ति गम्बन्धन हो तो भविष्य और भूत-अधीर्षे लुङ् लकार होता है। सिक् के अर्थमें सेट् लकार होता है, किंतु इसका

प्रयोग केवल बेदमें होता है लकार सकर्मक खतुसे कर्जा था कर्न-अर्धने तथा अकर्षक धातुसे भाव या कर्ता अर्थने होते हैं . कृतसंद्रक प्रत्यय कर्ता अववा कर्म अववा माध-अर्थने होते हैं। इसी प्रकार तव्यत् आदि कृत् संज्ञक प्रत्यय तथा अनीयर, तुन्द आदि प्रत्यय होते हैं। (अध्याय २०५)

(इस्त-श्रुत्व) सुगत्रपणत्र, पथत्रत्र (नृट् आगम), (अनुस्कार सुट्-शुल्प), मवावसनकर भवांरछादयति 👚 (परसंधर्ण), भवस्तरति, (अनुस्वमः सुद्), भवौद्धिखित (परसवर्ष), ताबके (जूल), धवाउमेते (शूल) भवावडीनं

👣), सदार्चनम् (दीर्ष), कक्षोत् (श्रुत्व) कृष्टकारेण (प्रुत्व), करकुर्यात् करफले (जिह्नामृलीण विसर्ग) करशेते (शुल), कलण्ड (पुत्स), कस्क (सत्त्व) क इहात्र क एवाहु हैंवा आहु:, भी बज (रुख, यत्व, मलोप्), स्वयम्भूविष्पुतंजीत

त्वन्तरसि त्वनुरोषि (परसवर्ण) (ये व्यञ्जनसंधिके उदाहरण

(स्त्व) गीव्यतिः (म्तव), धूर्पतिः (स्तव) कुटीच्छाया (तुक्- हुरव), तथाच्छापा (तुक्-विकल्प)— ये विसर्गसन्धिके

उदाहरण हैं सम्बक्ष छ। प्रकारके होते हैं (इन्ह, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मभारयः अनुतीदि, अञ्जयोभावः)। स द्वितः - सदिवः स्वीतिनुत्रे सिद्धः रूपः है ।

(कर्मधारप), त्रिवेद ( क्रवाचां केदानां समाहार: हिंगु) तरकृत:

सर्वाः क्वाभीतिः, बद्धानम् क्वापर्धाः (इतमे क्वमतः क्रेप

कृतः, लग्नै अर्थः, कृतात् भौतिः, कस्य अपन्, हापेदशः इस

व्युत्पत्तिसे तृतीना, चतुर्वी, पश्चमी, चही तथा सप्तमी तत्पुरुव

समास है () तत्त्वहर्षे बहुदीहि तथा अधिमानमें अध्ययीभाष समास 📜 देवविधानकाः में देवज अधिज मानवा इस

व्युत्पविसे इन्द्र समास 🛊।

'पाण्डन ( कण्डोः अक्नबिक्ति पाण्डनः इत्वर्वे अक्)'

रीव (तिरको देवलाऽस्य इत्यावे व्यव) । बाइन्यम् (सङ्गणः

भावः कर्म इत्यर्थे व्यन्)' तेचा ब्रह्मता (ब्रह्मण-भावः इस्पर्वे सन्) , आदि विद्वित प्रत्यपन्त सन्द 🗓 ।

देव, अग्नि, सरिब, पति, अंत, क्रोच्छा (सिपार),

स्वायम्भूव, पितृ, नृ, प्रकारता (प्रशंसक), रै (धन), भी और ग्ली (चन्द्रमा)—ने अल्पना पुष्टिक्रके सिद्ध सन्द है।

अश्वयुक् (पोर्ड्से युक्त), श्रमभुक् (पृथ्वीक) उपधीय करनेवाला राजा) मस्त् (पंतन), क्रव्याद, मुगव्याव (मृगका पीसा करनेवाला किकारी) आत्पन्, राजन् (राजा).

क्व, फल (मार्ग), पूक्त (सूर्य), बहाइन (बाहाकको मारनेवाला बडाधली). हलिन् (हल धारम करनेवाला

मनुष्य), बिट् (जार पुरुष), वेधस् (विधाता) उत्तनस् (उतना-तुकावार्य) अनद्यान् (गाडी खाँचनेवाला बैल),

मधुलिट् ( शहद चाटनेवाला भौरा ) तथा काब्रुट्ट (कठफोर पश्ची या बढ़ई)— वे हलन्तु पुँक्तिक्रके अन्तर्गत आनेवाले सिद्ध शब्द हैं

वन (अंगल), बारि (बल) अस्य (हड्डी), बस्तु (सामग्री), जगत् (संसार), साम्, अह,, कर्म, सर्पिष् (मी), वपुष् (शरीर), तेजस् (कर्जा)—ये आदिके बार शब्द

अवना और रोप इन् प्रत्यवास नर्गसकतिकके सिद्ध रूप है

जाया (परनी), जरा (चुद्धावस्था). नदी, सत्रमी, बी,

स्त्री. भूमि, वधु, धू (भीत), पुनर्भू (पुनर्जन्म) धेनु (गी) स्वसा (अहन) मातृ (माता) तका नौ (नौका)— वे अजना

१ जिलादिभ्योऽज्रुषाञ्चल ४३१। ११३३ २ गुजराबराबद्धानादिध्यः कर्मीन व (पाश्सुत ५ १ १२४)

तस्य अध्यस्यक्ती (पानस्य ५ १।११९)

बाक् (बाबी), साक् (माला) दिक् (दिला), मुद् (मुळ-प्रसन्नक), क्रुभ (क्रोम), नुवति, ककुम्,

ची (भाकास), दिथ् (स्वर्ग), प्रावृट (वर्षा). सुमना और उष्णिक्—ये इलन्त स्वीलिङ्ग फिद्ध रूप है।

अब पै आएको गुच, इच्च और क्रियाके चोगसे मननेवाले स्थीलिकुके सक्दोंको वी कल रहा है।

शुक्त (चेत). कीलालक (अमृतके समान पेप

पदार्थ). सुचि (पवित्रत), ग्रामनी (गीवका अधिकारी) मुधी (विद्वान) पद्म (चतुर), कमलध् (कमलसे उत्पन बद्ध वा पराग), कर्तु (कर्ता), सुमत (स्नदर विकशेवाल)

पुरुष) सुन् (पुत्र), सन्या, अधव (न साने पोर्र्य), दीर्थम, सर्वविद्या, उभय (दो), उभी, एक, जन्म (दूसरी) और अन्यवस (दूसरेमें प्रमुख)— मै संब गुजप्रधान सबद है।

नो स्त्रीतिक्रमें बनते हैं इसके बाद बतर (वध्यतर), बतम (बच्चतम), नेम, हु (तो), सम (समान), अब (ठदन-ठर), सिम (प्रत्येक),

इतर (अतिरिक्त), पूर्व (प्राचीन), अधः (नीचे), च (और) दक्षिण (दक्षिण दिला), वक्त (उक्त दिला),

अबर (अधम), पर (दूसरे), अन्तर, एतद् (यह), स्वत् (जो-जो), कि (क्या), सदस् (यह), इदम् (यह) युम्पत् (तुम), अस्पत् (वै इय), वत् (बङ्) प्रथम (पहला),

करम (अस्तिम), अल्पतन्त्र (संशेप) क्षर्थ (आधा), तथा (और), कतिपव (कुछ), ही (दो), वेदि (और ऐसा), एवं (इस प्रकार)—वे सभी सब्द धर्खनाम है इनको

सर्वादिगणमें परिगृहीत किया गया है।

भुजोति (सुनता है) जुड़ोवि (हचन करता है), जहाति (परित्याय करता 🛊) दश्चवि (भारण करता 🛊), दीव्यवि (तेजस्वी वन रहा है). स्तुमति (स्तुति करता है), पुत्रीपति

(पुत्रके समान व्यवहार करता है) अनीवति (अनवान् वन रहा है). ज्युटमनि, सिपते (भर रहा है), विश्वीवति (संश्रहकी

इच्छा कर रहा है) तथा निर्नापति (से मानेको इच्छा कर ए। है)—ने कतिपय तिक्रतके सिद्ध रूप सन्द हैं।

Description of the second state of the second secon 'सर्व' सन्दके प्रचमा विश्वक्रिके बहुवचनमें 'सर्वे', 'पूर्वस्मात्' और सप्तयी विभक्तिके एकवचनमें 'पूर्वस्मिन्' वतुर्थी विश्वक्रिके एकवचनमें 'सर्वस्मै' एक्सी विश्वकिके रूप बनता है।

एकवचनमें 'सर्वस्मात्', बही विभक्तिके बहुवक्नमें 'सर्वेजम्' सुलजीने कहा—हे ऋषियो सुबन्त और विकन्त क्य बनता है इसी प्रकार विश्व आदि सन्दोंके क्योंको भी पदीके सिद्धकपका वर्णन नाममात्र ही किया गया है। कुयारसे इस व्यक्तरणको सुनकर कात्पाधनने इसको आप जानें। पहले कहे गये 'पूर्व' सब्दके प्रथमा विभक्तिके बहुवकामें 'पूर्वे, पूर्वाः' प्रक्रमी विभक्तिके एकवकामें विस्तारपूर्वक कहा का (अध्याव २०६)

#### **छन्द-विधा**न

और सरस्वतीको नगरकार करके अल्प बृद्धियालोंके लिये विक्रिष्ट मुद्धिकी प्राप्ति हेट्स भाषा और मणक भेदके अनुसार छन्द विधानको कहता है।

सभी गणोंमें आदि, मध्य और अन्त होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लब्द होते हैं। (इन्हीं गुरु तथा लब बर्नोसे काठ पर्नोकी रचना हुई है, भी नगण, क्राज, क्षांण, रगज, जगज, भगज, नगज और सगज हैं ) लहु (इस्व) वर्णकों ल एवं दीमें वर्णकों ग कहा गया है। तीन गुरुवर्ण (\$35)-को 'बगल' तीन समुवर्ण ( ।। )-को 'नगम', प्रथम गुरु और को लघ (३ ।) होनेपर 'भगव' आदि लच् और इसके बाद दो गुरु ( 55) होनेपर 'यगम', दो आगे पीछे लम् और मध्यवर्ण गृह( । ३ ()होनेपर 'चगज', मध्यवर्ण लब् और दोनों ओर हो वर्ण पुरु (३।३) होनेपर 'स्तर्ज', अन्तवर्थ पुरु और उसके पूर्वके दो वर्ष लग् (11.5) होनेपर 'सगव' तथा अन्तवर्ग सब और बसके पूर्व दो वर्ष गुरु (\$2 )होनेपर

सुतजीने कहा—अब मैं वासुदेव, गुरु, गलपति, सम्भु 'तगम'— इस प्रकार वीन तीन वर्णका एक-एक गण होता है। आर्थ क्रम्य चतुष्पला है, इसके आदि, अन्त तथा मध्य सभी जनह चार चार गण रहते हैं। व्यक्तनात, विसर्गात, अनुस्कारपुक, दीर्थ एवं संयुक्त वर्णका पहला वर्ण गुरु होता है। पदके अन्तर्थे स्थित वर्ण विकल्पसे गर होता है गुरुवर्ण दीर्घ मात्राबाला होता 🛊। स्लोकको अवणकी मधुरता आदिके लिये कभी-कभी गुरुवर्ण भी लक्के रूपमें व्यवहत होता है। छन्दोंको स्लोक तथा आर्यादिके नामोंसे समितित किया जाता है। विच्छेद स्थानको पति (बितम) कहा बाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है निर्दिष्ट स्थानमें बति न होनेपर विशिष्टेद या बतिशक्त होता है इलोकके चतुर्धातको पाद कहा जाता है समान अर्थात् द्वितीय और चतुर्व पादको युक् कहा जाता है। विवय अर्थात प्रयम और तृतीय पायको अयुक् कहा जाता है, वस अर्चात् किसकी अक्षर-संख्या निर्दिट होती 🕯, वे इन्द्र तीन प्रकारके 🗫 सम्बन्ध, अर्थसमबुध और विषमकृत्तः (अभ्यास २०७)

# छन्द विधान ( आर्या आदि वृत्तोंके लक्षण )

सुतजीने कहा-आर्य छन्दका लक्षण इस प्रकार है—आयां सन्दर्भे अस्त गण होते हैं। इसका विश्म गण अर्थात् प्रचम्, तृतीय्, पञ्चम तथा सप्तम सर्वदा जगम ( १५ १) रहित होता है। यदि छठे गममें जगम ( १५ १) अववा नगज ( । ।) और एक लब् ( ) हो तो उस गजके द्वितीय अक्टरमें लघु होनेके कारण सुबन्त या तिकत लक्षणवाली 'पद' संज्ञाकी प्रवृति हो सकती है। पदि सातवे गज़में सभी वर्ज इस्त ( । ।) हों तो उसके प्रथम अकारसे 'पद' संज्ञको प्रवृत्ति होती है। यदि आर्वाके उत्तराई भागमें

पौरवें गणमें सभी वर्ण लब् (11 ) हों तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्प होता है। जिस आपकि पूर्वाई और उत्तरार्क्षमें तीन-तीन गर्नोक बाद पहले पादका विराम होता है, उसको प्रथम नामकी आर्थ कहते हैं। जिस आयंकि पूर्वाई, उत्तराई वा दोनोंमें अववा तीन गणींपर **प्**रदिवराम होता है, उसका नाम विपुल्त है। इन तीन विशेषताओंके कारण इसके तीन भेद ही जाते हैं, जिन्हें-र आदिविपला, २-अन्यविपुला और ३- उभवविपुला कहा गया 🕽 । जिस आयां सन्दके द्वितीय तथा चतुर्थ गय गुरु

क्रम्य हो ज्यता है।

अक्षरोंके बीचमें होनेके साथ ही जगन अर्थात् मध्य गुरु छन्दमें प्रथम और सुतीय, द्वितीय तथा चतुर्व चरन (15%-से युक्त हों तो उसे मुख्यपूर्वदिक्यला नामकी आयां कहते हैं। जिस अपनिक दूसरे उत्तराद्धेने चण्लाका हो लक्षण हो हो उसे सक्कच अर्था कहा जात है। नहीं

अपूर्वका 'उत्तरार्द्र' पूर्वाद्रके समान हो होता है अर्थात् प्रवादिको भौति हो उसके उत्तरार्द्धमें भी छठा गण मध्य पुरु

(151) अथवा सर्व लग् (11) होता है तो बसे मीनि को संज्ञाने अभिहित करते हैं। बदि आर्थार्ने उत्तरार्द्धकी माँति पूर्वाई भी हो तो उसको उपनीति आर्या कहा जात

है। आयोंमें जब बड़ी कम विपतित हो बाता है वो वह जीति न होकर अहर्गति छन्द कर जाता है। यदि गीति-जातिवाले क्र-इक्ट अन्तिम कर्न गुरु हो तो वही आर्च्य गीनि नामक

बदि विषय (प्रयम और तृतीय) फदमें ६ ६, सन (दिनीय तक चतुर्व) करमें ८-८ ककर्र हो और उन सधीका प्रत्येक चाद एक राज्य, एक सब्दु तथा एक गुरुसे संबुक्त हो तो बहाँपर बैतालीब इन्द होता है। किंतु इसीके इत्येक चरणमें एक एक गुरु और वह जान से उसकी ऑक्ट्रक्टिक सन्द माना गया है

उपर्युक्त वैज्ञालीय इन्द्रके प्रत्येक चरणके अन्तर्में जो राज, लभु तथा गुरुको ज्यवस्या मानी गयी 🛊 यदि उनके म्यानपर भगम (३।() वर्ष दो गुरुओं (३५) को रख दिया जाव तो उसे अध्यतस्थित इन्दर्क नामसे कानना चाहिये। यदि इसी इन्द्रके प्रत्येक पादमें द्वितीय मात्रा पर्राचित हो तो वह बक्तिणारितका क्रेन्ट बीला है।

वैतालीय विषमपादमें उदीस्य और समपादमें जन्म वृक्तिका प्रयोग होता है। जब समग्रद (दितीय तथा वर्तार्थ बरण, में पहल शात्रके साथ बतुर्व क्या संयुक्त होती है तो उसे प्राच्यकृति एवं पादसंयोगके कारण वस प्रथम और बुताय चरवर्षे दूसरी मात्रा तीसर्थे स्वत्रके साव समितित हो तो उसे उद्देश्यमुचि जयक बैतालीय छन्द कहते हैं। का दोनों बन्दोंके लक्षण एक ही बन्दमें प्रमुख हों अर्थात् उस करके प्रथम तथा ततीय बरनमें तृतीय सामके साम दितीय मात्रा संयुक्त हो जाय और दितीय तथा चतुर्व चरनमें पक्षम भाजके साथ चतुर्व काल संपुत्त हो जान तो नक प्रवृत्तक गुमक वैतालीय छन्द हो जाता है। जब वैतालीय

विक्य-पदिके ही अनुसार ही अर्थात् प्रत्येक पद चीदह लकारों (माञ्चओं)-से बुक्त हो और उनमें द्वितीय माञ तृतीयसे संलग्न होती हो से उसे खावहारिको बैतालीय उन्द कहते 🖠

कक्क व्यक्तिके कन्द्रमें प्रदर्भ प्रदम वर्णके एकम् सगन ( 15) और नगण ( 11)-का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इनके अतिरिक्त दनमें अन्य किसी भी गणका प्रमोग हो। सकता है, फिन् फटके चतुर्व अक्षरके बाद चगन (३ ।)

क्रिय क्रक वासिके क्रवर्ने सम (द्वितीय एवं चतुर्य)-चटके चौने असरके चाद नगण ( 15 )ःका प्रयोग हो से का प्रकारका छन्द है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रयम और तृतीय पारने चीचे अधरके बाद बगन

क प्रयोग अधित है।

( 51) की प्रयोग करते हैं अने विश्वयक्तदीयें कर्दर्य वर्गके बाद नगल ( 11) हो और समक्रदोंने बतुर्व वर्गके बाद बगन ( 55) का प्रयोग किया बाय तो वह विकृत नामक बच्च बन्द है। यह समय्रदॉर्मे स्वर्गी जन्म लप्

(1) होता है अर्थात् भीने वर्णके बाद बगम (+51) हो तो उसको विपुरवक्तक छन्द कहते हैं। आचार्व सैतवका मत है कि विपुतासकाके सम और विषय सभी करोंमें लब्

( ) होना साहिते जब उचन और तृतीय नादमें चतुर्य असलो कट काम ( ( 32 )-को स्वीवत करके निकल्परूपसे धनल (३११) रमण (३१३), मगण (११) एवं तगण (351) आदि वॉ तो वहाँ विप्ततवका कर होता है।

जिस इन्द्रेक प्रत्येक चारमें सोलड लकार ही वधा चरके अन्तिम उन्हर गुरु हों, उसे चावासम्बद्ध कन्द कडा गया है। इस इन्टर्ने नवम लकार किसीसे मिला नहीं रहती जिस पाइसम्बद्धे कर्ते कर्लोने पौचर्य तथा अठमी साम

(सम्बद) सन् होती है. उसका नाम किल्लोक है। जिस वाचरामकके चरवने बाहारी लकत अपने स्वकंपने ही रिश्त रहत है, बिजरीसे मिलता नहीं, उसका पान काण्याधिक

🕯 । जिसके कार्रे करजोमें गाँकवी, अवटमी तक नवीं मात्र (लकस) तबु होती है तो उसे विका कहा करा है।

डपर्वुक समगातिक, विश्लोक, वानकरितका, विश्व वय तपविशाः नामके कर्दांमें विस किसी भी करके एक एक

१. जहाँ नवीं सकत दक्षणेके आंध जिलका गुरू हो, जल हैं, नहीं उपनित्र फलन क्रम होता है

भरजबो लेकर उससे चार चरजींवाले अन्य सन्दर्भी एवन। हों से उसे सौम्बा अन्द कहा जाता है। की जाय. उसे प्रदाकृतक कर कहते हैं।

यदि इसी स्तेलह भात्राओंवाले छन्दके प्रत्येक पादमें लब माजऑका प्रयोग हो और वे किसीसे मिलकर दीर्घ न हो गयी हों तो उसे बलबाबा कर भड़ते हैं। अब इन्हों क्रन्टोंके अनुसार पूर्वाई भागमें लक् ही लयु और उत्तराई भागमें गुरु-ही- गुरु वर्ज वा मात्राई होती है तो उसे व्यक्ति छन्द कहते हैं। जब इस छन्दके विपरीत पूर्वाई भागमें सब वर्ण या भावाएँ गुरु हों और उसके उत्तरार्द्ध भागमें सब लब्

किस क्रन्टके पूर्वाईमें अट्टाईस लब् तक एक गुरु और उत्तराद्वेगें तीस लग एवं एक एक मात्र हो, उसे क्रिक करते हैं। यदि कदमें यही कम विपरीय होता है. अर्थान् पूर्वाद्वीमें तीस लच्च, यक गुरु और उत्तराद्वीमें अट्टाईस लच्च, एक गुरुकी मात्रा होती है तो उसे खड़ा कहा जाता है।

जिस भागसमक इन्दर्क पूर्वार्ट पूर्व उत्तरार्टने कमतः सत्ताईस सत्ताईस तब मात्राई और एक एक पुर कत्र होती है, उसे स्टॉक्स कहते हैं (अपनाय २०८)

#### छन्द विधान (समवृत्तलक्षण )

सीसुतजीने कहा—हे विशेष एक गुरु (3) तवा दो गुरु (55)-से प्रयक्-पृथक् वने हुए सन्दोंको ऋपराः औ या उक्का सहित्य अस्पूक्का के नामसे अभिदित किया गया 🚏 एक मात्र मगण (555)-से वने हुए छन्दको 'सरी' एक रगम (5-5)-से मने हुए इन्द्रको मध्या और एक मगल (555) तथा एक गृह (5) से की हुए इन्ट्रको कान्य कहते हैं। ये प्रतिहा कन्दके भेद हैं। भगन (5-) और दो गुरु (55) से युक्त धन्दका नाम पश्चि है। यह सुप्रतिक्रका भेद है। तगण (551) एवं चगण (155) से संयुक्त इन्द्रका राम लगुकका है। नगम (15) और बगम ( 155)- से बने हुए छन्दको बाललानित कहा कता है। ये छः वर्णवाले गापत्री सन्दक्षे भेद हैं।

अध्यक्त का भेद स्वीकार किया है। जिस इन्दर्क चार्रो पादमें दो भगम (३ ६ ३ ॥) और दो गृह (३३) हों, बह विकारक के नामसे प्रसिद्ध है। जिस करके चारी घरण दो मगल (355, 555) एवं दो गुरु (55) से संयुक्त होते 🖁 यह विश्वन्याला नामक छन्द 🕏 जिस छन्दके प्रत्येक पादमें भगम (5-1), तगन (55-), एक लय (1) और

मगज (555) सगज ( is) और एक गुरु (5)

से बने पूर करको नदलका कहते हैं। विद्वानीने इसे

चरजॉमें समान कपसे मगज (\$5\$) नगज ् 11) तथा दी गुरु (55) होते 🕻, उसे इंग्रस्क रामक छन्द माना गफ है जिसके खरी घरण एक रगण (515), एक गण्य , ५ ). एक गुरु (५) तथा एक लघु ( ) से संयुक्त

एक गुरु (5) हो, उसे माध्यक कहते हैं जिसके चारों

चरनमें एक बगम ( - ६१), एक रगम (६१६), एक सम् ( ) तथा एक गुरु ( ) होता है. उसका नाम प्रवाणिका है। इन दोनोंसे फिल जो कद होता है, उसकी विकास के गमसे बारक बाहिये। वे सब माठ वर्षीके बरकवारी

होते हैं, यह समाधिका नामका कर है और जिसके प्रत्येक

अनुहुषु इन्दर्भ भेद हैं। रमन (३।३), नमन (।।) और समन (।४)-से जिस अन्दर्भ प्रत्येक करण समन्त्रित होता है, उसका नाम

इलमुखी है। जो छन्द प्रत्येक चटमें दो नगन ( 111 111) और युक्त मराम (३५५)-से संयुक्त रहता है, उसे वित्तपुरता

कहते हैं। ये नी वर्षीके चरनवाले बृहती इन्दर्क भेद हैं। जो अपने चारों चरजोंमें समाद क्यसे सगज (ाउ) नगज (355), बगल ((5) और एक गुरु (३)-से बुख 🕏 रुस कन्द्रको विसाजिता कहते हैं। प्रत्येक पार्ट्स कारण (\$5\$), नगम (१)), बगम ( \$5) और एक गुरु (5)-से पूर्व क्रन्टका नाम क्रम्ब है। प्रश्रासारियी नामक

(5) होता है। स्वयमको सन्दर्क प्रत्येक पादमें एक मार्गम (5 1), एक मगन (353), एक सगन ( 15) और एक गुरु (3) का विधान है। जिस छन्दके सभी चरनोमें मगण (३३३) भगण (३३१), सगण (३१३) और एक

बन्दके चारों चरपोंने समान रूपसे एक रगण (३१३),

एक जगन (151) एक रगन (515) एवं एक गुरु

गुरु (5) होता है, उसका कम बका है जिसके प्रापेक चरवर्षे नगव ( ) ), रगव ( \$ | \$ ), जगव ( | \$ )) तथा एक गृह (5) हैं. उसे मनोरक कहा गया है। ये सभी

दस वर्णावाले पङ्कि छन्दके भेद हैं।

जिस क्रन्दके प्रत्येक चरचमें दो सगज (३५६,३५ ), एक जगन ( ( S ), दो गुरु ( SS) होते हैं, दसे इन्ह्रमण

कहते 🕏 और जिस बन्दर्ने क्रमतः एक बगन (151),

एक तगन (३५1). एक जगन (१८१) एवं दो गुरु (३५)

हों, उसका नाम उपेन्हबना है। यह एक ही क्रन्दमें ने दोनों

इन्द्रवज्ञा तथा उपेन्द्रवज्ञ छन्द सम्मिलिक रहते हैं, तो उसे

प्रकारि कहा जाता है। प्रनके अनेक भेद हैं। प्रकार

समस्त्री नामक छन्दके प्रत्येक बरजर्मे एक नगण

हो जगम (15), 5), एक लबु (1) और एक

पुरु (३) होता है। दोधक में वीन भगन (३ ६ ३।६३। ) और दो गुरु (55) होते हैं। शास्त्रिय नामक जो कद है

उसके सभी चरणोंमें एक मगन (353), दो तगज (55, 55 ) एवं दो गुरुओं (55) की पृति होती है। इसके

प्रत्येक करणमें चीचे तथा सातवें अक्षरपर विराम होता है।

कारोपी इन्दर्क प्रधेक चरममें दो पगम (३३३, ५३४), एक समज (55)) होता है और उसके बाद के पुरु (55) होते

🖁 इसमें भी चार, सतपर विराम होता 🕏

को छन्द् प्रत्येक चरणमें मगज (555), भगन (5-1), भाग (++) भगग (++) एक लबु (+) और एक गुरु

(5)-से पुक्त हो, उसे धनरिक्तासिक नामक क्रन्ट कहा

गया है। रखेळ्या सन्द अपने सभी बरणॉर्मे एक रगन (\$15) नगण ( 11), रगण (\$15). एक लब्दु ( )

एवं एक पुरु (३) से संयुक्त होता है। स्वानक के प्रत्मेक पादमें एक रतना (515), एक नतन (-11). एक भगन

(51) और दो गुरु (55) होते हैं जुला समक करके

प्रत्येक पादमें दो नगज ( 1 📢 ). एक सगज ( 1(3) और दो गुरु (55) समिहित होते हैं। समीहका बन्दर्ने दो

नगण ( 111, ( )) एक रगज ( 5 | 5 ), ऐक लेपु ( 1 ) तथी एक गुरु (3) होता है। जिस ऋन्द्रके प्रत्येक चरण रगण

(SIS) जनम (IS) एक लघु (i) तथा एक गुरु

(६) से युक्त हों, यह श्वेनिका नामक कर है। वहाँ सभी चारों काणींमें एक जगब (15), एक सगम (115).

एक तगम (३६ ), दो गुरु (३५) हो तो वहाँ मिखण्डिय छन्द होना है। महारुख पिङ्गलनं इन्हें विष्टुप्-छन्दका भेद

बतावा है।

किस इन्दर्के प्रत्येक चरनमें एक रगन (३।३), एक

नगम ( 11) एक मगम (३ 1), एक सगम (113) हो,

इसका नाम चन्नवार्थ और जिसमें एक बगन ( ) ५ ), एक

सम्ब (531). एक जगन (151), एक रंगन (513) हो,

उसका नाम बंगास्य सन्द है। जिस क्रन्ट्के प्रत्येक चरममें दो तगम (३३६ ३३ ), एक कगम ( ४ ) हो, उसे

इन्हर्वक्रा और जिसमें बार सगज-ही-सगब ( ) 3. 4) \$,

15, 115) होते हैं, उसे जोड़क इन्द माना गफ है।

विसके प्रत्येक पहर्में नगण ( । ः), दो भगण (३ ः), ३॥)

और रगण (515) हो, उसका नाम हुतकिलाँकत है।

भी इन्द्र अपने सभी चार्रे चरनमें दो नगप ( ।। , ।।),

एक मगन (555), एक भगन (155)-से संयुक्त रहता है, उसका नाम पुट है। इस छन्दमें आठ और बार वर्णी

चर यहि होती है। दो कान (। ।।।।) और दो रगन

(३।३, ३।३)-से समन्त्रित प्रत्येक चरमकाला जो सन्द 🕏 उसका नाम सुवितवदक्त है। इसमें सात और पाँच क्जीपर वृति होती है। जिस सन्दके प्रत्येक करणमें नगज

( )।) प्रमण ( )\$5), नगण ( )।), नगण ( 55) हो. उस कन्दकी कुसुमविधिया कहते हैं। जगम ( - 51), संगम

( 15), जगन ( 37), सगन ( 115) से युक्त प्रत्येक पादवाले इन्दरका नाम कलोद्धकपति है। प्रत्येक पादमें चार

रगण (५१५, ५-५, ५-५, ५) से युक्त <del>सन्द श्रान्थियी</del> भाना गया है। बार-बार काली ( ( 35, 155, 155, 155)-

से जिसके सभी काम संयुक्त हैं, उसकी भूजकुत्रकार

करकी संज्ञ दी गयी है। प्रिचंच्या छन्द नगम ( 11).

भगम (\$ 1), जगम (151) और रगम (\$15)—इन च्चर गणोंसे युक्त होता है।

मणियाला नामक जो इन्द है, उसके प्रत्येक पहार्ने

स्तरण (४५१), बन्रण (-५६), स्तरण (५५१) सम्बाद्याय

( ) 55 ) होता है। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें छगन

(551), भगम (511) जगम (151) और रगम (3-5) हो तो उसका नाम लालता है। इस छन्दमें छठे वर्णपर यति

होती है। प्रिमेशक्कर वृत्त समय (113) जगम ( 5 ), सगज (। ४), सगब (। ४)- से युक्त होता है। बज्जाना

क्रन्दमें मगण (।।), नगण ( ।।), भगण (३ ।) तथा

रगण (३।६) होते हैं। जो सन्द मगण (६५६) मगण

(\$55) यगण ( \$3), यगण (155)-से संयुक्त **है**,

उसका नाम वैश्वदेवी है। इसमें पाँच और सात वर्णीपर यति होती है। जब इन्द्रके प्रत्येक चरणमें मगण (३३३), मगण

(5 ,), समज ( 5) और मगज (३55) हो वो उसे

जलधरमाला भड़ते हैं। चन्द्रवर्त्न छन्दसे पहाँतक बारह

धर्मवाले जगती छन्दके भेद हैं।

जिस सन्दर्क प्रत्येक करणमें नगन (11), नगन

( 11 ), क्वाच्य ( 55 ), तमण ( 55 ) अदेर एक गुरु ( 5) हो, तो उसका नाम क्षमानृत्त है इसमें सात और छः

वर्जोपर बति होती है। प्रहर्जिकी नामक छन्द मगण (555),

नगज ( )।।), बगज ( ।३।), रगज (३।३) एवं एक गुरु (5)-से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरणमें तीन और

दस वर्णपर विवेका विधान है। जो छन्द जगन ( 151),

भगज (३ ।) सराम (३। ६), अराम (३६) और एक यह (३) से समिहित होला है, उसको रुचिय कहा गया

नामक सन्दर्को मगण (३५५), तगण (३५४), यगण (155), सगब ( - 5) और एक गुरु (5)-से युक्त माना

है। इसमें यति चार तथा नी वर्णीपर होती है। मत्तमपूर

गवा है। इसके प्रत्येक पादने चार तक नौ वर्णोंपर नवि होती है।

मक्क्याविकी सन्दर्के प्रत्येक चरनमें सगण (115) जगन (151), सगन (115), जगन (151) और एक गृह (६) होता है। स्थान्तियो मामक छन्दके प्रत्येक चरणमें

सगज ( 11 5 ), जगज ( 1 5 1), सगज ( - 5 ) होते ही है, किंतु अन्तिम जगलके स्वानमर इसमें मगण (555) होता है। अन्तमें एक गुरु (5) रहता है और वो छन्द नगम

( 11 ), उराण ( 1 - ), तराण (55 ा), तराण (55 -) तथा एक गुरु (३)-से युक्त है, उसका नाम चन्द्रिका है। इसमें

सात और छः चर्णीपर वृति होती है। ये तेरह वर्णवाले अतिजगती छन्दके अकान्तर भेद 📳

पगण (३५३) तमल (५५१) भगन (१४), सगन (। ६) और दो गुरु (६ ६) से वुक्त छन्दको असम्बन्ध कहते हैं। इसमें भीच और नी वर्णीपर यति होती है। जिस

( i S), एक लबु ( i ) और एक गुरु (S) हो, उसे क्ष**पराजिल अन्द कहा गया है। इसमें** सात-सात वर्णोपर

हन्दमें नगण ( )। ), नगण ( ५३), रगण (३३३), सगण

यति होती है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (। ), नगण ( । )), भगुण ( ३ ।), नगण ( । ), एक लघु ( । , तथा एक गृह (३) हो, तो उसे पहरणकलिका के नामसे जाना

जाता है। इसमें भी सात-सात वर्णमर ही यदि होती है क्सुन्तरिसका छन्दमें सभी चरण क्रमतः तगण (३५।)

पाण (ST), दो जगण ( S , TSI), दो गुरु (SS)-से पुष्त होते हैं। इसीको सिंहोजना और ठक्कारिया भी कहते हैं जिस सन्दर्भ प्रत्येक पादमें भगन (5 ), जगन

( ( S ), समज ( | S) नगज ( III) तथा दो गुरु ( SS ) हों उसका नाम इन्द्रबद्धा होता है। जिसका प्रत्येक सरण

नगज ( ), रमण (३ ३) नगण (४ ), रमण (३।३), एक लघु ( ) और एक गुरु (३)-से संयुक्त होता है,

वसीको सुकेली छन्द कहते हैं। यहाँहक चाँदह वर्णीके करणवाले सर्करी छन्दके अवान्तर भेदोंका वर्णन प्रतिपादित

किया गया। जिस इन्द्रके प्रत्येक चरणमें चौदह अधु (चार नगण

फिर दो लघु वर्ष) और अन्तमें एक गुरु हो, वह क्षक्तिकता सन्द है। इसी सन्दर्भे जब यति सः और नी बर्जोपर हो तो वह सक्त अर्थात् पाला नामक छन्द हो जाता

🕏 जब बहु यति आठ एवं सात वर्षीपर हो तो वह विषयुष्यनिकर नामक छन्द बन जाता है। वालियो छन्द अपने प्रत्येक चरचमें नगज (11) नगम (11) मगज

(३३३) वर्गण (।४३), यगण (।४५)-से समिहित होता 🕏 : इसमें आठ और सात वर्णोपर यति होती है। प्रभारक नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (1a), जगण ( ( 5 )), भगज ( 5 ), अगज ( 5 ) और राज

(3) 5) होता है। इसमें साव और आठ वर्णोपर यति होती है। एला नामका कद सगग ( 15), यसन ( 55), नगण ( 1), नगण (11 ) और यगण (155) से संयुक्त

होता है। विवलेखा सन्दर्क प्रत्येक चरणमें मगण , 555), रगण (\$1\$), मगण (\$5\$) यगण ( \$\$) तथा यगण ( 155 ) होक है, यदि सक्त और आठ वर्णीपर होती है।

यहाँतक पंदर वर्णोके व्यपनाले अतिराकेरी छन्दके अवान्तर वर्णमें समझन चडीहये।

भेदोंका वर्णन बताया यदा 🕻 ।

जिस सन्दके प्रत्येक चरणमें भगण (३।।) रगण

(S. S), नराण (14), नराण (14), नराण (14) तथा

एक गुरु (3) होता है और जिसमें सत तथा नी वर्णीयर

यति हो तो उसे वृषधनजवाभिक्त छन्द कहते हैं। जिसके

सपी चरनोंने कान ( । ।), जगज ( । ३ १), भगज ( ऽ । ),

भगण ( (६), रगण (३(३) और एक गुरु (३) हो,

वसका नाम क्राणिनी सन्द 🛊 । बति चरककी समान्तिपर

होदी है। पिङ्गसद्भार इन दोनों छन्दोंको आहि श्रेणीके

बन्दके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

क्गाज (+55), मगज (555), मगज (111), सगज

भगव (5 t), एक लबु (1) और एक पृह

(३,-से संयुक्त चरणवाले छन्दका नाम जिल्लारेगी है। इसमें मति छ: तथा स्थारह वर्णीयर होती है। पृथ्वी हन्दके

प्रत्येक चरणमें जग्ण ((5)) सगम (((5), ज्याम

(15-), सगव (105), घगव (-55), एक रुव (1) तवा

एक पुरु (६) होता है। इसकी बति आठ और नी बजीपर

होती है। जिस कन्दके बरण भगव (511), रगण (515)

नगप ( 11 ), नगप ( 111), भगप ( 511), एक लप्नु ( 1 ) तथा

एक पुरु (३) से संयुक्त होते हैं और जिनमें इस एवं सात

वर्णीपर यति होती है, उसे चंत्रपत्रमसित कहा नवा है।

हरिकी छन्द नगण (111), सगण (115), सगण

(555), राग्य (5+5), सगम् (-15), एक लघु (+)

और एक पुरु (३) से संसुष्ट होता है। इसमें यति क्रमशः

छ:, चार तथा सात बर्जीपर होती है। मगर्थ (555) भगव

(\$ ), नगव ( iii), वगव (33i), तगव (35i) हो पुर (३३)-से पुक्त चरपॉवाले छ-दको वन्ताकान्ता कहते

हैं। इसमें चार, छः और भात वर्णीपर वति होती है। वहंटक

क्रन्द नगण ( 11), जगम (151) भगण (S1), जगण

(१६४), जगन (१६४) एक सभु (१) और एक मुरु

(३) से संयुक्त होता है। इसमें पति सात और दस वर्जेंपर

होती है। यदि यही यति सात, छः और चार वर्षीपर हो तो छन्दका नाम कोकिलक हो बात है। किवारिणीसे

कोकिलकतक इन चन्दोंको सत्रह वर्णीयाले अत्यष्टि छन्द-

जिस कर्दमें मगप (३६३) तगज़ (३५४), नगज

1) बंगज ( 55), बंगज ( 55), बंगज (155)

होता है और पाँच, छः तथा सात बजॉफर पति होती है,

उसको कुसुधितसमा सन्द कहते हैं। इसे अदलह अवरोंके

चरचवाले धृति सन्दर्भ अवस्तर भेद कहा गया है।

यगव ( 33), मगव (335), मगज ( 11) सगज

( )( \$), स्थल (\$ ) \$), साम (\$ ) \$) और एक गुरु

(३)-से युक्त सन्दर्भा नाम चेवविस्कृतिहा है। इसमें छः,

🐯: और सात वर्जोंपर यति होती है। शार्दुलविक्रीडिस

नामक जो सन्द हैं. उसके प्रत्येक चरणमें मगन (\$\$\$),

सगज ( 15), जराब (151), सगज (1 5), दो तगल (८३६, ५८।) तथा एक गुरु (८) होता है। इसमें

बाएर और सात वर्गीपर यतिका विधान है। वे दोनों उनीस

वर्जीके चरणवाले अतिभृति छन्द-वर्गके भेद कहे गये हैं। इसके बाद बीस वर्णीके चरणकाले कृति नामवाले

छन्दोंका निरूपण किया जा रहा 🖫

जिसके प्रत्येक धरणमें घराब (311), रमण (315), माना (555), नगम (11), वगम (155), भारत

(\$11), एक लम् (1). एक गुरु (\$) प्रोता है और

ऋमराः सात्, सात् तथा छः वर्णीयः यति होती है, उसे सुबदना छन्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमें स्वन

(S.S). अंग्रंश (.SE), राज (SES), अगन (1SE),

रगण (5 5), जगज (151) एक लबु ( ), एक

गुरु (5) हो और पादान्तमें यति होती हो, उसे बुत्त छन्द

कहते हैं।

जिस सन्दर्भे मगव (४३४), रगव (४+४), भगज (\$11), नगज (111), पगन (155) काल (155),

बगन (+55) हो और प्रत्येक चरणमें सात-सात वर्षोपर बति होती हो, यह स्वन्धर छन्द है। प्रत्येक चरणमें इसीस

वर्षीयाले इस छन्दको प्रकृति वर्गका छन्द माना गया है।

जिसके सभी पाद क्रमतः धगम (३।।) रगम

(\$15), नगम (१1), सगम (\$15), नगम (11), रगण (515) नगण (111) तथा एक गुरु (5) से संवुक्त

डॉ और उनमें दस तथा बारह वर्णीपर वित हो, उसे

सुधन्नक सन्द कहते हैं यह बाईस वर्णीवाले आकृति क्रन्दके अन्तर्गत है।

जी नगण (11), जनण (151), भगण (511) क्रमण ( 51), भगण (511) जगण (151) भगण

(511), एक लघु (1) तथा एक गुढ (3)-से बुक छन्द हो और उसमें ग्वारह तथा बारह वर्णीपर विति हो,

उसका नाम अञ्चलकित है। इसे अन्य ग्रन्थोंमें अदितयक भी कहा गया है। जिस सन्दर्भे मगण (SSS)

यगव (SSS), तगव (SSL), भगव (HI), नगव (HI)

नगल ( ा) काम (।।), एक लघु (।) तथा एक गुरु (5) होता है और जिसमें आठ, माँच तवा दस वर्णोपर

यति होती है, उसको मनाफ़ीड कडा जाता है वे दोनों क्रन्द देश्च वर्णीयाले विकृति छन्द-वर्गके अन्दर्गत हैं

बिस कदका प्रत्येक पाद भारत (5-1), तगल (551), का**व** (111), समज (113), भगव (311), भगवे (311).

नगप ( । ), यगप ( । ऽऽ)-से संपुक्त होता है और उसमें पाँच, साव तथा चारह वपाँपर वृति होती है, उसको सन्धी

क्रन्द कड़ते हैं। यह तन्त्री क्रन्द चीबीस वर्णीक चरणवाले संकृति चन्द्-वर्गका अवन्धर भेद है।

क्रीक्रक जमका जो बन्द है, उस छन्दमें भगक

(51) मगब (SSS), सगज (11S) भगज (51) एवं नगंध (ा), नगप (ाा), नगप (ाा), नगप (ा।)

छन्द-विधान ( अर्द्धसमवृत्त लक्षण )

श्रीसृतजीने कहा-वदि छन्दके विषयपदमें तीन

सगन ( s), एक लघु ( i ) और एक गुरु (5) वर्ण-इस प्रकार प्यारह अक्षर हो एवं समपादमें तीन भगन

(\$11) और दो गृत (\$\$) हों तो उसे उपवित्रक कहते है जिस सन्दर्के विषयपादमें तीन भगन (\$11), दो गुरु

(55) हों और उसके समपादमें एक नगण (11 ), दो जगव (151) और एक वर्गण ( 55) हो, उसे बुतमध्य नामक छन्द माना गया है। जिस छन्दके विषय-पदमें वीन

सगव ( 5), एक गुरु और समपादमें वीन भगव (511)

एवं दो गुरु (SS) होते हैं, उसका नाम वेशवती है जिस

र जिल कुलोके (प्रत्येक करणमें प्रत्याहर का हमसे आधिक वर्ण होते हैं, उत्पक्त स्वापन्य कम दण्डक है। चण्डकृतिप्रपाल अबदि हमीके भेद हैं।

एक गृह (3) होता है और पाँच पाँच, आउ तथा सात वर्जीपर वृति होती है। यह पच्चीस वर्जीवाले अविकृति

सन्दर्भ अन्तर्गत 🕏 🗸 अब क्रमांस वर्णीवाले उत्कृति वर्गके इन्दको कहा

वा रहा है, आप उसे सुर्ने— विस क्रदके प्रत्येक चरकों म्यान (\$\$\$), मगन (\$\$\$).

त्मक (SSI), काम (III), काम (III), काम (IIII), काम (IIII), राज (\$15) तथा सम्ब (1 5) हीं और आठ, न्यारा एवं साव

चन्तेपर यति होती है, उसे भुजङ्कषिज्ञिभत अहवे हैं। यह क्रमीस वर्णकले उत्कृति सन्द-कर्गका एक भेद है। जिस कन्दके प्रत्येक चरपर्ये एक मगज (३३३), कः

नगंभ (११६ १६१ ६११६)।६ १६) एक सगंभ (१ ३) और दो गुरु (55) हों, साथ ही नी, छ:-छ: तक भीच वज़ॉपर बति हो तो उसको अपहाब कहते हैं। यह बस्कृति वर्गका ही दूसरा भेद है।

जिसके प्रयोक चरकों हो नगम (११,११) और साव रूप (३।३, ५।४, ६।६, ६ ६, ६ ६, ३ ६, ३ ६, ३।६) हैं। तो तसका नाम चण्डवृत्तिप्रपात हन्द है। वसे दण्डक' भी कहा काता है। यदि इस छन्दमें दो नगणको छोड़कर रोप रगण वर्णोक साथ क्रमतः एक और दो अन्य रगण पदाँकी वृद्धि हो तो उसीसे ज्याल और बीयुर आदि नामवासे दण्डक कृन्द बनते हैं। (अध्याय २०९)

सन्दर्भ विकायादमें एक समय (551), एक जगण

(151), एक रनम (515), एक गुरु (5), हो और समपादमें एक यनव (385), एक सगव (1/5), एक बगल ( 151) तका दो गुरु (\$5)हाँ, वह भद्रविसद् नामक

बन्द होता है। यदि विकासादमें समय ( 15), जगन (15),

सगज ( 15), एक गुरु (5) तवा समपादमें भगज (\$1 ), रगण (\$-\$), नगण (111) और दो गुरु (३६)

हों तो दस छन्दको केतुमही कहा जाता है। जिस छन्दके

विषयपादमें हो तगम (\$\$1, \$\$1), एक कगम (1\$)

संव्यवपुरुखेर ११-

अप्रैर हो गुढ़ (53) तथा समयादमें जयम (151), स्थम (515), एक स्थम (155) और समयादमें एक त्रमण (३६१). जनम (१६१) एवं दो गुरु (३६) होते. नगण (-1) दो जगण (-६,१६१), एक रगण (३।६). हैं, उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषमणदर्भे तथा एक गुरु (३) होता है तो उसे पुन्यिका कहते क्रमण ( ) ऽ ।), तमज ( ऽऽ ।) जगज ( ऽ ।) और दो गुरु (55) तथा समप्रदर्भे दो वगण (55, 551) एक कान ( 51) एवं दो गुरु (55) हों तो उसे निपरीतास्थालक सन्द कहा जाता है। ऐसा पिङ्गल मुनिका अभियत है।

जब सन्दर्भ विकायादमें दो नगम ( 🖫 । ३), एक वास्त्रमधे है। (अस्याय २१०)

सूतजीने कहा—जिस सन्दर्भ प्रथम पादमें आठ

असर, द्वितीय पादमें बारह असर, नृतीय पादमें सोलह

अक्षर तथा चतुर्थ पादमें बीस अखर होते हैं, यह

## छन्द-विधान ( विषमवृत्तलक्षण )

पदचतुरुक्षा नामक छन्द है यह इस छन्दका सामान्य लक्षण है। तस्पर्य यह है कि इस छन्दमें अनुष्टुप छन्दके प्रथम पारके बाद प्रत्येक पादमें क्रमशः चार-बार अक्षर बहुते जाते हैं। इसी छन्दके चारी चरणीमें जब दो असर गुरु (35) हों हो उसे आयोड छन्द करते हैं अन्तिम अक्षरोंको छोडकर सेप अखर लघु (1) ही होते हैं। पट्चतुरुक्षां भागक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोंके साथ परिवर्तन होनेपर अनेक छन्द बनते हैं, यथा-प्रथम पादमें बारह और द्वितीय पादमें अठारह अधर होनेसे जो छन्द बनता है यह अधिका (मझरी) कहलाता है। इसमें प्रथम पादके स्वानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें प्रचम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)-के स्थानमें तृतीय पाद (सोलह अक्षर) और तृतीय पादके स्वानमें प्रथम पाद हो तो सकती नामक छन्द होता है इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अश्वर) के स्थानपर चतुर्थपाद (बीस अक्षर) और चतुर्थपादके स्थानपर प्रयम पाद हो तो उसे अनुसंधार नामक छन्द कहते हैं। महाँतक पद्धतुरुध्यं छन्दके अवान्तर भेदोंको बतलाय। गया है । जब प्रवम पादमें समय ( 115 ), जगम ( 151). सगम ( 15 ) और एक लघु ( )— इस प्रकार दस अक्षर होते

🖡 द्वितीय पादमें नगम ( III ) सगम ( S ), जगम

( 15 ) और एक गुरु (5)— इस प्रकार दस अक्षर होते

🖡 तृतीय पादमें भगन (\$11), नगन ( 11), प्रगण

है यदि विवसपादमें स्थल (६१३), जगल (१६१), रगण (515), वर्गण (155) हो और समग्रदमें जागल (151), राग्य (5-3), जरान (15-), राग्य (315) तथा एक गुरु (5) में तो उस सन्दर्भ नाम ( | S |) एक लबु ( | ) तका एक गुरु ( S )— ये प्यारह अक्षर होते हैं और चतुर्व पदमें सगज (। ३), जगज ( 151) समद ( 15 ) जमन ( 151) तथा एक पुरु

(ऽ)—इस प्रकार तेरह अक्षर होने हैं तो यह उत्पता

नामक सन्द कड़राहता है। इसी उद्गता सन्दके वीसरे

ब्रस्कर्में क्का रगण (३-३), नगण (३१-), वगण (३\$)

और एक गुरु (३)- इस प्रकार तरह अक्षर हों और सेन

तीन पाद पूर्ववर् अर्थात् उद्गता बन्दके समान ही हों वो

सौरथक नामक छन्द होता है। इसी उद्गाता छन्दके तीसरे

बरवर्ने क्य दो नगप ( ၂६ ॥) ), दो सगप ( - ५,॥३ ) हों तथा सेव तीनों चरण उद्गताके ही सम्बन हों तो लाभित नामक क्रम्य होता है। ये सम उद्गवा क्रम्यके अवान्तर भेद हैं। जिसके प्रथम पादमें मागग (३६५), सगज (१६५), जगण (151). भगप (511) और दो गुरु (55)~इस प्रकार चौदह अक्षर होते हैं द्वितीय चरणमें सगव

( 15 ), भगम (11), क्रमण (151), रमम (515)

तवा एक गुरु (S)—इस प्रकार तेरह अवर होते हैं, वीसरे

चरकमें दो नगण ( 1, 1 ) और एक सर्गण ( 15)---इस प्रकार नी असर होते हैं तथा कीये बरणमें तीन नगम

()| ()| ()| () ), एक जगम (151) तथा एक यगम (1

55)—इस प्रकार पन्द्रह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द उपस्थितप्रकृषित नामवाला छन्द कड्लात) है इसी उपस्थितप्रदुपित छन्दकै जब तीन चरण वैसे ही हों, केवल तृतीय चरणमें परिवर्तन हो, अर्चात् ३समें दो नगण (१६)। ), पूक सगण (१८६), पुनः दो नगण

( । । ।) तथा एक सगन ( ।। ३ )— इस प्रकार अठारह अश्वर हों तो यह वर्धव्यय नामक सन्द होता है। उसी उपस्थितप्रसूपित नामक सन्दके जब तीन यद (प्रयम् द्वितीय तथा चतुर्य) समान हों, किंतु तृतीय मादमें तगम (55 ), बगन ( 5 ) और रगन (5 5)—इस प्रकार नौ अबर हों हो यह आर्थंथ नामक कर होता है। इसी

प्रकार उपस्थितप्रविधा नामक सन्दका क्रम पहला पाद वहीं हो और सेच तीन पादोंमें तगन (551) जगन (३५३), तथा राज (५३५)—इस प्रकार नी अधर हों तो ऐसा कद शुद्धविषद् कहलात है। ये छन्द वपस्थितप्रवृधित नामक शन्दके अवान्धर भेदोंने असे 📳 (अभ्यम २११)

#### छन्द-विधान ( प्रस्तार-निरूपण )

सूतजीने कहा—अब प्रस्तारके विषयमें काला रहा हैं उत्परके पादमें आदि अधर गुरु हो तथा उसके नीचेके पादमें लम् असर हो, वह एकामर प्रस्तार है। उसके बाद इसी अमसे वर्णको स्थापना और अर्थाद पहले पह और उसके नीचे लघ् अधरको स्वापना करे, यह हामधर-प्रस्तार है। प्रस्तारके अनन्तर नहका निकपण इस प्रकार है—नह संख्याको आधी करनेपर जब वह दो भागोंमें करावर बैट जाय तब एक लबु लिखना चाहिये, यदि आधा करनेपर विचय संख्या प्राप्त हो तो उसमें एक जोडकर सम बना ले और इस प्रकार पुत: आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुरु अस्तरको प्राप्ति होती है, उसे भी अन्वत्र लिख ले जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पृति होनेतक पूर्वोक्त प्रमालीसे गुरु-लक्का उन्नेस करता रहे।

अब उरिष्टके विक्यमें बतलाया जा रहा है—उरिष्टकी प्रक्रिया जाननेके लिये छन्दके गृत-लय क्रमशः एक पंक्तियें लिखकर उनके कपर क्रमतः एकसे लेकर दुने दुने अङ्क रखता जाय अर्पात् प्रथम अध्ररपर एक, द्वितीयपर दो. तृतीयपर तीन-- इस क्रमसे संख्या होगी। बिना प्रस्तारके ही वृक्त संख्या आननेक उपायको संख्या कहते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—जितने अधरके सन्दर्भा संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोकी उपलब्धि होगी। उसे अलग रख ले। विषय संख्यामें एक पटाकर जुन्यकी प्राप्ति होगी, उसे दोके नीचे रखकर शुन्यके स्वानमें दुगुना करे, इससे प्राप्त हुए अञ्चको कपरके अर्थस्थानमें रही और उतनेसे ही गणा करे।

एकद्रवादिलगक्तिवाकी सिद्धिके लिये मेरप्रसारको बतलाया जा रहा है। किसी छन्दमें कितने लगू, कितने गृत तथा एकाक्षपदि छन्देकि कितने यस होते 🗓 इसका जान पेलास्तारसे होता है। पेलास्तारमें शीवेसे कपरकी और आधा-आधा अंगल जिस्तार कम होता जाता है। सन्दर्की संख्याको दुनी करके एक एक चटा दिवा जान तो उतने ही अंगुलका उसका अध्या (प्रस्तारदेश) होता है। इस प्रकार कन्द्र:सास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२)

#### सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण

सुरुवीने कहा-है जीनक औहरिसे सुनकर बद्धायीने क्याससे सब कुछ देनेवाले बाह्मपादि वर्षीके सदाव्यरको जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हैं।

ब्रुति (बेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)- का मली प्रकारमें अध्ययन करके श्रुतिप्रतिपादिव कर्मका पालन करना चाहिये। (क्वोंकि बृति ही सब कमौका मल है ) यदि (उपलब्ध) वृतियोंमें कोई कर्म जात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृतिशास्त्रके अनुसार भानकर करना चाहिये

(क्योंकि स्मृतिज्ञास्य भी बृतिमूलक होनेके कारण ही कर्मके बोधमें प्रमाण माने जाते हैं) और स्मार्वपर्यके पालनमें असमर्थ हरनेपर विद्वान व्यक्तिको बाहिये कि वह सदाचारका पालन करे। कर्मपार्गका दर्शन करानेके लिये त्रति तथा स्मृति—ये नेत्रस्वरूप हैं

हतिमें कहा एवा धर्म परम धर्म है । स्मृति और हास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। इस प्रकार बुति, स्पृति और शिष्टान्दारसे प्राप्त धर्म-- ये बीन प्रकारके सनातनधर्म है।

१ किस करके कितने भेट हो सकते हैं, सामान्यकपसे इसका जान करानेकरचे प्रणालीको 'प्रमार' कहा नाता है। प्रस्तार, पर, उदिह, एकट्रब्रहिसर्गाक्रया, संख्या तथा अध्ययोग — वे व प्रश्नासियों हैं।

इन्द्रियहमन-ये क्रिष्टाचारके आठ पवित्र लक्षण कड़े गये हैं पूर्व कालमें लोगोंके सरीर और इन्द्रिय संस्थापप्रधान एवं तेओमन होते ने, अतः जिस प्रकार कमलपत्रपर बल नहीं इकता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इन्द्रियोंमें चप नहीं टिक पते थे

सरवगुलके विकासके हिस्से समातमधारी (वर्णात्रम-धर्म, सदाचार आदि)-के फलनका सर्वाधिक महत्त्व 🕏 और इनकी प्रभुक्तक युराविशेष, स्थानविशेष (पारतवर्ष आदि) को दृष्टिसे निर्भारित होती है, इसी दृष्टिसे वहाँ इतना निकपण किया जा रहा है। सत्य, बज्र, तप तथा दान- में पर्यके लावन हैं। विना दिये गये इच्यको ग्रहण न करना, राज, अध्ययम, जय, विद्या, धन, तपस्या, पवित्रता, ब्रेष्ट कुलमें जन्म, निरोगता और संसारके बन्धनसे मुक्ति आदिके मूलमें धर्मका आकरण ही प्रधान है। वर्षसे सुख तक रात्वज्ञानकी ऋषित होती है और इस तत्वज्ञानसे ही मोश्र प्राप्त होता है

ब्रिय और वैश्यके सामान्य धर्म है। यह कराना, अध्यापन तवा सदाचारवान् विजुद्ध अधिकृत व्यक्तिसे प्रतिप्रह (दान) लेक- ये तीन प्रकारकी वृधि (जीविका) मुनियोंने जेव (ब्राह्मण) वर्णके लिवे कही है। जस्त्रोपनीयी होना वया प्राणियोंकी रक्षा करना बजियवर्णका धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्य तथा व्यापार वेश्यवर्णको वृति कही गयी है द्विजातिमें भी आनुपूर्वी क्रमसे सेवा करनेका विभाग' है

ज्ञास्त्रीके अनुसार पालन किये जाने योग्य तथा सनातन कालमे चले आ रहे यह, सम्बयन और दान—बाह्यप,

शुरुका तो एकमात्र कर्तव्य 🛊 द्विजातिकी सेवा करना। गुरुके शामिश्वमें स्वता, अन्तिकी सुबूबा (ऑग्नहोप) करना तथा स्वाध्याम करना— यह ब्रह्मकारीका धर्म 🕏 वह

तीनों संध्याओंमें स्वतका संध्यकालीन बहका पालन करे स्तानकर्पसे निवृत्त होकर भिन्नाचरण को तदनन्तर गुरुके प्रति दर्शावत रहकर उनको ही सेवामें आजीवन लगा रहे।

सत्य, दान, दाव, निर्मोभल, विद्या, यह, पुज्र और वह नैहिक बहाबारी कटिप्रदेशमें मूँजकी मेखला, सिरपर बटा, हावमें दण्ड धारण करे। यह बटाओंको धारण न करके सिरका मुख्यन भी कहा सकता है, किंतु उसको पुरके आजपर्वे तो रहना ही चाहिये। अग्निहोक धर्मका पालन तथा कहे गये अपने बिहित

कमोंके अनुसार जीविकाका पालन, पर्वकी ग्राप्तिको हो इकर

अन्य राष्ट्रियोमें धर्मपत्नीके साथ रहि, (वधानास्त्र) देवता, पितर तथा अतिधियणोंकी विधिवत् पूजामें अहर्पित संलग्न रहना और बुतियाँ एवं स्मृतियाँमें कहे गये धर्मीक अनुसार अधीयजेन करना—वह गृहस्थोंका धर्म है। कटाकारम्, अनिन्होकका पासन्, पृथ्वीपर सथन, मृश्चर्मका भारम्, वनमें निवास, दृध, मूल, फल तवा नीवारका भक्षण, निविद्ध कर्मका परित्यान, तीनौं संध्याओं में

स्त्रन, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथिकी

पुञ्च-यह बानप्रस्थीका धर्म 🛊 ।

सभी प्रकारके आरम्भोंका परित्याग, भिकासे प्राप्त अपन्य भोजन, मुखकी कामाने निवास, अपरिवृत्त, अहोत. सभी जानियोंने समानभाव, प्रिय तथा अप्रियको प्राप्तिमें एवं सुख और दु:खर्ने समान स्थिति, सरीरकी बाह्य और आध्यन्तरिक सुद्धता, बाणीने संपम्, मरम्प्रत्याका स्थान, सभी इन्द्रियोंका निवह, धारण तथा स्थानमें तत्परक और भावतुद्धि—ये सभी परिवाजक अर्थात् संन्यासीके धर्म कहे गये 🕏

अहिंसा, प्रिय और सम्बद्धन, प्रवित्रहा, क्षमा द्रवा दक सभी आक्रमी और चर्मीका सामान्य धर्म 🛊 🖰 **जैस्त पूर्वमें कहा गया है उसीके अनुस्तर सास्त्रविद्यित अपने** अपने बमौका पालन करनेवाले सभी लोग परमापित अर्थात् मोशको प्राप्त करते 🕏

हे जीनक। अब मैं प्रात:काल जागनेसे लेकर एतिमें सोनेतक पालन करने पोरव गुरुस्कके धर्मका वर्णन करता 🔹 गुक्स्मको जाक्रम्भृतिमें निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका भली प्रकार चिन्तन करना चाहिये नया

१. इसका आतम कह 🖫 क्षत्रिय कदाकारी सेवा को तथा बैन्य कदाय और वत्रियको सेवा करे. (बैन्यके द्वारा वित्रको सेवाको सर्गाय सारवॉर्च निर्पाति है है

२ आहेल सुनुता वाची सरवातीचे आस दया चर्चिको निर्मिनो चैन सामान्यो धर्म राज्यते॥ ( २१३। २२)

पुरत्यकृत्रकार स्थान व्यवस्था । स्थान स्य

गये तत्वार्थका भी विकार करना व्यक्ति। सारामुद्दिनें
उठकर सीमादिक सिमाओं से निवृत्त होकर, स्थान करना
वादिने और निरस्ता मानवे समादिविका होकर संन्योक्तान
करना व्यक्ति। हराधकर इसे स्वापके समाद्रात हो सार कालेका
हंश्योकरण करना व्यक्ति। दिसमें मूत्र और मरमावा वंदिका उत्तर्वाकरम्भ होकर करे। सीमाँ दक्षिणानिम्बा होकर करे दोनों संस्थाकरम्भे दिसके स्थान ही उत्तर्वाकर्म होकर करा-मूक्ता स्थान करना व्यक्ति स्थानिका हान काल समाद्रा सम्बद्धात करना करने स्थान ही देशप्रिका काल समाद्रा सम्बद्धात करना करने दिस्त करने स्थान है, विकास कारण समाद्रा सम्बद्धात है से स्थानी सुविकांत्र अनुवार विका किसी भी दिसानें मूख करके करा-मूक्ता

त्यान किया या सकता है। गोरूप, अनिको पहकते अंतर, दीनकको थाँची, जुनै हुए खेद, बला, चरित्र सम्मा, जर्न

और व्यर्गर्ने विद्यालय विभागनोग्य मुख्यी कार्याने म के

मुक्का परित्यान करना आहिये और न से बलाविकार्यन हो। शोषके पक्षत् निहीने हत्य-पैर आदि स्वयः करनेके रित्मे करके अन्दरने, देवपुर, सीवी, मुद्रेक विरू, दुव्मेके उपयोगमें अपने हुई निहीसे अपनित् तथा रचतान पृथिकी मिट्टी इसमा व सरे। राज्यांका सरनेवर रिकार्ने एक बार, वार्षे इश्वर्षे दो कर और दोनों इत्वीने दो कर निद्धी सन्तन्तन क्लमे प्रकलन करनेना हो सुद्धि होती है। मराका परिच्यन करनेपर लियाने एक बाद गुटाने तीन बाद कर्ने इाधने दश बार तथा दोनों हाचोंने सात बार, पैरोने चीच बार और दाने हाकों दल का निर्देश्य तेर करके उने करने स्वक करे। इक्त कर उपयोग्ने स्वयी वर्तकर्ती निर्देशी क्या बाज पत्र होनी चाहिने धूमरे और सोमी चर को निर्दे उपलेखनें अपने हैं उसकी मात्र आने पकाकी आपी हो कती है। को पहला अस्वस्थातके करण विक्र और पुष्पा चरित्यान बैठकर नहीं कर सकता है, यह अभी नवाची नवी सामीय सुद्धिका आचा मारावात अपना सकता है। दिनमें विद्वित सुद्धिका आधा क चौनाई कार राष्ट्रिये सुद्धिके सिके

वर्गसम्बद्ध है

का मुद्धिको प्रक्रिया प्रमध्य व्यक्ति स्थाप करके कही गर्व है। जो जर्गांक ज्ञापनामाले कराय अर्थ है उसको प्रवासनामां ही सुद्धिको प्रक्रिया अपायो करिये कर्म, शुंता, रक्त, प्रक्रा, राग, प्रिक्त, गृग, कामका मैता, काम, जोतू अधिकार मेता (कोचड़) और प्रजीय—में प्रमुख्ये सरीरके बारह मता है। ज्यापक समर्थे युद्धकार्यो अध्यक्षमा न हो जाय, त्यापक हमके कारम अनुवासों अस्पेकालो असुद्धिके विराकरणों तमो रहना कामिने पहाँचर सुद्धिको संक्रायक भी प्रमाण दिया गया है कह सुनियों और स्मृतियोंके अस्पेकानुसार है।

वृद्धि हो प्रकारको है— एक कहा और हुन्ही अपन्यत्वरिक। विद्दी हमा करने की क्रमेशनो मृद्धि नहां और भगीकी सुद्धि हो आन्यत्वरिक हुद्धि नहीं गयी है सुद्धिका प्रमुख अस् अस्पन्य है, जा तीन कर करना जाहके प्रको कर हो कर करने मुख्यम नहीं, तदनका अंगुक्के मुल्लो मुख्यमें भीकर तीन कर मुख्यम नर्गा करना व्यक्ति । इसके कर अंगुद्ध और त्यंगीके व्यक्तिका करने संगुष्ठ वाथ अव्यक्तिकाने केन और करनका करने करना व्यक्ति । इसके कर अंगुद्ध करने हमा व्यक्ति कर अस्पना स्था अंगुलियोंने किर और इनके (अंगुलियोंके) अस्पना होनी कहुआँका करने करना करिने । इसके कर अस्पना होनी कहुआँका करने करना करिने । इसके कर

है ) तीय कर करणा आकान करके आगेर, वनुबंद तक सामवेद—एन तीनों वेटोंको इसम करणा पाडिये। महले दी कर मुख्यका प्रकारन करनेते अथवां (वेटिकट् बाहाम) और आहितक (कृतनाति)-का मुख्यों मन्तिकान होता है मुख्यभागका कर्मा करनेता आकान, विस्तात-भागका स्वर्ध करनेका बाबु, नेवभागका स्वर्ध करनेवर सूर्य, भारतीका करनेका बाबु, नेवभागका स्वर्ध करनेवर सूर्य, भारतीका क्यां करनेकर साथे दिसाओंका स्वर्ध समझान चाहिये। मुख्य तथा नातिका आदिका बच्चांनिक स्वर्ध करनेके इय आहोंने क्याक्रम इतिहास, पुराण एवं नेदाहा तिका, करणा, काक्ष्यक्, विरुद्ध, कर, क्योंनिक। इतिहास होते हैं नाविवादेशका स्वर्थकर आवादिका और इरक्यानका

<sup>।</sup> पूछ और प्रतिका आदेशे परकार कार्यक क्या का स्तु आदिक अधिकृत्व देखा प्रतिकृति है

इयलेकर इक्ष्मका स्थले समझन जाहिने। मुधकि स्पर्शसे स्ट और शिक्षाके स्पर्तरे ऋषियोंको इसम किया जाता है दोनों बाहुओंको स्पर्श करके यथ, इन्ह, बहन, कुबेर, पुषिनी तथा अग्निदेवके सामिष्यका साथ प्राप्त होता है।

अपने दोनों चरनोंने जलका अध्यक्षण कामान विश्व और इन्द्र तथा दोनों हानोंका होजन करनेसे भगवान् विन्तुदेवका

स्रोकिय जन होता है।

करनेसे व्यमकि कादि नाग प्रसन होते हैं। श्रामिक विशिक्ते मध्यमें जलका सार्गीय उपयोग करते समय उसके

भागिक विविक्ते अनुसार पुष्णीका संसारे क्रेशम

विन्द्रओंके निश्नेसे भूतोंके समृद्र तृति जनकर प्रसन होते हैं। अंगुलियोंके क्योंपर अभिन, बाबू, सूर्व, बना और

कांतरायुक्त निकास करते हैं। द्विजके हामाँमें जो रेकार्य होती है, उनमें गढ़ा आदि पवित्र नदियाँ नियत रहती है। इसके तलभागों सभी तीवाँके राज्य सोवका निवास है।

इस्तेनिने हाथको पवित्र पाना कता है।

इमाकाल (सूर्योदयसे पूर्व रात्रिकेष) होनेपर क्याविधि श्रीक क्रिया करनी चाहिये। तदननार दन्तभावन (दहुअन)

करके स्थान करे. युक्तके नर्युचित (जासी) रहनेपर मनुष्प निश्चित हो अपनित्र रहता है। अतः मनुष्यको सतःकाल

अवस्य ही दलपायन करना चाहिये। दन्तथायनके लिये कदम्ब, किल्ब, खेर, कनेर, बरनद, अर्जुन, यूपी, बृहती,

कतो, करंब, अर्थ, अतिमध्यक, जानर, गहुआ, अपायार्ग (चित्रका लटकीय) सिरीच् भूतर, बान तक दूधनाले और कैटीले अन्य वृक्त प्रशस्त होते हैं। कड्वे, तीते तथा

करीते काहके जो एश हैं, उनकी दतुआन भन धाना, अक्षोरम और सुखारे सम्पन करनेवाली होती है। पवित्र स्मानमें बनुष्य ऐसे वृक्षोंको दतुअनको लेकर सबसे पहले

इसको जलसे भी डाले। उसको दौरोंसे चना-चनका मुख

शाफ करे और अवसिष्ट दतुकानको किसी एकाना स्थानमें कोड दे। तदनकर भली प्रकारते ज्यापनकर नुखशोधन करें अमानास्त्र, बढ़ी, कामी, प्रतिपद्य तिथि तक रविवारके

दिन इतकान नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये सभी दिन इस

कार्यके लिये निषिद्ध भागे गये हैं। टतुआनके न होनेपर तथा निविद्ध तिविके अर्थ जानेका अनुव्यको बाह्य कुम्ब कराके द्वारा मुख्यो परित्र का लेख काहिये।

पूर और अदृष्ट दीनों प्रकारका वित-सम्बदन होनेके

कारन प्रता-कालके स्वतनको इशंका को गयी है। जो न्यक्ति

सुद्धान्य है, वो अव:काल स्तान करता है, यह क्यादिक सनस्त (ऐडिक और क्ष्यलेकिक सक्ष प्रयान करनेनाली) क्रिक्जोंको सम्पन करनेका अधिकारी है। सरीर अस्पन

वरित है। उसमें दिन्ह क्वड़िटोंसे सदैव करा निकश्ता ही रहता है। सतः प्रतःकालका स्थन सरीरको सुद्धिका हेर्द्ध

मनको इसस रखनेवाला स्था कर और सौध्यायकी वृद्धि बरनेबला है। का शोक और दे:सका विकास है। अतः

मनुष्य कर्तान्कारः गङ्गारन्त्रान्त्रे सम्बन् हो स्नानको क्रिया सम्बन्ध करें। च्येहनासके सुन्तरकाती इस्त नवामने मुख दलनी तिथिने दस पार्चेको इरम करनेको सामर्क्न है इस

कुम्पतिकिमें स्तान करनेसे 'श्रम म देवेका चर, किरुक्त आकाम, हिंसा, पादारोपरेजन, कट्ट और कृत कानन,

चुगुलसोरी, असम्बद्ध क्लाप, प्रश्नाच्याकरण और उनसे अनिष्टांकतन करनेसे होनेवाला क्यम- इन क्योंके विनासके लिये आस मैं गङ्गा-स्थान कर रहा हैं '- यह संकल्प लेकर

बन्दा प्रत-काल स्तान करे। वानप्रस्थी तथा गृहस्यकी प्रात काल संक्षिप्त क्याप करना चाहिते। सं≓धारीके लिने दिनकी तीनों (प्रत: मध्याह, सार्थ) संध्यकोंमें स्नान

चाहिये। आवधन करके, तीधीका आवाहन करके, अच्चय भगवान् विष्णुका स्मरम काते हुए स्थान करना चाहिने।

करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारीको सकृत्<sup>र</sup> स्थान करना

ज्ञाक्तोंमें तीन करोड़ मन्देह नामक एक्स नाने गर्न हैं। वे दुरात्या राश्चस मदैव प्रातःकाल बदित हो रहे सूर्यदेकको क्या जानेकी इच्छा करते हैं। अतः (सृतीद्वसे पूर्व) स्कर

करके संध्योपासनकर्य नहीं करना सूर्यदेशका ही कतक है।

जो लोग बनाविधि स्वानकर अवधिकार संभ्योजनन करते है से मन्त्रमे पवित्र किने तथे अनलकरों अर्घ्न (सल) से उन मन्देह राधसींको जला देते हैं।

१ सकृत सारका सरको है- दश्यक्त रक्षा) अर्थात् जैसे दश्य जसमें दशकर विकास सिवा क्या है। मैचे ही स्वय काम व्यक्ति। गुरुकाको सरह सुक्रपूर्वक ज्ञान वहीं करण कवित्रे जाने क्रान ज्ञान करणीय अधिकोत आदिके लिये दोनों समय (सार्व-क्राः) स्थापक विधान ब्रह्मणारोके निर्मे हैं। (ब्यून २। १०६ कुल्लुक शहकी टीका,

दिन और राजिका को संधिकाल है, वहीं संस्थानवर

(७५ किन्ट) होता है। यह संध्यात्राल सूर्योदनसे पूर्व दो महीपर्वन्त रक्षता है। संध्या-कर्मक सम्बन्त हो जानेपर यवाधिकार स्वयं इवन कार्य करना चाहिये। स्वयं इवन

करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसीके द्वार करानेसे नहीं होता. ऋत्यिक पुत्र, गुरु, माई, भीजा

और दामदके द्वरा यह कार्य हो सकता है। क्योंकि उन

लोगोंके द्वारा किया गया हवन, स्वयंका ही माना गया है गाईपरप-अगिनको सहस् दक्षिणागिनको शिव और

आहक्तीय अग्निको विष्णु तथा कुमार<sup>1</sup>को सरपस्यरूप कहा जात है। यद्योचित समयक्त इतन करके मुर्यमञ्जूष जप

करना चाहिये उदयन्दर एकाप्रचित्र होकर सामित्री और

प्रकट ( ३३-कार)- मन्त्रका जप करना च्यष्टिये। प्रणव, सन्त-व्यव्यक्ति और त्रिपदा सावित्री मन्त्रका निरसर प्रधासमय

नियारुपसे जब करनेसे संसरमें किसी भी प्रकारका भव नहीं रहता है। यो उपस्का प्रताकाल उठकर किय गायकी

मन्त्रका जप करता है, वह कमलपहकी चौंति प्रापने संशिष्त नहीं होता। (देवी पापत्रीका स्वरूप इस प्रकार 👫 )

क्षेत्रकर्मा समृद्धित जीशेनकस्ता अञ्चन्त्रभरा देवी पत्रास्त्रकता Term

(381199)

कर्वात मार्यभीदेवी श्रेतवर्णकाली है, क्रीनेप (रेलपी)-

वस्य तथा अव (माला) एवं सूत्र (मजसूत्र वज्ञोपवीत) से विभूषित होकर सुन्दर पदासनपर विराजपान रहती हैं। इसी कपर्ने विधिवय ध्यान करके 'वेजोसिक'<sup>र</sup> इस

चज्वेदके मन्त्रसे आवाहनकर पावश्रीदेवोकी उपासना करनी चाहिये। प्राचीनकालमें देववर्ग तथा मन्त्रोंका साकारकार

करनेकी इच्छा रक्षनेवाले ऋषिगण यजुर्वेदके इसी मन्त्रका

प्रयोग करते वे अतु- सूर्यमण्डलके मध्य विराजनान तथा ब्रह्मलोक्षमें भी निवास करनेवाली देवोका आवाहन करके

१-वर्षी क्षाप्तरका अर्थ इवनकर्ता (ब्रह्मकरी) को सरहारा काहिये

२-सेबोडॉस तेजी याँव वेदि बोचंनांस बोचं नवि वेदि बलाबीर बलं जींव बेद्धोग्येऽस्थानो याँव वेदि सन्युर्धीर मन्युं विधि वेदि सहोऽसि सही मपि भेड़ि ॥ (सुवचनुक १९ । ५)

वो अस्कारक्ष् अपने कर आ जान कर अभ्यक्ता है।

गायती-मन्त्रका जप करना चाहिये तरपक्षात् नमस्कार

करके इनका (भवतीदेवीका) जिसर्वन करन चाडिये। पूर्वाहरूलमें देवकशोका पूजन करन चाहिये। भगवान्

विक्तुसे बहकर काम कोई देव नहीं है। अतपन साधकको सहैव उनको एक करनी कहिये विद्वान व्यक्तिको कहिये

कि ब्रह्म, विका और जिल-इन तीन देवोंके प्रति पुषक्ः

भाव (भेदबद्धि) न रखे

इस संसारमें अबद मञ्जल ⊱ ब्राह्मण, गी, अग्नि,

कि(भ्य (सीन्द्र) भृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका

दर्शन एवं पुजन करना चाहिये और यधासम्भव इन्हें अपने

दाहिने काके ही चलना चाहिने। ब्राह्मण पहले नेदका

अध्ययन को, उसके बाद कियान, अध्यास तथा जप करके

उसका दान शिष्पोंको दे, अर्थात् अपने शिष्पोंको वेदाध्ययन

कराये। बेदाभ्यासका नहीं पीच प्रकार 🕏 . वेटाएँ, वज्रकर्पप्रतिपादक ज्ञास्य और धर्मजास्त्रकी

पुरतकोंका पारिश्रमिक देकर जो लेखनकार्य कराता है और उसे योग्व अधिकारीको प्रदान करवा है, वह नैदिक

(बेटमें उक्त) लोकको प्राप्त करता है। जो संतहास-

प्राप्तके प्रन्योंको लिखकर दान देता है, वह बद्धा (वेद)-दानसे होनेवाले पुरुषका दुनुष पुरुष प्राप्त करता है।

दिनके तीसरे भागमें अपने पोष्य वाकि प्रयोजनको पूर्ण करना चाहिये। माता, पिता, गुठ, भ्राता, प्रजा, दीन, दुःखी,

आवितजन, अध्यानते, अतिथि और अपिन- ये पोच्य वर्ग

कहे गये है। पोच्य वर्गका भरण-पोचन करना स्वर्गका प्रकार

साधन है। अतः भनुष्यको पोष्य वर्गका पासन योजप प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें दसी व्यक्तिका

जीवन हेड है जो बहुतोंके जीवनका साधक बनता है। अवांत बहुतोंका पालन-पोषण करता है। को मात्र अपने भएक पोषकमें लगे रहते हैं, वे औदित रहते हुए भी मरे

इएके समान 🖁 क्योंकि अपना पेटपालन हो कुता भी

<sup>😠</sup> आवित इस सन्तर्को कहते हैं को निर्देश, पर्व, उत्सान आदिका विशेष्य वहीं करना है और सना बनावा ही रहता है। यहाँ वसका वचन हरूक \$— तिथि पर्वोत्तस्य। भर्वे प्यक्ता येन महत्त्वना सोऽतिथि सर्वभूकतं तेवानस्थान्तम् विदः ।

करता है।

व्यवहार में अनंबार बहरन है। वैसे विदेशोंके पूरा करेंच हैं, बैसे ही समस्य कार्योंकर पूरा अर्थ है इसीतिये अर्थकों इरण्य करण एवं नवाल आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही कहते हैं को हबारे सभी कार्योंकी सम्बन्धनों अधिकार्यकर्ता उपयोगी हो इसी दृष्टिने सभी उसेकी निधि पूर्वी, भान्य, श्रमु, दिवार्य आदि अर्थ लाने करते हैं इस तरह अर्थका बहत्य होनेपर भी इसके अर्थनों संबन सावश्यक है अत्याप विशेषकर हाकाणकों अपनी सीविकाके निषे अर्थानकार वहीं है तो किसी भी हार्योंके स्वय होड़ प करना यह सम्बन्ध कर है कर होड़ करना गई।

थन तीन प्रकारका मात्र गया ⊱ सुबल समस (विकित) और क्या उस धनके तार विभाग है। मधी पर्नोको क्रम होनेकला यह तीन हकारका होता है-१ द्वाराधानके अनुसार चेलपराचरात्रे बंबाविकास प्राप्त धन, ३ ईक्के करून किलोके हारा दिना गया वन और प्रवासिक विकासित क्योंके क्या प्राप्त क्या उसके अतिरिक्त बार्काणके जिल्ले तीन प्रकारके निर्माण धन है— धारत (यह करानेसे प्रापः) अध्यक्ताने प्राप्त तथा निराद्ध प्रतिप्रत (अल्पाको सिन्ध गया दान)। अतिम वर्णका विशेष धन भी जीन करारका कहा गया है... कासे हाल धन उसका पहला भग है। इसरा भग दण्यक्रम प्राप्त तक सीमरा धन का है जो निजयहार प्राप्त हो। बेरचका भी तीन प्रकारका विशेष का के बोर्टीसे बाध्य, गोपालनसे बाध्य तथा क्याचारमे हाना। हरूका विशेष कर एक हो हकारका है, जो उपर्यक बचाँकी कुराते उनको जन्म होना है अप्रयोगकारण्ये प्रस्तव्यं एवं ब्राप्तिय स्वयं व्यवको, खेतीके तथा क्याचारके भग अधिन कर सकते हैं. आचीतकारणें ऐसा करनेकर कर नहीं होता है।

ऋषियों के द्वारा जीवनस्वयनके निर्मे स्कून-से उत्तर सत्तर्व गर्म हैं उनमें कुमीद (स्वात) सभी वर्णीके लिये सत्तर्व गर्मे विसेच इयायोकी अमेका अभिक हैं। अन्तर्गीद रायाचा तथा चूरा आदि योग-यन्तुओंके उत्तरनीते कृषि आदिने क्या आ सारी है, सिंतु कुलीद-वृद्धिने कर क्या नहीं आती। सुक्तावस हो, कृष्णका हो, राति हो, दिन हो, तथीं हो, सर्वा अवस्था होता हो — सभी दसाओं में कुलीदने होनेवाली कन्त्रुद्धि शकती नहीं है। अर्थाव सुदक्त दिना राया था कहता ही रहसा है। सुन्य प्रकारके क्यानिक कार्योंने शंकान विश्वद-करोकों को क्याको अधिवृद्धि दुन्तर देशां क्याने होती है, यहाँ अधिवृद्धि कुलीद-वृद्धि करनेने कार्ये मेरो-हो-वैदे प्राप्त हो मही है।

सहस्वसम्बद्ध विशिष्णे अर्थित कर्ने सार्थासने सभी सोर्गोको वितृत्तम्, देवराम समा सहस्वांची पूर्ण करने वाहिते। में संपूर्ण होध्यर धन-अर्थनमें अञ्चलका हुए होचको नि-संदेह सम्बद्ध कर देवे हैं। को मन्तिक व्यावके हुए। व्यावको सिन्दे। बाला मी एका स्वावदि देखा है और जो विश्वान असा चैव घटार्थ, सम्बद्धी, सम्बद्ध क्या क्या स्वतन्त्र आदि (अवाय वृद्धिते) देखा है, वह (अव्यक्ति व्यावका) सीर्मा साम अर्थन पहुंच है, वह (अव्यक्ति व्यावका) देखा होत्र वर्षे हुए अन्येत व्यावकारों की (ज्या) अर्थने विश्वास वर्षे हुए अन्येत व्यावकारों की (ज्या) अर्थने विश्वास वर्षेणांका सक्ति करें। हो-चीवाई सर्वाद व्यक्ति

नित्त, तिरुष् वेदण, नेवा, गोरखा, ज्यावा, कृषि,
वृधि विका और जाल— ये इस जीवनवायणके सायण हैं।
कारालको सरकार जाविको दानकको जाल पानो जालक
निवांत करना चाहिये। ब्रीडिय वर्ष अपने सरकारकोरी
काराले करे। वैदय वर्ष ज्यापोधित इंग्सी वर्णायत कर
अपने साथे कार्योको लज्जा करे अपुर काराबीसी परिपूर्ण
नदी, ततक, वृधिका, स्तिन्द, कुना, परका, केटा अपरिके
पा, जारिनदेवकी असाधनको जावकरण और ब्रह्मचीम
(स्वाधना) — में कुनालोको केन्द्राल था है। यदि सामाधिक
(स्वाधना) अनको जावाण क्योपको करे से हो यदि सामाधिक

् मात्र विश्व पृत्यक्षि इस रोगः सम्बद्धिः ।

हर्मान्योऽशिक्तिकारिक केम्बर्क उद्यासः अस्यं केम्बर्कान्य प्रत्यं क्रिक्यम् । भागं केम्बर्कान्य सम्बद्धानेतः च्यानेत् च चीर्योः व्यक्तेत्रो स्कृतिकोत्रकोत्त्राति । जीवन्त्रो कुल्कान्यको कृत्यः स्वोद्यान्यः । स्वकोतोदाकृतिः कुल्कुरस्थानि विको । (१९६८ वर—८१)

२ वृत्ति- सहायतके रूपने प्रतिनाम हो स्त्रीकारी प्रतिकेश

देवलुओंने ऐसे बनको अनुसंखे सम्बन कहा है। सर्वः विक क्षत्रम किये ही आने भगका परित्यान सक्षानको पर्ना भारत कारिये।

शुरुके बरका उद्धार कारोको एकानी देवस और अतिथिको पूजा करते हुए सभीके प्रतिका सेना चाहिये, पर असका उपयोग अपनी तृष्टिके निन्ने नहीं बदन व्यक्ति। शाना अथवा असाध्ये भी केवल उसके करणानके लिये प्रतिस्ता लेना परिषये। बर्द प्रतिस्त्रीता स्वस्त्र ( साधासीन) कर्नीता है से अल्प दोन होता. बदि निर्मूण है से दोवनें इव जान्य। इस प्रकार संभारतीय (अपने प्रकार) बीच कानेवाली वर्षि) से अचन भरण कानेके बाद उत्तन दिजको अरम्पे सुदिके रिली प्रमाशिक करण चाहित्रे। रिनके चीचे चलमें किही, किल, पूछ तथा कुरतरि चलको साकर प्रकृतिप्रदय करावें स्थान करना चाहिये।

नित्य, नीमरिक, कान्य, क्रिकड्ड, बरवस्थ्यपंत, सार्वेप, अवस्थ और अस्थाहर-में जाट प्रकास स्थान स्थाने एवं हैं। दिना एका किया एका जर, जॉम और हमा शादि करनेका अधिकारी भाँ है। प्रतःस्थल पूजा कर आदि शामिक कार्यके रिजे करण चाहिये। इसीको निरम स्थान कहा गांच है। कामहारा, राज, निका तथा रमस्तरात आदिका लाई करनेके पक्षात को लाग किया बाता है, यह नीधीरक-रूपन कहतात है। ज्योरिकसम्बद्ध अनुसार पूजा मारि ग्वतांने सो स्ताबादक कृत्य किया करा है, उसे काम्य स्तान कक्षते हैं। निकास व्यक्तियो इस प्रकारका क्या नहीं करना चाहिये। कर-होनादिक करनोंको सन्तर करनेकी इच्छानो होरित होकर अनव्य अन्य अनेक परित कृत्य, देवता तथा अतिथि अदिका पृथ्य करनेकी हत्काले को 1919 किया बाता है। उसको कियान स्थानक जनते आधिहर किया गया है। सारीरिक मराको हर करनेके रिन्हे सरोबर, देककुण्ड, डीचे और गरिनीमें को स्वान किया बाह्य है, यह मरसामकर्गम स्तान है। सामान्य जराते क्तान करनेपर केवल सरीरको सुद्धि होती है। तीर्पर्ने स्थाप करनेपर जिल्हि फराकी अधि होती है। तकन (जनन) के लिये विक्रित मन्त्रोंसे वार्जन करनेसे ननुष्पका चन उसी क्षाप विश्वह हो काल है। भिन्द, नेनिशिक, क्रियाङ समा अल्डक्डर्वन तामक जो स्थान बताये गये हैं, इन स्तानीको रीवंका अन्यव होनेक उस्त करा अवक अन्य किसी इकारमें इस कृष्टिम मानसे सन्तक कर लेख माहिये।

चुचित्रे निकास हत्व बल चरित्र होता है। इस बलकी अपेक्स फॉटके निकलनेक्सने प्रतीका जल प्रीवत होता है। इसके भी कहनार पश्चिम जल सरोवरका है और उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है। जरीके जलकी अपेक्षा भी होकंका कर पांचा है। इन सभी वर्लोको अपेका गहाका जल जरन चरित्र है। गङ्गाका बेहनन कल से जीवनधर्मन किये गरे प्राचीके सची पार्चेका विशास अंतिनीय ही कर देख है। एक एक कुरुबेट नामक तीथींक जलने भी स्वकर गाँवन एवं पुरस्तानक कर गङ्गानीका 🖫 भूग्विक्तुत्वरं पूर्ण ततः प्रकारतेत्रकत्।

क्तेऽपि करमे पूर्ण सरकार्यकपुरले। स्थानिक कर पूर्ण पाई पूर्ण हु कर्नर । याई परः पुत्रावात् सप्तावाकानिकात्। क्याची च क्यांत्रेते वर्णाचे स्मृतीन्याम् । सामान् व्यक्तवरे साम्रेसानोयन्त्रवन्। (2011-004-105)

क्षत्रका, क्रांतकन विकित्त क्षेत्र, कक्षर आदि स्तिवीयर जुर्वको संक्रान्ति तथा चन्द्र और सुर्वप्रहण होनेकर ही राजिने क्रम करन प्रसार है। जनक संदिर्ग स्था करन कारिये प्रतिदिन प्रयासकों, संभान्यासमें और सुर्वेका इटन होते हो जो स्मान किया काल है, यह स्थान प्राच्यापन बहुको पाँछ बहाकलकका पास करनेवाला है। बाह वर्गतुक प्रात्मकात नड करनेपर को पाल प्राप्त होता है, यह कुल ब्रह्मपूर्वक एक वर्षतक जल-कुल रूपन करनेले ही प्राप्त हो जाता है। यो स्मानि सूर्य और पन्द समय नेत ब्रह्में क्रांचन प्रमुद्र भौगोंको ब्राप्त करनेकी रूपका करना है. का कर देखा काल्यक—इन दो नामोंकें नित्य प्राप्त काल स्त्रम करे। के बद्धात प्रवचान आनेक फ़र-अस्त स्तान काके प्रविकास करने करता है यह एक ही सामने अपने महाबोर और अतिपार्वोक्त निनात कर देल है। अस, निता प्रस्ता, वित्र अवना पुर आदिको उदेश्य क्यान्य भी प्राथ-काल काल करता है, उसे साम्बनिर्देश पुरूषका हाटस गुलिस अधिक पूज्य प्राप्त होता है। भागवाद विज्ञा इक्षादशी तिथिको आयत्तक (औषत्थ) के समर्थन एवं दानमें विशेषस्थाने तह होते हैं। स्थानीकी कामना करनेवाले वर्गको सर्वेष्ठ आयलको स्थान काव कविने।

समाप, क्रीसि, अल्पापु, धंप, मृत्यु, आरोग्य टब्ब सभी कामनाओंकी पृति क्रमता रविकार आदिको सैनका अध्यञ्ज

(Attittle 186)

करनेसे प्राप्त होती है। अर्थात रविवास्को सरीरमें तैलका अध्यक्त करनेपर सन्ताप, सोमवारको तैल-अध्यंगमे कीर्ति, मंगलवारको तैल अभ्यङ्गसे अल्पायु, बुधवारको तैल-अध्यक्तसे धन, बहस्पतिवास्को ऐसा करनेसे मृत्यु, जुक्रवास्को तैल अभ्यक्तसे आरोग्य और शनिकारको तैल- अभ्यक्त करनेपर मनुष्यका सम्पूर्ण अभीष्ट पूर्ण होता है। उपनास करनेवाले व्रतीसे तथा नहींके द्वारा शीरकर्म करानेके पद्मत् मनुष्यक्षे तनवक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जनतक वह

स्तान करनेके बाद मनुष्यको यथाविधान पितृगण, देवगण और यन्थ्योंका तर्पण करना चाहिये। वाभिपर्यना जलमें स्थित होकर एकाम भनसे पितरींका आवाहन करना चाहिये-

तैलका स्पर्ध नहीं करता है। अतः तैलस्पर्श करनेके पश्चात्

यमुष्यको तत्काल स्थान कर लेना चाहिये। यहके दिन तो

तैलस्पर्श नहीं ही करना चाडिये

आगच्छन् मे पितर इयं गृहन्त्वपोऽश्वालम्। हे मेरे पितुगण। आप सब इस तीर्थस्थानपर आकर विराजमान हों और भेरे द्वारा दी जा रही जलाकलिको स्वीकार करें

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशायें स्थित पितुगर्णोको वीन दीन जलाङ्गलि प्रदान करे। यदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करना हो तो तर्पणकी विधि जाननेवाले लोगोंको सुखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर समूल क्लाऑपर तर्पण करना याहिये। पात्र (वर्तन)-में तर्पण नहीं करना चाडिये

तर्पण कृत्यमें रक्षोगण प्रतिबन्ध न कर सकें. इसके लिये तर्पण आरम्भ करते समय बार्य हायमें जल लेकर नैऋष कोणमें उसे झोडना चाहिये और जल छोडते समय निम्नलिखित मन्त्र बोलक चाहिये-

> बद्यां क्रुरमांसानु मदयेशं तु किञ्चयः। अज्ञानं यक्ति यद्य तसर्वप्रयासन्।

> > (9031030-037)

कुरभोसके कारण, अपवित्रताके कारण, अववा तर्पणके जलमें अञ्चनवस विद्यमान अशान्तिजनक किसी करा या मिलनदाके कारण जो कुछ भी प्रतिबन्ध है वह दूर हो जाय।

अन्तमें वर्पणका संक्षेप (उपसंदार) करते समय वीन जलाञ्जीत निम्नलिखित मन्त्रॉसे देनी चाहिये— विविद्धभक्षणाञ्च वापाञ्च प्रतिप्रहात्॥ तुष्कृतं चच्च ये किश्चिद्वाश्मगःकावकर्मीभः। पुषातु में रादिकातु वरुणः समृहस्पतिः भ सविता च भगश्चेत मृतयः सनकात्यः। आवाहास्तप्यपर्यसं जगत् तृष्परिवति वृष्युः।

निषद्ध भक्षणसे, जन्मान्तरीय दुष्कम्बँसे, प्रविप्रह (दान) लेनेसे और इस जनमें ऋरीर, वाणी एवं कर्मसे जो निषिद्ध

आचरण हो गये हैं, उनसे उत्पन पापोंके कारण मुक्षमें जो अपवित्रता है, उसे दूर करके बुहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे पवित्र करें। सूर्य, यम (देवताविशेष), सनकादि ऋषि और

ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब (अति लघु कीट या तृष) समस्त

संसार—ये सभी मेरे तर्पणसे तृप्त हों। इस प्रकार पितृतर्पण करके संघणी व्यक्तिको ईर्म्या, द्वेष आदिसे रहित होकर भ्रह्मा, विष्णु और महेत्र आदि अभीट

देवोंकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवसालिक्षक बाह्य, वैकाव, रोह, सावित्र एवं मैश्रावरूप-मन्त्रोंसे सभी देवताओंकी नमस्कारपूर्वक अर्चा करनी कहिये। तदननार पुनः

नपस्कारपूर्वक अर्वित देवींको पृथक-पृथक पुष्पान्नसियौँ

देनी चाहिये पुनः सर्वदेवमय भगवान् विष्णु और सूर्यकी पूजा करनेका विधान है। इस पूजामें जो अधिकारी मनुष्प पुरुवसुकते भगवान् विष्णुको पुष्प तथा यस समर्पित करता है, वह सम्पूर्व चरावर विश्वकी पूजाको सम्प्तर कर लेता

है। इन देवोंकी पूजा अन्य तान्त्रिक मन्त्रोंसे भी की जा सकती है। पूजामें सबसे पहले आराध्यदेव जनार्दनको अर्ध्य प्रदान करना कहिये और सुगन्धित पदार्पसे उनके विग्रहका विलेपन करना चाहिये। उत्पद्मात् उन्हें पुष्पाञ्चलि,

चुप, उपहार और फलका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। जलके मध्य स्नान, क्लके द्वार मार्जन, आवसन, अक्षमें वीर्थका अधिमन्त्रण तक अध्ययवैक सुकके द्वारा

मार्जन नित्य तीन बार करना चाहिये महात्माओंको स्त्रनविधिके विषयमें यही अभीत है। ब्राह्मण, धीतव और वैश्वको मन्त्रसहित स्नान करना चाहिये। सुद्रवर्णको मीन होकर नमस्कारपूर्वक स्नान करना चाहिये अध्यापन कुक्तावर्थन्त्र तर्पण पितृपत्, होस देवपत्, बलिवैश्वदेव आन लेता है उसको आहितानि कहा जाता है। सरीरको

भूतगढ़ तथा अतिथिका पूजन मनुष्यश्च है गौओंके गोहमें दस गुना, अग्निकालामें सी गुना, सिक्केन वीर्ण तथा देखलगोंमें क्रमतः एक इंबार गुना, एक त्यव गुना और एक करोड़ गुना फल इन कमीको अस्तेसे

प्राप्त होता है। जब में ही कर्म भगवान् विष्णुके सामिश्यमें किये जाते हैं तो हमसे अनना गुना फलॉकी प्राप्ति

होती है। दिनका यधायोग्य पाँच विभाग करके पितृपण, देवगशको अर्चा और मानवके कार्य करने चाहिये। यो मनुष्य अत्रदान करके सर्वप्रयम ब्राह्मणको भोजन कराका अपने मित्रवानीक साथ स्वयं भोजन करता है, यह देहरपागके बाद स्वर्गसोकके

सुकुका अधिकारी वन जाता है।

मनुष्यको सर्वप्रथम मधुर, मध्यभागमे नमकीन और आन्तसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कडुना, तीता तथा कसैला मोजन करना चाहिये। भोजनके अनन्तर दुग्धमान करना चाहिये। रातमें लाक तथा कन्द्रादिक पदार्थोंको अधिक नहीं खाना चाहिये। एक ही प्रकारके समये आसकि अच्छी नहीं होती है।

बाह्मणका अस अमृतके समान, इतियका अस दुग्धके समान, पैत्यका अस असके समान और सुद्रका अस रकके समान होता है। यो अमाबास्त्राका यत एक वर्षतक करता है, उसके पड़ी ऐसमें और लक्ष्मीका (अविचलकपसे) निवास होता है। द्विजातिके उदरभागमें गाईपत्यागित, पृष्ठकार्में दक्षिणागित, मुख्यों आह्वनीयागित, पूर्वमें सत्यागित और मस्तकमें सर्वागितका वास रहता है जो इन प्रकारित्योंको आन लेता है उसको आहितानि कहा जाता है। सरीरको जल, चन्द्र तथा विविध प्रकारके असके द्वारा सम्भ माना गया है इस सरीरका उपभ्रेग करनेश्वासे प्राण अग्नि और सूर्व है। वे तीनों पृथक्-पृथक् तीन कपोंचे भी अवस्थित रहकर एक ही है।

(पोजनके समय यह भावता करनी कहिने कि)
पृथ्वी, जल, शरिन, आकात और वायुवन्त्रमे युक्त इस मेरे
स्वूल सरीरकी पृष्टिके लिये प्रयुक्त अन शक्ति-सक्त्यके
लिये होता है। शरीरमें पहुँचकर जन यह अन पृषि, जल,
अगिन और वायुवलके रूपमें परिचव हो जाता है तो
अप्रतिहत — असीय सुसकी अनुभृति होती है।

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यकी अपने हायसे मुख आदि स्वच्छकर ताम्बूल अर्थात् प्रमुख प्रमुख करन बाहिये। तदनन्तर एकाअधित होकर इतिहासका बचन करना बाहिये। इतिहास और पुराणदिकी कथाओंके द्वारा मनुष्यको दिनके कर्व और सातवें भागको समय व्यक्तित करना बाहिये। तरपश्चात् स्मान करके पश्चिम दिसाकी और मुख करके सार्थकालीन संस्थीपसन करना बाहिये।

है जाह्मजदेव! मेरे हुता कहे गये इस विधानके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करना चाहिये। वो मनुष्य इस सदाचारके अध्यायका चाठ करता है अध्या अपने पुरोहित आदिके हुग्य इसका बचन करता है, वह विधान ही अपनी मृत्युके पक्षात् स्वर्गलोकको करा है। है द्वित। इन सभी सदाचार एवं धर्मका चालन करनेवाला अधिकारों मनुष्य केशब (साधात् विच्नु) हो माना गया है। (अध्याय २१३)

Acceptable Commencer

## स्नान तथा संक्षेपमें संध्या-तर्पणकी विधि<sup>र</sup>

ह्माजीने कहा —अब मैं स्तानको विधि कहता हैं, बर्वेहक सभी क्रिवारी स्तानमूलक हैं अर्थात् स्तानके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती स्तानायी व्यक्तिको स्तानके पूर्व मिट्टी, गोमय तिल, कुछ, सुगन्धित पुष्प-ये सभी द्वार एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि

कालोपयोगी पदार्थोंको जलके समीप स्वच्छ स्वान---

भृतिपर रखना चाहिये

तदकतर विद्वान् व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और गोमयको तीन भागोमें विभक्त करके मिट्टी और जलके द्वारा दोनों पैर तका दोनों हाथका प्रश्लालन करे। क्षाये कंधेपर मजोपबीत रखकर विखानन्यनपूर्वक मीन होकर आवसन करे '३० इसे कि सजा' क' इत्यादि मन्त्रोंसे दक्षिणभागमें

१-इस आध्यपने पन्त्रेकि प्रतीकस्यत्र दिये गये हैं । विज्ञासु विभिन्न मन्त्रसीहताओंसे मन्त्रोंको जान सें ।

२-३३ उर्छ हि सम्बन्धकम् सूर्योय प्रत्यानकर्णेत वात । प्रीत्यास च वकारस्व्यादविर्यासम् प्रमोऽन्तरमाया पियुतीवरूवस्य पतः ।

बक्नाय पन: ॥ (५१४) ६)

<u>राज्यकार प्रत्यकार प्रत्यकार का विकास के के के कार्यक के किया के किया के विकास का करें। 'क</u>

पानांका करा करके इस जानका अध्यक्तम करें, 'के सुधिक्रम प अवर्ष इस जानको अव्यक्ति सन लेकर पत्नो कर्म करें, किर सेच बलको सहर केके। स्ट्यान्स रोगें करण, जेचा और करियरेसचे तीन सेम कर विद्री रामचे। इसके पत्नान् दोनों इस्म केकर आकान करके सामको सामका करें। इसके कर के इसे किम्युर्विकक्तिन' का कर करके 'के कु स्वाह्म, के सुद: स्वाह्म, के स्वा स्वाह्म इन्याद नारम्बातिनात्रको आकान और के इसे विवाद अतीर मनाने निर्देशिय अञ्चीका कर्मन की किर क्षाविक्युक संबंध 'के आवी अस्वाद्ध 'हरकार करको नार्यों हरायों रामचे। सामकार स्वीत्वों कर- मरावद स्वाद्ध की और भीरे भीरे हुकारी समझे हुई स्वाह्म करें।

इसके कर 'के या मानेक करने वा का प्रवादि सन्त्रका सेन कर कर करके मोनवाक इस अञ्चल लेखा करे जिए की इसं के स्वादक उरवादि वावकरणों सन्त्रका अवनं करतक आदिका अभिनेक करे पूर्वोच मन्त्रोंने विभिन्न आवादि करके करने दुक्की सरकार पूर- आवाद करें। 'के साने के इक्ट्रिका' तब 'के इसे केकि 'क्रवाद करवा करवाने स्वादित होकर मार्था करें। 'के हिरामकार्याक' 'के सम्बद्धिक होकर मार्था करें। 'के हिरामकार्यक' अस्ति प्रवित्त करनेवाले सामान्य करें के सुद्धाकर के सादि प्रवित्त करनेवाले सामान्य करें हमें समानार्यकों स्वादादिक करें

अर्थित और व्यक्तिसर्वान्य गुणती बन्नका कर कार्य हुए स्थानके आदि और अन्तर्वे बस्तांभिकेक करे। क्रमके बच्चे एक्कर ही वार्यन करनेका विकार है। अन्तर्वे हुवकर अवसर्वन कन्नको होग कर करना करिये। इसके कर के हुवक्क क्रमदि बन्नक क्षेत्र कर करने क्षेत्र कर कर्म क्षेत्र इस्तर्वाह बन्नकोच्च कर्माहत्विको कर कर्म अन्तर्व व्यक्ताव्यक्ति और इन्यक्ते पुक्त ग्रमक्रीका कर करे का उन्यक्ती अन्तर्वेत क्षेत्र अन्तर्व विस्तृत्वा करे का उन्यक्ती अन्तर्वेत क्षेत्र अन्तर्वेत्र क्षेत्र क्षेत्र अधिनक्षि कहे गर्ने हैं। जानमें विस्तृत्वर स्थान करे। 'अ-सर् विक्रां: कार्य कह्न इस्तर्द कहन्दर कर-कर स्थान करे। यह विक्रांचे त्रावांचे विस्तृते सर्वाह-स्थानमें विभिन्न है 'अ- इस्ताहः क्ष्याहःव' इस्ताहः विभाग क्ष्यों से अपने स्थादः विकास करते हुए क्षांच करे और अपनेको विभीत सरीरकता क्ष्य हो। किन् 'अ- स्थित्मकोः कार्य कहन्द्र' इस्ताहः क्ष्योंका कर्ता करे। वक्षांविक स्थानिककारो सम्माकत क्षेत्रे हुए स्थानिकत

चरित्र हो कामोंको पहत्तक मिट्टी और कलके हारा हान क्ष्म रेशका प्रकारण करके संच्या एवं उर्गय करण कहिये। रका और धेनको जानमें जानकार का नकी हारा जनाने सामाना करना माहिये। आमानाक बाद होन कर 'के इक्टोदेक' इन्होरे मनका फलक कन्द्रव नुवर्धिकेक हुन्। अन्तर्वाचे की जुन-आन्तर और मार्जन बचा तीन बार आयमप्रकार वीरे कीरे प्राच्यान करे। इनके कर अञ्चलिने कर एवं पूज करण करके शृजीले है और क्रभंक्य होकर समावित्रकित हो कृतंबर निरोक्तन करते gig "als the total" "als find frenche" tree "als क्यानुविधिनं 'एवं 'अंश्वास्त्रः स्वीतन्त्रः' एकारे समीवा यात करते हुए सूर्वीकानाचा करे हम प्रचम सूर्वीकान्यना करके पंजासीक राजपीया जब करक पाहिले उसके वक्षत् "३५ विश्वाद» अनुसार, प्रवाहक, विकासकरपत्तः मण्डलकाक्षण इत्यादि सूर्वके मन्त्रीयः मणी देवकाओंकी इस्तानके निषे बचानकि वर्ष को अथवा करती साहोताह पूर्णतके रिस्ने विधिवत् अध्यान्तविद्याका कर करे नदरका सम्ब होका और का अध्यक्तकर औ, मैचा, भूति, बिसि, माक, वाली वर्ग, भृष्टि, शृष्टि, उत्पा, असम्भन्ने, साची, महाराम, बाब, विकास, साधियों, सानित, सम्बार, स्थाधे, वृष्टि, केंद्र अदिवि, व्यक्तिनकें, व्यक्तिकार्याओं और अन्य काम्य देवलाओसा हर्षम् को। इसके कर क्याहितीयस होका सबीको बहुलकालको स्वीबहुलारेबीको हुन को और 🕉 क्रम्बुक्तान्यर्थनं करन् पुरसीकी। 🕫 मन्तरे तीन अवस्ति जल देवे हुए वर्षण क्रियाको सम्बन्धको कामना करे। (अध्यक्ष २१४)

The state of the s

<sup>्</sup> १८ में ने इस सरको सहस्र बहिता कार विकार सहस्य । विकार अनु अधिकोत विकारी है पृष्ट पूर्ण करना उपयोग उपहार १९४४ व

अने पूर्णिक्य व अन्य ओक्सर- कपूर पुलिक्यिकार कपू मोउन्क्यूटि वस वर्ग क्रिया (c. 255) क्रि

#### तर्पण र विधिका वर्णन

सञ्चाजीने कहा-मुसके कार वर्षेणविधिका वर्णन करता है। इस विधिके अनुसार वर्षण करनेसे देवगण और पितृराण तुष्ट होते हैं। सर्वप्रथम 'के बोदामतुष्यन्ताम्' इत्थादि प्रत्योंसे एक-एक अञ्चलि यस प्रदान करे। तर्पनके

भन्त्र इस्ट प्रकार 🖫 बीदास्तुध्यन्तव् । प्रयोद्धस्त्यान्त्रम् । 30 हर्षुखास्त्रवान्सम् । सुप्रकारतृष्यकार्थि । Þ

विज्ञकर्त्तरसम्बद्धान् । 20 विद्यासम्बद्धाः ( 40 S. वेदास्तृष्यकान्। क्रमांति क्षणन्त्रम्।

20. ओपप्रयास्यासम्। 4 सम्बद्धमञ्जू अस्ति है।

इत्ताचार्यास्त्रप्यन्तान् । 🗱 संबत्तारस्यावकवातुष्यतान् । देवास्तुष्यन्तावः। 🗱 अध्यारसस्तुष्यन्त्रवः। 🕬 देवाथाधासुम्बन्धन्। ३८ सम्बन्धसम्बन्धन्।३८ पनासुमन्धन्।

कांतास्तृष्यताम्। 📣 स्तीननुष्यः वश्चास्तृष्यताम्। विज्ञासास्त्रस्थानम् । ø रहांकि स्थानसम्। ø

भक्तनि ø स्यक्तंस्तृष्यकाम् । 荪 LEGISTIC STREET भूतपाना इतुर्विधास्त्रपन्तान्। क्षे दशस्त्रकताम्। 畜 वृषेकस्तृष्यसम्। अमेरिकानुष्यतान् । 2

अधिम्बद्धान्। 300 अहिएसस्यकान्। 20. पुलक्षवास् अवान्। (MIRCHARLE) ø

🗈 क्रमुरतुप्पताम्। 📤 चारदानुष्यताम्। 🛍 भूगुरनुष्यताम्। ۵ विद्यापित्रास्त्रव्यताम्। n Unique property ( 2 यमदम्बस्यकाम्। air. वस्यिक्षस्थान्।

4 स्वापमी(परस्थान्) \* स्वारोधियस्तृष्यताम् । रैपनारमृज्यताम्। 畜 कामसम्बद्धाः 20 मार्थेमास्त्रवसाम्। 200 

ø भवसम्भागम् । ø, अभिलक्ष्मुन्यसम् । 🗈 इभासस्यकान्।

वैकामक्षेत्रसम्बद्धान् ।

۵

इसके बाद निर्वाती होकर अर्थात् यहोपर्वातको बालाके रूपमें अनेमें बरजबर 'ॐ सनकानुष्यसन्' प्रचादि निम्न

यन्त्रोंसे वर्षण करे—

श्रीमान्य स्तुष्यक्रमम् । THE STREET ! 🕰 प्रमातनस्युष्यसम् । 🕰 कपिलस्युष्यताम् । 📫 सास्र्येः स्तुष्पतान्। 🗈 बेबुरतृष्पतान्। 🗈 पद्मतिसारतृष्यतान्। 🗈 प्रमुखायां कामबाहरतुमाराम्। 🗗 सम्तरासुम्बराम्। 🖎 सोमानुष्यासम्। 🌣 कमानुष्यासम्। 🖎 अर्थना सृष्यासम्। हदनतर प्राचीनवीती होकर अर्थात् दाहिने कंपेपर

वृद्धोपनीत भारतकर अभीतिकित नन्त्रोंसे तर्पन करे— के अनिकास: विस्तरस्थानाम्। के सेनक: विकास्त्रकारम् । 🗱 व्यक्तिकः विकास्त्रकारम् । 🐠 कार्यन

म्बर्ध । 🗱 धर्मराजाम करः । 🗱 मुख्यो करः । 💤 अन्तकीय महा। 🗗 वैद्यालय मन्तः। 🗗 बालाय मनः। 🏞 सर्वभूतकाराज्ञ गमः । ३० अदिभागम गमः । ३० इप्याप गमः । क्षेत्र नीरवाद करा। क्षेत्र सामेत्रिये करा। क्षेत्र क्ष्मोदराय करा।

🌣 विज्ञाय नयः। 🗈 विज्ञनुपत्तय नयः। ब्रह्मादिकव्यवर्णनं बरामुख्यम् । ३५ चितुच्यः स्थवा मनः । ३५ चितायोच्यः स्थवा 📣 प्रविताम्बोधनः स्वथा पनः। 🗱 साहस्यः स्वया यदः । ३५ वितास्त्रीयनः स्थानं यतः । ३५ प्रवेतसञ्ज्ञीननः स्थान

म्माः । 🖎 महाराज्येत्रमः सम्बद्धाः गणः । 💤 प्रमानान्येत्रमः स्थाना क्यः । 🗱 वृद्धप्रयासम्बोध्यः साधा नवः । तृष्यतानिति । अधोलिखर मन्त्रीका परायम पित्ररीका ध्यान करते

' ड> डदीरलाक्यर+ ',' ड> अगिनस्से म:+ ', ' ड> आधन् म्हरू , "को कर्मार्थ , "को पितुष्यक", "को में मेहरू तासमान् ' 🕪 अध्यासक' इसके बाद ' 🗱 को का फिलोक हत्यादि

मन्त्रले ध्यान करते हुए अध्योतिख्य मन्त्रले सल के-क्षेत्र विकास: सम्भावित्य: स्थः। 🗱 विसामहेत्य: स्वधाविभाः स्वधः पतः। 📣 स्रोपत्रमोष्यः स्वधाविभाः

ह्मात एक: । ३५ जाताओध्य: स्थात पर: । ३५ व्यक्तामीध्य:

क्वाच्या प्रकः । 🗱 मृद्धाप्रकारमञ्जूष्याः स्वध्या प्रकः । आदिः 🦢 । वे कारणके कृते वाल अपूत्र नेवियो एकः। ते संध्यन् क्या इसं वस्त्रनियोक्तरेयकन्॥

इस मन्त्रका चठकर वस्त्रनिन्नीडित सलसे अपने कुलमें इत्यम पुत्र-हीनवनोंके लिये तर्पण करे

(अभ्याप २१५)

श्चरमृप्यवान् ।

हुए करे—

<sup>्</sup> इस अध्यानने तर्पनको अवस्थकर्गनन्त एवं सम्बद्ध दिस्तको संबेधनात विका नवा है। तर्पनकम एवं विधिया इस अपने सम्बद्ध त्रभोते करना च्यारेचे। माच्यांच्य सम्बन्धे सोनोंको फिल्कर्य-पुन्तान्त्रश्चः (क्रामीमा गोव्यतेक) से करलका प्रकारक समितिय जन लेवी चाहिने

#### **ब्बलिवैश्वदेव**निरूपण

बाबाजीने कहा-अब मैं वैद्यदेव: बलिविधिका विश्वन ब्दलाता है। वह होमका एक प्रारम्भिक उत्तम स्वरूप है। पहले अभिनको जलाकर अभिनका पर्वृक्षण करे, तदनन्तर ♣ क्रम्मद्वपरिषठ' इत्यादि मन्त्रते अग्निके लिये कृष्ठ हर्व्यातका परित्याग करे। इसके बाद 'ॐ पावक वैशागर०' मन्त्रको एडकर अग्निका आवाहन करे और 🗱 प्रक्रफावे स्वाता । ३६ संपाय स्वादा । ३६ व्हास्थतने स्वाहा । ३५ स्रीनचेनाच्यां स्वहः। 🖎 इन्ह्रानिष्यं स्वहः। 🗗 क्रावयुविदीध्यं स्वहः। 🕉 हजाय स्वाहा। 🕰 विश्वेषनी देवेष्टः समहा 🤣 बद्धापी

स्याह्म । 🖚 अकृष्यः स्थाहा । 🕰 ओवधिकन्त्रपतिच्यः स्थाहा । 🕸 गुहास्य स्वाहाः 💤 वेषदेवतान्यः स्वाहाः 💤 इन्हास स्वाहाः 🕸 इन्द्रपुरुषेभ्यः स्वाहा । 🏕 प्रयास स्वाहा । 💤 नमपुरुषान स्वाहा : 🕰 सर्वेश्ये भूतेच्ये दिशाचारित्यः स्वाहाः 🗈 कसूवापितृस्यः काहा — इन मन्त्रॉसे अग्निमें आहति है। तदनन्तर 'ॐ से भूता' प्रचरन्ति 'क। भार करते हुए बलि और पुछि प्रदान करनेकी प्रार्थना करे। अन्तर्थे '३६ आव्यवज्ञालपरितवायकेश्यो नमः' इस मन्त्रसे भी काक आदिको बलि प्रदान करे'। (अध्याव २१६)

# संध्याविधि है

श्रीवद्याजीने कहा-अब द्विजितयोंके लिये संध्या-विधिका वर्णन करता हैं। सर्वप्रथम इस मन्त्रसे बाह्य तथा अवभ्यन्तर शुद्धि करे-

**३७ अपवित्रः परिश्रो वा सर्वावस्था गतेऽपि या।** वः स्मेरस्**वडरीकाक्षं स बाह्याध्यन्तरः सुवि**ः॥ अर्घात पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्थामें क्यों म हो, पुण्डरोकास मगरान विष्णुका स्मरण करनेसे बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी तुद्धि हो जाती है।

उपनयन-संस्कारके समय जिस गावत्रीमन्त्रका उपदेश प्राप्त होता है, उसीका जप संध्योपासनमें होता है तपनयनकालमें पापशीमन्त्रका विनियोग इस प्रकार होता 🖫 'ॐ नावत्री छन्दः, विश्वामित्र ऋषिस्तिपात्, समुद्रः कृतिः, चन्त्रदिश्यौ लोचमी, अभिग्नेसम्, विच्युद्धियम्, च्यारुप्री शितः, तदः शिक्षा उपनयने विनिधीगः'।

संध्योपासनके समय गायत्रीयन्त्रके जपसे पहले 🕉 भू: ' से पैरमें, 'ॐ भूवः'से बानुऑमें, 'ॐ स्वः' से इदयमें, 'ॐ महः से मिरमें, 'ॐ जनः' से शिखामें, ाठ सम्<sub>र</sub>ेसे कण्डमें और '३७ सल्बम्' से ललाटमें न्यास करना चाहिये। आगेके मन्त्रॉसे इदव, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र आदिमें न्यास करे— 🕉 इद्रवाच भयः, 🦀 भः

हिरसे स्पन्ना, 💤 धुतः क्षिश्राये बीवद्, 💤 स्यः कववाय हुन, 👫 पूर्णवः स्वः अस्ताव फट् । इसके बाद 👫 भूः, 🖚 भूकः इत्यादि सप्तब्याइतियोंके स्त्रम गामत्रीके ततीय पाद 'ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतम् भूभूवःस्वरोप् का वय करते हुए प्राणायम करें। प्राणायमके बाद '45-सूर्वक्षक इस मन्त्रसे प्रातःकालकी, 'के आपः पुतन्तुक' इस मन्त्रसे मध्याहकालको तथा 'ॐ आग्निश्च-' इस मन्त्रसे सार्वकालीन संध्यामें आचमन करे। तत्त्रक्षात् आवाहनपूर्वक भगवती पायत्रीके प्रातः, सभ्यक्क तथा सायं स्वरूपॉका भ्यात करे किर 🚁 आपो है हुए मवोभव: व ' और ' ॐ समित्रिया न आपः०' एवं 'ठं० हुपदादिय०' हत्यादि मन्त्रोंके हारा जलसे मार्जन करे और 'ठेंठ ऋते च सर्वा०' इस मन्त्रसे अधमक्षण करे। तदनकर गायत्रीजपसे पूर्व गामहोम-प्रका विनियोग इस प्रकार करे—'ॐ पामधा विश्वामित्रकृषिनांचत्री इन्दः सविता देवता वर्षे विनिर्मागः"। '80- उद् तर्थ जातबेदसं०', - 30- चित्रं देवार्त्तo' 'ठ% हकासु:०'—ये सूर्योपस्थानके मन्त्र हैं। गायत्रीका जप करनेके अनन्तर'ॐ विश्वतश्चरू०' 'ॐ देवायस्०' वया ' 🕰 उत्तरे क्रिक्षरे० 'इन मन्त्रोंसे जपसमर्पवपूर्वक गावत्रीदेवीका

विसर्वत करे। (अध्याय २१७)

१-ये पुत्र, प्रश्नारीक दौनाओं निविक्तको भूवकाय समये। वेश्यो बाल पुष्टिकाको दशापि मापि पुष्टि पुष्टिपतिर्दशातु ॥ ( २१६०२)

२ इस अध्यापने चालवेश्वरेचकी विधि अन्य लाखाके अनुसार है। मध्यन्दिन जाखाके लोगोंके लिये 'मएसकरम्बाम्ब'के अनुसार संविधा एवं प्राथ्यणिकः बल्लिबेबदेवविधिः बोलप्रेससे प्रकाशिवः "निल्बकर्म-भूत्राध्यक्षमः"में द्रष्टव्यः है :

<sup>3-</sup>इस अध्यावमें संक्राकी विश्वि अध्यक्ष संक्रित्व दी गयी है। असः स्रोवधि विस्तारपूर्वक "संध्योपासनविधि" बाननेक लिये शिक्योससे प्रकाशिव 'नित्यकर्थ-पूजाप्रकास' पुरतक देखना चाहिये।

(arcis)

#### पार्वणशाद्धविधि<sup>।</sup>

वर्णन करता है। इस विविक्त जनुस्कर वितरीका शास करनेले भोत एवं नोक्सी जाते होती है। सहकर्ता साहके एक दिन काले बाह्यजीको निम्पन्ति करे। अध्यवसीको निमन्त्रित करनेसे जिलेन करा होता है।

सम्ब होकर देवलओं (विरुक्तेयों) को एवं अपसम्ब

होकर किरोंको निवन्तित (अवस्थित) करे। ब्राह्मकर्त अन कारणं भवदिः ( भवदिः कारणं स्वीतेशयसम् ) सायरोग वेश स्थापन स्थीकार करें—यह निवेदन विश्वेदेनी एवं चित्ररोधे करे संदर्भकर 'को स्टब्सभ्यम्' इस उच्चम विश्वेदेशी वर्ग विनरीके प्रतिनिधि प्राप्तम कोले। अञ्चलकी 46 fegint bam gemebrand emp' unner देव बहानोंके कानोंका देवतीयंत्रे समूल कुनोंके महित कत इदान करे। यह कुछ हिंगुलभूग्य (वितरीके कार्यके लिये विदित्त मोटक) कवर्ने नहीं होना चाहिने इसके बाद दक्षिणाधिमुख होकर साहिते कंत्रेण वहापनीत रक्षकर (अपलब्ध होकर) पिता, फिलमहर्क जन, गोजक हानेक कार्य हुए 'के कुलक्त्रोक्कवर्ज कथा'इस क्वारे फिताेंके प्रतिनिधि बाह्यजीके चरजीने चितुतीयंत्रे द्विगुण-भूग्य कृष्ट

इसी प्रकार कारामह आदिके तिने दक्षित बाहानीके बरमॉर्ने फटोटक और अर्थ्न समर्थित करे। इसके कट ' 🕸 क्रमान्त्रकारीचे स्थापन कडकर बाद्यक्ते सामने कर रहे 'इक्र इंच को इसके 'मन्त्रमें अपने एका पुरू है। सामक्षात् 'अक विद्यविद्यासम्बर्धः हे (विद्यविद्यालां नुहाराष्ट्)-- जाता सन्तर है, कृषय प्रकृत कीं- ऐस्त निवेदन करे। 'इस सिद्धविक्रमानम्।' (वहाँ इव लोगोंके लिये आस्त सन्तन 🜓 ऐसा कडकर प्रतिनिध बाद्यम प्रतिक्षण है।

(नोटक) एवं पुष्पसदितं सल प्रधान करे।

इसके कहा 🗈 भू ' ' 🗈 भूक 'इत्यादि सरक्याइतियोधा

चळकर देव-प्राक्तकको पूर्वपुक्त और पितृवाहामको दत्तरमुक

**बीबाहाजीने कहा -हे म्बल**ं अब में बाद्धविकिया मैठाकर निम्नोतिकत मन्त्रका तीन वर उप करे-ab हेवलान्य: विकास सहायोगिया एवं पा पुत: स्वचारी स्वाहारी फिल्म्मेस असन् में ह

> सदयन्तर कार, पश्च, निवि, देश तथा नित्र, विकासका क्षत्र एवं गोपका उच्चतम का विश्वेदेक्युक्त शास्त्र करियों का संकरण करें एक 'क्री निवेश्यों देवेच्या कारण 'या उपारम करें (इसके बार - ४५ विश्वेदेशकावद्यानिके' से प्रार्थन करके 'के कार्यक्रव' के द्वार कारानकी आज

प्राप्त होनेपर "डॉ॰ विश्वेषेष्ण»", "डॉ॰ ओक्सपे:«" एवं अनकत् काभन्य विवेरेक

में अब विक्रियाः बाजी सम्बन्धमा भगान् है।

— इत्यादि वन्तीमे श्राद्धकर्ता विश्वेदेवीका अध्यक्षन करे तमा 🖈 अन्यस्तान्ति रक्षा रहित चेतिन्छः — मन्त्रका तीन सार उच्चारणकर एवं निर्दोरे। अञ्चलतं 'अभ् चयन्तं करिने'

इस बाज्यने अपूज्य क्रम करे तथा 'ॐ क्रम्बा' इससे

बाद्यमंद्रे द्वारा अनुकार होग्बर अवभागते मुख दी कुल हरण को एक ब्रदेश' (सम्बे) क्लके दो नजेको सेका 'ab बर्विके को बैकाको+' आदि सन्तरी दूसरे कुलकके हारा बसका केदन करे। इसके कर ' 🗈 विकासिका प्रतेका'

में इन के कुलवर्जीका अध्यक्षण कर दूसरे कुलवरके द्वारा विवेद्यमुर्वेक उसे अर्थ्याचार्ये स्थापित करे। तत्पवार 'अ हों को हैबीरि-कुला 'से उस पार्टी जन तथा औ क्योडील '

इरबादि मन्त्रके औं एवं 'ईके चन्धकार्य बुराक्यों+' से उसी

बार्क करूर प्रदान करें किर '45 का विकास सक

क्वाल : इस बनावे चटके साथ 📣 एकेडवी 🚾 ' से बाह्यजेंके हाथमें अर्जनायके बल दे।

सुद्रमञ्जर साह्यकर्ता अवश्यापात्रस्य अवशिष्ट संस्थानस्य और पविश्वकारी प्रश्नकर (अव्योक्तवर्गे स्वका) बाह्यकरे

६ बाह के प्रकारका होता है— क्यांज्यबाह प्रथा अवस्था बाह अवस्था बाहरे विकास एवं निर्माण करने व्यवस्था अक्रमीको ही सरकार विकास समस्य साहितीय कामा को कार्य है। यहाँ हमें समायक सहायों विकास निर्देश विकास तथा है। ऐसे कहाँक रिस्ने पूर्व कारिकक जाति निक्क तथ आदिको दृष्टिमे अति परित्र एवं प्रत्युक प्रकार की उपलेख हैं। कारिन्युनमें ऐसे प्रकार यूर्णय हैं। इसीनिये अकारक क्षाद्ध हो करेवाओं देशक पास है। अपायक बद्धने सकात् प्राहम आवश्या को विद्वार असे हैं, विश्वरेष इस विकासि असारित हाले

प्रतिनिक्तिको कुछ (पन्य-विकास निकास, प्रत्येत्व एवं केटक औ एक व्यक्त है। अनुद्रों और प्रयंतीको पूर फैलानेका बीकार दर्शको प्रयंत कहते हैं

इक्षिणपार्श्वमें रखे और अर्ध्वपातको क्रार्थम्स कुलके कपर इंबरित करके उसमें कल तक पवित्रक भी (जो बादाणके दक्षिणकर्धने रखा क) रख दे।

तत्त्रहात् अने विश्वेषयो देवेच्य इसानि जन्मकृषयुष्टीय-सामोक्ष्यकोपधीलापि एकः' से विश्वेदेशीको सन्बादि प्रदानकर समर्थित कथ आदियाँ पूर्वताको करकत 'कथादि-क्षान्त्रविक्रान्त्रत्- बहका करे। विकेदेवीके प्रतिनिधि बाहान 🕰 अस्त से समर्थित चन्द्रनादिकी चौरपुणेख स्वीकार महे। ऋषिक ब्रह्मण 'अं- अस्तु से अध्युत्तर है। साहकर्त 'विक्रिक्तकार्यकारकार्य व्यासम्बद्धकारमञ्जूष्ट संशतिकाची श्राद्धानं करियो ऐसा कहकर पितरिक साद्धानी अनुहा जींगे। ब्रह्मचाँके हारा 'कुकच्च' इस बालयमे अनुहार होनेपर "ॐ हेक्क्फ्ट चितुष्यक्ष» मन्त्रक क्षेत्र कर वप करे।

तदनकर विवादि एवं चलामहादिका नाम, गोधका उत्तंत्र करते हुए 'इवलाल' स्वधा' च्दले बाहामाँके वापपानंदे जासन राज्यस 'अभ विजुन जानाहरिको' से इत्हर्गोसे अनुहाको प्रार्थना करे और '३७ आकाहम' इस कारको बाह्यजाँके द्वारा अनुबात होकर 🗈 कारकारकः" एवं 'ॐ आवान पः वितरः •' इत्यादि मन्त्रीसे पितरोका आबाइन करे । 🗈 अबहस्त्रम् एक्षाचीत बेदिकाः' नन्त्रसे तिलका विकरण करे। पूर्वकी भाँकि क्रमसे स्थापित अर्थायत्रमें बदक दे तथा 🚁 क्रिकेशीर संस्थेतन्त्रेक आदि क्योंसे हिल-दल करे।

इसके बाद दोनों हाजसे गन्ध, चुन्न हटानकर पितृपातको इत्यार 'A क किका' प्राथि करका यह करके अन्तर्ने पित्रदिका गोष, नामका उन्होस्त कर 'एव तेऽप्तीः स्थात से प्रविश्वीके साथ अवस्थात्रको एइन करनेके नाई बायपार्श्वमें कलाके कपर 'क्षे चितुष्यः स्वापयति' पत्त्रसे अधीन्त अर्घ्यपत्रको स्वापित को फिर 'के सुन्धनां स्तेचा विकृतस्त्राः व चठका उस अधोन्स पत्रकः स्पर्ध करन चार्डिये इसके बाद फिलीधंसे पितादिक आमनपर गुन्ध, बुन्ध, बूध, डीप कस्त्रकृत हम् बाह्यक्वीसादि देकर मोजनमोज्यस्वपूर्वक सक्त्योक चित्र, वितायह एवं प्रतिवायहको वन्यपुर्वाच्यदीयकाली वृत्यती सरीव वजी पत्री सानि व: स्वधां इस करवनी यहकर पितृतीर्थने कल हो है मन्त्रदिदानम् अञ्चलक् अस्तु' ऐस्य प्राद्धकर्तके कश्चनेपर 'संबद्धपतिद्वारम्' इस प्रकार शाह्मण करे। इसी प्रकार

वातामहादिके लिये भी अनुहारकादि कर्म करे 'डे- का विकार इस मन्त्रले भूमिका सम्पार्वन करे। सरननार বুর্রাদ্মির সাল রক্তাক্তর কলা ভান্ত 'এই জানী करणमां करिये देव पितृसाद्यमध्ये सेवाने अनुहासी प्रार्थना करे। 'अभ कुरुष्ण' इस बाजनसे साह्यपर्क हारा अनुजान हो, 'ॐ अल्पने काराव्यक्रमा स्थाहा' सन्तरो पितरोके इतिनिधि काहानके हायमें दो अबहुति इदान करे। जवसिष्ट जान विषद्धार्थ स्थापित करके जानका असभाश्यम विवादिके बावने और बस्त्रमहादिके बावने समर्पित करे।

इसके कर कलपात्र मुदादि दक्षिणास्थापनवृत्येक भीकारात्रके क्यर कुलदान कर अभीमृक्त दोनों इत्सीके हारा भोजनपात स्वर्श करे। 'अने वृधिको से वर्श- इत्यादि बन्त्रपाठपूर्वक उस पात्रको अधिमनित्रक्त उसका अन परोसते हुए '३७ इद कियाचि ब्रह्मने॰ मध्यका चठ करे। 'विकार हुन्यं रहात्य' से अनके नधार्ने नधीन्य जंगहसे स्पर्श करके 🖈 अञ्चलकार रहा। सि वेदिक्यः ' मन्त्रसे तीन बार औं एवं '३३ विद्वान सर्वत' से पीली सरमोका विकास करना पानिये । तदननार 'श्रीरकोचकांकके प्रवे देवेच्य एतर्ज अपूर्व समायेथं समावानं समझ' करकर विधेदेवोंको अस निवेदन करते हुए उसके उत्तर अजल कत्रका रहाकर ब्राह्मकर्या 🖈 अञ्चलित स्थानन्त अस्त् ऐस्त इच्चारण करे एवं निमन्त्रित बाक्सल 'अ**> सङ्घल्यनिश्चित्र**स्तु इस प्रकार कहें।

तरपक्षत् अपसम्ब होकर विवादि चवर्षे व्यक्तनसङ्ख वी मिले हुए अलको परिसक्तर उसके कपर भूकि संस्तरन कुलका स्थापन कर दोनों उत्तान हान्येसे श्रीजनपात स्पर्त करते हुए 'के पुरियों है कर्षक सम्बद्ध पाठ करे।'के इसे विकारि कालेल 'एवं अने विकार कार्य साम्य उन मन्त्रीसे सम्पन्न असमें अंगुरुका स्पर्त करें। 🗈 अध्यक्तस्य ह्यान्ति बेटिका: ' से अलके क्रपर तिल फैलाकर पृथ्वीपर क्याँ पुरुष दिकाकर । क्रक्कनोत्रेश्यः अस्पन् विश्वविक्रामकेष्यः क्रमाकेश्व- एतर्त्रं स्वतं स्वानीयं स्वयक्तं प्रतिवेदावर्तिनं क्लक' इत्यादि बाक्यसे सप्तांक पिता-विवासकाटिको नाम-गोप उच्चारणपूर्वक अलका निवेदन करे। जनका संकल्प काके '३७ कर्ज व्हरनीरवृतंत्र मन्त्रसे दक्षिणमुख होकर जलकी भाग प्रदान करें '*के बाद्धविद्यां* कारणा एवं सार्थ स्थापक

इसके राज 'क्याश्रामं जन्मता वृद्धमन्' का चंद्रका बाह्यजोंके भोजन करते समय भक्तिपूर्वक 'सम्बद्धान इत्यादि विदुश्तोत्रका पाठ करे'। इसके कद कुलक्य' इस वाकाका उच्चारण कर दक्षिणाधिमुख अपसम्ब होकर ' 🕁 अरिव्हरतह्न 🖎 मन्त्रको व्हरूत भूमिने कुलके जनर मीके साथ जलपुर अलको विकरित करे

क्षपञ्चात् बक्राचोंको मुखप्रकारनके सिने जस देकर प्रवास्त्रंक व्यक्तिके साम गामधी तथा 'ॐ प्रमुखासक' प्रकारि कर्ताका करकर वधु सन्दर्भ तीन कर उक्तरम करें, 'अंश्वरीको सम्बद्धः' यह कड़कर देव हादानोंसे विनयभावपूर्वक कोजनके रुविपूर्व (स्वादिष्ट) होनेका प्रस्त की देव बाद्यानीके हाए 'सुक्तकिल्य' वह उत्तर देनेपर 'अंक शेषमञ्जू वह विकासारी प्रशा करनेपर बाहरण 🐠 🕸 **पद धोजन्य' सर्वाद इस्तानोंके साम आप भी भोजन** करें यह प्रत्युत्तर दें। तदनतर वामोपबीती (अवसम्म) होकर रिकारि बाह्यजोंसे 'डे- स्टब्स: क्या यह जिजास को और उनके द्वारा 'के क्या: स्व: इस बाव्यसे अनुहार होका भूमिका अध्यक्षण और चतुष्कोण मण्डल पत्रकार क्समें तिल विकरित करे। 'के अनुकारोत अस्मिरियः अवकारेकार्थन् स्वतीकः इतने विन्दासनं स्वका देख कडकर पिण्डके लिये अवस्य दे और रेखाकरण करे सप्रभव तथा ब्लाइतिके साथ राजधीयक और ३३ वर्षकातः आदि मन्त्रका चठका तीन चार 'मध्' सच्चक उच्चारन करते हुए युतयुक अलग्ने पिण्डका निर्माण कर 'क्-अनुकारोड अस्थित:o' इत्यादि वाकासे कुलोंके कपर पिता आदिके निषे पिण्ड प्रदान करे. पून-रेखामध्यनें पहलेके सम्बन विसामहको निण्डदान तथा ब्याहरिपूर्वक गायती और 'बध्यासान का तीप कर कप करके विश्वके समीपमें शेषालका विकरण काके 'ॐ लेपभूतः पिसरः प्रीयकाम् इस मान्यसे (पिण्डाधार कुलमें) हामका मार्जन

इत्यादि बाक्करे बलहार विण्डसंबन कर विण्डकको अयोगुख करके कृत्यज्ञानिपूर्वक 'अभे विनरी वादवर्धान' बनाका जब करे। तत्पक्षात् जलस्मर्श करते हुए मान्यमाने उत्तरमुख होकर जनकपुका सैन बार संबंध करके 🚓 बहुष्य क्रमुष्यी गरः' इस मन्त्रका कठ चरे।

इसके बाद बारावर्तसे दक्षिणम्ख होकर भीवनपानमें पुष्प तथा 'अव्यर्ध भारते चारतु»' से अवतः है। 'अनी क्यून: वितरी कथाभागवायुगाविका' इस नन्त्रका पाट करते हुए वस्त्रको शिथिलकर अञ्चलि बनाकर 'ॐ नवी क: फितरे क्यो व. e' इस क्याका कर करे। तत्पश्चात् 'बहाब: किसी दस' इस यनासे गृहका निरीकन करें ... 'कदा य: फिल्के केक: ' इस अन्तरो निर्माधनका 'शृतक: फिल्के काल: यह गरा पढका 'अमुकारोज कित: एवर्च बाल: म्बल' वाकासे पिन्डपर सुत्रदान करे

हद्दनन्तर वार्षे इत्थले उदक्षणात्र प्रहणकर कर्ज बहुनी 🗨 मनासे पिण्डके कपर जलकारा देकर पूर्वमें स्थापित अर्व्यपातके वर्षे हुए कलसे हत्येक रिण्डका सेवन करे। किर विज्ञानाइनपूर्वक विज्ञानिक क्रमर गन्य और कुलदानकरे 'अञ्चलकेष्यका इत्यादि मनका तीन वार क्य करे। स्वत्यमहादिके प्रतिनिधि इत्हालीको आचनन कराये। 'अंक सुप्रोद्धितलस्तु' इस जाक्यसे बाद्धभूनिका प्रतिभावि अध्युक्षणकर 'अर्थ वर्ध रिक्स देख सर्वकात् 'का उच्चरण करके 'शिका अन्य: सन्तु' कहकर बाह्यजीके हामने क्ल दे। 'तहमीबीबीक आदिका फठकर 'के सीवनवासम्' यह मन्त्र पहुंचन साम्राजीके हायमें पुरू सभिति करे। इसके बाद 'अधने वासन्क' इत्यादि नत्त्रका पठकर अक्षतं कार्यहं कान्त् वह कहते हुए क्या और तण्डल भी बाह्यणोंके हाथमें दे। सदनना 'अनुक्रकेशामानस्थितम् वितासक्षापितासक्षाचा सम्बोधकाना-विद्यानकामहिकामधानाम् इस अध्यसे विवादि साहानके हाकर्ने तिल और जलका यन करे। सहान अवन् कहकर प्रतिवाचन बोर्ले । इसी क्रममें बाताशह आदिको अशन आदि उनसे असीवीदकी प्रार्थन करें। सम्पद्धान

१-सम्बन्धाना बस्त्रानेषु मृत्र कालक्षरे गिरी महत्त्राच्या लग्द्रीने इस्ता सरकि म्यन्त्रे॥ वेद्रशिक्तात कुल्क्षीते काळ्या वेदमस्याः प्रत्यिता दूरमध्यानं मूर्व विकासनीयमः॥(२१८॥२०-२१) २-ऑन्स्ट्रेन्स्य में बीचा मेंड्स्स्ट्रेन्स कुले तथ। भूमी दर्तन हुप्तन्तु द्वार मानू नारहरित्त्। १२६८। १२३

'ॐ अबोक फितर सन्तु', मोर्ड नो बद्धतां∘', 'दातारो नोर्जभकदंनां०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे

श्राद्धकर्ता 'सीम्परम्यमस्तु' इस वाक्यका उच्चारण करे। ब्राह्मण 'अस्तु' यह कहें । तदनन्तर दिये गये पिण्डोंके स्थानमें अर्क्यकोमें पवित्रकोंको छोड़ दे। बादमें कुलनिर्मित पवित्रक लेकर उससे पितरीकेप्रतिनिधि बाह्यचौका स्पर्तकर म्बर्धा कास्त्रीयथे इस वाक्यसे स्वधावाचनकी आज्ञा प्राप्त करे. ब्राह्मजोंके द्वारा '💤 बाव्यताम्' इस वस्त्रसे अनुहात हो श्राद्धकर्ता ' 🍪 पितुपितापक्षेत्रयो यकानामशर्मध्यः सपत्नीकेच्यः स्वधा उष्यताम्' ऐसा कहे । तदकता जाहान 'अस्तु स्वधा' का उच्चारण करें।

ब्राह्मकर्ता 'अस्तु स्वधा' इस वाक्यसे अनुज्ञात हो 'कर्ज बहुन्सीरमृतं - इस मन्त्रसे मिण्यके कपर बलधारा दे। फिर ' 🕉 विदेवेवा अस्मिन् यहे प्रीयन्ताम्'से देवः बाह्मणॅकि हायमें यव और बल प्रदान करें । 🍪 प्रीयन्त्रम् 'इस वाक्यसे आहालहाय अनुतात होकर 'ॐ देवताध्यः ७' मन्त्रका तीन बार जप करे

अधोपुख होकर पिण्डपात्रको हिलाकर आसमनपूर्वक दक्षिणोपवीती (सब्य) होकर पूर्वाभिमुख 'ॐ अनुक्रवीताय अपुक्तदेवलर्पणे०' हत्यादि मन्त्रसे देव बाह्यणको दक्षिण दे तत्पश्चत् पितु-बाह्यभौकी सेवामें 'ॐ पिण्डाः सम्पताः' यह निवेदन करनेपर 'ॐ सुसम्पताः' इस प्रकार ब्राह्मणसे अनुजात हो पिण्डके कपर बादकर्ता दुरम्भाग प्रदान करे । फिर पिण्डको हिलाकर पिण्डके समीप रखे अर्ध्वपात्रको सीधा स्वापित कर दे। इसके बाद 'ॐ बाजे बाजें॰' मन्त्रसें पिण्डके अधिहाता पितर्रोका विसर्जन करे। 'अवमा वाजस्य०' आदि मन्त्रसे देव तथा 'अभिसम्प्रताम्' से पितु-बाहाणका विसर्जन करके बाह्मणसे अनुश्च प्रध्यकर गौ आदिको पिण्ड प्रदान करे इस प्रकार यहाँ ब्राह्मविधि बतलापी गयी। इसका पाठ करनेमात्रसे भी पापका नात होता है किसी भी स्वानमें इन्छ विधिके अनुसार ब्राह्म करनेपर पितरोंको अधव स्वर्ग एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती हैं (अथ्याम २९८)

### नित्यश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध एवं एकोरिप्टश्राद्धका वर्णन

भीवद्वान्त्रीने कहा—अब मैं निल्पन्नाद्वका वर्णन करता हैं। पूर्वमें जिस तरह ऋहविधि कही गयी है, उस विधिके अनुसार ही नित्यश्राद्ध करे। विशेषता यह है कि नित्वश्राद्धपें 'ॐ अमुक्तगोत्राज्ञामस्मरिष्तुपितामहानाम् अयुक्तरार्यणां समझीकानां आर्द्ध सिद्धान्नेन ब्यास्क्द्रं करिये ऐसा कहकर श्राद्धका संकल्प करना चाहिये। आसन-दान्तदि सभी कार्य पूर्ववत करे इस ऋदमें विश्वदेव सर्जित हैं

अब मैं वृद्धिताहका विधन बतलका हैं। वृद्धिताहमें रे भी ऋदकी ही भाँति प्रायः सभी कार्य करना चाहिये। इसके अतिरिक्त वो विशेष है, उसे कहता हूँ पैदा हुए पुत्रके मुखको देखनेके पहले बृद्धिश्राद्ध करना चाहिये। पह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपबीती (सब्स) होकर सब,

बेट, कुत, देवतीर्घके द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि वपचापूर्वक करे।

इक्षिण जार्नुको ग्रहण कर विश्वेदेवोंका ब्राह्मजॉर्मे आब्रहन करे। आमन्त्रणसे पूर्व ब्राह्मणॉसे अनुज्ञा प्राप्त करनेके रिगये इस प्रकार ब्राह्मणोंसे निवेदन करे-अपने कुलके अमुकको उत्पक्तिके शुभ अवसरपर अपने पितृपश्च एवं मातुरक्षके पितरींका ब्राद्ध करनेके लिये चसु, सत्य नामके विश्वेदेवोंका अप लोगोंमें आवाहन कर सिद्ध अन्तरे उनका ब्राह्म करना चाहवा हैं। बाह्मणेकि द्वारा अपनेमें विश्वेदेवोंके आवाहनकी आजा मिलनेपर उन ब्राह्मणॉमॅ वस्, सत्य नामके विश्वदेवींका आवाहन करना चाहिये। (यहाँ मूल प्रन्यके अनुसार संस्कृतव्यक्योंका ही प्रयोग होना चाहिये :) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणीमें पितरीका

१ इस अध्यापसे पार्वनशाह करनेकी प्रेरण ग्रहण करनी बाहिये। श्राहको विधि, सम्पूर्ण मन्त्र पूर्व ऋमका क्षत श्राहको पद्धविर्धसे करना

२ इस आहको माङ्गलिक, आध्युरियक तथा नान्दीयुखकाढ भी करते हैं।

<sup>3</sup> जानु जानुकतो कहते हैं। वार्षे जानुकत और दाहिने जानुको अवस्था नैठनेसे दाहिने जानुष्प दाहिना हान होता है। यहाँ इसी आसमसे सत्पर्व है

भी आवाहन करना चाहिये नादमें 'के विश्वेदेवा स भागतः प्रयादि मन्त्रसे यसु तथा सत्य नामवासे विश्वेदेवींका आबाहन कर उन्हें अवसन तथे। गन्धादि दानकर 'अफिल्क्सक्यार्ज'' का वाचन करे। इसके बाद प्रविकामही आदिका अनुजापन, अमनदान, वन्धादि-दान अच्छिद्रावधारण-वाधन करना घाडिये।

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपितामहकी अनुजा ग्रहणकर आसन, आवाहन और गन्यदि-दान तथा अच्छिद्रावद्यारण करके प्रपितामह एवं वृद्धप्रमातामह आदिकी अनुज्ञा प्रहण कर आसन, आवाहन एवं गन्धादिका दान करे। तदननार 🗈 वसुसत्यारं इकेच्यः 🗸 इत्यादि भन्त्र पढकर इसी प्रकार पितामही और मातामह, प्रमातामहके लिये अन्नसंकल्पनादि किया करनी चाहिये।

एकोशिहजाद्वमें पूर्वके समान सभी कार्य करना चाहिये। इसमें विरोप यह 🕏 कि प्रथम बाह्मण-निमन्त्रण, पादप्रश्रालन, अवसनदान करके 'अश्व अमुकगोजस्य परिवर्तम्बद्धारमंगः प्रतिसंघलारिकपेको द्विनार्द्धं सिद्धानेण ब्बास्यहं करियो' इस संकल्प-वाक्यसे अनुवासहणपूर्वक अस्मनदान और गन्धादि तथा पक्यात्र प्रदान करना चाहिये। इसके बाद रुचिर-स्तवादिका पाठकर तथा यजस्य

(यहोपर्वात) कच्छमें धारणकर उपर्राधमुख होकर अतिधित्राद करे। रिल्होंकी तुरित जानकर दक्षिणाभिमुख हो वामोपयोती (अपसब्द) होका कर्मसे उच्छिट अन्नके समीपमे 'अर्थ-१२४॥ हा०' इत्यादि मन्त्रसे अन्न विकरण करे। तदनकर 'अमुकनोत्र मरिका: • ' से मण्डलरेखाके कपर अलधारा दे अन्य कार्य पूर्वक समान ही समञ्जना चाहिये (अध्याय २१९)

# सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

**ब्रीब्रह्म**कीने कहा—हे क्यसजी! अब मैं सपिण्डीकरण-ब्राह्मका वर्णन करता है मृत्युके सालभर बाद मृत्यु-तिविपर यह ब्राद्ध करना चाहिये। इस ब्राद्धको प्रवासमय विधिवत् करनेसे प्रेतको पितृलोककी प्राप्ति होती है। सपिण्डीकरणताङ्क अपराहर्षे करना चाहिन्दे सभी अनुसन पाय: अन्य ब्राइकि समान करे। (इसमें जो विशेष है पही कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको निमन्त्रित का 🕉 पुरुरवोषाष्ट्रवसंत्रकेच्योः से दामपार्शमें आसन रखकर पुरुष्या और मादव नामके विश्वदेवींका आवाहन करन चाहिये। पिछामहप्रवितायहागां० इत्यादि वाक्यसे ब्राद्धकी पितामह उपदिके प्रतिनिधि बाहरणींसे अनुजा ग्रहणकर तीन पात्र स्थापित करे। उन पात्रीके ऊपर कुत रक्षकर दूसरे पात्रसे उन्हें दक दे और आवाहन करे। इसके खद अन्य श्राद्धींके समान अच्छिद्रावधारपतकको क्रिया करके संपन्निक पिताको प्रेतपद अन्तर्भे प्रयुक्तकर उनका नाम

उच्चारण करे। ब्राद्धकी अनुज्ञा ले से। तदन-दर देवेपाञ्चच्छिद्राद्यारण करे । यवाविधान कार्योको सम्पन्नकर पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामहके खत्रीका ऋमसे संवासन और उद्घाटनकर '३७ वे सामनाः सम्बन्धे०' इत्पादि मन्त्रोंसे पितृपात्रका जल पितामह और प्रपितामहके पात्रमें छोड़े। बुद्धप्रिकारके पात्रको छोडका पितामर, प्रपितामरके पात्रका कल और पवित्र पितु-पात्रमें निश्चिप्त करे। तदनन्तर पितु-बाह्मक्के हायमें अर्ध्यपातस्य पवित्रक देकर उसमें स्थित पुरूप आहाणोंके सिर, हाथ और चरणोंमें समर्पित करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणीके हाथमें जल देकर दोनों हाथोंसे अर्क्यपात्र उठाकर 'ॐ या दिव्या॰' इत्यादि यन्त्रका पाठकर 'अयुक्त गोत्र मत्थितामह॰' इस वाक्यसे पितृ पात्रसे कुछ अध्योदक पितामहके प्रतिनिधि बाह्यकके हाधर्मे प्रदान करे तथा पवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल पिण्डसेक्सके लिये रक्षकर अन्य पात्रसे आवलदिवकर

१ सद्धमें समर्पित वस्तुको पूर्वताका वचन बाह्यजोंसे लेख हो। अध्विद्धादभारनवचन है।

२ इस बाहुका भी सक्वेचित क्रम एवं किस्तुत विवरण बाह्यस्ट्रविकीमें देखना चाहिये।

फिलरोंके उद्देश्यके की नभी विभिन्नी पूर्णताको प्रार्थना हो। अफिलरावधारण कै।

४-अवयंश्वको सिद्दरतित होनेका निक्षय करना ही 'देवश्वक्रफिदायभारम' है।

पितृ ब्राह्मणके वामपार्श्वमें दक्षिणग्रकुरके कपर 'किनुभ्यः स्वानमस्ति' यह पदकर अधोमुख स्वापित करे।

इसके बाद पितामहः प्रपितामह आदिको गन्छादि देकर 'अग्नौकरण' करे तक अवसिष्ट अञ्चको प्रपितामह आदिके पात्रमें साल दे। इसी प्रकार पितामहादिका पात्राभिमन्त्रणपर्यन्त कर्म सम्माकर बाह्यणपत्राभिमन्त्रम, अंगुष्ठनिकेशन, तिल-विकरणपूर्वक 'अमुक गोज' इत्यादि वाक्य कहकर मृहाक अञ्च आदिका निवेदन करे।

तत्पक्षात देवादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान करे.

यही अपोसन' विधि है अतिधिक आनेपर अतिधिकाद्ध करते हुए इस समय भी विकरणके लिये अस प्रदान करना चाहिये पितामहादि ब्राह्मणसे 'ॐ स्वदितं भवद्धिः' से सुवृष्टिकी जिज्ञासा कर संतुष्टिका आधासन प्राप्त करे। 'अपुक योत्रच' इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और 'पिण्डपात्रपिक्षप्रस्तु कहकर सभी कार्योकी समाप्तिके बाद पिण्डके दो हिस्से कर 'दे समाच्यः समन्दरः'च आदि मन्त्रोंका पाठ करे और पितामह, वृद्धप्रपितामह-पिण्डके साथ पिताका पिण्ड मिला दे पिण्डके कपर पन्धादि रखकर पिण्डचासन करना चाहिये। अतिथि और ब्राह्मणसे स्वदितादि (सुतृष्ति) का प्रश्न करके ब्राह्मणोंको अवचमन

तदनन्तर यजमान 'सुक्रोड़ितम्सनुं, 'फ़िया झायः सन्तु'— इन दो मन्त्रीका उच्चारण करके वृद्धप्रपितामहादि-क्रमसे ब्राह्मणके हृध्यें जल प्रदान करे और मोबस्वाह्मस्यमस्तु'

एवं ताम्बल प्रदान करे

से पितृ-बाह्यजके हाथमें अक्षव्यदान करके 'उपतिहस्तम्' आदि व्यक्यसे सतिल जल देना चाहिये।

क्त्यक्षात् 'अध्येशः धितरः सन्तु' इस वाक्यका उच्चारण कर्तनेपर ब्राह्मण 'अस्तु' इस वाक्यसे प्रतिवचन प्रदान करें एवं 'स्वक्षं वाच्यक्ष्ये इस पदका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'तं वाक्यक्रम्' इस अनुता- व्यक्यसे प्रयुक्त दें 'विकायहादिष्यः स्वक्षा उच्यक्ताम्' इस प्रकार यजमानके कहनेपर 'अस्तु स्वक्षा' ऐसा ब्राह्मण बोलें फिर 'पितृष्यः स्वक्षा उच्यक्तम्'

तदननार '३% कर्ज बहुनी० 'इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख

ऐसा कहकर अज्ञा प्राप्त करे।

होकर बलधारा दे, पुनः 'ॐ विश्वदेवा अस्मिन् सहे प्रीयन्त्राम् यह मन्त्र पठकर देवताह्मणके हायमें यव और बल देकर 'ॐ देवतात्र्यः o' इत्यादि मन्त्रका तीन बर पार करे। पिण्डपात्रीको परिवालितकर आचमनपूर्वक रितामहादि क्रमसे दक्षिणा दे। पितृ-ब्राह्मणसे आशिषो मे प्रतीयन्त्रम्' इस वक्ष्मसे आशीर्वादकी प्रार्थना करे। ब्राह्मण 'प्रतिगृह्मानाम्' इस वाक्ष्मसे प्रस्कुतर प्रदान करें। पुन. शहारो मोऽभिवर्धन्त्रम् o' आदि मन्त्रका पारकर अर्ध्यक्ष्मको कर्ष्यमुख कर 'क्ष्मो बावे o' इत्यादि मन्त्रसे देवताह्मण एवं अधिकायताम्' इस मन्त्रसे पितृब्राह्मणक। विसर्जन करना

हे व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरणश्राद्धका विधान नतायाः श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्धकल—इन रीनीको विष्णुरूप जानना भाहिये<sup>।</sup>।(अध्यय २२०)

#### धर्मसारका कथन

चाहिये।

श्रीबद्याजीने कहा —हे शंकर ! अब मैं सभी पापींका विनास करनेवाले उथा भीग और मोक्ष प्रदान करनेवाले अविक्रय सूक्ष्म धर्मसारको संक्षेपमें कहता हूँ, आप सुने।

शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, कल, धर्म, सुख और उत्साह—इन सबका हरण कर लेख है अर्धात् शोकके प्रश्रवसे सभी सारिक्क वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं इसीलिये सर्वतीभावसे शोकका परित्याम करना चाहिये

कर्म हो दारा (स्त्री) है कर्म ही लोक है, कर्म ही

सम्बन्धी है, कर्म हो बान्धव है (अर्थात् स्त्री, लोक, सम्बन्धी एवं बान्धव मादि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) कर्म ही सुख-दु:खका मूल कारण है। (अत: वंतम कर्म करनेके लिये सदा सावधान रहना चाहिये।) कर्न ही परमधर्म है। दापसे ही पुरुवको सभी अमोष्ट प्रथ्न होते हैं। दान ही पुरुषको स्थम और राज्य प्रदान करता है इसलिये मनुष्यको दान अवश्य करना चाहिये— दानमेव पर्ध भर्मी दानालाबँमबाप्यते

रू अन्तिकरण—एक क्लिप विरिध है। इसमें अपस्था शोकर कलमें दो आहुति दो जाती है

२-सपिण्डोकाणश्रद्धको विस्तृत विधि श्रद्धपद्धतियोसे जानच कहिये. यहाँ सॅक्षिकरपर्ये वर्णन है

क्षणात्मानी सामने क ब्रुवादानी गरी गर k

(aat v)

विभिन्नेक प्रकरत दक्षिणके साथ दान तथा प्रयमीत प्राप्तको प्राप्तका— वे होन्हें समान हैं। वसविधि वदस्य, बद्धाकर्ष, विविध यह एवं स्वादमें को एक्व प्राप्त होता है, कही पुण्य प्रयमीत प्रामीके प्रामीकी स्वाप्ते प्राप्त होता है नो लोग वर्गका करा करते हैं, वे नरकर्व असे हैं

को होन, जब, स्थान, देवकार्यन आदि साकार्यने करण रक्षकर सत्तव, समा, दवा आदि सदगुजोंसे सम्पन्न रहते हैं. वे स्वर्गकर्मी होते हैं'। कोई भी किसीको सक्ष वा द:ख नहीं देता है और न किसीका सक्त ५:क इरण कर सकता 🛊 सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार सुखा द:खका भोग करते 🏞

न कल स्वाद:कार्न न म इलीस कक्षण। भूतमे स्वकृतन्त्रेय दुःशानि च सुराति च॥ (21199)

मी भर्मकी रक्षके शिये बीवनदान करता है, वह सभी विका परिश्वतियों (किन्दायों)-को का कर कहा है। विकास भिन्न तथा संपुर क्या है ने परंग, मूल, क्या आदिके द्वारा नीवनकरण करके जी मुखको अनुभूति करते 🗊

बर्चार्च जीवा वेच इर्जाञ्चतिसरीत है। सन्द्राः को प शक्तोति कलप्तेश्च धरित्यः।

( P \$\$\$ ) सुसको लालसामें सभी मनुष्य संबदकी स्थितिमें पड्ते

है पढ़ लोधका ही परिवास है, जो आवन्त हुन्कर है मनुष्पके जित्तमें लोभ उपस्थित होनेसे ही होथ उत्पन्न होता 🕏 । त्योभके कारण हो चनुष्य दिस्ता आदि गर्हित कार्योमें प्रयुक्त होता है। मोहः माखः, श्राधियान, मात्सर्व, रागः, हेब, असरप्रपावण एवं निष्यावरम—ये सभी लोभसे

उत्पन होते हैं। लोभसे ही मनुष्य मोह और नदसे उन्पत हो जाता है। (इसलिये लोभका परिल्यान करना चाहिये) नो रहन्त व्यक्ति लोभका परित्यम करता है, वह सभी

प्रकारके प्रापॅसे रहित होकर प्राप्तोकको प्राप्त काल हैं।

हे बहादेव । देवता, मृनि, नाग, गन्धर्व, गृह्यकगण— वे सभी वार्षिकोंको पूजा करते हैं, बनाव्य और कामी व्यक्तिको अर्थन कोई भी नहीं करता है-

देवला भूगची भागा गावाची गुहाबा हर। शामिके पुजवनीह न समझो न काविन्त्।।

अनन्त बस, बोर्य, प्रक्र और चैरुवके द्वारा किसी दुर्लभ बस्तुको बदि मनुष्य प्राप्त कर लेख है से इसके कारम किमोको व्यक्तित लोकाकुल या दृ:बी नहीं होना चाहिये।

सभी प्राणियोंके प्रति दयाका भाव रखना, सभी इतिस्पोका नियह करना और सर्वद अनिन्यवृद्धि रखना यह प्राणियोंके लिये परम श्रेणस्कर 🐌 मृत्यु सामने वर्तमान 🕏 यह समझकर जो क्यांक कर्माकरण नहीं करता. उसका बीवन बकरोंके महोमें स्थित स्तरके समान निरर्वक 🖫 सर्वतसम्बद्धानुर्व सर्वेन्द्रविषयः । पर्वातिकवान्त्रिकां शेषः कावितं स्वतंत्रः॥ परपतिभावते मृत्यं भी

> निरमंत्रम् ॥ (988 84: 88)

- वर्षः - वर्षास्तरः ।

1 (2)

हे पुरुषका । इस लोकने गोदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। जो नक्योपार्जित धनसे प्राप्त गोका दान करते हैं. वे अपने सम्पूर्ण कुलको तहर देते 🗒।

असागारकारकोच तका

है वृष्ध्वक अन दानमें बेह्र और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण चराव्य जगत् आके द्वारा ही प्रतिहित 👫। कन्यादान, क्योरसर्ग, जब, तीर्थ, सेवा, बेदाध्ययन, हाथी, मोडा, एवं आदिका दान, मणिरव और पृथ्वीदान-वे सभी दान असदानके सोलक्षमें अंसकी भी बरावरी नहीं कर सकते हैं। अन्नसं ही प्राणियोंके प्राप्, बल, तेज, बीर्य, धृति और स्मृति—ने सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कुए, वापी, वदल और दपवनका निर्माणकर लोगोंकी संतृतिके लिये प्रदान करते हैं. ये अपनी इक्कीस पीर्टियोंका बद्धास्थ्य विकासीक्ष्में प्रतिक्ष प्राप्त करते हैं?

साम्बोंका दर्शन करना अधिराम प्रश्यदायक है। यह

होनवपरनाक्टेक्सर्वकरूपरा (साम्बद्धान्यसम्बद्धान्यः व्याः स्वर्गक्रीयम्: ॥ ३३५ १७)

लोभाकोश, प्रभवति लोभाइ होषः हवाले (लोम्बन्नोक्स मान्य म मान्ये तरकर एव प्रथ **उन्हे** प्रस्काने कर्ता कर्ते करते हैं करते । म: स सान्तः को लोको नावि प्रश्विमार्थिकः (२२६ १६ १२)

न गोदाकारों दल किविद्यमंति में नवि (का गोन्संकारिक दत्ता कृतनं कारको कृतन्॥ कारपायकार्य वार्व किविद्यांस वृष्याच । अनेच वार्वते वर्षे परावधीरदं जात्त् ॥ (२२१. १८-१९)

४- कृष्णजीतकागारीनसम्बद्धिः कारनेत् (त्रिसप्तकृतसूर्भूतः निष्युतीके वहाँको (२२१-२२)

सभी बकारके होचोंने भी उत्तन हैं। होचे हो समय आनेवर कल ज्ञान करता है, किंदु जजारोंका संग उसी श्रम कल ज्ञान कर देश हैं—

स्वयुक्तं वर्शनं पुरुषं सीमांदरि विशिष्यते। स्वरतेन सीर्थं कारणे स्थाः सामुस्यानकः॥

455 59)

कार, देन, वंशन्त्र, शीच, संतोष, क्रमा, सरस्त्य, क्रम्, सन्, देख और दान—इनको सम्बद्धनवर्ग काम गया है— सन्तं क्रम्पकः सीर्थ क्रन्येषक् क्रम्पर्यसम्। सार्ग सन्ते क्रमा क्रम्पेय कर्ण क्रम्परः व

> (२२१) २४) (अम्बद २२१)

# प्रायश्चित्तनिकपण, कान्य्रयणादि विधिन्न वर्तोके लक्षण तथा पश्चगव्य-विधान

श्रीकद्वाजीने कहा—जब में नासीय करोको विनद् करनेको अर्थाक्य आदि कर्मीक वर्षन कर्मना।

बनती, जलकम्, सर्वे, पृथ्वीकः प्राकृतिकारको एकत्र बल, करिन, बिल्ली और नेवल्ड-वे सर्टेव पवित्र करे गर्ने हैं। से द्वित इक्स्पर सुरक्षर अर्थित (जैंत) तथ कुआ हुआ चीनन प्रदान करता है। यह एक दिन एडिया रक्षाच करके पहल्लाधाननके शुद्ध होता है। यदि सहाय अन्य किसी बाह्यको हारा जीक्षा अन्य स्वर्श किया हजा भीवन करता है तो उसे अनिविधाने करने उनला कर तक भूरे दिन दण्यास करके रातिमें धोजन करना चाहिये। नक्की और केमचूच भीजन करनेक सकाल 'बचन-कियां करनेने सुद्धि हो जाती है। वो मनुष्य किसी भीष्य पदार्थको एक इनेलीने रककर दूतरे झथकी एक अंगुली मा पूरे हाथमें स्वात है और उसके कर कर पड़ों गीवा है से उसे एक दिन और एक ग्रामिक उपवास करना चाहिये। इक इबेलीमें रक्षका दाले हाक्के भीवन कर कल भी में लिया जान हो और कठिन प्रपक्षित निहित है क्योंकि ऐसे भोजनमें जिला संबंधक वर्ज अंतर होनेका अब स्ट्रह है। नीनेसे बचे हुए स्था वर्षि हाजसे ग्रहण किये गये बरावा चन करना महिएकाके सकत होता है।

यनदेके कार्ये एक एक कर अवधित होता है, उसे नहीं पीना काहिये और किसी द्वेजके वर अञ्चलका ही कीई अन्यव निवास का से ही उस दिवको सुद्धिके सिये कान्यवस अथवा कान्यका करना अवधिकके हैं साह्यकों वर्ष्ये सुद्धका क्येस होनेवर क्या बार्ट्य सामकार्य होनेवर वाहानको जनावरवस्त करके जबहित करन व्यक्ति। नो बाहान करने सुद्रके प्रतिष्ट होनेक्ट कावानका नोजन करता है, उसे अर्द्धकृष्णवस्त करन व्यक्ति। अर्चकृष्णवसके चीन वी असुनि है इसके कार्ने अन्य कोई स्वद्धान करि चीवन करता है के उसको भी एक चीवई कृष्णवस्ता करन करना चाहिते।

को द्वित्र कोची, पट एवं सीम और चलदेशे सीविकोक्तर्यन कर्तवानोंके द्वारा अस्ति असला केवन करता है. उसे चन्द्रायमस्य करन चहित्रे। चन्द्रानके कृर्द अवस चस्त्रे रिमंद बेलका चार जड़ानकत भी को ख़बान कर लेला है। उसे 'कारान्यवर' करण आदिने। पैरानके रिप्ते पर जनशिक अन्या हो कना नव है। नहें कोई सुर उक निषिद्ध जलका पन करता है से उसको कलन्यन्तित बनका एक जीवाई इतिशत करना व्यक्तिने अञ्चलका बारानके का अन्यक्के उनेत हो बारेका उस बारानको हीन कृष्णका करना पहिले। अनवको परने सा जानेकाओ इरका अपविकास निरम्भण परावसके अनुसन्ते होता है। अन्यक्षे द्वय प्रक्रिप्ट भोवन करोगा द्विव 'कन्ययनाव' करनेते सुद्ध हो बाता है। यह कभी इन्हर्यन कोई हाहान चान्द्रत्यक्रम दिने भने अलब्द ध्येनल कर लेख है से उसे चन्द्रायम् (ऐन्द्रय)-व्यः करनः चहित्रे। ऐसी ही अपनिकाले क्षत्रियको छ। दिन और नैरनको हो दिनका कान्यसम्बद्ध करन चाहिये। यदि प्रचारकत स्वयुध्य और चाम्यास एक ही पुश्चके नीचे एक साथ करत का लेते हैं से यह प्राच्चन एक दिन रातके उपकारको सुद्ध होता है। यदि बाह्य

१ इस अभावने किन ब्रमोको वर्षा है। ब्रमोको अल्या स्थानने अन्यानो अल्या होता है।

२-अभिनयम अर्थ \$—सिद्ध अपनीये विकासकर सूत्री पत्रसे भीवन कर लिख है, क्रमके खरकर क्षेत्र अस्य। वहीं मृत्यका कम पहीं है। पीरामको दृष्टिके यह एस विकास स्थानक है

धीकनेपराना वित्र आयम्य इत्यदि किथे प्रारक्तना न्यां का रोत है से हरे जात हका कामी जनक एक सी 'हुम्बादिस+' करका जर करन जाति। सरकल सकत अपनेद हार किये गर्न विक्र और मुक्ते व्यर्ग हो क्रमेश्च सहायको सेन स्तास उत्तास करना पाडिने। दिक्को अभ्यत्रको स्थित छच नका करनेका नएकका करना कारेचे। कार्याके साथ किया कार्याके गान कानेक परकाल करन करिने।

को दिन नकारिने जन्द सानें रहे हुए करका कर

करण है, यह कृष्णपायक तथा पूरः संस्थानने पूद रोजा 🛊 को सञ्चान क्या (नियुद्ध) क्या जनका जरिए, कपुके कारण अकारणा अरुग उच्छाको छात्र होनेके कारण अपन कर को हमें राज्य अवस्थानहिंको लेकर किसी अस्पर्कात करने रहनेके रितने जिनक होते हैं से उन्हें दीन कृष्ण और होत कान्यायकार करना काहिये। मुनि योग्याने हो उक निरिद्ध क्षत्रं करनेक कहानके रित्ये पुर- करावानीर संस्थातीके हारा सुद्ध होनेका विकास कारण है। सीई जार्न ब्रॉफ्ट (बेक्से कर एवं सं समय स्थान की हिन्तु) है, उसके डॉफ्स्ट (शीवन करनेके सार रोप शन)-का पहल करनेका अथवा कृते या सुरते लूट हिन्द्र अन्तवा प्रक्रम ६१नेमा द्वित एक दिन स्वित्तवेन इन्सास क्या प्रमाणकारको शह होता है। यदि सहस्य किसे वर्षपरिकृत लाधिके इस क् रित्म जन है से उसे चीच प्रतिकोच्या उत्त्वाच करना चाहिने। जनिन्यानगरिके मिरनेवाली कलवाय, अपूर्व होंकोंने उडाचे गर्ना वृत्तिके कन, स्थे, कराक और युद्ध कंची दुष्मि नहीं होते। रिक्षांचा मच्च, मधिपाँके द्वारा रिक्स्य राज फल, इसम्बन्धारों क्कडा तथा इत्सिका क्रिकार करते जनन कृता जरीन भवित रहता है। बलमें रहनेवाली करत करने और स्वलमें ऋषी क्रानेकली क्रम स्थलमें अचित्र नहीं होती है। क्रानिक कृत्य करते समय क्षेत्रक स्थलं हो क्ष्मेच्य द्वित ज्ञाचनन्द्राय शक हो सत्त है।

बिस कारवजारने चरिए नहीं लगी है। चरि वह अन्य बिजी करामले अपनित्र हो गांव हो तो पवित्र परमके हारा भौते सानेवर एक हो बाल है। यह या महिराके हमा अहर चलको अपने दे करकर सुद्ध किया सा सकता है। गीके

हरत जूंचे तथे, सुरके हात सूच तथे बच्च कीए और क्रेसेक द्वरा पृष्टि किये गर्ने चांत्यका रस कर सुद्ध करनी मीननेक सुद्ध होते हैं। को कहान सुद्धे पाउने जोशन कर केल है का होन दिनकर उपलब्ध स्कार प्रकार का करनेचे हुद्ध होता है। वो सहाम प्रोफ्क् फरार्च मा विकट प्रजीवन करते करता है अचना करते का सुरक्ता कर्ज करनेके अनुविध हो एक हो, यह भी तीन दिसके उपनास और पहलानके पानने सुद्ध हो बात है। रक्तनात स्वीका स्तर्श करनेपर क्रमणन करके प्रकृतन्त- पत करनेने सुद्धि होती है। क्लाहित हरेर, चेर और विंगक व्यक्ति जीवींचे परिचाल करोंने किसी असुद्ध होनेकेन प्रकारी हाथमें रित्ये हुए परि पट, मुख्या परिचान किया करा है के वह इक्त अगुद्ध नहीं होता है। भूमिना उस इन्तर्को रक्कर औष कर्ष करन कहिने। क्रीमी, हरी, हुन, महा, कुमराम सुरत्ते भी प्रका है।

वध् अन्यवर्त भी एक्न किन्न के सकत है। को सदागरि

गृहको को हुई, बेडोबी को हुई व नहश्रको को हुई बरिए पन करते हैं उन्हें अभिनेक समान मंत्रण सुराज्य का बर्क युद्ध होता साहिते। से सदान और वर्गान कुरुवपुत्र परवे पत्रने जल अनन्त जीवन व्यक्त कर तीते है, इन्हें प्रमान चीच औं और एक सी गामक्री-सम्बोध्य जन करण चाहिये। (क्या पाने सुनक पढ़ जाता है से उस सम्ब) स्राह्मण, श्रीरण, पैरण और स्तुर समारा--- दस दिन. करत दिन, चंदत दिन तक एक जनके कर सुद्ध हो करे है। बुद्धात सक्तानंबर, बहुदीधितको तक बरदेशमें गये हुए लोगोंकी बुक्क होनेका क्रकाल स्थानने हाँक हो सनी है। एक पानके कलकार्थी कृतु होनेल की स्थानी सह बुद्धिका विश्वन है। अधिवादित कृत्य, पहोरचीन-संस्करपीत हैं थे, और विकास आने हुए काराय तथा तीन वर्षीय कारायों बुल्ब होनेक्ट होन छड़ियोंका जलीन होता है। करकशीयमें राज्यात होनेका की बीच राजियोंका असीच माराके रिपरे क्षम गया है। प्रमुख विवर्ध एक मासलक असुद्ध रहती है। रवास्त्रात्म स्वी चीचे दिन सुद्ध हो काती है ट्रेज़र्ने ट्रॉवंश रूपं किसी अवशिलक कारणवस विकास

होनेको क्रिशिनों बन्न अवक कृत्यका अलीच होनेपर भी

देशदिकके निर्म दल आदि वर्ग प्रवासिक किये क सकते

🕏 दीक्षाकालमें, विवाहादिमें, देव-पितृनियन्त्रक्यें, देवताओं तया ब्राह्मपॅकि निमन्दित हो जानेपर वा पूर्व संकरिपत कार्योंके बीच भी यदि घरके किसी व्यक्तिकी मृत्यु ही

अप्ती है अच्छा कोई बच्चा जन्म लेवा है तो उस समय असीच नहीं होता है। द्विज, प्रसुता पत्नीका स्पर्श करनेसे

असीचमुक्त हो जाता है। अहाँ औरनवीका आवाहन होता है. यहाँ बेटोंका मठन-पाठन होता है अथका वहाँ वैश्वदेव,

यह आदि धार्मिक कृत्योंका सम्यादन होता है, वहाँ सुतब-दोष नहीं होता।

अलुद्ध परमें भोजन करनेपर इस्हाण तीन समि उपवासके पश्चम् शुद्ध होता है। मदि बाह्यम, धनिन, वैश्य और सुदको स्त्री रजस्वला हो जाय और परस्पर एक-

इसरेका स्पर्त करे तो बाद्यणी तीन सतमें, अञ्चयकी स्त्री दो ग्रहमें, बैश्यको स्त्री एक दिनमें उपवास करनेके पश्चात् तुद्ध होती है। सुद्रकी स्त्री तो सद्यः स्नान करनेके कद ही

सद्ध हो जाती है।

कुते, सियार और बन्दरको कुर्दीमें गिरा हुआ देखकर उस कृपका जल पीनेसे ब्राह्मण तीन दिन, श्रुतिय दो दिन

तथा वैश्य एक दिनके उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। पदि क्एँमें हुड़ी, चमड़ा, किसी प्रकारका पल या चुड़ा आदि गिर जाय तो उसे कुएँसे बाहर निकाल कर कुएँका कुछ

क्ल निकाल देना चहिये तथा प्रक्रमध्य डालकर कुएँको हुद करना चाहिये। वदि तहाम या पुष्करिणी आदिका जल

दक्ति हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि बाल देख चाहिये और छ। पड़ा जल दसमेंसे निकालकर प्रहानव हाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे यह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वक्षा

स्त्रीका रज्ञ-साव कृषणलके मध्य हो जाता है तो उसमेंसे

तीस बढा बल निकाल देना चाहिये। अगुम्या स्त्रीका गमन, यदा तथा गोमोसका भवान

करके बाह्यण चान्द्रायणवृत, सुप्रिय प्राञ्चायस्यवत, बैह्य सान्तपनवत करनेसे और स्टूर पौच दिन उपवासके बाद

हुद्ध हो जाता है किंतु प्रापक्षित करनेके बाद ऐसे सभी व्यक्तियोंके लिये अपेक्ति है कि वे गोदान करें और

बाह्मजभीवन भी करायें। क्रीड़ा तथा शयनादिके समय नील

लगा हुआ वस्त्र दृषित नहीं होता (अन्य कार्योमें तो) नील लये हुए बस्बॉका स्पर्त नहीं करना चाहिये। ऐसे बस्त्रॉको धारण करनेवाले नरकमें व्यते हैं।

जो पनुष्प अवरोष इत्या करनेके लिये पत्रके दो पैरोंने बन्धन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी मृत्यु जलारूपके समीप, कनमें अधवा करमें कलनेसे क

कच्छमें रस्ती बाँघने, भण्टी, मुँगरू आदि आभूवजोंके

पहनानेसे हो जादी है तो यस मनुष्यको कृष्णुपदवर करना काहिये।

मायके सरीरकी हुड्डी तोड्नेपर, सींग तोड्नेपर, चमड़ा भेदन करनेपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्रायक्षित आये मासतक 'यावक पान' करनेसे होता है। हायी, मोदे और जस्य आदिसे गाँकी ऐसी सति डोनेपर कृष्ण्यत करना चाहिये। यदि अनजानमें ब्रह्मण, श्रविष और वैश्व यस,

पुनः 'द्विजातीय संस्कार' करक चाहिने। पुनः द्विजातीय संस्कारके समय केलमुण्डन, मेकलाधारन, दण्डप्रहन और भिक्षाकरणदिकी आवश्यकता नहीं है। अन्यज्ञे पात्रमें रहा। हुआ कच्च मांस, मृत, मभू

मुख्य महिरासे संस्पृष्ट पदार्थका भोजन कर लें हो उन्हें

तया प्रकारमण अपन्त स्निम्ध एदार्थ तैल आदि उसके पात्रसे निकाले जानेके बाद सुद्ध हो बावे हैं क्रमतः प्रथम दिन एकंभक्तवत, दूसरे दिन नक्रमत,

तीसरे दिन अव्यक्तिवत करते हुए जो उपवास किया बात है, वह सदकुक्कृत्रतं है। कृष्यार्थका द्विपुण प्राव्यपत्यप्रत कहा जाता है। यह सभी पापीका विनाशक है। सात

उपवास करनेसे कुच्छवत पूर्ण होता है। इसीकी महास्तन्तपनवतके भागसे स्वीकार किया गया है। तीन दिन गरस बलमार, उसके बाद वीन दिन गरम दुधमात और

उसके बाद बीन दिन गरम बृतम्बद पान करते हुए जो बत किया जाता है, यह तप्पकृष्णुवन है यह समस्य प्रपोकी विन्द्र करनेवाला है। बारह दिनोत्तक जलमात्र ग्रहण कर उपकास करनेसे एक पराकदत सम्पन्न होता है। यह पत

सभी पापोंका विशासक है। जिस कर्तमें सुक्लपक्षकी प्रतिपदा रिविषको एक प्रासम्बद्ध भोजन करके क्रमकः पूर्णिमापर्यन्त

१ एक समय प्रत्य इतिकाल- प्रत्य । ५-राजिमें उपलब्ध : ६-विमा वावमाके जो प्राप्त हो उसीचा प्रत्य ।

प्राचेक विविद्यों एक एक प्राप्त मोजनको वृद्धि को साती है और उसके बाद कुम्ममध्यको प्रतिकटा विविधे प्रतिदेश स्वाचारक विविद्यक एक एक प्राप्त मोजनको नाता कर को बातो है उसे मान्याकवार कहते हैं।

सोनेके समान वर्णकाली गायका दूब, वेशवर्णकाली गायका गोवर साध्यानंत्राली गायका पूत्र, वेशवर्णकाली गायका पूर्व तथा कृष्णवर्णकाली गायकी दही प्रशस्त है हुन च्यारेंके साथ कुशोदक मिलाकर को च्यार्थ तैयार विश्व चाता है, उसको प्रधानन कहते हैं इस भित्रजर्मे गोसूत्रकी नाम आह नास, गोबरकी नाम चार नास, दूकवी माम चारह नास, दहीकी नाम दस नास और मूलकी माम चींच घासा कही गयी है। इस विधिसे तियार किया गया च्यागन सभी नलींका विगासक होता है। (अन्याय २२२)

# भगवान् विष्णुकी महिमा, चतुष्पादः धर्मनिकपण, पुराणों तथा उपपुराणों और अठारह विद्याओंका परिगणन, चारों युगोंके धर्मोंका कथन एवं

#### कलियुगर्मे नामसंकीतंत्रका माहात्म्य

श्रीसहार वीने कहा—हे न्यास ! नृतिपोद्धारा विक्यूबंक स्वयरण किने गने उन वर्मोको मैंने कहा, जिनसे कामान् विच्यू १४१६ होते हैं। सूर्यादि देखेंको पूजा, पितृतर्गण, होन तथा संध्यान-दनके धर्म, जर्च, काम और मोधा इस पुरुषार्वयनुष्टकको सिद्धि प्रदान करनेकले काम्यन् विच्यु स्वयं धर्कोको प्राप्त हो साते हैं। भगवान् विच्यु वर्णस्वकण हो है। पूजा, तर्पण, इसन, संध्या, ध्यान, काम्या आदि को भी सावकर्त है, से साथ हरि हो है।

सूराजीने कहा—हे सीनका में करों मुगेके वर्गीका वर्गन करता है, जाप सुने।

यान हजार गुर्गोका एक करून होता है, इसको ब्रह्मका एक दिन बाग गया है। कृतपुग्ने संख्य, द्वाप तक करित ये बार जुन होते हैं। कृतपुग्ने संख्य, द्वाप, देव तका दया— हम बार बारोंसे धर्म अवस्थित रहता है। वर्गका संस्थान करनेवाले हिर ही हैं। इस रहस्तको बानकर वो लोग जंगुह रहते हैं थे ही हानी हैं। सरवपुग्न (कृतपुग्न)-में अनुम्य बार इयार वर्गक बोधित रहते हैं। सरवपुग्ने अन्तमें वर्गकरमध्ये दृष्टिसे धरिक बाकवंकी स्थितिये रहते हैं। सुद्रोंकी अवेधा बाह्मण, बाधिक, बैरन धर्ममालगर्मे हम्य बादसं प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलासाली एवं सुर बगनाम् विष्णु ही प्रधानिक बिगार करते हैं।

केलपुगर्ने वर्ग करण, शाम और श्या— इन तीन चारीपर ही क्यांस्थित रह करता है। इस कारतके मनुष्य नहस्त्रपण्य होते हैं। कार्यूनी कंश्वर श्रीवर्षों से सुरक्षित रहता है। रक्षांबर्णके कार्यान् हरि कनुष्योंद्वरत इस बुगर्ने पूजित होते हैं। जनुष्योंकी कानु एक इजार वर्षकी होती है। इस नुगर्ने विक्यु भीमरब कहलाते हैं और अधियोंके हारा राधसोंका संदार होता है।

हाक्तने वर्गको सृति हो शक्षांक अवस्थित एइती है। इस बुगने अच्छुत भगवान् विक्तु वीतवर्ण वरण करते हैं लोगोंको अनु कर सी वर्गको होती है। ब्राह्मन और शिक्ष-वर्गसे अन्य बुद्धिको देखकर वेदकासका कर करण कर कावान् विक्तुने एक हो कपने विकासन केदको कर भागोंने विभक्त किया और अपने समस्य सिम्पोंको उन करों वेदोंका अध्यक्त करावा। करवान् वेदकासने क्रावेदकी सिक्षा 'वेल' कावा सिक्काओ, सामकेदकी निक्षा 'वीनिन' जसक सिक्काओ, अवर्ववेदकी निक्षा 'सुमन्तु' कावक सिक्काओ और कर्जुवेदकी निक्षा 'सहापूनि वेदानायम' जसक सिक्काओ करान को तथा वेदानों और पुरानोंका अध्यक्त स्त्रावीको करावा। इन पुरानोंके एकनात्र वैद्य हरि ही है वे अस्तरह पुरानोंके कपने विभक्त हैं। कर्म, प्रतिसर्ग, बंस, स्वक्तर और वंत्रानुवरित— वे

तारी, प्रतिसारी, बंब, जन्मनार और बंदानुवारित—में पुरालके पीच लक्षण हैं। ब्रह्म, पर, विष्णु, तिम, धामबार, प्रविच्यत, नारदीय, क्य-द, तिन्नु, कराइ, ज्यकंपदेय, अनिन, ब्रह्मवैद्यां, कृषं, नंत्रन्य, गरुद्ध, मानु तथा ब्रह्मव्य नामकं स्रात्राह पुराण प्रसिद्ध हैं। गुनियाँने स्तरेक स्पपुराणोंको भी क्या क्यायी है। दनमें सबसे पहत्य द्वपपुराण स्तरकुत्परके हारा कथिय है। धगवान् नरसिंहके हारा स्परिष्ट एक द्वरा द्वपपुराण है, जो नरसिंहपुराणके नामले प्रसिद्ध है तीलरा उपपुराण स्कन्द 🕏, इसको भगवान् नियके पुत्र कुमार कार्तिकेयजीने कहा है। चौधा उपपूराण सियधर्म (किक्पर्योक्त) चमक है, जिसे भगवान करीश्राते कहा है। नहाँ दर्वासाहरा प्रोक्त आवर्ष (अद्भव) पुराष हवा देवपि नारवर्णाद्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कथिल, वामन तथा उहानस् उपपुराण महर्षि करिल, वामन तथा उत्तनसङ्ग्रा उपदिष्ट 🐉 इसी प्रकार बद्याण्ड, बारुवः कालिका, माहेचर, साम्ब, परासर, म्हरीच तथा धार्मव नामक उपपूर्ण भी हैं। पुराण, मर्मशास्त्र, जारों बेट, सिक्षा कल्पाद, छः बेदास् न्याय, मीमांसा, आपूर्वेद, अर्थस्यस्य, गन्धर्वज्ञास्य तथा भनुर्वेदतास्य—ने अक्षरह विद्यार्थं 👫 पुराणं वर्षसास्त्रं च चेदास्त्रंचारि चन्तुने।

(241141)

द्वापरपुगके अन्तमें भगवान् बीहरि, पृथ्वीके भारका हाण करते 🗗।

न्वायः शीनक चैनांसा आपूर्वेदार्वशासकम्।

कलियममें धर्म एक फट्पर अवस्थित रह बाता है। भगवान अञ्चल कृष्णवर्षके होते है। उस कालभें लोग दशकारी और निर्देश होने लगते हैं। मनुष्योंमें सत्त्व, रज तका तम - ये वीनों पुण दिखायी देते 🖟। कालकी प्रेरणासे ये सभी गुण मनमें उत्पन होने हैं और परिवर्तित होते रहते हैं।

हे जीनक जब प्रयुद्ध संस्थापुणले कर, बुद्धि और इन्द्रियों ब्याप्त हो बाती है और लोगोंकी अनुरक्ति जनार्जन तक तपहरूपये बढ़ काती है तब सरपदण जानक चाहिये। जब मनुष्योंकी अवस्थित कान्यकर्य और यसमें होती है, उस समय रजीएकको प्रवृद्धिसे प्रेतायुग जानना चाहिये और तयोगणकी प्रवशतको साथ रवोगणको पृष्टिके कारण जब लोगोंमें लोप, असंतोब, पान, इस्थ और मत्सरके भाव प्रवल होते. हैं और काम्य करोंमें आसीत वह जाती है तब द्वापरपुण समझना चाहिये। जब सदा अमत्य बोलने. आल्पन, नींद और हिंसा आदि साधनीमें हो प्रवृत्ति हो जाती है लोक, मोह भव और दोननाका भाव जब बद जाता है, तब तयोगुणको सर्वाधिक प्रवल मानव कहिये मही काल कलियुग है।

इसी प्रकार क्या लोग कामी हो जाते हैं, सर्देव कट्रवाणी बोलते हैं, बनपद चोर, डाकुओंसे बर बाते हैं, बेह पास्तिक्योंसे द्वित हो जते हैं, सब प्रकारीका सर्वस्य इरण करते हैं, लॉग मैधन और फेट फलनके कर्पसे क्वतः क्राजित होने स्ताते हैं. सहाचारी बहरवर्यवरका परित्याग करके असुचि हो जाते हैं. कुटुम्बी अर्थात् गृहस्य भिक्षाटन करने लग्ले हैं। तपस्त्री गाँवोंने रहना प्रारम्भ कर देते हैं संन्यासी अवंतोधमें फैस बाते हैं. लोग लब हरीर होनेपर भी अस्पधिक भोजन करते हैं और वो चोर हैं. उन्हें साधुके रूपनें लोग स्वीकार करने लगते हैं, इब कलियुग हो मानन चाहिने।

इस कलिकालमें भूत्यपन अपने स्वामीका विस्टकार करते हैं। वयस्त्री अपने इतोंका परित्याग कर देते हैं, सुद प्रतिप्राह लेने लगते हैं। बैश्य बाद्यानीकी संख्यकी उपेक्षा कर स्वयं बत-परायम हो बाते हैं, बार्षिक भाग कन होनेसे सभी लोग बेबैन रहते हैं, संताने वार्मिक शिकाका अध्यव होनेसे विशायके समान कर बाटी है. सन्वायसे अर्कित भोजनके द्वारा अभिनदेवको आहुदि, देवताओंको नैवेच तक द्वारपर आये हुए आतिषि देवकी पूजा होती है. वब करिन्धुय समझना चाहिये।

हे हीनक। कलिएएके आ व्यनेपर लोग अपने रिक्तोंको प्रकारक नहीं देंगे। सभी जानी स्त्रीके बजाने हो जार्यन सबके कर्प सुद्रवत होंगे। इस करिकालमें स्त्रियों अत्यधिक संतानोत्पत्ति करनेवाली और हुईल नाम्बनली होंगी तथा बढ़ोंकी आह्मका उल्लाहन उनका स्थापन होता। ऐसा स्वभाव हो जानेपर पदि बनको निन्दा की बायगी हो वे उसके प्रति गम्बीर व डोकर उपेक्षाभाव अधनावेंगी। वे इस उपेक्षाध्यवको अपन्य मिर जुनलाकर व्यक्त करेंगी। करियुगके नवृष्य कावान् विक्शूको पूजा नहीं करेंगे

उन संभीका विश्वास पाश्चण्डमें वह वायना। हे काइन्से।

१-प्रभूतम् क्या स्टब्स् वनी बुद्धोन्द्रभावि च । तदा कृतवृत्रं विद्याच्याने तत्रति च्यतिः ॥ कटा कर्मस कारनेव लांकनेतरिन देहिनाम (स्टा प्रेस ट्रमोश्रीतरित नामीह सीनक व क्या लो प्रस्कार सीवी क्या दास्तव कारम १ कर्मको कवि कारकार्य द्वाररे क्या समानः ।

चटा सरावृतं सन्ता निहा विकारिकाकरम् सोकामेवी धर्म देखं स सरीलसामानि स्वृतः । (२२६ वर≭–२**४)** 

यह करिकाल दोवोंसे भरा हुआ है, किंदु इस दोवपूर्व युगमें एक महान् गुज भी है। वह गुज है भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन। उनका संकीर्तन करनेसे ही मनध्य संसारके महाबन्धन अर्थात् आवागमनके जालसे मुक्त हो कता है है सीनक। कृतपुगर्ने प्राणीको जो परत भगवान्। विष्युका ध्वान करनेसे प्राप्त होता है, जैताधुरामें को फल उनका जम करनेसे प्राप्त होता है और द्वापरपुगर्ने जो फल बन विक्युदेवको सेवा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल कलिकालमें भगवानुके गुण, लीला और नाम-संकीर्वनसे

🜓 प्राप्त हो जाता है। इस्तरियरे निरम ही भगवान् बोहरिका ब्यान, पुजन और संकोर्तन करना चाहिये--कलेटींचनिकेचिया अस्ति क्रेकी महानुपाः॥ कीर्तनादेव कृष्णस्य पदायन्ये परित्यक्षेत् । कृते प्रदूष्णपत्नो विष्णुं वेतायां जपतः पत्तन्॥ परिवर्णमां कली तस्वरिकोशंचत्। तस्याद्ध्येषो हरिर्नित्यं गेयः पृत्यक्क लीनकः॥

> ( 253 | 34-30) (अध्याय २२३)

## नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान् विष्णुसे पुनः सृष्टिका प्रादुर्भाव

सुलजीने कहा—बार हजार मुगोके बीतनेपर बढ़ाका नैमितिक प्रसम्बन्धत आवा है। कल्पके अन्तमें सौ वर्षतक अनावृष्टि होती है। आकामपण्डलमें प्रचण्ड कपसे संतप्त करनेवाले भयंकर साथ सुर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रकर रहिमयोंसे सम्पूर्ण जलरहीतका प्रानकर तीनों शोकोंको सत्ता देते हैं।

भगवान विष्णु क्यस्करूप घारण करके भूलॉक, मुवलीक, स्वलीक, महलीक, जनलोक तथा पाताललोककी समस्त करावर सृष्टिको जला देवे 🗗। भगवान् विष्णु तीन्त्रे लोकोंको जलानेके बाद संवर्तक नामके मेमोंकी सृष्टि करते 🜓 नाना प्रकारके महायेष सौ वर्षीतक बरसते 🖡। विष्णुरूपमें स्थित वस्य अत्यन्त तेजावीको स्तै वर्षोतक चलती 🕏 उस बलवृष्टिसे समृद्रके समान उच्चल दर्शगीवाले संसारके इस प्रलक्कालमें स्थाबर-जंगमके नृष्ट होनेपर ब्रह्मस्वरूप भगवानु विष्यु अनन्त्रज्ञस्यापर ज्ञयन करते हैं। एक हजार वर्षतक सोनेके पश्चात् जब वे जानों 🛊 तो पुनः उन्होंके द्वारा इस जगत्की सृष्टि होती है।

हे सीनक। इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलयका वर्णन

करता है, उसको आस सुनें। बहाके एक सौ वर्ष बीत जानेपर भगवान् हरि अपने योगबलसे समस्य सृष्टिको अपनेमें लीन करके ब्रह्मको बारण कर लेते हैं। इस कालमें को प्राणी बहालोकमें स्वित रहते हैं, वे भी भगवान विष्णुमें लीन हो जाते हैं।

है आद्याणबेड उस कालमें अनावृद्धि करनेवाले सुधारी सम्पन्न मेच थे। मेघोंक लगातार सी वर्षतक बरसदे रहनेसे सम्पूर्ण बद्धाण्ड कलसे भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जलरासिले बहुइण्ड फट जाता है। बहुबकी आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जलमें ही लग हो जाता है। संसारमें कुछ भी लेन नहीं रहता। संसारको आधार प्रदान करनेवाली वह पुष्णी भी उस जलग्रहिनों कुम जाती है। उस समय जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें और आकास भूतादि महत्तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है और वह महशत्त्व प्रकृतिमें तथ्य प्रकृति अध्यक्त परमपुरुषमें लीन हो जाती है। वे हरि (अञ्चल पुरुष) सौ वर्षतक सीते हैं तदन-तर (बहुबका ) दिन आनेपर अध्यक्तादि क्रमसे एनः व्यक्तिभूत चराका जगत्की सृष्टि करते हैं (अध्याय २२४)

#### कर्मविपाकका कथन

चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान् 🕏 वे पदि आध्यात्मिक,

आधिदेविक तथा आधिभौतिक-- इन तीन सांसारिक तापाँको

सुतजीने कहा—जगरसृष्टि और प्रलय आदिकी संस्तरककर, वर्जन करीगा, जिसको जाने विना पुरुवाधी परमात्मामें लीन नहीं होते।

प्राणके उतक्रमण कालमें इस हारीरका परित्याग करके जानकर क्रम और वैदाग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो। मनुष्य दूसरे सुक्ष्म जारीरमें प्रविष्ट हो। जाता है। इस आरपन्तिक साम (मोध) को प्राप्त करते 🖁। अब मैं उस मृत्युलोकसे मृत्युके मधात् जीवको यमग्रजके दृत, बारह

nessentation de la company de

दिनको अवधिमें यमलोकको ले जाते हैं. वहाँपर अस मरे हुए व्यक्तिके बन्धु नान्धन जो उसके निये तिनोदक

और पिण्डदान देते हैं, बड़ी सब यमस्त्रेकके मार्गमें वह

खाल- पील है। प्रपन्नमं करनेके कारण वह गरकलोकने बारत है और प्रवासकों करनेके कारण स्वार्ग। अपने उन

पाप- पण्योंके प्रभावसे नरक हवा स्वर्गमें गया हुआ प्राणी

पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर स्विपोंके गर्भने आता है।

बड़ों बिन्ह न होकर वह दो बीजोंके आकारको धरन कर

लेता है। उसके बाद कह कलल फिर बुदबुदाकार बन जाव

🕼 तत्परचात् उस चुर्चुदाकार रकते मांसपेशीका निर्माच होता है। मंसपेत्रीसे मांस अवहाकार वन बाळ है। वह पृथ्व

यल (परियान-विशेष) के सम्बन होता है। उसी अग्डेसे अंकर करता है। उस अंकुरसे अंगुली, नेत्र, नाक, मुख

और कान आदि अङ्ग उपाङ्ग पैदा होते हैं। उसके बन्द उस

विकासित अंकरमें उत्पादक सक्तिका सङ्गर होने लग्ना

🕏 जिससे हाच-पैरकी अंगुलियोंने नख आदि निकल आते 🕏 अरोरमें त्यचा और रोम तथा माल निकलने लगते हैं।

इस प्रकार गर्भने विकासित होता हुआ यह और नी मास्त्राक अधीन् स्थित (१६६२ दसमें मासमें जन्म लेता

है तदननार संसारको अत्यन्त मोहित करनेवाली भगवान

विक्लुको वैकावी माया उसे आयुत कर लेती है। यह जोन बान्यावस्त्राः कीमाग्रवस्त्राः, युवावस्था तथा मृद्धावस्थाको

प्राप्त करता 👣 इसके बाद यह पुनः मृत्युको प्राप्त हो कता 💲 इस प्रकार यह और इस संसारचक्रमें घटीयन्त्रके समान

भगता रहता है

जीव नशकभोग करनेके परकात पापनीनियें जन्म रोता है। प्रतिदमे प्रतिप्रक स्वीकार करनेके कारण विद्यान

भी अधोयोतिमें बन्द प्रकृत करता है। बाक्क नरकभोग

कार्नके बाद कृतियोनिको प्राप्त होता है। गुरुकी पत्नी

अधवा गुरुके भनको मनसे भी कामना करनेवाला व्यक्ति कृता होता है। भित्रका अपमान करनेवाला गयेकी बौनियें

क्रम लेख है। याता पिताको कह पहुँकनेकले प्राणीको कछएको योनिये जाना पहला है। जो मनुष्य अपने

स्वामीका विश्वसनीय वन कर उसको क्लकर जीवनस्वपन

करता है, वह मृत्युके बाद स्वामोहमें फैसे हुए वानरकी योनियें अता है।

क्तोइरक्ष्पमें अपने जास रहे हुए मराने बनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकनामी होता है। नरकसे

निकलनेके प्रवास वह कृष्मियोगिने जन्म सेला है। नरकसे मुख होनेपर उस ईर्ध्यालु अनुष्यको सक्षमयोगिने साम

पहला है। जो मनुष्य विकासकती होता है, वह अध्ययोगिने उत्पन्न होता है। यस और श्रान्थादि अनाजीकी चोरी

कारनेवाले व्यक्ति नरनेके पक्षात् चुडेकी जोनिये बन्न लेते

है। इसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेकला नमुख्य खेँकर भेदियेको पोनिमें जाल है। जो जनुष्य अपने भाईको स्वीके

साथ सहवास करता है, यह कोफिलवोनियें जन्म लेता है। गृह आदिकी विक्योंके आण सहजान करनेपर नगुण सुजार

बोनिको प्राप्त होता है। यत दान तथा विवाह आदिमें विका डालनेवाले

मनुष्यको कृषियोगि प्राप्त होती है देवता, रिक्स और

बाह्यणोंको विना भोजन आदि दिये को मनन्य जन प्रश्नम कर लेता है। यह नरकको कता है। वहाँसे पुत्र होकर कह

चुपी काकपोर्तिको प्राप्त करता है। यह भार्तका सपन्तन

करनेसे मनुष्यको क्रीब (पश्चिमिनेन) भोनिको प्रपित होती है। यदि शुद्र बाह्यल-स्वीके साथ रमण करता है वो नह

कृमियोनिमें बन्ध लेख है। उस बाह्मजीसे यदि कह संतानोत्पत्ति करता 🕏 तो वह लकड़ीमें लगनेवाले बुन

नामक कृषिको भौगिको प्राप्त होता है कृतक स्पत्ति कृति, कीट, पतक तक विक्कृकी योनियोंने ध्रमण करता

🕏 ( ब्रो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुषको मारता 🕏, बह दूसरै जन्ममें

गथा होता है। स्त्री और अभेका वध करनेवालेकी कृतियोगि प्राप्त होती है। श्रीवनकी कंदी करनेक्सा यक्डीकी योनियें जाता है। अलकी योरी करनेवासा

विल्लोको योनि तथा तिलको चोरी कानेवाल पृष्टेको बोनियें क्रम लेता है। बोकी बोरी करनेकला पनुष्य नेक्ला

और महार (मलववितेष) के मंसकी चोरी करनेवाला कारुपोनिमें जाता है। मधकी चौरी करनेपर मनुष्य

देशकयोनि क्या अपूप (पुआ)-को चोरी करनेपर चॉटोकी

<sup>1-</sup>दंशक- वनमधिका (वर्ड नकार)।

योनियें जन्म लेखा है। अलका अपहरण करनेपर पापी व्यक्ति काकवीनिमें उत्पन्न होता है लकडीकी चोरी करनेपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पश्ची) अथवा कमूबरकी वोनिमें जन्म लेवा है। वो प्राणी स्वर्ण पात्रकी चोरी करता है। उसको कृषियोनियें कम लेख पड़ता है। कपाससे बने वस्त्रोंकी घोरी करनेपर क्रीब पधी, अरिनकी चोरी करनेपर चनुला, अंगरान आदि रंजकड्का (ज्ञरीर-संस्कारकद्रव्य) और शाक पतकी चोरी करनेपर मनुष्य मयुर होता है। लाल रंगकी वस्तुकी कोरी करनेसे मनुष्य जीवक (पश्चितिरोप) अच्छी भन्धवाली अस्तुओंकी चोरी करनेसे सुखुन्दर तथा खरगोलकी बोरीकरनेसे वह खरपोलकोनिको प्राप्त होता है। कलाकी चौरी करनेपर पनुष्य नपुंसक, लकडीकी चोरी करनेपर भार फुसपें रहनेवाला कीट, फुलकी चोरी करनेपर दक्षि तथा बावक (जौका सन्, घान, लाखा आदि) चुरानेपर पंगु होता है।

शाक-पातकी चौरी करनेपर हारीत और जलकी चौरी करनेपर चतक पद्मी होता है। वो मनुष्य किसीके परका अपहरण करता है वह मृत्युके पत्नात् महाभवागक रीरव उचिद नरकलोकोंने आकर कह भोगता है। तथ, गुल्प, लता, चल्लरी और वृक्षींकी छाल बुरानेवाला व्यक्ति वृक्ष-योनिको प्राप्त होता है। यही स्थिति भी, सुवर्ण आदिकी चोरी करनेक्सले मनुष्योंकी भी है। विद्याकी चोरी करनेवाला मन्दर विभिन्न प्रकारके नरकलोकॉका भीग करनेके पश्चात एँगिकी योजिमें अन्य लेख है। समिधारहित अग्निमें आहुति देनेवाला मन्दारिक रोगसे ग्रस्त होता है।

इसरेकी निन्दा करना, कृतप्तता, इसरेकी मर्पादाको नष्ट करना, निष्दुरता, आवन्त मृषित व्यवद्वारमें अधिरुचि, परस्वीके साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवोंकी निन्दा तथा मर्यादाके वन्धनको तोडकर अतिह व्यवहार करना. कृषकरा करना तथा मनुष्योंका हनन करना---नरकथोग काके जन्म लिये हुए मनुष्योंके ये लक्षण है— ऐसा सभीको जान होना चाहिने।

प्राणियोंके प्रति दया, सन्द्रवपूर्ण वार्तालाय, कालोकके लिये सात्त्विक अनुहान, सत्कायरैका निष्पादन, सत्यधर्मका पालन, दूसरेका हित्रचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वेदोंमें प्रान्तप्यकृद्धि, गृह, देवर्षि और सिद्धर्षियोको सेवा, साधुवनीद्वरा बताये गये नियमीका पालन, सरिक्रवाओंका अनुद्धान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव— ये स्वर्गसे आये हुए मनुष्योंक लक्षण हैं। जो पनुष्य योगशास्त्रद्वारा कत्तवे यम, निवपादिक अध्यक्षयोगके साधनसे सद् ज्ञानको प्राप्त करता है, वह आत्वन्तिक फल अर्चात् मोषका अधिकारी बन जाता है। (अध्याव २२५)

#### अष्टाङ्मयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य

स्टबीने कहा—हे द्विजनेष्ठ! अब मैं समस्त अङ्गॉसदित महायोगका वर्णन करूँमा। वह महायोग मनुष्योंको भोग और मोख प्रदान करनेका ब्रेहतम साधन है। मिकपूर्वक इस महत्योगकी विधिका पाठ करनेमात्रसे मनुष्यके सभी पार्वेकः विभाज हो जाता है, इसे अब आप सुनै।

महापति भगवान दत्तात्रेयने राजा अलकंसे कहा था कि है राजन्। ममता ही दु:खका मूल है और ममताका परित्याग हो। दु:खसे निवृत्तिका दयाय है। आहंकार अज्ञानकपी महातरुका अंकुर है। ममता उसका तना है। धर और क्षेत्र आदि उसकी ज्ञाखाएँ हैं। पत्नी उसका पल्लब है तथा धन-धान्य महान् पत्र हैं और पाप हो उसका अत्यन्त दुर्गम मृत है। इस प्रकार पापमृतक आपातरमजीय

सुख- शान्तिके लिये वह अजनरूपी महातर पैदा हुआ है वो लोग ज्ञानरूपी कुल्हाइप्ति अञ्चानरूप महाध्वको काट गिराते हैं, वे ही परमब्रहामें लीन हो जाते हैं। क्टनन्तर ब्रह्मरसको प्राप्तकर उसका भलीभौति निष्कण्टक पान करके प्राप्त पुरुष नित्य-सुद्ध एवं परम ज्ञान्तिको प्राप्त करते हैं।

समस्त दृश्य- प्रपन्न एवं इन्द्रियों भी उसी (परब्रहा) में लीन हो जाती हैं। हे राजन्! क्हाँपर न तो 'तुम' रहते हो और न 'में हो रहता हैं, न सन्दादि सन्यापाएँ रहती हैं और न अन्तःकरण ही रहता है। हे राजेन्द्र! हम दोनोंके बीच कीन-सा वस्त्र प्रधान है ? कस्तवमें हम दोनों निःसार हैं।

है राजन् । जीन और अस्तार्थ ऐस्प होनेपर भी पृथक्ष-भावका मोध होता है। यह पृथक् पायका मोध हान (स्वकपज्ञान) के तिर्माणन्से होता है वहापि हानका तिरोधान मोगी (बहापिन्न जीन)-में नहीं होना चाहिने, पर भेदवृद्धि एवं घेदवृद्धिपृत्यक समस्त प्रपञ्च शबके अनुम्यवर्थे आ रहा है अतः इसकी उपपत्तिक लिये पह भानन पहला है कि ज्ञानका तिरोधान अज्ञानपृत्यक है। इसीलिये अज्ञानको ज्ञानकाम तिरोधान अज्ञानपृत्यक है। इसीलिये अज्ञानको ज्ञानकामी दक्ष कहा जाता है। यह ज्ञानवासकी दक्षा झनके वियोगकी दक्षा है और यह ज्ञानका वियोग ही बीज्यपा एवं अक्ष्मा (बहा) का पृथक्ष-भाव है तथा इस पृथक्-भावके ज्ञानका नास यीच एवं आल्य (बहा)-के ऐस्पज्ञानसे ही होता है। यह ऐस्पज्ञान (ऐस्पका प्रत्यक्षात्मक अनुभव) ही मिक हैं अनैक्पका अनुभव हो प्राकृतगुर्जी (मारिका

प्राणीका जिसमें निवास होता है, वह वर है जिसके द्वारा उसके जीवनकी रहा होती है. वह भोष्य पदार्थ हैं जो मुक्तिका हेतु हैं. वह ज्ञान है और वो बन्धनका हेतु हैं. वह अजन है। हे राजन्? प्राणियोंक पुरुष और पापका विनास उसके द्वारा किये जानेकाले (सुख दु:खाल्यक) भीगोंसे होता है और अवस्थकानीय वो कर्तव्य हैं. उनकी

विस्तार)-के कारम होता है

न करनेसे पञ्चका सब हो जाता है

अहिंस, सत्थ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—वे प्रीय यम हैं। शीच दो प्रकारका बताया गया है— ब्राह्मशीच और अन्तःशीय संतोष, तपस्या, तान्ति, करायणका पृत्रव और इन्द्रियदमन—ये बोगके साधन है अवस्तोंके प्रकाशिय थेट हैं

नगर भद क शरीरके अन्तर्गत प्रवादित होनेवाली बायुपर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्मक और रेचकके भेदसे तीन प्रकारका होता है यहाँ तीन प्राणायाम जब दस मात्राओंका होता है को इसे लब् प्राणायाम जबा इससे दुपुनी मात्राका मध्यम प्राणायाम और तीन गुनी मात्राओंका उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाममें योगियान जय और ध्यानसे बुक्त होते हैं, उसे

'सगर्भ' प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम (अर्थात्

जय तथा ध्यानसे रहित होनेपर) 'अगर्ध' नायक प्राक्षनाथ कहलाता है। प्रथम प्राक्षमानसे योगी स्वप्नपर सब व्राप्त करता है, द्वितीय प्राचायायसे योगी कम्पपर और तृतीय प्राच्यायसे विपाकपर जय प्राप्त करता है इस प्रकार इन तीनों दोकोंको योगी प्राप्तक्षयसे जीत लेता है।

योगीको आसन लगकर 'प्रजब' में चित्र एकाइ करके भार और जय करन चाहिये। इस दियतिमें वह अपनी दोनों एडियोंसे लिंग और अण्डकोशोंको दक्कर एकाइ मनसे कित रहे। वो योगमार्गसे भलीभीति परिचा है. उसे अपनी रजोवृतिसे वमोवृतिको तथा सरववृत्तिसे रजोवृतिको निरुद्ध करके निरक्षण भावसे प्रचवका चप करते हुए भ्यान करन चाहिये। इन्हियों, प्राच और वन आदियो उनके विक्योंसे निगृहीत करना चाहिये। इस तरह एक साथ ही प्रत्यहार (विक्योंसे इन्हियोंको इटाकर अन्तर्मुख करना)-का उपक्रम करना चाहिये। विध्वत अठाए वस किया गया यो प्राणस्थम है, उसे

पोगमें 'भ्रारणा' के नामसे स्वीकार किया जाता है। योगके राजको जाननेवाले सोरियन ऐसी भ्रारणाको दो अवृत्तिको ही योग कहते हैं। योगियोंको पहली भ्रारणा नाहीमें, दूसरी इदयमें, तीसरी वध-स्थलमें, चौधी उदरमें, पौचवी कच्छमें, कडी मुखमें, सातवीं नामायमर, आठवीं नेवमें, नवीं दोनों भीड़ोंके नथ्य और दसवीं मूर्धास्थानमें होती है। इस प्रकार बोगमें इस भारणाको दस प्रकारका स्थल गया है। इन दसीं भ्रारणाओं स्थलता प्राप्त करके योगी अञ्चरक्यता (बहुत्य)-को प्रयु कर लेता है।

जिस प्रकार अग्निमें छोड़ी गयी अग्नि एकाकार ही करती है, उसी प्रकार करमारमके ध्यानमें समस्यो गयी आरख बदाकार हो जाती है। ऐसी स्थितिमें योगीको बहास्त्रकप महापुण्यदायक अभे इस महायनका वय करना चाहिये। इस प्रणव महायन्त्रमें 'अकार, उकार और मकार'— ने तीन अधर है। इन तीन अधरोंके अतिरिक्ष इस महायन्त्रमें सत्त्व, रजस् तवा तयस्— इन तीन आध्योंका मोग भी है जो क्रम्यतः सात्त्रिक तथा स्वासिक और तामसिक मनोप्तिका परिवाधक है। अभिकारमें को चतुने अका अर्थमात्रा स्थित है वह निर्मुण है तथा केवल योगिओंद्वार ही जानने योग्क

🛊 । महन्यारस्वर (ग) के आदिव रहनेवाली इस अर्थमात्राको : गानकरी नामसे जानना भारतिये। यह अध्य परम बहा &े-कारके नामसे योगमार्गमें स्वीकृत है । अतः इस महामानका जब और ध्यान करते हुए अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार अवनेमें ब्रह्मणवनका दिश्वय करन चाहिये-

'मैं स्थलदेहरी रहित ज्योतिर्मय परमबद्धा हैं मैं बतः मरचसे रहित ज्योतिर्मय परमब्द्ध हैं। मैं इस पृथ्वीके सभी मलोंसे रहित क्लोतिर्यम करमश्रद्धा है। मैं बायु और माकारको रहित ज्योतिर्मय परमबद्धा है। मैं सुक्ष्मदेहको रहित ज्योतिर्मंश्व प्राप्ताहा है। मैं समस्त स्वान वा अस्वानसे रहिव ज्योतिमेंद प्रमहाः हैं। मैं नन्धतन्यात्रासे रहित ज्योतिमेंद परमान्द्रः हैं। मैं बोडेन्ट्रिय और त्यचा नामक इन्द्रियसे रहित ज्योतिर्मव परमञ्ज्ञ है। मैं जिह्न तथा प्राजेन्द्रियसे रहित करोतिर्मेश परमबद्ध हैं। मैं प्राप्त बया अपान वाबुसे रहित च्योतिर्मय परमञ्जूष 🜓 मैं व्यान और उदान वासुसे रहित ज्योतिर्मय परमबद्ध 🜓 मैं अञ्चानसे रहित ज्योतिर्मय परम्बद्धा है मैं शरीर, इन्दिब, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तृरीपावस्थामें विद्यापान परमपदस्यरूप, क्योतियेव परमहा। हैं। मैं नित्व-सुद्ध-बुद्ध, मुक्त आनन्दमय, सद्देत, इत्तरवरूप, ज्योतिर्मय परमञ्ज्ञ है 🖰

सुलजीने कहा —हे शॉनक! इस प्रकार मैंने मुक्ति

देनेवाले अध्यक्षयोगका वर्णन कर दिया ई जो लोग मानापाससे आनद हैं. में सभी निन्य-नैमितिक ही कार्य करते हैं और उसीमें अन्तरक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्माका **ऐक्य प्राप्त नहीं** होता, वे पुन- इस संस्करमें बन्ध लेते हैं। यो अज्ञानसे मोहित हैं, वे क्लनबंग प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद बह जीवन्यक योगी न कभी मरता है न द खर्र होता है; न रोगी होख है और न संसारके किसी बन्धनसे अवबद्ध होता 🛊 न वह पापोंसे वुक्त होता 🕽 न तो उसे नरकवातनाका ही दश्च भोगना पढता है और न वह गर्भवासमें दश्सी ही होता है। बह स्वयं अञ्चय नारायणस्त्रक्षप हो जाता है। इस प्रकारको अनन्य भक्तिसे वह योगी भोग और मोध प्रकार करनेवाले भगवान् नारायणको प्राप्त कर लेता है।

ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, इत, यह और दानके निवमोंका पालन करनेसे मनुष्यके चिचकी सुद्धि होती है। विवर्त्तादिसे अस प्राप्त होता 🕏 प्रणवादि सन्त्रोंका अप करके द्विजॉने मुक्ति प्राप्त की है। इन्दर्न भी इन्हासन प्राप्त किया। श्रेष्ठ गन्धवी और अपस्ताओं ने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओंने देवता और युनियोंने मुक्तिय प्राप्त किया गन्धवानि गन्धवंत्व तथा राजाओनि राजवाको प्राप्त किया। (अध्याय २२६)

# भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्तोंकी महिमा

सुराजीने कहा — अब मैं विष्णुमक्तिका वर्णन करूँगा, जिससे सब कुछ प्राप्त हो बाता है। भगवान् विष्णु भक्तिसे जितना संबुध होते हैं, उतना अन्य किसी साधनसे नहीं। भगवान इरिका निरन्तर स्थरण करना मनुष्योंके लिये महान् श्रेयका मूल 👣 यह पुष्पोंकी उत्पत्तिका साधन 🛊 और बीवनका मधुर फल 🗫

मध्य अक्रमा इरिस्तुओत् तमा नामोन केन्द्रित्। बहुत: श्रेवसी मूलं प्रस्कः पुरुवसंतते:। जीवितस्य फलं स्वादु नियमं स्वरणं हो। ॥

470 (-P)

इसलिये विद्वानीने विष्णुकी सेवाको मक्तिका नहुत बहा साधन कहा है। भगवान् विलोकोनाव विष्णुके नाम तचा क्रमीदिके कीतंनमें बन्धव होकर को लोग प्रसन्नतके आँस् बहाते हैं और रोमाजित होकर गर्गद हो उठवे हैं, में ही उनके भक्त हैं

ते भक्ता लोकजबस्य जमकर्मादिकीतीय। संदर्गाचे मुक्तरम् भूषि महाराज्य करते ।

(\$3013.4)

अतः इ.स. सभीको सगत्वाहः देवदेवेशा भगवान् विष्णुके दिव्य उपदेशोंका अनुसरण करना चाहिये। वे हो वैष्यव है, जो वेद-शास्त्रोंक अनुसार अवस्थकरणीय नित्य-कमीका पालन करते हुए ब्रीजिञ्जूके प्रति अति निनम्ध रहते हैं तथा भक्तिप्रवचलाके कारण अहैतभावसे स्वयंको पृथककर जिन नामोंका स्मरण स्वयं प्रगणन् भी करते हैं।

१-पाम क्यापक तथा सर्वत्र व्याप्य है, इसका कोई आजय नहीं है न्यसीसमें उसके स्थान ये क्यापकायकी करूपना सर्वक असम्बद है।

राजे 🖁 🖰

इन सङ्गरमक क्रमीका क्रमा-वीर्तन कार्यके काव उक्ती-बेक्कभूतरे का भूतक्त् क्षेत्रियांको इत्यन क्रिया करहे िते ही महाध्यमक हैं को ब्रीमिन्स्के मक्कानेके प्रति कामानका रक्षा है कह औरिम्मुके पूजा को उनकी आक्रम अनुसाम करते हैं। धर्ममन् वीनिम्मूमी महरूराओ कार्यकारिक स्थाननी हो। अधिकार प्रीतिन्तुनेक पाछ सीन रहते है इस अपने नेत्र अर्थर काला अञ्चानी समय नेहाई मानवार्यो सेवांक रिल्मे हो वार्तीय निर्मे रहते हैं। संबंधनी का करवान करिये कि वो रोग एवं कर्मनकार्य क्षीरामध्ये परिवर्त हो अपने मंत्रको निर्मात एकाव राज्ये 🕻 है ही कर करना है। इन कर नहरकान सेटीन मुख्य राज्य का है कि वे लोग क्राइनोर्न हो स्रोतिनपुर्क क्या निवास प्रत्यात क्रमाने केवले क्या रहे यह है। दे त्येन अपने कराव अपनीको भी औषित्रपुरे कामीने ef andle fich est \$1 dibropal dook fich ही सांस्कोरक संगीचे दूर रहते हैं। क्षेत्रिक्यूओं ही अन्य

वैभाग स सहाधानक किस स्रोतिन्तृशक्तिको सन्त सर्वाच्य प्राप्ते हैं। यह ( इसन् प्रोतीन, सातन, प्राप्तेतन, अर्थेश, सन्दर, राज्य क्रम प्रकार-नेदने। साथ क्रमानी होतो है। इसमें मरेका व्यक्ति भी अधिकारो करा गया है। इस अवस्था के पाने केंद्र क्राइन है। पाने गुने हैं। पाने देवनंत्रं सन्तर है और वही बोक्सी प्राप्त करता है, जो कार्यात् हरियो प्रविधे सम्बन्ध स्थ्य है। यो बार्याहरू है इसीको कुन देख च्यांडचे उसीने कुन सेच च्यांडचे, इन्तेची इरेची चीरे एक कार्य खरेगे। बन्दहरू द्विजीयमध्य समाय का उनके साथ करण कर, उनका एक्टर कर इन अस्तेची चीटा का लेते हैं। यह नाई भागकुद चार्यमञ्जालक है से यह से असी सीध भविषयी नहिम्बचे इस सम्बद्धे प्रविद्य कर देश है।

क्षापा अक्षा सम्बद्ध प्रयोधी अवस्थि वर्ष क्षाप

है कर। अन मुक्ता एक बरे, मैं अन्तरी संपर्ध

हैं ऐसा के इसी करन है। इसके करना ही जाने private area or to \$ facility of pools on of होता, यह कारतपूर्वी अधिक है—

रूप कुछ प्रकार प्रकारीत प के कीए। अन्त क्रोपुरेन्द्र स्थापम् क (Heitl)

क्याचा कर करनेकरी हुन्या करवार्थओंकी अनेक and deprecial, result with Page As &: क्रांकेट्रामीरम्बक वरोही विद्वारोधी अधेक विम्युश्य के है। को तीन भगवन् निन्तुर्ग देकानिक भवि हको है, वे अपनीत क्षेत्रियाके परमान्यको प्राप्त कार्यने सामा वे को है। ब्रेसिन्युचीकारे हो पान पुरवर्ग सार्गान्ती कुरतारों नक हैं। इसका किए सर्वात्तक भागक होता है। हैंने कार बनावा क्रीनामुक्त हो सामा हो बन्ने हैं. किन्तुन् क्रेनिया हेर्न पात्र धानमा अवस्थि पानन (सर्वेश अधिन) रहते हैं है कर बन्ना रख देखेंच वीरिक्ष्म्रेड परंप वित्र स्थानीये की अधिक सुनित्र होने हैं। प्रस्को स्वीत अव्यक्तिकारिको (निकास सुर्दा) होती है। प्रतिनित्ते कहिन से कहिन स्वचनकारों भी पह पाँच सुरिका रहते हैं। वे क्या क्याना कर तह की प्रवंत urt est fi-'ya frai freit freiti it afenden किया प्रोति होती है। वहीं अन्यक्त कराने परते हुए सुक्री प्राप्त अविकास भारती करी रहे । यह विशेष करनी स्थानमा है कि कर् क्षेत्रिक्ताकों हो अब्दि करने कहिने। और कोई अन्य विकास प्रक्रि हुए भया है, कर्त का प्रभूका एक नहीं है के बेटारि करना क्राजीय अनेक कायुन होनेक जे का कर्माने कुम्मान हो है। जिसमें केंद्र का अन्य स्वानीक अध्याप गरी किया है। से प्रातिक पुरवकारीको अपने कोवरणे कारण करोगों स्टीका पर राज है, यह भी बरे भारता विमाने भीत रकत है से (कांकन करिये कि। दानो तक कुछ कर रित्या है। यो लोग व्यक्तिय है। अवनेत् राज्युवरिक मुक्त प्रतिको कार्यको है और

१ प्रकार के बाद में क्षिणां के व न्यान क्ष्मान पूर्ण कर्मार है। procedure the programme or makes first new and firster a विश्वमान कृतानामान्यात्राच्याच्या है। या विश्वनिकारण विश्वन वर्षा अञ्चलकात् क्रायनकार्यनं विकास विकास स्वेत्रकारिक स्व १२५ । एक दिल्ला

३ जीवापुरित्य क्षेत्र प्रोत्सन् प्रत्याक्षात्रक प्रात्ते । अन्तर्यक्ष पुरेत क्षेत्रम् अन्तर्यक्ष प्राप्त प्रति कर्म एवं को क्यां व प एको एक प्रति त्यून क्रम्मीको प्रति पृथ्यो पा द्वितीका कृत्योः कर्माद्रकश्चानकारे और महत्त्वान ४ (१) ४ - १०)

ह्यमृत्येष्टे ।

क्रमण्याः ।

(981198)

WARREST CORPORATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

नारामक्की आराध्य होती है। मिक्के अविरिक्त उनकी बेटीक कांगत है, वे मुनिसत्तव (मुनिबेड) थी उस परम आराधनाके लिये अन्य कोई साधन नहीं है। विधित गतिको ज्ञास नहीं कर पते. जिस भरमगतिको विष्णुभक्त

अपनी श्रीक्रसे जाना कर लेते हैं। इस संसारमें की मनन

निर्देशी हैं। दहारना है तथा दराचारने लगे रहते हैं, में भी मदि कामान विका नाग्यकको भक्तिमें संसान हों हो उन्हें

परम गतिकी प्राप्ति होती है। यम मनुष्यको भक्ति नगरीन् बनार्टनके प्रति अवस्थ और दृढ हो नाती है. एव उसके

लिये स्थानिक सन्ध कितान नकत्व रखता है। यह चर्कि हो

इसके लिये मुख्य है। है सीनक इस संसारके दुर्गन कर्ममार्गमें भ्रमम करते हुए बनुष्योंके लिये शक्ति हो

इक्षम्यत्र अवलम्ब है, किसके करनेसे बनार्टन संबुष्ट होते

🜓 को भनुष्य वेवाधिदेव विष्णुके दिव्य गुणोंको नहीं सुनता, वह बहुत है और सभी वर्गेसे बहिष्कृत है। इरिक्रम-संकोर्तनके जिस व्यक्तिका सरीर रोमाकित नहीं

इ.स. प्रसम्ब कह सरीर नृतक्तके समान है। है दिनसेह। बिसके शन्त:करणमें विज्ञुपन्ति निश्चमन रहती है, उसे

बधारोच हो इस संसारके सामाग्यन चक्रसे माठि प्राप्त हो

वारी है। जिन नर्याका तन इरिपंकिनें रण इक्ष है. इनके सूची पापांचा विनात सब प्रकारने निवित है।

बावमें कर लेकर कहे हुए अपने दुतको देशकर बमराम उसके कालमें कहते हैं कि है एत। हम उन

लोगोंको क्रोड देख को अधुसूदन किल्कों भक्त है मैं तो अन्य दरावारी और परियोक्त स्वामी है, वैक्यवंकि स्वामी हमने हरि है। सीविष्णुने हमने कहा है कि बाँदे दुरावारी व्यक्ति भी महाने अनन्य पछि रक्ता है तो यह साथ ही

है क्वोंकि उसने भविका निवय कर लिया है कि वीचित्रको पवित्रे समान सन्य कुछ भी पार्ट है। निक्रमपूर्वक चंगवानको धरिकने सनन्य पायसे लगा हुओ

व्यक्ति तरंत वर्ष्यात्थ हो काता है और उसको शावत कान्ति प्राप्त होती है। हे दिवबेट! आप ऐसा निश्चित ही बान लें कि विक्युपताका कभी विज्ञात नहीं होता। समस्त संसारके

मूल कारण भगवाल इरिमें किस मनुष्यकी भक्ति सिशर रहती है, उसके रिन्ने वर्ग, जर्म और काम-इस विवर्गका

कोई बहुत्त्व नहीं है। करोंकि परम सुक्रमण मुक्ति ही ठालके

बार्वमें सदा रहती है। यह जो हरिकी त्रिएफारियका देवी व्यक्ष है, उसको वे लोग पर करते हैं जो इरिकी शरणमें

बार्च है जिनकी बुद्धिमें भगवान् इरि निवास करते हैं, उनके लिये बजाराधन आदिसे क्या स्त्रम? मेकिसे ही शंक्यक्युक्जंबर्य---

अनेक प्रकारके दिल्ल अनुलेपनको भी परमाल्य जनाईन विष्णु उतन्त्र संसूह नहीं होते जिलना भक्तिसे।

इकाके दान देनेसे, मलीवाँति कुण-समर्पनसे अकत

इस संसारकणी विषयक्षके अनुवके समान से फल 🗲 पहला चल 🗫 पगवान केसवकी शाँक और दूसरा

कल है, उनके भक्तीका सर्लग— वंतापविषय**्**यस

**भीत्रकार के वॉ** कता किये हते ।

सनकर पुरुष श्रीविष्णु एकशात्र शकिसे सुलय हैं और बढ़ भक्ति समामास पत्र, पुन्ध, कल अवना पलका

बद्धांक साथ बीविष्णुके करनीये समर्पनमञ्जरे प्राप्त है। पेली स्थितिने अतिकद्साच्य पुष्टिके तिने क्यें प्रकल

किया सामार 'इयरे कलवें एक विम्लुभक्तने कम लिक है, क

इसारा इस संसार सागरमें बढ़ार करेगा।' वह सोचकर पिराम तल होकर्ष हैं और विश्वमत तली बन्ध-बन्धकर

नुत्व करते हैं। जहानी और ऋषत्व निस्तुपाल सक स्योधन आदि भी स्रक्षेत्र मगवानुको निन्दा-अपमानके कारको, भगवानुका स्मरणमात्र करके निम्माप हो गये और

रवानेवालोंके शुक्रिलाभमें कौन-सा संतव है? यह ती निस्संदेह प्राप्त होगी हो-SUPPLY STATE

ब्यानयोगले एडित डोकर भी जो लोग श्रीनिष्युकी सरमर्वे व्या कारो हैं. वे मृत्युका आठिक्रमण करके परम

साको

मरवाणिये श्री

वेष्णकगतिको प्राप्त ही साथे हैं। हे ज्ञाचन। इस संसारमें प्राप्त होनेवाले सैकडों कप्टोंसे

क्वरित और करीरमें विद्यालय अनेक इन्द्रिय किएकप

अव्हेंके जान विजयवासनाओं में भटकते हुए इस मेरे

मनक्षी चोडेको अप रोक हैं और अपने चरणक्षी खेटेनें

सुदुढ भक्तिकृषी बन्धनसे बाँध हैं, जिससे यह मेप मन

वक्तिको प्राप्त कर लिये। ऐसी स्वितिये चगवान्में परमधक्ति

सम्बद्धियनो

कालकातिभ्रवसम्ब

क्वमध्येक कर्त

रिक्रफ्रसमुचीवचधीः।

( 550 ( 94.)

n a dada a da a comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de decumentación de decumentación de la comunicación de la c आपके चरमकमलका परित्याग कर अन्यत्र न का सके-धके उद्यक्तेज जतिर्देशस्त्रक वृद्धियोत्रिक्यन्त्रकेते हे

विवासको जायम ने मनेहर-

सबदक्षिताही इक्श्रीकवन्तरे॥"

भेट नहीं दिलायी देख। उनके लिये से सब विष्णुत्तव ही (११४) १४) होता है (जम्मान २२७)

#### मापसंकीर्तनकी महिमा

सूतकीने कहा-मृक्तिके करानभूत, अनादि, अनन्त, अन् नित्य अन्यय और अवन भगनान विष्णुको जो मनुष्य नमन काता है, वह समस्य संसारके सिमे नमस्कारके बोरब हो जाता है। मैं आनन्दरमास्य, सहैत, विज्ञानस्य, सर्वज्ञापक एवं सभीके इदयमें निवास करनेवाले भगवान् विकासो शक्तिभावसे करे हुए एकाय-मनसे सटा प्रचान करता है। जो इंबर अन्तःकरमाँ विराजनान सकत सर्थाके सुधानुष कर्नोको देखते हैं, उन सर्वसाधी परनेबार विष्णुको नेश नमन है।

करीरमें क्रांक रहते हुए को क्नुब्ध भगवान् चक्रपाणि विष्णुको प्रणाय नहीं करता, उससे इस संसारके अति तुष्क तुल भी रुद्धिन सहते हैं। बलसे परिपूर्ण नृतन-स्थापल वेथी-वेसी सुन्दर कान्सिवाले, लोकनाब, परमपुरुव सवा अपनेव भगवान् कृष्णको भव-विभोर होकर दृढ् शक्तिके शाब बात एक बार किया गरा प्रमान बपर्व (बारसात) की भी तत्काल उत्तम गति देनेमें सवम है। भी स्मिक पृथ्वीपर रम्बवत् प्रणाम करते हुए भगवान् हरिकी पुत्र करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है, को सैकड़ों बडोका अनुसार करनेसे भी सम्भव नहीं 🕏 । बंगल एवं समूहकी थाँति दुर्गन संभारमें दौड़ते दूए पुरुषोको कृष्णके निने उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणान उन्हें मुक्ति

and the latest the lat प्रदान करके तह देखा। बैठा हो, ज़बन कर रहा हो जबना वर्त कहीं भी रह रहा हो—हर स्थितियें करकानकानी पुरुक्को 'क्वो पारावजाव' क्यका स्मरण करना चाहिनै। 'नारामम्' वह रुद्ध सूलम् 🛊 और मानिनित्र प्रनुष्यके बसमें है, फिर भी मूर्ख बनुष्ण नरकने गिरख है, इससे बढ़कर आक्ष्ये क्या होगा। पदि कोई कर मुखाँसे कुछ हो जान अवन उसके करोड़ों मुख हो नार्व, कहे कोई निसुद्ध विस्ताला यनुष्य हो, फिर भी यह देखबेड भगवान् विष्णुके गुजेंसे सम्बन्धित दश इकारवें चानका भी वर्णन नहीं कर सकतः। मधुसूदन (बीविष्णु)-को स्तुति करनेवाले ज्यस

आरि मृति अपनी भृदिको कोमलके कारण वीविष्युके

गुन वर्णनसे निरत होते हैं न कि सीविष्णुके गुनोंकी

इपताके कारण जिल्लो इरका मुग जैसे सरकार धार करे

है वेसे ही ऑकिन्युके जागीका कौर्तन करनेवे समझ

व्यक्तिके भी सभी फान्क राज्याल ग्रह हो उसरे हैं और

विकास होतेके कारण यह व्यक्ति अपने पूरे परिवारके साम

विच्यु ही परमवदा है, वे ही तीन पित्र क्योंमें केंद-

सामादिके प्रतिपाद है इस स्वयंको उनकी मान्यसे

मोहितकर नहीं बानते और वो लॉन इस मानमे परे रहते

🖁 बच्च श्रीविच्युचें अपनी अवल भीव एकते 🕏 उनी यह

मोक्के लिये संगढ हो असा है। स्वाजनें भी भगवान् नारायकका नाम लेनेवाला पनुष्य अपनी अध्य चपराशिको विनद्ध कर देख है। भरि कोई मनुष्य प्रयोध दरहार्ने परास्पर विष्युका नाम लेवा है तो किर उसके विवर्ग कहना हो क्या? 'हे कुम्मा हे मम्प्तः। हे

१ वह स्टोब क्रपीन सामान्यन्त्रामें हम क्रमार प्रसिद्ध है—

भक्षेत्रकारोत्रकारम् साहतः वरिवादनिविकारमान्येः निवृद्धनं मध्या वे वर्गक्षकारम् विवर्ते वृत्रभक्षित्रवर्तेः व इसका अर्थ है— हे जनका मेरा जनकर्ष अस संसामें उत्तरन स्तेतकर्थ संसामें कोड़ोंने असूत संसार हेन्द्रिय (स्तियालकर्य) अनेक करका (कुरिस्त कर्ती) में करक छा है। कुरक अन अरने चौकरण दृढ कथात्रिके अरने करकार्य सङ्घर्त को कीवार निपृतीत का है।'

[कालीके प्रसिद्ध चरण शास्त्रिक प्रीय निद्धान् वीराज्यकाची चित्राती (न्याक्रमणी) इसी इनमें इस असीकका प्रतिदित प्राय: चट करी में और कहा करते ने कि वह अवस्थायमका सरोक है। विशेषकर वर्षणान करिएकसमें हम सरोकका बाद भगवानुकी चीच आप करनेने हिन्दे अरबस्य क्रम्योगी है। यह क्रम्य महासम्बन्धेक दिल्या स्थान औं पंच करायाद संविधानीसे क्रम्य हुन्या है।]

अनन्त । हे आसुदेव ! आध्यते नमस्कार है । ऐसा कहकर जो भक्तिभावसे श्रीविष्णुको प्रभाम करते हैं में रमपुरी नहीं जाते अग्निके प्रच्यस्तित होनेपर अथवा सूर्यके उदित हो अनेपर जैसे अन्यकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरिका नामसंकीतंत करतेसे प्राणियाँके पाप-समहका विनास हो जाता है। नामसंकीर्तनसे जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुद्धका अनुभव होता है, उसके सम्पुख अनित्य भयत्रील स्वर्गसुख सर्वश्रा नगण्य है। जिनका चित्र श्रीकृष्णचिन्तनमें ही प्रतिक्षण एम रहा है, उनके लिये श्रीकृष्णधामतक पर्दुचनेके लंबे मार्गमें त्रीकृष्णनामसंकीर्तन सर्वोत्तम पायेय (अनुपम अवलम्ब) है भेसाररूपी सर्पके दंशसे व्याप्त विश्वके भयंकर उपद्रवको सान्त करनेके लिये एकमात्र औषध 'श्रीकृष्ण' नाम है। इस वैष्णक मन्त्रका अप करके मनुष्य संसारमन्यनसे मुक्त हो जाता है— पाधेयं पुण्डरीकाश्च नामसंकीतंत्रं

(474 %) कृतयुगर्भे भगवान् इरिका ध्यान करते हुए, त्रेतायुगर्भे इन्हीं भगव्यन् हरिके मन्त्रीका अप करते हुए, हापरमें इन्होंकी पूजा करते हुए, जो फल प्राणियोंको प्राप्त होता

है, वही फल कॉलियुगमें मनुष्य उन्हों भगवान 'केशब' के

संसारसर्पसंदर्शवनकेन्द्रकभेवजम्

स्मरणमाधसे प्राप्त कर लेता है--

स्यायम् कृते जयम् मनीस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयम्। यदाओति तदाजीति कलौ संस्पृत्य केमावम्॥

जिस व्यक्तिकी जिहाके अग्रमागर्मे 'हरि' ये दो असर विद्यमान होते हैं, वह इस संसारसागरको पार कर विष्णु पदको प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है-

वर्गते ह्रविरित्यक्षरह्रयम् । यस्य स यक्षेद्रैकार्व प्रदम् स्टेमारस्ववरे तीर्ला (23618%)

ज्ञानपूर्वक किये गये हजारों पापोंसे परिशुद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके लिये भगवानुका नाम परम ऋल्याणकारी है। भगवान नारायणके स्तवन और गुणानुवादसे भरी हुई कथाओंके श्रवणमें निमान सहरेवाला व्यक्ति स्वप्नमें भी इस संसारको नहीं देखता-विज्ञातद्रकृतिसङ्खसमाङ्ग्रेऽपि

परं भ परिशृद्धिमधीकामानः। स्वभावते न हि पुतक्ष भवं स परके **प्रारायणस्तुतिकवाधरमी** मनुष्यः ॥

, 226120)

(अध्याय २२८)

# विष्णुपूजामें श्रद्धा -भक्तिकी महिमा

सुतजीने पुनः कहा—हे शौनक! समस्त लोकॉक स्वामी भगवान् हरिकी आराधना ही सार है। पुरुषंसुक्तके द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि इस परात्पर देवको समर्पित करता है. वह सम्पूर्ण वरावर जग्लुकी पूजा कर स्रोता है। जो जिल्लुकी पूजा नहीं करते, उन्हें अक्षधाती समझना चाहिये : जिन भगवान्से समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत् जिनसे व्याप्त है, दन विष्णुका जो ध्यान नहीं करता, वह विद्याका कृष्टि होता है। नरकलोकमें होनेधाले कप्टोंसे संतरत हो रहे पापी जीवसे ममराज स्वयं पुछते हैं कि क्या दूसने फष्टविनाशक भगवान् विष्णुदेवका युक्त नहीं किया था? द्रव्यांका अभाव होनेपर मात्र जलसे ही पूजा करनेपर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं

अपने ही लोकको दे देते हैं. क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की घी?

ब्रद्धापूर्वक की गयी पूजारे संतुष्ट भगवान् इवीकेश मनुष्यका को उपकार करते हैं, वह न माता करती है. न पिता करता है और न वो उसका भाई ही करता है। वर्णात्रय-समेका आचरण करनेवाले पतुष्यके द्वारा यदि भगवान् विष्मुकी पूजा होती है तो वे (श्रीविष्णु) दस पुजारे संतृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जो उनको संतुष्ट कर सके न तो वे प्राणियोंके द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकारके दानसे उतना संतप्त होते हैं, न तो पृथ्योपक्षर और भौति-भौतिक सुपन्धित पदार्थीके अनुलेपनसे उतना संतुह होते

१-"सहस्रतीयां पुरुषः आदि १६ मध्य पुरुषकृतः क्यमें प्रसिद्ध हैं। ये मध्य सभी वेदीकी संदितामें उपलब्ध हैं।

🖁 जिल्ला भक्तिमे । सम्पन्ति, ऐश्वर्यं, महारम्प, पुत्र- हरिका ऐक्व ब्रोहरिकी आराधनासे 🜓 प्राप्त होता है पीजारिक संसार तथा अन्यान्यं कर्मसम्पादनसे भी क्योंकि श्रीहरिकी आराधना ही ऐक्यभावका मूल है। भगवान् इरि संतुष्ट नहीं होते विश्वकवनोके लिये भी

(अरम्बाम २२९)

( 35+(1)

#### विष्णभक्तिका माहात्म्य

सुलबीने अहा-समी साम्बोका अवलोकन करके वंश पुन- पुन- विचार करके यह एक ही निकार्य निकलता 🖡 कि मनुष्यको सदैव भगवान् नारायणका स्वान करन चाहिये--

अल्लेक्य सर्वेत्रस्थाति विकर्ष च पुनः पुनः। इस्टेंक सुनिवार्त क्रोबी नास्त्रपतः सदाध

को व्यक्ति एकनित होकर नित्य उस गारायणका ध्यान करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान, विभिन्न तीयाँका परिग्रमण, तपस्या और यज्ञोंका सम्बद्धन करनेसे क्या प्रयोजन ? अर्थात् क्रीयन्त्रारायणकाः स्थान सर्वोत्कृष्ट ै।

क्रियासङ् इस्तर तीर्च चगवान नगायको प्रणायको सोलहर्वी कलाको भी बराबरी नहीं कर सकते। सदस्त प्रायक्षिक और जितने भी तप-कर्ष 🕏 इन सभीमें भगवान

कृष्णका स्वरण ही सर्वतेष्ठ है. ऐसा समझना चाहिये। जिस पुरुषकी अनुरक्ति सदैव पापकर्ममें रहती है, उसके निये एकमात्र बेहतम प्रावशित भगवान् हरिका स्मरण 🟗।

जो प्राणी एक नुहर्तधर भी निरासस्य होकर नरायणका ध्यान कर लेख है, वह स्वर्ग अप्त करता है, फिर नारायणमें अनन्य-परायण भक्तके विकासी क्या कक्षा आय---

महतंत्रपि ध्यायेष्टारावरायत्त्रीयतः । स्रोऽपि स्वर्गीतेयामोति क्षि पुनश्तस्तरावणः **।** 

(31+45) जो मनुष्य भौगपरायम है अवदा बोगसिद्ध है। उसकी चित्रवृति जागते, स्वप्त देखवे तचा सुनुस्तवस्थामें भगवान् अञ्चलके ही आश्रित होती है। उडते, मिरते, रोते, बैडते, खाते. जागते भगवान् गोविन्द स्वधव विष्युका स्वरण करना

पाडिये : अपने अपने कर्ममें संलाग रहते हुए भगवान् बनाईन हरिनें ही चिक्तको अनुरक्त रखना चाहिये, ऐसा शास्त्रका कथन है। अन्य बहुत-सी बातोंको कहनेसे क्या लाध—

स्ते क्षेत्रं कर्मण्यभिरतः क्ष्यंक्षितं कराईने।

हास्वरनुसारोजिः किय-पैर्वहृश्वपितैः ॥ ĘW ( 23+15)

क्यान ही परम धर्म है, ध्यान हो परम तम है, ध्यान ही परन सुद्धि है. अतः यनुष्पको (भगवद्) प्यानपरायण होता च्छित्रे। विष्णुके प्यानसे काकर अन्य कोई प्यान नहीं है, उपवाससे बदकर अन्य कोई तपस्या नहीं है, अत-भगवान् वासुदेवके किन्तनको ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिये। इस लोक और परलोकमें प्राणीके लिये जो कुछ दुर्लप है, जो अपने पनमें भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब

बिना मोरी ही स्थानमात्र करनेसे मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। मह आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादयस स्वालनसे भो न्युनक होती है, वह विष्णुके स्मरणयात्रसे सम्पूर्णतार्थे

प्रमादात् कृतंतां कर्म प्रकारतास्थरेष् यत्। स्वरकादेव सद्विक्योः सम्पूर्ण स्वादिति अतिः॥

परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रृतिवचन है—

प्रपद्धर्य करनेकलॉकी मुद्धिका स्वानके समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह प्रवान पुनर्जन्य देनेवाले कारणींको भस्म करनेवाली योगारिन है। समाधि (ध्यानयोग) से सम्पन्न योगी योगारिवसे तत्काल अपने समस्त कर्योको नष्ट करके इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बायुके सहयोगसे कैंचे उठनेवाली ज्वालासे युक्त अपन वैसे अपने आवन कथ (कमरे) को जलकर धरम कर देती है, वैसे ही बोगी (ध्यानबोगी) के विश्वमें रिवत श्रीविष्णु योगीके

समस्त प्रचौको भस्म कर देते हैं। जैसे अन्तिक संयोगसे

सोना मलरहित हो जता है। वैसे ही यनुष्योंका मल भगवान

वास्ट्रेक्के सीनिध्यमे विनष्ट हो जाता है। हजारों बार पहुरस्कर तथा करोड़ों बार एकर नामक तीर्यमें स्नान करनेसे जो पाप नह होता है, वह हरिका मह स्मरण करनेसे नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करनेसे वो पाप नष्ट होता है, वही पाप श्रमसात भगवान हरिका ध्यान करनेसे निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्यके

पराभवः।

इट्यमें भगवान् केलव विराजमान हैं, उसके मानसपर उन दुष्ट विकिमी वया पाखण्डका प्रभाव नहीं पहता, जो कलिके

प्रभावसे प्रवृत्त है। जिस समय हरिका स्मरण किया जाता

है वही तिथि, बड़ी दिन, बड़ी साँग, बड़ी योग, बड़ी चन्द्रबल और वही लाग सर्वतेष्ठ है। जिस मुहुर्त वा श्रणमें वासुदेवका चिन्तन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानिका

समय है। यह अत्यन्त व्यर्च है। वह किसी भी प्रकारके लाभसे रहित होनेके कारण मुखंता एवं मुकता (गुँगेपन)-

का समय है जिसके इदयमें भगवान् गोविन्द विद्यमान हैं, उसके

लिये कलियुन भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिसके इदयमें अच्यत भगवान् गोविन्दका वास नहीं है, उसके लिये तो सत्पदम भी कलियुग ही है। जिसका वित्त आगे

और पीछे, 'क्लते तथा बैठते, सदैव भगवार गोविन्दमें रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा हो कृतकृत्य है -

कली कृतपुर्व सस्य कलिस्तस्य कृते सुर्वे। हुद्देश वस्य गोविन्दी यस्य चेत्रसि गाण्युतः॥

यस्याप्रतस्त्रथा पष्टे गच्छनस्त्रित्वतोऽपि गोरिकन्दे नियर्त जेतः कृतकृत्यः सर्वेय सः॥

( 2341 23-24)

है मैंबेर। जब, होम एवं पूजा आदिके हारा जिसका मन कासुदेव बीकृष्णकी आराधनामें अनुरक्त है, उसके

सियं इन्द्र आदिका पद विष्यके समान है।

जिन्होंने हीकेशवके चरणीमें अपने मनको अर्पित कर टिया है वे गृहस्थाश्रमका परित्याग मिना किये ही, कठिन

तपक्षर्यः विना किये ही मौरुवी (पुरुवोत्तम परब्रह्मकी शक्ति) मायाके जालको काट बालते हैं।

गोकिन्द दामोदरका इदयमें कास रहनेपर मनुष्य क्रोसियंकि प्रति क्षण, पुखेंकि प्रति दवा और धर्ममें संलग्न प्राणिपीके प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं--

क्षमां कुर्वन्ति कुन्देषु दयां मुखेषु मानवाः। - धर्महीलेष् गोबिन्दे इदयस्थिते॥

(45 455)

स्नान-दान आदि कमीमें तथा विशेष संपसे सभी प्रकारके दुष्कार्मीका प्रायश्चित करते समय भगवान् नारायणका

ध्यान करना चाहिये।

जिनके इदयमें नीलकमधके समान सुन्दर स्वामवर्ण भगवान हरि विराजनान खते हैं, उन्होंको वास्तविक रहाथ और जब प्राप्त होते हैं। उनका पराध्य कैसे हो

सकता है-

लाभरतेचा जयस्तेचा कुरुरतेमा

वेपाधिन्दीवरश्यामे हरपस्के ज्ञादेव: ॥ (250124)

बीय कनुआंकी भी कथाँ (उत्तम) गति होती है फिर ज्ञानसम्बन मनुष्योंकी गतिके विषयमें भहना ही क्या-

हरियें सपर्पित चितवाले कींडे मकोहे, पश्री आदि

कीटपश्चिमणानां च इरी संन्यस्तचेतसाम्। अर्थ्या क्षेत्र गतिक्रास्ति कि पुन्तानियां पृथाम्॥

(230130) भगवान् वासुदेवरूपी वृक्तकी छाया न तो अधिक

शीतल होती है और न अधिक तापकारक होती है। नरकके हारका समन करनेवाली (भरकमें जानेसे रोकनेकली)

इस सम्बद्धा सेवन क्यों नहीं किया जाय-वासदेवतहच्छावा मारिकीसस्तितापदा ।

किमर्थ प नाकद्वारलयची सी सेकारे ॥ (930131)

हे मित्र! भगवान् मधुसुदनको अत्तर्भे इदवर्गे अहर्निक प्रतिहित रखनेवाले प्राणीका विनास करनेमें न तो महाक्रोधी दुर्वासका शाप समर्च है और न तो देवराज इन्द्रका सासन

न च दुर्वाससः शापी राज्यं चापि सचीपतेः।

ही समर्व है-

हर्नु समर्थ हि सखे इत्कृते मधुसूर्वे।

(240145) बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य

करते हुए भी यदि भगवद्विषयक चिन्तन निरन्तर बना रहे तो भारचा (ब्येयपर चित्रकी स्थिरता) को सिद्ध हुआ मानना चाहिये—

बदतस्तिहतोऽन्यद्वा स्तेष्क्रय कर्ष कुर्वतः।

नापमाति यदा चिन्हा सिन्हां मन्पेह बारपान्।। (240131) सुशीधित, केयर', मकराकृतकृष्टल और मुकुटसे अलंकृत, दिव्य हारसे कुछ, मनोहारिणी सुन्दर स्वर्णिय आभासे युक्त शरीरवाले, गांसा चक्रधारी भगवान् विष्णुका सदैव ध्यान करना चाहिये-

> क्षेत्रः सदा स्वितृषण्डलपञ्चली सरस्यासनसंभिविद्यः। चतम्बः

केपूरवान् मकाकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरणस्यवपूर्णसम्बन्धाः ॥ (450 54)

इस संस्करमें भगवानुके ध्यानके समान अन्य कोई पुरित्र कार्य नहीं है। त्रोविष्युके ध्यानमें ही सदा निस्त रहनेवाला पमुष्य चाण्डालका भी अत्र वाले हुए इस संसारके फायसे स्त्रेलिया नहीं होता. क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्यको भगवानुनै लीन कर देनेसे भगवन्मय हो जाता है, अतएव उसकी भेददृष्टि पूरो तरह निर्मूल हो चाती है

प्राणीका विस सदा सांस्तरिक विषयकासनाओंकै भोगमें जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि वसी प्रकार नारायणमें ही अनुरक हो तो इस संसारके बन्धनसे क्यों नहीं विमुक्त हो सकत।—

सदा किले समाप्तकं जन्तोर्विषयनोपरे। बदि जारायमें उप्येवं की व मुख्येत ककारात्॥

सुतकीने फिर कहा-हे शीनक! सर्वदा जिसके चित्तमें भगवान् विष्णुकी भक्ति विध्यमान रहती है, वह प्रतिक्षण श्रीविष्णुको ही नमन करता रहता है। इस स्थितिमें वह इरिकृपासे अपनेको पापके समुद्रसे तार लेता है

वही ज्ञान है जिस जानका विषय गोविन्द हों. वही कथा है जिस कथामें केत्रथकी लीला हो, वही कर्म है जो प्रभुके निमित्त किया जाय; अन्य बहुत-सी क्षतोंको कहनेसे क्या स्तरभ ? जो जिह्ना हरिकी स्तुति करती है वही जिह्ना है. जो चित्र होहरिको समर्पित है वही जित है तथा भगवान्की पूजा

सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान रहनेवाले, कमलासनपर कानेमें जो हाथ लगे हुए हैं वे ही कारतविक साथ हैं— तन्त्रानं वत्र गोविन्दः सर कवा वत्र केशनः। तरकर्प यत् तदशांच कियन्येवंह्रधाविते ॥ सा जिह्ना था हाँरै स्तौति तच्चित्तं यत् तदर्पितम्। ताचेव केथली इलाव्यों यी तत्यूआकरी **क**री।

(210 \$6-42)

मस्तकका फल है भगवानुको नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथका फल है भगवानुकी पूजा करना, मनका फल है उनके गुण और कर्मका चिन्तन करना तथा वाणीका फल है मोबिन्दके मुर्णीका कीर्तन करना—

> प्रणासमीहास्त्र हिस्टफले सदर्भनं पाणिपलं दिवीकसः। तहगुणकर्मचिकने यम:फलं वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फलप्॥

> > (2\$0 (Ye)

मनुष्यके पायकर्यकी जो शति सुपेत और मन्दशचलके समान विकाल हो गर्थ हो, वह सम्पूर्ण पापराणि भी भगवान् केशवका स्मरणमात्र करनेसे ही विषष्ट हो जाती है— कर्यणः । भेठमन्दरमात्रोऽपि सहित: पापस्य विकायति ॥ केशवसाणादेव सर्व सर्व

(34 455) श्रीविष्णुपायण भक्त अनासक्त भवसे **य**दि अपने सभी

कमौको ब्रीसिक्युके चरणोंमें समर्पित करता है वो उसके कर्म साधु हो या असाम् बन्धनकारक नहीं होते है प्रभी! सुर, असुर, मनुष्य, तियंक्, स्थावर आदि धेदोंमें विभक्त तृपसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त समस्त जग्ना आपको ही म्हक्क्से मोहित है। जिनमें मन लगा देनेसे फ्रामी नरकमें नहीं जाता और जिनके चिन्तन-सुखकी तुलनामें स्वर्गकी प्राप्ति विषके समान है तथा ब्रह्मलोकको कामना भी अत्यस्य होनेके कारण किसी भी प्रकार मनमें प्रवेश नहीं पाती, जो अख्यप भगवान् यङ सुद्धिवाले मनुष्योंके चित्तमें स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युतका कीर्तन करनेपर यदि उनमें प्राणीका विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्यकी क्या

(210 34)

१ बौहके मूलमें पहना जानेवाला आभूबण, इसे अङ्गद, विजायट, बाजूबंद आदि भी कहते हैं

बात है ६३

दु:ख-सागरको पार करनेके लिये यह, पप, स्नान और विष्यका ध्यान तथा पजन करना चाहिये।

राष्ट्रका आश्रव राज्य, बालकका आश्रय पिता और समस्त ज़िल्लोंका आश्रय धर्म है, किंतु सधीके आश्रय श्रीहरि ही हैं -

राष्ट्रस्य शरणं राजा पितते सर्वपर्त्वाना सर्वस्य शरम हरि: ॥

(RINTY)

है मुनिवर! जो लोग जगत्के कारणस्थरूप सनातन भगवान वासदेवको नमन करते हैं, उनसे अधिक देह पण्यवान् कोइं तीयं नहीं है। निरासस्य होकर गोविन्दका ध्यान करते हुए उन्होंको समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये भगवदान्छ व्यक्ति चाहे सुद्र हो अववा निवाद हो या चाण्डाल हो, उसे द्विजातियोंके समान ही माननेवाला व्यक्ति नरकमें नहीं आता। जैसे धनप्राप्तिकी अभिलायासे धनवान् व्यक्तिको सदैव सम्यामपूर्वक स्तुति की जातो है वैसे ही अगरज्ञद्ध श्रीविष्युक्षी स्तुति पूजा आदि की जाय तो क्यों नहीं इस संसारके बन्धनसे मुक्ति

हो सकती है?

जिस प्रकार वनमें लगी हुई अग्नि गीले ईंधनको जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मोगियोंके हदयमें स्थित भगवान् विष्णु उनके समस्त पापाँको विनष्ट कर देते हैं। बैसे चार्ते ओरसे लगी हुई अग्निकी प्वालासे चिरे हुए पर्वतका आश्रय मृग आदि पत्नु एवं पक्षी नहीं लेते. वैसे ही सभी पाप योगाम्बासमें लगे हुए भनुष्यका आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास जितन्त्र अधिक दक्ष होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्रपत होती है

भगवान कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शतुभावसे उन गोविन्दका स्मरण करता हुआ दमबोवका पुत्र सिञ्चपल भगवानुमें लीन हो गया। यदि कोई पनुष्य मकिमायसे विष्णुपरायण है, तो उसके विषयमें क्या कहना? उसकी मुक्ति तो पहलेसे ही सुनिश्चित हो अंधी है-

तिहेषा**ट**पि । गोविन्दे दममोश्रह्मकः समस्त्र। 御 देशस्याली 💎 गतस्यक्षे प्रमुद्धस्यावंगीः ॥

> (480 ux) (अध्याप २३०)

## नुसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा

सुतजीने कहर-हे शीनक अब मैं भगवान् शिक्हारा कही गयी शासिंहस्तुवि (नृसिंहस्त्रेष)-का वर्णन करूँगा। प्राचीन कालकी बात है, एक बार सभी मातुगणोंने भगवान् शंकरसे कहा कि हे भगवन् हम सब आपकी कुप्पसे देव, असर और मनुष्य आदि जो इस संसारमें प्राणी हैं उन सबको खायेंगे। हम सभीको उद्यप इसके लिये आजा प्रदान करें।

शंकरजीने कहा — हे मातकाओं आप सबके द्वारा संस्तरकी समस्त प्रजाकी रक्षा होती चाहिये। इसलिये इस महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको श्रीष्ठ वापस कर लें

भगवान् शंकरके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी मातुकार्एँ उनके अजनका अनदर करते हुए त्रिभुवनके सपस्त चराचर प्राणियोंको खानेके लिये जुट गर्यी : मानुकाओंके द्वारा प्रैसोक्यका महान करो देखकर भगवानु शिवने नृशिहरूप उन श्रीकिन्युदेवका इस कवमें ध्यान किया—जो आदि-अन्तसे रहित एवं समस्त चराचर जगतुके कारण हैं, विद्मातुके सम्बन लपलपाती हुई जिनकी जिह्न है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर खेंच हैं. जिनकी ग्रीचा देदीप्यमान केंसरसे मुलोपित है, जो रत्भवदित अकुद एवं मुक्कटसे सुत्रीधित हैं। जिनका हिरोधान सोनेके समान दिखायी देनेकाली बढाओंसे यक 🐧 जिनके कटिप्रदेशमें सोनेकी करवनी है, जो नीलकमलके समान श्यामवर्षके हैं. जो रत्यखन्ति पायल घारण किये हुए हैं। जिनके तेजसे सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड ज्यापा है। जिनका सरीर आवर्ताकार रोमसमुहसे युक्त है और जो देव ऋहतम पृष्णीसे गुँधी गयी एक विशाल मालाको बारण किये हुए हैं। इस बरह मगवान् रुद्रने

१-यस्मिन् न्यस्तमतिनं प्रति नत्कं स्वर्गेऽपि पविकतने विक्नो यत्र न वा विरोद्ध कवनपि स्वद्धोऽपि लोकोऽल्पकः

मुक्ति चेतसि संस्थितो जहथियाँ पुंस्तं ददसयञ्चयः कि चित्रं यसस् प्रचाति विसर्वे तकान्युते कोर्विते ॥ (२३० १ ४४)

२- सिंहको खीवाके कपसे भागके केससमृहको केसर' कहते हैं :

पक्तिपूर्वक जिस सपर्ये नाग्रवणका ध्वान किया या, उसी रूपमें भ्यान करनेमात्रसे मुसिंहदेव ब्रीविष्णुने उन्हें अपना दर्शन दिवा यह रूप देवताओंके द्वारा भी दर्निरीक्ष्य था। क्रियरे देवेश नुसिंहको प्रयास करके उन्हें तुह किया और वे इस प्रकार उनकी स्तृति करने शर्ग। शंकरवीने कहा-नगरनेऽस्त नगसिंहचपर्धर । स्यामार्थ वैत्येश्वरेन्द्रसंक्षारिकक्**म्युक्तिका**चित नक्षपण्डलसीं भारेमपिङ्गलिख्य नवेऽस्तु पद्मनाधाव हरेभवाच जगदुरे। कस्पान्ताक्येदनियाँव सुर्यकोटिसमप्रभ ॥

सङ्ख्याचमसंवास सहस्रेनस्याकम् ( B. B. Distriction CONTRACTOR (B रक्षसम्बद्धप्रतिम सङ्खांत्रहरिक्रमः सहज्ञानकोषस सहत्वच्छ्रसंस्तृत् 🖟

स्टब्स्वाहरसंख्या सहस्राधिनीक्षण। सहस्रवन्धमेचन ॥ 

स्वक्रवायुक्तेगक्ष सहस्रहाकुणकरो (251:42-36%)

हे समस्य संसारके स्वामी! हे नुसिहरूपधारिन्! हे दैत्यराज हिरण्यकरियुके वधःस्थलको विदीर्ण करनेवाले कुकियोंके समान वमकोले नाखुनोंसे सुतोधित देव

आपको नमस्कार है। हे मखामण्डलकी कान्तिसे मिश्रित स्वर्णके समान देदीप्यमान करीरकाले हे जगद्वन्छ। हे होभासम्बन्ध भगवान् परानाभ । प्रस्तय कालीन मेपके सदस

गर्जन्त करनेवाले, करोड़ों सुर्यक समान प्रभासम्पन्न देव। आपको नमन है दह पापियोंको हजारों वमराजके समान भवभीत करनेकले। हजारों इन्द्रकी शक्ति अपनेमें सॉनहित रखनेवाले।

इवारों कुबेरके सदस धनसम्पन हजागें करणसे युद्ध है देव! आपको नमस्कार है। हजारों चन्द्रके समान शीतल काश्रिवाले । इकारों सर्थके सदस पराक्रमताली ! इजारों

रुदकी भौति वेजस्वी। हजारों ब्रह्मक्षे स्तुत्व हे देव! आपको मेरा नमन 🕯 । हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा यन्त्ररूपमें जप करने योग्य महामहिम। इन्ह्रके हजारों नेत्रोंसे देखे जानेवाले। हजारी जन्मके पाप-पण्योंका मन्धन करनेवाले! संसारके

हजारी जीबॉका बन्धन काटकर उन्हें मुक्त कलेवाले। हजारों वायुदेवोंके समान बेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियोपर कृषः करनेवाले हे दयानिधान आफ्को मेरा नमस्कार है।

अच्छा नहीं लग रहा है।

इस प्रकार नृतिहरूपवारी देवदेवेस्वर भगवान् हरिकी स्तुति करके विनारतापूर्वक शिवने पूनः उनसे कहा-हे देवदेवेशर! अन्धकासुरका विनाम करनेके लिये

जिन मातृकाओंकी सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचनकी अवहेलना करके संसारकी विविध प्रजामीका अक्षण कर रही हैं। मातुबदओंकी सृष्टि करके तो अब स्वयं में इनका संहार करनेमें असमर्थ है पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूँ? यह मुझे

स्त्रके ऐसा कहनेपर असिंहरूपधारी भगवान हरिने उसी समय अपनी जिह्नके अग्रभागसे इकार्रे देवियाँको उत्पन्न करके उन्होंके द्वारा देवता, असर और मनुष्य आदिका संदार करनेवाली क्रद्ध मातुकाओंका विनास कर संसारका कल्याम किया। तदनन्तर वे हरि अन्तर्भान हो गये

जो मनुष्य नियमपूर्वक इस नारसिंहस्वोशका जितेन्द्रिय होकर पाठ करता है, निक्रित हो पगवान हरि उसके समस्त मनोरधको वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिवके मनोरथको पूर्ण किया था।

मध्यक्रकालीन प्रचण्ड सूर्यके समान तेजस्वी नेत्रीवाले, बेत वर्णके कम्पलमें स्थित, प्रश्वालित अग्निके सदस भयंकर, अनादि, यध्य और अन्तसे रहित पुराणपुरुष, परस्पर, जगदाबार धमवान नृतिहरू। ध्यान करना चाहिये---

स्मामेषुसिद्धं तहजाकेनेत्र क्रित्सम्बद्धातं च्यत्तितारिनककाम्। अनादिमध्यान्तमणे पुराको कगरा निधानम् ॥

(48% 28) जो मनुष्य इस स्तोत्रका निरन्तर वप करता है, उसके

द:सारमुहको औनुसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंक्रमाली सर्व कहरेकी राशिको अपने सामनेसे हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातुवर्गसे युक्त नृसिंहदेवकी पूर्तिका निर्माण करके उनको पूजा करता है, तम वह सदैव दन परात्परदेवके समीपमें ही रहता है। त्रिपुरारि शिवने भी तो उन्हाँ देवदेवेश्वर वृक्षिष्ठमूर्ति भगवान् इरिकी पूजा की थी उन्हों देवको प्रसम करके बीडिवजीने घर प्राप्त किया और मातकाओंसे संसारकी रक्षा की (अध्याद २३१)

#### क्रलाभृतस्तोत्र

नामक स्तोतकः। वर्णन करेना, विसकः वर्णन देवति करने चाहिये। मररके पुश्नेभा किन्ते किन्त वा उसे अव सने

नारहर्जने कहा—हे विष्युक्तक भागन्! सो हमेतिएवं मनुष्य संसारमें काम क्रोप और सुधनुष हुन्होंसे तथा सन्दादि निवयोंसे वीक्कर सदाने चीडित हो रहे हैं, उनकी कन्न-मृत्युक्तवी संसार जागरने जिस उपायद्वारा श्रमणावर्गे विमृति हो जान, उसकी हम आपने सुनना चाहते हैं।

इसका भगवान् संख्य कोले -हे अनिवेद्या भव-बन्धनको नह करनेवाले और इन्छका विनास करनेवाले परन गोपनीय रहस्यको 🕸 कहता 🐔 भूनो— तिनकेसे लेकर बहातक चार उकारको चराकर शुटि इस कगतुर्वे जिल प्रभुको नामासे अञ्चलके बलोभूत होकर सर्देव सोती रहती है. उन विष्णुको क्रपाले बदि कोई जग वाल है तो वहाँ संसारमें कर होता है। यह संसार देवताओं के तिने औ अरवन्त दुश्वर है। भीग और ऐश्वर्यके नदमें बन्नस स्था तत्वज्ञनमे पराङ्गुख, स्वी. पुत्र और कुटुम्बियोंके व्यापोहने प्रीमा डोमर सभी वाली नाना प्रकारके दुःख बेलते हैं। इस न्यामेडमें सैसे इए सभी बीचोंकी बैसी ही गति होती है, नैसी गरि अयुर्धे स्वव करनेके लिये आये हुए वृद्ध मंगरबै इंडियरोंकी होती है। यो मनुष्य हरिकोर्सन करनेके समय अपने मुख्याओं मेर रखात है आयोग् हरिक्पेर्तनसे पराइमुख रहता है, यह कोलमें रियद की हेके समान होता है। उसको पुष्टि तो करोड़ों जन्म लेनेकर भी सम्भव नहीं

है जल है नमद इसक-चित्र होकर सर्देश देशदेशेल

सुराजीने कहा—दे सीनक! अन मैं उस मुत्रापुरः जन्मव भगवान् विष्णुकी प्रशासकपूर्वक सम्बद्ध जारावना

को विश्वकर, अनाहि, अनन्तु, अवन्त्र, तन्त्र हरपर्ने रिन्त, अधिकत, सर्वड भगवान् विभावा सदा प्रवान करता है. वह बुक्त हो जाना है। सरीररहित, विभाग, सर्वश्चानसम्बद्ध, ननके रमणके जनना जातव, जनना, सर्वत चारत धनकन् विष्णुका सदा म्बान करनेकला मुख हो जाता है। निर्विकरण (निर्वितेष), निर्मुश्राम, निर्म्मपञ्च तथा निर्दोध, बास्टेब, बरब गुरु अक्यान् विष्णुका स्वान करनेसे समुख्य मुक्तिको प्राप्त कर लेखा है। सर्वात्मक एवं प्राप्तिकारके इतके एकमात्र प्रतिनिधि, शुभ, एकाक्ट (एक अक्ट 'ज' मापने बोध्यः। विष्युका ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। कारवातीन (किसी भी कारवसे अवर्णनीय) तीनों कालोंको जाननेवाले, लोकसम्बद्धी, विश्लेषर हवा अधीरे केंद्र विष्णका सर्घ कान करनेसे मुखि हो जाती है। इंद्र्य कार्टि देव, गन्पर्व, मृति, मिद्ध, करण एवं केगियंकि द्वारा सदा सेवित वीनिष्युका करन कार्यसे मुक्ति प्रस्त होती है। संसार सन्धनसे मुक्ति चार्डनेव्यले सभी लोगोंको चरद श्रीविकाची इसी हरूम सदा स्तुति करनी चाहिने। बदि कोई भी संस्क नन्धनमें मृद्धि चहना है हो उसे समाहितीयत होका अनन्त, अन्यन, देवाविदेव, अनन्त ब्रह्मान्डमें सर्वोध्य देवके अपमें सुधतिक्रित, समस्त चएत्के निकला, अब श्रीविष्णका सदा ध्यान करना व्यक्तिये हैं

जुलनीने कहा-आपीन कालने देवर्षि कारके हुए। पूछनेका मुक्कानाम सिधने भारहसे बीकिन्युका बैसा बर्जन

विकित्सनं निरामकं विकास विकास (कानुरंगं पूरं विन्तुं का कारण् विवृक्तां) ह क्यांत्रक व व क्यांत्रक्येत्रकावकम् । हुश्लेकक्ष्रे विम्नू क्या भवन्त्र विम्नुको । कारकार्यनं विकासकं विकास सोकासक्तित्त् । वर्णस्कदुस्यं विक्युं कदा ध्वायन् विक्याने । किञ्चाबरमें अवेतिकि वेतिन विष्णुं करा प्रसम्य विमुख्यते व मंदरमञ्जानशिक्षिक्वीक्योको स्रातंत्र्य अनुर्वेत्र कर्र विर्मु क्या श्रवंत्र विकृतको । मंत्राकान्यपान् को प्रीय मुक्तिकारम् सम्बद्धितः अधानस्थानम् देशं विच्युं विश्वप्रतिद्वित्तम्

विश्वेत्रसम्बं विष्णुं सरा ब्यावन् विश्ववस्ते ।

(417 (1-14)

र प्रमु विकास सम्बद्धान्ति संविद्यान् सर्वेद्यपन्तं विर्मु कहा स्वतेत् स मुक्तो ३ वेचे गर्वीरंपने कियाँ कहा अवया निवृत्तको (अवलीरं Per species अवले सर्वनं विक्तुं इद्धा भ्यावन् विकृतको ॥

नहीं है

किया था वैसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात! निस्तार ठन अक्षय, निष्कर, सन्ततन, अध्यय, ब्रह्मस्वरूप विष्णुका ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके खाश्चत पदको प्रमुत करेंगे। इजारों अश्चमेध और सैकड़ों वाजपेव यहाँका अनुसान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है. वह एकप्राचित होकर विष्णुका श्वमपात ध्यान करनेसे प्राप्त होनेबाले फलाके सोलहर्षे भागकी भी सम्बनता करनेमें समर्थ

मगवान् शिवसे विष्णुके इस महात्यको सुनकर सिद्ध देवर्षि नारदने उनकी सम्बक् आरधना करते हुए परम पदको प्राप्त किया। जो मनुष्म प्रयत्नपूर्वक नित्म इस स्तृतिका पाठ करता है. उसके करोड़ों बन्ममें किये गये पाप नह हो जाते हैं। महादेवके द्वारा कड़ी गयी यह स्तृति बड़ो दिक्य है। जो मनुष्म प्रयत्नपूर्वक इस स्तृतिका नित्म पाठ करता है, यह अमृतस्य अर्थात् परम वैष्णव पदको प्राप्त कर लेता है। (अध्याम २६२)

अन्तर्दन, माधवके शरकारत हुँ पृत्यु मेरा क्या करेगी? में

पुरानपुरुव, पुष्करकेप्रके (मूलतत्त्व) बीजभूत, (मूल पुरुव)

महापुण्य, जगन्पति, लोकनधकी सरवर्षे हैं, मृत्यु मेरा क्या

करेगी? मैं सहस्र सिरवाले, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन,

# मृत्य्यष्टकस्तोत्र

सुरुजीने कहा--हे शौनक। अब मैं मार्कव्हेवमुनिके हास कड़े गये स्तोत्रको बतलाता हूँ जो इस प्रकार है— दामोदर् प्रपत्नोजस्म कित्रोः मृत्युः करिष्यति॥ शहरकार्धा देवं व्यक्तसपिणमध्यवप्। अधोक्षणं प्रकोशीस कियो मृत्युः करिव्यति॥ घरके वामनं विष्णुं करसिंहं जनहर्देनम्: माधर्व च प्रवज्ञेजस्य किजो मृत्युः करियक्षि॥ पुरुषं पुष्करक्षेत्रकीलं पुष्यं जनत्यतिम्। लोकनार्थं प्रकोऽस्यि किहो मृत्युः करिव्यति॥ सहस्रशियमे देवे व्यकाव्यकं समाप्तन्यः। महायोगं प्रयत्नोऽस्मि कित्रो मृत्युः करिष्यति॥ भूतात्वार्त महात्वारे यहायौगिमधोनिजध्। विश्ववर्ध प्रवज्ञोऽस्य कियो मृत्युः करियाति॥ इत्युदीरितमाकण्यं स्तीत्रं तस्य महात्मनः। अपधारसको मृत्युर्विकादुर्दैः प्रपीडितः ॥ इति तेम जिले मृत्युर्गार्कण्डेयेन धीमता। प्रसम्ने पुण्डरीकाको नृतिहे जारेत तुर्लभग् । (31114-6)

मैं भगवान् दामोदरकी सरजमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी?

ै संशासकपारी, व्यक, अव्यय, अयोक्षत्रकी ऋत्यमें हैं,

तुरपु मेरा क्या करेगी? मैं वर्श्व, वामन, विष्णु, नृशिंह,

महायोगेन्दरको सरणमें हुँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी ? सैने प्राणियोंमें 'अहत्वा' स्वरूपसे विद्यमान रहनेवाले, महात्या, यज्ञबोनि, अयोनिज, विश्वरूप भगवानुकी जरम ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु पेरा क्या करेगी? इस प्रकार उन महात्या मार्कण्डेरमुनिके द्वारा की गयी खुतिको सुनकर विष्णु- दूर्तोसे संत्रस्त मृत्यु भाग जती है इस स्तोतका पाठकर बुद्धिमान् ब्रीमार्कण्डेवने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुण्डरीकाक्ष श्रीनृसिंह महाविष्णुके प्रसम्भ होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्य्वष्टकस्तीत्र महापुण्यशाली है, मृत्युका विनास करनेवाला और मङ्गलदायक है। यार्कण्डेवमुनिका कल्याण करनेके लिये भगवान् विष्णुने स्वयं इस स्तोत्रको कहा या। जो मनुष्य नित्य वीनों कालोंमें पवित्रतासे भक्तिपूर्वक इस स्तृतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, वह विष्णुमक अकालमृत्युसे प्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने इदयकम्लुमें पुरामपुरुव, सनातन, अप्रमेय तथा सूर्यसे भी आत्यविक तेजस्यो नारायणका भ्यान करता है, वह मृत्युपर विजय प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३३)

### अच्युतस्तोब

सुरुखीने कहा—हे जीनक! अन मैं अच्छास्तोत्रका सर्णन करूँगा जो प्राणियाँको सब कुछ प्रदान करनेवाला है। देवर्षि नारदके पुरुनेपर बहुतवीने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रका जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे सुनें।

नारदजीने पुछर---हे ब्रह्मतृ। प्रतिदिन पुजाके समय जिस प्रकार अक्षय, अध्यय, वर प्रदान करनेवाले भगवान विष्णुकी स्तृति मुझे करनी चाहिये, वह बतानेकी कृपा करें। वे सभी प्राणी चन्द हैं उन सबका कन्म लेना सफल है. वे हो सब प्रकारका सुख प्राप्त करपेवाले हैं, उन्हों सजनीका जीवन सार्थक है, जो भगवानु अच्छत विष्णुकी सदैव स्तृति करते हैं।

बहुतजीने कहा—हे मुने में भगवान् वासुदेवका वह स्तोत्र जो प्राणियोंको मोध देनेवाला है और जिस स्तोत्रके द्वारा पुजाकालमें सम्बक् स्तुति किये जानेपर भगवान् नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाता हैं, सुनें। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

🕰 नयो [ धनवते ] कास्ट्रेकाय नयः सर्वापद्वारियो। विशुद्धदेहाय चयो नमो ज्ञानस्वकपिणे () सर्वसुरेशाय श्रीकसभारिणे। **79**: **78**: नमस्चर्मासिहस्ताय पा ज्यमालिने ॥ नमः च्यो विश्वपतिलाय पीताप्यसय **44**: वैकुण्ठाय नमो नुसिंहरूपाय नमो प्रक्रमाधाय सीरोदलापिने नमः यमः न्यगाङ्गशायिने ॥ सहस्रहीर्पाय नमो नप: श्चन्नान्तकारियो । परश्चान ममः चमः सत्यप्रतिज्ञाच ग्रवितय नमः नमस्दैलोक्यनाक्षय भग अक्त बराब शिवाय सुक्ष्मय मुख्याय नमे नमः॥ नमः नमो व्ययक्षकार्याच बलगन्धाफगरेगे । समो नमो यहवसहाय मोबिन्दाय नपः ॥ नमस्ते नपस्ते मस्यानन्द परमाश्चर । नयस्ते ज्ञानसङ्ख्य नमस्ते ज्ञानदायकः () चयस्ते परमाद्रैत पुरुवोत्तम । चयसो नसस्ते विश्वकृदेव नसस्ते विश्वभावन ()

ममस्ते स्ताद विश्वनाय **ममस्ते** विश्वकारण ह मध्दैस्पद्ध मयस्ते नमस्रो राष्ट्रपान्तिकि ॥ कंसकेशिय नमको नयस्ते केटभार्दन। नमस्ते THE PARTY नमस्ते BIGH 4 S P. III मधस्ते वत्रालनेपिया महस्ते परा प्रसम् चमस्ते देवकीप्र नपाते मुख्यानन्त्र स **रुविमणीका**क नमस्त्रेऽदितिनन्दन्। नमको गोक्तावास गोकुलप्रिय॥ नमस्ते न्यसी नोधवपुः **61 W** योपीयनप्रिय। ব্যব मोवर्धकथन् गोकसकर्मन॥ सम धम राष्ट्रप्रवीरध्य प्राथसम्बद्धाः । खय खब वृध्यक्षीचेत कालीयमर्दन॥ जय यय सत्य जनसाश्चिन् सर्वार्थसम्बद्धः। अय क्य वेदान्त्रकिदेश सर्वद are सर्वाश्चयक 20 सर्वग ŒΟ विद्यमन्द 2.10 मिक्तविरत्वर ॥ सक्षम जयस्तेऽस्त् निरात्पन कथ যান जब नाम जगन्तुह ( पूज्य ) जब विक्यो नमेऽस्तु हे॥ लं मुक्तलं हरे शिष्यस्त्रं दीक्षापन्यपण्डलम्। ्युष्यादिसाधनम् ४ च्यासंस्कृतसम्बद्धाद्व 퍾 कुर्यस्ते अराज्यस् क्रमधारको सम्बद्धा 惫 वेदिसम्बलशकयः ॥ **धर्मज्ञान्मदयस्त्र** त्वं प्रधी इसभूग्रमस्यं पुनः स स्वराजकः। ब्रह्मविद्धाः देवस्त्वं विष्युः १६४५पम्पस्यः ॥ नुसिंह: पराचन्द्रो वराहरूवं वसम्बद्धाः । त्वं सुवर्णस्त्रभा चार्क त्वं गदा शहा एव च।। र्ल ही: प्रभो र्ल पुहिस्त्वे रहे भारत देख शासूती। शीवलः कौस्तुभसर्व हि शार्क्त स्वं च कवेनुधिः ।। लं सहरकर्मणा साथै लं दिक्यालास्त्रका प्रभी। ह्वं वेद्यस्त्वं विद्यातः च स्वं दमस्त्वं इत्रहरूनः॥ धनेत्रास्त्वपीत्रापस्त्वपिदस्त्वस्यास्परिः । त्वं रक्षेत्रधिपतिः सत्त्वस्त्वं चायुस्त्वं निमाकरः॥ आदित्या वसको रुद्धा अधिनौ स्वं मरुद्रमाः। लं दैत्या वादका नानास्त्वं यक्षा राक्षसाः **रा**गाः अ

- सिद्धाः पितरसर्वे महामराः । भूतानि विक्यस्तं हि स्वयव्यकेन्द्रियाणि स मन्त्रेजुद्धिरहङ्करः क्षेत्रद्वस्त्रं स्रं व्यास्त्रं कार्अवस्त्रकोडुारः समित्कुकाः ॥ रवं बेदी रूपं हरे हीशा रूपं यूपरत्यं दुताहरणः। स्वं पत्नी त्वं पुरोजासस्यं हात्य सुद्धं च त्वं सुद्धः ॥ प्राथनः सकतं श्रं हि सदस्यस्यं सदक्षिणः। लं मूर्पिदेस्तं च प्रद्रा पुसलोलुखले चुक्द्।। त्वं होता प्रवसनस्तवं त्वं क्षत्रवं प्रत्यक्रकः। स्वयम्बर्देश्यमुद्राता स्वं यहः पुरुषोत्तयः॥ विकाससम्बद्ध क्यांस चौसर्व वश्चप्रकारकः। देवनिर्वकृतपुर्वेषु जनवेतकाराकाम्॥ यस्मिषित् दृहभते देश अहारक्रमकिले जनत्। तथ कपविदं सर्वं सुहवर्षं सम्प्रकारिकाम्॥ मामवनी परे बहा देवेली इससद्युः **भ्र**स्त्वां जानाति विषयं बोममञ्जयसीनिहसम् ॥ अक्षयं पृष्ठयं नित्यमञ्जूषकामञ्जयनम्। प्रसम्बोर्त्यनिर्माते सर्वव्यापियमीश्वरम् प्र सर्वर्ज निर्मुर्थ शुद्धवानवामकरं वरम्। कोमकर्प सूर्व शान्तं पूर्णमद्वैतमक्षरम् ॥ मृतिविद्रे देव दृष्यते। अवतारेषु या परं भावमनावनस्त्रां भजनित दिवीकसः॥ कवं त्व्यमीदृतं सूक्ष्मं ज्ञकोसि पुरुषोत्तमः। आतथयितुमीहान क्षेत्रयम्बद्धाः ।। इह यन्मपदले नास पुन्यते विशिवत् क्रकै:। पुष्पसुपादिधियंत्र सब सर्वा विभूतयः॥ सङ्क्षण्यदिभेरोग तब यायुजितं प्रयाः। इन्तुमहीस तसर्वं बल्कतं च कृतं मवा।। ज्ञकोपि विश्वी सम्बक् कर्तुं पूर्वा यशेतिकम्। पक्तं जपहोपादि अस्तर्थं पुरुषोत्तय। विनिष्पाद्यितुं धक्त्या अतस्त्वं क्षमवाष्यहम्। दिवा राजी च सन्ध्याची सर्वावस्थासु चेहरः ॥ असला तु हरे अकिसरवाकृष्टिवृत्रले यम। करीरे प (चा) तथा प्रीतिनें च धर्मादिकेषु च s

चया न्ववि चगन्नाच ग्रीतिरात्वन्तिकी ससः। कि तेन न कर्त कर्य स्थापीश्रादिसाधनम् । परंप विष्णी त्वा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे। पूर्वा कर्तुं तथा स्तोत्रं कः सक्कोति तवाच्युतः। स्तुतं च पृथ्वितं येश्य वत् इत्यस्य क्योऽस्तु ते। (33414-45 (/2)

मैं उन भगवान् वासुदेवको नगरकार करता 🐔 घो सभी मापोंको हरण करनेवाले हैं। मैं विश्वय देहवाले, ह्मनस्वरूप, सभी देवताओंके स्वामी, बीवरसभारी<sup>र</sup>, डाल और तलबार घारण करनेवाले, कमलकी माला ध्वरण करनेवाले, जगत्में प्रतिष्ठित, पीताम्बरसे अलंकृत, नृसिहरूप और वैकुण्डमृति श्रीविष्णुको बारम्बार नमन करता है।

मेरा उन देवको प्रचाय है, जिनकी नाभिमें कपल है. वो शीरसागरमें स्वय करनेवाले हैं, जिनके हवारों सिर हैं, जो लेक्शव्यापर सबन कर रहे हैं, जिनके ठावमें परस है, वो स्विमोंके गर्वका अन्त करनेवाले हैं, वो सत्वप्रतिह हैं, नो अभित हैं, जो त्रिमुवनके एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं. उन कल्यानपूर्ति, सुक्ष्मस्वरूप और पुरानपुरुवको में नारम्बार प्रजाम करता 🜓 दैत्यराज क्रांतिके राज्यको सुनमें प्रहण करनेके लिये भगवानु वामन तथा पृथ्वीका उद्घार करनेके लिये बहावराहका अवतार ग्रहण करनेवाले गोकिन्द ब्रीहरिको सेत बार बार प्रचास है।

हे परमानन्दस्थरूप! हे जान देनेवाले परम अश्वर हानस्वरूप देव। परमहेव पुरुषोत्तमः विश्वकर्ताः विश्वभावनः विश्वनाच विश्वके कारणभूत! मधुदैत्यविनाशक रावणहन्ता! कंस तथा केशीको भारनेवाले। केटभ दैत्यको मारनेवाले। आपको नगरकार है है पश्चलोधन। है गरुइध्यज्ञ। कालनेमिके हस्ता। गरहासन्। देवकीपृत्र। वृष्णिकदन्। रुविभनीकाना अप्रदेशियन्द्रमः गोकुलबासी । हे गुरुकुलप्रिय आपको मेरा बारम्बर नगरकार है।

है गोपवपु ब्रीकृष्ण, गोग्रीजनप्रिय, गोवर्धनभारी। हे गोकुलवर्धन अवयकी जय हो। हे दैश्यराध रावणके संहारक ! चाप्रदेखः विनासक, चृष्णियंत्रके प्रकारक कालीयमर्दन । सन्यस्वरूप । संसारके साक्षी । सर्वार्थमाधक

हे बेदानाविद्योके केंद्र साथ कुछ देनेवाले. माध्यक सम्बद्ध मावन! अञ्चल, मर्गत्र च्यापा स्वस्तीनाना (मानन) म्थन, विदानक विश्व निरञ्जन, निरालक हे सान्त है स्थातम् । हे नाम। हे कारमुख्य मानवान् विष्णु ! कारमकी कप

हो, जब हो, जब हो। आपको नेए नमस्कार है। हे हरे जान ही गुरु हैं, जान ही शिल्प हैं। जान ही दीशाने प्रमुख होनेवाले मन्त्र तक बच्चल है। आप ही न्यास, न्या और दीवा है। अप ही एकमें प्रमुख होनेपाले पुरुषदिक स्वयन है। अप ही अवस्तरसाहित अनन्त, कुर्न, पृथियो, यद, धर्म, झन्, बेदी और पुजानपटलकी हासियोंके स्वरूप 🕏 हे उभी भाग ही कलका भेदन करनेकले हैं। जान ही बार-प्रकारक संकार करनेवाले सब है। जान ही बदावि, देव, विच्न, सत्वनराक्षान्, गृतिश्च, परानन्द, धरावी धारण

करनेवाले नवावरक हैं हे बच्चे अपन ही सुनर्ग, संख्य, चाह, गरा है है देव ! आप हो लक्ष्मी, पुछि, साम्बर्धी कला, बीबरस, कॉस्तूम, शाह्र<sup>म् ।</sup> तका तृजीर (सरकस)-क्रम है।

दिकाल देवता है। आप ही विभाग और अहर ही बहर 🖁 जान ही गम, जरिन, कुनेर, ईराल, इन्स, मरुन, राधरोंके स्थानी, साध्य, काबू, कन्द्र, सुर्व, बाबू, कदगण,

है जुओ। काम और सहगरे वृक्त आप इन्हारिक

अविनीक्त्यर तथा मस्दम है। अप हो देख, दानव, नाग, यथ, राधान, पक्षी, गन्धार्व, अप्तरार, सिद्ध, विराजन राजा देवगण है। आप ही पूज्यों कादि पश्चमहाधूत, सब्दादि

विषयस्थरूप और अञ्चल इन्द्रिय है। आप हो नग, बुद्धि एवं अलंकारताम है। अप हो क्षेत्रह तथा हरपेक्ट है। आपको जब हो, आपको मैं प्रकार करता है हे हरे। जाप ही बढ़, बकरकार उनेकल (प्रकार)

समिक्ष और क्षत्र है। आप ही बहबेदी, बडीब दीका, बढ्यप, अधिन, बजावनपत्री, प्रोडान, बढानाला, सुक, कृष तथा होमरक निकालनेके लिये प्रयुक्त कार्याचीकोष हैं। आप तम कुछ है। अप ही पहकी सम्मनतके निमे

दक्षिणायुक सदस्य और आप ही बढ़के अन्यदनके लिये इयबोगी मुर्पाटक इफकरण, बहुत (विशेष खनिक). मसल तथा ओकली है। आप ही निर्धातकपर्ने होता.

कारता, धान, च्या चानक, अध्यार्थ उत्पाद, का और आप ही पुरस्तेतन बढापरमान् हैं। आपनो मेरा नवस्कार है। हे देव! जान ही दिला, चताल, पुन्नी, आकार,

इंदर्ग एवं श्वाप्रीके बन्बदाता है। आन ही देव, दिर्वकृ एक मनुष्य आदि हैं। यह परायर जगत् भी अल हो हैं। यह अखिल सकारक और काल आएका ही स्वकृत है। हर

तकको सुर्दिक रिले अपने स्वय उत्तर किया है। है परमाध्य भट्ट अपनार स्थापन दन देवताओंकि भी प्रापते चरे हैं इस संसारनें कीन ऐसा प्राणी है, वो निकाल्य,

बोगमन्द्र इन्द्रियातीय, अक्षय, पुरावपुरुष, निम्ब, अन्यक, अञ्चल, अञ्चल, प्रशंक और इत्यक्तिसे रहित, सर्वज्यापक. इंकर, सर्वड, निर्मुण, सुद्ध, परम्बनन्द, अध्य, मोधकप जटल, स्वभ, पूर्व, अर्द्धत तथा अक्षर बद्धा जापको प्यन

सकत है। है देव। सबतारोंने आको जिस स्वरूपका दर्शन होता है, उसके परंप भाषको विन्य साथे हुए ही देवता लोग आपका भवन करते हैं वे भी आपके मुलानकपके क्ष्मीनके महिल यह नकी हैं। है पुरुषोत्तन! इस प्रकार आपका क्यों भी अगस्य को अगोचर सुक्षानकर है.

उसकी आराध्य करनेमें एक मैं समर्थ हो सकत हैं? हे जान नहाँका इस प्रवासम्बद्धाने सम्बद्धिय पुरू पुर अपरिके प्राप्त संकर्षण आहे. मामभेदींसे आपकी ही मैंने पूजा को है। ये सभी विश्वतियों जाएको हो है। जैने जाएकी इस पूजारों को कुछ फिला है और को कुछ नहीं किया

है यह तम जान कम करें। है मिन्ने। ननोन्ड रूपमे मैं

अन्यको सन्यक् पूजा नहीं कर सत्यका जो मेरे जन-होमादि किया है, भौक्षपूर्वक दश कार्यका निमादन करना मेरे क्लि अलाध्य है। इस्तियों में आपने बाब प्रार्थन करता 🖞 हे प्रची। दिन, रात और संस्थाने तथा सभी अवस्थाओं मेरी चेदा-निद्धा आपको सेवाके अपूरूप रहे

कार्योवें नहीं : इसलिये हे बनन्त्रव ! अप ऐसी कृषा करें कि अपने नेरी अरम्पनियमें होति हो कर अभी परत देवेवाले भगवान विष्णुकी विसने एक भक्ति कर ली, उसने

हे हरे। आपके कामगुरसामें मेरी एकनिह अवस्य धरित हो।

हें जब्द नेरी जैसी होति अपने सरीरसे हैं, वैसी वर्जीद

क्यों और बोब आदिके स्थम किन क्रमोंको नहीं किस \$ वे सकता। आपके पुत्रत और स्तृति करतेमें कान

र 'कार्च जनका प्रमुख भारत करनेशाले (

समर्थ 🕏 आब मैंने बचासानको आवको को एक और स्तुति की है. उसकी अपूर्णताके लिये भुन्ने क्या प्रधान करें। मेरा आपको प्रचान है

हे हुने की कर्त प्रकारने कारको का कारक (अन्युत) स्तोत्र सुन्न दिख है। यदि श्राप परम पैन्नव पदकी इच्छा करते हैं से परापर विष्णुपी भविष्युर्वक वह स्तुरी करें। कुलके सनव जो मनुष्य इस स्वोत्रके द्वारा जन्द्रक

भगवन विष्णुकी स्तुति करत है, वह तीव ही संसारके करपानको कारकार मोच प्राप्त कर लेखा है है पूर्व ! अन्य को कोई भी परित्र होकर शक्तिपूर्वक प्रतिदिन सीची संस्थाओं में मीनिक्युरेक्क इस स्तीतके अनुसार क्या करता 🕽 वह अपने समस्य अप्रोप्टोंको सिद्धि बाल कर लेख है। इस स्तोतका पाठ करनेसे पुत्र चावनेकाल व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, सांस्तरिक बन्धनसे मुख होनेकी हच्या रखनेकाल दसमें मुख हो क्या है इस स्वोत्रके कठने रोगी रोगमें इटकार प्रभा का लेख है, निर्धन व्यक्ति भगवान कर जात है और विद्यार्थ किया, भाग तथा कोति प्राप्त करता है। वातिस्मरत्व (पूर्वकनके मृतान्तकी स्मृति) तथा और जो कुछ जिल्हों हुन्छ। एकता है, अब्द उसे प्राप्त कर लेला है।

बह प्राची बन्ध है, सब कुछ करनेवारत है, मुद्रियन् है, सन् है, सभी सत्वयोग्य वर्त है, सरकादी है पनित्र है और प्रका है, जो कावान पुरुषोत्तरको स्तुधि करण है। इस संस्करमें ने इस्त्री सन्भावन करने नोप्य नहीं है और समस्त धर्मोसे बॉडम्ब्य है, बिनका कोई में सन्कार्य कार्यान् इरिके ओरपने सन्धा नहीं होता। यह व्यक्ति दुरान्या है, उसका मन और बचन सुद्ध नहीं है. जिसकी तब कुछ प्रदान कानेवाले प्रगवान विष्णुर्वे अधान पश्चि नहीं है।

बनुष्य सन्द सुद्ध प्रदान करनेवाले भगवान् इतिकी विभिन्न पूजा कर को कुछ भी कामना करता है उसे उनके कर लेख है। बद्धापुर्वक आयुर्वन करनेकर पुरुषोत्तन भगवानु तक कुछ प्रकार करते हैं। समस्य मुनि जिन देवका चित्रण करते हैं, के ही शुद्ध कहा परमवड़ा है। को संभीके इटको विराजनात रहते हैं जो सब कुछ बातरे हैं और वो सची कृत्योंके साथी हैं, जो भव-नरम-विद्यान हैं मिला आक्टरबरूप हैं, ऐसे जब, अध्य, इंस बासुदेवको 🖣 नमस्कार करता 🧗 🖣 समस्त संसारके स्वामी, सुप्रसार,

सावत, अति विजल, विजुद्ध, निर्मुण, आत्परवरूप और समस्त सुस्रोकि मूल भगवान् वारायणको भावपुर्वासे पृजा करतः 🖁 मेरे इदयकान्तमे सर्वस्वती अधिनदान-दरगणन क्षांबान् विच्नु सद्य विरायमान रहें---

सकल्युपियाचिक्राम्यने से हि शुक्री पिक्रिक्त्वि विकिन्द्रों वेशि क करिलाही। क्षत्रवकृतवीलं बातुरेवं क्येंऔर पवस्तवस्त्रिति । निरम्भागनसम्बद्धः ॥ भिक्रित्रभूवनकाचे हाचूनं सुक्रतव लांतिकारविद्युक्तं निर्मुणं अक्यपुर्व । संख्या देवस्था पूर्वाच्याच्यात्री शर्म विरुत् इदयक्षे सर्वसःश्री किरान्तः।

(20\*(40-44)

इस प्रकार की अही अवसे तीत, पतान बहरकरन काळन् विकास महा इत्याच्या वर्षन विज्ञाः इसलिये नोच प्रथा करनेकी हुन्या रखनेनारो सनुस्थाने चाहिने कि वह भूतोभीते प्रत्येक्टका विन्तन करे इस संसार्थे कीन ऐसा बोगी है जो दन बोधगरन पुरुषपुरन, सुपीत समान तेनानी, निमल, विक्रुद्धाला, हेव, आहेलीय विष्णुका विकास करके उनमें सदस्यर नहीं हो बाता? यो मनुष्य इस स्तुतिस्था सदैष कर करत है कह श्रीविष्युक्त समान ही प्रमानविष्य तक चयसे रहित हो सात है. जो व्यक्ति अर्थ, वर्ग, कार और मेकल पुरुषकी करूप करत है जनम सन्दर्भ सीवा चारत है, का का कुछ क्रोड़का सार्वेख पुरानपुरू, कान करने केव विष्णुकी करणों जात है, इसेलिसे उसका प्रधान सर्वत्र पैक्ट क्रम है और यह विष्णुलेकको परा जात है

को प्राणी किए, सकके स्वाची, विश्वको ध्वरण करनेवाले, कितुद्धारमा, समस्य संस्थरके विनासके हेत्, विनल, भगवान् बासुदेवको सरवर्गे जनासच- भावसे बाता है, का नोवपदको ताय करता 🖫

विश्रे प्रभू विकास विश्वय-श्रमेषातंत्वर्गयम् इतिहास को कार्यच विकर्त स मेक्षणकोति विकृतसङ्घः ॥

ANY US (अध्यस्य २३४)

## ब्रह्मज्ञाननिरूपण तथा बडङ्गयोग

सुत्रजीने कहा --[हे सीनक ] अन मैं नेदाना और संस्थानिद्धान्तके अनुसार बस्नद्वानका कर्पन करल हैं।

'बैं हो क्योतिर्मय परब्रहम्बद्धप विक्तु 🕻' ऐसा चित्राम् करते हुए 'सुर्य, इटपाकात और महिने एक ही ज्योति तीन कपमें क्षित हैं। ऐस्ट निश्चय करण चाहिये जैसे नाबोंके सर्गरमें युत रहनेपर भी युत सामको बल प्रदान नहाँ करता, परंतु उसी मृतको निकालकर विभिक्ते अनुसार मार्थोंके निमित्त प्रयोग करनेपर नंह मृत महाक्लप्रद हो जाल 🖫 वेसे 🗈 विषयु सभी जीवोंके सरोहर्ने विद्यापान रहनेपर थी जिला आराधनाने कल्पालकारी नहीं हो सकते। जो थोगरूप मुधपर चडनेके इच्छुक हैं. उनके लिये कर्मज्ञान आवश्यक है, किंतु जो योगरूपी वृक्षपा आरूब हो चुके हैं उनके लिये त्याग (चैरान्य) एवं जान ही महत्त्वपूर्व हो जात है। वो सन्दादि विषयोंको जाननेको इच्छा करता है, उसमें राग-द्वेवादि प्रादर्भत हो साते हैं। इसी कारण प्रमुख्य लोध-योड तक कोचके वतीभूत डोकर मापाचार करता 🕏

जिसके प्राप् उपस्प<sup>र</sup> उदा और वाक्य- ये चार मुसंबत रहते हैं, बड़ी बुद्धिमानोंके द्वारा बिप्र कहा जाता है। यो दूसीके इत्यको प्रकृत नहीं करते. हिंसा नहीं करते, बुएमें अनुरक्त नहीं रहते, सस्तवमें उन्होंके दोनों हाथ सुसंबत एइते 🐉 जो दूसरेकी स्त्रीके प्रति कामका भाव नहीं रखता. उमीकी उपस्थेन्दिय सुसंयत है। जो लोभरहित होकर परिधित भोजन करते हैं. उन्होंके उदाको संपत कहा जाता है। जो हित परिमित और सत्य मान्य बोलता है, उसीकी बाज़ी संपत कड़ी जाती है

जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं उसके लिये तपस्या या पञ्चितका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात तपस्या, यज आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ, उपस्य, उदर एवं मानव संयत हो

चन, वृद्धि और इन्द्रियोंका स्मर्थनिक ऐका अर्थात् सदा ध्येषतत्त्वमें लगा रहता. ध्यान कडलाता है। वह ध्यान हो प्रकारका होला है। सबीव<sup>र</sup> तथा निर्वास

रहती है। इसे बदि और क्रियोंमें लगाने रहता है तो यही जापत् अवस्था होती है। जब शीवकी झॅन्डबॉ सान्त हों. केवल कर चचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयोंको केवल स्वप्नमें और देखता रहे तो पड़ी स्वप्नावस्था 🛊 अब यन इदयमें स्थित हो तथा नमीगुणसे मोडित होनेके कारम कुछ थी स्टराज न कर सके, श्रम सुपृति अवस्था सम्बनी चाहिये

बो जिलेटिय होता है उसकी जायत् अवस्कार्ने तन्त्र), मोड और भ्रम नहीं उत्पन होते। यह सम्बर्धीद विक्योंने आसक नहीं होता जानी इन्टियों और मनको विश्वयोंने खोँचकर मुद्धिके

हारा अबंकारको एवं प्रकृतिके हारा बुद्धिको संपद कर और चित्-प्रक्रिके हारा प्रकृतिको भी संबंद कर केवल अल्बक्यमें अवस्थित रहता है। इस स्थितिमें ऋती मनसे स्वप्रकाहः आस्वा (परमात्या)-को देख सकता 👣 मात्या स्वप्रकास है, जैस है. जस्त है और जानाधिकरण है। बिह्य अपृत मृद्ध विक्रिय धर्वन्यापी विचप्रद अक्ष्माको जानका बनुष्य तृरोप" अवस्थामें आ जाता है। इसमें संसम नहीं है। जीवका अन्तिम लक्त मुक्ति है। यह मुक्ति जीवको

तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुचारिमकी प्रकृतिका परित्यान कर देता है। यह पुर्यटक एवं 'कनल' के क्रपूर्व कान्य गया है। संसाराजस्वामें जीव इसी क्रमलरूपी पूर्वहक की कर्णिकामें स्थित रहता है। तीनों गुण्डें (सन्ध, एवं एवं तम) को साम्यायस्थारूप प्रकृति हो पूर्वहरूको क्रमालको क्राणिका है। इस पूर्यष्टकरूप कंभलके अस्ट पत्र (दल) हैं में है--सब्द, स्थर्त रूप, रस्, गन्ध, सत्य, रज तका तम इस प्रतिकात्कक वर्णनका निकार्य वह है कि बोबको युक्ति पात करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है इसके हेतु सन्द आदि विवर्षेक प्रति अनसक होना होगा

प्रकाशम, जप, प्रत्यकार, बारणा, समाबि और ध्यार— ये 👺 योगके साधन 🕏 🛚

इन्द्रियमयम् प्रापन्नय और पायन्यमे देवशीति मुलभ विज्ञानको मूल आधार सन्ति बृद्धि भौहोंके मध्यमें होतो है देवसीति मुक्ति एवं मुक्तिसम्भनको ओर बन्मुख

६ मुदेशिय २ अधिका आदि क्लेस ही बीज हैं इनका अनुभव होते उहनेक सबीज भ्यान कहा जाता है ३- क्लेस कप बीजका अनुमन म हो हो निर्मोत भाग कहा जाता है। ४-४४४ जाना, विस्तानकन अद्देशनाओं

होनेके लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योगका मुख्यतम साधन है प्राच्याम यह दो प्रकारका है। गर्थ और जगर्भ। जय एवं ध्यानयुक्त को प्राप्तयाय है, बही गर्भ प्राप्तवास है और उससे असिहिक होनेपर अगर्थ प्राप्तवास कडा जान है। मी प्राचायम बतीस पात्रसे युक्त रहता है बही क्षेत्र हैं. को चौचीस मात्रास युक्त रहता है वह मध्यम 🕏 और जो प्राणामाम करक र नाजासे मुक्त रहता है वह नियन

🕏 सदा 😂कारका जप कर प्रजानाम करे। ॐकार

परमञ्जूषा बावक है। इस ब्रह्मवाकक ॐकारका परिज्ञान

होनेपर बाच्च ब्रह्म प्रस्क हो खता है।

'ॐ पनो विकासे'—इस प्रदेश और हादशक्षर गामत्रोकः वप करना चाहिये। सभी इदिवाँकी प्रवृति सांसारिक विवयोंको ओर रहती है। मनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंको निवृत्तिको ही प्रत्यक्तम कहा गया है। इन्द्रियोंको अपने विक्योंसे समाहरण कर मनको बृद्धिके साथ प्रत्यकारमें स्थित रखते हुए करह कर प्राप्यकाम करनेमें कितना समय लगता है, उतने समयतक ब्रधमें मनको निविष्ट करना ही द्वादसभारमात्मक भ्यान है। ऐसा बहाते कहा है। नियतकपमे बहाकमवृतिमें से मंतृष्टिका सनुभव होता है, उसीको समाध्य कहा जाता है। ध्यान काते-काते पदि पन चक्रम नहीं होता है सदा ध्यानमें ही प्रवृत्ति रहती है अवांत् अपीष्ट प्राप्तितक ध्यानमे निवृत्ति नहीं होती ते इसोका नाम भारता है। यह यदि ध्येवसन्तर्ये ही असरक रहता है अर्थात् व्येपतत्त्वका ही कितन सदा होता रहता है. अन्य किसी भी पदार्थका भाग नहीं होता को इसोको भाग कत जाता है

करते जब मन उसी भ्यंगमें निक्षण हो जाना है, तो इसे ही परम च्यान कहते हैं। ध्यान करते करते सम सर्वत्र ध्येमपदार्य हो दिखायी देने लगे. ध्याता भी ध्येमपय प्रतीत हो और किसी प्रकारका इतज्ञान नहीं रहे तो इस अवस्थाको समाधि कहा जला है। जिसका मन संकटनरहित होकर इन्द्रियोंके विषयिकताने बिरत हो जाता है तथा ब्रह्ममें लोग हो जाता है, वहीं समाधिमें दिवत कहा जाता 🕯 । जिस बोगोका मन आस्पामें अवस्थित एरम्बरमाका ध्यान

करते-करते तत्त्वव हो जाता है, वह योगी समाधित्य कहा

ध्वानधरायण मृतिगण, ध्येव पदार्थका विन्तन करते

कारत है। चित्रकी अस्थितत, प्रान्ति, दीमेनस्य और प्रमाए--- वे सभी योगियोंके दोन कहे गये हैं, वे योगर्ने विकास है।

परभारतके अनुरक्त होकर दिशर हो बाना चाहिये। जगनुमें

मनके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येपके स्थ्लनवरूपका धिनान करे. इसके बाद मनके निकल होनेपर तेज:स्वकथ

परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह परमातन ही विश्वकर है— इस प्रकारका निश्चय कर परमान्यसे अतिरिक्त सभी पदाबाँको असत् मानकर उनका परित्याम कर देना थाहिये । इटच- पराने स्थित अञ्चारकपी क्यापक मरमबद्धका भ्यान करना चाहिये। क्षेत्र और क्षेत्रजसे रहित तीन माजले युक्त अञ्चलका जय काना चाहिये। प्रथम अपने इटवर्षे al-कारस्थलप प्रधान पुरुषका ध्वान करे । सके खद उसके ऊपर कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण तथा स्वेतवर्णवाले सभीगुण, रजोगुण और सन्वगुणके तीन मण्डलीका ध्वान कर उनमें जीवातमा पुरुषका म्यान करे। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्य आदि

आठ गुओंसे एक अहदल कमलको भावना की जाती है।

वैक्तव है इवं इसका कन्द्र वैकान धर्म है। मुक्तिसाधक

इस कमलको कर्णिका जान है, केसर विज्ञन है, अल

कार्कि इस इत्यवकी कार्यकार्थे स्थित प्रजयक्य ब्रह्मका ध्यान, चेतन निश्चल तथा व्यापक कपर्य को इस a≚कारस्वकप ब्रह्मका भवन करते. करते यदि कोई प्राचीका परित्याग कर देता है से वह ब्रह्मसायुग्य प्राप्त करता है। योगी देहरात पंचके सध्यमें इरिको वैटाकर भक्तिभवसे उनका अपन करे। कुछ लोग स्वान-क्यो चकुसे- आरमध्ये आत्या (परमात्या) को देशते है। संस्मदर्शन-बेत्तत्थेग प्रकृतिः पुरुषके विवेकसे तथा योगवेता योगके प्रभावसे आत्मदर्शन करते हैं। अवस्था जानकम है। मानतममें जानका ही माहात्म्य है। जान ही सहाका प्रकारक है और उस ही

केन आत्मदर्शनमें ही पर्यवसित है। को प्रन्टियादिको जीत कर जनमे प्रदीप्त हो काल है. परमात्मामें अवस्थित इसी बोगीको मुक्त कहा जाता है। असन, स्वान आदिकी विभिन्नी मोगकी साथक नहीं होती,

भवनगरको काटनेवासा 🐌 इसीलिये स्थान साधनमें

एकविस्ता ही प्रधान जोग है। वहीं योग जोगियोंको मुक्ति

प्रदान करता है. इसमें संजय नहीं है। यह एकवितताका

र भारतका विवेक योगसूत्रके प्रायासमये प्रक्रिक सम्प्रुपेने रुख् होगा

पत्वत ये तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवाली हैं। ये सब विधियों साधनके विस्तार मात्र हैं। शिक्षपालने स्मरमाध्यासके प्रथम सिद्धिः लाभ किया थाः योगान्यस करनेवाले योग्वेजन मात्मासे आत्माको देखते 🜓 योगीजन सभी प्रापियोंमें करनकाव, विषयंकि प्रति विदेव एवं शिल्प और उदस्की परायणताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी भनुष्य इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके विषयका अनुभव नहीं करता, तब काहकी भौति सुख, दु:खके अनुभवसे अतीत होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है अर्चात् मुक्त हो जाता है।

मेथावी साधक सभी प्रकारक वर्णभेद, सभी प्रकारक ऐश्वर्यभेद एवं सभी अशुभ तक पार्वोको भ्यानानिको हारा

मस्मस्त्रत् कर परमगतिको प्राप्त करता है। जैसे काहसे कहाने पर्कय करनेसे अग्निका दर्शन होता है, वैसे ही भ्यानसे परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया व्या सकता है। वस बहा और परमात्पस्वरूप हरिका दर्शन किया जाता है, जब ग्रहा और आत्मके एकत्कका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष जानना चाहिये। किसी भी माह्य उपायसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्तिको प्राप्ति आध्यन्तरिक यम नियम आदि उपायोंके द्वारा ही होती है। सांख्यज्ञान, योगान्यास और वेदान्तादिके क्वणसे जो आत्माका प्रत्यक्ष होता है. उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होनेपर अन्तरपार्वे आत्पाका और असत्- पदार्थमें सत्- तत्वका दर्शन होता है : (अध्याय २३५)

### आत्मद्भाननिरूपण

श्रीभगवान् बोले—हे नारद अब मैं आत्मज्ञानका तात्त्विक वर्णन करूँगा, सुनिये

अद्वैत तत्व ही सांख्य है और उसमें एकवितता ही कोग है जो आहेत तत्त्व योगसे सम्पन्न हैं. वे भवनन्धनसे मुक्त हो जाते हैं अद्वेत शत्यका ज्ञान होनेपर अतीत, वर्तमान और भविष्यके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जानी व्यक्ति सद्विकारकपी कुल्हाड़ीके द्वारा संसाररूपी वृक्तको काटकर जान वैराग्यरूपी तीर्थके द्वारा वैभाव पर प्राप्त करता है जाप्रत्, स्वप्न और सुयुष्ति—यह तीन प्रकारकी अवस्वा ही माया है जो संसारका मूल है। वह माया जबतक रहती है, तबतक संसार ही सत्यमें अवगत होता है। वास्तवमें शासत अहैत तत्त्वमें ही सब कुछ प्रविद्ध है। अर्द्वत तत्व ही प्यतन्त्र है। यह परमञ्ज नाम-स्थ वन्त्र क्रियासे रहित है। यह बाह्य हो इस जगत्की सृष्टि कर स्वयं उसीमें प्रविष्ट हो जाता है

'मैं मायातील चिल्पुरुवको जानता हूँ और मैं भी अस्मस्वरूप हैं। इस प्रकारका ज्ञान ही मुक्तिका मार्ग है मोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। दे प्रवण, सनन और ध्यान -- ये सभी बानके साधन है यह, दान, तपस्य, वेदाध्ययन और तीर्थसेवामावसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मतसे दान-ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कमोंसे होती है। 'कर्म

करो' और 'कर्मका त्याग करो' ये दोनों वचन बेदमें मिलते हैं। निष्कामध्यवसे यज्ञादि कर्य मुक्तिके लिये होते हैं, क्योंकि निष्कामभावसे अनुष्टित यहादि अन्त-करणकी सुद्धिके साधन है। ज्ञान प्राप्त होनेपर एक ही जन्ममें मुक्ति प्राप्त हो जातो है द्वैत (भेद)-मान रक्षनेपर तो मुक्ति सम्भव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्रत नहीं कर सकते। किसो कारण योगभ्रष्ट होनेपर वीगियोंके कुलमें उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थितिमें मुक्ति सम्भव है।

कमाँसे भवबन्धन और ज्ञन होनेसे जीवकी संसारसे मुक्ति हो जाती है, इसलिये आत्मज्ञानका आह्रप करना चाहिये जो आत्मबानसे फिल ज्ञान हैं उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदयमें स्थित सभी कामनाएँ समाप्त हो जाती है तब जीव जीवनकालमें ही अपस्थकी प्राप्त कर लेता है, इसमें संजय नहीं है--

यदा सर्वे विष्रुष्यको कामा बैडक्य ग्रुदि क्लिताः । तक्षप्रतत्वमाणोति जीवतेष व संशयः ॥

क्यापक होनेसे बहुर कैसे जाता है, कौन जाता है और कहाँ जाता है? ऐसे प्रश्नेकि लिये कोई अवसर ही नहीं है। अनन्त होनेके कारण उसका कोई देश नहीं है अतः किसी भी रूपमें उसको गति नहीं हो सकती परश्रक्ष अद्भय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है

१ वेद्यापेठ पूरूर्व विद्यु तपस: परम् । जोऽहमसमीति प्रोक्षाय वान्य: पन्या विमुक्तये ॥ (२३६-६)

क्रमस्मरूप है, जल उसमें बदल कैसे हो सकती है? बन्दर बड़ा आकालके समान है इस्तरिये उसकी गरित बलाति और रिनांति कादिका विचार केले हो लकता है? भारत, स्वप्त, सुन्धि आदि अवस्ता चक्के द्वारा कल्कित 🕏 अर्थात् निरम्य 🕏।

नन्तुमाञ्चा सर बढा ही है तेजोरून बढाको एक अखण्ड परम पुरुषक्ष सभक्षन चाहिने जैसे अपनी आत्मा सकको प्रिय है। बैसे ही बद्धा सकको प्रिय है क्योंकि आत्या ही बढ़ा है । हे बढ़ामने । अभी तत्यह हानको सर्वीचा मानते हैं, इस्तरियों विकास सालामन सोधानकप साला ही है। यह जानविकार है। यह पूर्व है। सबक है। बार्य, भीते क्ष्मा सुरक्षामसमामें प्राप्त होनेनाता समा पूर्व सहस्रम बहुतका हो एक शह अंत संस्कृत चाहिने चैसे एक मुच्यन करत्का (जार होनेपर) समस्त मुच्यव पहार्थ जार शिया जाता है.

सर्वत्र व्यास स्थलन सत्त्व जनस्वकृत क्रम वरि सदा सर्वत्र संशोधे बहरमें विद्यालय नहीं है से विस्तृत अर्थका स्वरण नहीं होना चाहिये पर होता है। ऐसी रिवरियों यह रमाम किसको होता है। निकित ही चेतन तत्क्को ही होता है। इसे ही आरम्, बहा, परमात्मा आदिके रूपमें स्थापकार किया गक्त है। बेशनवरवकी सन्ता - जब, जसरोरी अवस्थ परम कारक तत्त्व—किमी भी कपने स्वीकान किया वाप, पर स्थोपार करना हो है। अन्यथा प्राचीको सुख द खबर अनुमान नहीं हो सकेन्द्र चेतनतत्त्व प्राणियाहके हदयमें साधीकपरे संदेश विद्यापान है, इसीलिये वह उसकी प्रत्येक चेलको जनस रहता है और इस जनकारोका करा का है कि प्राणीके शुधाराध कर्मकः कल वकासमय मिलला रहता है यह बहातस्य सत्य, जन एवं आनन्दक्रम है तथा अनन्त 🕏 मत्त्र जानसे पुष्क नहीं होता. जननताले पुष्क आगन्द नहीं है। बारराज्यों प्रत्येक बीच साच, अवन्द एवं ज्ञानस्वरूप केल ही है। स्वयंको ब्रह्मरूपमें कानकर जीव अपने कारतकिक स्वकृष सर्वद्वताको प्राप्त कर लेता है। जैसे एक देवपणि (पारस) से अनन्त लीइराजि देवपण हो जाती है। उसी प्रकार हैसे (प्रका) का जान प्रोनेपर जानीके हार सकल विश्व जान लिया जाता है जैसे अन्ध्रकारदोषके कारण रक्ष्मी अपने सत्वस्वक्रपमें नहीं दिखायी देती जैसे हो क्यामंत्रहमे प्रस्त बीकको अञ्चलक दर्शन नहीं होता। जिल

क्रमत जनक होनेकर भी हत्या होई: दोनके भारत सही नहीं दिखानी देश है, अपन यह करन जात होता है। उसी प्रकार अध्यासको सर्वभागो कारण यह आरम्पान अध्या एवं पुष्पक प्रतीत होता है। जैसे राज्यमें क्रपंका और सीपमें रकान्य आच्या होता है और नुगवरीचिक्यों जलका आचान होता है, उसी क्लार मिन्नूने क्लाक्ट क्लीवि होती है।

वैसे कोई द्वित प्रकारिक होनेके करान 'नै सुद्र हैं' ऐसा मानक है और इस माम न्यू होनेके पहाल नहीं व्यक्ति पुन, अवान करता हुआ अधनेको भ्राप्टम मानता है, वैसे हो जनसे आक्रम जीव का 'मैं ही है' ऐसा स्वीकार करता है। क्यान्त्र अञ्चलके समान्त्र हो क्लोबर पूर्व यह अपने स्वकारमें 'में हो बाह्य हैं' ऐसा नान लेखा है। जैसे प्रदर्क चल हो जानेपर उसको माननेपारस हाली उसे कुर प्रवके कराने देखता है, जैसे ही अपने स्थानका दर्शन होनेपर मामाके अध्ययमें उसकी नाविक च्याधीसे विश्वित हो जाती है।

बैसे संस्तर पक्त अन्तरि है, बैसे ही उसके कुल पंपमपुर्वी कथा भी अन्तरि है। इस स्टबके सन् और अन्त हो कर है। व्यवहार कालमें वह सन् और परमार्थतः जरम् है। क्यांके कारण हो अब करकरण भी अपनी वाकके अवेशने कातके कवर्षे परिचल होता है। साराकी इच्छाने ही पति-पत्नी आदिके रूपमें यह सम्पूर्ण करत करियत है। जहार्दम तत्त्वीका यह जिल्लासम्ब बगत् और धीराची लाख बोनियोंके का और करियोंकी अन्तरि चनके हारा ही एपित है। जिल्लानक अहाईस तत्नीके कपने नामके द्वारा हो खण्डलः विश्वकी सृष्टि होवी है। बरनुत: नाम, क्रम और किया आदि सन्तरको सन्त मध्यमें ही है आदि और अन्तर्ने नहीं। इसलिये व्यवहार-कालने सरव प्रतीत होनेपा भी परमार्थतः वह विकास है। जिस इकार स्वप्नावस्थामें एवं स्वदिकी सत्ता इतीत होती है, सिंद वहाँ दनका अस्तित्व रहता नहीं है। इसी प्रकार कारत अवस्थाने भी वे समृद्धियों उस प्राणीके पास वहीं एउती । परमार्थतः जैसे अपन् अपन्या और स्थान अपन्याके पदार्थीका जानाभाग प्रतोत होता है, वैसे ही स्वयिक पदार्थ भी कारवहार और परमार्थमें सन् असन् 🖫 स्थाप तथा जागृतिको स्थितिमें ऐसा हो इस परन बहुरका अस्तित्व है। किंद अवसायस्थाने प्राचीका चित्र निकल होता है। सभी जानेन्दियों एवं कमेन्द्रियों के लाग जन उस आत्मके साथ

एकाकारकी स्थितिमें रहता है। कतः उस समय सत् असत्का कुछ भी ज्ञान प्राणीको नहीं होता। हमो निशेष्ठताको अचल और अहेत पद कहते हैं ऐसा ही उस बहाका स्वरूप है।

मायाका अधिकरच अधिचारके कारण ही सिद्ध होता है किंतु विधार करनेपर वह अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्मके समान निरन्तर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह वो स्मन्न करणना है। इस प्रकार उस असत् स्वयाका आत्मसम्बन्धके कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसीका

अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्वके कारण ही पदार्थकी

सरफा स्वीकार की जाती है

है नारद में अनन्त हूँ: मेरा ज्ञान भी अनन्त है। मैं अपनेमें पूर्ण हूँ। आत्माके द्वारा अनुभूत अन्त-सूख मैं ही हूँ। सात्त्वक, राजस और तामस पुणसे सम्बन्धित भावों में नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अनुद्धतासे नहीं हुई है। मैं सुद्ध हूँ मैं तो अमृतस्वरूप हूँ। मैं ही बहा हूँ। मैं प्राणियोंके इटपमें प्रम्वस्तित वह ज्योति है, जो दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्यकारको विनह करतो रहती है। यह आत्मजनको स्थिति है। (अभ्यान २३६)

and the state of t

### गीतासार

जैसे दर्पजमें दृष्टि इहलनेपर अपने दृहर अपनेको देख श्रीभगवानुने कहा—[हे नारद!] अब मैं पीताका सकते हैं, वैसे ही आत्मार्थे दृष्टि करनेपर इन्द्रियाँको, सारतत्त्व कहुँगा, जिसे मैंने पूर्वमें अर्जुनको सुनाया भा इन्द्रियोंके विषयोंको तथा पश्चमहाभूतोंका दर्शन किया क अध्यक्षयोगयुक्त और बेदान्तपारङ्गत मनुष्यंकि लिये सकता है। मन, **बुद्धि, अ**हंकार और अव्यक्त पुरुष- इन आत्म-कल्याज सम्भव है। आत्म कल्यान ही परम सभीके जनके द्वारा संसार कन्यनसे मुक्त हो जाना चाहिये। करनाय है. उस आत्मजनसे उत्कृष्ट और कुछ भी साध सभी इन्द्रियोंका मनमें अभिनितेश कर इस मनको अहंकारमें नहीं है आत्या देहरहित, रूप आदिसे हीन, इन्दियोंसे स्वापित करना चाहिये उस अहंकारको बुद्धिमें, बुद्धिको अतीत है। मैं आत्या हैं, संसारादि सम्बन्धके कारण पहे प्रकृतिमें, प्रकृतिको पुरुषमें एवं पुरुषको परब्रह्ममें विलीच किसी प्रकारका द:ख नहीं है। धूमरहित प्रश्वलित अग्निशिखा करना चाहिये। इस प्रकार भरनेसे ही 'मैं बहा हैं' इस जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त प्रकारकी हाल-ज्योतिका प्रकाश होता है। इससे वह पुरुष रहता है। जैसे आकारामें विच्तु-ऑग्नका प्रकास होता है, मुक्त हो जाता है। माँ द्वारोंसे मुक्त, वीनों गुणोंके आश्रम तथा वैसे ही इदयमें आत्माके हात आत्मा प्रकारित होता है। आकार आदि पञ्चप्तात्मक और आत्मासे अधिद्वित इस श्रोत्र अवदि इन्द्रियोंको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं है। ये इसीरको जो इस्ती क्यकि जान लेता है, वही क्षेत्र है और वही स्वयंको भी नहीं बान सकती है, परंतु सर्वड़, सर्वदर्शी, बेपड़ क्रान्तदर्शी है। सौ अश्वनेष या हजारी वाकपेर यह इस आत्या ही इन्द्रियोंकर दर्शन करता है। अब आला उज्जल ज्ञानवज्ञके सोलहर्वे अंशके फलको भी प्रदान नहीं कर प्रदीपके सम्बन इंट्रथ्पटलपर प्रकासित होता है, तब प्रत्योंका सकते (अध्याय २३७) पाएकर्स नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

and Milliania

#### गीतस्मार

श्रीभवान्ते चुन: कहाः है अर्जुत! यम, नियम, आसन, प्राप्तवाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि— यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिये कहा गया है जरोर, मन और भाणीको सदा सभी प्राणियोंको हिंसासे निवृत्त रखना खाहिये: बर्वोंकि ऑहिंसा ही परम वर्ष है और उसोसे परम सुख मिलता है— कर्मणा यनसा चाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। हिंसाविसायको धर्मो हाहिसा घरमें सुखान्।

F-61386)

सदा सत्य और प्रिय वधन बोलना चाहिये। कभी भी अग्निय सत्य नहीं बोलना चाहिये, ग्रिय-विध्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये, यही सनातनधर्म हैं:

स्तर्य बुबात् प्रियं बुधात् बुदात् सत्यपद्मित्रम्। प्रियं च नानुतं चुपादेव धर्मः सनातनः॥

(X16:X) चोरीसे वा बलपूर्वक इसरेके इट्यका अपहरण करना स्तेम 🕏 : इसके विपरीत आवरण करना अर्थात कथी भी चोरी न करना अस्तेय है। स्तेप-कार्य (चोरी) कभी औ नहीं करना चाहिये, क्योंकि असीय (चोरी न करना) ही धर्मका साधन है--

> यच्य द्रव्यागहरणं सीर्याद्वाच क्लेप छ। त्तस्याचाचरमामस्तेये श्रापेसायमञ् ॥

> > शाद ५)

सदा और सभी अवस्थाने कर्व, मन और बाजीके द्वारा मैयुनका परित्याग करना चाडिये इसीको ब्राह्मचर्य कक्षा जाता है। अवपत्तिकालमें भी इच्छापूर्वक इट्यका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। प्रकारपूर्वक परिग्रहका परिल्याम करना चाहिये। तीच दो प्रकारके हैं—बाह्य और अध्यन्तर मृतिका और जल आदिके द्वारा बाह्य एवं भाव-सृद्धिके द्वारा आभ्यन्तर त्रीच होता है । यदच्छलाभ अर्थात् अन्तयास-प्राप्तिसे संतुष्ट होता ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। यन और इन्द्रियोंकी जो एकाग्रता है. वही परम तप है। कुच्छ और चान्द्रायण

अवदि वर्ताके हुए। देहका सोवण भी तपस्या है। पुरुषोका सत्वशूद्धिके लिये जो वेदान्त, जतरदीयका पाठ और ' 🌣 'कार आदिका जप 🕏 पण्डितजन उसे स्वाध्याय कहते हैं

कर्म, यन और वाणीसे हरिकी स्तुचि, कम-स्मरम्, पुर्वाद कार्य और इरिके प्रति अनिश्वला भक्तिको ही ईश्वरका किरान कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पदासन और अर्धासन आदि आसन करे गमे हैं। अपने सरीरगत वानका नाम प्राप है। इस व्यवके निरोधको प्रामायाम कहा जाता है। है पाण्डव इन्द्रियाँ असद्विषयोगें विचरण करते हैं। उनको विषयोंसे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके इन्द्रिय-निरोधको प्रत्याहरू कहते हैं। मूर्त और ब्रह्म-चिन्तनको ध्यान कहा जाता है। योगारम्भके समय मृतिमान और अमृतीसपर्ने हरिका ध्यान करना चाहिये तेजोमण्डलके मध्यमें इंख चक्र, गदा तथा पदाधारी

वतुर्भज- कौरतुर्भाचक्रसे विभूषित, वनमालो, वायुस्वरूप ओ ब्रह्म अधिष्टित है 'मैं वही हैं' इस प्रकार मनको लय

करके बीहरिको घारण करना ही धारणा है 'मैं ही बहा

हैं। और 'बहा ही में हैं। इस प्रकार देशालाका रहित अहं और ऋग्न पदार्थका तादातम्य रूप ही समाधि है

(अध्याप २३८)

~~料理用~~

#### बह्मगीतासार

बद्याजीने कहा —[हे नारद ] अब मैं बहागीतासा(क) वर्षत करूँगा. जिसे जानकर संसारते पृक्ति हो जाती है मैं बहा हैं' इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मनुष्योंको मोशकी प्राप्त होती है। मैं और सञ्च— इन दो पदेकि अर्थका ज्ञन होनेपर **पाक्यका** ज्ञान होता है। विद्वानीने इन पर्देकि अर्थको बाच्य तथा लक्ष्य-रूपमें दो प्रकारका स्वीकार किया 🕏 । वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थसे मिला बला वाक्यार्थ ही सुद्ध वरक्यार्थ है। बेटोंके हास अहे सन्दर्भ एक प्राणीपण्डात्पक और दूसरा प्रत्यम् कप आच्या गृहीत होता है। अध्ययानन्द चैतन्य परोक्षजलके सहित है और प्राण-पिण्डास्पक चैतन्य उसका इसरा पर है। अहं पदको लक्षणासे आत्माका अल्पल्लादि दोवरहित सुद्ध आत्मा अर्थ होता 🕏

जो प्राणिएकात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात् लक्ष्यार्थको देखनेक पक्षान् जैसे उस

अर्थकी स्विति आतो 🛊 वैसे ही लक्ष्यार्थको देखनेके पश्चात् उस अर्थको स्थिति आती है। वैसे ही ब्रह्म पदसे प्राणिण्डाल्पक अर्चकी प्रतीति होतो है। निष्ठा तथा परोक्षका आदि अर्च-प्रतीतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्घ किया जाता है। अद्भवानन्द चैतन्य इस अर्थकी प्राप्ति हो। लक्ष्यार्थ ब्रह्मपदसे ही हो जाती है। अद्भवातन्द चैतन्यको लक्ष्यार्थं रूपमें देखकर मैं बहा हैं'-इन दोनों पदाधीकी सिद्धि 'बद्ध में हैं और मैं बद्ध है'--इन दी स्थितियोंमें होती है 'मैं ब्रह्म हैं' इस वाक्यसे स्वान्धृतिका फलार्थ प्राचीको प्राप्त होता है। ऐक्यूबन तो निश्चित ही वेदान्त्रसं होता है। उससे यह अर्थ परे है। ज्ञानसे अज्ञानकी जो निवृत्ति होती है उस निवृत्तिके बाद प्राणीके चितकी लक्ष्यसे जो ऐस्वकी स्थिति उत्सन होती है, वही मुक्ति है (उरम्बाय २३९)

#### ब्रह्मगीता सार

श्रीभयवान्ने कहा -{हे पाण्डव !] यह सिद्ध है कि उसी परमत्मासे आकार, आकारसे वायु, वायुसे आग्नि, अग्निसे कल तथा जलसे पृथ्वोकी उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत् प्रयक्तकी जन्मदात्री है। तदनन्तर सन्नह तस्य जन्म हुए वाक्, हाय, पैर, पायु और उपस्य-ये पाँच कमेंन्द्रियाँ हैं। कान, त्वच्च, नेत्र, विद्धा तथा नासिकः— ये पाँच जानेन्द्रियाँ है। प्राप्त, अपान, समान, व्यान और उदान नामक पाँच प्रकारको बायु है। यन और बुद्धिरूप अन्तःकरण है। यन संदेही होवा है और बुद्धि निश्वयारियका होती है। इसका स्वरूप सुक्य होता है आस्पाके रूपमें पारतन हिरम्भागमं अन्त करणने विद्यमान रहते हैं, वही जीवारमा है। इस प्रकार प्रवत्तमे परे उस महाप्राण प्रधातमके द्वारा पञ्चमहाभूतींसे सने शरीरकी उत्पत्ति होती है। उन्हीं पञ्चीकृत पक्षमहाभूतोंसे ब्रह्मण्ड अर्थात् इस जगत्की सृष्टि हुई थी

पैर आदिसे बुक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो संसारमें

प्रसिद्ध हो है। उसके बाद उनमें प्रक्रभूत तत्त्व और उनके कार्योंकी जो स्थिति हैं. वह स्यूल सरीरसे पूर्वका तरीर हैं किंतु उसके शरीरसे जो कुछ उतका होता है. उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान् इस प्रकार परमात्त्वासे स्थित शरीरको तीन प्रकार मानते हैं। स्वतत्त्वके भेदको बतानेवाले भेदबाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि'के अनुसार उन दोनों पूर्वस्यूल और स्थाल सरीरमें वह इन्हां हो प्रविष्ट रहता है। जलमें सर्वकी हाया और बेरके समान उस समय उसकी आकृति होती है, जीवस्थरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि ६२ हारीरिक क्तवाँको धारण करता है। जाग्रत, स्वप्न तथा सुधुप्तिकी अवस्थामें किये ज्यनेवाले कार्योंका जो साशी है, वही जीव माना गया है

जारत, स्वप्न तथा सुष्टिको अवस्थाओंसे परे वह ब्रह्म अपने निर्मूण स्वभावमें ही रहता है। उस क्रियातील शरीरके साथ रहने एवं न रहनेकी स्थितिमें भी वह नित्य शुद्ध स्वभाववाला ही है। उसमें कोई विकृति नहीं आती

जाप्रत, स्वप्न और मुयुष्तिको को तीन अवस्थाएँ हैं, इत अवस्थाओंके कारण वह परमत्या हो तीन प्रकारका मान लिया जाता है। वह अन्त-ऋरणमें स्थित रहता है और जाप्रतू, स्वप्न और सुबुद्धिको स्थितिये प्रनिदर्शकी क्रियाशीसताको देखता हुआ वह विकारपुक हो जाता है। हे अर्जुन अब मैं परस्युक्त क्रिया और कारककी जाएत्, स्वय्य तत्त्व सुबुद्धिः अवस्थाका वर्णन करता 🐔 उसको सुर्वे इन्द्रियोंके द्वारा सन्द-स्पर्श रूप एस और

गन्ध—इन तन्मात्राओंका जब मनुष्यको सत्य-रूपमे ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्यकी जाग्रत् अवस्या कहते हैं। उसको विषयासक प्राणीके अन्तःकरणमें जगते हुए संस्कारोंका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं

सुद्धिको स्थिति तब होती है, जब विषयापेक्षित कार्यमें लगाये जानेवाले साधनकी चिन्तामें बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण-अवस्थामें ब्रह्मकी स्थिति है। अत कालके बहार्वे डोनेके कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप हरीर स्थित रहता है।

चय- निवमादि अहाङ्ग मार्गको मयाक्रम पार करते हुए जाप्रत्, स्वप्न और सुयुष्ति अवस्थामें विद्यमान वह जीव साधी रूपमें सब कुछ देखता है। अतः मनुष्यको समाधि आरम्भ करनेके पूर्व ही उस परम लक्ष्यको अवधारमा अपने चित्रमें चना लेनी कडिये इसके बद पुषुषुके अन्तःकरणमें कैवल्य अर्थात् इस

परयातमाके साक्षातकारकी अवस्था मा जाती है। अतः

मोधार्कीको उस स्थितिमें माजभौतिक शरीरके अंदर फैसे हुए

क्षेत्रह जीवात्माके विजयमें विचारकर उसको शरीरसे पृथक् समझना चाहिये, क्योंकि आत्मतत्त्वकी सरीरसे अतिरिक्त न माननेपर ब्रह्मतत्त्वसे साक्षात्व्यर करनेमें अनेक वाधाएँ होती हैं. अत: 2न बाधाओंको दूर करना अपेक्षित है. जो सांसारिक विषयः वासनाओंके क्षेत्रसे उत्पन्न हैं। उस स्थितियें तो समस्त क्षेत्रको ही जुन्य कर देना आवस्यक होता है। यह

पाक्रभीतिक शरीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अंदर

आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है। किंतु उस भ्रमको दूर कर दिख जाय तो अपने उस समग्र रूपमें

वह दिखायी देता है। वैसी ही स्थिति जीवारपाकी है। अत. पाञ्चभीतिक शरीरसे उस मोक्षकी साधनाएँ जीवाल्याकी

पुषक् समञ्जन। चाहिये। जिसमें यह आबद्ध है, इस क्षेत्रको

ही भली प्रकारसे शेव करना अनिवार्य है। जिस प्रकार घट मिट्रीसे पुचक् नहीं है, उसमें समवाय सम्बन्ध होता है। उसी

प्रकार कष्पकारके द्वारा प्रयुक्त बक्र. चौवर आदिके कार्योसे

भी वह पृथक्ष नहीं है, किंतु पड़ीकृत इन भौतिक तस्त्रीकी

उत्पति अपन्नीकृत महाभूत परमात्मासे हुई है। अतः कारण

अन्तमें वही परमान्या ही सिद्ध होगा, जो निर्मुण-निराकार अट्टय पञ्चीकृत देहतत्त्वसे परे हैं। कार्य तो कारणसे पृथक

होता नहीं है। इसलिये कार्य- कारण-सम्बन्धके द्वारा वह बात

सिद्ध हो जायती, जो भूमुश्रुके लिये अवेश्वित है। विद्वजन इसी क्रिया-व्यक्तिरेकके द्वारा सूक्ष्म जरीरकी असमारणाकी

बातको पुष्ट करते हैं। अपक्रीकृत महाभूतींसे सुक्ष्मकरीर पृथक् नहीं है। जैसे

आधार पृथ्वीके जिल्हा नहीं होता है वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधारके बिना नहीं रहती है। यह आधार तो तेज अर्थात् अग्नि है, जो कार्युके बिना रहता है। वह वायु

अकाशके बिना, आकार उस सत् व्यवस्थित ब्रह्मके बिना और वह मागारहित सुद्ध बच्च आकारके बिना नहीं रहतः

है। ध्यानकी ऐसी अवस्थामें पहुँचनेपर ही प्राणीके इदयमें

वह शुद्ध भाव आता है, जो जायत् और स्वप्न आदिकी स्थितिमें उद्धत नहीं होता, जो प्राप्त हुए आत्मज्ञानके अनुरूप जीवत्यके प्रभावसे मुक्त होता है।

सहाको नित्य सुद्ध, सुद्ध, सत्य तथा अद्वेत कहा जाता है। वह तत्व दो हिट्ट पर्दोंकि बीच स्थित है। उसकी

ब्रह्मवाचक शब्द ॐ कार कहते हैं। इसमें उकार और अकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यक्तनवर्ष है।

इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अपितु महामन्त्र है, जो अद्वितीय है 'अहा में हैं' या 'मैं बहा हैं'- ये दोनों वाक्य भनमें ज्ञान और अज्ञान दोनोंको बदानेवाले हैं।

यह आत्मतस्य परमञ्योतिःस्वरूप है। यह विदानन्द है। यह सत्य ज्ञान और अनन्त है। वही तत्त्वमसि है। ऐसा वेदोंका भी कचन है। 'मैं बहा हैं।' सांसारिक विवयोंसे जो

परे रहता है वही मैं निर्लिप्त देव हूँ जो सर्वप्रमामी परमातमा है वहीं में हैं जो आदिग्यस्वरूप देवदेवेश हैं

वहीं में हैं और मैं तो यही अनादि देवदेवेश्वर परवाहा ही हैं जिसके आदि और अनका जान किसीको भी नहीं है यहाँ गोताका सार है इसीका धर्णन मैंने अर्जुक्से

किया था। इसकी सुनकर मनुष्य ब्रह्ममें लीन हो सकत है अर्थात् उसको जीवन्युक्ति प्राप्त हो सकती है।

(अध्यायं २४०)

AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PE

## गरुडपुराणका माहात्म्य

वह सारभाग आपको सना दिया. जो भोग एवं मोक प्रधन करनेकाला है। वह किया, वह, सीन्दर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ

करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जता है और

अन्तमें उसको स्वर्गको प्राप्त होती है। **भ्रष्ट्राजीने कहा—**हे व्यास मैंने मुक्तिप्रदायक ऐसे

महाप्रापको भगवान् विष्णुसे सुना छ।

स्यासजीने ऋहा — सुतजी। भगवान् विष्णुसे इस महापुण्यदायक गरुडपुरुणको सुनकर ब्रह्माजीने दक्षप्रवापति,

भगदान् हरिने कहा। हे ठद्र! मैंने गरुहपुराण का

नारद तक्क हम सभीको सुनाया और स्वर्थ उस परान्यर ब्रह्मका ध्यान करते हुए वे वैच्याब बदको प्राप्त हुए। मैंने

भी तुम्हें और तुमने जीनकादिको इस स्थेत्रेष्ठ पुराजको सुनाया, जिसे सुनकर सर्वञ्ज बना व्यक्ति अपने अभीहको प्राप्त करके अन्तमें प्रहायदका लाभ लेता है। भगवान्

विष्णुने गरुडको सारतमभाग सुनाया था, इसलिये यह

गरुडके लिये कथित सार्क्च गरुडमहापुराण'के नामसे प्रसिद्ध हो गया। यह महासारतत्स है यह प्राणीको धर्म,

काम, धन और मोधादि सभी फर्शोको देनेवाला है। स्तजीने कहा —हे शीनक आपको मैंने इस श्रेष्टतम

गरुडमहापुराणको सुन्त दिख है. जिस सुभ पुरानको भगवान् व्यासने बद्धासे सुनकर बहुत समय महत्ते युक्तको सुनाया था क्यासन्य भगवान् हरिने प्रारम्भमें वो मात्र एक केद था, उसे चार भागोंमें विभावित किया और अष्टादश महापुरान्योंकी स्वना की। उन पुरानोंको महाराज शुकदेव जीने मुझे सुनाया है शौनक। आपके पुक्तेपर इस ब्रेड गरुड-पुरानको मैंने युनियोंके सहित आपको सुनाया।

को मनुष्य एकाप्रवित्त होकर इस महापुराधका पाठ करता है, सुनता है अवया मुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, प्रन्यके ही कपरें इसे अपने पास रहाता है तो वह बाद धर्मार्थी है तो उसे धर्मको प्राप्त होती है, यदि वह अर्थका अभिलाची है तो अर्थ प्राप्त करता है यदि वह कामी है तो उसकी कामगाएँ पूर्व होती है और यदि वह भीच प्राप्त करनेका इच्छुक है तो उसे मोध प्राप्त होता है। मनुष्य बिस-विस बस्तुको कामगा करता है, वह सब इस तकहमहापुराचको सुननेसे प्राप्त हो बाता है



वो जनुष्य इस यहापुराणका यह करता है, यह अपने समस्त अपीष्टको सिद्ध करके अन्तर्में मोश्र प्राप्त यह सेता है इस पुराणके एक स्लोकका एक परम् भी पदकर मनुष्य पापरित हो जाता है जिस व्यक्तिके यहमें यह अहापुराण रहता है उसको इसो जन्ममें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्यके हायमें यह गरुवमहापुराण विद्यमान है, उसके हायमें ही नीतियोंका कोत है को प्राणी इस पुराणका पाट करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोश्र दोनोंको प्राप्त कर लेता है

इस महापुराजको पड़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, काम और योगः इन वारों पुरुषायोंकी निर्देष्ठ हो करती है। इस महापुराजका यठ करके वा इसे सुन करके पुत्राधी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विभिगीयु विश्वय प्राप्त कर लेता है वच्च सहस्तरपादिसे युक्त पाणीका पाप नष्ट हो जाता है, वन्न्या स्वी पुत्र, कन्या सम्बन पठि, धेमार्थी धेम तका योग बह्ननेकला योग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मनुष्यकों कामनासे प्रेरित व्यक्ति अपना मनुष्य, गुणीका इंच्छुक व्यक्ति उत्तम गुज, काच्य करनेका ऑपलाची मनुष्य कवित्वस्ति, सारतत्व चाहनेवाला सार, हानामी जन प्राप्त करता है।

पश्चित्रेष्ठ गरुवके द्वारा कहा गया यह गरुवमस्त्युवन धन्य है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। वो मनुष्य इस महापुरावके एक भी रुनोकका याठ करता है, उसकी अकालमृत्यु नहीं होती। इसके यात्र आये रुनीकका याठ करनेसे निश्चित ही दृष्ट सञ्जका क्षय होता है। नैसिबरण्यमें व्यक्तियोंके द्वारा आयोजित यहमें स्तृत्वी महाराजसे इस महापुरावको सुन करके स्वयं स्वैनक मुनिने उन्हें गरुद्धक्य धनवान् विष्णुकी कृषसे मुक्तिका लाभ प्राप्त किया था।

(अध्याप २४१)

----

[ यतङपुराणानत्त्रेत आचारकाण्ड समाप्त ]

WHITE AND



## धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

### वैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमें और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके लिये विहित विभिन्न कर्तव्योंके बारेमें गरुडजीके द्वारा किये गये प्रजन, प्रेतकल्पका उपक्रम

व्यसुदेव इरिको प्रकार है

पायको काकारक को बैच कोलका। वेची सरकारी चैच तक चक्क्द्रोरवेष्ट्रश

भगवान बीनाराज्य, नरोत्तव नर पूर्व मरावती बीधरस्वती देवीको जनस्कत करके पुराचका कावन करना चाहिये। जिन भगवानका धर्म ही मूल है, बेद जिनका स्कन्ध है, स्रायमधी सामारे के समृद्ध हैं, यह जिनके पुरु हैं, मोध जिनका करन \$—ऐसे भगवान् नभूस्टनकर्ण कल्प्यूबची वन हो।

देवचेत्र नैविकरण्यमें जीवकारिक के प्रतिबंधि हक्षपूर्वक विराजनन शीस्तजी भ्रदानको कहा-

है शीस्तको। कार क्षेत्रेरुनासकोको कृपासे सब कृत सान्त्रं हैं अथ: अप इप संघीके संदेहका निकास करें। कुछ लोगोंका कहना है कि जिस प्रकार कोई जॉक तिनकेसे तिनकेन्य सहाय लेकर अले क्वली है, उसी क्रमार सरीरवारी जीव एक सरीरके बाद इसरे सरीरका आश्रम प्रदान करता है। इससे विद्वानीका कहना है कि जानी मृत्युके प्रवास् कमराकको कारमाओंका भीन करता है, तदनन्त असको दूसरे सरोरको प्राप्त होतो है—इन दोनोने रच साम है? यह हमें बतानेकी कृषा करें

स्तरीये कहा-- हे महाश्रमः अन् लोगीने अन्तर प्रस्त किया है। जान लोगोंको संदेह हो नह असम्बन्ध है। आप लोगॉने तो लोकड़ितसे प्रेरित होकर ही ऐसा हरन

शीराचेसजीको नगरकार है। '45 'कारसे जुळ भगवान् 'किया है। हे विद्यानो ( में जान समके हदवनें अधानिक इस संदेशको परावान् श्रीकृष्य और नवडके बीच हुए संबदके हर। हर कर्मना । सर्वत्रका मैं का कावल बीकुम्बको स्थानक करत है, जिनका आक्रम लेकर मनुष्य इस भवसागरको एक कुद्र नदीकी अधि अधायस ही कर कर वाले हैं।

है मुनियो एक यह विश्ववर्त्त गरुरके इरवर्गे इस बद्धान्यके सभी लोकॉको देखनेकी इच्छा हुई। सदः हरिनानकः उच्चारम करते हुए उन्होंने सभी लोकोका ध्रमण किया। सरात्, पुर्मातीक तथा स्वर्गतीकका प्रथम करते हुए के पुर्वालोकके दु:ससे अत्यन्त दु-क्रित एवं अक्षन्तविक होकर पुनः केंकुन्छ लोक क्रवल न्य नवे।

मैकुरत सोधर्मे न रजोगुलकी प्रमृष्टि है, न समेगुलकी ही प्रवृत्ति है. [मृत्यूलोकके सन्तर] रबोगुन तक वसोगुनसे निक्ति सत्पपुणको भी प्रमुखि कहाँ नहीं है। यहाँ केवल बुद्ध सत्त्वपुत्र हो अवस्थित रहता है। वहीं साथ भी नहीं है, वहाँ किसीका विनास नहीं होता। वहाँ एक-द्रेप अदि पर्काणकार भी नहीं है। यहाँ देव और असूर-वर्गद्वारा पृथ्वित स्थानवर्गको सुन्दर कान्तिसे सुत्रोधित समीधरोजन कानान् विष्णुके पार्वर विश्ववान रहते हैं. किनके मरीर चेरावसन और मनोड़ारी आध्वजोंसे विश्ववित हैं और मनिजुक स्वर्गके अराष्ट्ररनॉसे मुसोपित है। कावान्के वे मधी पार्वद पार-पार भूजाओंसे वृक्ष हैं। उनके कानोंमें कुण्डल और मिरपर मुक्ट है। इनका क्षश्रास्त्र सुन्दर पुन्नोंकी

<u> A Principal de la company de</u>

मालामे सुनोपित है। मनको मोहित करनेकाली अधरराओं से बुक, बहुत्वओंके बनकरे हुए विवानोंकी र्राक्की कर्तन्तमे के सभी सद्ध भाग्वरित होते खते हैं। वहाँ कन पुरुषके वैभवति समन्तित स्थली उसन्तरपूर्वक कार्यान् श्रीइरिके चरणोंकी पूजा करती रहती है

गरदानेने वहाँ देखा कि औहरि ब्रुलेक्ट विरायमन हैं। शक्तिपोद्धार स्तृत्व सक्ष्मीजी हुलेवें स्थित भगवानुकी स्तृति कर रही है। अपने साल साल भई बढ़े नेवेंसे पुन इसनमूख देवाँके आध्यात, श्रीपदि, काल्यवि और यहर्याव भगवान बीहरि अपने कर, सक्य आदि प्रधान पार्परीको देख रहे के उनके सिरफ मुक्ट, कारोने कुण्डल और कथ:स्थल औरो सुनोधित था। ने चीतान्यरमे विभूषित वे इनको कर मुजाएँ भी जस-समुदाने हैमल हुआ उनका मुख्य का बहुबुल्य आसनवर विश्वकान में होरे उस समय अपनी अन्यत्य सांक्रियोंसे अपना थे। उक्ती, पुरुष, प्रवय, अहंका, बक्कवेरिय, बक्कवेरिय, का, बक्कवार्त तथा चंचलन्यकारों से निर्मित सरीश्याले अपने हो स्वक्यमें रचन काले हुए इन भगवान् इरिका दर्शन कानेले विनतान्त महत्त्वम् अन्त-करण अन्य-द्विभीर हो उठा। उनका सरीर

स्तो। अन्यस्थान होकर उन्होंने प्रथको उन्तम किया। पुष्पत्र करते हुए अपने बहुन गरकको देखकर प्राप्तन् विकान कहा— हे पश्चिम् असन्ते इतने दिनोंने इस जगहकी किस भूमिका भरित्रमण किया है?

रीमाञ्चित हो राजा। उनके नेपाँसे बेमान्ऑकी करा कहने

गढड़ने कहा-भगवन् अचको कृषाते मेंने समस्त जिलोकीका चरित्रमण किया है। उनने स्थित नगर्नके सभी स्थानन और जन्नम प्राणियोंको की देखा। हे प्रभी रक्तोकको छोडकर पुर्जानोकनै सत्वलेकनक जब एक मेरे हारा देखा का कुछ है। सभी लोकोंको अपेका धुलॉक प्राणिबोंके अधिक चरित्रण है। सभी वीनियोंने मानवजेनि

क्षेत्रः देवता लोग भी इस लोककी इसंसानें गीत गाते हुए करते 🖫 जो लोग प्रवित्र भारतको भूमिने कल लेकर निकास करते हैं, में अन्य हैं। देवता लोग की स्वर्ग एवं

ही जीन और मोधका मुश्र जावन है। जतः सुकृतियोंक

लिये ऐका लोक न को अधीतक बना है और न भविष्यमें

मनुष्यक्षमं कन्य लेते हैं'--वार्यात देश: किस गीनवानि भागान्तु में भारतभूतिपाने।

कार्यकारेल कार्यकार भवति भूतः पुरुषः पुरुषः ।

अपनाक्ष कलको प्राप्तके निन्ने पुनः भारतभूमिने

हे प्रभो ! अवर यह महानेकी कृषा करें कि कृत्युको हाका हुआ देन किस कारण कुम्बोपर हाल दिया जाता है?



नीचे लोग कुरा किमलिये विका देते 🗗? उसके दोनों पैर

दक्षिण दिलाकी ओर क्यों कर दिने करे हैं? नरनेके ननव अनुव्यक्ते आने पुत्र-पीजादि कर्षे साथै रहते हैं? है केलव ! क्रमके समय विभिन्न बस्तुओंका दान इवं गोदान विश्वतिये दिया जाता है? यान्यु वात्यव, वित्र और सबु सादि सभी सिरमान क्यों क्या कामन करते हैं? कियने हेरित होका लोग कृत्यकालमें तिल, लोक, स्वर्ण, कपान, ममक क्रफ़ंबान्य, भूषि और गोधा सन देते हैं ? क्रमी बेले करस है और मध्येके बाद कहाँ बाला है? उस समय बढ आतिकाहिक जारीर (निर्देश्वा-कार्यने आत्याको सहन करनेव्याने सरोर) को केसे प्राप्त करता है? अपन देनेवाले पुत्र और चीय इसे कन्येपर क्यों से करें हैं ? सबने पुरुष्य सेप क्यों किया साल है? इस समय एक अस्तुति देनेकी परमारा

कड़ोंने चल्ने है? सबको भूगितनमें किमलिने करवान बाता \$7 रिवर्ण इस मो इए व्यक्तिके रिले क्यों किन्तर

करती हैं? ज़बके बच्चे दिसमें 'बनमूख'का कठ क्यें

१-क्रेप, चीर्ड, मेडो, राज्याची (राज्यारी) एक मुँछ- वे चीप पहला कारणे हैं। रूपी, कर, किए केलो, हैए कर का क्षेत्र— ने क्यानन करती है।

A PROPERTY MENTERS AND A SECRETARIO DE LA PROPERTY DE LA COMPANSA DEL LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL LA C किया बाता है? तर हुए व्यक्तिको पीनेके लिने बल एक

ही बस्त बारण करके क्यों दिया अता है ? उस समय सूर्य-किया निरोक्षण, परवरपर स्वापित वय, सरसीं, दुर्ग और

नीयको प्रशिक्षोकः स्पर्ध करनेका विधान क्यों है? उस समय मही एवं पुरुष दोनों नीचे कपर एक ही बस्त क्यों

बारच करते हैं? सर्वका दाह-संस्कार करनेके पक्षात् उस व्यक्तिको अपने परिवर्गके साथ बैठकर धीजनादि क्याँ

नहीं करना चाहिये? यह हम क्यक्तिके पुत्र दस दिनके पूर्व किसलिये पिण्डोंका दान देते हैं ? चवले (बेदी)-पर पके

इए मिहीके पानमें दुध कर्षे रखा चाल है ? रस्तीसे बीधे हुए तीन कता (तिगोड़िया)-के क्रमर स्विमें गाँवके चौराहेपर एकान्तमें वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दीपक क्यों दिया बाता है? सबका दाव संस्कार तथा अन्य लोगोंके साथ

बल- तर्पकारी क्रिया क्यों की बाती है ? हे भगवन् । मृत्युके बाद प्रानी आदिवाहिक सरीरमें कला सात है. उसके लिये

नी विच्छ देने चाहिने, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधानमें रितरोंको विवड प्रदान करना चाडिये और उस पिएकको स्थोकार करनेके लिये उनका आयाहन कैसे

किंका जय? है देन बाँदे ये सभी कार्य करनेके दुरंत बाद सम्बन्ध

हो जले हैं तो फिर बादमें विकादान क्यों किया जला है? पूर्व किये गुवे रिच्डरानके बाद पून पिच्डरान मा अन्य कियाओंको करनेको क्या अध्यक्तकता है ? यह- संस्कारके महर अस्ति संचयन और घट जोडनेका विधान क्यों 🕏 ?

इसरे दिन और बीचे दिन सारितक द्विवके स्तानका निधान क्यों है? इसमें दिन सभी परिजनोंके साथ सुद्धिके लिये स्थान करों किया जाता है? इसकें दिन तेल एवं अवटनका

प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेल और स्थटनका प्रयोग भी एक विशास अशासमके तटपर होना अपेकित है,

इसका वस कारण \$7 दसमें दिन पिण्डदान क्यों करना चाहिने? एकाररकहके दिन जुनोत्सर्ग आदिके सहित

विकारतम् करनेका क्या प्रयोजन है ? पात्र, पार्का, कत् करण तथा अंगुडी आदि मध्युओंका श्रेप क्यों दिया जाता 🕏 ? तेरहवें दिन पददान क्यों दिया जाता है। वर्षपर्यन्त

सीलह बाद्ध बनों किये जाते हैं तथा तीन सी माठ

सान्नोदक वट क्यों दिये जाते हैं। प्रेतवृध्विक स्थि प्रविदिय अलाको और हुए एक बटका दान नवीं काना चाहिने

हे प्रयो । यतुष्य अभित्य है और समय आनेपर ही वह मरता है. किंतु में उस किंदको नहीं देख पता है, जिसमें जीव निकल कहा है? प्राणीक प्रतिरमें दिवा किस किससे

पृथ्वी, जल, जन, देव, बायु और आकार निकल जाने हैं? हे बनाईन इसी हारोरमें स्थित को पाँच अमेन्दियाँ और

पीय अनेन्द्रियों तथा पाँच बायु है, ये कहाँसे निकल जाते हैं। लोश, मोह, तुम्मा, काम और अबंकारकमी जो पीच चोर शरीरमें किये रहते हैं, वे कहाँसे निकल बाते हैं।

है माध्य प्राणी अपने बीचनकालमें पुरूष अयवा पाप वो कुछ भी कर्ग करता है, जल प्रकारके दार देख है, वे अब सरीरके नह हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं वर्षके समाप्त हो जानेपर भी नरे हुए प्राणीके लिये

सुविष्डीकरण क्यों होता है? इस प्रेतकृत्यमें (सपिण्डण)

प्रेतपिक्यका पिलन किसके साथ किस विधिसे होना चाहिये, इसे आप क्लानेकी कृष्य करें। हे हरे। मुच्छाँसे अध्यक्ष परागसे जिनको मृत्यु होती है.

इनके लिये क्या होना चाहिये। जो परित मनुष्य जलाये गर्भ अथवा नहीं बलाबे गर्ने तक इस पृथ्वीयर जो अन्य क्रमी हैं, उनके नरनेपर अन्तमें क्या होना चाहिये। में

मनुष्य पारी, पुरावारी अभवा इतनुद्धि 🐧 मरनेके बाद से किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आस्प्रधारी, बद्राइत्यास, स्वर्णादिको चोरी करनेवाला, मिश्रदिके साव

विश्वासमात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या होता है? हे मामव जो सुद्र कपिला गीका दूध पीता है अपना प्रणव महामन्त्रका बप करता है या प्रक्रासूत्र अर्थात् पहीपबीतको

खरण करता है तो मृत्युके बाद उसकी क्या गति होती है? है संसारके स्वामी जब कोई सुद्र किसी ऋदाणीको पत्नी बन्न लेक है के उस फरीसे मैं भी उरक 🕻 आप क्लापें

कि इस पारीको क्या दक्त होती है? साम की उस पापक्रमंक करूको बतानेको भी भूग करें।

हे विश्वासन् आप मेरी दूसरी कावपर भी ध्वान है। वै कौत्वस्तवस बेगपूर्वक लोकोंको देखता बुआ सम्पूर्व जगतुर्हें का चुका हूँ इसमें रहनेथाले लोगोंको मैंने देगक है कि वे सभी दु:खनें ही इब रहे हैं। उनके अल्पन कर्मोंको देखकर मेरा अन्त:करण गोहारी थर गवा है स्वर्गने दैल्लोको अञ्चलके भव है। पृष्टीलोकने मृत्यु और रोग्डरिये तथा अभीष्ट बस्तुओंके वियोगने लोग द्रशिक्त हैं चलल्लोकने रहनेवाले ज्ञानियोंको मेरे धवके इ:स बना रहता है ' है ईसर) अनके इस बैक्स पर (बैकुक्त) के अतिरक्ष अन्यत्र किसी भी लोकने ऐसी निर्मकत नहीं दिखानी देखे । कराके नतीभूत इस कातुकी स्थित स्वापकी मायके समान जसला है। उसमें भी इस पारतकार्य सहिकारी लोग बहुत से दु:सोंको भ्रोग हो है। मिन बही देखा है कि इस देलके नतृत्व राग-द्वेष रावा नोड आदिने आकन्छ दुवे हुए है। इस देहने कुछ लोग अन्ये हैं, कुछ देही दृष्टिकले हैं, कुछ यह बानीबाले हैं कुछ लुले हैं, कुछ लीगई है, कुछ काने हैं, कुछ बड़ो हैं, कुछ गूँगे हैं, कुछ बोदी हैं, कड़ लोपस (अधिक रोधवाले) हैं कह बना रोगमें विरे 🕏 और कुछ अक्यत-कुम्मको तरह नितान निर्मा अभिनानसे प्राह्मी। उनके विकित होचीको देखकर तथा इनको कृत्युको देखकर मेरे बनमें जिज्ञाल उत्पन्न हो गयी

है कि यह मृत्यु क्या है? इस व्यक्तवर्थने यह कैसी विधियता है? अधिकोंसे मैंने कहते ही इस विध्याने सामान्यतः यह सुन रखा है कि विभावी विधियूर्वक वार्षिक कियाई नहीं होती हैं. उनकी दुर्गीत होती हैं। किर भी है हमो ! इसकी विशेष जानकारोंके दिनों में आपने पुत्र रहा है

है वरेन्द्र! नगुष्पकी कृत्युके सनय वालके बरण्याणंके दिल्लं क्या करना चाहिने? विता दान देना चाहिने तृत्यु और उपलब्ध-पृत्रिक्क पर्युक्तिक चीच कीन तो निर्धि अपेक्षित है। वितानें सम्बन्धि चरण्यानेकी नचा वित्ति है? ताकाल अथवा विद्यानको उस्त जीवको कैसे दूसरी देह जाना होती है, पनलोक (संगयनो नगरी) को जानेवालेके दिल्ले वर्षपर्यंच कीन-की क्रिक्सई करनी चाहिने। दुर्गुकि अर्थात् दूसचारी ज्याकिकी मृत्यु होनेकर व्याक्तत्रानिक दिल्ले क्या करना चाहिने। है देव! अर्थ मेरे कपर इस्तन्य हों। जान मेरे इस सम्बन्धी प्राप्त करनेनें समर्थ हैं। जीन जापने का सम्बन्धी प्राप्त करनेनें समर्थ हैं। जीन जापने का सम्बन्धी प्राप्त करनेनें समर्थ हैं। जीन जापने का सम्बन्धी क्या करनें। जून है, जुने करनेनी कृत्य करें। (अञ्चल १)

## परणासन्त व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन

श्रीकृष्णाने कहा—है नह । आपने वनुष्णीके हितने वहत हो अच्छी वात पूर्णी है। सामधान होकर इस समस्त ऑप्लेडिक किन्यको नशीचींने सुने

है गरुक को सम्बन्ध रूपसे भेदाहित है, विस्तवा वर्णन बृतियों और स्मृतियोंने हुआ है, विस्तवा इन्हादि देवता, खेगोसन और योगवार्णका विन्तन करनेवासे विद्वान् नहीं देख सके हैं को नुद्धातिगुद्ध है, ऐसे उस जवान तरकको जिसे मैंने अभीतक किसी अन्यसे नहीं कहा है तुब मेरे चक्क हो, इसलिये हैं तुम्हें बता दहा है

हे बेननेम इस संसारमें पुत्रहीन म्यक्तिकी गाँव नहीं है, उसकी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। मतः साम्बनुसार बच्चवोर्ग उच्चवसे पुत्र उसका करना ही चाहिने। वर्षि मनुष्यको मोश्च नहीं मिलता है तो पुत्र मरकने उसका
उद्धार कर देश हैं। पुत्र और मीत्रको मेरे हुए प्राणीको
कन्ना देश व्यक्ति तथा उसका वधानिधान अनिदाह करना
व्यक्ति सकके नीचे मृत्यीपर दिसके प्रदित कुछ निकानने
रावको आकरपूरा भूमि वस व्यक्तियो गरीके सन्तर हो
व्यती है, तो उसवकी बोग्यता एकती है। मृत्यको मुख्ये
पद्धार उस्तर वीनवयमको अधान है, निससे आमे बीवकी
मुध्यानिका मिळन होता है। वैसे पुन्य (अनुकालमें स्थिनोंका
रावेद्रलेंन) न होनेकर गर्थकारण सन्तर्य नहीं है, वैसे हो
साम्भी भी दिस्त कुछ आदिके किन्द बोबको सुन्य वीनिमें
कारण नहीं कुछ कर्ती। इसोसिको अद्वापूर्वक हिस्त, कुछ,
पद्धारा आदिका वसर्वकान विकित्तीन अवस्थक है

गोकरने पृथिको सबसे स्वाते लीपना स्वक्रिये, उदस्कर इसके उत्तर दिल और कुल विकास चाहिये। इसके चर

अवतः व्यक्तिको भूमिएए कुम्बसनके अपर मुला देना व्यक्ति । ऐसा करनेते वह जानी अपने समस्य पानोंको सस्य

कर पापनुष्क हो जाता है। सबके नीचे विकास गर्न

कुत्रसमूह निवित ही कृतुप्रस्य क्रमीको स्वर्ग से जाते हैं. इसमें अंतम नहीं है। यहाँ पृच्चीपर यहा मुक्तदिका रोप

(सम्बन्ध) नहीं है वहीं वह सदा परिव है और वहीं (यल-नजरिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (पल-पुकरिका

अपसारम करके) गीमधर्त लेप करनेपर यह सुद्ध होती है। मोबरसे विश्व निश्ती हुई भृतियर सुत्ववे गवे मरव्यसन्त

क्लीहर्ने पह, फिलाम एवं राधल-कोटिके कुरवर्गी पुर लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। यरकालनकी मुक्तिके लिये उसे

क्लामे करावे गये वण्डलकाली भूमिका ही सुलान चाहिये,

क्योंकि नित्य-होस्, साह, चटप्रवासन, सहस्रोकी अर्चा एवं भूतिका सरहलाकरण मृत्यिके हेतू जाने गये हैं। विश्व लियो-पूरी पण्डलहीन भूमिश्र मरण्यसन व्यक्तिको नहीं

सुलाना चाहिये। भूमियर बनाये गये ऐसे बण्डलीने बडा. बिच्च, स्टू, लक्ष्मी तक आगि आदि देवता विराजनात हो अते हैं अतः सम्बलका निर्माण अवस्य करना चाहिने।

मण्डलविद्यीन भूमिपर प्राच त्याग करनेचर वह चाडे वालक हो जाहे बढ़ हो और बाहे समान हो, उसको अन्य पोनि यहाँ प्राप्त होती है। हे तक्ष्यं उमको जीवरण वान्के साथ

भटकती रक्षती है। उस प्रकारकी बायभत बीमान्तके लिये य तो ब्राइका विचान है और न तो बलतर्गकरी किया ची भवानी गर्नी है।

हे गरुड जिल केर परीवेसे उत्तरण हुए हैं। कर्त जिल बहुत हो परिवा है। जिलाका प्रजीम करनेपर असूर, यानव और देख भाग बाते हैं। जिल बेस, कृष्ण और गोमुक्कर्णके समान होते हैं 'में मेरे सरीरके द्वारा किये गर्ने कनस्त चर्नाको रह करें।' ऐसे चनन करने चाहिने एक ही

दिलका दान स्थानंक बत्तीस सेर किलके सारके बनान है। तर्गम, दान एवं होशमें दिना गया दिलाका दान अक्षण होता

है। कहा मेरे सरीरके रोमोंसे उरचना हुए है और रिलाकी बार्वाच केंद्र वसीनेसे हुई है। इसीलिये देवकाओंकी वृष्टिके

लियं बुक्तकपरी कुलकी और फिल्पेंकी सुध्यके लिये तिलको सावस्थकता होती है। देवताओं और वितरीकी तुष्ठि विश्वके लिये उपयोज्य (रक्षक) डोनेके कारण विश्वको सुध्यमें हेतु हैं। अस. अन्यसम्ब आदि साहको को

विधियों बताया गया है, उन्हों विधियंथि अनुसार मनुष्यको बक्त, देवदेवेक्त तथा क्लिक्तेको संत्य करण व्यक्ति । अवस्ता आहे होकर (तिलका दववेंग करनेसे) कहा,

निवार और देनेका सुख होते हैं। अवसम्ब होकर कर्न कानेसे पितरीकी संतुष्ति होती है'। कुरुके मूलधानमें सहा, मध्याकारों विश्व तथा सहस्तानें

रिवको जनना चाहिये ने तीनों देव कुतमें जीतीका माने गर्व है। है पश्चिराय! बाह्यम, मन्द्र, कुल, आणि और हलसी— वे बार बार समस्ति होनेपर भी पर्युपित नहीं साने

बते. क्यो निर्माल क्षयांत कसी नहीं होते. हतक पुराने

बारमार प्रयोग किया का अवता है। हे करेन्द्र। सुलाई,

सहाय, गी. विष्णु तथा प्रकटतीयत— ने चौची संसारकारमें इस्ते हुए लोगोंको ग्रीकाके सम्बन पर करते हैं। है पश्चित्रेष्ठ ! विष्णु, क्यान्यशीवत, गीला, कुलबी, ब्याहण जीर गी—वे छः इस असार-संसारमें सोगोको सुवि प्रदान

बारेके साधन है का करवरी कालावे है-हर्भागों विकास कहा करने देखें कराईचा क्यांचे लंकर विकास त्रवी हेका कुलै स्पृतीः।

विक्र नवाः कृता बहित्युरुके व समेकाः

१ वहीं कुन्द्रताक राज्यों है— करहे प्रोधनके बाद कराने जीताकार देखा गया देश और पीक अमेर पूरण

२-वन् जोरकानुद्वाकोनसम्बद्धवे पविषयः । अनुस समाव देखा विदयनि विशेषाकाः क्रिक्ट केव्योग्स्य कुमारीलाव नेनुस्तरियाः । स्ट्रान् से मे पायरि सारित कुमारि से ह

इक्स इस तिलो वालो इंज्योजनिती क्षतः । तर्वने दलकोनेच् दली जनति चलन्य ॥ रचं रोमान्द्रसन्तितः स्रोरेषु सन्त्या । रेकतः सन्त्यन्ताः सदौर निसम्बन्धः।

इयोगविधिमा बद्धा विश्वं चान्युवर्शनयम् अस्तान्तरीये बद्धाः निस्ती वैक्टेश्वः । केन से फिरस्सुच्या अवसम्बे कुछ साम ।

की विकासको स्थापि विकासको पुरः पुरः। कुरती सहाय कर्न निर्माणकारण स्था यह प्रयासनिय ध्यान्ती समार्थ गृहाप्। विकारिकादारी कील सुराती विकारिका व क्तारे पूर्वपंचरे प्रदूषके मुक्तिप्रविश्वे।

सर्वेद्धरण्डः केल्डान्यः]ः

(3 35 %)

जैसे रिलको पवित्रक अनुसनीय होती है, उसी हकार कृत और तुलती भी अलकत परित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरमारम्य व्यक्तिको दुर्गतिको उत्तर होते हैं'। दोनों हाओंके कृत उक्काइन चाहिने और उसे नृज्योंचर रक्कार जलसे प्रोधित करन काहिने तक कृत्कालने नरनासनके दोनों इ।ओंने रसाम चाहिये। जिसके इ।ओंने कुराई है और जो कुलने परिवेदित कर दिखा बाता है। यह नन्यहीय होनेपर (उसकी सनन्त्रक क्रिवाई न हो चर्ना हों, इन) भी विक्रुलोकको प्राप्त करता है। इस असार संसारसानार्थ धृष्टिको गोवरते स्वीपकर उत्तपर तृत नगुष्टको सुलानेते और कुरावरकर रिचा करनेले तथा विशुद्ध अधिनों दाह करनेसे उसके समाप्त क्योंका करा हो जाता है।

समय और उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) है, यह जानियोंकी अध्यक कामनाओंकी विद्ध करनेवाला है। लक्ष्मके विना अन्य-एक उत्पाद अर्थन् न अधिकान्त होते हैं और न सुम्बद्ध होते हैं। इसीलिये समय रस दितरोंको हिप होता है और स्वर्गको प्रदान करनेवाला है यह राजप रह परावान् निव्युक्ते शरीरते इत्यन्त हुआ है इस कराको जाननेवाले बीगीयन, राजनके साथ दान करनेको कहते हैं। इस पृथ्वीपर गर्द ब्राह्मण, ब्राप्तिन, मैरन, म्बी तमा जुरू वर्णके असूर म्ब्यक्रिके ज्ञाप न निकलते हों हो उसके रिपरे सर्वाका द्वार खोलनेके रिपरे लागका दान रेन कार्रिये।

हे स्थीतः। अस मृत्ये स्वरूपको विस्तरपूर्वक सुने मृत्यु ही करन है। उसका करन का जानेपर जीकारकारे प्रान और देहका विकास हो साथ है। मृत्यु अपने समयक्त आसी है। मृत्युक्तरुके प्रभावतं जानी अन्य क्रिये कर्नोको एकपन भूल जाता है है गरुव । जिस समार क्षत्र केंप्सरकालीको इपर-उपर क्षांच्या है, उसी प्रकार प्राची करनके कराने खक है सान्त्रिक स्वयत और क्रम्य-ने सभी भार कालके वसर्वे हैं। प्रानियोंने वे कलके जनका जनने-अपने प्रभावका विरुद्धर करते हैं। हे सर्वप्रका नवद्ध। सुर्व कर, तिथ, वाष्, इन्द्र, शरीन, शतकार, कुमी, निष, और्षां, साठी यह, नहीं, सागर और नाय-अन्तर- ये सभी कालके अनुसार कवासका उद्धात होते हैं. बबते हैं. बटते हैं और कृत्युके उपस्थित होनेका कालके प्रभावने विनष्ट हो जाते हैं

है चौधन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ सनव पूर्व देवनोगले कोई रोग प्राचीके सरीरमें अपना हो कता है। इन्द्रियों विकास हो जाते हैं और परन, ओज तथा मेरा तिभित्त हो बच्चा है। है कन ! प्राप्तवीको करोड़ों विष्क्रुओंके एक साथ काटनेका को अनुभव होता है, उससे कृत्युवरित गोडाका अनुसार करना चाहिने। इसके कर ही केताना बनाय हो बार्स है, बहुत का बाती है। स्टब्कर बनदूर उसके समीप आकर काई हो जाते हैं और उसके प्राणीयो अलाल अपनी और क्षीचना शुरू कर देते हैं। उस जनन प्रापं कन्छने 🐸 वसी 📳 मृत्युके पूर्व मृतकका रूप नीभास हो दठक है। यह केन इगलने लगता है। इसका मुँड स्वारंके भर जाता है। उसके बाद स्थीरके भीतर विश्वाचन रहनेवाला वह अज़्रह परिवासका पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने मरको देखता हुआ कपदनोंके द्वार कालोक से बाक जाता है मुख्येक अन्तर सरीरमें प्रचारित बाचु प्रकृतिय होकर

तीय गरिको प्राप्त करता है और उमीको सकिसे आनिताल को इक्सित हो उठका है। विकारीकार हरीका कुन्न क्रानीके नर्जरभारीका बेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणीको अस्पन्त कहकी अनुपति होती है। परंतु मक्तकनो एवं भोगमें क्रवासक क्रवेकी अचीगतिका निर्देश करनेवाला उदान जनक बाद कर्मगरिवाला हो जाता है। को लोग इस नहीं बोलसे, जो डीनिका बेटन नहीं

करते, आस्तिक और बद्धावन् हैं. उन्हें सुकर्णक मृत्यू ब्राप्त होती है। जो काम, हेर्न्स और हेक्के कारण स्वयर्गका

ह विकार परिवयक्त वर्णकारि कुलस्था । निवारपाँच मैतान दुर्गीन जनानकून् ४ (२ १५/३६)

ही सुखपूर्वक मरते हैं।

को लोग मीह और अज्ञानका उपदेश देते हैं, वे मृत्युके महान्यकारमें केंस जाते हैं जो हाठी गणाई देनेवाले, असत्वभाषी, विश्वासवाती और वेदनिन्दक हैं. वे मुक्कांरूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। इनको से बानेके सिन्ने लाठी एवं युद्रस्ये बुक्त दुर्गन्थसे बापुर एवं अवशीह करनेवाले दरात्मा यमदव आहे हैं ऐसी प्रवंकर परिनियाँत



देखकर ज़जीके सरीएमें चयवस कम्बन होने समता है। उस समय पह अपनी एकाके लिये अनवरत पाल-पिता और पुत्रको बारका करून-क्रन्टन करता है। इस बान हरूस करनेपर भी ऐसे जीवके कच्छसे एक सब्द भी एक नहीं निकारतः अववक प्राचीको अधि चचने समग्री है। उसकी स्वीत कह जाती है और मुँह सुखने लगता है। उसके कह बेटकसे आविष्ट डोकर वह अपने सरीरका बरितका करत है और इसके बाद ही वह सबके दिन्ने अस्तुरूप एवं वनानोप्य हो साता है

हे गरुड इस प्रकार मेंने बचाप्रमंग मृत्युको स्वकन सन्त दिया। अब आपके इस दूसरे प्रकारत उत्तर की बढ़ा ही जिल्हित है, उसे सुना छा। 🐌 है पश्चितवः। पूर्वजन्पने किये तमे भौति-भौतिक भोगोंको भोगल हुआ प्राची यहाँ भ्रमण करता एडल है। देव, असूर और वया आदि योजियों भी प्राणीके लिये सुखप्रदायिनों हैं मनुष्य, पत्-

परित्याग न करे, सदाचारी और सीव्य हो, वे कब निकित । चर्ची आदि योनिधी अत्यन्त दु-कदायिनी हैं है करोबर। क्रमोको कर्मका कल तारतम्मके इन मोनियोंने प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंगर्वे आपसे कर्मविधासका वर्णन ची करूँगा।

> है गहद ! प्राणी अपने सत्कर्ण एवं दुष्कर्मके फलॉकी विविधकारा अनुभव चारनेके लिये इस संसारमें जन्म लेख है। यो महायतको बहाइत्यदि महायतकजन्म आयन्त कहकारी रीरवादि परकलोकोका भीग भीगकर कर्मश्रकके बाद पुन: इस कुम्मीकर जिन शक्तभारी पुक्त होकर कम लेते हैं, उन लक्ष्मोंको आप मुक्रसे सुर्ने।

> है जनेन्द्र । बाहायको इत्या करनेवाले वहाधतकाँको बुग, अ.थ. सुकार और डैटकी मोनि ज्ञान होती है। स्वनंत्री चोरी करनेवाला कृष्टि, कीट और कांग-चीनिने जाता है गुरुपतीचे जान सहवास करनेवालेका बन्न क्रमहः-- हम, लक्ष और गुरुष-बोलिमें होता है। सहम्मधी वयरीनका रोगी, नवारी विकृतदस्य, स्वर्णचीर कुनवी और गुरुपत्रीनानी वर्गरोगी होता है। वो बनुष्य विस प्रकारके महापातकियोंका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रोग होला है। जानी एक वर्षपर्यन्त पतित नवश्चिका साथ करनेसे स्वर्ध परित हो पाल है। मास्पर वार्ताल्डप करने तथा स्पर्स, नि काम, सहयान, सहयोज, सहआसन, वाजन, अध्यापन तवा नोति सम्बन्धसे मनुष्योके सरीरमें चन संक्रमित हो वारो हैं बूसरेकी स्थीके साथ सक्ष्यान करने और ब्रह्मलका धन चुरानेसे ननुष्पको दूसरे बन्तने अराज्य तथा निर्वत देशने एत्रेवाले ब्रह्मस्वयसको औति वाप्त होती है। रहकी चोड़े कार्नेवाला निश्नक चोनियें करू होता है। जो मनुष्य बुधके पताँकी और नन्धकी चोरी करता है. उसे क्रमंदरको चोनियँ जाना पहला है। भारतको चोरी करनेवाला बुक्त, अन बुधनेकाल केंद्र एक कलको चौरी करनेकाल बंदरकी योगिने कहा है। बिना बन्तीआरके धीजन करनेपर कीश, परका सामल पुरानेवाला गिड, नथुकी कोरी करनेपर जनुनक्ती, अलकी चौरी करनेपर गिद्ध, राजकी चौरी करनेकर लोड़ और ऑन्निकी चौरी करनेका बगुलेकी बोनि प्रकारोती है। स्थिपीका बस्क प्रानेपर केत कुछ और रसका अपहरम करनेपर मौजन आदिने असमि हो जाती









हुए असुध क्षाची

है। करेंग्रेसी चीरी बंशीनाता इंग्र, हुमीचे परास हरत कार्यकान अस्ताहर देगावे क्रम क्रेस है क्या मुख्यान हरकर्त क्षेत्र और वर्गश्रीक चौरका क्रानेकर क्रवरेकी होता है। देवता और प्राप्तको करना अन्यान करनेकार, इत्तरेका क्षेत्र क्रानेकरम चन्द्रांग्ये होता है। यस और अभागा विकास स्थितिक असी सम्बं राज्यात नाभक बहुरोलसे पीडिए होना है। यो दुर्शकी क्रोहरमा अनुस्त कर्मा है जा करने होता है जो सांके करना इस संस्तरी क्षेत्रन पान पान है, यह इसी सामी र्मन्त्र होत् है। हे स्ट्रम चरित्राच्या असर्व करित परिचार करते हैं. यह इस्ते करूने इच्छेन्सकर होता है। अकेट विकास क्रिकेट कार्युक्तक हैंसे होना है। जोई बहुद और दियों क्यानमधीर कर बहुबर की से शुक्रा क्षणां क्षण करणां क्षण क्षण क्षण क्षण कार होया है। जारानी दोनते कुछ होनेका प्राणी कन्याना, हीच्या प्रतिकास कवारी होता है। निरम्पी हत्या करनेकार करन होता है। किए आहे के क्योची किया वार्थि क्यो कृतका है में होता है। असंस्थानी क्षतन कर केरनेकार और हती पहली देनेकार करोदर रोगले वैपेटर राज है।

रिकार में किया केंद्र करकेवाद करने प्रकार के की ले करा है। और कहारिया को पूर्व पर्यापनी मेरि करा से रोने हैं से उसके और यह होता है। से स्तुत्र क्ष्मिक का गुरुष कीत्वन करा है, वह गुरु arage) होता है। कामाओ होना करनेकरे क्रमीओ merce alle reference frem des \$1 th fire केवरेका अपने करता है। यह प्रश्न और है। अवस्थान क्षा करनेकारेको सुभाको चेनि प्राप्त होती है। सन्तर-कान प्रत्याचन वर्षात्र विकास और क्योंको कार्योकान प्राणेश जुल्हा होने है। क्यों को स्थित केयर क्षानेकनेको कृति एक कन्तर्न रोजने वृत्त प्रानीको प्रकारों केंगे किससे है। या अदिने का राजनेकार कार्या और अदरावा आंदान कार्यने कर्मा केल होता है। अवस्थि कोई कार्यक को क्या अन्तर्क कीरी बरनेका प्राचीको अपनीनो होता होता है। स्वाचनी पोर्टी कारेज पहली, हुआदे चेरी करोते क्लाफिना और कुक्तानो प्राणी कर्या पेत्रण देखे कुन्नोची लेले क्षम होती है। है परिवृश की महत्व पता पूरण है armed with the timb & flow facilities fich article भोगन प्रतिकास स्वीत हुनो सन्तर्ने संस्थानि होन है संस्थानका प्रीत्यन करोचान (अस्त्यनीत) रिकाम प्रोप्त है। सामग्री फीरी फरनेरी फान्य और पूर्वकार्य कोरी कार्यने हानी कन्यन्य होना है। सामानेको that plus are in of the sai freed बोरी प्राप्त प्रोप्ती है। प्राप्ती रिच्छा परनेवारी स्वेत्येको कुरुको संपन्ते क्षाप्त रहत्व है। क्षाप्त केल्पेकार हत्ते कर्ना भागांत होन् है। से स्थान क्रायनके विकास the \$ 40 digital wife you were \$ allowed first कर्ता कर्मक क्रमी क्रिमीश और मेमीक पंत क्रमेन हैंपी होता है। जो पहला पहलोंद्र प्रोत्पन्धी विश्वा पहले हैं, में पहली होते हैं। को लोग परवाल हरियों क्या और सम्बन्धियों प्रताचिक नहीं सुन्यों, उस मनुन्योंको कर्यमून देन होना है। को व्यक्ति परानेके मुँदर्ग रिव्य अन्तवा अन्यत्त्व पराव है का करवाड़ रोज है।

के रेक्ट्रकों उन्हें होनेको क्वारक रुक्तनीक अस्त्रसम्ब है, को सन्दर्भन रोग होना है। सन्दर्भ कर्माम् होत्रा में इस्ते भ्रमेत्रम् करत है। उनसे प्राचनेक रेन होता है। विकासको स्थानके स्रोती Befraff, fin gles & Rente um alle fentemen ders क्रानेक्ट करेंच जिल्लोदके क्षेत्र रहत है। रिक्ट करने करिये होते हैं और उन्हें हमी बन्दानीको कर्य होन्द्र पहल है। इस कार्नीद्र कुमानो सन्द्र नावक भेग करोड़ कर गर्म हमी यह बेरियोर्ड प्रीम होता है। रेस निवय सम्बद्धाः प्राप्तिये। है कुराओं । किस प्रकार कुछ संस्थानी पान नहीं की उसन

निकार है। इसे प्रकार प्रतिकारी विकास करियों भी है से बाबे अपने अपने विशेषण कर्नीय प्रतिपान अपने कुछ दृश्य को कह चेत्रियोग भेत करते हैं। सन्तर्ग की है कि प्रानीको पूज कर्ज करनेले कुछ प्रान्तनी प्रति और संदूष को कांचे संदूष फलाई प्राप्त होती है।

(सम्बद्ध १)

# नरकोंका स्वक्ष्य, नरकोंनें प्रत्य होनेकाली विविध कारकार्ट तका नरकनें निरानेकाले कर्न इसे जीवनते शुध्याशुध्य ननि

क्षेत्रकारे क्ष्मा—पूर्व तर्ग अन्य प्रत्यक क्ष्मान् उत्तर कृत्या क्षमान्त्र कार अध्यान अक्षमान्त्र हो जन्मन् राज्यक व्यक्ता

नवाने कहा—है उनेपार कर पूर्व कर क्यांका करून और पेट करने कियों करन प्रयोग अन्योग्य इ.स. भोगों है

क्षीन्त्रकार्ण कहा—हे सम्मद्धे होटे वर्ष पान् ! सन्द मैं इन्ह्राचित्रं नक्ष्मति हैं। क्षात्रेच्ये किन्द्रम् सम्बद्धे काम्य सम्बद्ध वर्षे हैं। अन्त मैं कृष्ण मृत्युत्र सम्बद्धिन कहा हहा हैं।

है जोशनका हुए मुझले पर जान हो है। हिन्स जाना पान जान करोबरी जोना हमान है। हुनी नाजी टोनाना और हुए जोनानेकार माहि देना पानों कवा है। हमार निम्मा से संभी केवल है। जीनाना नाजांचे वहाँ हुना नहा है। सहको हुए जनानेके ना हुआ का



न्यू पृत्याके कार्यन करका अस्तान पृथि क्रिया है। क्षेत्र आर्थन व्यक्ति पृथि क्षेत्र कार्यापुत क्षेत्र है। इसमें कार्य इस व्यक्तिको कार्य देने हैं उस अस्तान हुई आर्थन क्ष्मित इस्तार कार्य उत्तर्भ इस्तार कार्य अस्तान है। उस दिन क्ष्म कार्य वह कार्य है की पुरुष्टर कार्य अस्ता है। उस दिन क्ष्म कार्य वह कि इस इक्तान कार्यन है। इस कार्य का का इस इक्ता क्षेत्रम इस कार्यक विकास का कर लेख है जब इसे बार्यक इत्तर कार्यक इस कार्यक है। है क्रीआर इस इसमा की हुई देख करते हैं ने करानी का का है जब हुए 'क्राओप' करते क्रीआई के का हुई। का का की इसमें केवानों केना हुआ है। करानी कुछ हैं। का कृषि किह्न इसमें करने करियाल है। देखाओं का क्रीकारों का क्रीकार को उसमें कुछ के करान कर्ष करियों है। का क्रीकारों क्रीओप को उसमें कुछ की के हैं। के का कुछ करते करते करता है। करी की ह

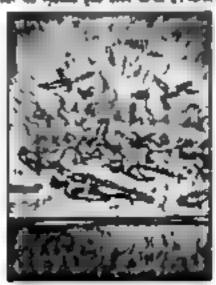

मान्य मेहिन, जान्य संस्था और निर्मा आहे सेन जान् प्रोत्मान होना को सार्थ्य निर्मा साम सार्थ हैं जा का सार्थ हों पूर्वि का मान्य पूर्व हो जा है जा का साम सार्थ है जानों को सार्थ्य पूर्व हो जा है जा का साम का साम है जा का सार्थ है जानों को सार्थ्य से प्रार्थ को का है का साम है जा का साम है जानों को सार्थ्य सेन्से हुए क्वेस का हमाने को सेन को है का सार्थ कारा सुन्त का हमा है।

इसके यह यो एक है इसका पर अधितार है। यह स्वयंत्र अस्ता सीतर है। यहतीर प्राप्त अस्ता ही इसका थी विकार सूत्र तंत्र है। यह तहर अस्तावर से साथ उन्हें हैं। अस्ता यह देवेवने कर्न्सिंग हुए। सर्वता अस्तावर साथ सीति विकार हैं। अस् में एस हुन्देश अस्तावर साथ स्वीती संस्था हुन्देश सर्वाय प्रयास करते हैं। उनके दौनोंने करकटावट होने लगती है है मांश्रहता। इनका शरीर वहाँकी उस संबक्त काँचने लगना है। वहीं पूखा प्यास बहुत अधिक लगनी है। इसके असिरिक भी अनेक कहाँका भागम उन्हें नहीं करना पदल है। अहाँ द्विमन्त्रण्डका बहुन करनेवाली कान् कारते हैं, जो सरिवर्ध इतियोकों लोड देती है। नहर्षि



प्राणी मुखसे अस्त हाकर मजा, रक्ष और गल रही हांहबोको साले हैं। परान्त घेट होनेका वे सभी करी एक कुमरेका आतिनान कर भ्रमन करते रहते हैं। इस क्रमर उन हाराज्यस कामाने जन्माको सहय-से कह सेलाने पहते हैं। हे र्याश्चरेत है के स्वर्थित अन्यन्त अनेस्वर पूर्व करता

है यह इस परकके आंगरिक 'निकृतन' मानने प्रतिद्व



THE RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY O हम्मे कार्य में सात है। हे सानेन्द्र । वहाँ अनवरत कुम्बनाता के काके समान कर करते रहते हैं जिनके क्रमर करीजनीकी क्रका कालेंड बचके अनुवार्गके हुन। औनुतिनों विका कालगुर्व इनके सरीरको परवे लेकर विमोधानस्य क्रेस कला है। फिर भी उनका प्रान्तन नहीं होता। इसमें मरीरके मेकड़ों भाग टूट टूट कर फिल-पिक हो कर्त हैं और पुन-इकट्टे हो जाते हैं। इस इकार बंतद्रम चलकविनोंको नहीं हकार वर्षस्य करून सम्बद्ध एको है। कर वर्ष कर्षक विश्वत हो कार है जब कही क्या उन्हें इस सबसे मांक जन्त होती है।

'अप्रसिद्ध' फ़रफा एक अन्य नरक है। नहीं करेकले क्रमी अस्तव दुःक्षमा भोग भोगते हैं। मही चरकवियोंक दुस्तके हेनुभूत चक्र और एड लगे रहते हैं। जनाक इ.सरी वर्ष पूरे नहीं हो जाने, तकतक यह रूकता नहीं जो लोग दल पहल्स कीने जाते हैं से कराने करकी भीति



उसका कुछो रहते हैं। कुछ रकता करने करते हुए उनकी अति मुख्यो ओगने कहर का सती हैं और रेप और्तिने पुत्र कर्त है। अभिनोंको नहीं को दु:ब अन्त होते हैं, वे बढे ही कटकारी हैं।

हे राष्ट्र : अस्य "अधिपत्तवर" पानक दुवरे परकने विषयों तुने। या परक एक इसर मोजनों फैरा हुआ है। इसकी सल्पूर्ण भूषि अभिन्ये अस्य होनेसे कारण अक्रिके सलती रहती है। इस अवंतर नरकरे कात कात सूर्व अपनी सकतः स्थान रशिनांके का सर्देश हकी रहते हैं, जिल्ले संदाको यहकि करी हा क्षण जल्लो हो रहते हैं। इसी मरकके क्षण एक

मोधाई भागों जोगोगाध्या प्रमाण का है। हे मोधांहर । स्वाद उपनि अभि कृत उत्तर दिया करत है। गानी कर्मी पूर्वाचे दूरकर जिले करा और पर्वाचे के राते हुई क्याकार्य कराने पूर्व वर्वाचे पूर्व हुए अहीकार्य रही हैं। पंच्याने करवाद कुनै उसने विकास करते. जूनी क्रमाने सकत कहा हैने कहे हैं। सरपार या है। वे को-को कुलबर्ग, को को र्यक्रिकर क्या स्थानको छन्। स्थानकारम् है। सामन् प्रोप पूर्व क्रमा व्याप का प्राप्त (क्रमा ५६-व्यक्त) पेरिक सभी दृश्की सेकर करन समय करते हुए वहाँ

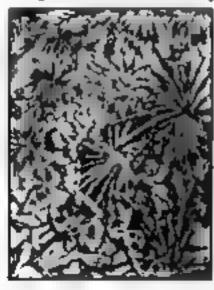

को है। कर्स क्याँ हाँ पूर्वाची अध्यो करियों देनों के बार को हैं, अन्यत्र बीला कर्यु कारे रामध्ये है, विकास काम इस चरित्रोंके इस्त कामार्थक सका क्रेश कावले को निर्दे हैं। कर्त हुए लॉक-क्युप्रे गुळ चुन्ति क्येक्स क्रिक विन्तु होका तिसे है। इसे सबन काफि स्टोनसरे कुचेका असानन की इन करियोक्त होने सम्बद्ध है। क्रीब ही में कुने होने हुए इस करियोचि इसीरचे बंगाको कृत्या करते करते का को है।

है का। अभिनक्षम काल संपन्ने निकालों सि क्या दिया अस कृत कारणाच्या 'क्याकृत्य' करणाने क्रमा वर्गन पुरसे हुने—इस क्रमार्ग पर्यो और रेलो हुए अल्ब्स पान पान पर्द है। उपने पार्ट जोर अभिर प्रकारिक रहती है से प्रकार पूर्व देश और श्रीकृष्ट कुनीरे को शहरे हैं। प्रार्थिकी से



नवंदर कानून पुग्नेले इत्तिकारिके उत्त व्यक्तिको इतिहाहे, जीवी कर प्रोडुपोको केर केरका पर पाने हैं। निद्ध पड़ी केवेचे वहीं कावर जाना प्रश्ना वाले हैं। उन जानारे हुए प्रांकियों अपने पीपने क्षेत्रिके हैं और फिर अर्थने क्षेत्र th to suck me more to while the roy. इमेन्द्र केंद्र तत्त्व आदेची कर्ती करी करकर्ने उसे रेलने कृत्यों हुए ३० बहुन्यन्तियों बाह्य का क्रान्ते हैं।

है परिष् का स्वयुक्त-वेचा है, इस कारणे विकास्त्रेय की तुन्हें का दिखा तको जाने पानको रीत्व और दुल्ते उन्ने करकारेको महारीत्व पत्य कहा कार है। होती कावक यह अधिकोड़ की पीनेवा कर निकृत्यन है। चीचर्च कार्य साहित्य क्या समित्रकार एवं कार्या सरकृत्य है। इस इस्तर है कर इसके कर हैं। क्षम को मूच है एक पूर्व को है, बिलों करी अन्ते कर्मीक अनुसार करते हैं। क्या-रोग, सूचर, तान, क्रमकृत्य, महत्त्वाल, अक्रम, विमोद्दन, कृति, कृतिपक्ष, राज्यभार विश्वपन् अस्त विस् मुख्या अध्यानः विद्युपः वैनाची अधिकायन् अधिकायन् बहायोः बंदोर् अधीयन् कार्य कार्यात् अकिरानी, अभिन् अक्षेत्र तक अनीत आहे.



perp single faced aways arrow at several month to

<u> Constituent i residenti i antico de la finazione de la constitue de la const</u>

—वे सभी नरक वसके राज्यमें रिनंद है। पारीजन पुश्रक-पुरुष्ट कपारे उनमें जाकर गिरवे हैं। रौरव मादि सची नरकोंकी अवस्थिति इस पृथ्वीलोकसे नीचे मानी

गयी है। को मनुष्य गीकी इत्या, पुणकरण और अग साप्रनेका टुक्कर्म करता है, यह 'रोध' नामक नरकर्में गिरता

है जो प्रसानाती, महापी तथा सोनेकी जोरी करता है. वह

'सुकर' नामके करकारें गिरता है। स्त्रिय और वैतयकी इत्या करनेवाला 'ताल' नामक नरकमें जाता है।

को प्रमुख्य क्रम्बहरूका एवं गुरुपत्ती क्या महनके साथ सहवास करनेकी दुशेष्टा करता है, वह 'वप्तकुष्थ' नामक

नरकमें काता है। जो असरप-अध्यापन करनेवाले राजपुरुष है, उनको भी उक्त नरकको हो प्राप्त होती है। में प्राप्त

निषद्ध परायोंका क्रिकेता, यदिएका व्यापारी 🕯 तथा

रकामिशक सेवकका परित्यम करता है, का 'तपालीड' मानक नरकको प्राप्त करता है। यो व्यक्ति कन्या पा

और वेदनिन्दक है, यह अनार्थे "महान्याल" नामक नरकका बासी होता है। को गुठका अपमान करता है, सन्दर्भणसे उनका प्रहार करल है तक अगम्या स्त्रीके साथ नैपून करता

पुत्रवर्षके साथ सहवास करनेवाला है, जो केंद्र विकेश

🛊 वह 'तबल' अपक नरकमें बात है। शीर्व-प्रदर्शनमें जो बीर मर्नाक्षका परित्यम करता है,

बह 'विमोहन' जपक नरकमें गिरत है। जो दूसरेका अनिह

करता है। उसे 'कृषिभश्य' तामक नरककी प्राप्ति होती है।

देवतः और ब्रह्मपसे द्वेष रखनेवाला प्राणी 'त्वालाभक'

नरकर्वे जाता है : जो परायी धरोडरका अपवर्ता है तजा की कान-कानीचोंमें आग लग्तता है, उसे 'विषक्तन' नामक नरककी प्राप्ति होती हैं। यो मनुष्य असत्-पायसे दान लेक

है तथा ससत् प्रतिग्रह लेनेबाला, अवाञ्ययासक और जो नक्षत्रसे बोधिकोपार्थन करता है, वह मनुष्य 'अधारीसर'

कारू में बाता है। जो मदिया, मांस आदि पदार्थीका विकेता है, वह 'प्रयुक्त' नामक भीर नरकमें गिरता है। जो कुनकुट,

बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेंडको मॉफ्ता है, यह भी उसी पुकारके नरकर्ने जाता है। जो गुरुदारी है, जो किनदाता है,

को कुण्डाको है, जो सोमविकेख है, जो पद्मपी है, औ मांसभोजी है तक जो पशुरुका है, वह व्यक्ति 'रुपिरान्थ'

ही पेक्टियें बैठे हुए किसी प्राचीको बोखा देकर को लोग विष किला देते हैं, उन सभीको 'विद्युप' नामक जोर गरक प्राप्त होता है। मनु निकासनेवासा यनुष्य 'बैतरकी'

नामक नरकमें जाता है, ऐसा विद्वानीका अभिमत है। एक

और क्रोधी 'मृतसंज्ञक' नामक नरकमें ऋता है। अपनित्र और कोषी व्यक्ति 'अमिपत्रवर' समक नरकर्ने जता है

मृगोंका तिकार करनेकला क्यांच 'अधिनक्याल' नामक नरकमें जाता है, जहाँ उसके सरीरको नोच-नोचकर कीवे काते हैं।

बहरूपेयें दीक्षित होनेपर जो वतका पासन नहीं करता. असे उस पापसे 'संदेश' अरकमें जाना पडता है। नदि

स्वप्नमें भी संन्यासी व्य बद्धाचारी स्वालित हो कार्र हैं हो वे 'अध्येजन' नामक नरकमें असे हैं। वो लोग कोच और इर्पसे परकर बार्गश्रम-धर्मक बिरुद्ध कर्ग करते हैं, उन

सकते अकलोकको प्राप्त होती है। सबसे क्रपर भवेकर गर्मीसे संतप्त ग्रैरन जमक नरक है। इसके नीचे अल्पना दु:सादावी महारीत्व है। इस

नरकसे भीचे लीतल और उस नरकके चाद नीचे 'तामस' नरक सम्ब गया है। इसी प्रकार बताये गये क्रमसे अन्य नरक भी नीचे ही है।

इन नरकलोकोंके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुँचकर पापी प्रतिदिद पकता है, जनता है, गनता है, बिदोर्ज होता है, जुर्ज किया जाता है. गीरव होता है, क्याच बनाया कार्या है, जलावा जाता है और कहीं वामुखे

प्रतादित किया जाता है—ऐसे नरकोंमें एक दिन सी वर्षके समान होता है। सभी चरकोंसे भोग भौगनेक कद पापी तिर्यक्-योनियें जाला है। स्टरशात् उसको कृषि, कीट,

पर्तम स्वावर तथा एक सुरवाले गयेकी योनि प्राप्त होती

🛊 तद्वन्तर पतुम्ब बंगली हाचौ आदिको योनियोँमें जन्मर गाँकी बोनिमें पहुँचका है हे गरुड! गया, फोरा, बच्चर, गौर मृग्, सरम और चमरो—ये **छ** योजियों एक सुरवाली

होती है इनके अतिरिक्त बहुत सी प्राप्तवार-योगियों भी 🖁 जिनमें बीकस्थाको कह भौगन पढ़ता है। उन सभी बोनियोंको पाकर प्राची भनुष्य-योगिमें आता है और

कबका, कृत्सित, बामन, जाण्डाल और पुल्कल आदि नर-

वीनियोंमें कता है। सर्वतिष्ट पाप पुष्पसे समस्वित वीव बार-बार गर्भमें कते हैं और मृत्युको ग्राप्त होता है। उन सभी पापेंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको सूद, बैत्रय तथा कतिय आदिको आसेहिणी योनि प्राप्त होती है। कंपी-कभी वह सत्कर्मसे बाह्मण, देव और इन्द्राचके पदपर भी पहुँच बाता है।

है गवड! यमद्वारा निर्दिष्ट श्रोनिमें पुण्यंपति प्राप्त करनेमें को प्राणी सफल हो बतो हैं. वे सुन्दर-सुन्दर गीत गते, वास बजते और मृत्यदि करते हुए प्रसन्तिया गन्धवीक साथ, अच्छे से अच्छे इस, नूपुर कादि जना प्रकारक माध्यणोंसे मुख, चन्दन आदिको दिख्य सुगन्ध



और पुत्रोंके हारसे सुवासित एवं अलंकृत क्ष्मचम्मते हुए विभानमें स्वर्गलोकको जाते हैं पुत्र्य-समाधिक पक्षात् जब वे बहाँसे पुत- पृथ्वीपर आते हैं तो एवा अवका महत्याओंके घरमें जन्म लेकर सदाकारका फलन करते हैं। समस्त भौगोंको प्राप्त करके पुत- स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यका पहलेके सम्यन आरोहिणी-पोनिमें कम लेकर दु:स पोगते हैं।

मृत्युलोकमें जन्म लेनेबाले प्रत्योका मरना तो निश्चित (पश्ची) तथा जरामु है। प्रापिनोंका जीव अओमार्गसे निकलता है। तदनतर है। (अध्याप ३)

्युव्यक्तित्वमें पृथ्वी, जलकत्वमें कल, तेककत्वमें तेब, नायुक्तवर्गे वायु, आकारतात्वर्गे आकार तना सर्वन्ययी मन चन्द्रमें बाकर बिलीन हो बाख है। हे गरुड। सरीरमें काम, क्रोध एवं पश्चेन्द्रियों हैं इन सभीको सरीरमें रहनेवाले चोरकी संहा दी गयी है। काम, क्रोच और अहंकार नामक विकार भी उसीमें रहनेवाले चोर हैं। उन सभीका नायक मन है इस शरीरका संहार करनेवाला काल है, को पाप और पुज्यसे जुड़ा रहता है। विस प्रकार करके जल ज्यनेपर व्यक्ति अन्य करको जरब लेख है, इसी प्रकार पश्चेन्द्रवर्गेसे युक्त और्थ इन्द्रियधिशातु देवधाओंक साव शरीरका परित्याग कर नवे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता 🛊 । तरीरमें रख-मनबाद सात भावुओंसे बुख पर चरुकोसिक तरीर है। सभी प्राप, अपान आदि पत्र वायु, मल-मूत्र, क्वाधियाँ, पित्त, इलेक्ट, मजा, मांस, मेटा, अस्वि, सुक्र और स्तम्- ने सभी तरीरके साम ही अभिने बलकर परम हो जहे हैं।

हे सक्ष्यं प्राणियोंके विन्यसको मैंने तुम्हें कता दिया अब उनके इस सरीरका जन्म पुनः कैसे होता है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ

वह राग्नेर नसीसे आवद्ध, बोजादिक इन्द्रियों से बुक्त और नवद्धारों से समन्त्रित हैं। वह स्रोसारिक विकान वासनाओंक प्रश्नवसे काल, काम-क्रोधादि विकास समन्त्रित, राग-द्वेषसे परिपूर्ण तथा गुम्बा नामक प्रवेकर चोरसे युक्त है। वह लोभरूपी जालमें फैसर हुआ और म्हेहरूपी बस्त्रसे उन्ह्र हुआ है। वह मायाचे भलीमाँति आवद्ध एवं लोमसे अधिहित पुरके समान है सभी प्राणियोंका राग्नेर इनसे व्याप्त हैं। को लोग अपनी आस्थाको नहीं चानते हैं, वे पत्तुओंके समान हैं।

है गरुका विश्वासी लावा क्षेत्रिकों हैं और इंदिक्क (पृथ्वीमें अंकुरित होनेवासी वनस्पतियों), स्वेदक (पस्तिनेसे कब्द लेनेकले बुई और लीव कहद कीट), अच्छक (पश्ची) तथा बरामुख (मनुष्य)-में यह सम्पूर्व सृष्टि विशवह है। (अध्याप ३) आसन्तमृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, बद्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मृत्युकी गति, नारायण-बालका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य

बीकृष्णमें कहा—है गरुड! जानमें या अनवानमें मनुष्य वो भी पाप करते हैं, उन खर्मोकी शुद्धिके लिये उन्हें प्रायक्षित करना चाहिये। वो विद्धान है यह पहले भीवत्र करनेवाले भरम आदि दस स्वान करे और पाणेके प्रथक्षितके रूपमें सारक्षेक कृष्ण्यदि तत अथवा क्लांतिनिधिभूत गोदान्यदि किया करे यदि भनुष्य उनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही अध्या सही और नहीं तो उस आधेका

चाहिये। तस्पक्षात् यथासामध्यं दश्च प्रकारके दान देनेका विधान है, उसको सुनो। गो, भृषि, तिल, हिरण्य, युत, चस्त्र, धान्य, गुडू, स्वतं

भी जाबा उसे कुछ-प-कुछ प्रायक्षित अवस्य करना

गा, भूम, तिल, १६८०५, वृद्ध, वस्त्र, वान्य, गुक्, स्वत और सवण-- वे दस दान हैं— भोर्चामितिलाहिरच्यान्यवासंस्थान्यगुडास्तवा

रणते लवणे भेत दानानि दस मै विदुः॥

(४।४) चमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे

अस्यना दुर्गन्यदायक मवादादि तथा रकादिसे परिव्याप्त हैं। अतः तस मार्गमें स्थित चैतरणी नदीको परि करनेके लिये चैतरणी गौका दान करना चाहिये जो गौ सर्वाकृषें कारी हो, जिसके स्तर भी काले हों, उसे चैतरणी गौ माना

गया है। तिल, लोडा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तथान्य, भृषि और गी—ये फापसे सुद्धिके लिये पवित्रतामें एकसे बदकर

एक हैं। इन आड दानोंको महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृतिकाले ब्राह्मणको ही देख चाहिये तिला लोहे हिरण्ये च कर्यासं लग्यां तथा। सरकथान्ये क्षितियाँच एकैको पानपे स्थानम्॥ एतान्यहरे महादानान्युत्तमाय दिकानये। (४१७-८)

अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूडी, कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ— ये बाठ प्रकारके पद हैं—

इतोपान्हकस्वर्तण मुहिका च कम्पडलुः। आसर्व भारतं धोन्यं पदं बाहवियं स्पृतम्॥

(४ ९) जिलकात, मृतपात, सब्बा, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपनेको इह हो, वह सब देख चाहिये। अस, रथ,

भैंस, भोजन, बस्त्रका दान ब्राह्मजॉको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये

हे पश्चिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रावशित कर लिया है, यह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है, विलसे भग्न पूर्ण पात्र, बोसे

भरा हुआ पात, राज्यादान और विधिवत् पटदान करता है तो वह नरकरूपी गर्भमें नहीं आता है अर्थात् उसका

ता वह नरसंस्था गभम नहा आता ह अथात् क पुनर्जन्य महीं होता— प्राथिको कृतं येन दक्त दानान्यपि क्षिती॥

क्षत्रं नोवेंतरण्याद्ध क्षत्रान्यही तथायि वा। तिलपात्रं सर्पिःपात्रं स्वयादानं तथेव क॥

हरत्यत्र साधःपात्र सम्बद्धान समय कः। पत्दानं च विधिवन्त्रसी निस्मार्थमः।

(४।१२—१४) पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे मी लक्षण दान करनेकी इच्छा रखते हैं. क्योंकि यह लक्षण रस विष्णुके शरीरसे

उत्पन्न हुआ है, इस पुरकीपर यरणासन्न प्राणीके प्राप्त वस न निकल रहे हों हो उस समय लवण रसका शन उसके हाधसे दिलवाना चाहिये: क्योंकि यह दान उसके लिये

१-क्सें बेदरमें वर्तु दाहदेवरमी च कम् कृष्णस्वती सकृष्णाङ्गी आ वै वैवरणी स्मृता ( ४ । ६)

THE RESERVOIS THE SAME AND ADDRESS OF THE PARTY HAS BEEN ASSESSED TO SAME ASSESSED TO SAME AND ADDRESS OF THE PARTY HAS A SAME ASSESSED. क्यांलोकके हर कोल रेता है। जनून कर्य के कुछ दन देख है, परलोकों का सब वर्ग प्राप्त होता है। वहीं उसके अपने एक इ.स. फिलाइ है है पश्चित्। किसने क्याविधि अपने पापीका प्राथकित कर तिया है, नहीं पुरुष है। नहीं अपने क्योंको भरमसात् करके स्वर्गलोकने सुक्रपूर्वक

निवत करत है है सम्बद्ध मौका दूब अपूर है। इसलिये को मनुष्य दुध देनेवाली गीका दान देख है, यह अमृतरकको प्राप्त करता है। पहले कहे गये जिल्लादिक आठ प्रकारके यान देकर जानी गन्यवंत्रोकमें निवास करता है। यनत्रोककर मार्ग अवधिक भीषण तापसे पुरु है, अतः स्वयंत्र संस्थ कार्डिये । क्रम्यून करनेसे मार्गर्वे सुख प्रदान करनेकर्ती काम प्राप्त होती है। को मनुष्य इस कच्चों फटुकाओंका सन देता है, यह 'अधिपत्रवन'के वर्णको बोक्कर सम्बद होन्स सलपुर्वक पुर करल है। बोजन और आधनका दान देनेसे सामोको परलोकगणनके वार्गमें मुखका उपभोग प्राप्त होता चलके चरिपूर्ण कमण्यालुका दल देनेवाला पुरुष सुत्रपूर्वक कालोकगनन काल है।

बन्धवर्के इत महास्रोबी और नहाभवेकर हैं। काले एवं चीले क्ष्मेंबारी उन इतोंको देखनेमात्रमे चन राजने स्तातः है। उद्धारतपूर्वक काम-आयुवधारिकः दान करनेसे बै कमदत प्राणीको कह नहीं देते हैं। तिलाने गरे हुए भारका को दान बाह्यलको दिया बाह्य है, यह नयुव्यके उन, बानी और सरीरके द्वारा किने गये विनिय पार्गेका विनास कर देश है। प्रतृष्य कुतवाहका दान करनेसे सहलोक प्राप्त करत 🛊 सहायको सभी साधनीते वृक्त सम्बद्ध दान करके जनुष्य स्वर्गलेकमें अना इकारको अपराओंसे नुक विकार वे पहला साठ इच्छा वर्षतक अन्तानतीर्वे क्रीका करके इन्द्रलोकके बाद गिरकर पुनः इस पृष्णीलोकने आकर एकाका पद प्राप्त करता है। वो वनुष्य काठी आदि

नवीन वेचके सन्तम बर्चवरनी, सुन्दर जनन-प्रदेशने नुक और जनमेहक रिलक्से समन्तित मैसका धन देख है से वह जलोकर्ने कका अध्युटनको ज्ञान काता है, इसमें कोई संदेश नहीं है। तालपंत्री को इस पंत्रीका दान करनेसे नगुम्बकी

प्रत्नोकनमनके कर्नने समुख्य सुख प्राप्त होता है। बस्त-द्यन करनेसे व्यक्ति कालोकने सोधसन्तन शरीर और उस लोक्क वेभवते कन्नन हो बात है। यो वानी वाकनकी एक् अन्य तथा अन्य अन्यप्रियों से मुख्य मरका दान देख है. इसके बंगका कभी विश्वास नहीं होता है और वह स्टब्

बोड़ोंबाले रक्का दान देकाके राजमूब बढ़का करा जारा

करता है। परि कोई व्यक्ति सुवात बादालको दुरभवती,

क्लांका सुख प्राप्त करता है। हे खर्गना! इन कराने गर्ने सभी इकारके दानोंने इलोको कहा एक कनदासे आसी हुई दालकी अधिकता और कमोके कारण उसके फलमें बेहता और राष्ट्रत असी है। इस लोकवें जिस व्यक्तिये वल पूर्व रसका यन किया

है, वह आपर्कतनों अञ्चलका अनुभव करता है। जिस

बगुक्तने बळापूर्वक इस संसारने जन्न दान दिसा है. वर परलोक्स अल- म्यूक्के किया भी वही तृष्टि प्राप्त करत है, जो उसमेतन मनके नवनमें अब होती है। मुख्ये संनिकट का जानेपर कीर बनुष्य प्रकाशिक संन्यासन्त्रकारे प्रथम कर सेता है तो कह चुन: इस संसारने नहीं अन्ता, आप्ति इसको मोच ज्ञान हो सत्त है।

कती है से उसको मुक्ति प्राप्त होती है तक गदि जाने मार्थि क्षेत्र हो का काता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है है, साथ हो उसको सैनंतक से अनेवाले लोग पर-गराय यह करनेके समान करा जारा करते हैं --

इतिकीको ।

परित्र तीर्वनें से बाते हैं और उसकी मृत्यू उसी लेथेंने हे

बाँद कृत्युके समीच नहींचे हुए क्युकाको लोग किसी

त्रीचीवाको अने-कृषिक्षिको वर्षि कर्ननः। वर्षे को कतुमने भनेतान म संसकति।

कासवाचानो

है द्वित। मृत्युके निकट का जानेकर की मनुस

🖁 उतने वर्ष (कारताक) स्थानिक लोकॉका चीम चनवातको प्राप्त होता है। प्राणी बाह्यपन्धी सभी उपकरनोंसे पुन्न फर

उपकरमाँसे सबे पने, दोपरहित सकान मोडेन्स दल

बाह्यकर्क देता है, उसको स्मर्गको प्राप्त होती है है

खगेता दानमें दिने को इस बोदेके सरीरने किसने रॉम दोते

विकास करवा है, यह भी कुनुने पहलू पुर- इस- संस्था दिन्य दिन जात है। संस्थली नहीं सीटा। है।

है क्रोल। कुनुके स्थित्तह होनेस्ट सीन-मा क्रम करन करेले हर प्रत्यक रक्त की वस रिया है। कुन् और रहादे क्षेत्र पहुंच्यांत का प्रतेन हैं? इस इंटर्ना क्या समाहता हो।

व्यक्तिको नाः प्रश्ना करकार प्रकृषे पृत्रक्तिक परिवर्णको करिये कि से राज्ये सरको हुद्ध करते एका करावर महोत् पार्को सम्बद्धील करें। स्ट्रांच्य प्रतके सर्विते कर्ग और कृतिक कार्यक अपूर्ण के की। उसके कर कही कुछ हुई है, उसे स्थानन एक्सिट औड काम पारिये। द्वार्थकोरे पूर्व प्राथको द्वार्थक केल्प सम्पर्धक तिली कर करने को को जीवारों है। इस एवंकिट करने कार कर डोक्स किया होती परिषे, वित् कारण र सर्थन, प्रातनात्त्व और सर्व्यापन-१ का क्रिकों की कार्य प्रदेशे । का क्या रिक्का अध्या है, अन्यान्य र्वकर भी हो काम है। दिक्कर , क्रायमंत्रा जो होन और दिये को पहलेके अञ्चलको काल्य करने प्लीपे। अध्यानोदार प्राप्त देख व्यक्तिके। सम्बन्धानम्, अस्तोत्तेद और Rese: वे क्षेत्र वहीं होने व्यक्ति । उत्तरने परिपूर्व कर और संदेशों रहित्य क्रकानों प्रदान करनेक विभाग है। क्षान्तक रिलंड हिल्लाम करिये । विद्यु प्रम करण सामान्तर, Regula yan melanawa . A din affet \$18 mins which it we have a set of after store- & s. Proposit For E.

प्रानंती कृत् किन स्थानन होते हैं. सहीत दिने क्रोक्स रिक्स का 'जा है, उसमें शृष्टिकानी होते होती है। हरूल की रिक्ट रिका बच्च है उसे उपना करना Prog. and \$1 per aired moved amplement प्रकार होने है। कहा अर्थन केरोक 'केरा' कार निवादका दान कार्रेका भूगतिक, मानवारी देववान्य प्रमाण होते हैं। प्रमाण विकास पूरियों 'यून संहया' रिकास एक सर्वते दर्जे दिवाओको अंतुरे प्राप होते है। विकास 'कारक' कारक और अधिक कारकारों हैय-

क्रमानके क्षेत्र एक्टिय परिवर किए, कुछ, पूर और हैना रोक्ष 'सम्बद्धा' अन्तर केरोट 'कार्युव का पत्र कर्म हुए सम्बन्ध्यंत्री और वर्ष है। क्रीहरू में, अब, पूरत और बैस आहे पराया प्रतियोको अपने को क्रीको हुए का संदूष्ट नहीं होते हैं, जिल एका वि वस परिवास संदूष की होता। ৯ ৯৬৪৯ চন কবিছাল নকন কৰ্মতা আ

क्ष प्रकार को का भारत को वर् धन्तवंत्रो प्रोधन दिवले क्रिक्ट राज्याची पार्चानी प्रकार से कर करिये। है कीवन् ! पूर्विक विकित्ते पार्टि द्ये बाह्य कामा प्राप्तिये । इसके बाह रमानामूनिये पश्चिमका वरियो प्रकारी पुर्वाचन प्रवासी हुए एपिन विस्तानी और कि शर्मक का किल्पोर्ग पूर्वक विकिन अपूर्ण कर करण पहिले । इस पहाची कियांके रिली पुर्वादक परिकारियों करने हुन, परस्, किया और पूर अभी से अन्य अनीते। इसके इस स्वापनी मुक्ति की बन्दाओं को किया पद समूर्ग कर्न विकास हो कहा है। क्यांक बन्ने कर्न बारतान्त्रं और इतिकारितृष्ट क्षेत्रम करण करिये। है परिवास । इसकारमध्य विकित अनुसार एक पेटीका निर्माण काम महिने कामक प्रेमान अर्थन् अपनात है बार्ने कह का उन्हें अने काने का काने का है और दुलो प्याप्तो रचकारी निवास कार्यकारे प्राप्तीक रिपो भूतिका ही क्षेत्र है। उसके कह पूर्वीक विकिध अपूर्ण में हुए व्यक्ति इसमें दिन्हरून की। व्यवस्था सर्थ प्रमुखं प्रदेशों पूरमा तेन करने पारिते

हे क्ष्मंत्र प्राचीको कृत् और यह संस्थानके चीच निरुद्धकारी को निर्मात है, तक असे मुखे।

च्यूनी कर्तात गये प्रतासन्त हुए, चीन्दी विश्वासन्तान क्ष क्रमानक्रमान्त्रे इत्त और क्रियोक कर करने करों की अपूर्ण (अनेपदय) को बेप्पन जा साथे हैं सरक कियो प्रकार प्रीतन्त्रके काल उन्लंख दिन्ह नहीं दिने नमें के तान राजनीकि नकता मेरन हो जन्म है। तार व्याप्य पृथित को हुई वेरोको करोपनि करोन्

<sup>।</sup> वहीं क्रांत्रिक क्रमां क्रमात्रक क्रांत्रक क्रांत्रक क्रांत्र है

<sup>।</sup> अपन्यानीकारो कार्य कुल कुल, नेकारो न हुनेन कुल किया हुनी। १५४ ५६ । वर्षेण कर कराना है।

कु प्रमुख्यान कर्त्व प्रमुख<sup>®</sup> संबद्धात है।

उपनेपनके द्वारा सुद्ध कर उसके कार पन्यांपिक अनिनकी स्थापित करना चाहिने । तदनकर पूज-अक्षत आदिने क्रम्माद मानवाले अस्तिदेवकी विभिन्न एक करके दाह करे राहकार्यमें चारदालके चाको आहि, चिताकी अहिन और चर्चके करको अस्तिका प्रयोग नहीं करना भाष्टिये और

निम्नलिख्य बंदसे अभिन्नी क्रबंत करने चाहिये-मां भारतकारकोपिशमं लोकपरियलकः ॥ क्रमतंत्रर सरमान्यमेणं स्थानं नव्यानसम्। (RIQR-QL)

'हे देव। अल्ब प्रकृत् हैं है देव। अल्ब इस संसामे

नोनिस्कार और सभीके चलनका है। इसलिये जार इस सुन्ध्य अपनेते वपसंदार करोड अनुसरवदन स्वर्धने से जाने । इस प्रकार कान्यद देवको विकियत एक कर सबको विकासी अपिनमें बरवानेका उत्काम भारत वाहिये। सम सबके शरीरका अपने भाग इस अग्निमें यल बाब तो इस समय क्रिया करनेवाले ज्यक्तिको निजानिका मन्त्रका

> अस्तास्थानीयमानेऽदि स्वदुर्व मानातं पुनः ॥ 'असी स्थापंत्र सोकाय स्थारा<sup>'</sup>०४

उच्चाम करन चारिने--

(Y U.00) अर्थात् है देव। आप इसीसे उत्पन्न दूष् हैं। यह सरीरी

पुर अवको इत्थन हो। अगुच प्राप्तका वह प्राप्त स्वर्गलोकको प्रका करे — ऐस्ट सङ्कर रिलाभिका जान्याहरी विदाने कर रहे सबके कपर होते। इसके कर अवविद्वार होकर उस आस्पीयबनके लिये रोज काहिये। इस कुरकारे करनेसे उस नृतकको जान्यभिक सुख प्राप्त होता है।

दाह किया करनेके पक्षात् अस्य-संघयन क्रिया करने चारिये। हे बगराय ! यहकी पीडाकी स्वन्तिके रिस्ने हेत-पिण्ड भी प्रदान करें। तत्त्रहत्त् वहाँचर गर्ने हुए सभी लोग भिलको इदक्षिण का करिहादि क्रमने तुक करते हुए स्वानके तिये कतासन आदिया जार्च वहाँ व्यक्तिकर अपने बस्तीका प्रश्नासकार पुत्र अन्ते ही बहुनकर पुत्र व्यक्तिका ध्यान करते हुए उसे क्ल दान देनेकी प्रतिक्र करें और क्ल म्मफिने प्रेसक्पमें जल दान देनेकी आज दी है-ऐसी

चावना करते हुए पुनः जलाने नीन चारचपूर्वक प्रवेत करें और क्याधिकार एक नाम होकर अपनी निका बोलकर तक अवस्था होकर स्थान करें यह लाग एक्सिमिन्स होकर अवनः झोर्युक्तवर्ष् इत वेदगनाका उच्चरण करहे इय करना चाडिये। इस समय स्वाप करनेकले लीगोंको करका मानोदन नहीं करना चाहिने। सन्धान् किन्तरे स करके जरने रिखाको मीथ से और सीचे कुसको रक्षिका बरके रोगों शबोंने रक्कर महारिके किलपुर्क का लेकर विवतीर्थने दक्षिण दिलावें एक बार, बीन कर अथवा इस बार भूमिकर वा करकाकर करा-दान करे। इस समय तिलाइति देनेवाले परिवर्गाको बहना चाहिने कि 'है अनुक गोवर्ने डायम अनुक मानवाले देत। तुम मेरे द्वारा दिने वा रहे इस विलोदकते संतुष्त हो। मैं तुम्हें विलाइति दे रहा है, अत: इसको सहज करनेके रिल्मे स्थ नहींक उपस्थित होओं ।

हे करवापुत्र गरुद्ध । श्रेटकरेचात् जातमे निकरणकर करव च्यानकर स्थान-वसाची एक बर विचोदकर सीवा गुनिक बैठ वार्ष अवदाद तव किलाइकि देवर मनुष्यको अञ्चलक नहीं करण चाहिये, क्लोंकि उस समय रोधे हुए अपने बन्द सम्पर्दोके हार और और मुँहने निराये और एवं क्रकारों परा हुअब व्यक्ति विकास होकर पान करता है। अतः रोग नहीं चाहिये, अस्ति पचनाकि क्रिया कानी वर्षाचे। स्टानकर कोई प्राप्त संकारकी अनिरक्तको क्ताल हुआ नृतकके चरिक्नोंको इस क्रमारका उपदेश देकर होकांन्वरण करनेका उच्चा करे- 'क्न्यच्या यह तरीर केलेके बक्षके समान बढ़ा हो सारहीन एवं जनके बुद्बुदेके समान कमार्थगुर 🛊 इसमें जो सारतत्त्वको क्रीमतः है, यह महामुखे हैं। घरि दुव्यों, करा, आगि, आकास और वाकुतत्त्व-- इन चीच सत्यों के चन हुआ वह सरीर दुन अपने किये हुए कमीके अनुसार कर्या प्रकारनीमें सकत विलीन हो जाता है से उसके दिन्ये रोजा करा? जब पूर्णी,

सन्द्र तथा देवलोक विन्त्र हो बाते हैं तो फेन्फे सधन

प्रसिद्ध पह नार्वलोक पह नहीं होता?" इस उन्हेराकी सुनकर

वे राजी परिवारके सदस्य अपने बाको वार्ष। पहलेसे करके

<sup>2-444 % 6</sup> १-मन्दर ३५ । २२

१-विक्रोदाको अञ्चलि ३६ हरू पहल देवै पहिने 'अनेहमूद नेप्युकोवीकाहरूपीयवस्त्रीयांचा हर किल्युनारीन्यक्रीरानंद्रकारनं परिकारत् ।

हारपर रखी हाई चौमकी परिचोंको चवाकर आकरन करें। तदकता अभि, चल, गोवा, बेत सरसें, दुर्च, प्रचल, सम्भ तक अन्य माहालिक वस्तुओंका हायने स्पन्ने करके पैरले

शक्तका भी त्यलं करें और भीर-भीर करने प्रवेश करें।

को व्यक्ति विद्वान है, यह अपने अभिन्होत्री परिवनकी मृत्य होनेक्ट कराका शहर-संस्कृत औतको अध्यक्त हारा हो। बनाविधि करे। हो वर्षसे कन असुनाले कोटे कलककी कृत्यु होनेपर उपन्यो स्थलानभूमिये गुरू खोदका निर्हासे इक देख चाहिये। उसके लिये उदक-क्रियाका विकास नहीं है जो स्वा भविताल है, बाँद वह बरे हुए परिका अनुगमन

करक च्छाती है तो वर्गीयहित निवर्गोंके जनुसार परिकी

प्रकार करके विदार्ग प्रवेश करे को स्वी जीवनके

क्यानोहते किलापर क्याकर पूर्व भारत था जाती है, उसे 'क्रमाच्यकर' करन चाहिने

मनक्के सरीरमें सबे हीन करोड़ रोमें होते हैं, जो स्त्री वरिष्का अनुगमन करती है, उतने कारातक वह स्वर्गने बात करती है। बिस प्रकार सर्वको वकदनेशाला सपेत मिलने वर्षको मलात् बाहर निकाल लेला है. उसी प्रकार

पतिका अनुगमन करनेवाली सर्वी नहीं अपने पतिका उद्धार

का उसके साथ एकांने मुखपूर्वक विकास करती है। अध्यादाएँ उसका सम्बाग करते हैं तथा यह परिवर्क नहीं हमतक चतिक स्वथ सुकोपभोग करती है, बबतक चीदह इन्होंकी अवधि पूर्व नहीं हो कती है। यदि पति ब्रह्मस्टबर, कृतक

क निजवारी हो, फिर भी सकक हवी मृत्यु होनेकर परिके साम सती होकर उसे चरित्र कर देती है। चतिके सर क्षणेक्त को रखी इसीके साथ जारेकने जपने सरीरको भेंट कर देती है, का अध्न्यतीके सकत आवरण करती हुई

स्वर्गलोकमें बाकर सन्बन प्राप्त करती है परिकी कृत्य प्रीनेपर कमरक स्त्री अपनेको चिताको बेंट नहीं कहा देती है, तकाक कर स्वीके सरीरसे किसी प्रकार मुख्य नहीं हो सकती है। को रही अपने नितके साथ

सती हो कती है. वह फितुकत, बाहकूश और पतिकृत-इन होनों कुलोंको पवित्र कर देती है जो स्त्री परिके

दुःखर्ने दुःखी, सुक्षर्ने सुक्षी, विदेशगमनमें महिनगसना, कृतकारम तथा मृत्यु होनेपर चितानें उसीके साथ जलकर बुरक्का संबद्ध करती है, उस स्वीको परिवता जनक चाहिये । पारित्वारधर्मका पारान करनेवाली स्त्री परिच्छी नृत्य

हो बानेपर पुरुष: बिदानें समारुद होकर परलोक-गन्तके बोरव नहीं होती। बर्जिमादि सभी समर्था रिजवॉकी अपने पतिके अन्य ही विकास आरोहनकर परलोकस्था ऋष

करना चारिते। प्राधाननर्पनी स्वीते लेकर चन्यासनर्पकी स्तांके लिये पतिके साथ विदाने चलकर सती धीनेका विवास एक समान ही है। बरिकी मृत्युके समय जो निवर्षी

गर्धसे रहित है और जिनके बोटे-बोटे बच्चे नहीं हैं जन

सभीको सरीधर्मका कलन करना शाहिए। है पश्चिम् जनुष्यके दाश-संस्कारको को विधि है उसको सामान्य रूपमे मैंने तुम्बें शुना दिना है। अब और क्या सनका चाहते हो?

इसपर नरुक्षने कहा--हे संसाके स्वापिन्। नदि प्रवासकालमें परिवर्ध कृष्यु हो जाती है और असकी अध्यक्षे के लोको नहीं प्राप्त होती है तो उसका एव किस प्रकारने करना चाहिये, यह बतानेकी कृष करें।

इतिकृत्याचे कहा है नगड। यदि प्रवासी परिकी अस्मिनी नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसकी भी सद्दरिका विकास तुन्हें अनाव हैं। इस परम योपनीय उत्त्वको तुन सुनो । जो प्राची भूकसे पौदित होनेके कारण मृत्युको जापा होते हैं जो व्यक्तादि हिंसक जानियोंके हारा जो जर्ज हैं,

जिनको मृत्यु गलेचे कोसीका कन्दा समानेसे हो खती है. सरीरकी श्रीमताके कारम जिनकी मृत्यू होती है, जी हाथींके द्वारा मारे जाते हैं, को बिन, अग्नि, बेल और

ब्राह्मण-स्वपने मृत्युकी प्राप्त होते हैं. जिनकी मृत्यु वैष्क्रमे होती हैं. जो आत्मकती हैं, जो गिरकर व रस्ती आदिके

द्वार किने गरे बन्धन अथवा जलमें दुवनेसे कर जाते हैं, उनको स्वितिको हुन सुनो।

बी सर्प, व्याप, शृंगधारी पत्नु, सपसर्ग (चेचक), पाचर, जल, जाहाम, अंगली विसम्ब चन्न, वश्चमत और विद्युत्पत्तत्तरे और लोहेसे, पर्यक्तपरमे गिरनेसे अच्चा दीवालके

मृत्यको प्राप्त होते हैं। ऋतुमती, धांपक्षाली, सुदा संधा भोषित आदि त्याच्य रिजर्मोका संसर्ग, हारोरिक रूपर्स वा

मिनेसे, पहाडके साढे कमारसे, खाट च मध्य कवर्षे

<u>Para ann a driven de procesida reduces primeradad de circa de debenhadad de confesiono de consesso de</u>

अथरोंका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं, जो सस्त्राधातसे मरते हैं विषेले कुत्तेके मुक्का स्पर्श करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है. जिपि-विहीन रूपमें जो मृत्यु हो जाती है. उसको दुर्मरण सम्बन्ध चाहिये। उसी पापसे नरकोंको भोगकर ये पुन-प्रेतत्वको प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तिका दाह, उदककिया और मरणनिमिन्नक अन्य कृत्य तथा औध्यदिहिक कुन्नं नहीं करना चाहिये इस प्रकारसे अपमृत्यु होनेपर पिण्डदानका कर्म भी वर्षित है। यदि प्रमादवस कोई पिण्डदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अन्तरिक्षमें विनह हो जाता है। अतः लोकगहांसे उरकर उसके सुभेच्यु पुत्र-पीत्र और सगोजी चनोंको मृतकके लिये 'नारायक्षति' करनी चाहिये। ऐसा

नारायणबहित किये जानेपर औध्वंद्रीहेक कर्मकी योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होनेपर ऐसे प्राणीका मुद्धिकरण इसी कर्म (नारायणबहित)-से सम्भव है अन्यका नहीं

करनेपर ही उन्हें भूषिता प्राप्त होती है अन्यया नहीं, क्ह

यमराजका चचन है।

नारायणबास सम्पन् रूपसे तीर्वमें करना चाहिये। बाहाजोंके द्वारा मगवान् कृष्णके संमध नारायणबास करानेसे मनुष्य पवित्र हो काता है। पुराण, बेदके जाता बाहाण सबसे पहले तर्पण करें सभी प्रकारकी औवधियोंको और अध्यको जलामें मिलाकर 'पुरुवसूक्त' या 'बैष्णवसूक' कर उच्चारण करते हुए विष्णुके उद्देश्यसे सम्पन्न करना चाहिये। उसके बाद दक्षिणाभिषुख होकर प्रेत और विष्णुका इस प्रकार समरण करे—

> अनादिनिधने देवः सङ्गणकगदाधरः॥ सङ्गयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतन्त्रेक्षप्रदे भव।

> > (\$1816-888)

'हे देव। आप अवादि, अजर और अगर हैं। हे देव। अगर हांख, चक एवं गदासे सुशोधित विष्णु हैं। आप कभी म विनष्ट होनेवाले परभाष्मा हैं। हे पुण्डरीकाश! आप इस प्रेतको मोध प्रदान करनेकी कृपा करें।' वीतराय, विकस्तर, जितेन्द्रिय, शुचिकान् और धर्मतत्पर होकर वहींपर भक्तिपूर्वक एकादश श्राह करे। उसके

बाद वह सावध्यनमनसे विधिवत् जल, अक्षत, यब, गेहूँ और कैंगनीका दान दे उस समय शुभ हविष्यान, भुन्दर

बनी हुई सोनेकी अंगुठी, इन्न और पगड़ीका दान देन चाहिये। इन बस्तुओंके अतिरिक्त दूध मधुसे समन्तित सभी प्रकारके अल्ल देना चाहिये। वस्त्र और पादुका

समन्तित आठ प्रकारका पददान सुपात्रॉको समभावसे दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करनेके बाद मन्त्रोच्चारसहित गन्ध, पुष्प और असतसे पुजा करे, तत्पकात् बाहापॉको

सम्मानसहित दान दे। शंख, खङ्ग अवदा सम्पानमें पृथक् पृथक् तर्पण करना चाहिये। उसके कद ध्यान-धारणासे संयुक्त होकर दोनों युटनोंके बल पृथ्वीपर

अवस्थित होकर मन्त्रोच्नसपूर्वक उदिह देवोंके लिये पृथक् पृथक् अर्च्य प्रदान करे। प्रकारते युक्त पृथक् पृथक् मांच कुम्भोंमें बहा, किन्तु, हह, यम और प्रेत—

हुन पाँचोंको स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक्षं वस्त्र, बज्ञोपवीत, मूँग और पददान पृथक्-पृथक् स्वापित करे। वधाविधि तन देवोंके सिये पाँच आद्ध करना चाहिये। संख्या या ताप्रधात न मिलनेपर मुण्यपणत्रमें

पृथक् जलभारा देनी चाहिये विलसे पूर्ण वासपात्र दक्षिणा और स्वर्णसे युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणोंको देना बाहिये। युवके निधित दक्षिणासहित विल और लोडेका

सर्वीषधिसे युक्त विलोदक लेकर प्रत्येक पिण्डपर पुणक्-

क्षान देना चाहिये। विष्णुदेवके लिये वदासकि विधिपूर्वक चलि प्रदान करनेपर मृत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है

जो व्यक्ति सर्परंतस्ये यर आता है, उसके विक्यमें विजेष बात मुझसे सुनो—

एक पार सोनेकी नागप्रतिमा बनवाकर गौके सहित विभिन्नत् उसका दान भाषाचको कर देना चाहिये। ऐसा भारके पुत्र अपने पिताके चानसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्ववरित देकर भनुष्य सर्वदोवके पापसे दूर हो जाता

<sup>्</sup> अस्कानम्म किसो ऐसी स्थितिमें भरण हो रहा है जब मरणसम्म व्यक्तिके शिवे शास्त्रोक विकिनी सम्भन्न नहीं हो चर्ची हैं. उप ऐस्ट मरण विकि-विहोन मरण मान्र काल है।

🛊 🕏 गुरुष - उसके कह सर्वीवधिसे समन्वित पुत्तलका निर्भाण करना चार्किये पुललके निर्माणमें चलास और क्तांका विभाग सुनो — काले प्रवक्त वर्ष विकास उसके कपर कुमसे निर्मित

एक प्रकारी आकृति बनानी चाहिने । तीन सी साठ बुन्तेंसे मनुष्यको अस्मिपीका निर्माण होता है। उन मुन्तीका विन्यास पूर अञ्चरिते पुषक् पुषक् अपने कान्य पादिने। चालीस वृत्त सिरोधान, दस वृत्त सीवा, बोस वृत्त बध-स्वत, बीस मृत्य ३४६ स्त्रे मृत्य दोनों बहु, बीस मृत भारि, सी पुन्त होती हरूभग, तीस पुन्त दोनों बंध प्रदेश, चार बन्त किला, क बन्त दोनों अन्यकोत और दस बना फैरको अंगुली भागमें स्वापित करनेका विभाग है। इसके बाद क्षिरोभागमें नारियल, ताल प्रदेशमें लीकी, मुक्षमें पहरत, जिहार्ये कदलोकल, जाँवोंके स्थानमें कमलकल, नासिका भागमें बालू, बसाके स्वानमें मिट्टी, हरिशाल और मन्त्रीतलः मौर्यके स्थानमा चारद्, पुरीकके स्थानकः मीतल, शरीरमें मन:शील, संधिधानोंमें तिलका बाक मांसके श्वानपर पिसा हुआ पन, रक्तके स्वानपर मध्, केशरातिके रकारपर बटाबट, त्यांचाके स्थानपर मृगवर्ग, होतीं कानके इबानपर तालपण, दोनों स्तनोंके स्कानपर गुज्रापन, नासिका भागमें सापन, जांधनगढलमें कपल, दोनों अण्डकोशीके क्यानपर बेगन, लिक्क्यागमें महिना सुन्दर गाजर, गाभिमें बी, कॉपीनके स्थानपर त्रपु अर्थाम् लाहः स्वनीमें मोती, रालाटपर कुंक्सका लेप, कर्ष्य एवं अगुरु भूप, सूर्यान्धत मालाका अलंकरण, पहननेके शिषे इदयमें पहसूत्रका विन्यस करना कहिने उसकी दोनों भूजाओंने ऋदि एवं बृद्धि, दोनों नेत्रोंमें काँग्री, दाँतोमें अनारके बाँग, अँगुलियोंके इन्यनमें बच्चके पूज और नेत्रोंके कोच भागमें मिन्दूर भरकर ताम्बूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिये

इस प्रकार सर्वोजिपयुक्त उस प्रेतको विभिन्न पूजा कर पदि पृत काकि अभिन्तोत्री रहा हो तो उसके अञ्चीमें चमत्राम यह पात्र स्थापित करें। सदकता समानः चुनक् मे हिरा=' तथा 'हमं ने बढकोन चढ़' इन नन्त्रोंसे अभिमन्त्रित

क्रालपार्व्यक्तापुक जलभे उक्त प्रेतको पवित्र करके भगवान् विकासो उद्देश्य कर सुर्तीला, दूध देनेवाली गोका यह देना चाहिये। तत्पक्षात् दिल. तीव, स्वर्ण, कपास, लवन, सप्तकारम्, पृथ्वी तथा गी. जो एक-से-एक सङ्कर पवित्र बक्षणे को हैं, उनका भी दल करना बाहिये। उसके बाद तिल-का तक प्रदर्भन भी करना कहिने। स्ट्यन्सर हेतकी मुक्तिके रित्वे बैच्चव ऋढ की उसके कर ऋड़कर्स इटवर्ग भगवान विष्णुका कान करके देशमोशका कार्य सम्बद्धाः हरे।

उस विधिने बचने गये पुतालका विधिपूर्वक यह

करना चाहिने। स्त्यक्षत् उसकी सुद्धिके तेनने पुजिद संस्कर्ता प्राथमिक करें। जिसमें तीन, छ., बास्क तना बेहरू कृष्ण्यत करनेका विभाग है। प्रायश्रित कर्मने असमर्थ होनेपर गाव, सुबर्णादेका दान अवस्य लगतिनिधपूर इक्का दान करना चाहिये। विद्वानको इस प्रकार जपनी हाँद्र करनी चाहिने असूद्ध दासके द्वारा असूद्रको उदेशन काके को कुछ श्राद्ध तथा दारादिक किया जांत है, यह सम कुछ अलारिक्षमें हो मिनक्र हो माल है। असा निश्मित् सुद्ध होकर बनुष्यको स्कादिक ऑऑटीहेक कर्न काम च्यारिये। हे गुरुद्ध। जो ऋषी मिना ऋषश्चित किये ही दाशदिक कर्त द्वारपूर्वक या शहारपूर्वक करण है, यह यहने, अधिनदान, जलदान, स्नान, स्मर्ग, स्मृष्टेदन तमा अनुपार करके तत्तकृष्णुवतमे सुद्ध होता है। जो सबको से जता

है अक्श दाह संस्कार करता है, वह कटोएक किया करके कम्बासान्तपनवत करे। बोटे दीवको दर कानेके शिने होटा और वहें दोनकों दूर करनेके लिये बढ़ा प्रायम्बित करना आहेर्ये गठवर्षे कहा—दे प्रभो कृष्यं, तराकृष्यः तथा सान्तपन—ये जो तीन प्रायशिक यत आपने नताने हैं इन

वीनोंके लक्षणोंको भी मुझे बतानेकी कृषा करें भववान् श्रीकृष्यने कहा-दे गरव। तीत दिन प्रातःकाल, तीन दिन सार्यकाल, तीन दिन अवधित इकिन्यानका आहार और तीन दिनका उपनास कमकः किस बतमें किया जाता है, यह 'कुम्बदार' कडरमता है'।

त्रवं प्रतानको सर्व त्रवासकारकविष्य उपवासकारकोव एवं कृष्ण उपलब्धः ॥ (४) १६३)

विस इतमें क्रमतः एक दिन गरम दृष्, दूसरे दिन गरम यो तथा तीसरे दिन गरम कल पानकर चीने दिन एक राजिका अपनास किया जाता है, उसका काम 'सन्तकृष्ण्'

कत है। जब गोसूब, गोसब, गोदबि, गोहरध और कुशोदक—इन पाँच पदाधीको क्रमतः एक एक दिन पान

करके पुन: कृष्णुवतका उपलब्ध किया जाता है हो उसको

हे पश्चित्। पापी व्यक्तिके घरनेपर कीन सी क्रिका

'सान्तपनवर्त' कहा जाता है<sup>न</sup>ा

करनी चाहिये. यह मैंने तुन्हें बता दिया है। पुत्रलदाहमें (पुतलके इदयपर रखा) जलता हुआ दीपक कर कह कान हो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिने। क्षदनन्तर आग्निका करे और सीम दिनका सुतक करे। दलाह और गर्गपिक्य करना चाहिये। इस विधिका सम्बद्ध क्लन करनेसे प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। मदि किसीके मरणका धम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका दाह-संस्कार हो जाय और वह मनुष्य उसके कद आ बाय तो उसे ले बाकर कृतकृष्टमें स्तान कराना चाहिये। तदनन्तर बातकभादि संस्कार पुनः किये जार्य ऐसे प्रकार अपनी विवाहित प्रतीसे विधिवत् पुनर्विकाः का लेना चाहिये। हे सागः वदि विदेशमें गये किसी व्यक्तिको पेश्व अथवा बारह वर्ष बीट गये हो और उसका इस अवधिके बीच कोई समाचर नहीं प्राप्त होता 🛊 तो उसकी प्रतिकृति अनाकार उसका दाह-संस्कार कर

द्यालना आहिये। हे गरुड , रजस्वला और सुतिका स्वीके मरनेमर कौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्पत्त 🕏 सब उसको तुम सुनो— सुतिका स्वीकी मृत्यु होनेपर वाहिकजन कुम्भमें जल और पञ्चमक्य लाकर पुण्यजनित मन्त्रोंसे अधिमन्त्रित

करके उससे स्वयंको जुद्ध करे। उसके बाद सी सुपवलसे

विधिपूर्वक सबको स्तान कराके पुनः उसको प्रकान्यसे स्तान कराये। फिर कपडेसे बतायी गर्मी आकृतिके साम

----

वयाविधि वला देश वाहिये।

पञ्चककालमें पृत्य होनेपर यह संस्कारकी विभि क्या 🕏 र उसको मैं कहता है, तुम सुनो—

है सामेल मासके प्रारम्भमें बनिहा नस्त्रके अर्थभागसे लेकर रेवती नक्षत्रतक पश्चककाल होता है। इसको सदैव दोशपूर्व एवं अञ्चय मानक चाहिये इस कालमें मेरे हुए व्यक्तिका दाह- संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल

मृत्यको प्राप्त होनेवाले लोगोंको बलतक नहीं देख चहिये, क्लोंक ऐसा करनेसे सर्वता असूभ होता है। अतः पञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्प करने

सभी प्राणिमोंने दु:श इत्यन करनेवाला है। ऐसे दिनोंमें

चाहिने अन्यना पुत्र और सगोत्रके लिने कट हो होता है। इन नक्षत्रोंमें मुतकका दाइ-संस्कार करनेपर परमें किसी-न-किसी प्रकारकी डानि होती है

हे तरुष्ट! इन नक्षत्रीके मध्यमें मनुष्योंका दाहा संस्कार आहुति प्रदान करके विविधूर्वक किया जा सकता है। सुबोग्य ब्राह्मजाँको बेदिक मन्त्राँके द्वार विधिन्त्रं उसका संस्कार करना भाष्टिये अतः सवस्त्रानके समीपमें कुशसे चार पुतलक क्लाकर नवल अन्त्रीसे उनको अधिमन्त्रित करके रख दे। तदनन्तर उन्हीं पुतलकीके साथ पुरुकका दाइ संस्कार करे अजीवके समाप्त हो ब्हरेपर मुतकके पुत्रीद्वारा सान्ति एवं पौष्टिक कर्म भी

जो मनुष्य पुन पहाक नक्षत्रोंमें मर जाता है, उसको सद्तिकी प्राप्ति नहीं होती अतएव मृतकके पुत्रोंको उसके कल्यानडेतु तिल, गी, सुवर्ण और बोब्स दान देना चाहिये। समस्त विध्नोका विजय करनेके लिये बाह्मणीको भोजन, चतुन्त्, इन्त्र, सुवर्जमुद्रा तथा चस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके समस्त पापीका विनासक है और बाबाजोंको दक्षिण देनी चाहिये, इससे समस्त पापीका जिनात होता है (अध्याय ४)

होना चाहिये

१ तम्बद्धीरकृताम्ब्रुतामेककं प्रत्यां विकेश् एकरात्रोपनासश्च र-गोवृतं गोवनं क्षीरं दक्षि वर्षिः कुलोदकम् वरणाः क्षेत्रबुक्तमोत्कृत्वं साभवनं चरन्॥ (४ १६५)

आशीषमें विदित कृत्य, आशीषकी अवधि, दशगाऽविधि, प्रथमचोडशी, मध्यमचोडशी तथा इसमचोडशीका विधान, नौ आद्धीका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका यमपार्थनिदान, वार्ग्ये पड्नेवाले कोडल नगरीमें जीवकी कारनाका स्वरूप, यमपुरीमें परपात्माओं और पुण्यात्माओंको चोर तथा सीम्यक्षपर्ये यमगुजके दर्शन

श्रीकृष्णने कहा—हे नतद ! इब इकत नृत प्रत्यकः । द्राव-जंगकर करके स्थाप और विस्तोदक कर्न कर विकर्ण मार्ग- मार्ग क्या पुरुष करके चीके चीके का अवें। हारस पर्देशकर के सभी एक अधिकार जान लेकर रोते हुए जीनकी गीलोंका प्रतान कर प्रभावे जार यह होकर सावना करें। बरक्कर सभी पुत्र-सेव आदि तथा मनोजे परिवन क्तों सकर जो दस व्हिनोचा असीध वर्ग है, उसकी पुर करें। इस कालमें उन समीको समाजी सर्गरका चेतन करन चाहिने। राजिने ने ज्यान जरान जारान्यर कोर्च अर एक क्लाओ तीत चेजन किया अन से प्रची तीन दिश्तक लोकने हुने हो। इक्कान्नेप्रतक प्रशास करके अन्यंत्रणेयी होयर प्रजीवर ही ओर्चे उन प्रचीके क्षेत्र काल जीतक कर्ज र हो। वे इस अस्टेक्टरलेंड अस्तराओं दान एवं अध्ययन-कर्मने एर हो। पु:क्रमे मनित, अन्तवहरीन, अयोगम-कार पूर्व भीत-विस्ताससे दर होकर में अञ्चल्देन और फिर चोना को छोड़ हैं। इस अशीयकी अवस्थि तिहरिक को यह या चलतीने भीतन करना चारिते। एक म और विकास उत्तरम करे।

महायो कहा—है इसे असीवियोधि अभीविय विकास आपने कह दिया, पर यह असीव वितने समयाक दोना? उसके त्याप क्या है? उससे अंतिया लोगोंको उस सस्तरें कैसा जीवन प्याचि करना पाहिने? इस उसी मार्गेको भी आप पालोनी कृता गरें।

श्रीकृष्णने सञ्चा—हे क्षणा। यह आरोप से विधियानक समय और फिक्स आदिये द्वारा सीच ही समाच करनेके नोग्य होता है जमीचि जानी इस कामने विश्वदर्गन् श्रीक्षण और अन्य प्रकारके देन पुन्तादिक सरकारीते दूर हो काम है। सांचित्वचोंने सरकारीय दस दिनका काम साल है। यो सोग क्षणीचीत सुद्धि हास्य करनेकी इक्स रखते हैं उनके दिन्ने पुंचादिके कम लेनेकर भी इसी हकत असीच होता है। जा मुनकको जल देनेकले हैं, में मान्यासीचने के तीन दिनोंके पक्षत् सुद्ध हो जले हैं की विकालनेकक मान्यासीच डीनेकर कह तथा सम्बन्ध हो जाता है। यदि पुढावरक संस्कार हो जानेके कार कालकको मृत्यु हो जाता है से एक शांत्रका सामित होना है। उपलब्ध (क्लेक) संस्कार डीनेके पूर्वताच तीन दिन और उसके नाव वस दिनका असीच होता है—

ता श्रामानाताता आ चीनावित्रको स्थूना। विराह्मकार्वाहरूसामाता

(sitt)

हे पहिला हुन्हें मैंने अलीच बाद दिया। अब मैं संबेक्तें प्रशंतकार असीयके विकास तुनी करना है। हे कारना हुएको वेथे हुए तीन कान्तोंको दिगोहिकको स्विते अन्यासके पीचे स्वापित करके चीरावेचां सदा कर है और 'अब स्वाहित एवं 'विकास' 'इस सम्बोध्यतके साथ उसके क्रम निर्देश करने कर और इव रख दें। बंदकर्त करने सर्गतिकोके बाब कारों, तीनरे, करावें सकता नवें दिन अस्ति-संबद्धन को। को लगोजी है से मुस्किक अर्थाभागायी अधिकारीका ही उन्हों कर सकते हैं। बनानोटको भी सभी कियाओंके बोल्य है। इंसकी विश्ववान कार की करे। इस क्रियाको करनेके निर्म क्याने प्रदर्श रचार करके संपत्तक होका उत्तर दिल्ली करका निर्वाण का असंस्कृत प्रजीके तिथे भूगिक तथा संस्कार-सम्मनके तिथे कृतक ने दिनोंने के विच्छ देश कहिने। उनके कर दल्के दिन दलको विण्डदान करे. सदनकर कड़े जगोती हो अध्यक्ष सक्ताोत्री, कहे रही हो या एतम वह रही मीठनेके पहाए चरित्र हो जला है। यहने दिन भी निगदराच्या किया

<sup>ा-</sup>क्रमान्यसम्बद्धान्त्रोऽति परित्यकोऽति सम्बन्धि । इटं गीरं इटं भीरं अतः प्रमादे इटं गिरा ॥

[ संक्षिप्त गरु**ह्याणा**ङ्क AND THE PROPERTY OF THE PROPER

आविवाहिक सरीर, तीसरे भागसे यमदूत और चीचे भागसे

है दूसरे पिण्डदानसे उसके कान-नेत्र और नाककी सृष्टि

होतो है जीसरे पिण्डदानसे क्रमत:-- कण्ठ, स्वन्ध, बाहु

एवं वक्त-स्वल, जीवे पिण्डदानसे नामि, लिंग और गुदाभाग तवा पाँचवे पिण्डदानसे जानु, जंबा और पैर बनते हैं। इसी

प्रकार कर्ते पिण्डदानसे सभी वर्यस्थल, साववें पिण्डदानसे

नाडीसमूह, आठवें पिण्डदानसे हाँत और लोम तथा नवें

पिण्डदानसे चीर्य एवं दसवें पिण्डदानसे उस सरीरमें पूर्णता,

अहोरावैस्तु नवधिदेंही निव्यक्तिपाणुवात्।

शिएस्ट्याकेन पिणकेन प्रेतस्य कियतं तथा॥

द्वितीयेन नु कर्णाक्षिनासिकं नु सम्बस्तः। गलांसभुकवद्यक्ष सुतीयेच तथा क्रमात्॥

चतुर्धेन च पिण्डेन कथितिकृपुर्द तका।

जानुर्जेश तका पादी प्रज्ञमेन हु सर्वदा ह

सम्बन्धाणि बहेन सप्तमेन द्व नाडकः।

इसमेन तु प्रणालं तुप्तता शुद्धिपर्ययः।

है वैनतेय! अब मैं मध्यमबोहती विधिका वर्णन करता

विष्युरे आरम्भ करके विष्युपर्यन्त एकादश ब्राह्म तथा

पाँच देवबाद इस प्रकार भोडश आद किये जाते 🖁।

इन्होंका नाम मध्यमबोडली है। यदि प्रेतकल्याणके निमित्त

'नाग्रयनवालि' की जाम तो उसको एकादशस्त्रके दिन करना चाहिये और उसी दिन वहींपर वृषोत्सर्ग भी करना

दललोगान्यहमेन बॉर्यन्त वबनेन

तुष्ति और भूख-प्यासका उदय होता है--

नी दिन और राजिमें वह शरीर अपने अंगोंसे वुक्त हो कहा है। प्रथम पिष्डदानसे प्रेतके जिलेभागका निर्याण होता

वह मृतक स्वयं तृप्त होता 🕇।

क्रिक्पएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सत् हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्यदान करे, उससे ही दस

करता है, उसे ही दसमें दिनतक प्रेतकी अन्य समस्त

दिनतक पिण्डदान करना क्वडिये

हे गरुवा! जबतक यह प्रेतजन्म आसीच रहता 🛊

तबतक प्रेतको प्रतिदिन एक-एक अञ्चलि बढाते हुए जल-

दान देनेका विभाग है अवस्था किस दिन यह देना हो उस दिनको संख्याके अनुसार वर्धमानक्रमसे उतनी अञ्चलि

जल दान करे। इस प्रकार दसवें दिन प्रचपन अञ्चलि पूर्ण

करें बहुदे अजीव दो दिन बढ़ जाता है तो पुन: उसी क्रमके अनुसार भी अञ्चलि जल और देना चाहिये। यदि

वह अशीव वीन दिनका ही है तो दस अङ्गलि ही जल देना चाहिये। हे पश्चिन्। इस जलदानका क्रम यह है कि

अज्ञोचके पहले दिन तीन, दूसरे दिन चर और तीसरे दिन तीन अञ्चलि यल देना चाहिये। हे गरुड! जब शताजलि

बल-चनकी किया सम्यन की जाती है तो उस विधानके अनुस्तर पहले दिन वीस, इसरे दिन चालीस तथा वीसरे

ਇਸ ਗੈਂਸ਼ ਅਕੁਲਿ ਕਲ ਇੱਕ ਕਰ ਹੈ।

द्वार प्रकार दोनों पक्षोंमें जलाजसियोंकी संख्याका विश्वरिक करना चाहिये। इन सभी फिक्कियओंको सम्पन्त

करनेका मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस ब्रेतवादमें दुध या जलसे पिण्डका सेचन तथा पुष्प घुपदिक पदार्वसे

पिण्डका पूजन विना मन्त्रोच्चार किये ही करना चाहिये। इसवें दिन केल, रूपत्रु, नख और वस्त्रका परित्याग करके

गाँवके बाहर स्वान करना चाहिये। ब्राह्मण जल, पश्चिप वाहन, वैस्थ प्रतोद (चान्क) अथवा रहिन तथा सुद छडीका स्पर्त करके पवित्र होता है। मृतमे अल्प वर्णवाले

सरिष्डोंको भुष्डन कराना चाहिये। और दस इस प्रकार सोलह पिण्डचन करके

चोडली कर्म सम्पन्न करनेका विधान है। यह मलिनचोडली मृत दिनसे दस दिनमें पूर्ण होती है। हे पश्चित्रह ! पुत्रादि

दस दिनोंतक जो पिण्डदान करते हैं वे प्रतिदिन चार

भागोंमें विभाजित हो कते हैं। उसमें प्रथम दो भागसे

हैं। उसको सुनो

होती है। युवोत्सर्ग विन्त्र किये ही जो पिण्डदान किया जान

चाहिये। जिस जीवका ग्वारहवें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता,

संबद्धां बाद्ध करनेपर भी उस पीककी प्रेक्लसे मुक्ति नहीं

है, वह पूर्णतया निकास होता है। उससे प्रेतका कोई

(4133-39)

र अंतरकार्यदीयक पुरु ४० की दिव्यणीके अनुसार पुर काफिसे अवस्थानें वो लोग कांग्रित हैं, उन्हें मुण्डन अधाव वादिके—वह कुछ लोगींका यत है। कुछ लोगोंका वह भी यह है कि बितने लोग मरचके यु:खका अनुभव भरनेवले हैं, दन सभीको मुख्यन कराना नाहिये दन

दोनों क्लोंको सपनो-अपनो परम्परके अनुसार स्वीकार किया का सकता है।

Concessed for the second distriction of the second second

प्रकार को होता। इस क्योंक क्योक्स क्ये अस्य उपाय नहीं है, को प्रेरका करनाम करनेमें समर्थ हो। सदः पुत्र पत्नी, दीवित्र (जती), विता अथवा पुत्रीकी क्रवानको मृत्युके पक्षम् निक्रिय ही युपोन्पर्ग करना चारिये। चर वर्कियोसे मुक्त, विभागमूर्वक अलंकर क्य. विसर्क विविध कोडा चला है उसको हैलककी अधि नहीं होती। मंदि एकादसाहके दिन क्थाविधान साँद उत्सर्ग करनेके लिये उत्तरका नहीं है हो बिहान कहान करा या पायलके पूर्णने सौद्रका निर्माण करके उसका असर्ग कर सकता है। वरि कदमें भी वृत्रोत्सर्गके समय किसी सकत स्रोड को किए छ। है से किए या कुससे ही सर्विका नियांन करके उसका उत्पर्ण करना चारिये। बीधनकारानें सामीको को भी मधर्म दिय हुए हो उसका भी दल इसी एकारमञ्जू बादके दिन करण उपित है। इसी दिन की हुए स्वकाको प्रदेश करका राज्य, में आदिका यह ची भएन चाहिने। इतन ही नहीं उस बेहकी बुक्त स्वन्तिके

लिये बहुउसे ब्राह्मणीको भोजन भी कराज जाहिने। हे जिल्लापुत्र राज्य। जब मैं छुतीथ चोडारी (उपन-चेडारी)-क्षद्रथा वर्णन कर रहा है, उसे सुने

प्रत्येक करड मसके करड विश्व, कनकसिक (आद) दिव्यक्तिक, कनकमासिक हमें कनावितक- उन्हें सर्वेदके

हुतीय अवस्य उत्तरभोडती भी कहा सत्त है। बारहवें दिए, हीन पक्षमें, छः नहींनेमें अकल वर्षके

बारहर्वे दिन्, श्रीन पक्षमें, कः महोनेने आवना वर्षके अन्तर्ने स्विन्डोकरण करना चाडिये। जिस नृतकके निर्मात हन चेवल लाहोंको सन्तन बरके लाहानीको यन नहीं दिया चया है, उस डेनके लिये अन्त सी लाह करनेपर

भी मुद्धि प्राप्त गरी होती। हे सगेस । मृत्य व्यक्तिके क्षारमाह समाच हारसह विकित समाधाद करनेका विकास मृत्य गया है। प्रतिसासका बाद मासके साहतिकिये

নূত-বিশ্বিক হাত্ৰ আহিছ। ক্ৰম্মত্ৰ (ক্ৰম্যানিক ক্ৰম্যান্ত্ৰবিজ্ঞা হথ্য ক্ৰমেনিক)-দান, ছত ক্ৰম নাং কৰ্ম হক, হা একৰ চাৰ বিশ্ব কৰু স্থেনিক কৰে।

चाहिये। सारिश्हीकरण वर्ष पूर्व होनेके कर अनव क

महीने बाद करना चाहिने अन्यनः आध्युद्धिकः (विकासिः सङ्गलः कार्यः अनिवार्यः कपते उपनिवतः होनेवर) कार्यः आनेवर तीन पत्र अन्यक्षा बारह दिनके बाद करण चाहिने। सन्वक्षेतिः कुलधर्मः असंबन्धः है, उनकी अन्य की बादकारिन

काश उत्तम है। हे पश्चिम्ब समित्रहोकाम ब्राह्मिक सम्मादकीय विवि भी मुक्को सनो।

है और सर्वेद अस्मिद है। जल: मदानें दिन सरिन्होकरम

हे कारपर। एकोस्टि किचानके अनुनार का कार्य करण आहिये'। दिला, गांचा और कराने चरितूर्ग कार पात्रीकी कारपा करके एक का बेलके जिल्हा और सेन तीन का

विद्यानोंके सिथे निक्रिय करण चाहिने। स्वतन्तर उन तीन सारोमें प्रेतचाके बलका सेवन करे। यस विषयं ननाने और प्रेत निकाका उन तीन विषयोंने नेतन कर है नकने वह प्रेय विद्याक करने हो बाता है। है बारी-वर्ग उस प्रेतमें

१-(क) इस्क्रीपरिक्रमें जिल्लाकेत एक का सहस्मृत्योगकारीत प्रावितक निरमः। राज्यात कांबरित कार्यको जिल्लाने। सम्बद्ध व कुर्वीत ज्ञाने प्रमानकान्। (जार्य)

हिनुस्को य प्रत्यंत्रं क्रिकेसम्ब प्रभेटिने । स्कूटमां च से अपि कृतिमातु विकृतने । इन्द्र, हो और अस्त्रत देश दिए सम दानेस्ट क्या निवित्ते सुरास्त्रात्त्रों, स्कूटमां निविद् विकृतन और दिक्तन और, स्वान्तामा निविद

कृतिका, रेडियो तथा कृतिका विकियोगे इत्याद्ध (क्रामानिका, क्रामानिका, क्रामिका) यही करण गाविके (क्ष) 'स्रोपकारकार वेच पूरा सम्बद्ध कृतिक वैद्यानिक अवसंख स्थितको दिन्ने व्यक्तिको नेकस्थानिक सम्बद्ध सम्बद्ध

(श्व) 'आंक्स्प्रोक्षरचं चेव पूर्व आवको कृतिय विद्यानिक अध्यांक व्याप्तानि किये व्याप्ताने वेकस्प्राची गामक वार्त्तान आर्थने व्याप्ताने हिंद वार्त्याने विद्यान क्षेत्राचेत्र है। व्याप्ताने व्याप्ताने वेचस्त्राने व्याप्ताने व्यापताने व्यापताने

बाह्यसरमाराजें तथा आवार्ष गोरिन्स, जोगानि पेतिनीर्लंड मार्गे सरिन्यम बाह्य सुनीय चेत्रानीट जाडा है

(१) ह्यालांकान्यांति ह्य पर्ध प्रमा मानिकता त्रीय हो आंके काल अस पर्ध अंके क्रमानिक प्रकाशन है। इसे प्रमा 'सम्मानिक' काल हान्यानांतिक और क्रमानिक अंके न्यानिक प्रमोत है।

3-व्यक्तिहरूको अस्तर्गत विशे क्रमेक्ट केवल केवलको इदेल्को क्योदि विशेषक कोक है। इस सद्धके अन्तर्गत विशे वार्ययस देखी किल सदिका कहा करेव कांग-विशेष किया कांग पारिये।

१ क्यादाको जेवल कानोत्कृतीय में पूर. वैदार्ग कृतियां करा गर्पः व्यवस्थितः - अकृत्य कृतोत्तर्गं कृतं में निष्युक्तकान्।रिष्यानं स्वतनं विवास्त्रतीयम् न वृद्धनित् (५०४०-४१)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

चितृत्वन्यको अ। कार्नके बाद इस हेत तक अन्य उसके चितु-चितानक आदि चितरोंका समस्य साहकाय साहकी

सानान्य विकितं अनुसार ही करण जाहिये। युद्ध पतिके

माण एक ही फिरामें हमेश और एक ही दिन दोनोंकी मृत्यु होनेकर क्योंकर स्वीवन्दीकरण नहीं होता है। उसके प्रतिके

स्थित्योकस्य बादके ही स्वीच्य स्थित्योकस्य बाद सम्यन्त हो बात है है स्थान पितके स्थानेक कर स्थीती स्था

हों साहः है है सामेश पितके मानेके बाद स्वीकी मृत्यु होनेका स्वीका सामित्वन पतिके साथ होना और सहपूर्वकी

एलाने दोनोंके आदके तिने एक फक, एक समय वंधा एक कर्त होता किंतु श्राह चीर क्लीका नुबक्-पुनक् ही

किया जान चाहिये. यदि हवी चीतके साथ किवार्गे सरी य होकर बाज किसी दिन सरी होती. है से दश स्वीकी युद्ध तिकिके आनेकर उसके दिखे पुषक करते निग्डदान

नुष (ताचन कान करण चारिये।

है गाव ! सहसूत्युकी दशानें प्रापंक वर्ष नमश्रद्ध एक साथ करना कहिने जिस मृतकका करिक सदसे पूर्व

सरिष्योकरण हो जाता है, उसके लिये भी वर्षभर मानिक बाद्ध और जलकृष्य दान करना आदिने' भगका नैटबारा हो जानेक भी नथ क्षाद्ध, सरिष्यम बाद्ध और चोकस बाद्ध

करनेका अधिकार एक ही स्थापिको है। हे सम्बद्धाः स्थापिक है स्थापक सरोका सम

्डे करपणपुत्रः अस्य नै शुन्दै नगब्द्धः करनेका काल बताकैना उसको सुन्ते

है परितृ! मृत्युके दिन मृतन्त्रानका काला बाद्ध करना कारिने। उसके कद दूसरा बाद्ध व्यक्ति उस स्वानकर करना वाहिने सहीपर सन्व रखा गया था। स्वतन्त्रर सीमरा साढ

अधिक्रतंत्रवनके क्यानका होता है। इसके बाद चीकरें, सतनें, आठवें, नवें, दसकें और प्लारहवें दिन बाद होता है। इस्तीनने इन्हें प्यक्षाद कहा जाता है ने नय बाद

तृतीय बोडती कहे कते हैं। इनको एकोरिड विकासके अनुसार ही करना काहिये। खाले, डॉसरे, बीवर्वे, सातवे, सर्वे और प्यारहर्वे दिन होनेवाले आर्टीको प्रकारह कहा

नम जार प्याह्म । एन झानवाटा आक्राका जनसक्क कहा जाता है। दिनकी संख्या कः ही है पर क दिनमें ही नम आक्र हो जाते हैं। इस विचयने ज्वीयनेकि मीच मतभेद हैं,

भी कारन मैंने उनको भी तुन्वें कता दिख

बाद्धोंका जो बोग करेंगात कपसे हैं, वही मुझे भी अपीड़ हैं। किसीको पर सम्बद्धा जीगिक अर्थ अपीड़ हैं। आंध और दिसीय बाद्धों इस ही प्रविक्त देश फाड़िये।

जब सहाय पोजन कर चुके हों हो उसके कर हैराको विच्छरान देख उच्छि होता है'। वहाँपर वयसाय और सहस्रको बीच प्राचीतर भी होता चाहिये। विकर्ष वसस्या

कारानमें नह जान करें कि आप मेरी सेवाले जानन हैं? उसका उसर बाहान है कि हाँ इन न्यापर जानन हैं।

आरके उस जुद स्वकन्त्रों अवन लोकनी प्राप्त हो। है चौबरमा अब हुन नुहने इकोरिष्ट सदके नियनमें भी सुने: विस्तार वर्गनर्गन करना चाहिने।

स्थिनकोकरणके बादमें किये कानेक्स्ते गोवस कडोंका सम्बद्धन एकोदित विधानके अनुस्तर ही होना चादिये, किंदू कर्मक-कडमें उक्त नियमका प्रयोग नहीं होता है। किस

इकारने इत्येक वर्षमें होनेक्स्स झायण कडा होता है, उसी इकार उन मोडल कडोंको की करण माहिने। एकाटसाड और हारसाडनें मो कड किया कार्स है उन

दिनोंगें स्थवं डेस भी मोजन करता है। जस: स्ती और पुरुषके दिनों जो दिन्छदान इन दिनोंगें दिख ज्वन उसकी अचक डेसके निरित्त दिया चा रहा है, ऐसा क्रांकन

विकादान देना चाहिये। सविवाहीश्वरण बाढ होनेके प्रकार् हेत इक्ष्यक प्रयोग नहीं होता है। एक वर्षतक करके चाहर इतिदिन दोवक करवान चाहिये। अन्त, दीव, करा, बस्त और अन्य को कुछ वी काशुई दानमें दो साती हैं, ये सब्दे

ही प्रेरको सुच्य प्रदान करते हैं। है मैनलेप। संविध्य रूपमें मैंने वार्षिक कृत्य कर दिया। सब तम विकासन पुत्र प्रमानके का विकासका

स्थितको कर बादक के साथके सम्बोधनमें संकरित्य होने पर

हरता। अस हुन जनस्थान् पुत्र चनसम्बद्ध वर जन उकतः जीवका नगर होता है, उसका चर्चन सुनी। हे अरुवानुसार असोह सेरहमें दिन सार्रकृत्य

एवं ग्रह्मपुरानके क्यानके अगन्तर कह बीच, हुम्हारे हाए पकड़े गये सर्वके समान चन्द्रतीके हारा चनक रित्त कार्य है और पकड़े गये बन्दरके समान अफेला ही उस प्रमानको कार्यने कारण बाता है। उसके बाद कार्यके हारा

१-पार संब्यातरबंध् व्योग्योकार्थ नोत्। व्योग्यक्षेत्पुरनक्ष ऐतं वस्त्रीर स्वान्त् ॥ (५) ६४)

१-यह जाय समाविक मध्यमी विशि है ३-मार्थिक विशिष्ट होनेपाला जाड

अवस्थारित यह बीच दूसरे वर्गरमें जीवह होता है. दूसरे स्थारमें कानेक पूर्वका को सरीर है यह विच्या (नियं नमें विच्योंसे शिवित) है। दूसरी योगियोंका सरीर को विद्यालया (माल-विराक्त रच-योगसे वाचान होनेक्यर) होता है। इस सरीरोंके उत्पाद, यह अवस्था एवं योग्यान (अक्ट्रोतियरोग) अवदि बाई करनेक्यरोगी बाह्य वर्ष देए जान करनेक्यनेके कर्मानुसार होते हैं। इस्ताया यम और सर्वायोकके कोच क्रिक्ट है-आविक दो की वीरातिया योगय और आवा कोवका मार्ग एवं का वादा है इस जकार वस जीवकी काम तीय सी अवस्थातीय दिनोंने पूरी होती है। इस वादानिककी कामों जीवको नमदूर बीचते हुए से करें हैं जो जानी अपने जीवकार पहलें अनुस्क है, उनको इस कारोंने जो काह कीनक पढ़ता है, उसको विस्तारकुर्वक सुनी—

मृत्युक्त तरहवाँ दिन यह जानी नजद्गांकि कठोर सामीनें जीव दिन्या जाता है। हाथमें अंकुत दिन्ये हुए होज्यानेतानें तनी हुई भीड़ीके युक्त दण्डाहार करते हुए नजदून उसको जीवके हुए दक्षिण दिसानें दिश्य अपने लोकको से कठोर है यह मार्ग कुछ, कठिए, जीवनों, कीतनें और कठोर प्राथरींने परिज्ञान रहता है। कडी-कड़ों उस व्यर्गने अनिन



कारती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरतोंने पूर्णन चूनि होती है। इसेंड सूर्वकी गर्मी और नत्कारोंने परिच्यात इस सूर्णने इसी सिकारोंके सम्बन बीमान चीत्कार करते हुए सम्बद्धोंके हुए। सीचे बाते हैं। यनलोकके एकन व्यर्णने चर्च चर्च है और सरीरके करनेके कराय अरकत क्षेत्रसको प्राच होसा है। अपने कर्यनुमार विभिन्न कंतुओंके हारा अनुनिके खार्च बाने, भेदन एवं क्षेट्र कि । आनेके कारण बीच अन्यविक दाकने दु-ख प्राप्त करता है

है सार्व और अपने कर्मनुख्य दूसरे शर्म की प्राप्त करके बनलोकर्में क्या क्रकरका कर धोगत है। वधलोकके इस व्यर्गमें बोस्स्ट पुर पढ़ते हैं। इनके विषयमें भी भूगे— कृत्यू जीरिक्ट कोन्डभवन् कथर्बन्द् जैलागन् डॉब करपुर विविधासन् बहायर दृश्यर, कनक्षरपुर सुतक्षकान् रोड, क्योकर्गन् सीतक्षय और वहभोत-वे बोल्ड कुर है, अवंकर इतिसे ने दुर्दर्शन है। सम्बन्धक मार्गने प्रसिद्ध होन्दर नीन 'हे पुत्र है पुत्र नेरी रक्षा करे हेला करुपकान्द्रन करता हुआ अपने द्वारा किये गर्व वार्योका स्तरम करता है और अक्टबहर्वे दिन वह पमाणके उम मनावें पहुँच काल है। वहाँ पुष्पमदा नामक नर्दा प्रवाहित होती है। वहाँ देखनेने अल्बन सुन्दर नटद्रथ रै जहाँगा श्रीय विकास करना काका है, किंदु बनदूर उनकी वहीं निकास नहीं करने देते. उसके पुत्रोंके द्वारा स्नेतपूर्वक अवस अन्य किसीके द्वारा क्रमानुबंध कृष्णीक में व्यक्तिक विश्वदान दिया क्या है, उमीको यह वहाँचा साम है।

तरमञ्जर बड़ीने उसकी बाब सीरियुरके लिये होती है। बालता हुन्य वह बार्गी वनद्तीके द्वारा मुद्गारीने पीटा जाता है। उस पु:बाके नामविक पीड़ित होकर यह इस प्रकार विलाय करता है—

श्रीमार्थे के इसे का स्ट स्कूब्स्क व्यूवीस्त्राच्ये । श्रीतृदिक्षेत्रीर्थे क गोकाः कृतः इसीर हे निकार सन् स्टब्स कृतन् ।

(5, 144)

इस कलमें मनुष्य और चसु-पश्चिमीको मंतृहिके तिथे मैंने कलासम नहीं खुदमाना। गीओंको सुध्य-मानिको तिथे गोचाभूनिका दान भी मैंने नहीं दिसा अस हे सरोर। वैसा तुमने किया है, इसीके अनुस्का अस तुम असम विस्तार नारो

इस सीरियुर्गे कामकामाची इन्छानुसार िर्मातकोल एवं गतिशील राज्य राज्य कामा है इसका दर्शनका कामेने जीव भवते करि उद्धा है और समने अन्यिकी संकामें प्रस्त होका विकाम युवादिक स्वयंग्वेक द्वार पुष्णीयर दिये गये

जलपुक फिपडकी खाकर आगे बदल है। वहाँसे वह आगे बद्धा हुआ मार्गमें पमदूरोंके खब्गप्रहारमें अत्यन्त पीक्ति होकर इस प्रकार प्रलाप करता 🖫

> च फिलदार्च च गवादिकं कृतं पुरतं च दत्तं न हि चेदलास्वयोः। प्राणदृष्टी न हि सेन्स्तिअमा ज़रीर है निस्तर यह लग्न कृतन्॥

है सरीर! मैंने जलादिका सदा दान नहीं दिवा है, न तो नियमसे प्रतिदिन गायके लिये अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है और न तो वेदशास्त्रकी पुस्तकका ही दान किया है। पुरानमें देखे हुए मार्ग (तीर्यवात्रा आदि)-का मैंने सेवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुमने किया है, इसीमें अपना निस्तार करें।

इसके बाद जीव 'नगेन्द्रनगर'में जाता है। वहाँपर वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दूसरे महीनेमें दिवे गये सनको साक्षर आगेकी और प्रस्थान करता है। क्लवे हुए उसके कपर यसदुर्तोद्वारा कृषाणकी मुक्तिमाँसे प्रकार किये अपनेपर वह इस प्रकार प्रलाप करता है—

> काधीनपशुतु सर्व मम मूर्खशिपेयणे ॥ महता मुज्ययोगेन धानुष्यं सम्धवायहम्।

> > (KIRPG-RPL)

बहुत बढ़े पुण्योंको करनेके पक्षत् मुझे मनुष्य-योगि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मुखाँधिराजका सब कुछ पराधीन हो गया अर्थात् मनुष्ययोगि प्राप्त करके भी में कुछ सत्कर्म न कर सकाः

इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव हीसरे मासके पूरा होते ही गन्धवंतरारमें पहुँच जाता है। तदनन्तर समर्पित किये गये तृतीय मासिक पिण्डको वहाँ सुनकः वह पुन आगेकी और चल देख है। मार्गमें यमदूत उसको कुपाणके अग्रभागसे मारते 🗓 जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विसाय करता 🔝

> मकः न दर्स न दुतं हुताहाने त्रयो म त्रयां विधरीत्महरे। च सेवितं नाकुमहो महाजर्ल हारीर है फिलार बत् स्वया कृतम्॥

मैंने कोई दान नहीं दिया, अन्तिमें आहुति नहीं डाली और न तो विमालयकी गुफरमें बाकर तप ही किया है। अरे। मैं तो इतना नीच हैं कि महाके परम पवित्र कलका भी सेवन नहीं किया, इसलिये हे सरीर। जैसा तुमने कर्म किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो।

हे पश्चिम् चौथे मासमें बीच जैलागमपुर पहुँच आग है। वहाँ उसके उत्पर निरन्तर पत्परीकी वर्ष होती 🕯 । पुत्रके द्वारा दिये गये 'चतुर्व' मासिक ऋदको प्राप्तकर पह और सरकते हुए चलता है किंदु पत्परोंके प्रकारमे अरवन्त पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह करता है—

न हात्रमार्गे क च योगमार्गी न कर्ममार्गे न च भक्तिपार्गः। न साधुसङ्गान् कियपि शुर्व मना लगेर है निस्तर यत् लब्ध कृतम्॥

मैंने न हो ज्ञानमार्गका सेवर किया न मोगमार्गका, न कर्मपार्ग और न ही भक्तिपार्गको अपनाया और न साधु-सन्तोकः साथ करके उनसे कुछ दिवंदी बारों ही सुनी हैं अतः हे त्ररीर तब जैसा तुमने किया है, उसीके अनुसार अपना निस्ताव करो। मृत्युके पौकर्वे मासने कुछ कम हिनोंने वह 'क्षीवपुर' पहुँच जाता है, उस समय पुत्रदिके द्वारा दिवे गये उलवाज्यासिक श्राद्धके पिण्ड और जलका सेवत करके वहाँ एक मही विज्ञम करता है।

हे करवपपुत्र । इसके कद कठे मासमें जीव 'कुरपुर'की ओर जल देश है। मार्गमें वह मुख्यीपर दिये गये एकम मासिक पिनकको खाकर जलपान करता है। तत्पक्षत् वह क्ररपुरकी ओर फिर बद्दता है, किंतु यसदृत मार्गमें उसको पहिरहों (अस्वविक्षेत्र) द्वारा मार्थि हैं, जिससे वह गिर पढता है और इस प्रकार विलवए करता है—

चतर

सुता हा हर मध मिनदः॥ युव्यक्तियदिक्षेत्रहरू-

इंदरतेम् । 7047 (STRUMERY)

है मेरे माल-पिता और भाई-बन्धु! हे मेरे पुत्र। हे मेरी (५ १०८) किया आप लोगोंने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया,

जिससे में उन दुष्कृत्योंसे बच सकता, जिनके कारण मेरी हो मृतक उस नदीके तटपर पहुँचल है. वैसे ही वहाँपर इस प्रकारकी अवस्था हो गयी।

इस प्रकारका विलाध करते हुए उस जीवसे यमदत कहते हैं— भरे मूर्ख ! तेरी कहाँ माल है, कहाँ पिछा है। कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तु अकेला ही चलवे हुए इस मार्गर्वे अपने हुना किये गये हुन्कृत्वोंके परनका उपभोग कर। है पूर्ख। हू जान ले इस मार्गमें चलनेवाले लोगोंको दुसरेकी शक्तिका आश्रय करना व्यवं

है। परलोकमें जानेक लिये पूराये आजपको आवश्यकता

नहीं होती है। वहाँ (स्वकामीजित) पुण्य ही साम देश है। तम्हार) वो बसी मार्गसे एमन निश्चित है, बिस वार्गमें किसी क्रय-विक्रयके ह्रव भी अधेकित सुवा-सधनका संग्रह नहीं किया वर्ष समस्या।

इसके बाद का जीव 'विचित्रनगर'के लिये चल देख है। रास्तेमें यपद्त उसको सलके प्रहारसे आहत कर देते 🛊 जिसके कारण यह दुखित होकर इस प्रकारका विलाय

करता है--

कुत साथि न दि साथि जीविते हा मृतस्य कार्ण पुनर्न है। (GHHO)

हत्य! मैं कहाँ चल रहा है, मैं तो निश्चित हो अब जीवित नहीं रहता चाहता, फिर भी बौवित हूँ। मरे हुए प्राणीको मृत्यु पुनः नहीं होती।

इस प्रकारका विलाप करता हुआ वह जीव मातक सरीरको भारण करके 'विचित्रनगर'में बाद्य है। बहाँपर विचित्र नामका राजा राज्य करता है। बहाँपर वह चाण्यासिक

पिष्डमे अपनी सुधाको सान्त कर अलगे आनेवाले नगरकी ओर चल देवा है। मर्गाने समद्द भालेसे प्रहार करते हैं, जिससे संत्रक्त होकर वह इस प्रकार विरक्षप करता है--

बाता भारत विता पुर: को और ने करते न कर

को कानु<u>न्त्र</u>ाती पार्च पतनो हु:कानानरे# (4 133)

मेरे मात-पिवा, भाई, पुत्र कोई है अथका नहीं है, जो इस दु-खके सागरमें गिरे हुए मुझ पापीका उद्धार कर सके।

ऐसा किलाप करता हुआ वह बीव भागेमें चलक रहता है। इसी मार्गरे 'वैतरणी' नामकी एक नदी पडती है, बो

मी जोजन चीड़ी है और एक तथा पीयसे भरी पूर्व है। जैसे

न्यवाले- मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि बदि तुमने बैतरणी गाँका कर दिवा है तो इस नावपर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदीको पार कर लो जिसने

वैताणी नामक गौका दान दिख है, वही स्वपूर्वक इस नदीको पार कर सकवा है। जिस व्यक्तिने बैतरकी गीका दान नहीं दिख है, उसको नाविक हाच पकडकर बसीटते

हुए शे जले हैं। ठेज और नुकीली चौचसे कीआ, चनुला तथा उलक नामक पश्ची अपने प्रहारसे उसे अस्पना व्यक्ति करते 🕏 हे पश्चिन्! अन्त समय आनेपर अनुष्योंके लिये

वैतरणीका दान हो हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवनकालमें वैतरणी नामक गौका दान देता है तो वह गी धमस्त प्रचौको विन्द्ध कर देती है और उसको पपलोक

म ले जाकर विम्मुलोकको पहुँचा देवी है।' सावर्वी मास आ जानेपर मृतक 'बह्मपद' नामक पुरमें का जाता 🛊 वहाँपर सप्तमासिक सोदक पिण्डका सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिश्रके आयातसे पीडित होकर वह

इस प्रकार विलाप करता है-न दर्श न हुएं तको न स्वातं न कृषे हितम् बाहरां चरितं कर्य युवासम् धंस्य सादतम्॥

4 175/ हे इतौर मैंने दान, आहुति, तप, तीर्यस्तान तथा

परोपकार आदि सरकृत्य औवनपर्यन्त नहीं किया है। हे मुर्खा । अब जैसा तुमने कर्म किया है, वैसा ही भीग करो। हे सक्यं इसके बाद वह जीव आठवें मासनें दु:सदपुर'

पहेंचरा है। वहाँ स्वजनोंके द्वार दिये गये अष्टमासिक पिण्ड और क्लका सेवन करके 'जनक्रम्द' नामक पुरकी ओर प्रस्थान कर देश है। भागीमें चलते हुए मुसलापातसे पोडित होकर यह इस प्रकार विलाग करता 年

जायाच्युले क्षातुष्युधिर्यं क्षेत्रेयं ॥

योजनं अस्त्रधस्त्रीधिमृंशतेश्च वय पारणम्।

(4 (81 (84))

हात कहाँ चंचल नेत्रॉवाली पत्नीके चापलुसी भेरे वचनोंके द्वारा किये गये मनोविनोटॉक बीच मेरा भीजन होता या और कहाँ भारतः बाँछवाँ तथा मुसलाँके द्वारा मुझे

१ मनुवानो हित्र राज्यन्ये बैक्सपी सन्। यस वर्ष रहेत् सर्व कम स्वेकं तु सर नवेत्॥ (५. १२६-१२७)

माप जा रहा 🕏 १

'करफार-दम्' पहुँच काल है। तदनन्तर को क्समें पुष्क्षय दिये। बढ़ते हुए उस कृतककी विद्वाको चमद्द कृतीसे काट गये पिण्डका भोजन करके वह जान प्रकारका विलाप करता 🕯 । तरपकात् चमद्त दसम् मासम् इसको 'सुतान्तपनन' ले बार्त हैं। मार्गमें वे उसको इत्स्त्रे मारते-पीटते हैं, जिससे अहर होकर का इस प्रकार किलाप करता 🖫

जुन्देशसम्बर्धः स्वयंत्रकृतं स्वयः इत्यक्तप्रतिमधीर्यस्यक्रांशन् ।

(411114-194)

हाय कहाँ पुत्रोंक कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे पैर दावे जाये वे और कहाँ आज हम चमदुतीके चचसदृत कठोर हाथोंसे पर पकरकर पूछे निर्देक्तापूर्वक बसीटा जा रहा है! दसमें मासमें बहाँपर मिण्ड और ऋतका उपनेश करके वह (जीव) पून आगेकी ओर सरकने लगता है। ग्यास्त्रमाँ मास पूर्ण होते ही मध 'रीहपुर' पहुँच नाता है।

जिल्लाते हुए इस प्रकार जिलाप कारत 🖫 क्याई अतुलीहरमने करिवरीन् क्रूको क्रमे। भरदरमभरूपरिकृतपुरः का क

मार्गमें बमदत जैसे हो उसकी गौठपर प्रकार करते हैं. वह

(9(1)39)

कहाँ में कांसे बने हुए अल्पन्त कोमल गहेपर लेटकर प्रतिश्रम करवरें बदलता वा और कहाँ आज बमदुर्तोंके हाबोंसे निर्देगलपूर्वक मारी 🖚 हो लाठिवोंके प्रहारसे कटी पीठसे करबट बदल रहा हैं

है दिज इसके प्रशांत वह जीव पृथ्वीपर दिये गये अलसहित पिण्डको खाकर 'प्रयोजर्गन' समझ नगरकी और प्रस्थान करता है। रास्तेमें यमद्त क्ल्हाडीसे उसके सिरपर प्रचार करते हैं। इताइत डोकर वह इस प्रकारका विलाम करता 🖭

भूरकको बरस्क रे गैन्धरीला करे जनम् ह का कीपालापुर्वः क्रोधान्युटरिः दिवसि व्यक्तः।

(ATTR (VA)

हाप कहाँ पुल्पीके कोमल-कोमल हाथाँसे मेरे सिरपर सुवासित तेलको मालित होती थी और कहाँ अहब प्रवेशसे परिपूर्ण यसद्वर्तीक हान्योसे मेरे इस सिरपर कुरुहाहियोंका प्रकार को रहा है!

इस प्रयोवर्गन नामक नगरमें बह मृतक कनान्दिक ब्राटका द:खपुर्वक उपयोग करता 🕻 तदनन्तर वर्ष

इस प्रकार विलाप करता हुआ कह जीव नवें नासमें जीतते ही नह 'शीतका' नगरको ओर कल देवा है। वर्लमें बालते हैं, किससे दु:बित होकर वह इस प्रकार किलाप करत 😓

> प्रियालाके का च रसम्बद्धसम्बद्ध वर्णन्त्। वक्तवर्वेशीस्प्रतिदिविद्याच्येतः वय वैव हिश

> > (5(199)

अरे! कड़ी परस्पर प्रिय बार्तालापॉके द्वारा इस विद्याके रसमाधुर्वको प्रतंख की कातो को, कहाँ जान मुँह खोलनेपाञ्चर हो उलवारके सफन ग्रीहन क्रुरी आदिके द्वारा मेरी उसी विद्याची काट दिख का रहा है।

क्षतन्तर इसी भगतमें यह मृतक व्यक्ति विपदोदक तना बादमें दिये गये अन्य पदार्थीका सेनन कर आगेकी ओर बदता है। पिण्डाच सरीरमें प्रविष्ट होकर वह 'बहुभीति' ऋमक नगरमें बाता है। यह मार्गमें अपने पापका प्रकाशन और स्वपंकी निन्दा करता है। वयप्रीके इस मार्गमें स्वी औ इसी-इसी प्रकारका विलाप करती है।

इसके बाद वड़ धुतक अत्यन्त निकट ही रिवर वयपुरीयें जाता है। यह वास्यक्लेक बीकलीस बोजनमें



बिस्तृत है। इसमें जनम नामक तेरह प्रतीहार है। उन प्रतीहारीको जननकर्य करनेसे प्रमानका होती है। अञ्चल ने हुन्द्र होते हैं। ऐसे लोकमें पहुँचनेके पक्षत् छानी मृत्युकाल तथा अन्तक कादिके मध्यमें स्थित कोधसे लाल- लाल नेपोपाले काले पहाबके समान भवकर आकृतिसे नुकं प्रवासको देखता है। विरक्षत चीतीने उत्तक मुख्यप्रदेश बदा ही जवाज्य राजवा है। बजबी ब्र-अंगिकर्र तमी रहती है, किससे दलको अनुस्ति अन्यनक जनीत होती है। जरपन्त भिकृत मुख्यकृतियोंने पुष्ट सैकड़ों स्वाधियों उनकी पार्ट ओरबो भी रहती है। उनके एक हामने एक और दाने हामनें मैरम-चल रहता है।

कालोकने क्षेत्र हुआ बीच काफे हारा काली गरी हुनाहुभ परिको प्राप्त करता है। बेला कि तुनले पहले बहा है, उसे इकारची चचलक नहि चर्च चीनको प्रत्य होती है। को लोग कर, चतुका और चरका दान देते हैं, को लोग पुरस्कर्ग करते हैं, से नहींस स्ट्रीयकर सीम्प

व्यक्तकारो, कारोपि कृत्यास और जिरदर मुक्ट भरव

क्रिके हुए होपालमान प्रमध्यक्षा रहाँन करते है। चेंकि नहीं बीक्को बहुद मुख राज्ये हैं, इसर्गिने क्कारमाह प्रदेशह पण्यस तथा व्यक्ति तिथिया वहार-में बहुमजेंको केवल करान कहिने हे क्रमनेह। से काफ पृष्, तमें तथा सम्ब सने सम्बन्धियों हुए को नने उनके स्वार्वको हो श्रीकारानेत मिद्ध करत है और अपने

अन्तर्ने कह प्राप्त करण है। है गरदा गुल्ले पक्षम् संगलनेपुरको स्वरंत्रको जानीकी को राहि होती है और वर्षश्येस को कुरण मिल्ने करे हैं, उसको मैंने कहा। अस और एक सुपन चहते हो? (सम्बन ५)

प्रत्नोकको क्यानेके सन्ते पुरस्कार्य नहीं करता, नहीं

## वृत्रोत्सर्गकी महिमामें राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजनके इतिहासवर्णन्में सत्संगति और भगवद्भक्तिका माहात्म्य, युवोत्सर्गके प्रभावसे राज्य वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति

मकानी कहा—दे १९वे। को डीवे-बेचन और दलने निरम्द राज है हथा अन्य स्वयंत्रेसे में मन्त्रन है उसे भी वृत्रोतकां किये जिला परानेकां सद्धी नहीं जान होती इसलिये मनुष्यको वृत्योत्सर्ग अवस्य करण काहिनै। रेख पेरे व्यक्ते सुन दिन्ध। इस क्लेस्सर्गक करा का है? प्राचीन समयमें इस बहुको किसने किया? इसमें किस प्रकारका क्या प्रोत्त वाहिये? विशेष करने प्रश्न कार्यकी किया समय करण चाहिये और इसको करनेकी कीन-सी

विक्रि बलाबी गर्ज \$7 मह तथ बतानेकी कृष करें श्रीकृष्णने कहा—हे क्लेक्ट में उस म्हल्यकर्ता इतिहासका धर्मन कर रहा है, जिसका वर्णन सहत्वे पुत्र महर्षि बरिवर्षे राज्य बीरकहरते किना था।

प्रचीन क्लाक्यों कर है, विश्वयकारने चीरकडन कुलक एक क्योरच, सरकार्य, दलशील और विशेषी जंतक करनेकरों राज रहते थे। किसी समय में निकार ग्रेसनेके हिन्दे कर्नी गर्व। कुछ पूछनेकी विश्वस्ताने वे वस्तिवन्तिके अञ्चलने का नहीते। वहाँ असल प्रकृत कर विश्वसामें हुके हुए राजने ऋषियोंकी संसदनें मुनिको

नमस्कार करके पूछा राजाने कहा—हे पूरे की कवालीक प्रकार्यक अनेक वार्षिक कृत्य किये हैं, फिर भी मन्तरमंद करोर कारणको सुरकार में इसको बहुत ही भवतीत हैं है कुवनिश्रम् सहायाः। अधिकाः मुक्ते वयः पनद्तः जीत देशमेर्ने अस्तित्व वर्गकर सम्प्रेयाले करकलोकीको म देखना गई, ऐसा बोई उत्तम क्लानेजी कुछ करें। क्षिक्षे कहा—है एवन्। क्रान्येख अनेक प्रकारक धन्त्रेका वर्षन करते हैं, किंद्र कर्मकांशे निर्मादित कर

सुरुवाम रूपको मार्ग मानते थान, तीर्थ, रूपम्य, पर.

हानाम प्रका निर्देशिया आदि प्राची धर्म है, उन धर्माने भी वर्षान्तर्गका किलेव बदल्य है। बनुष्पको बदल-से पुर्वोकी समिताच करनी आहिये। और उपनेत्रे एक भी पुत्र गया-सीनोर्ने कार् अधनेत्रपत्र करे अवक तील पुरुष प्रवासिक कोई के करे-करकरे किये गये कहारत्य अन्दि चर भी बिन्छ हो जने हैं। यह मुद्धि मील वर्गके मुच्छका उत्तर्ग क्रमक समुद्रमें रूपन करनेले भी हो सकती है। हे समेग्र ! दिलके क्यादशाहर्ने वृत्रोत्तर्ग वहीं होता, उत्तका हेतान किया ही रहता है। नात सन्द्र करनेसे क्या लाभ होगा? किस किसी चीरि कार अथवा बीचेंने बुनोस्तर्क अवस्थ करन चारिये।

है सरोस। क्य बढ़के हारा प्रेसक्तमे मुक्ति जन्म होती

कत्त्वचन्न है।

Several which the second are never by his separation and the second services are removed to the second seco है, जन्म लाधनीसे नहीं। को मुख्य जूब लक्षणीसे सन्धीवत चुना तन्त्र कृष्ण गल-कम्पलकला हो और सर्देश के

वार्वोके बूंधवें वृद्यनेकाल हो. इस वृष्यको विकि विकाससे कर अवस दो क एक अधिकके साथ पहले उत्तक विवाह करना स्थीति। तदननार सञ्जातिक हत्यों हर्ग वन्त्रोंक साव

वन सम्बद्धा उत्सर्ग किया चाप ( 'इंड्रासेसिक' इन क्र: मन्त्रोंने मान्दियको स्वरुति देनी स्वडिने कार्निक, साव

और वैश्वासकी पूर्णिक, संस्थित, सन्य पृत्यकाल, व्यक्तिक राम रोपंत्रे और निवासी अधीर्याम मुचोरलांके रिले विरोध

रूपने प्रसन्त वाने वाती है। 'जो कृपन स्वान वर्णका हो और उसका मुँद-पूँक पाण्डु (बेरा-भीतमिक्ति) हो, खुर और सीनोंका वर्ष पीत हो. यह नीतव्यवय बहा बात है '--

रोगिये कम् वर्णेन मुखे बुख्ये च करबुरः॥ पीतः स्टिन्सनेन् स पीत्वे धन उपलो

(4135-30)

मी प्रपंभ बेत वर्णका होता है भड़ सहस्य है, को लोकित वर्णका है का क्षत्रिय है, को बीत वर्णका है कह पैरव है और जो कुछ पर्भवा है भइ कुर है। जतः ब्राह्मण, विभिन्न एवं नेसन वर्णको अन्ते वर्णके अनुसार वृत्तेस्तर्ग करन जातिये अथना रक्षत्रचंका हो दूरभा समझे लिये

निया, विकास तथा प्रविधानक पुत्रके अन्यन होनेका यही अपन करते हैं कि यह मेरे दिन्ने नुनोत्सर्ग करेगा।

वर्षोत्कार्यके समय इस इकार क्रार्यक करनी वाहिये— कुमक्रमेल Charles Alberta महत्त्वीरविक्रणनाः साथि प्रकल्प है।

षक्रवन्तरोः वेजनगरिदे दुर्ग साथ भवेतकाव पुरते कार्य में सुद्धां पूर्व

(1.31-36)

है वर्ग ! जान इस वृष्णकपूर्व संस्थान्य अनुनद् प्रदान बरनेवाले देव है। अब हो अष्टपूर्ति सिक्के अधिक्रम है।

नतः नुत्रे सान्ति प्रदान करें। अन्य नंतुन बनुक्रका कर पेनें। अन्तर्नेदीनें बाल की और है वय। वर्मगुक्के कारने रेर पुरुषकर्मको पार्च करें।

इस इक्सरका निवेदन करते हुए संस्थानीको चाहिने कि

व्यक्तके साहिते कन्येचर जिल्ला और वार्षे कल्यानाँ प्रकार कि अंकित करके गया, पान तथा अवस अर्थन गरियाचे लहित दश वृष्णकी पूजा करके विभिन्न वश्यानक कर है। व्यतिष्टकीने कहा-ने शबर्! जन नी विविद्य

वृष्टेलार्ग करें, जन्मका सभी स्वधनीके सम्बन्ध होनेपर भी मानको सरकि नहीं अपन हो सकती है। एकर। चाले केलन्त्रमें विदेशनगरमें वर्गन्त्स नामका एक क्राह्मन था. को अपने बर्मानुस्तर कर्मने अक्रमित निरंत, विद्यान, विष्णुपक, अरबन्त रेक्स्बी और बक्तलाश्ले संतृष्ट एक बा। एक बार विद्यार्थके आनंबर का कुल लेनेके लिये बतारें गया। वहीं इसः उत्तर पुरता हुआ वह कुत और प्रवासे पर्तोची एकत करने सन्ता। एकाएक वर्डीकर देखनेने जरवन्त सुन्दर चार पुरुष आणे और इस काहामात्री मकदुकार अवदासामाति लेकर चले गये। वे चार्रे परुष उस दौर, व्यक्ति बाह्यपक्रे फरहकर बहुत-से वश्लोंकले काबीर कर वर्गतीके दारीकी कर करते हुए एक बनते इसरे बनके बध्व से गर्व। है राजन्। महर्पिर दक्ष ब्राह्मको एक बहुत बहा नगर देखा। वह कर मुख्यद्वारते जनन्ति तथा अनेक प्रसारति सुलोध्य हो रहा चा चकुतर, चाकर, करोदी-वेची व्यक्तिकारी परमुओं और वर-गाउँसे मुख उच्च कारमें तुरवियोंकी स्थान हो रही थी। बीचा और नगाई क्या रहे वे। वहाँ कुछ भूकते चेदित, धैन-दौर, परवालंसे रहित लीपीको भी उसने देखा। उसके बाद अरवना मेले-क्रमेले. कटे-पूर्व बस्बोंको सहये हुए होता दिखाओं बड़े। असे 😥 😘 स्वर्णाध्यक्ते अलंकृत सुन्दर-सुन्दर बास धारव किने हुए कुछ ऐसे लीन थे, वो टेक्फ्रजॉके समाप सीमासम्बन वे जिनको देखकर वह विस्तवाधिभूत हो बता पढ़ जीवने राज कि क्या में स्वरूप देखा रहा हूँ? नक्य का कोई ताक है? या मेरे बनका का विश्वन है? नड जावान इस प्रस्करको संबद कर हो रहा वा कि वे कार्रो

पुरुष प्रसारों होकर राज्यों क्या गुमे। इंग्लंबरिय वस

एम्बास्टर्फ मीच रिमर एकको वह ब्राह्म एकटक

देखन ही रह गया। नहींना एक बहादिना विहासन स्थ

नहीं क्षेत्र और भैश दुलाने का रहे है। उसके क्षत्र

र के इस कि: केवार अकरने । के इस रक्षां काता इसकरों के इस पृष्ठिः काता इसकरने । के इस स्वयुक्तिः काता इसकरने ि अन्युक्त करने को कालो करने करनू स्थान स्थानको । कि स्थानोकारकानु बीकरम् स्थान स्थानको। (युक्त ८ ५५)

• इकेलांको जोएको सन्त केरकदर्जा सभा • name pour most (g) ( experses name sons survive by fighter construction with product none survivable) \$19.00.

क्यांनिक कुट भाग किया हुआ महान् होना असम एक बैक्स हुन्य का करहे का उसका गुल्लाम कर सी है।

रामा उस काइनको देखकर कहा हो नमा और उसने मक्तके बच्च अवस्थादे उद्धान कर बनकी विधिकत् पुन्न की। तांपक्षर अरकत प्रसम्बंबन प्रोकर का एक उन

विद्वारेयसे इस अवस कहते राज- हे प्रती। अन्य अन्य सेवे

क्ष्मंत्रकार विकासकाका दर्शन हुआ है, उससे नेत कार

बनका हो एका नेया का कुल भी नोमत हो उठा। तदनका राजने दस बाहानको प्रमान किया और महत प्रकारते इनकी संतुष्ट करके अपने दलीते कराः है दली। मे क्रकारोप करीने साथे हुए हैं, पुन- हुन क्रम हुने गर्छ से

क्षाकर पहुँका अस्तो। ऐसा सुनकर उन क्रमानवेडने राज्यते

है राजन्। यह बरीन का देश हैं? व्हरित में उत्तन,

मध्यम् और अधन चरित्रकले लोग फडीने अस्त्रे हुन् हैं? कार किस पुरुषके प्रभावके नहीं इस मानके गाँच प्रकार पद्धार निरामाता \$7 सुराको नहीं किशनिये

राज गर और फिर को बच्च भेच च या है? क चन राज्यके समान नुत्रे अनोचन दिवानी है रहा है? इसकर संख्याने कहा-के निप्रदेश। अपने धर्मका

चलन करते हुए जो ननुष्य सर्दय पनवान् हरिको श्रीकरें अनुरक्त और इन्दिगोंके विश्वकों को रहता है, का मेरे निर्फ

विक्रिय ही मूच्य है। सिम को प्राणी तीमोंकी माल कानेने ही साथ रहता है, को पूर्वतसारिक सहस्तानको नरगैपावि मानता है और को सत्य एवं दान-भगवा जलक है. यह

क्यांक देवलाओंके रिवर्ष भी प्रयास है। हे परंतव है प्रवार्त ! आकार दर्शन इस इसी प्राप्त कर सके, इस्तरियों आपको

मही रहना राज्य का है देव। बार महान्य उनना हों और मुझे इस सहस्रोह सिथे धना गरें। में स्वयं अपने सन्पूर्ण चरित्रका कर्णन करनेने जनने नहीं हैं। इस चरानका वर्णन

वेश क्ष विश्वविद् क्ष्यवस्त्र क्ली कोना राजका का क्ली सब बेटोंकी कारोकात विद्वार स्वीक मा अस अपने

स्वानीको हार्दिक हन्यान्यो जनकर वह करने लग्ड--हे जिल्ला कह एका पूर्वजनमें हिन और देशकाओं के

सुतोशित विराक्तगरमें विश्वानर मानका एक वैश्व क देखा मैंने सुन्त है। मैरन परिजे क्वेचनक्वन करते हुए का अपने परिवारका करून करता था। नित्य गानीकी सेना तथा

इक्टबॉकी पुन्न भी करत था। सन्यक्ती दान, अर्दिकोक

इस अरेन्द्रोध करण उसका फिल वर्ग का सरकोच काको पहिन्दे साथ इसमें निविद्या गुक्रमाध्यमक अंचारान किया। उसने स्वर्त कर्नक अनुस्ताने सभी लोगों स्था

क्षेत्र कर्माने देवलाओंको क्षेत्र लिख छ। दिशों सत्त्व कर कर पैरन अपने भारतीय साम बहुत है तीचीकी बाब कर अपने कर लीट यह का का

मार्गने ही को लोका मानिका वर्तन हो गया उसने सहरिके करवीने श्रम्बन्त प्रकार किया। हाने मोहकर विरुक्ताता साथे यस मेरूको करणावे साला नावि

तोकले उक-हे भारतम प्राप्तानों और अपने चाई मन्धुओंके साम बार कराँने का यह है? अनंत्राम अल्पनो रोजकर केरा

कर नहीं हो रहा है

इसका विकास वैक्षा कार विक-नृतिकः। य सर्वत नक्षर है. कुनु प्राचीके सामने ही खड़ी रहती है—

देशा सामकर अकनी वर्णनराज्ञा जानीके साम में डॉर्जनाजाने क्या या। होनीका विशेषक् इसीन वर्ग प्रकृत भन-यन कर में अपने पहले और बच्छा मा का या कि मीजान्यत

आपका दर्शन हो नक। लोबानने कहा-इस चरतवर्गकी समय गुणिने व्यक्त-हे लेथे हैं। अपने चिन दीवीकी बाह्य की है, उनका चर्चन

नुक्रमे करें बैरको कहा-के करियर। वहाँ भए, मनुष और बररकती फानक श्रीवकाण महिन्दी एक क्रांश मिलकर इनाहित होती हैं, यहाँ हुइत तथा देवराम इनाने दस्तवनेथ-

का किया का उस रोपंत्रक प्रचल: नहीं करणारिक्षण देवदेवंबर जिल प्राप्तिके कार्न 'साकारण' का उन्हेंस देने हैं इस मोधवारियों कालों पुलवायन, फल्ल्हार्य,

मुख्यको, प्रकारियं, निर्मालम्ब, विकारीयं, अन्यत्यः, नोजनस्य क्रोक्ट किन्द्रमरोगर, बोधस्तकक स्वीवलोचन भगवान राको समोपित अयोध्यः, अधिनतीर्थ, सामृतीर्थ, कुनैस्तीर्थ,

कारतीर्थ, सकरवेष, कामान् कामाने आनंकत कहा:

पुष्पार् सामगीर्थ, प्यानशरीर्थ, दिनेश्वरतीर्थ, पुन्दतीर्थ,

वांश्रमकाहिनी सरम्बनी तका कुरुकेत्र माकर वेरे दर्शन

किया इसके बार में वाफो, पर्याची निर्मिश्या, मन्त्रद कृष्णकेची, गोदाकरी, पण्डकपण, सामगुढ, सरोदक और

क्रवाभनीकर बीर्चको देखकर पर्वतस्य बीर्नल पर्वेचा तदनकर कहाते अभी भगवान हरि स्वयं वहीं बीरङ जनमे विकास करते हैं, वहाँ पश्चिमासूरमर्दिनी दुर्ग केंकटी नामसे पकारी करी हैं, इब बेंक्टाफ्तकी बाब मेरे द्वार की पनी। स्त्रकार चन्द्रतीर्थ, भद्रबट, कामेरी, कृटिलाचल, अकटोदा. सुवर्को, विकट, कोल्लकोगीट, बोसहरीचे, बहारीचे, प्रान्तीर्थ, कोर्टाच, इचेकेस, विराध, विस्तार और नैतारि (जगन्तवपुरी) चीमकृट केतिगरि कातीर्थ तथा चर्ची प्रवस्था करके प्रार्थतीने भगवान सिवका रविकानों वरण किया था, उस उन्सवन तीर्थको मैंने याच कौ। साम हो वरनतीर्थ, सूर्यतीर्थ, इंसतीर्थ तक बहोद्वि सेर्थकी क्राप्त हाँ, अहाँ स्थान करके कालोला (पहाडी कीश्रा) भी राज्यंत का बात है, कई स्थल बात करके एक राज्यने देकन पर प्राप्त कर रिच्य था। उसके कर विकरण, ातेल तथा कड़काचल दीर्व नक बहाँ नरनारायणका दर्शन करके मनुष्य करोड़ों काले नुक हो करत है। सरस्वती, इयहती और कर्नदा चयक मन्यांके तिये करनानकारिजी निर्देशोंकी की बाब की। कावान नीलकार, बहाकारा, अंशरकारक, बन्द्रधान, बेजबारी, बीरभद्र, गणेकर, मोकर्ग, किन्करीयं, कर्मकृष्य और सतारक तीयोंने जाकर आपको कृताके में आना होचौंने को एक कहाँ कहा स्तान करके मनुष्य कर्मकश्चनके मक हो कता है।

है मुने। साध्यनोंकी जो कृप है, वह ज्ञानिनोंने करपानकारियां पृद्धिको जन्म देता है। एक और हो सभी रोधं है और इसदे और कड़नाएर्न साधवन जानियोंके मान्यानको अन्तर कृत्य चरनेको वस धारण कर वे इवस्तवः परिश्रमण करते रहते हैं--

> क्रमाते सुध्य मृद्धिः साधुन्ते करपुरतः। क्षत: सर्वेतीयाँनि क्रवनत: स्वक्योऽन्यत: a अनुबद्धमा भूतवार्थ वर्षान्त वर्षात्वकाः। ( 5, 40-46)

है जभो । जान सभी नर्गीके गुरु हैं तथा निका एनं वचनें के हैं। जतः में आपने इस आधिभौतिक स्वरूपके विकाम पक्र एवं हैं, को किरंदन कालने करत ना एवं है। में क्या कहै? किससे पूर्व ? नेश वन अन्यना बद्धात हो दक्ष है का बहुके विषयमें हो निस्तृत हाल है. पर विक्योंने अधि स्वलाधित है। यह रेक्सर भी उस अजनकरी जन्मकारको विलोध सहन नहीं कर सकता है। है विप्रदेश। क्रमीका को बेहतन क्षेत्र है, यह अनेक प्रथारके भागों है। जनसम्बन्ध नर्गकर्क पास किस प्रकारके सान्ति आ जाती है. विवेकनान् केंद्र नगुन्त बिस इकार जनाबीहा दोनों रिवरियोंने सुद्धालको प्राप्त कर सेता है। यह राज गुत्रे करानेकी कृषा करें।

अभिने कहा-हे बैरकार्य। यह पन आपना सत्त्रान् है। व्ह नित्य हो विकारमुख स्वत्यक्तार है। स्वापि वैसे चैतनकर मतनारो हाजीको भी करावें कर रोता है वैसे ही सामांग्रिके, अस्त्रामशीक होकर साधन करके, सेव भविज्ञोनने एक सदिकरके द्वार अपने करको बतने कर लेख चाहिये इस सम्बन्धने तुम्हें विश्वास हो दान, इसलिये में एक इतिहास कर रहा है, को कारके एवंकनके बीकनाओं बुद्धा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुक्तले कहा क

करदारीने नक्तरे कहा-दे पुने। में प्राचीनकरानें किलो तेत्र क्रायाच्या दासीपुत्र था। वडीचा पुत्रे न्यान पुर्वात्वाओंकी सर्तारति प्राप्त करनेका सुभावर भी मिला एक बार वर्षाकराने चापका मेरे वर सधुना हर्वा हर है। मेरे द्वारा विश्ववस्त्रपूर्वक करकर की गयी सेवाले अस्तरत संस्कृ होका इन लोगॉने नहें उच्चेत्र देख या, जिसके प्रभावने नेरी मुद्धि निर्मल और विविधियों का गर्वे. विसर्वे अब मैं अपनेमें हो सबके विध्यमन रेक्क हैं। मुनियान भारत्यासे कहा-के क्या तुम सुने कर

सब तुमारे विवर्धे कह हो हैं, विसन्धे स्थानार कर स्टन्सर बीवननावन करनेकरत जानी इस सोक और ररलोक दोनोंने सुख प्रत्य करता है। इस संस्करने अनेब इकारके देवता, वधी तथा मनुष्यादिकी केप्तियों हैं. को कर्मकार्थे संबो हुई है। में सदेन एकक्-एकक् रूपसे कर्मफलोका मोग करते हुए सल्क्युनमे देवता, रबीगुनसे मनुष्यस्य और समोगुणसे सिर्वक् मोनि प्राप्त करते हैं। कसवर्षे अवद बुद्धिन जनी नतके गर्भवे कर कर क्या क्षेत्रर मृत्युका बाग करता है। इस उक्तर उन असंस्थ नोनियोंने सम्बर वह कभी देवनोगरे ही नतुम्मकी टुर्लंश जोनिको प्राप्त बाद बहारकओंको कृपाने भगनान इतिको जनकर तथा अध्य ध्यसलारको रोगकचे छन् और मोडकपी पाससे पुरु समझकर मुख हो जाता है। इस भवत्वागरको कर करनेके इच्छुक प्राणीके लिये राज-कल-रमानके मिरिक अन्य कोई साधन हमें दिखानी नहीं हेता है। बैसे दहीका सन्बन करनेसे नवगीत और कहाका कुम्बन करनेले अपित प्राप्त होती है. मैंसे ही आरमण्या कर का परकारकों को जनी जन तेवा है, का क्वी को प्रकार है।

का अल्ला मिल, अल्ला, सन्द, सर्वाचने, सन्ते प्राप्तिकेने अवस्थित और पहलू है। पह अंतरेप है। पह क्षाओं जोतिनका पूर्व करते थी आहा है। या यह राज है। जो प्रतिकारणायक है और वाचे व्यक्तिक इसमें विकास कुछ है। क्योंके विक ही क्येस से करे रिक्ट नहीं होता है। जिस हकर सम्बन्ध सभी जीनवीरी हेव बल्ले हवा जल क्या प्रतिय पदानीमें दिना है, उसी प्रकार जारच अर्थः स्थाप और निरोप है। पश्चीमा कृष्ण्योः रक्षणेवारी भगवान् हरि स्वधुनीकी एक करनेके Red availle sid Et walt & Prin E, for th सक्रानिनोको गुनवान् प्रतीव होने हैं। यो व्यक्ति प्रत इक्तकी झालते पुढिते तस्ते इत्यों इत सम्बन्धक किरान करता है, उसके अधिकारणे संसूर होकर के अवस्था पूरत परमान्या उत्तरो अवस्य प्रतंत देते हैं क्षानकम् वर्षः पान कृतानं हो कात है और वर्षण कर्षण निकानकार्य का रहता है। आ- समायुक्त इस सरीरने महंकरचा परिचल करके स्थलहार संशाम स्थाप

शीर अवस्थिते हरित प्रोचर चंचरण करे। स्वरणों वैनं कहाँ स्थित दावा है? उन्हणतानें कहाँ सामा होती है? अस्त्रात्तके नेवर्गे कहीं जिल्हा रहती है? पैने ही सरीरने अन्यत बार्ड ताले हैं ? यह इत्यापन समाय परायो बाना अधिक-कर्मकील है। ऐसा करकर तुन्तें आकरकन् मेली माना चारिये। उससे हुन सिद्धि क्रमा का सब्बे हो। हुत प्रकारका उच्छेल देश्वर में सभी दीन-बीन

प्राप्तिकोच्य कारास्य-कार रक्षणेवाले सामू नहींने चले गये। क्टरन्तर में (फार) उनके इस करने तने नामि उसे इकरका स्वयंत्र प्रतिकृत करता हा। इस ही सनन्ते पक्ष की अने अवकारणे का एक अवकार दान देखा कि सरकारोंन क्याको सकर निर्मेश प्रतिका कार प्रथम करनेकार सद्धा प्रकारपुत्र प्रणातिन हो का है। का कार्यन को उक्त पूर्ण जेकर (अपने प्रति) अधिक रमुहायुक्त सम्बद्धार आकृतार्थे विद्यालयो अस्ति कर्णाहेत हो एक। अधिकृषेक में इस अनीचे क्लेतिनुक्रका म्बान करण हुआ समय आनेका अक्षा सरीर क्षेत्रकर विमुक्तेक करा गय।

है कहान्। उन्हों प्रमुखी इंग्लाने पुनः नेत यान कहाने हुआ। का भारतपुरी कृषके ही मैं अब अवस्थ सकर क्षेत्रं संक्षांने कर-कर चेत्र करते और सेव को हर पन्छ एक 🜓

अपन देशा अनुभाग महानार मृति पारद की पारती क्योन्द्रस हैसाने परो गरे। उनकी उस काले नुक्रको क्या ही अवसर्व हुन्य और यहब संतीय भी नित्ता।

काः अश्रेगते क्या सम्बद्धकिने क्याच निवदः निर्मेश और साथ प्रध्यमनाता पन पूर्वा हो प्रपन्त । है कांड्र ! सक्तांती: डॉनेफ अनेच कर्णाने किया गया कर बीब ही बसी क्यार विन्ता हो क्या है, मेरी करफालें अनेक करका करका हो कर्त है-

काती क्रमुंब्रामा भागा म मामाना **।** Rogal Pedet sand wit Reflickwills. क्षांच्या कामान्य विशे प्राथको साधुनकुने अ दिन्हें नान्त्री क्षेत्र कारण रूपने प्रकार (t tte-ttp)

वेक्सने कहा—है क्षतिहरू! अन्ते इस करवाहरू-रक्षाओं में अस करणको सन्ति किए गर्ने अप अपने इस दर्शनमें मेरी समस्य सेमीनामका करा उत्तर सो बताये। क्ष सुरक्ता स्वेतसम्बोधे कहा—हे एकेन, धर्म, सर्व

और काम-इस डिक्टॉक करकी इच्छा करनेकरी हन्दारे दितमें यह मानत हैं कि प्रयोग्यांके किया को सहरू है साध्ये हुनने किने हैं, वे जब ओलकार्वेक रूपने पूजीवर तिते हुए परन्ते समान कुछ भी करूबन करनेकी सामान न्हाँ रक्ते हैं। इस पुन्नोतराक क्वेस्तर्गक सदस हितकते कोई स्थान नहीं है। इस बेहकर्नको करनेवाले लोग अन्यक्क पुण्यत्स्वभाषि सद्दि प्राप्त कर होते हैं। वृत्येत्सर्ग-कर्न किसने किया है यह जाकि और यो अवनेश्यतक कर्ता है, जेरी इदियाँ रोजों समार है। से रोजों दिया सरीर प्राच करके इन्हरेकका सामित्र एकन करते हैं। असा हुन कुकारतेवर्वे कावर वृत्तीरतर्ग-कर्मको सम्मन करो। है साथ। उसके बाद ही इस अपने बर बाओ, विशाने कि इस होचे काम्या समस्य कृत्य चलोभीत पूर्व हो तत्त्व

विश्वक्रियारे कहा-इसके बाद यह बेरन पहलो पूर्व कारेवारी कारकारी कार्यात् वहाँ विकास है. उस है। एकस्थीको एक और इसने कारिक पुण्यके दिन करिकेटो

मैस बड़ा था उस पुनोत्सर्ग कर्मको विश्वित्त सम्बन किया। इसके कर लोगस ऋषियों संगतिसे यह बहुत-से प्रोचीने एक। अधिक पुरूष पील (जुन)-विवाहके उपको प्राप्त हुआ था थेव विधानक बहुबर दिन्स विवर्गोंको भोगनेके बाद इसका बीरसेनके एककृतने कल हुना। इस कन्ममें उसकी बीरपञ्चलन नामकी कन्नति हान्य हुई। यह धर्म, जर्म, काम और मोझ—इस पुरुषाचे चलुहक्का एक अद्वितीय साधक था। यूपोत्सर्व करते समय वर्डी को र्गकर ककर इपनिवस से, में भी गायकी पूर्वके सर्गकरे प्रॉटॉक्स कर्स करके दिव्य कर हो गये। जो दूरते ही इस कार्यको देख रहे थे, में लॉल इट पूर हो गये और उनका स्थानक कार्निसे चनक उठा। इसके अतिरिक्त को लीग इस तत्वर्गके म् भागते बहुत दूर में, वे महिल दिखायी दे रहे में। जुमोरतार्ग न देखते हुए जो लोग क्लम्बी निन्दा करनेवाले ने, में अभागे, दीन-हीन और व्यवहार आदिनें करा, क्रम और बम्बविद्वीन हो गये हे दिन। मैंने भगवान स्टासरसे पूर्वजन्तरे सन्दद्ध इस राजाचा उन्द्रश और वार्विक को बुक्तन्त सुन्त वा, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसकिये आप मेरे करन कृत करके अन अपने कर लीट वार्ने मन्त्रीके ऐसे बाक्योंको सुरकार वे बाह्यम अस्त्रीयक आक्षर्यच्याकत हो उन्हें तद्यन्तर एजसेवकाँके हुए उन्हें भएर पहेंचा दिया गया।

वसिष्ठाने कहा — हे राज्य ! सभी कमीमें क्योरसर्ग-कर्म नेहरून है जरा- ज्यान चिद्र चनरायसे भवभीत हैं तो बजाविथि क्योरसर्ग-कर्म ही करें।

हे राजनेता! वृजीरवार्गके असिरिक अन्य कोई मी ऐसा जावन नहीं है जो चनुष्पको स्वर्ग-प्राधिको सिद्धि प्रदान कर सके—

वृगोलनीतर्ग किञ्चित् कावनं ५ दियः कात्।

(KIRH+)

आपको मैंने भनंका रहस्य करा दिया है। यदि गरि-पुत्रते पूज नारी गरिके आगे यर करते हैं से उसके निर्मित पूजोरमर्ग नहीं करना चाहिये, अपितु दूज देनेकाली पाचका दान देखा चाहिने!।

श्रीकृष्णने कहा—है सगेतः। महाचै परिसहके उक्त प्रपानीको सनकर राजा बीरबाइनने मध्याचे व्यक्त विधियत वृषोत्तर्गाका अनुद्वार किया। छदनका अपने का सहैंपका उसने अपनेको कुछर्च साम् । सम्ब अलेका क्या उसकी मृत्यु हुई क्षेत्र कम्पानके हुत उसको लेकर कालपुरीको ओर चले, मिनू उस फारको चर करके न्यानि वस बह अधिक दूर निकल गया से उसने दूरोंने नुस्र कि सद्भरेकका नगर कहाँ \$ ? तम इतीने उसको बताबा कि बढ़ी चर्चा लोग चनतृद्धिके सिथे चनदर्शकि हात् नरकर्गे इकेले को है, कई धर्मनर्गको विकेचन करनेक्ट्रो वर्गराव विरामका रहते हैं. वहीं वह सद्धरेवपूर है। जान-वैसे तुम्मानाओंके द्वार कर नहीं देखा बात है। इसे साम देव-गन्धर्मीय सहित दिना क्रमाले धरंतको इत स्थादे सम्बद्ध अस्त्रेको प्रकट विज्ञाः अपने सामने उपरिचात पर्यराजनो देखकर राजने यह ही असरके साथ इत्य बोहकर उन्हें प्रचान किया और इक्नाफिन होकर इसने अनेक प्रकारते गुक-बौर्यन करते हुए बन्दें संसूह किया। वर्गएयमे भी एकाको इसंसा करके नहीं कहा—है इती। हम तक, हनों उस देवलोकनें ले कार्ती, वर्ती प्रचुर भोगके सामन सुराज है। एक पीरमहरूने इस आरेशको सुनकर जानने ही रिका कर्मग्रकते चूळ-है देव। मैं वह नहीं जनता है कि आप नुत्रे किस गुणके प्रभावने स्वर्गलोक से व्या हो है

----

क्ष्मराजने कहा—है सनन्। तुमने दलः वज्ञावि अनेक पुरुषकार्योको विभिन्नम् सन्धन्त किन्न है। वस्तिको आजा नात करके तुमने मनुसमें वृषोत्सर्ग भी किन्न है।

हे नरेश। यदि समुख्य बोद्धे भी वर्षका सम्बद्धकाली कलन करता है से नह स्वहत्त और देवताओंकी कृपसे अधिकारिक हो काता है—

शर्यः स्थान्येऽपि पृत्यो यदि सम्यपुत्रतीयः। द्वित्यदेवप्रसम्येग सः स्वतिः स्वृतिन्तरम्ब

((1117)

ऐसा बाइकर बमुकके भारत इसी क्षण अन्तर्थन हो गये। सारकार्य गीरवाहर स्वर्गने काकर देवताओंके साथ मुख्यपूर्वक रहने रागा

श्रीकृष्णने कहा—हे निश्चयम। मैंने वृत्तीसर्ग गानक वहारा महारूप विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिवा है। प्राप्तिकेंक पारकारको समारा करनेवाले हम अवकारको सुननेवाला व्यक्ति कारमुक हो काश है। (अञ्चल ६)

# संतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंकी कथा, सत्संगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतों तथा ब्राह्मणका उद्यार

चकारी काहा—है इसी। आपने वृत्तेसर्ग जनक बढ़ने क्रम डोनेकरों सरावे सम्बर्गन्त के अवकार कड़ा, इसको मिं चून रिस्क है। अब अबर पुन किसी अन्य कम्मन्य वर्णन करें, किसमें अन्यक्ष अद्धार महिना निर्धात हो।

श्रीकृष्णने कहा—है नवड! अन में संतपक चनक इत्तम तथ मेंच हेताँकी कष्णके बचक हैं।

है पश्चित्। पूर्वकराने संबन्धक जनक एक सहान था। विक्री संस्थाके क्लाफ अपनेको क्याहित कर तिथा छ। यह संस्तर असार है, ऐसा मानकर यह करोंने वेकानस मृतिबंधि द्वारी आयरित मृतिबंधि धलाने करते हुए आरम्पने ही कियान करता था। किसी समय उस बाह्यको बीर्थ-पत्रको तत्र काकर अस्त्रै पत्र प्रतम को अंकाके प्रति प्रतिपूर्व रचतः आकृष्ट हो चलो है, इस कारको उनके अपने बाह्य विराम्तिनीको भी रोख लिख था, जिल् पूर्व संस्कारोंके प्रभावने वह वर्ण भूत गया और कन्त्रे-कल्हे मध्यक्रकल हो राज, स्थानके तिले कराजी अधिरतकरे बाह बारों और देखने राज । उसे उस समय सैकडों गुरून-एका और चौतके नुवाँके किए हुआ, नुवाँकी साक्षाओं ने न्याच, प्राचीन इक वन दिखानी प्रदान कई साल, क्यार, विकल, कटवल, क्षेत्रकी, साल, साम्रोट (विक्रोतक) कुछ), करण, तिन्दक, चल, अर्थप, अनक, सलेक, क्लेक, चीच, इसली, मेर और फॉल्ट तथा अन्य बहुत-से दुर्धोंकी समाजके करण प्रविभेक्षे दिले में मार्ग का दोकात सा। विद जनुरुके रिश्वे उस वन्त्री कहीं वर्त विद्या सकता का या वन में रिन्ह, क्याप्ट, हरश ( एक डोटी जॉनका कर) नीरलाम्ब, रीक्ष, महिब, हाथी, कृष्णवृत, तान और बंदर राथ अन्यन्य प्रकारके हिंसक बीच बन्दू राधन एवं रिसामीने गरिकास सा

संगणक देन इकारके जनगैर भवावत बनको देखका भवाकरण हो उठा। भवभीत वह जब किस दिसानें जब, इकका निर्मय नहीं कर कका किर को होता, देखा व्यक्त— वह जोककर वह बहारी पुन- कस बहा हिंगुरोंको इंकार देखा उस्त्युओंको पूनकार व्यक्तियोक्त करन समाने वह बीच ही दम बस्त वा कि जाबने करनदके वृक्षमें वैंक एक जब सरका हुआ दसे दिखानी दिखा बिसी पाँच

महान्यकर हैत का रहे थे। हे क्लेस उन हेलंकि सरीगर्ने भार मिलाओंने पश्च हुनी और चमक ही सेम था। उनका पेट पोठमें पीना हुआ था। रेजरूपी कुओंने निरनेके प्रयो भागिकाने उपका कांच होड़ दिया वा बसाने मेरे हुए हाये सम्बंद नामित्रक-भागका स्वयद होकर को नित्त अपन महोत्तरक बनमें के और प्रश्नीको नौठोंको हो होने स्तो हर किनके बड़े बड़े हींत किट्फिटमें में, ऐसे बेलॉफी ट्रेक्कर कादाचे हुए हरकवाला यह साहान वहाँ विकास गया उस निर्देश करने का रहे इन्हरूपको इस हेरोंने देख लिख या। आतं 'में इसके चल पहले मार्केन्द्र, में इसके चल पहले कार्रण । इस इकारकी इतिस्थानों से सभी हेत दीन परे। इनमेंने के हेनोंने इस बाह्यनके होनों प्राप्त फान्ड मैनने, हो हैरोंने दोनों के फार्स हैरने। एक हैर सेन समा था, हारने इनका किर काढ़ रिन्स। तरनका में सभी कहने तले कि 'में इसे क्षणानेता, में इसे बार्केश ।' देखा करते हुए से चीची हेर काहणको क्वींको रागे। पित उसे साथ रोका ने सहस्य अन्यक्षाने को गर्ने। वित्त इस कान्यक सम्बद्ध अभी विजन मंत्र सेन है और किसन नहीं इस करनी भी में क्षेत्र रहे में। उसी समय उन लोगोंने देखा कि दीनोंके द्वारा मोंने क्लेके करण कर राज से अभी कटी हुई जीतके चुळ है। इस्तीनने ने ज्याबातने नीने उसर आने और क्रमको अपने नेरॉसे क्रीधकर पर: आव्यसमें ही स्य गर्ने।

आकारानें से काने का रहे इस देशनगरें उन्तरंको ही सन्तरंकार का नकर्त काहान पूर्ण करते मेरी कानार्थ अब नका देखनिर्देश, किन्तरं, सुदर्शनकान्यारी मुझ हरिको इन्यान कर का इस इक्ता श्तृति करने सन्तर—

वित्र भगकार्थे सामने पहान्ते हहारते हाहके मुखको विद्यालंकर इसके दु क्षाको यह किया था, जो हाहके मुख्यों कैसे हुए पानराजको मुख्य कार्यवालं हैं, के बीहरी मेरे कार्यवाको काटकर मुझे मुख्य करें। मगधनरेल जगमनाची निर्दाण एकार्योको बंदी बन्धकर कार्यवालं हाल दिखा था, जिन मुसारि लीक्कान्ये एकाम्बद्धको दिखे बारहुपुत्र बीमसेनके हारा उस दूरको सालाबुद्धवे वरकारर एकाश्योको मुख्य किया था। वे इस सामन वेरे कर्यवालको कांटकर नेत दु:क दूर करें।

हे पत्र उस समय दर्शायत होकर क्रम कह केरी म्लुकिनें लग गया तो उसे मुन्ते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सकता नहीं का पहुँचा, नहीं हेत उसकी लेकर का रहे ने उन लोगोंके हारा ते बारे हुए उस सहामकी देशकर मुझे आवर्ष हुआ। कुछ कालवक विन्न मुखे में भी दनके पीछे-पीछे चलने सन्छ। मेरी सीनिविन्यप्रचे बस ब्राह्मणको पत्तकोने सांचे हुए तकाके कालन सुख प्राप हुआ। इसके बाद मैंने कार्नमें सुपेत्र कर्मवपर का रहे मन्त्रिक नामक मक्कानको देखा। मैंने नेपॉके संकेतने उनी अपने पास बलावा और कहा- है बधराखा तब इस हक्य हम प्रेतोंको विनष्ट करनेके लिये प्रविद्वन्ती मोदा कर कालां। युद्धने इन्हें बारकर इस सबको अधने अधिकारमें करो।

प्रेनरूपको भारत कर लिखा। दोनों भूजाओंको फैलाबार ओर्वोकी बीपके चारते हुए और अपने सम्बो-सम्बो नि-रक्तमोंने उन प्रेतीको इहसावे हुए वह परिचल उनके सम्मुख जन्मन कर गना कसने दोको अपनी दोनों मुजाओं ये दोन्हों दोनों पैरोंसे और एकको सिस्से एकड निक अमके बाद अपने सकिसाली नुक्केसे उन प्रेतीपा

ऐसा नृतवे ही इस मीचभारने प्रेतीको दृश्य पर्वृत्वानेकले

देगा प्रहार किया कि में सभी किश्लेम्स हो एके से उस बाइरण तथा सबको एक द्वाब और एक रेस्से क्षकदकर युद्ध करने लगे। इन लोगॉने अपने नक चप्पड, सक्त वर्ष धींपाने उसपर करार किये. का बनिष्यतने उनके प्रकारकी विकास कर उसमें सबको से लिया उस वक्षके द्वार

कोडकर ने सभी प्रेत अस्पन्त इस्लाहरी भी पूर् पुनः प्रेतकप वर्णिभद्रको ओर दौड पढे असम्बन्धे हो उन लोगोंने बावके समान हतरहमी मनिभद्रको केर लिख, सित् यह अदस्य हो गया। ऐसी दिश्वति देखकर हताल होकर बे

लवको स्टेन लिये आनेपर पारियात क्येतकर इस बाह्यकरो

पेत उस राह्मणके पास का नहींथे। इस क्वंतवर नहींथकर उन लोगाने बाह्यसको न्यों ही बारण प्ररस्य किस, स्वों ही मेरी उपस्थित और ब्राइसके प्रभावने सरकाल बनमें पूर्व जन्मको स्मृति जायत् हो दठी इसके काद हादानकी प्रदक्षिणा करके उन प्रेमीने साहान्यवेदको कहा—है विप्रदेशः

आप इसें श्रम करें उनके दीन बचनोंको सुनकर सहाजने

पुरत— आर लीग कीन है? यह एक कोई माना है? अवका नक में स्थान देख रहा हूँ या नह मेरे जिल्ला निश्चन है।

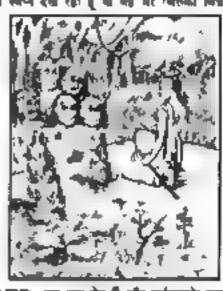

हैतीने कहा-जब अब हेत हैं और पूर्वजनके ट्रकारीके प्रभावते इस योगिको प्राप्त हुए है।

सकार कहा—हे हेती. तुमारे का फा है? तुम तम क्या करते हो ? तम्बें केले इस इसाकी ऋषि हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगोंका स्वयहार केसे अधिनके ब और इस समय केले जिन्ही हो गया है।

वैतीप कहा—हे हिनस्य जान पंचाकम जपने हरनोंका उत्तर सुर्वे है जोगिएक! हम आपके दर्शनसे निकार हो को है। हको कल क्रमतः सर्वेक्ति, सुबोन्छ, सोप्रण, रोधक और लेखक हैं

बाह्यक्रमे कहा—हे हेते! पूर्वकर्गने उत्पन्न हेलेंका अब कैसे निरम्बंक हो सकता है? तुम सब अपने हर विचित्र नामोंके विचयमें विस्तारके मुझे बहाउसे।

बीक्चाने कहा-बाह्मनके हारा देख कई कानेन्स पुष्पक् पुष्पक् रूपसे प्रेतरेने कहा-

वर्षवितने कहा--किसी सन्य मेंने सदके सुसलसरकर बाह्यमको निमन्त्रित किया था, यह बुद्ध ब्राह्मम मेरे पर किलानसे पहुँचा। निना साह किने हो भूतके कारण मैंने इन चक्को का निन्छ। कुछ पर्युपित (कसी) श्रम्म तकार बैंने इस ब्राह्मणको है दिया जरनेपर मुझे इसी प्राप्के कारम इस एटपोनिको जापा हुई। बैने सहाजको यो मसी भीजन दिखा था, इसीसे नेरा तान पर्यक्ति हो गखा।

क्ष्मीन्त्रने कहा—दिनों साल कोई सहावी र्रावेनकारे लिये भट्टाट होचेने नहीं। उसके साथ उसका चीप पर्याप पूर भी था, विकास स्थाने यह मोधित थी। मैं उस समय

श्रीति था। मैं उसके मार्गका अवशेषक का गया और रिकंप करने की एक्टबर्ग की है विकार का सकते के किरकर जुड़े बहार कर गैंने दोनोंके करन और ठड़ाँ करो बेल समय होन रित्य। यह राइका जातो ज्युक्त हो

इस था। त्याः यह जनके यस दिना यस सेवर चेने लावा क्या चार्क काल ही यह आ। विने उसकी डोटकर

कत पीनेने रोक दिया और उनमें उस पानक करा करा चै नवा। प्रकारम्य, म्हालो मान्यतः उस करणस्यो

अहीं पर पूर्व हो गयी। एक्सोकके व्यक्ति उनकी पनि भी कुर्दन कुरकर सन्तर क्रम त्यान दिया। इसी पान्ये सुरूपी

का रेक्नोंकि प्रकार्ध है। कांतकार सरीद होनेका भी इस सकत में वहाँकी

चैकके समार मुख्यमत्त्र है। नदारि करो चीन्य परार्थ में प्राप्त कर रोख है, फिर भी नह नेरा सुर्वेक क्रियक जनान पुष्ट बराको प्राप्ति अध्यक्ष है की शुक्राणिक जाती हुए

ब्राह्मनीचे बाराकका मुँह केंद्र किया था, उसी भागों मेरे नैहका किए भी सर्वको नीवके समान हो गया है। इसी करन में अप क्षेत्र करने प्रसिद्ध हैं।

शीवको कहा-ने कियर। मैं करो एक मन्तर देख हा। इस कर्का जर्क विशेष सब महत्त्व पर्राके

तिथे में एक दूधरे देशमें का महीना। मेरे निजने करा नहत था था। जतः उस बनके प्रति मेरे माने लोग जा गया

क्टरके विश्वीत होनेसे वहाँ नेया गुरू का समाध्य हो पूका का इस दोनोंने कहींसे निकलकर मार्गने लिक नदीको क्यमे पर करन प्रतम किया। इस समय सम्प्रतमें सर्व

रक्त हो गया था। रहको अधानके मान्यत नेता यह निय मेरी मोटमें अपना किर रखकर को गया। उस समय

सोभवत नेरी बाँड अरबन हर हो उठी। जह सूर्यान हो चलेका गोर्ज सोचे हुए अपने विश्वती मेंने करा उपाहने

केंच दिया। मेरे द्वारा नामने किये गये इस करनको अन्य होत भी न कर जर्म। इस व्यक्तिक कर मी कुछ बहुन्त्य हरि-जबहरता, मोती तथा सेनेकी बस्तर्य थी. यह

सब लेकर में सीव ही उस देशने अपने पर लॉट आप क्तमें बढ़ क्रम कामन रक्तकर मैंने इस निकार्य प्रमीके प्राप क्रका बड़ा कि नर्गने डाक्ओने मेरे इस निज्जो नरकर सब सामन क्रीन रित्या और मैं मूल अपने हैं. मैंने उसके

भिर कहा कि है पुरस्ती नहीं। हुए रोग नहीं जोकरे व्यक्ति रह स्थेने सरकार परके कन्- बन्नवीको नवसका मीरनाम कर अपने प्राचीकी चेंट आंग्यको समाविधि पदा

दिया। उसके बाद निकारक रियति देशकर में उसल्योगर शको का पता जाना का सामार करावा मेरा चीवन रहा. क्यान का कावा मेरे क्योन फिया। विकास महीके कर-इक्टरें केंग्रजर में तीय ही अपने का तीट रहक

बा. इसी चर्चड कारण मुझे डेसचेनि निली और मैर नान संका हो गया। रोककरे कहा-महे पुरीकर। में पूर्व-मनमें सुर

व्यक्तिका था। प्रजानकार मुझे जीवन-पारको दिनो रूपहर्ने बहुत बढ़े बढ़े भी गीबीचा अधिकार प्राप्त का मेरे

परिवारने को बात-पिक में और एक कोटा बात पाई था। लोकात की तीय हो अस्ते उस पहुंची अस्त कर दिया किरके कारण जन-वस्त्रके रहित इस भवेको आयधिक

दृश्य मोगम् पद्म। उसके दृश्यको देखकर वेरे माल-गिल लक-फिरकर कक-म-कक उनको दे देवे ने। सन मैंने सर्वको पत्त-वित्रके द्वया है का रही इस सहायक्यों कर

निकास प्रानीने सभी को एक पूर्व करने नाम विकास मंत्रीको बद्ध कर दिखा कुछ दिनोके अद र की उन दोनोंने किए पीकर अपनी बीचन सीता समाप्त कर सी।

है दिन। मार्क- फिलमें रहित होका केंग्र भई भी हका उका बटको समा। यस तथा नगरों भटकरा हुना एक दिन का

भी भूखने चेदित होकर कर रख। है हादान। करनेके कर इसी क्यके करूप नुत्रे का त्रेतवीन किसी करा-विकास

वैने बंदी बक्का था, इसी कारण नेत जान रोकक पड़ा। रोक्काने कहा—है विप्रदेश। वे प्रवेतनार्ने उजीव

नगरका बाह्य का बहाँक स्वयंत्र मेरी निवृद्धि देवारानमें प्रकारिक प्रदेश की थी। इस मन्दिरने विभिन्न अनवानी बहुन-सी मृतियाँ वाँ। स्वयंतिर्मित इन प्रतिकारोकि अञ्चान

कार का रह भी राज हुआ था। उनकी पुना करते हुए नेरी बाँड करालक हो गयी। अतः मैंने एक वेच करवाले

लोडेसे का मुनियोंक नैज़रिसे स्ट्रॉको निकाल लिया. धय-विश्वत और सार्वित नेत्रोंको देखकर एक प्रान्तिक आर्थिको समान क्रोमको समारमा उठा । उसके बाद राजाने

वह प्रतिज्ञा को कि थोर थाई वेह काग्राण ही क्यों न हो बदि उसने मुहिंचोंसे रह और सोना कुराय होगा तो जात बोनेपर निकित ही भेरे द्वारा मध्य जन्मना वह सब सनकर मैंने राष्ट्रिमें क्लबार उठायी और राजके बरमें जाकर उसका

पसुकी तरह क्षम कर दिया। तदनन्तर चुरायी गयी मणियाँ रुक्ष सोनेको लेकर में राजिमें ही अन्यव जाने लगा, किंद्र मार्गमें दिवत वसबोर जंगलमें एक व्यापने मुझे मार अला। मैंने लोडेसे प्रतिमा-सेटन एवं काटनेका जो कार्य किया था.

इस पापले आज में लेखक जामका प्रेत हैं। नरकभीग करनेके पक्षद मुझे यहाँ प्रेत-योगि प्राप्त हुई।

बाह्यकाने कहा है प्रेतगर्की आप लोगोंने अपनी वैसी दशाएँ बतायी हैं, वैसे हो आप सबके नाम भी हैं। कर्तमान समबमें तुभ कोगोंका आचरण और आहार क्या है?

वसको भी मारे क्लाओ। प्रेतिनि कहा---हे दिजराज जहाँपर बेदमार्गका अनुसरण

होता है, वहाँ लज्ज,धर्म, दम, बमा, पृति और ब्रान- वे सब रहते हैं, वहीं हम सब बास नहीं करते. जिसके बरमें

बाद तथा तर्पणका कार्य नहीं किया कता. उसके शरीरसे मांस और एक बलात् अपहत करके हम उसे पीड़ा पहुँचते है। मास काना और रक्त पीना नहीं हमारा आवस्य है है

निष्पाप सभी लोगोंके द्वारा निन्दनीय इमारे आहारको सुनै। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं

है, उसको इस बता रहे हैं है किए! यमन, बिहा, कीचड, कक, पृत्र और अस्तुओंके साथ निकलनेवाला मल, हमारा

Actual Property lies with the last of और्व्वदेष्टिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-श्राद्धकी संक्षिप्त विधि

गरुक्रचे कहा—हे स्वापिन्। इस सम्पूर्ण और्ध्वदेष्टिक कार्यको सम्पन्त कार्यका आधिकारी काँग 🕻 ? यह किया

कितने प्रकारको है? यह सथ मुझे बतानेकी कृपा करें। श्रीकृष्णने कहा—हे क्लेश! [जो मनुष्य पर कता है, उसका औध्वंदेहिक कार्य] पुत्र, पीत्र, प्रपीत्र, भाई,

भार्तको संसान अध्या संपिष्ट थे। जातिके लोग कर सकते

हैं। इन सपीके अधावमें समानोदक संवान इस कार्यकी कानेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (व्यतुकुल एवं

पितकल)-के पुरुष समात हो गये हों तो स्थिमी इस कार्यको कर सकती 🖁। यदि मनुष्यने इच्छापर्यक अपने थक्त और पान है। इसके आगे न पूर्वें, क्योंकि अपने आहारको बताते हुए हुने बहुत लच्चा आ रही है। हे स्वामिन् इम सब अञ्चले, जमसी, मन्दबृद्धि और भयसे

भागनेवाले हैं। हे बिच्न हममें पूर्वजन्मकी स्मृति एकाएक

आ गयी है। अपने विजय वा अविजयके संदर्भमें हम कुछ नहीं जानते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड प्रेरोंके ऐसा कहने एवं ब्राह्मणके सननेके समय भी उन्हें दर्शन दिया। इदयमें निवास करनेवाले अन्तर्यामी प्रत्यके स्वरूपको सामने

देखकर उस श्रेष्ठ बाह्यलने पृथ्वीपर साहाङ्ग प्रथम किया और स्तुतियोंसे युक्के संतुष्ट किया। आवर्षसे उत्पुल्ल नेत्रवाले उन प्रेडॉन तपस्या को। हे खगराज प्रेमाधिका

होनेसे उनकी बाजी हक गयी उस समय उनके मुखसे कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्क्रालिश वाणीमें वह बाह्यच कहने लगा—

है प्रचो! आप कृष करके रजोगुणके कारण चौर वित्रवाले और त्योगुणसे युव वित्रवाले प्रानिधीका बद्धार

करते हैं। अहरको नमस्कार है। बाह्मजने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी रूपासे अत्यन्त वैभागी, बेह आकासकारी गन्धर्य एवं

अप्तराओंसे पुष्क कः विमान वहाँ ना पहुँचे। उन विमानोंकी प्रभासे कह पर्वत क्तुरिक आलोकित हो गया। उन पाँचोंके साथ वह ब्राह्मच विधानगर चडकर मेरे

लोकको चला गवा (अध्याय ७)

🕏 तो उसका औरवंदेहिक कार्य एजाको कथना चाहिये। यह क्रिया तीन प्रकारको है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं

रापी सगै- सम्बन्धियोंसे अपना सम्बन्ध-विकोद कर लिया

उत्तर क्रियाओंकी संज्ञादी गयी है। हे पश्चित्! इस क्रियाकी प्रतिसंघलार एकोहिट विधानसे करना अपेक्षित है। इस बाद-क्रियके फलको तुम मुझसे सुन्ने

ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्व, अग्नि, बसू,

यरद्रज, विश्वेदेव, पितृगंज, पश्ची, मनुष्य, पह्नु, सरीस्प, यातगण और इनके अविरिक्त को भी प्राणी इस संसारमें

वत्यन 🗓 वन सभीको ब्रह्मपूर्वक किमे 🗃 रहे क्राउसे

भनुष्य प्रसम्न कर सकता है। ऐसे ब्राह्मसे तो सम्पूर्ण जगत् प्रसन्त हो उठता है। जो लोग अपने समें सम्बन्धियोंके द्वारा किये गये बाद्धसे संतुत हो जाते हैं, वे बादकर्ताको पुत्र, म्त्री और घन अवदिके हारा तृत करते हैं। हे भरका इस प्रकार मैंने संक्षेपने अधिकार और क्रिया भेदका निरूपन किया।

गरुइने बहा-हे देवबंह मदि पहले कहे गये अधिकारियों मेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

न तो किसोके अधिकारका निष्ठय ही हो रहा हो तो वैसी

श्रीकृष्णने कहा-व्य अधिकारी व्यक्ति न हो और

स्थितिमें पनुष्यको स्वयं अपने जीवनकासमें हो जीवित-बाद्ध कर लेख शाहिये। उपवासपूर्वक स्वान करके भगवान् कुरुनके प्रति आसन्त इदय होकर मनुष्य एकाग्र मनसे उस कर्ता, भोका, सर्वेदर विष्णुकी पूजा करे। उसके बाद कह अपने पितृगणोंके लिये तिल एवं दक्षिणके सहित तीन जैलमेनु 'क्रे फितुभ्य: स्वया' फहकर निवेदित करे और धेनदान करते समय 'ॐ अन्यवे कव्यवाहणय स्वधा तक 'तंबां 🍲 क्षेत्राय ला चितुपते स्वधा तब 'ऐसा

जलधेनुदानके मध्य ही साहाजीका आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिये यह पहली चलधेनु उत्तर दिशायें वया इसरी जलभेनु दक्षिण दिलामें रखे और उन दोनों

स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिम्ख होकर दक्षिणासहित तीसरी अलघेन देवे समय विशेषकपसे 'चमाचाक्रियो स्वया

कक्ष' यह स्मरण करता रहे। भगवान विष्णुके यवन एवं

भेनुओंके मध्यमें तीयरी केनु रखकर आवाहन आदि शाद्धसम्बन्धी कार्य करे। इस आवाहनादि क्रियाके पूर्वमें सर्वप्रयम् आवाहनपूर्वक विश्वदेवीके प्रतिनिधिपृत **बा**हालीकी भलीभीति पुजा कर बह यह कहे—

वस्थ्यस्थायहं कित्र क्रोध्यस्थायहं नतः

सुर्वेच्यसम्बद्धाः क्या भीजवामीति सन्बदेत्। . 6 10

हादनन्तर आवाहनादिक को शेष कार्य है, उन्हें पित् रीय कार्योंकी तरह सम्पादित करे। उसके कद वह अमुके

वदेश्यमे बाह्यको एक मुझील बेनुका दान दे। उत्पक्षल अलनेय कोजर्ये ठहरेव तथा रक्षिण दिशामें सुपरेवके निमित्त स्थित बाह्यजॉको भी एक एक गाय देनी चाहिये तथा विश्वेदेवॉके लिये तिलपूर्ण पातका निवेदन करे

तदनन्तर बाह्यणाँको असबोदक दान करना चाहिये एवं क्राञ्चण "३७ स्वरित"इस प्रतिज्ञानको ब्राह्मकृष्यकौ सम्पूर्णताका आलोर्बाट दें इसके बाद अद्याश्चर-मन्त्रले भगवान् विष्णुका स्माण करते हुए बनका विसर्वन करे।

इसके पश्चात् स्वस्थित होकर कुलदेवी, ईतानी, जिब तथा भगवान् नारमणका स्मरण करे तदनन्तर चतुर्दशी तिथिको सुगमतासे उपलब्ध होनेवाली ब्रेड नदीके तटपर जाय वहाँ वस्त्र तथा लीहताच्होंका दान करे एवं 'क्रे किने ते' इस मन्त्रका जप करता हुआ स्वर्ध दक्षिणभिनुता होकर अधिनको प्रश्वलिय को। वदनन्तर वह प्रवास कुशीसे ब्राह्मीप्रतिकृति (पुत्तल) बना करके उसका दाइ करे इसके बाद रमहानमें विहित होय करके अन्तमें पूर्वाहुतिकी किया सम्यन्त करे। तत्पक्षात् निरन्ति भूमि, यम तथा स्द्रदेवका स्मरण करे। इकन करनेके बाद प्रधान स्थानका तक देवोंका आवाहन करना चाहिये। उसके बाद वह अस्तिमं प्रैगयिकित चरु पकाये। तदनन्तर तिल-तप्रदूल-मिश्रित इसरी चरु पकाये:

'तक पुरिवर्ण भवस्तुवर्णक'—इस यन्त्रसे प्रवय चरु निवेदित करे। '🗈 यमाच नवल-' इस मन्त्रसे मनको द्वितीय चरु निवेदित करे ं 🕉 नवहास उन्नय स्वज्ञानयाल्ये का: ' इस मन्त्रसे स्मक्तनपति सहको निवेदित करे। असके कर अञ्चलती सात नामवाले यमग्रको लिये निम्न नन्त्रोंसे सात जलाजलियाँ कोडे—'ॐ बनाव स्वधा तसी नव: 📞 🕪 वर्मराजाय स्थात ससी नंद 🐈 🏖 मुख्ये स्थात सर्वे पर्यः 🔭 🗱 अन्तवस्य स्वयः सस्ये पर्यः 📌 वैवस्यतस्य स्वाक तस्यै एकः 🔒 🌤 कार्राचन स्वाक्ष तस्यै एकः 'ऑर 'अंक

सर्वप्राणकराज स्वयंत्र सस्य नमः 🖰 इसके बाद ऋद्वकर्त तुम सब अमुक अमुक गोजसे सम्बन्धित हो. 'यह तिलोदक तुम्हारे लिये होये'। ऐसा कहते हुए अर्घ्य पुष्पते युक्त दस पिण्ड-दान है। उसके

🐧 दार्का लिये कृतिम धेनका विधान 🖡 हारे गोदानप्रसंगर्ये बरकपुराण आदिये सलधेनुदानविधिके अन्तर्गत देखना पाहिसे संक्रमकपुरुष्ठक १४—

कार उन्हें कुए, दीन, बरिन, गर्ज्य तथा अध्यय करन प्रदान जाने अपने निर्म हो जा दूसरेके रिज्ये यही नियम है

की। उस दस पिपडोंका दान देनेके पक्षत् भगवान् सकि, आदोग्ध, धन और आयु—ये चारों अस्थिर होते विष्णुके सुन्दर सुभग मुख्यक भ्यान करना चाहिये।

इस कृत्यको करनेक बाद आशीवकं अन्तमें प्रतिवास भीने इस जीविद बादके विवयमें दुन्हें सब कुछ बाद मासिक बाद और सरिक्योकरन करना चाहिने बाद दिया है (अध्यान ८)

#### राजा बभुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी और्व्वदेहिकक्रिया एवं वृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार

यराष्ट्रमे आहा-है निज्यात देश आपने यह कहा कि वय प्रभूकाकी ऑप्परिदेशक क्रियाको करनेवाला कोई न ही तो उस आध कियाको राज सम्पन्न कर सकता है प्राचीनकालमें क्या किसी राजने किसी ऐसे व्यक्तिकी जीध्वेदेहिक आदि क्रिक सम्मन को वी?

**धीकुम्लने कहा —**हे सुपर्य तुम सुनी जिस राजने इस क्रियाको किया था, मैं उसके विषयमें कहैंगा कृतयुगमें बंग देशमें बभूवाइन नामका एक राजा जा। है पश्चीन्द्र । बढ़ समूहसे चारों और फिरी हुई अपनी पृथ्वीकी धर्मानुस्तर भरवीर्धीत एक करता था। इसने अपने जीवनकालमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिवत् भीग किया उसके शासनकार्णने कोई भी पापी नहीं का। प्रजाओंको र तो चोरका भव वा और न हो दश्यनोके द्वारा किये गये उपद्रवीका आनंक मा उसके राज्यकालमें किसी भी प्रकारके रोगका भी भव नहीं था सभी अपने अपने नर्पमें अनुरक्त ने नह एका तेज्ञमें सूर्वकी भाँति, अस्≉ाता (सान्ति) में पर्वतके सन्तान और व्यक्तिकातामें पृथ्वीके सदल जा। किसी समय उस राजाने एक सी पढ़सवार सैनिकॉको साथ लेकर व्यापाके लिये एक पूर्व बनकी और प्रस्थान किया। उस समय बोद्धाओंके सिंहकर, शह तक इन्द्रियोंको भ्वतिसे पिलकर निकले किलकिलाइटभरे सन्दोसे बातकरण गुँज रहा 👊 । यहाँ स्थान स्थानपर चारों ओर इस राजको स्तृति

हो रही भी चलते चलते इस राजाको नन्दनश्थक समान

एक बन दिखाओं पड़ा बड़ बन बिल्क, मंदार, खरिए, केब

तका बौतके वृक्षीने परिकाल का कैचे, नीचे क्वंतीने करी

और मिरा दुआ का अलरहित तका निर्जन उस कनका

हिंसक जीव-जन्तु इसमें भी हुए वे अपने सेवक एवं सैनिकाँके साथ खना प्रकारके बुगाँको कारी हुए उस नरक्षर्ट्लने सेल-हो-खेलमें उस बनको विश्वव्य कर दिया। इसके कद राजने किसी एक नुगके कृषिधाननें कारका प्रहार किया : आहत होका भी यह गुग बढ़ी तैनीसे दींड पदा। राजाने भी उस मृतका चीका किया। अकेला अल्पधिक इसै तम करनेके कारण क्या हुआ भूख- प्राप्तती पीडित वह श्रम इस बनको यह कर एक इसरे काबोर बनमें जा पहुँचा। अत्यन्त म्बासले शुरूप होकर वह उस बनमें इधर कथर जल खोजने लगा हंस और सारक पश्चिमोंके सब्दर्भ सुचित किने भने पूर्वका नामक सरोनरपर जा कर इसने अधके साथ चड़ी स्थान किया। तदननार इस सरोवाके लाल वर्ष नीले कपलीके कराजी सुगन्धित तीवल बलको पीकर वह कलसे बहर श्राचा। वर्णने अरपधिक चलनेके कारण बके हुए ग्रमाने उसी सरोवरके किनारे एक कार्यादार कटब्रथको देखकर उसमें अपने मोडेको माँच दिया। तत्पकात् आयत्रत्यको विकासर तथा

अतः ऐसा कानकर वीवित-काद करण चाहिने।

विस्तार कई योजनका था। तुन, सिंह तब अन्य नहाभर्यकर

राजके भोते ही वहाँ तो देतेकि साथ पुनता हुन्य प्रेतबाहन नामक एक प्रेत अर पहुँचा। उसके सरीरमें मात्र आरिथ, पर्न और जिगर्द ही जेच थीं। यह सार्व-पीनेको कोजना हुआ मैर्न नहीं भारत कर या रहा था। अन्तर पाकर एक को नींद सुरू गयी चहते कभी न देखें गये उस इस्तको देखकर ग्रजने तीय हो अपने धनुषपर बान पहा

दालको तकिया लगकर अनभरमें ही जीवल मन्द्र मानुके

सक्तकी अनुभूति करता हुआ नई सी गया

लिया अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भी स्थापुके सदल सहा एए। उसको अवस्थित देखकर राजके मनमें क्षीकुल हो उस। उन्होंने फ़ेतमे पूछा कि तुम कीन हो? यहाँ कहाँसे आये हो ? तुम्हें यह विकृष रारीर कैसे प्रता हुआ है ?

चेतने कहा-हे यहानही। आपके इस संयोगसे मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। मुझे अब परमगति प्राप्त हो रुपी है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है।

**बध्वाहमने कहा**-अह वन सर्वत्र अत्यन्त भयानक 🕏 इसमें में यह क्या देख रहा हूँ ? हे मिलाच। यहाँ यह बन भी अधिके बॉकॉसे प्रस्त है। यहाँ पर्तग, मरुक, मधुमक्ती, कवन्य, हिरी, मलम, कच्चप, गिरगिट, विच्छ. भ्रमर, सर्व, अधोमुखी इकाएँ चलती हैं, विकलीकी आग क्लती है, वास्के झाँकाँसे इभर-तभर विनके हिल-बुल रहे हैं। वहाँ भूना प्रकारके जीव-जन्तु, हावी तथा टिक्रियोंके

बहुत प्रकारके शब्द सुनायों यह रहे हैं. किंतु कहींपर भी क्षेत्रं दिखानी नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा इदय कींग रहा है।

प्रेतने सङ्घा—राजन्। बिन प्राणियोका अग्नि-संस्कार, बाद, तर्पण, बद्धिण्ड, दलकात्र, स्विण्डोकरण नहीं हुआ 🕏 जो विश्वासकती, महापी और स्थर्नचौर रहे 🕏 जो लोग

अपमृत्यूसे मरे हैं, जो ईच्यां करनेवाले हैं, जो अपने पापीका प्राथशिक नहीं करते हैं, जो पुरु आदिको प्रतीके साम गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कवाँके कारण भटकते हुए

दर्लभ है ये अल्यभिक मीडित रहते हैं। हे राजन कृपया आप प्रवक्ता ऑफ्वंदैहिक संस्कार करें। जिनके माल-पिता,

प्रेतकपर्ने क्हीपर निवास करते हैं। इनको श्वान-पान बड़ा

पुत्र और ध्वा-बन्धु नहीं हैं, उनका औध्वेदेडिक संस्कार राजाको स्वयं करना चाहिये। राजा इससे अपने पारलीकिक शुप कर्मको भी सम्पन्न कर सकता है और वह सभी

द:बॉसे विमुक्त हो बाता है। इस कमेंसे सम्बन्ति होकर यका अपनी दुर्गित दूर कर सकता है। इस संसारमें कीन किसका भाई है। कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी

स्त्री है, सभी स्वार्थके वशीभूत है। उनमें मनुष्यको विश्वस नहीं करना चाहिये क्योंकि वह अपने कर्मोका स्वयं ही भीग करता है। धन चरमें सुट जता है, भई मन्धु रमशानमें ब्रुट जाते 🗓 सरीर काहको साँप दिवा जाता है। जीवके साथ पाप-पुण्य ही जात है-

गुद्रेशाओं विकारिते हमलाने श्रीय कान्यका ह

शरीरं काइपादने याचे पुच्चे सह सकेत्। (98-3612)

अतः राजन्। अपने कल्याजकी इच्छासे आप इस नवर बरोरके अविलम्ब प्रेतीका और्ध्वदेक्तिक कर्य सम्यन्त करें। तकाने कहा-हे प्रेतराज! कृतकाम भवेकर नेत्रवाले तुम प्रेतके समान दिखायी देते हो। तुम प्रस≔ होकर अपना

चैसा बुवान्त हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहा इस प्रकार पुढे जानेपर प्रेवने अपना साग्र वृद्यान्त एकासे कहा <u>ग्रेतने कहा—हे नृपवेष्ठ! में प्रारम्भसे लेकर आजतकका</u> सम्पूर्ण बतान्त आपसे कह रहा है हे राषन्! सभी

सम्पद्धअभिने सुकुपूर्वक वहन करनेवाला, विभिन्न जनपदीर्ने तत्त्वन जुना प्रकारके रहींसे परिष्यत, अनेकानेक पुर्णीसे सुहोभित बनपान्तवाला तथा विभिन्न पुष्यवनीसे आवृत बिदिसा नामक एक नगर वा अदेव देवाराधनमें अनुरक

रहता हुआ में उसी नगरमें निवास करता था। मैं बैरपजातिमें उल्पन हुआ था, उस जनमें सुदेव मेरा नाम बा। मेरे हारा दिये गये 'इक्य'से देवता और कव्य'से

पितृगण संतुष्ट एवंते थे. मैंने नाना प्रकारके द्यान देकर क्राह्मजोंको संतुत किया या भेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीन-हीन, अनाम और विशिष्ट सरपात्रीको मैंने अनेक प्रकारसे सहायल पहुँचायी वी किंतु देवयोगसे वह सब

निष्कल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सर्ग क्य-बाध्यत हैं और न वेसा कोई मित्र हो है. जो मेरा औरवेंदेहिक कर्म कर सके है बेह राजन्। उसीसे मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है।

तथा जो मासिक बाद्ध होते हैं. इन सभी ऋदोंकी कुल संख्या सोला है। जिस मृतकके लिये इन श्राद्धाँका अनुहान

हे भूपते। एकादराह, त्रिपाश्चिक, पाण्मासिक, वार्षिक

नहीं किया जाता है, उसका प्रेतल अन्य सैकड़ों बाढ़ करनेपर भी दिवर ही रहता है। हे महाराज ऐसा जानकर

आप मुझे इस प्रेतस्परी मुखि प्रदान करायें। इस संसारमें एक सभी बर्जेंका बन्ध कहा एक है। इसलिये अप येरा

निस्तार करें । वे राजेन्द्र, में आधको यह मणिरण दे रहा हैं . जिस प्रकार मेरा कल्लाज हो, मुझपर कृता करके आप वैसा

ही कार्य करें मेरे निष्ठर समिनडों और सगोत्रियोंने मेरे लिये बनोत्सर्ग नहीं किया है उसीसे मैं इस प्रेनपोर्निको

प्राप्त हुआ हैं। भूक-प्याससे आक्रान्त में काने पीनेके निष् कुछ नहीं चा रहा हूँ। उस्तीसे मेरे सरीरमें यह विकास जा पत्री है। इसीर कुछ हो गया है। इसमें मांसतक नहीं रह

गवा है। भूक-भ्याससे उत्पन्न इस नहान् पु:क्रको में बस बार भीग रहा है। बुबोल्सर्ग न करनेके कारण यह कहकारी

प्रेतल्य मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन्। हे दयासिओं। इसीनिये मैं प्रेतन्यनिवृत्तिके निधिय आपसे प्रार्थना कर रहा है। आप मेरा कल्काम करें।

राजाने कहा-के प्रेव! मेरे कुलका कीई प्रेत हुआ है मह मनुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेनत्वसे कैसे

मुख्य हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ प्रेंतने कहा है राजन् लिझ (चिह्नविशेष) और पीत्राके कारण प्रेतमोशिका अनुमान लगाना काहिये। इस

प्रकारम प्रेतदार। अल्पन की नवी को बीहाई है, उनका वै वर्णन कर रहा हैं। यह रिजयोंका ब्रह्तकाल निकास हो वाता है। वंतवृद्धि नहीं होती है। अन्यरपूर्व ही किसी

परिजनकी मृत्यु हो। जाती है तो उसे प्रेतोत्यन चौहा अपनी वाहिये अकस्थान वय जीविका किन बाती है. लोगॉके बीच अपनी प्रतिक्व जिल्हा हो जाती है। एकाएक कर

जलकर यह हो जाता है तो उसे प्रेयकन पीड़ा ही नानें। वय अपने कार्ये नित्य कलाइ हो, मिध्यापक्कट् हो, राजकरा आदि रोग उत्पन्न हो जायें तो उसे प्रेतोद्धत चीहा

समझे। यम अपने प्राचीन अनिन्दित ज्यापम नार्गमें इक्त करनेपर भी चनुष्यको सफलता नहीं मिलती है, उसमें

लाभ नहीं होता है. अपन हानि हो उठानी पहलो है तो

इस पीक्षको भी प्रेतजन्य ही बार्ने जन्म अन्तरी बन्धं होनेपर भी कृषि किरह हो जाती है, ज्यापारमें प्राप्तेको जीविका भी बली बाती है. अपनी स्वी अनुकूल नहीं रह बाती है वो इस पौडाको भी हेतसमृद्धत माननी चाहिने हे राजन्। इसी प्रकारको अन्य चौद्याओंसे आप प्रेतत्कका ज्ञान प्राप्त कर सकते 🖥।

है राजेन्द्र? जब बनुष्य बुचोरमार्ग करता है, तब काकर यह प्रेतन्यसे मुक्त होता है। आपका इस कार्यने अधिकार है, इसलिये कृपका अन्य मेरे उद्देश्यमे क्योत्सर्ग करें।

आप इस मॉनरकको प्रहण करें। इसीके धनसे मेरे लिये क्वोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिकाडी पूर्णिया अधवा आधिनमासके

मध्यकालमें करना चाहिने। हे राजन् भेरा वह संस्कार रेमती नश्चमसे वृक्त तिथियें भी हो सकता है। बेह सहालीको नियन्त्रित करके विभिन्नतु अधिनस्थापन तथा चेदः मन्त्रीके द्वारा नव्यविधान होम करें। बहुत-से बाह्मजोंको बुल्यकर

इस रवसे बात हुए भन्के हारा उन्हें भोतन करानें ऐसा करनेसे पूढ़ी मुक्ति पात हो सकेगी। श्रीकृष्णने कहा 📑 स्रगेत । इसके बाद ग्रजाने उस प्रेतसे 'ऐसा ही होगा' नह कड़कर मणि ले ली। की म्मीक

बन से लेता है। यह भी उस दाताकी क्रिया करनेका अधिकारी हो जाता है। प्रतिविचयक इस इकारको बार्ता उन दोनोंके बध्व जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते-ही-देखते वहाँ पच्छ और भेरियोंकी च्यति करती हुई

राजाकी चतुरंगियों सेना जा गयी अस सेनाके आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस बनसे निकलकर राज्य अपने नगर चला आया। तदननार उसने कार्तिक-यासकी पूर्णिया तिथि आनेपर इस प्राप्त हुई अधिके बनसे

बेतत्वनिवृत्तिके लिने विधिवत् वृत्रोत्सर्ग किया। हे गरुक् !

उस संस्कारके पूर्व होते ही वह होत भी तत्काल मुखर्न देहमें मुलोर्फ्त हो उठा और उसने राजको प्रणाम किया। क्तरकृत इस राजाकी प्रशंस करते हुए प्रेतने कहा-है देव जह सब अवपनी महिला है। इस प्रकार राज्यके द्वारा

किये को उपकारके प्रति कृतद्वार द्वापित करते पूर् कर स्वर्गलोकको चला गया। जिस प्रकार एकके हारा किने गर्व श्रीस्कारसे वह प्रेप्त अपने प्रेप्तत्वसे मुक्त हुआ व्हें, यह सब बतान्त मेने तृष्टे सुन्य दिना अन्य तृष और क्या सुनना

चावते हो? (अध्याय ९)

Acres (Married World Control of the Control of the

आद्धानका पितरोंके पास पर्श्वमा, दुष्टानकपर्ये देवी सीताद्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मणके शरीरमें महाराज दशरब आदिका दर्शन करना, मृत्युके अननार दूसरे शरीरकी प्राप्ति, सत्कर्यकी महिमा तथा पिण्डदानमे शरीरका निर्माण

बाद करनेके प्रथम का भाकि स्वकर्णनकर देवान, मनुष्याच अस्तव परितयको उत्तर करता है। फिर फिल-विन अवस्थाने वन सोगोंके रिल्मे किये गये बाट. क्राह्मण-श्रोजन और होयमें उन्हें केले मंत्री होती है? सक्ते जुळतून क्षत्रीके द्वारा प्रता हुई हेतनोतिने निनत का सभी अपने सम्बन्धियों से तक देश बीच्य पराचेक उपयोग है के बरक है? बदावी अवस्थात से की अवस्थाति शिक्तिये सुने है। (यह स्टल्सनेकी कृष गर्दे।) श्रीभाषकार्षं कहा-हे परिचय सदा हैनजनीको

जिस प्रकारचे होते प्रधान करता है, उसे जुलो । मनुष्य अपने कर्मनुस्ता परि देवता हो क्या है से ब्राह्मण जन्त होचन इसे प्राप्त प्रीरम है क्या बढ़ी अन्य राज्यमं जोतिने नीयर को और पहलोपिये प्रमुक्ताने क्रम होता है। यही सन्दर्भ मानकोरियें सामुक्ताके, पक्षीको कोरियें कराकार्य और एकसमेनिये अस्तित कर करा है। नहीं करान्य राज्य-मोरिके दिन्ते जोत, हेलके दिन्हें एक जन्मको दिन्हें अन्त-क्रमारि क्यां क्रारक्तकार्थे सेनास हो सात है।

नकार्त कहा—हे स्थापित इस लोकने बनुव्यक्ति हात दिने तने हमा कमा च्हार्च वितृत्तोकने केने नार्व हैं? इनको प्रथ करनेवाल कीन है? और बद्ध मेरे पुर प्रनिजेति हिलों भी होते प्रदान करनेकार है से चुने हुए दोनकार रेसर भी इसकी लीको कहा सकता है। को हुए पूरव अपने क्रमंतुमार गरी कर करते हैं से अपने पुरुषे हारा दिये मुचे पुरुष कार्नीक करा में कैसे प्राप्त कर सकेंगे?

क्षीत्राच्याचे कहा—हे कर्ता हत्याची अनेक ब्रॉलक प्रकार बरावान् होता है। बुरिनो कर हुए हाएका इक्कर अक्रुपरिके अध्यन होता है। सदर्वे उच्चरित

मुक्ताने कहा—हे प्रभोत अभिनदीकरण और सामित्रः विकारित या एक गोप हरू सम्बद्ध प्रथक है। अधिनुसंक को गमें कम सदके सबस होते हैं है सूचने में असेनर एक केने दस सदस्यों प्रथ कर सबने हैं, इस विकार हुन्दें संजय नहीं रक्षण कड़िये। अस्तु, इसे कन्यन्ते निर्म मैं तुन्हें दूसरा आपना बात रहा हूँ। अरिनधान आदि वितृत्त्व इन सिलोके राजनदर्भ निषक है। समय अनेक विधिका इतिकारित जल्म, अर्थाष्ट्र विद्यालये स्ट्रीय कात है। जर्म का बीच रहता है। यहाँ ये अधिनव्यक्त आदि चितुदेव हो अल सेकर करे हैं। कम-नीप और मन हो हम यन दिने तने सन्तर्को हो माने हैं। सराम: बोनियोंने को बोक किस बोनिये रिक्स करा है इस चेनियें इसे कल-मेजके उनकानारे त्रवि प्रक होती है। संस्कार कारेक्टरे व्यक्ति प्राप कुलान्क्राचेत पुजीवर दाहिने कन्वेक्ट बहोवचीत करके दिने रहे और विस्ता वर्ग किसीको संगुद्धि प्रदान करते हैं। फिल जिल मोनिनें, फिल अहरायाने होते हैं। वनें साइके हार कर्न देनी प्रकारक स्वदार प्रस्त होता है। क्रमेश्व हुंद दिल-दिल हो क्रमेश में बढ़ाई अपने अंतरहे

> बद्धान करने उसके कर गईप करा है काहार अवनोधे किसी कर केरियू। साम् अन्त् साम्बन्धः साम्बन्धनेनीयनिवासि । क्या केन् प्रमास करते किसी करान्। स्थानं पूर्ण निक्रो सन्तर्वक्रमनिक्रोत

बैसे परकार तेला है. वैसे ही यह बीच वर्डी दिस मेरिने

रहक है कई किरोंके निर्मत सहस्तको कराय गर्म

(4+144-3+)

विकास सरेप विशेरेनीक साथ बाह्यब स्थान करते हैं वे ही विश्वेदेश अञ्चल सम्म करण कर विश्वेषके संतुत करते हैं। यह नह देवल, फिल क्या सहदेवक महीने

ह देखें कहीं। कार्तेऽचे महाम: क्योंनेनाः ह

कार्यालको कृत्य देवकोऽप्यानको च न्यानी केरालेक स्कृति व हर्न स्वेत् । mit it mynde medtempropie unt with wheel medit mellente. कुरुको तथ बोर्स केलो लीबो तथा प्रमुक्तकेशकालोह कालो जीवारी प्रमेश १०१४-४)

संतुत होकार श्रद्ध करनेवालोंके पितारेको प्रसन्त करते हैं। वैसे गर्पिको स्वी दोहद (गर्भाकस्थाने विशेष भोजनको अधिनवादा) के हाए स्वयंको और अपने गर्धस्य जोतको धी आहार पहुँचाकन प्रसन्त करती है, कैसे ही देवता आठके क्षरा स्वयं संतृष्ट होते हैं और फिनरोंको भी संनुह करते हैं-कारवानं नृष्टियो वर्धनपि होशाति है बचा।

देवदेन तथा देवाः आर्जेः स्वांश्च वितृत् नृकान्॥

'बाइका समय जा गक है'—ऐसा जनकर फितरेंकी प्रसन्तता होती है। में परस्पर देशा मिकार करके उस आदर्जे मनके समान तीवागतिसे आ पहुँचते हैं। अन्तरिक्षणानी वे पितृतक उस बाद्धमें बाह्यजीके साथ ही भोजन करते हैं वै वायुरूपमें वहाँ आने हैं और चोजन करके परन गतिको प्राप्त हो जाते हैं हे पश्चिम् शाद्धके पूर्व जिन बाह्यजीको नियम्बर किया बाता है. पितृगम उन्होंके सरीरमें प्रविद्य शीकर वर्ज भोजन काते हैं और उसके बाद के पन- कहाँसे अपने लोकको चले जाते है-

> निमन्तितास्तु में बिक्रः ब्राह्मपूर्वदेने सम्। प्रविद्य विकासेषु भूभवा यानि स्वयास्त्रपृत

> > (RELES)

बरि आहमता बाहने एक ही बाहनको निमन्ति करता है तो उस बाह्यपके उदरयताने फिता, कनपार्वने विस्तवह, दक्षिणवाक्षयें प्रविताबद्ध और पृष्टभागवें विवद्यश्रक्षय पितर रहता है। साद्धकालमें बनरान हेत तथा पितरोंको बनलोकसे मृत्युलोकके लिये मुख कर देने हैं। हे स्थान्यन नरक भोगनेकाले भूका व्याससे चीपित वितृत्रन अपने पूर्वजनके किने गये चपका पक्षताय करते हुए अपने पुत्र-पीत्रोंसे मधुमितित नायसकी अधिस्त्रक करते हैं। अत विधिपूर्वक प्राथमके द्वारा उन पितृपनोंको संतुत करना चहिये

गकड़ने कहा-दे स्वानित्। इस लोकसे अवकर इस पुर्व्यापर कार्ट्रमें भोजन करते हुए पितरोंको किसीने देखा 蜡 食2

**ब्रीभगवान्ते कहा—हे** करपन्। मुनो— देवी सीताका उदाहरण है। जिस प्रकार सीमाने पुष्करनीर्थने अपने समृह आदि तीन पितरोंको बाद्धने निमन्त्रित बाह्यलके सरीवने प्रविष्ट हजा देखा था. इसकी मैं कह रहा है

है गरुवा पितानों अध्या प्राप्त करके सम बीरान कर चले गये तो उसके कद सीताके साथ औरायने पुष्कर-तीर्थको बाह्य की जीर्थमें पहुँचकर उन्होंने बाह्य करना प्रारम्भ किथा। जानकीने एक एके हुए कलको सिद्ध करके रामके सामने उपस्थित किया। बाइकर्वमें दीवित प्रियतम रामकी आहासे स्वयं दीकित होकर सीताने उस धर्मका सम्बद्ध पालन किया उस समय सूर्व आकाशमण्डलके मध्य पहुँच गये और कत्यमुहुर्त (विकास आठवी महुर्त) जा गया या। श्रीरायने जिन ऋषियोंको निर्माणत किया या. वे लक्ष्म बहाँपर भा गर्व वे आने हुए वन ऋषियोंको देखकर विदेशरणको एते पानको समझी आजने अन्य पराप्तनेके लिये वहाँ अपी किंतु ब्रह्मचौके चीच जन्मर वे हरंत बढ़ीने दूर चली गयीं और तसाओंके बध्व क्रिफर बैठ गयाँ। सीना एकरनाने किन गर्ना है, इस जानको जानकर



बीरानने यह विचार किया कि बाह्यचोंको विना मोजन कराये साध्यो सीता लजाके कारण कहाँ चली गयी होंगी. नकते में इन सामानोंको भोजन करा ही किर उनका अनोवन करूँना। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वयं उन बाह्यभोंको भोजन करावा भोजनके बाद उन हेड बाह्यभोंके यूले कारेकर श्रीरामने अपनी विभावना भौताने कहा कि बाइमोंको देखका तुम लताओंको ओटमें क्यों किय नवी? हे तन्त्रहरी तुम इसका समस्य कारण सक्लिम्स मुझे कताओं । जीरामके ऐसा कहनेपर सीला मीहको नीचे कर सामने खड़ी हो गयाँ और उत्पने नेत्रोंसे और बहाती हुई यमने बोर्लॉ—

स्तिताओं ने कहा—हे नाथ मैंने वहाँ जिस प्रकारका आसर्प देखा उसे आप सुने। हे राज्य ! इस ब्राइमें उपस्थित

आवर्ष देखा उसे आप सुर्थे। हे राज्य। इस श्राहमें उपस्थित बात्रणके अग्रभागमें मैंने आपके पिताका दर्शन किया, वो सभी आपूर्वणोंसे सुत्तोपित थे। उसी प्रकारके अन्य दो महापुरुष भी उस सभव मुझे दिखामी पढ़े। उत्तपके पिताको देखकर मैं बिना बखने एकान्तमें चली आवी थी। हे प्रभे! बल्कल और मृग्यमें बारण किये हुए मैं कैसे राजा (दत्तरण) के सम्मुख वा सकती थी। हे त्रप्रथके

करिनेका विनास करनेवाले आवनाय। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ अपने हायसे राजाको मैं वह भोजन कसे दे सकते थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा

भीजन नहीं करते रहे ? तुलपात्रमें उस अन्तको रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देतो ? मैं तरे वहीं हूँ जो पहले सभी प्रकारके आभूवणोंसे सुलोधित रहती भी और राजा पुन्ने वैसी स्थितिमें देख चुके थे। आज वहीं मैं कैसे राजाके समने जा पाठी ? हे रमनन्दन उसीसे मनमें आपी हुई

सामाके कारण में जापस हो गयी सीधगमान्ते कहा—हे गरद ' अपनी पत्तीके ऐसे बचनोंको सुनकर श्रीरामका मन विस्थित हो उठा। यह तो आकर्ष है ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले आये। सीताने किस प्रकार अपने फितरोंका दर्शन किया था, उसी

पितृगण अमावास्याके दिन बायुक्रपमें घरके दरवार्वपर

प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया. अब में संक्षेपमें शादका माहारम्य नता रहा हूँ सुनो—

उपस्थित रहते हैं और अपने स्वाननींसे ब्राइकी अभिन्त्रक करते हैं। जबतक सूर्यास्त नहीं हो नाता, तबतक से वहीं भूता-प्याससे ज्याकृत होकर ताई रहते हैं। सूर्यास्त हो अनेक पतात् में निराल होकर दुःखित मनसे अपने बंत्रवींकी निन्दा करते हैं और लम्बी लम्बी सींस लीचते हुए अपने अपने लोकोंको क्ले जाते हैं। अतः प्रयवपूर्वक अमावास्थाके दिन बाद अवस्थ कनना वाहिये। यदि पितृजनींके पुत्र तथा बन्धु बान्धव उनका बाद करते हैं और गया-तीर्थमें जाकर इस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं तो बे उन्हों पितरोंके साथ बहारलेकमें निवास करनेका अधिकार प्रवृत्त करते हैं उन्हें भूता-प्यास कभी नहीं लगती।

इसीकिये विद्यानको प्रयतपूर्वक यक्कविथि जाक-पातसे श्री

अपने पितरॉके लिये बाद अवस्य करना चहिये। समयानसार

क्षद्ध करनेसे कुलमें कोई दु:खी नहीं रहता। फिसीकी पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यह, स्वर्ग, ब्हीर्त, पुष्टि, बल, बी,

पत्नु, सुख और धन-धन्य प्राप्त करतः है। देवकार्यसे भी पत्नुकार्यका विशेष महत्त्व है। देवकार्यसे भी

प्रसन्त करना अधिक कल्यानकारी 🏞

कुर्वीत समये आवां कृत्ये काश्चिम सीदति। अवपुः पुतान् यतः स्वर्ण कीति पुष्टि कर्त कियम्। पशून् सीदवं वर्ग कार्य प्राप्तुवात् वितृपूत्रकात्। देवकार्यादिः सदः वितृकार्यं वितिन्तते॥

देवलभ्यः चितृषां हि पूर्वसायस्यनं सुभव्। र १०१५०-५१

को लोग अपने पितृगण, देवगण, बाह्मण तथा अस्मिकी पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियोंकी अन्तरात्मामें समाविष्ट मेरी हो पूजा करते हैं। शक्तिके अनुसार विविधूर्यक खड़ असके अनुष्य ब्रह्मपर्यन्त समस्त चराचर जगत्को प्रसन्न कर लेता है

हे आकारतचारिन् गरुद्ध । मनुष्योंके द्वारा ब्राइटमें पृष्यीपर

वो अन्त विखेश बाता है, उससे को पितर पिशाव योगिमें उत्पन्न हुए हैं. वे संतृत होते हैं आहमें स्नान करनेसे भीगे हुए वस्त्रोहास जो जल पृथ्वीपर पिरवा है. उससे वृक्षयोनिको अत हुए पितरोंकी संतृष्टि होती है उस समय जो गन्ध तथा बल पृथिषर गिरता है, उसमे देवत्व-योगिको अत पितरोंको सुख अत होता है। वो पितर अपने कुलसे विकास है, कियाके योग्य नहीं है, संस्कारहीन और

विपन्न हैं, वे सभी ब्राह्ममें विकिशन और मार्जनके बलका भक्षण करते हैं। ब्राह्ममें भोजन करके ब्राह्ममोंके हारा आवयन एवं जलपान करनेके लिये जो बल ग्रहण किया जाता है, उस जलसे उन पितरोंको संतृति प्राप्त होती है।

जिन्हें पिताय, कृषि और कीटकी योगि मिली है तथा जिन पितरोंको पनुष्य- योगि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वीपर शाद्धमें दिये यूने पिण्डोंमें प्रयुक्त अन्तको अधिस्थाय करते हैं.

उसीसे उन्हें संतृति प्राप्त होती है। इस प्रकार बाहाण, श्रीप्रय एवं वैरुपोंके द्वारा विधिपूर्वक खद्ध किये जानेपर जो शुद्ध वा शत्रुद्ध अन्य तथा जल फेंका खाता है, उससे जिन्होंने

अन्य कारिमें जाकर जन्म लिया है. उनकी तृति होती है जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदार्थीसे ब्राइट

करते हैं. इस क्राइसे नीच वोनियोंमें जन्म ग्रहण करनेवाले

चाण्डाल फितरोंको तृति होती है।

हे पश्चित्र। इस संस्थारने ब्राह्मके निर्मित्त जो कुछ भी अन्त् क्ष्म आदिका दान अपने कन्य-बान्धवीके द्वारा दिया जाता है. बढ़ तब निवरोको प्रस होता है। अन्य, जल और सक- चल आदिके हारा प्रधासामध्ये जो बाद किया जाता है, यह सम फिलोंकी हरिका हेतु है। हुम्ले इस विवयमें को कुछ पूछा क्ष, बढ़ तब मैंने तुन्दें बल दिया। तुन अब मो स्ट पुरु रहे हो कि मृत्युके कर प्राणीको लकाल दूसरे सरीरकी प्रावि हो कही है? अचना मिलम्बसे उसको दूसरे सरीरमें जान पहल है? वह मैं तुन्हें संक्षेपनें बता रहा है। है गरुवा! प्राची मृत्युके मक्कत् दूसरे सरीरमें तूरंत भी

प्रक्रित हो सकता है और विलम्बसे भी। मनुष्य किस कारण दूसरे सरीरको प्राप करता है, उस वैशिष्ट्रपक्ते तुम सुप्रसे सुनो सरीरके अंदर को भूमरहित च्योतिके सदस प्रथम पुरुष बीबारक विद्यासन रहता है, यह मृत्युके बाद दूरत ही सायवीय हरीर भारत कर लेता है। जिस प्रकार पत्र तुमका आवय लेकर विवत जॉक दूसरे तुमका आवर्ग शेनेके कर पहलेबाले राजके आवयसे अपने पैरको आगे बढाता है, उसी प्रकार लगेरी पूर्व जरीएको झोड़कर दूसरे सरीरमें जाता है। उस समय भीतके लिये भारतीय सरीर स्त्रमने ही अपस्थित रहता है। मरनेवाले सरीरके अंदर विकय प्रकृष करनेवाली इन्द्रियों इसके निकेट (निकायार) हो जानेपर चापुके साथ चला जाती है। वह जिस सरीरकी पात करता है उसकी भी ब्रोड देता है। जैसे स्वीके सरीरमें रिश्रत गर्भ उसके अन्वदिक कोलसे लीच प्रहण करता है और समय आनेपर उसे को इकार यह खारा आ जाता है. बैसे हो जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे सरीरने प्रवेश करता है उस एक शरोरमें प्रविष्ट होते हुए प्राणीके कालकाय, जीजन का गुण संक्रमणकी जो स्थिति है उसे मुखं नहीं अधितु हानी स्थानि हो देखले हैं।

विद्यन लोग इसको आहिताहिक वायबीय शरीर कहते है। हे स्पर्ण। भूत हेत और पितायोंका सरीर तथा मनुष्योक्त विच्छन शरीर भी ऐसा ही होता है।

हे पहीन्द्र । युवारिके द्वारा को दक्तगात्रके विश्वदान दिवे बाते हैं इस विकड़न सर्वारने बायबीय सरीर एकावरा हो जाता है। यदि विच्छान देशका माच नहीं होता है तो वायुज करीर कह भोगता है। प्राणीके इस करोरमें जैसे कीमार्च, चीवन और बढापेकी अवस्थाएँ जाती है जैसे ही दुस्से शरीरके प्राप्त होनेकर भी तुम्बें समझना चाहिने। जिस प्रकार त्रमुख पूर्वने बस्बोंका परित्यान कर नवे बस्बोंको भारत कर लेख है, उसी प्रकार करीनी चुनने क्सीरका चरित्वम कर नवे सरीरको भारत करता है। इस सरीरीको न सन्त्र केर संबंद्धा है, य अधिन करता सकती है, य करा नाई कर सकता है और न बान मुख्य सकती है—

देहिनेशीलर क्या देहे कॉक्ट कीवर करा। च्यारी ने स्वयंक्रभारत्य ॥ देशक्रामाणिक भीमारि च्योऽस्तरित्र । गुड़गति ज्ञवेरानि विद्यय जेगाँ-मकानि हेरी ह न्यन्त्रपि संपति

नेनं क्षिन्द्रनि हरकाणि नेनं दहति जनकः।

न केर्र क्लेक्करकाचे न लोकवडि कारनः ।

(to 41-44) बीव क्रकाल जावनीय सरीरमें प्रवेश कर लेता है, जा हो जैने तुम्हें बता दिया; अन जीनारमान्त्री विलम्बसे जैसे दूसरा शरीर बात होता है. उसको तुन मुझसे सुनो।

हे गरुद्ध । कोई कोई बीवारक चिण्डक शरीर जिल्हानसे प्राप करता है क्योंकि नृत्युके बाद कर स्कर्मानुसार क्यानेकको स्थान है। विजनुसकी अन्त्रको नह कही तरक भोगला है। बहाँकी करानाओंको केलनेके वजल् उसे वसु-पक्षी आदिको योगि कर होती है। क्लूक्य विस् सरीरको प्रदेश करता है। उसी शरीरमें नोहबक उसकी नमता हो जाती है। सुभातुम कमीके कल भौगकर मनुष्य इससे मुक भी हो जाता है।

लक्षण कहा-हे दयानिये! बहुत से चर्नोको करनेके बाद भी इस संसारको पार करके जानी आपको कैसे जल कर सकता है ? उसे आप मुझे बतायें। है लक्ष्मीरमण जिम प्रकार बनुष्यका संसर्ग पुनः दुःखने न हो उस उपायको कतानेकी कृषा करें

होक्तकाने कहा —हे पश्चिमन। अलेक नगुण अपने-अपने कर्मने रत रहकर संसिद्धि बात कर लेता है। अपने कर्वमें अनुरक्ष एकर वह इस मिद्धिको जिल प्रकार प्राप करता है, उसकी तुम मुक्रसे सुनी-

> को को कर्मच्याधितः सीमद्धिं सभी परः। क्रकांक्रिक विदे वक्ष विदर्भ स्थापुत

> > (40131)

(अध्याय १०)

हे कल्यपनन्दन सरकर्मसे जिसने अपने कालुम्यको नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेवके निरन्तर चिन्तनसे विसुद्ध हा बद्धिसे वक्त होकर वैयंसे अपना नियमन करके स्थिर कता है, जो सन्दादि विषयोंका परिचान कर रून-देवको छोडकर विरक्त, सेवी और यथाप्राप्त भोजनमें संतृष्ट रहता है, जिसका मन वाली सरीर संबंधित है, जो वैराग्य धरणकर निरंप ध्यान-योगमें तत्पर रहता है, जो अहंकार, कल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन बहुविकारोंका परित्यम करके निर्भय होकर साना हो जाता है, वह ऋदस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्योंके लिये कुछ करना सेन नहीं रह जाता -

कर्मविश्वष्टकालुको मास्देवानुविन्तया। बुद्धक विशुद्धमा मुक्ती कृत्यात्वनं नियम्य जा। हान्द्रादीन् विवयस्तिकता राण्डेची व्यूटस्य च। सम्बाह्य **ध्यानयो**गपरी नित्र्यं वैशम्प समुप्रक्रितः। अहंकारं असं दर्प कामं क्रीचं परिवरम् ॥ वियुक्त निर्मयः ज्ञान्तो श्रद्धभूषाय कल्पते। असः परं नृषां कृत्यं नासिन कह्यस्परन्त्न॥ \$0193—\$\$)

## जीवकी कर्ष्यगति एवं अधोगतिका वर्णन

गरुडजीने कहा—हे देवबेह अनुष्ययोगि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको प्राप्त होता है? सरीरका आह्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इन्द्रियों कडाँसे कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है? बनलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे काता है ? हे प्रभो ! अपप मुझपर प्रसम्भ हों । मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करें

श्रीकृष्णने कहा—हे विनतलन्दन! परायी स्त्री और बाह्यणके धनका अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थानमें रहनेवाले बद्धाराक्षरको योनिको प्राप्त करता है (ऑको चोरी करनेवाला यनुष्य नीच चातिके घर उत्पन्न होता है। मृत्युके सभय दसकी जो-जो इच्छाएँ होती हैं उन्होंके बहीभत हो वह हर- इन योनियोंमें जाकर अन्य लेता 🕏 । इस जीवात्माका छेदन सस्य नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलानेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आई नहीं

कर सकता और वायुके द्वारा इसका जोवण सम्भव नहीं है। हे पश्चिम्। मुख्य, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूजनली—ये सभी किंद्र अण्डजादिक जीवोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। नाभिसे मुर्धापर्यन्त सरीरमें आठ छिद्र हैं। वो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राप तरीरके कथ्यं छिट्रोंसे निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्युके दिनसे लेकर एक वर्षतक जैसी विधि पहले बतायी गयी है. तसीके अनुसार सभी और्ध्वदेशिक ब्राह्मदि संस्कार निर्धन होतेपर भी प्रधालकि बद्धापूर्वक करने चाहिये। जीव जिस करोरमें वास करता है उसी करीरमें वह अपने सुभवतुभ कर्पकारका भोग करता है हे पश्चिराज। मन. वाणी और शरीरके द्वारा किये गये दोनोंको वह भोगता है। जो [अन्यसक्तभावसे] सत्कर्ममें रत रहता है, यह मृत्युके बाद सुखी रहता है और सांस्तरिकताके मायाव्यलमें नहीं फैंसता। जो विकर्ममें निरत रहता है वह मनुष्य पातपद हो जाता है (अध्याय ११)

### चौरासी लाख योनियोमें मनुष्यजन्मकी अष्टता, मनुष्यमात्रका एकमात्र कर्तव्य--- धर्माचरण

प्रेतत्वको विमुक्तिके लिये जीवित प्राणीके कर्म विधानका निर्णय मैंने दुम्हें सूना दिया। इस संसारमें चौरासी लाख योगियों है। उनका विभाजन चार प्रकारके जीवीमें हुआ है।

श्रीकृष्णजीने कहा—हे तार्क्ष ! पनुष्योंके हित एवं वन्हें अध्यय, स्वेदय, स्द्रियां और यायुव कहा वाता है इक्कीस लाख मोलियाँ अण्डज मानी गयी है इसी प्रकार ऋमंत्र स्वेदज, उद्धिन्य तथा जरायुक वोनियोंके विषयमें भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियाँ जरायुज कही

हो पता

जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्ययोगि परम दुर्लभ है। पाँच इक्तिबाँसे मुक्त वह बोनि प्राचीको बढ़े ही पुच्यसे प्रत होती है. बाह्मण, बन्निय, वैश्व और मुद्द- ये बार वर्ण हैं. रजक, चमार, नट, बंसखोर, मधुआरा, मेद तक भिल्ल-ये सात अन्यथ भारियों मानी गयी हैं। प्लेक्ड और तुम्ब् जातिके भेदसे अनेक प्रकारकी जातियों हो जाती हैं जीवॉके इजारों भेट हैं। आहार, मैथून, निहा, भव और क्रोप- में कर्म सभी प्राणियोंमें पाये जाते 🖁 किंतु विवेक सभीमें परम रलंभ है। एक पाद, हो पाद अवदिके भेदसे

शारीहिक संरचनामें भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देशमें कृष्णसार नामक मृग रहता है वह भर्मदेश कहलाता है। सब प्रकारसे बहुत आदि देवल वहीं निवास करते हैं। पक्रमहाभूतोंमें प्राणी, प्राणियोंने चुद्धिजीयों, बुद्धिजीवियोंमें मनुष्य और मनुष्योंमें ब्राह्मण बेह है। स्वर्ग और मोक्षक साधनभूत मनुष्ययोगिको प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनोंमेंसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाल, निश्चित ही उसने अपनेको उम दिया सौका मासिक एक हुआर और एक हजारबाला व्यक्ति लासकी पूर्तिमें लगा रहता है। जो लखाधिपति है यह राज्यकी इच्छा करता है। जो राजा 🛊 वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने वसमें रखना चाहता है। जो चक्रवर्ता नरेस है वह देवत्वकी इच्छा करता है। देवत्व-पटके प्राप्त होनेपर उसकी अधिलामा देवराज इन्ह्रके पटके लिये होती है और देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी अध्यक्त

इस संसारमें जो पाणी आत्माके अधीन है। वह निश्चित ही सुखो है। हब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- ये पीच विषय है, इनको अधीनसमें रहनेवाला निक्ति ही दःखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, धमर और मीन-वे पौची

करता है फिर भी उसकी तृष्या ज्ञान्त नहीं होती. तृष्यांसे

पर्राजित व्यक्ति नरकमें जाता है। को सोग वृष्णासे मुक्त हैं.

इनों उत्तय लोककी प्राप्ति होती है।"

क्रमरा: शब्द, स्पर्श, कम, गन्य, रस में एक एक विषयके संवतसे मारे कते हैं फिर को प्रमादी मनुष्य पाँची इन्द्रियोंसे इन पाँचों विषयोंका सेवन करता है यह इनके

र इच्छात सनी भारत प्रदानी संधानोहते कर्नुन् समाधिपती राज्ये समाधि सकसी वर्ष सन्तुन्। क्रमाधोऽस्य सुरक्षं सुरक्ष्यं स्वयनसुरवितर्भवनुन् सुरवितक्ष्यंगीतत्वं तकावि न विवर्धने गुन्मा । कुळाचा व्यविश्वपूतस्तु नरके प्रतिकाले। तुम्बरमुकास्यु वे केवित् स्वर्गवासं सम्बन्धि है। ११० १६—१५)

हाए कैसे नहीं मारा जामना? मनुष्य बाल्यबस्कार्ये अपने विक्षः माताके अभीन होता है। युवायस्था आनेपर वह

स्तीका हो जाता है और अन्य समय आनेपर पुत्र पौत्रके व्यामोहमें फेंस कता है। वह मूर्ज कभी किसी अवस्थामें

आहमाके अधीन नहीं रहता। लीह और काहके बने हुए पालसे बीधा हुआ व्यक्ति मुख हो जाल है, किंतु पुत्र वया हती आदिके मोहपासमें बैभा हुआ प्राणी कभी मुंक नहीं

पाप एक पनुष्य करता है, किंतु उसके फलका

उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाने 🖁 पर कर्ता दोकका भागी होता 🕏 चाहे बालक हो. चाहे बुद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्युपर विजय नहीं ब्रह कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अपना अधिक दुःखी हो, वह करम्बर असा-बासा है। मूस प्राणी सबके देखते-देखते सब कुछ छोड़कर चला बाता है। इस मर्त्यलोकमें प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्यका पीग करता है। 'बन्धु बान्धव मरे हुए स्वयनके सरीरको पृथ्वीपर लकड़ी

धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका बन वैभव चरमें ही सुट बाता है। मित्र एवं चन्धु-सन्धव श्रमज्ञानमें क्ट जावे हैं। शरिरको अगिन से लेती है। पाप-पुण्य ही

और मिट्टीके बेलेकी चाँति फेंककर परारुपुत हो जते हैं।

उस जीवात्मके साथ बाते हैं।' वृतं हारीस्युत्व काह्नोहस्यं दितौ॥ भान्यका विम्ता कानि वर्गस्तपनुसक्ति। गृहेकार्क विवर्तने स्थलाकवित्रकानाम ॥ शरीरं क्षत्रियदने सुकृतं हुक्तां करेत्।

लती **भारता राज्ये पुरुषे पार्य सह स्थितन्** ॥ (88-48-3%)

'मनुष्यने जो भी सुध था पाप-कर्म किया है, वह सर्वत्र बसीको भौगता 🛊 ( हे पश्चिपत्र ! सूर्यास्ततक जिसने याचकोंको अपना धन नहीं दे दिया हो न जाने प्रतः होनेपर

उसका कह धन किसका हो जायगा? पूर्वजन्तके पुण्यसे

जो थोड़ा या बहुत थन प्राप्त हुआ है, उसे यदि एरोपकारके कार्यमें नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजोंको दानमें नहीं दिया तो उसका वह धन यह रटता रहता है कि कौन मेरा धर्ता होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यमें अपना धन लगाना चाहिये। मनुष्य कद्मापृत शुद्ध सनसे दिये गये धनके द्वारा धर्मको धारण करता है। बद्धारहित धर्म इस लोक तथा परलोकमें फलीमृत नहीं होता धर्मसे ही अवं और कामकी भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्षका प्रदापक है। अतः मनुष्यको धर्मका सम्मक् आवरण करना चाहिये धर्मकी सिद्धि बद्धारी होती है, प्रकुर धनरातिसे नहीं अधिकान अध्येत् धन-वैभवसे रहित बद्धाराम् मृतियोंको स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। बद्धारहित होकर किया गया होम, दान तथा तथ असन् कहा जाता है। हे पश्चिन्। उसका फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें ही मिलता है

शुभं का पदि वा पापं भुद्रके सर्वत्र मानवः।

पद्दनस्तिमते सूर्ये न इतः श्र**मर्वश्र**माम् ॥ च वाने तस्य श्रद्धिशं प्रातः कस्य भविष्यति। सरदीति पर्न सस्य की में भरते भविष्यति। दर्श द्विजयुक्तमध्यः परीयकृतमे पूर्वजन्मकृतात् पुरमाधाललकं वह वाल्यकम्॥ परिज्ञाय धर्मार्थे द्वीयते **अ**द्धापुर्तेष चेतसा॥ धार्यते धर्मः सन्द्राचिरहित्वे धर्मे नेहापुत्र च ऋकलम्। धर्माच्या अध्यते हार्चो धर्मात् कामोऽपि जायते । सर्प एकपशर्भाय स्तरमार-स्य **बहुभिनांर्धसमिति**।। श्रद्धक सध्यते धर्म अफिब्रमा हि मुनयः शब्दावनो विवं गताः। अभद्भया हुते दुन्ने तपस्ता कृते च यत्। असदित्युच्यते पहिल् प्रेत्य चेह 🕈 वत्फलम्॥

(12:20-32)

(अध्याय १२)

ALL STREET

### चुवोत्सर्गं तथा सत्कर्मकी महिमा

श्रीयरुडजीने कहा—हे देवेश इस मूलोकमें किस कर्मको करनेसे प्राणियोंको प्रेतयोगिकी प्राप्ति नहीं होती? उसे आप मुझे बतायें।

श्रीकृष्णजीने कहा—अब मैं संशेषमें श्याहसे लेकर अस्मे की जानेवाली और्ध्वेदैंडिक क्रियाको कह रहा हूँ, जिसे मोश चाहनेवाले लोगोंको अपने ही हावाँसे करना चाहिये। स्त्री और विशेषकपसे मौच वर्षसे अधिक आयुवाले सालककी मृत्यु होनेपर उनके प्रेतत्वकी निवृधिके लिये वृषोत्सर्ग करना चाहिये। प्रेतत्वकी निवृधिके लिये वृषोत्सर्गके अधिरिक्त इस पृथ्वीपर अन्य कोई साधन नहीं है। वो मनुष्य चीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अध्या मृत्युके पक्षात् भी जिसकी यह क्रिया सम्पन्न हो जाती है इसे दान, यह एवं व्रत किये किना भी प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती।

गरु**डने कहा —हे दे**वश्रेष्ठ मचुस्**दन! जीवित रहेवे हुए** अथका मृत्युके पक्षात् भी किस कालमें यह वृणोत्सर्ग- किया होनी चाहिये? आप इस बातको मुझे बतायें। सोलह बाइर्रोको करपेसे अन्तमें क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्रीकृष्णले कहा—हे पश्चिराज! यदि वृषीत्सर्ग किये किया ही पिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाताको नहीं प्राप्त होता प्रस्तुत वह क्रिया प्रेतके लिये निष्णल हो जाती है जिसके एकादशाहमें वृषीत्सर्ग नहीं होता, सौ बाइ करनेपर भी उसका प्रेतत्व मुस्थिर रहता है।

गरु इने कहा—हे प्रभी सर्परंशसे मरे हुए लोगोंकी अग्निदाहादि किया नहीं की जाती है पदि बनमें, सींगवाले पन्नु अथवा शस्त्रादिके प्रहारसे कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत् मृत्युको प्राप्त हुए लोगोंकी सुद्धि कैसे हो? हे देव! आप मेरे इस संशयको दूर करें।

श्रीकृष्णने कहा —हे खगेत! उक्त प्रकारसे अपमृत्युको पात हुआ बाहाण छः मास, क्षत्रिय वर्त मास, वैरूप बेद मास एवं शूद एक मासमें सुद्ध हो जाता है। यदि तीर्यर्थ सभी प्रकारका दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो

१ एकादलाहे प्रेकस्य यस्य नोत्सुन्यते कृष प्रेताचं सुन्धिरं तस्य दक्कैः आद्धकतेरिय॥( १३ ८)

वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यक्ति धर्मका आचरन करना चाहिये। यदि संन्यास- धर्मका पालन करते हुए किसी प्राणीकी मृत्यु हो

जाती है तो वह शासत ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति जिल्लाकाराहित धर्मविरुद्ध कर्म करात है वह भी

वृषोत्सर्ग आदिकी क्रिया करके यमराजके ज्ञासनमें नहीं जाता पुत्र, सहोदर भाई, पौत्र, बन्धु बान्धव, सगोत्री

अथवा सम्पत्ति लेनेवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसकी मरे हुए स्वजनके लिये वृत्रोत्सर्ग अवस्य करना चाहिये।

पुत्रके अभावमें पत्नी, दौहित (नानी) और दुहिता (पुत्री) भी इस कर्मको कर सकती है। पुत्रोंके रहनेपर बुपोरसर्ग

अन्यसे नहीं कराना चाडिये

**गराडने कहा—हे सुरेशर! जाहे स्वी हो अनवा पुरुष** जिसके पुत्र नहीं है. उसका संस्कार किस प्रकारसे किया जाय? हे देव इस विषयमें उत्पन्न दुई मेरी शंकाको आप भली प्रकारसे दर करें।

**श्रीकृष्याने कहा-**मुत्रहोन व्यक्तिको गति नहीं है,

उसके लिये स्वगंका सुख नहीं 🕏। अवः ऐसे मनुष्यको सहपायसे पुत्र अवस्य उत्पन्न करना चाहिये। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोकमें वे सभी उसके सामने डी उपस्थित रहते हैं। अपने हायोंसे जो नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं विविध व्यक्षन सानेके लिये दिये जाते हैं, ये सभी भूत्यके पक्षात अक्षय फल प्रदान करते हैं जो भी, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पर-दान अपने हाचसे दिये जादे हैं, वे सभी दान जिस-जिस योगिने जहाँ जहाँ दानकर्ता जाते हैं, वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं।

जबतक प्राणीका शरीर स्वस्थ रहता है, तबतक धर्मका सम्बक् पालन करना चाहिये अस्वस्य होनेपर दूसरॉकी प्रेरणासे भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने

अयवा मरनेके बाद अधिकारी पुत्र-पौत्रादिकोंके हारा भी यह कर्म नहीं होता है तो वह वायुरूपमें मुख्य प्याससे पीडित रात-दिन भटकता रहता है। वह कृषि, कीट अथवा पतिया होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है।

वीदनकालमें व्यक्ति औध्वंदेहिक कर्म नहीं कर लेवा

वह कभी असत मार्गसे गर्भमें प्रक्षित होता है एवं अन्य खेते ही तत्काल विनष्ट हो आता है।

इससे बुद्धापा दूर है, जबतक इन्द्रियोंकी प्रक्ति किसी भी प्रकारसे श्रीण नहीं हुई है और जनतक आयु नष्ट नहीं हुई है, तजतक अपने कल्याणके दिख्ये भग्नान् प्रयत्न कर लेख चाहिये क्योंकि बरमें महाभयंकर आगके लग जानेपर कुओं खोदनेक उद्योगसे मनुष्यको क्या साथ प्राप्त हो सकता है-यावत्त्वस्थानितं सरीरमधर्ण यावकरा दृरते

जनतक यह शरीर स्वस्थ और नीरोग है, जनतक

कारकोन्द्रपञ्चकिरप्रतिहता यावत्सयो गापुषः। आल्प्फ्रेयपि सावदेव विद्वा कार्यः प्रवर्ते पहान् श्रंदीको धवने तु कृषकानने प्रत्युक्तमः कीदृतः॥

(13174)

(अध्याय १३)

### और्व्वदेहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्गका माहारूय

गरुष्टने कहा —है विभी मृत्युको प्राप्त कर रहे एक सौ पाय, यर रहे प्राणीके हुए। दानमें धनको छोड़कर द:खित व्यक्तिके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्थामें और विधिष्टीन जो दान दिया

जाता है, उसका क्या फल है?

द्वारा दानमें दी गयी एक मी, रोगी पुरुषके द्वारा दानमें दी गयी । लाख गोदानका पुण्य प्रदान करती है।

दी गयी हजार भाग तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवत् पुत्र-पौजादिके द्वारा दावमें दी गयी एक लाख गायोंके बराबर होती है। तीर्थ एवं पापके समामोगसे समाविधि एक ही **श्रीकृष्णाने कहा—हे पश्चित्रह**ं स्वस्य चित्रवाले मनुष्यके भोदान कर दिया जाय हो वह अकेली गी दावाको एक

१ व्यक्तकारि विशेषपाणि पहमधीरकारि मानि च । श्यहरतेन प्रदार्शन देहाले याधमे एतलम् ॥ योप्डिरम्क्कासंस्थि पीजनानि पदाणि च यत्र यत्र वसेव्यन्त्रस्तत्रकोपविकति । ६१३।२०-२१)



उसे पाप नहीं लगना। वित्र और सीतका अपहरण कानेक्सले मन्त्र और आणि क्या दोषभाजन होते 🗗? अतः प्रतिदिन सरपालको विकेष अंक्रियोंकी पूर्तिके लिये दान देना चाहिये। अपने कल्यानकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिको अपातको कुछ भी नहीं देश आहिए बाद कदाबित अधारके लिये गांका दान दिया जाता है तो वह दावाको नरकमें से अबद है और अपन दहीकको इक्कांस परिवर्गके सहित नरकमें बकेल देखा है। हे खगेरा। जिस प्रकारसे अपने हायसे भूमिमें निवेश

है। दक्षाके दिये हुए दानको यदि जानी पहल करता है तो

दान भी देहान्तरमें प्राप्त होता है। निर्धन होनेके बाद भी अपूत्र अधिको मोशको कामचारे अपनी और्ध्वदेतिक क्रिया अवस्य कर होती चाहिये। क्षोडे धनसे भी अपने हायसे की गयी अपनी और्ध्वदेशिक किया उसी प्रकारसे अक्षय परल देनेवाली होती है, जिस प्रकार अधिनमें हाली

किया गया धन मनुष्यके आवश्यकतानुसार वह वय चाहे

काममें आ सकता है, उसी प्रकार अपने हायसे किया गया

हुई आज्याहति चान लेनेके योग्य व्यक्तिको हो सब्क. करना एवं पीका दान देना चाहिये और यह भी भ्यान रखना चाहिये कि दो सम्यापे एकको न दो जानें, दो कन्यापें

एकको न दी आर्थ तथा दो गाये भी एकको न दी जार्थ। इसका आराव यह है कि भलीभाँठि गोपालनमें समर्थ.

गोप्तलको प्रति आस्वाबान तथा दान लेने मोग्य प्रतिप्रहातको। ही गोदान करना चाहिये इसके अतिरिक्त वह भी विजेयकपर्ने जनस्य है कि दो दान लेने गोग्य व्यक्तियोंकी भी एक मी कदापि न दो जाय; क्योंकि यदि वह किसीके इस्य नेची जाती है अथवा उसका किन्हों हो या दोसे अधिक लोगोंक बीच विधायन होता है तो ऐसा करनेवाले बनुष्यको साद पौदियोंके सहित वह दान बला देख है अतः इस दक्त जीवनमें समस्य औष्ट्रोडिक कर्म स्वयं सम्बन कर लेना चाहिये चयेयके रूपने दिये गये दानादिको प्राप्त करके जानी इस महाप्रयाशके मार्गीमें सुखपूर्वक जाता है अन्यथा पार्थपरहित जीवारपा अनेक प्रकारका कर ब्रेस्टल है। ऐसा बानकर मनुष्य विधिवत् बुबोलरर्ग करे। जो पुत्रहॉन क्योत्सर्ग किये विना हो कर बारत है. उसे पुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अव: पुत्रविहीन मनुष्य इस प्रमंता फलन विधिवह करे। ऐसा करनेसे क्यके उस महायममें यह सुद्धपूर्वक गमन अस्ता है। ऑगहोत्र, विभिन्न प्रकारके यह और दानादिसे प्राणीको वह सदगति नहीं प्राप्त होती है, जो गाँत बुबोत्सर्गसे प्राप्त होती है। समस्त बजीयें

गलको अहा—हे गोणिन्। आप मुझे अवाह मीर ऑफॉरेडिक क्रियाके विषयमें उपदेश दें कि इस क्रियाकी किस काल, किस तिथि और किस प्रकारको विधिसे सम्पन्न करना चाहिये। इसको करके यनुष्य क्या फल प्रात करता है इसे भी आप मुझे बतायें हे गोविन्द। आपकी कुपासे वो प्राणी मुख हो अपता है।

बुबोलार्ग यह ब्रेहतम है, इसलिये प्रथम करके मनुष्यको

बलीभौति वृत्रोत्सर्गं सम्यन्न करना चाहिये।

श्रीकृष्णने कहा—के पश्चिन्। कार्तिक आदि समाने सुर्वके दक्षिणायन हो जानेवर शुक्लवस्त्रको हादशी आदि तुभ तिथियोंमें, तुभ लग्न और युद्दर्गमें तथा पवित्र ऐसमें समाहितीयत होकर विधितः सुभलक्षणेते वुक सत्पात्र बाह्यकाने भूताकर जय, होम तथा दानसे अपने सरीरका सर्वप्रयम सोधन करे। उसके बाद का अधिवित् नधारमें गर्हें और देवताओंकी विधिवत पूजा करके विधिन वैदिक मन्त्रीसे वचालकि अग्निमें आहति प्रदान करे। हे खनेश्वर । तद्वनार प्रहस्थापन कार्य काके मातृका-पुजनका कार्य nala prince de caraça qua caração de caração de caração de caração de caração de caração e caração de caração d

करना चाहिने रामधात् वह बनुधारा हका प्राचन करे

अनिन स्थापन करके नृष्णंहतिका कार्य करे। इसके बाद कालकारको स्थापित कर बैन्सम श्राद करे वस्कापवर्णीते

बुक्को सुर्खाञ्चल करके इसकी विधिवत कुछ करनी काहिये। तदकता करें का पहिनोंके सुगन्धि पहानीने सुवासित

करे। बास और जलंबारते विभूतित कर उन्हें इस महते कुरके लाग रूपन है। उसके बाद उनकी प्रदक्षिण एवं होन

करके अनुने विसर्वन करे। इल्प्यान् उत्तराभिम्ब होकर इस नदास उत्पारन करना सहिये-

क्ष्में तो पुरुष्योग बहुत्या निर्मितः प्राप्त भक्तनंबस् (

**क्यो**मार्गतपामानाम् सुरस्य (18 24-34)

'है धर्म'। प्राप्तालमें ब्रह्माने आश्यो मुचके कवर्ने निर्मित विका है। आनंक दल्लाकि प्रध्ववसे नेस भवनागरसे बद्धर हो।'

इसके कर परित्र करनेवाले सुध मन्त्रोंसे विधिपूर्वक

वृत्रको अभिविक्त करके 'तेन क्रीक्रीस+' इस मन्त्रसे प्रचोतकर्ग करे. पून कर जनक कुरमाके कराने वस गील वृषका अभिवेक करना कार्यमे। उसके कर उस रीता

वृत्रके महिभागमें बटको स्वर्त करावे वह जल अपने किरवर भी शासना चाहिये हे चौधराना सदस्यर अलाहाड

कर दिखोत्तमको दान देख कहिने। इन कार्योको करके

जलाकानकर वहुँके और वहुँ कलाकाल किया करे। नम्बद्धाः अपने जीवनमें को बस्तू प्रिम हो, उसका वच्चलांक कर्णन दान करना चाहिये। वृत्रोत्सर्ग करनेपर

न्युक्ता पूरी हो बाती है। यह स्पति इससे भागीमीति इस होका बक्लोकके काठिन नागंगें सरापूर्वक गणन करता है. इसमें संदेश नहीं है। मदेव दानदिको क्रिकाओं ने जनाव

यन्त्र वयलोकका दर्शनतक नहीं करते हैं। जबतक प्राणीका एकादराहर कार्ड नहीं किया जाता है. तबतक अपने

द्वारा दिया गया द्वारा अवका इसरेके हामसे दिया गया दान न इस लोकमें इस होता है और न चालोकमें ही। हे राज्य ! अद्धान्यानपूर्ण प्राचीको कमनः तेरह, सात,

चौच तथा तीन पट दान करना फाँडमें अब दान फाले ভলক্ষৰ মান হৰ্ব বাঁছ বিল্পানীকা হাৰ কৰি। কা

बाह्यजोको भोजन कराकर उन्हें एक गीका दान भी दे। सन्पक्षात् 'अयं हि इरं के हेबी॰' इस वेटननके वधानिधि चार बक्तियोके साथ बुक्का कियाह करना चाहिये। तदगनार जनके सरीरने कार्यों और चंक्र और दाहिनी और विश्वलक विद्य अंतिक करके और जिसकी वृष्यान किया गया है.

उसको उसका मूल्य देखर विसर्जन कर है। मुद्धिमान् व्यक्तिको एकोरिङ् विकालके अनुस्का अन्तरन

प्रकार्यक एकारशस्त्र क्या हारास्त्र बाह्य करन करिये। सरिश्टोकरमके ऋले चेटल साट सम्मन करे। सहायोंको बोजन कराकर उन्हें पट पान है। उनके कर राजवाने कार्यम (सुरो) मस्यक्त भगवान् विन्तुको मूर्तिको नवन्ति

त्वा वर्षभूषी नीकाने रहित वर्षीक उद्धारक है।

को और करवर्ग आपकादित करके सुध फलमें अर्घ्य समर्पित करे। सम्बद्ध इंक्रके नेक्रेंसे नीकाका निर्माण करके रेलबी सुत्रते उसको सबेट दिखा जान। बैलानीके निभिन्न कांस्वयत्रमें का रककर नीकारोहणको किया हो

और पान्यत् गरुक्षणक्यी पुत्र को अनुनिध अनुनार किया गया दान अनन्त चलोंको देनेवाला है। बगवान बनाईन इस संसार सागरमें इस रहे सोच्य संतापसे दु-विका

हे हार्क्स तिल, लीह, सुवर्च, कार्यान भाग, सवज. इतचान्य, पृथ्वी और मी एक-से-एक क्यूकर रवित्र माने

प्रतिदिन अभिवृद्धिको प्राप्त होता है

संन्याली और सहाचारी अत्यक्षिक कुछ है उसी प्रकार

व्योग्यन्त्रेरि कर्नोक्ष्ये करनेवाले सभी रूप्याच्या भी इस संसारमें पूर्व जाने हैं। इन प्रध्यक्षणओं में, ध्यूप्त प्रदा

और तिब सदेव बरदान देते हैं। वे सभी चरन लोककी गति प्राप्त करते हैं। नेस नह नवन सरन है

गर्व है। ब्राइने सिलसे चरित्रने चार्त्रोका दान देकर राज्यादान देख क्रहिने। दीन-अन्यम एवं विकिन्द्रजनीको सानम्बीतसार

दक्षिणा भी प्रदान करे। प्यशंन अभव प्रवान नो नी इसे करता है। उसको नहीं मिद्धि इस होती है, जो एक इद्यापारीको प्रश्न होती है। नमुख्य इस प्रकारिय जनतक

जीवित रहता है, तबतक इसे नित्न नैमितिक कर्न करने चाडिये। जो कोई जोवित-साद्ध काला है, तीर्ववाज, सत

एवं जांकरारिक कहारि वर्गकार्य करता है, उसका अध्य कल बसे इस होता है। देवता, गुरु और माता-पिताके निमित्त पुरुषको प्रवसपूर्वक दान करना व्यक्तिमे। वह दान

इस बढ़नें जिसके हाए प्रका कर दानमें दिन करत है यह तम अवन होता है, रेनल प्रमार इस संस्थाने

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

क्रोडा गया पुरंभ किस जन्मसम्भे जनावन करता है अभवा सीनसे विस भूतिको नित्य छोट्- होदकर प्रसन्न होता है उससे दितरोंके नित्ये अन्य और येच पदार्थ अस्पधिक मार्कार्य उत्तरना होता है

वृष्टिया अवस्था अवस्थानम् तिषित्तं तिलासे पीरपूर्व पालेका दान देश पातिये। इत्यार संक्रातिनयें और संकटों सूर्यद्रायके वर्णोक्त द्वान देकर को पूर्व्य अभिना होता है, यह बाद गील वृष्ट्यते कोडकर ही नमुख्य क्रम कर सकता हैं। कारानीयों वर्ष्टिया, यद-दान क्रमा क्रिय-भव्योंको तिलासे पूर्व पालेखा दान देश पातिये। इस समय उच्च महेशायों भी परिच्यनसे आनंकृत कर दान करना चाहिये अससी (गीमी) पुष्टिक सद्त कान्त्रियाने चैतान्वरधारी पात्रवन् अव्यानकी प्रतिकार्य वस्त्राच्यादेश का प्रदान करना च्यारिये। जो लोग मान्वन् गोचिन्द्रको नवन करते हैं, इनके निन्ने चन नहीं रहता है वैसानको मोध च्यानेकाने को प्राची इस साम्बर्धकों करेंगे, वै वैसानकों कोश कान्त्रेयाने केश का स्वचन साम ही है।

बा नाम्यका प्रथा करा। यह कथा साथ हा है। है नक्दा मैंने तुमसे को सम्पूर्ण और्थार्टीहक किया कहीं हैं, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त क्योंसे नुक हो। बास है, इसमें संदेश नहीं है।

इस उकारका अनुषय प्रकारण सुरक्त गरुव आयन्त प्रसार हो उन्ने और उन्होंने बनुष्योंके हिश्में पुत्र अगकार् केत्रकरे पूछा (अध्याव १४)

بمسكونا والإسباد

मरनेके समय तथा मृत्युके अनतर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओंको रीड्रकपर्मे तथा पुण्यात्माओंको सीम्प्रकपर्मे बम-दर्शन, यमदूर्तोद्वारा दी जानेवाली बातनाका स्वकप, शबके निमित्त प्रदत्त छः पिण्डोंका प्रयोजन, शबदाहकी विधि, संक्षेपमें दशाहसे त्रयोदशाहतकके कृत्य, बममार्गमें पड़नेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप

गढ़ हरे कहा—है कायन् जीवारकके प्रयास-कारकी लेकर वक्तोकके करीविस्तारतकका वर्णन इसे नाइकल मुझे सुनार्थे।

श्रीभगवान्ते कहा है तक्ष्यं। में वशक्रम वसकारका और सीवात्कके गणनवानंत्रे दहनेवाले सोलह पुरिका वर्णन करता हैं, तुव उसे सुनो

है गरुट इनागत यमलोक और मृत्युलोकके यस्य किवाली हजार योजयको दूरी है। है स्वयंत्र इस संगयने पूर्वार्जित सुकृत और दुक्कृत कभीका यस भीग कर अपने कर्वके अनुसार हो किसी व्याधिका जन्म होता है और अपने हुना किये गये कर्वोंके अध्यक्त निर्माणका यसकर कोई व्याधि इस्तरूप होती है। विजयती किस निविचले मृत्यु विक्तित है यह निविच किये गये कर्वोंके अनुसार दले अवस्य प्राप्त हो ज्या है।

जोशाला कर्मभागके कारण जब अपने बर्गमान सरीरका परित्याण करता है, तब भूमिको गोवरसे त्येषकर उसके कबर सिता और कुमासन विकास उम्मीयर उमे लिटा है उदयक्त उस ब्राणीके मुक्कों सुवर्ण डाले और उसके सर्वाप वृत्यसीका वृश्व एवं जालपायको विस्ताको वो सरकार रखे सन्धान् व्यविध्यन विभिन्न सुर्त्वोका यस करना व्यक्ति स्था करनेने सनुष्यको पृत्यु बुन्धिदायक होती है। इसके बाद को हुए प्राचीके सरोरात विभिन्न स्वापीयें सोनेको सल्बकाओंको स्वानेका विधान है. विसके अनुसार क्रमण एक सलाका नुख एकं एक सल्वका नकके दोनों किंद्र, दो- दो सरसकाएँ नेत्र और कान, एक सलाका लिङ्ग तथा एक सलाका दसके सदाग्यमें रखनी वाहिये। इसके होनों हाथ एवं कन्द्रभागों नुस्तने रखें वसके सबको दो वस्त्रोंने आवारिक करके मृंजून और असको सुक्ता करके स्वापीक करके पूर्णको स्वापीक करके पूर्णको स्वापीक करके पूर्णको स्वापीक स्वापीक करके वहाँ अन्यु कान्धवी सच्चा पूर्णको स्वापीक स

स्वतान देशमें स्ट्रीकार पुर, पूर्वीभवृक्ष स उत्तर्शभवृक्ष बड़ीकी उस भूभिक किलावा निर्माण करावे. जो पड़लेजे जली न हो। उस किलामें कन्दन, कुलामी और स्लास आरिको एकडीका प्रयोग करना चाहिने

बन नरजासन्त व्यक्तिको इन्द्रियोच्य सन्दर व्यक्ति हो बरुण है, जेतन सरीर क्या महीभूत हो जाता है, उस मानव क्रम सरीरको क्रोडकर बनारकके इसोके काम कल देते हैं। इस समय मुतकाको दिवन दाँह प्राप्त होती है, जिसके हारा बढ़ समका प्रांताको देखता है। वय मृतकके अन्य सन्दर्भ शाकर अटक जाते हैं, उस कालमें उस शाहर माणिका कप बद्धा बीभाग और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ क्रमी मुखने केन उपलब है, किमीका मुख साला (स्थर) के बर ज़ला है। इस संसव जो डाजी दुशस्य होते है उन्हें प्रवद्त अपने पातवन्थनोंने सकावका करते हैं। वी सकती हैं, उनको स्वर्गके पार्गद अपने शोकको सुरुपुर्वक से असे 🖁 यपलोकके दुर्गन वर्गमें सरिधीकी दृश्य केलते हुए वाना पढता है

यमग्रज अपने लोकने सङ्घ चक्र तथा गरा आदिसे विश्ववित चतुर्वत्र कर धारण कर कुल्यकर्ग कानेवाले साध् पुरुवांके साथ विजयत् आयरण करते 🕏 वै सभी चापियोंको लॉनकट ब्लाकर उन्हें अपने इण्डले सर्वता हैते 🔋 बह बमराज प्रतयकालीय नेवके समान गर्जना करनेवाला है। अञ्चनगिरिके सदस उसका क्रमानने है। यह एक बहुश बढ़े वैसेपर समार रहता है। जल्बन्त साहस करके ही लोग इसकी ओर अपना ध्वान केन्द्रित करते हैं। वह विद्युत्के रोजके संपान विद्यालन है। उसके सरोरका विस्तार तीन बोजन है। वह बहाकोधी एवं अस्पन्त भवंकर है। भोषकाम दराकृति मध्याच अपने शाममें लोहेका रूप्य और यह भएन करता है। इसके न्छ तथा नेहोंको देखनेने ही पापियोंके नगरें क्या उत्तरन हो इतता है इस समारका महाभवानक वयराज जब चापियोंको दिलाबी पहल है। तब हाहाकार करता हुना अंगृहवाचका कृत पुरुष अपने करकी ओर देखवा हुआ कम्ट्नोंके हुता ले नाम कता है। प्राणीसे मुक्त सरीर भेटादीन हो जन्म है उसकी

देखनेसे बनमें कृषा उत्त्वन्त होने लगती है। वह लांत अस्तुरूप एवं इंटीन्सएक और सभी प्रकारने विविद्य हो माना है। यह तरीर अनामें कोट बिद्ध स राजामें परिवर्तित हो। जाता है। हे तारुपी। अमध्यमें विश्लाम होनेवाले हस अरोग्पर कीन ऐसा होगा जो नवें करेगा। इस असल सरोरसे

होनेवाले विकास दान, सहदरपूर्वक काची, कोति, धर्म, अब्बु और क्रोक्सर कही सारभूत है। चनलोक से सर्व हुए बनद्रत जनीको कार-कर नरकका तीव नय दिश्यते इय क्रीटकर थंड कहते हैं कि हे दहानन्। व सीव चल। शुक्रे बनश्चके कर जान है। तीव ही इन सब राते 'कुम्भीकक' जनक परकार्वे तो क्लेंगे। इस समय इस इकारको क्रमी और क्रम्य क्रान्थवीका स्ट्रन सुनकर क्रेमे हवरने हा-हा करके विलास करता हुआ वह मुतक वनदर्गीके द्वारा कालोक पर्देशक बाल है हे गरुद्ध। एकादलाहके दिन प्रतिव स्थानगर बाद करना काहिने । प्रानीस्कामनाने लेकर कमानः कः निरक्रधन

हर, पायर (भौरहा), विश्वान-कल, कक्षप्रयन (विता) और अस्थियनको स्थानक करन चाहिने है पश्चिम् इत विक्टोंकी परिकल्काका कारण तुम मुनी। है साध्ये जिल स्थानमें मनुष्य माता है, उस स्थानका मृतकके नामने 'सम्'नामका पिन्ह दिना काता है। उस

काने चाहिये। उन विन्होंका दान क्याक्रम मृतस्थान,

विवहतानको देनेने गृहके बास्तुदेवल प्रसन्त हो असे हैं और इसमें भूमि तथा भूमिके अभिवास देवल इसमा होते 🖁 । द्वारंश जो इसरा विव्यव्यन दिवा बाला है, उसका क्रम 'मान्ध' है। उसे देनेसे द्वारस्य गृहदेशता प्रसन्त होते हैं। चौरहेपर ' होचर' जनक पिन्हदान होता है । इस विगहदानको हेनेले भूत आदि देवयोनियाँ सभा नहीं बरती विश्वय-स्थानक होनेवाला विवददान भूत' संज्ञक 🕏 इसको देनेसे विशाय, राजन और वस आदि यो अन्य दिन्यामी चेनियाँ

🖁 में बलाने बारे मोरन क्या मुसक सरीरको अनीरन नहीं

बनावीं हे जानेश्वर विराह-स्वातन्त्र विवहरान देनेसे प्रेतरावकी

उत्पत्ति होती है। एक मतमें चिताकर दिने जानेवाले विषयदानका जान साधक है और हेतकल्पके निद्वानीने इस ब्राह्मको देशके नाममे अधिदित किया है। विनामें विगडरानके बाद हो 'प्रेस' क्रममे विषयुद्धन देना बाहिये। इस क्रमम इन पाँची फिन्होंसे इन्ह असुतिके नीम्ब होता है अन्यक

हाजोत्क्रमणके स्थानवर पहला विषयदान देन स्वाहने। इसके कर दूसरा विण्डदान आने भागेने और रोमग वितायर देश चाहिये यहले विश्वहर्ते विश्वास, दूमरेपें

पूर्वोक्त उपमतक होते हैं।

गरमञ्जल तथा तीसरेमें यक्दत—इस प्रकारका प्रयोग कहा। गया है। तीसरा निष्णदान देते ही मृत व्यक्ति सरीरके दोबॉसे मुक्त हो जाता है।

निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्यसम आदि करके विधिपूर्वक अपिन-स्थापन करके पूजा और अञ्चतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके वह प्रयंता करती चाहिये-

इसके बाद जिला प्रज्वालित करनेके लिये वेदिका

लं भूतकृष्यकाने लं लोकपरिपलकः॥ इपर्रहारकत्त्वस्मादेनं स्वर्गं मृतं नवः।

( (4) MYCHA)

'हे क्रव्याद अग्निदेव आप महाभूवतस्वींसे बने हुए इस जगतके कारण, पालनहार एवं संक्षरक है। अतः इस मृत व्यक्तिको आप स्वर्ग पहुँचायँ।"

इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेवकी विधिवत् पूजा

करके सबको जलानेका कार्य चरे। मृहकाम आधा सरीर क्ल जानेपर चुतको आहति देनी चाहिये। 'सोमध्यः स्वाडा॰' इस मन्त्रसे यथाविधि होम करना चाहिये। वितापर उस प्रेकको स्टाकर आज्वाहति देनी चाहिये यस, अन्तक, मृत्यु, बाह्मा, जातवेदस्के भागसे आहुति देकर एक आहुति प्रेतके मुखपर दे सबसे पहले अग्निकी कपरकी ओर प्रश्वनित करे। तदनन्तर चिताके पूर्वभागको उसी अग्निसे जलाये इस प्रकार विताको जलाकर निम्नाक्रित मन्त्रसे अभिमन्त्रित तिलमित्रित आण्याहृति पुनः प्रदान

असमात् लामधिजालोऽपि स्वदर्भ जायता पुर.

को--

असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्यन्तिसम्बद्धः॥ (86198)

'हे अग्निदेव आप इससे उत्प≔ हुए हैं पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतकको स्वर्गकामनाके लिये

आपके निमित्त यह स्वाहः है। इस प्रकार तिलमित्रित समन्त्रक आञ्चातुति देकर

पुत्रको दाह करना चाहिये। उस समय उसे ठेल हदन करना चाहिये ऐसा करनेसे पुरुकको सुख प्राप्त होता है।

टाह-संस्कारके पक्षात् बहरियर अस्थि-संचयन करना चाहिये। उसके बाद प्रेतके चाहजन्य क्लेजकी ज्ञान्तिके लिये िषण्डदान दे

दाह- संस्कारके पढात् मृत व्यक्तिके पुत्रीको अस्त्रके सहित स्नान करना चाहिये तदनन्तर नामगोत्रीच्यार करते हुए वे तिलाकृति हैं। उसके बाद गाँव या बनपदके सभी लोग ताली बचा-बजाकर विच्यू-ताम-संकीतन और मृतकके गुणीको चर्च करें। सभी लोग तस मृत व्यक्तिके पर आकर

द्धारके दक्षिण भागमें गोमव और क्षेत्र सरसोंको रहें। अपने मनमें वरुपदेवका प्रधान कर नीमको पश्चिमोका भक्षण तथा भीका प्राप्तन करके वे सभी अपने-अपने घर जायें।

हे खगेश्वर । कुछ लोग वितास्थानको दृशसे सीवते हैं।

मृतकको जलाहालि देते हुए अशुपात नहीं करना चाहिये। बन्धु-बान्धवंकि जो उस समय रोते हुए मुँहसे कफ और नेकेंसे ऑस् गिराया जाता है, उसको ही वह पेत विवस होकर खाता है। अतः वन सभीको उस समय रोना

नहीं चाहिये, अपनी चांकिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये। है तार्क्य सूर्यके अस्त हो जानेके बाद परके बाहर अयक कही एकान्तमें चौराहेपर दाइ-क्रियके दिनसे लेकर तीन दिनतक मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये।

उस नरीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे पमदर्तीके पीछे-पीछे स्परान, चौराहा तथा चरका दर्शन करता हुआ यमलोकको कता है। प्रतिदिन दशाहतक प्रेतके लिये मिण्डदान और कलाकृति देनी चाहिये। जबतक दशाह-संस्कार न हो जाय, तबतक एक जलाञ्चलि प्रतिदिन आधिक बढाना अनिवार्य है। यह औष्वेदेंहिक संस्कार पुत्रके हारा अपेधित है।

उसके अभावमें महीको करना चाहिये पहीके न होनेपर जिल्प, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है।

क्वोंकि मरनेके बाद जो मूढ-इदय जीवारमा है वह पुनः

स्परात अथवा अन्य किसी तीर्थमें मृतकके लिये जल और पिण्डदान देना चाहिये पहले दिन ज्ञास-मूल और फल, भार या सत् आदिमेंसे जिस किसोद्वारा पिण्डदान दिया

हे खगेरा। दस दिनोंतक प्रेतके वहेरूपसे पूत्रपण पिण्डदान देते हैं। दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो

बाब, उसीके हारा चारके दिनोंमें भी पिण्डदान देना चाहिये।

जाता है. उसके दो भागसे मृतकका रारोर बनता है तीसरा भाग वमद्त ले लेते 🖡 और चौथा भाग मृतकको खानेक लिये मिलता 🕏 नी दिन सतमें प्रेत एनः शरीरवृक्त हो जाता

है। सरीर वन जानेपर दालों निन्दासे प्राणीको अन्यनिक है अनियक्त्रमसे जास इस मार्गने इसने दु-सा है कि सूधा-मूख लगती है। जानको नीदिन उस देखको निन्दा सन्दर्शक संज्ञस

दश दिनके विश्वमें किथि, मन्द्र, स्वधा, आवादन और अभीवीरको प्रयोग नहीं होता है केवल जब हजा गोओच्यार्श्वक विकासन दिना जाता है है परिवृत् मृतकचा दाह संस्कार हो बानेके पढ़ात पूर सरीर हरपान होता है। पहले दिन को चिपवदान दिना बाल है, उससे मुन्नी, हुन्नी दिनके विकासनते होया और होनी स्कन्ध, बीरने दिनके विश्वदानने इदय, बीचे दिनके विश्वदानने इड, चीकों दिनके विश्वदानने नापि, क्रेटे दिनके विश्वदानने कटिक्टेस, स्ववर्षे दिनके विषक्दानमे गृह्यमान, आठवें दिनके विवयदानमें कर, सेवें दिनके विवयदानमें साल्-वेर और दमने दिनके विकासनके बुकाओं क्रानीत होती है। बीपारक सरीर प्राप्त करनेके पक्षात् मुख्यमे पीडित हो करके बरके दावाबेक्ट सहस्त है। दलवें दिन को चिन्द्रदान होल है। उसको मुसकके द्वित्र नीम्ब-च्हानंसे बना करके देना चाहिये. क्योंकि जरीर-निर्माण ही वानेका मुल्लको अप्यक्ति भूग तहा नहीं है जिन भेटन-स्वाधेक आंतरिक जन्म किसी जन्मदिक बदाधीसे वर्षे द्वय पिण्डका दान देनेसे उसकी भूक दर नहीं होती है।

इकारताह और झरलाहक दिन देश श्रीका करता है। वर्ष हुए नवी पुरुष दोनोंके लिये देश सब्दका उच्चारण करना चाहिये उन दिनों दीय अन्त, क्ला करवा जो कुछ भी दिना करा है, उसको देश संस्कृत हुए। देश चाहिये, क्योंकि वह नुसकते दिन्ये उच्चन्द्रदायक होता है<sup>2</sup>;

प्रयोगलाहको विश्वत सरीर कारण करके भूख जामसे गीरित वह हेत वयदुतीके द्वारा वहायक्य स्त्रका जाता है जो हैत अभी हीते हैं, हनका मर्ग सीत, ताप, संकृषे आकारका पुधनेश्वतभ, जांस कानेवाले कन्यू तथा अधिनसे गरिकाल रहता है। जो सुकृती हैं दशका गार्ग सम प्रकारने नीम्य है दशको दस कार्गने कोई कह नहीं होता है अभिनयनमें जाब उस मार्गि हाते हु-आ है कि बुधा-जानमें गीड़ित इस प्रेरको नित्य यसद्व अस्त्रिक संज्ञान देते हैं। प्रतिदित वह प्रेर दो सी सैनानिस कोवन करना है कन्द्रतीके कारको वीचा, हा-हा करके जिल्ला करना हुआ वह प्रेर अपने करको कोइकर दिन और रांत कन्यान् क्यानेक सूर्विका है इस महाप्यानें वहनेकाले प्रतिदेश पूर्तिक सुवासून मोग प्राप्त करते हुए वह नेमानिकाले कार्या है। प्रेर्भ कार्गि कार्या - कार्यपूर, सीडियूर, कोन्द्रभवन, गम्बर्गनार, सैनान्य, क्रीइयूर, कृत्युर, विधियनका, वक्षान्य प्राप्त कारकारपुर, सुनवभवन, रोहनार, क्रीवर्ण, सीवाका और बहुधनं भौतिकार सामक प्रतिद्ध पुर है।

a primario de local de partico de partico de la composição de la composição de la composição de la composição d

प्रयोदमाह मर्थात् वेरहवीके दिन कन्यूत क्रेसको हवा मर्गाल उसी प्रकास क्रक्कर से जात है। उस प्रकास वैका हुआ वह तेय करते हुए क्रिय 'हा पुर हा पुत्र का करता विश्वात करता है। वह महता है कि मैंने क्रिय प्रकासका कर्म क्रिया है जो ऐसा कह में जीन रहा है वह का भी कहते हुए करता है कि वह मनुष्य-चीन केशे कर होती है। मैंने इसको कार्थमें गीम दिया है। जानी हम मनुष्य-गोनिको बहुत मई पुरुष्यो जास करता है। उसको क्यार मैंने कार्यकों स्वाधित भग राज्यों नहीं दिया। उसम कर भी कार्यकों स्वाधित भग राज्यों नहीं दिया। उसम कर भी कार्यकों के गया है। ऐसा कहका का महगद हो उससे हैं। क्या कार कर नार्य पूर्व तरीरजन्म कर्योका स्मरम करता हुआ इस प्रकार कहता है—

सुक्त-दु:कका दला कोई दूसरा नहीं है जो लोग सुक्त-दु:कका दला दूसरेको समझते हैं में कुमुद्धि हो हैं। जीवारण सर्दय फारों किये गये कर्मका मोग करता है है देशों दूसने को कुछ किया है, उसमें निस्तार करों। मैंने न द्यन दिखा है न जॉन्डमें आयुक्ति करती है, न हिमालय पर्यक्को गुक्तमें जावार समस्या हो भी है और न सो गहाके

<sup>्</sup> क्वोपानि, बाह्योर्थ निर्मित्र निरहत्वत्वविति ।

इ-न्यपुर्ण सम्बर्ध बरम्बरित क्षेत्र प्रसरीतः व्यासः पुरवर्तनेतः वापूर्ण प्रमा सम्बर्धः

य वर्त् क्रम्म कर्त्व क्रि मानवेश्म कार्य वर्षम् । सार्वार्तः कर्त्ववरितिः क्रुपे (रीतिः) क्रमहोऽतं (१५)८६-८०)

क मुख्यान्य पुत्रासम्ब पः स्पेतिक प्राप्तः स्था स्था प्रदर्शनीय कुमुद्धिनेत्राः पुत्रः कृतं सर्वः स्थितः पुत्राते केवित् स्थापिन्तासः स्था सम्बद्धः (१५।८९)

परम परित्र परमका ही सेवन किया है। हे जीव- तुमने जी कुछ भी किया है, उसीका कुल भीग करो । है देही। यहले तुमने नित्य न दान दिखा है, य गोदान किया है, न आहिया कृत्य किया है, न हो बेटका दान किया, न शास्त्रको देखा और न सारमधोधित पार्गका सेवन किया, इसलिये हे जीय। बैसा तुमने किया है, अब उसीमें अपना निस्तार करों है देही तुमने कलरहित देलमें मनुष्य और पतु-पश्चिमीके लिये बलाशक्का निर्माण नहीं करवाया है. न गावींकी mu-लान्तिक लिये गोकर- गुनि ही होसी है। हे देही जो कुछ किया है, अब उसका फल भीन करो।<sup>8</sup> हे पश्चिम्। परुष हेतके द्वारा कहे गये इक बचनोंको

#### यमयार्गके सोलह पुरोंका वर्णन है। निश्चित ही तुहे उस मार्गसे फलना होगा, नहीं कुंक

म किन्यदानं न नवादिकं कुन्नं न नेददानं न क सक्तवपुरत्वान् । युरा न दूरं न व लेकिलेडन्क देशिन् व्याच्यांन्यता कर त्याव कृतन्।

श्रीभगवान्ते कहा—दे खगेत इस प्रकार करण-क्रान्त और जिल्हा करते हुए अल्लाधिक दुःख्यित प्रेतको सच्छ दिवसक अकेले बायमार्गमें ही कमदरोंके हारा निर्देवतापूर्वक खाँच काल है। महारहकों दिन एवं पूर्ण होनेपर पहले यह 'पाञ्चपुर' यहँचता है। उस रमणीक नगरमें प्रेतेंके नहान् राज रहते हैं। वहीं पुज्यका नदी तक टेखनेमें सन्दर लगनेवाला एक कटनव है। क्यपूत नहीं पहुँचकर इस प्रेलको विश्वाप करनेका समय देते हैं। वहाँ प्रेत दु-खित होकर अपनी स्वी और पुष्कदि सगे- सन्धन्धियाँसे प्राप होनेनाले सुकचा समस्य करता है। आगेर्ने पड्नेवाले परिश्रमसे अका एवं पृक्त प्लाससे व्यक्तल वह प्रेत नहीं करून विलाय करता है। उस समय यह थन, स्वी, दुन, बर, मुख, मौकर और मित्रके विवयमें तक अन्य सभीके विषय है से बता है उस कार में मुख- प्राससे मीदित इस प्रेतको देखकर यमद्रत कहते हैं।

बक्दतीने कहर-"हे हेता. कही भन है, कही पुत्र है, कहाँ हवी है, कहाँ पर है और कहाँ तु इस प्रकारका पु/स होल रहा है। जिरकालनक अब हू अपने कसीसे सर्जित पार्वीका भोग कर और इस महाप्रमुप करा है परलोकके पश्चिक । तुम जानने हो कि ८४गीरॉका कर पामेगके करने

विने सुनावा अन्य स्त्रीका शरीर लेकर देवी पूर्व किने <u>इ</u>ए क्रमोंके सम्बन्धमें बैसा कहता है, उसे आवध्यन होकर सूतो—'हे देहित। मैंने चनिके साथ रहकर उन्हें सुक्त नहीं दिया है। उनके मरनेपर में उनके साथ मितामें भी नहीं प्रक्रिक्ट हुई हैं और न हो उनके तथ सानेपर उस मैफना-बतका ही कलन किया है, अवएव जो कुछ नहीं किया है उसका फलभीग में कर रही है। मैंने मानोपवास अक्क चान्द्रायपदाके निवमीसे इस सरीरका सोधन भी नहीं किया है। है जीव! स्वीका सरीर बहुत से द:खोंका पान है, बहले किये गये की बागोंके अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी कार्य ही गैंगा दिया। (अपनाय १६)

क्रव-विक्रय करना भी सम्भव नहीं है "

हे चित्रपा। कमदार्तिक द्वारा इस प्रकार कहे जानेके

बाद वह वपद्तीके द्वारा मुदरोंसे सारा जाता है। सापक्षम्

म्मेडका अवन कृप करके पूर्णकर्षे पुत्रीके हार्पीने दिवे नवे मासिक विषयको यह साला है। उसके बाद बडीसे बढ 'सीरियर'के लिये चल देश है। उस नगरमें कलकपधारी बंगन नामका एका है। इसको देखकर प्रेत भयभीत हो इत्स है और विवास करन चाहता है। त्रैपारिक बादायें दिये गर्ने जल और जलका यह उसी नगरमें दयभोग करके दिन और रात जलकर सुन्दर बसे हुए 'नगेन्द्रध्यन' नामक नगरकी और बाल है। उस महाप्रमध्य चलते हुए शहाभयंकर वन देखका वह करण विलाप करता है। बहकि कहाँसे दु:बित होकर वह कर कर रोता है। दो मास किलानेके पकात् वह उस नगरमें पहुँचता है। वहाँ वह अपने बन्धु-प्रान्धवीके द्वारा दिवे गये अन्य और जलको स्वातः चीतः है। इसके बाद यमद्त पात्र में बीधकर उसे दु:बा देते पूप पुन: आरोको ओर ले बते हैं। तीमरे नासमें बह 'राश्वर्षकार' पहुँच काता है। तीसरे कासमें दिये गये बुद्धः विषद्धका यहाँ भक्तम करके चीचे जासमें यह 'शैलागम' १ जना न दर्भ न हुई बुसासरे उन्हें न वर्ण दिन्सीलगाहरे । न वेबिना गोरामहो नातकलं देविन् कारियानिस्तर कर तकन कृतक।

िसीवय प्रवास्त्रकाह

नामक नगर पर्युच्या है। यहाँ हेनके क्रपर कथरोंकी वर्ष होती है। वहाँ वह चीवे मानमें दिये गर्न कर पिण्डको काकर संगृष्ट होता है। इसके कर तेल चीवर्वे जायने 'क्रीक्रपुर' काल है। उस पुरने पुत्रोंके हारा दिये गये परिवर्ष मारके बादके निवसको साता है। तदनना प्रते नामने देन कृरपुर' नावक नगाकी साम करता है। इस पुरर्व कठे कारने पुरोद्वारा दिये गये ब्राह्म विश्ववधी कायन उसकी संतुति होती है किंतु आने मुहर्तभर विकास करनेके कर उसका इटम पुन दुःश्वामे क्रीपने लगाव है। बन्दुनोंसे मुक्ति होकर कह देश हम पाको लीयका 'विधित्रभवन'की और प्रस्तान करता है जहाँका राज्य विकिन है। बमराजका

होटा भई और हो वहाँक एव्यक्त शासन करता है।

है परिवात । चौथ साम और पंतर दिनका अनकामानिक साह होता है। अर्थ: क्यर्नोंके हुन मंत्रक वह इस उसी 'विकासका में अनवान्यांतिक बाद विगदको उपधेप करता है। कर्नमें कर कर उसकी भूख चौदा व्हेंजनी है। अस मन्द्रतीके हारा रीके व्यनेवर भी वह उस मार्गर्ने विलाय करता है कि एक कोई पूत्र का करून है? जो मेरे कानेका लोक स्थापनों निरते हुए नुझे नुखी नहीं कर रहा 🛊 २ वर्षी समय नहींपर उसके लाक्ने इजारों मरनाह लागे हैं और कहते हैं कि 'सी चोजन निस्तृत बचार और रकते মূৰ্ব বাক চক্ষাকৌ সভালবাঁই কৰে বাৰ বাইণকাঁই शासन व्हाजेशरणी नटीको का करनेको हव्या करनेकले सुन्दें इस लोग सुन्तापूर्वक छारेंगे। किंतु है परिवर । यदि उस कर्णलोकर्षे गुन्हारे हारा गोदान दिख गया है तो उन नावसे तुम कर जाओं ' मनुष्योंका अन्त समय आनेपर वैतरणी मोदान ही हिनकारी होता है। अतः अरीर स्थम्य रहनेपर बैतरणी कर करना चाहिने और नेतरणी नदीको चर करनेकी इंध्यासे विद्यान कार्याचको गोदान करना चाहिने वर्ष क्योंके समान क्योंको विन्तु करके उसे विन्तृतीय हो जाता है। जिसमें बैतरकी दान नहीं किया है, वह जेवं प्रमी नदीनें व्यवस द्वाने सरका है। द्वाने द्वार सार्थ अपनी निन्दा करता हुआ कहता है कि 'मैंने चलेप हेतु अखनको कुछ भी दान नहीं दिना है। य मैंने दान किया है, न हो

ज्यूनि हो को है। है जुले। जैना कर्न दुवने किया है, अब वैका ही क्षेत्र कर।' ऐसा कहनेके कर नमर्गीने हरकी मारा कहा हुआ यह हेता हमी समय कियमीकामनुब हो काल है और बैतरपीके हुमी तरफा दिये गये चण्यामिक बादके महारिक दान एवं निण्डका नीशन करके आगेकी और कहता है। असे हे साम्बं क्रम्यानिक साहपर सरका ब्रह्मणको विजेपस्यते भोजन कराना वाहिने। हे तरह इसके कर का देश एक दिन-राजर्ने दी भी

वीतालील बोजनको गतिके चलता है। सताबी चल जानेस बह 'बहापर' नामक पाने पहुँचता है। मध्यम मासिक हाद्वर्वे जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर अप्तर्ने चसकी अभागित इसकी क्षत्र 'दु-खरपुर' हवा 'मामाकन्द्रनपृश'को और होती है। अस्पना चलन कन्दर करते हुए नानकन्द्रणमोंको देखकर यह वेत स्वयं सुन्यहरम एवं दर्शकत होकर कहत और ओरके रोने लगत है। नहीं अवर्थे मारके बादको सम्मा यह मुखी होता है। नगरको कोइकर कई 'समयूर' करन करन है 'सुरस्रभाग'ने ग्रॉक्सर हेत को समके सदमें कुछे द्वार किये को विकास हो कराने तमे ब्राह्मण भोजनको काल है। दानों नामने नह 'रीदनाव' करत है। वहाँ वह दसमें सामके साहका भोजन करके आने स्थित 'पर्यावर्षक' करक पुरके लिये जल देख है जारे पहुँचकर यह रकाइने जानके साद्रका चीतन काता है। वहीं नेनोंकी ऐसी कलवर्ष होती है, निमसे पेतको बहुत ही कह होता है। तदननार आगेको और बहुता हुआ बड़ देन अन्यन कड़कती हुई पुर और प्यासमे व्यक्ति हो उठना है। बारहमें बानमें पूर्ण बादमें को कुछ द्यन दिला है, उसका ही यह एनकन हेन कहींना भोग करता है। इसके कद वर्ष-समाप्तिक कुछ दिन तेव रहनेपर अथवा नवारह जान नंदर्श दिन बीत व्यनेनर वह 'सीनावपन्र' कार है, कहीं प्राणियोंको अल्बन्त कह देनेवाली र्रहक पहली है। पहलि उंदीने व्यक्ति, भूखने व्यक्ति का हेर इस आज्ञाभरी दृष्टिने दसी दिक्तओंको देखने समझ है कि 'क्या मेरा कोई मध्य प्राप्तम है जो मेरे इस दु-प्राप्ते दर कर दे?' उस समय कम्यून उस बेनमें यह करने हैं कि 'तेरा चन्य बैचा कहाँ है, सो इस कहने महायात कर सके।' रीने आरियों आहरि हो है, व भगवन्यकार जब ही फिला बनके उस बाबनको सनकर वह देन हाम देव।" ऐसा कहता 🖫 व होयंत्रे आका स्तर हो किया है और व भगवानुकी

है। निक्रित ही पूर्वजन्ममें किया गया पुण्य देव है। उसकी 'मैंने संक्रित नहीं किया है' ऐसा मन-ही-बन अनेक प्रकारसे विचार करके कह प्रेस पन-विसंका सहास लेखा है।

इसके बाद वहाँसे बीकालीस मोजन परिशेवनें फैट्डा हुआ शन्यमें और अपसराओंसे परिज्यात आवान मनोरम 'बहुबर्मधीतिपुर' बहुता है, वहाँ बीस्ट्रसी लाग मूर्त एवं अमूर्त प्राची निवास करते हैं। इस पुरमें तेरह प्रतीहार हैं। यो बहुगजीके पुत्र हैं और बच्च कहलाते हैं वे प्रतियोंके मुभानुभकर्मका कर बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं मनुष्य को कहते और करते हैं, उन सभी वालंको ने हो बकाजीके पुत्र अवनदेव वित्रमुख तथा पम्पानसे बसले हैं वे दूरसे ही सब कुछ सुनने और देखनेमें समर्थ हैं इस प्रकारकी बेह्नवाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा प्रसारतमें संबरण करनेवाले वे बचन आउ

हैं। इन्होंके समान इनकी पृथक्-पृथक् सबयों नामक इस प्रतियों हैं। इनकी भी क्रिक बैसी ही है, बैसी इनके प्रतियोंकी है। वे मार्चलोकके अधिकारीके क्यों

हैं। इत, दान, स्त्रविसे को उनकी पूजा करता है, उसके

हितये में सीम्बर और सुखद मृत्यु देनेवाले हो जाते हैं। (अध्याय १६)

AND THE PERSON

# समस्त शुभाशुभ कर्मीके साक्षी ब्रह्माके पुत्र अवणदेवींका स्वरूप

श्रीगमधी कहा ने देव। यह एक संदेह मेरे इएएको वाश्वित कर रहा है कि बावण किसके पुत्र हैं बजलोकमें से किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभी। किस श्रीकके प्रधावने से प्रान्य कर्मको ज्ञान लेते हैं? से कैसे किसी बातको सुन लेते हैं? उनको यह ब्रान किससे प्रात हुआ है? हे देवंधर दनों धोवन कहाँसे प्रात होता है? आप प्रसान होकर भेरे इस समस्त संदेहको नश्र करें। प्रतिग्रंग १४६के इस कपनको सुनकर भगवान् बाकुक्त बोले -

**ऑक्ट**ब्बने **कहा—दे** जर्श्व<sup>।</sup> सभी प्रतियोको सुख

देनेवाले मेरे इस बचनको तुम सुनी। अवणसे सम्बन्धित उन समस्त बातोंको तुम्हें में बताउँना। प्राचीनकालमें अब समस्त स्वावर संगमात्मक सृष्टि एकाकार हो गयी वी सीर में समस्त सृष्टिको आरमलीन कनके बीरसागरमें सो रहा या। उस समस्य मेरे न्याभकमलपर स्थित बद्धाने बहुन वर्षीतक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टिको बार प्रकारके प्रतिवर्धीमें विभक्त किया तरनन्तर बद्धाने ही बनी सृष्टिके बालनको भार विक्तुने स्वीकार किया तरन्थाल् बद्धाके हारा संहारमृति करको निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त बराबर बगन्ने प्रवाहित होनेवाले बायु, अरमन्त तेवस्यी सूर्व तथा विक्रुतके साथ धर्मराकको सृष्टि हुई। इन स्थीको रचना करके बद्धा पन तपस्यामें निमान

हो गये विष्णुके कांभिपकूजमें समस्या करते हुए उनकी बहुद वर्ष केंद्र गये वहाँपर लोकसृष्टिमें लगे हुए कहाने कहा कि जिन लोगोंकी उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभीको हद, विष्णु तका धर्म पृथ्योके सासनः कार्यमें लग गये, किंतु इन लोगोंने कहा कि इस सभी लोगोंको लोक व्यवहारका कुछ भी हान नहीं है। इस सम्बन्धमें आप ही कुछ बतायें। इस विषयमें विस्तित होकर सभी देवताओंने इस समय परस्पर विचार विपर्श किया। तस्पकार् देवताओंने हायमें यह पूज्य लेकर वहा मन्त्रका ध्यान किया। इसके बाद देवताओंको होरकार्य बहाने अस्पन्त तैवस्त्री एवं बहे- बहे

अपनी बोरपताके अनुसार कर्ममें लग बाता चाहिये। अतः

इस संसारमें तो कोई जैसा भी सुभ का अनुभ बोलक है. इसे वे अल्पना लीव बढ़ाके कानीतक पहुँचते हैं। हे पश्चिन्। दूरसे ही सुनने एवं दूरसे ही देख लेनेका विशेष बाप उन्हें ब्राह है। वैकि वे सब कुछ सुन लेते हैं। उसीके

नेप्रोंबाले तथा अस्पन्त तेजस्वी बारह पत्रोंको बन्ध दिखा।

प्राणियोंकी को भी चेटा होती है इसको जानकर धर्मराजके स्वपने मृत्युकालके अवसरपर कहते हैं उनके द्वारा प्राणियोंके वर्ग, अर्थ, काम और मोश—इन चारोंकी

विवेचन क्या समय भर्मग्रहसे की जाती है है बैनतेय?

कारण उन्हें 'श्रमण' कहा गया है। वे आकारामें रहकी

संसारमें धर्म, अर्थ, काम और मोख - मैं चार मार्ग हैं जो उत्तम प्रकृतिवाले प्रामी हैं, वे धर्ममार्गसे चलते हैं। जो अर्थ अर्थात् वन-मान्यका दान करनेवाले प्रामी हैं, वे विमानमे

परलोक जाते हैं जो प्राणी अधिलक्ति वाजककी हव्याको संबुद्ध करनेवाले हैं, वे अवॉपर सम्बद होकर प्रस्तान करते हैं। को प्राणी योधकी आकादका रक्ष्मी हैं, वे हंसयुक्त विवानमें परलोकको जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो

हे पश्चिपन। इस मनव्यलोकमें जो कोई थी एक्कन. वर्धनी और जलपात्रके द्वारा मेरे सहित इन त्रवण देवाँकी पूजा करता है, उसको मैं वह प्रक्रम करता है, जिसकी प्राति देवताओंके लिये भी दुर्लम है। भक्तिपूर्वक जुभ एवं पवित्र उत्पत्ति और जुभ चेद्याओंको सुनता है, वह पापसे संलित न्यारह व्यक्तम तथा बारहवें सपक्षेक बाद्याणको भोजन नहीं होता है। वह इस लोकमें सुक्ष भीगकर स्वर्गमें कराकर मेरी प्रसन्तराके लिये पूजा करनी चाहिये। देशा महत्त्वपूर्ण स्वान प्राप्त करता है। (अध्याय ६७)

धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयसे हीन है, वह पैदल ही काँटों तथा। मनुष्य सभी देवताओंसे पुलित होकर सूख प्रात करता है। परकरोंके बीचसे कह झेलता हुआ 'असिपत्रवन'में कता है। उनकी पुजासे मैं और वित्रगुसके सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्होंकी संतुष्टिसे धर्मपरायण लोग मेरे विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं

है सपेश्वर। जो प्राणी इन सवल देवंकि फहारूप,

#### विविध दानादि कर्मीका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्न्य, जीवको अवान्तर-देहकी प्राप्तिका क्रम

श्रीकृष्णने कहर—हे पश्चिन्। १२ अवण देवाँके वचनोंको सुनकर चित्रगृष्ठ एनः श्रूजधर स्थर्भ ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन राव पाप-पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मग्रजसे निवेदन करते हैं।

हे तास्यं बनुष्य वाणी, शरीर और मनसे जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सबका यह भीग करता है इस प्रकार मैंने वुम्हें प्रेवमार्गका निर्णय सुना दिया। मृत्युके पक्षात् प्रेष्ठ कहाँ रुकते 🗓 उन सभी स्थानीका भी वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्तदान तथा दीपदान करता है, यह उस महामार्गमें सुरापुर्वक गमन करता है।

वो दीपदान करते हैं, वे कुसोंसे परिवाध सक्वहीन मार्गर्वे पूर्व प्रकासके साथ गमन करते हैं। कार्तिकमासमें



अध्ययक्षकी चतुर्देशी तिविको सत्रिमें किया गया दीपदान प्राणियाँक लिये भुजकारी होता है।

अब मैं संक्षेपमें तुम्हें प्राणियोंके यम-म्हर्गके निस्तारका उपाय बताकैना।

हे गरुड । व्योत्सर्गके पुष्पसे भनुष्य पितलोकको जाता है, एकाएशाहमें निष्ठदानसे देहतुद्धि होती है। बलसे परिपूर्ण महेका दान करनेसे ममदत संतृष्ट होते हैं। उस दिन सम्बद्धन करनेसे भनुष्य विमानपर चवकर स्वर्गलोकको जाक है। विशेषतः हादश्वहके दिन सभी प्रकारका दान देना चाहिये और तेरह एटटानके लिये विहित श्रेष्ठ वस्तुओंको द्वादसहके दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्पापके निभिन्न दान देवा 🕏 वह उसीके सहारे महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है

हे खगरान। उस यममार्गमें सर्वत्र एक-जैस हो व्यवहार होता है। उधम, मध्यम और अधमकपर्ने किसी भी प्रकारका वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका ध्राप जैसा होता है, उसको उस मार्गर्ने वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राची स्वयं अपने लिये स्वस्थितिसे श्रद्धापूर्वक जो कुछ दान देख है. उसको वहाँपर प्रात करता है। मरनेपर जो मन्धु-बा-भवीके द्वारा उसके लिये दिया जाता है, उसका आवम से करके वह सुखी होता है

गरुष्टने कहा---हे देवेश। तेरह पददान किसलिये करना चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह एक यभोषित रूपसे मुझे बताये।

अस्थिगवानुने कहा - हे पश्चितज ! छत्र, पाटुका, वस्त्र,

मृदिना, कारप्रस्तु, अवस्ता और श्रीभाषाय—के सार इकारके पर करे गर्ने हैं पूर्वपरित बहायकों जो महाभयंकर 'रीह्र' नामक आतम (भूम) है। बसके हारा मन्त्र बलाह है। इतका दान देनेसे उंतको नृष्टि देनेवाली सीतल करण जब होती है। चटुका यन देनेने नुसतानी सक्तर होका चीर समिपक्वरको निक्रिय ही पर कर जाने हैं। कुरवालीके उदेशको बाह्यलको आसन और भीकर देकर स्थापन करनेपर केत बहानधर्ने धीर-धीर फलता हुआ दश दान दिये गये अन्तको स्वयुप्तक प्रदान करता है। मानकानुका कुन देनेसे प्राची दश कालोकके स्थापकर्ने फैले हुए बहुत भूरवाले. बायुरहित और बलाईन कार्नने निश्चित ही नवेच्छ यल हवं बाद प्रायक्त बुखपूर्वक गलन करता है। मुख्यके उद्देशकों जो स्थापि जलपूर्ण कमण्यालुका क्षत्र करता है। बरुको निकित हो हकार पीसलोके दालका क्त इस होता है

बरारतपूर्वक बरवका दान देनेले हेनात्माको नहाताोची काले और चेले बर्मवाले अन्यन्य भवंकर बनद्दा कह नहीं देते हैं। मुद्दिका हान देवेले उस नदानधर्ने अस्य सम्बक्ते बक्र दोवते हुए पण्टत विकास नहीं देते हैं। चर, आलग, काम अस् भोजन, यह तथा नहीपनीतके दानले परदानकी पूर्वता होती है। यमकार्गने जाता हुआ भूख-प्यापने ज्याकृत एवं भक्त हुआ देश पैसके दूधका दल करनेसे निकित हो सुरुष्या अनुभव करता है।

क्याने अञ्चलके नियो। का व्यक्ति उरेन्यरे के कता भी दान अपने मार्ग किया नाता है, यह हेताना किसके द्वार गईंचन जल \$?

श्रीभनवान्ते कहा-ने रशित् सर्वप्रथम काम दानको प्रक्रम करते हैं, इसके बाद में उस दानकों भी हाथमें है देते है में सुर्यदेशके इत्योगें सींध हैता है और मुप्तेरेगके यह हैत इस दलको सेधर मुख्या अनुभव कास है "

वरे करके प्रभावने बंदरका विनास है। जात है और इसे कुलके सभी प्राणिमीको नरकर्वे सकाक एइचा पदस है, बकार बरवा क्ष्म की हो बात है।

इन स्वकीकी संक्रम बहुत है। पर इस्लेंने इसकीस मरक वृक्ककानो उल्लेखन हैं—स्त्रीयन, लोडसंब्र, महारोरव, इक्टबरने, रोरब, कुक्बरर, कारततूत्र, चूरिनृधिका, संयाद,

लोहतोड, सचिव, क्रम्याचन, महागरक, कालोल, बानोचन, बहारक, अवीधि, अन्धलामिक, कृष्णीयाक, अधिकारकर और फान कमवाले हैं। योर कारण भोगते हुए जिनके बहुत : से वर्ष बील जाते हैं और वरि संतति नहीं है तो ने समके हुत बन बाते हैं। जनके द्वारा भेजे गये में रूत की हुए मनुवाके हिन्दे प्रतिदित कृत्यु-स्थानोको स्थानकार प्रता अन्य और करका केवर करते हैं। मानि मन्त्रमें का में भूता प्रकारने क्यकरत हो जले हैं से करे हुए प्राचीका दिस्का ही सुटबर का-चे बते हैं। चसके अनमें को भोजन और विवयदान देते हैं. यह उसकी प्रति उन्हें हो जाती है से मैं सभी दलको करकर संस्कृ हो करो है। इसोसे दन्हें हरिर्दरन वर्षमर वर्ति निराठी है इस प्रकार किने गर्ने पुरुषके प्रधानके देश 'सीरियुर'की

माम करता है। तदकतर एक वर्ष मीतनेवर यह हेत.

व्यवस्थाके प्रवानके अंतिकार विवाद 'बहुभौतिकार' वालक कार्य पहुँचकर दशाहको विष्ठते निर्मित इस्तमात परिमाणके सरीपको क्रोड देख है जिस प्रकार राजको देखकर परमूरायका क्षेत्र अनके करोरने निकलकर समागे प्रतिव हो राजा का उसी प्रकार कर्मन करीरका आजन रोचन का पूर्ण क्रोरका परिच्या कर देश है, अञ्चलक परिच्यालय स्थ्यान क्य सरीर क्रमीपाल्य पक्कर उन्हेंक्य रोख है। जिस उनक मनुष्य करती हुए एक के पृथ्वित रक्षकर हासे केको आगे बदानेके रिप्ते उठावा है, बैसे तुम्पालीका (तुम मोक) एक गाँवका रिवर होकर दूसरे चौकको अस्पे बहाती है, मैसे ही जीव भी कर्नानुसार एक देहते दूसरे देहकी कारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने बरवका परित्याग कर नवीन बरब भारत कर लेला है, उनी प्रकार बीच अपने एएने सर्वरका त्यान करके पने सर्वरको काल करवा 🕏 🗕 क्रिकेट्रेक सर्वतिन्दान व्यक्तिम मुख्यानि । कार्यापुन्ते अकारः ॥ तुम्ब व्यक्ती के म 40 बार्मान बीमानि वका विद्वाप प्रकारित नवेशकाणि। समा सरीताणि विद्वाप योगां-म्बन्यानि संवासि नवानि हेरी।

CHAINS WE

(अध्यय १८)

## जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कमौका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी प्राप्ति, मनुष्यः जन्म पाकर धर्माकाण ही मुख्य कर्तव्य

स्रीधनवान्ने कहा--वायुक्तम होकर भूतासे वीवित, कर्मकन प्रतिका शावन लेकर जीन करके साथ विकानपृत्ती और जाता है विकान्तपृत्त वीस खेलन निस्तृत है वहाँ रहनेकाले कार्यका कभी जानियोंके क्रम-नुक्तका वली प्रकारने सर्वेक्क करते हैं वहादान करनेपर वहाँ एक हुआ कार्यक सुकारन भीग करता है वीओस बीचन विस्तृत वैवासतपुर है लीड, रचक, कपास और तिलसे पूर्व प्रकार दान करनेपर इस दानके करनस्थाय पासपुरमें निवास करनेवाले दाताके पितर लीग संतृत होते हैं। वहाँपर वर्वप्राय कार्यका प्रतिहार सर्वेक द्वारपर क्यांन्यल रहता है सक्तका दान देनेसे धर्मभाव क्रमल हो जाता है वहाँ सक्तर प्रतिहार प्रेशके सुभानुभक्त वर्णन करता है। धर्मश्चका वी ज्ञासन एवं सुन्दर स्वक्ष्य है, उस स्थानप्रता हर्णन



सम्बन्ध और सुकृतियाँको प्राय होता है जो दुधकारी बार है वे अस्पन्त भवंकर करके स्वरूपको देखकर वसभीत होकर इत्याकार करते हैं।

जिन अनुवर्धने दान किया है उनके लिये वहाँपर कहाँ भी भव नहीं है। आये हुए मुकृती जनको देखकर वयस्य अपने आधानका इमलिये परित्यान कर देते हैं कि यह मुकृती मेरे इस नग्दशनका घेटन करके बद्धालोकको सामगा। हानसे धर्म मुल्या हो जाता है और गमसार्ग सुखानह हो जाता है। इस गमसोकका वर्ग अस्यन्त विहाल है, इसकी दुर्गलाको कारण इसका अनुगलन कोई नहीं करना बाहता। हे करना किना दान पूरण किये हालांका धर्मराको ध्यानमें पहुँचना अस्थ्य नहीं है। इस दिए सामें महाध्यंकर वनके सेवक रहते हैं एक एक पुरके आगे एक एक हजार सेवकोंकी वर्णान्यति रहती है। वहाँपर मस्द्रा उसको एक कामराक रखते हैं। वहाँपर मस्द्रा उसको एक कामराक रखते हैं। वहाँपर

है करपापुत्र। किन लोगोंने ऑश्वरिडिक कियानें विक्रित दानोंको नहीं किया है, वे लोग बहुत कह होतले हुए इस म्हर्गनें कराते हैं। अह जानीको बचानकि दान देना चाहिने दान न देनेपर आणी चतुके समान कमदूरोंकि हारा चरात है, इसी जकारको बोनिनें इसको बान्य पहला है। कैया ही इन कोनिमोंनें भोग भोगात हुन्य वह सभी प्रकारके लोकोंनें विकास करता है। यह नमुख्य बोनि हाय होती है, तब भी लीकिक सुखोंको अन्तिय चानकर जानीको वर्षाप्रस्थ करना भाषिक।

कृषि, यस्य अवना विद्या ही सरीरकी परिणति है। को मनुष्य सरीर प्राप्त करके भी वर्षांचरण नहीं करता, यह इत्थानें दीएक रखता हुआ भी महाभ्यंचर अन्यकृपनें गिरता है। तो जीन इस पोलिको सहुद यह गुम्मसे प्राप्त होता है। को जीन इस पोलिको सकर पर्यका अवस्य करता है, उसे परन परिकी प्राप्ति होती है। धर्मको व्यवं माननेवाला प्राणी दुःखपूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। है पश्चिन् मैकहों बार विधिन्त वोनियोंनें जन्म लेनेके बाद प्राणीको मनुष्य-नोनि प्राप्त होती है उसमें भी द्वित्र होता अन्यन्त दुर्वभ है। वो व्यक्ति

१-प्राथम पानवी एक रेक्केटि फिले है।

२-प्रता सुकृतियं दुवा स्थानामानीय कृत्य । एवं में नगवर्ग निरम्ब बक्रातीयं प्रमानतीत (१५.५)

COLDEGE COLD CONTRACTOR CONTRACTO दिया डोकर वर्गका फारत करता है और विभिन्न वर्गको हो कृषको अगरता इस्तान कर शेख है। क्रमीच्या अवदर एवं ब्रह्मपुर्वाच अनुहान करता है, यह उस

(अम्बर ११)

# प्रेतकाधाका स्वरूप तथा मृक्तिके उपाय

सीनकानी कहा—हे प्रभो। प्रेनकोटिनों को कोई भी। पुरूषों केत तथा दोनोंने प्रभुव होते हैं। जानी नाते हैं, में बड़ों क्रम करते हैं? डेसलोकरे विकासका में केने और किस स्वापने करे करे हैं? चीरानी त्यक्ष नोतिनोंने नरिक्चल, यन तक्ष प्रवारी नर्तीने र्रोक्त होनेकर भी अभी करूने विकासकर केने इस

संसारमें निकरण करते हैं? इसे अप क्यानेको क्रम करें। श्रीकृष्णने कहा—है परिचयन वहाँ हेनगर विवस करते हैं, उसको तुम सुनी कराने परने पन और पराधे रवीका अध्ययन तथा होएके बनुष्य निवादन केलिको इस होते हैं। के लोग अपने पुत्रके फिर्लापकार्कों हो अनुरक्त रहते हैं हुन सन्ते इच्छरका चन करते हैं से प्रतिस्क्रित होकर भूक-कारको अबाह पीढ़ाको सक्य करते हुए यह-तम भरवने एके हैं। ये हेल चोरके समान क्रम नहामयके तिये विद्वाराणे दिने गर्ने बराबा अवहरण करते हैं। तदश्यात पूर्व- अपने कार्ये अक्टर से विषक्ते क्रफर्ने प्रविद्य हो जले हैं और नहींपर रहते हम रूपमें रोग कोफ आदियों। रीक्षमें अभिन प्रोक्ट कर कुछ देखते रहते हैं। ये एक दिनका अन्तरात देवर आनेकते चरका कर धान काके अपने मानान्यनोको गोहा गईकते हैं जनक रिजरिक चन क्ल्बर और लेत-कवरिने उन्हें कह देते हैं। उप्लिह अर्थाद कुठे अर्थावत स्वानीचे निवास काते हुए उन हेलेके हारा सर्देव अभिनाधित प्राणियोंको कह देनेके लिये क्रिनेबेरण, चित्रचिका तथा जना उक्तमके अन्य बहुत-से

मकाने कहा: है प्रजी। में देश किस करते फिलका क्या करने हैं ? किया निविधे उनकी मानकारी प्रश्न की जा सकती है? क्वींकि में न कक बढते हैं, न बोलते हैं? है इपीकेल? परि अवर मेरा करणाय चाहते हो हो मेरे करके इस न्यानेहको हर कर हैं। इस करिन्द्रालवें जन- बहुत से लोग केल्पोनियों ही इस होते हैं।

श्रीविष्णने कहा-हे नवद । हेत होका हाची अपने ही कुराको पीडित करता है, वह इसरे कुराके आधिको के कोई आपराधिक किए जब होनेपर ही पीड़ा देश है। जोते हुए हो यह हेमीको तरह दिखाओं देत है, बिंगू कुन होनेका वही हुए कर जाना है। यो भगवान डोस्टके बन्यका वन करता है, बर्नने अनुरक रहता है, देवता और अविधिकी पूजा करता है। साथ तथा दिया बोलनेवाला है। उसकी देत बीदा नहीं दे को हैं। को नहीं कभी दकारकी भागिक कियाओं में परिचा हो गया है। परिचार है। चर्चकी निका करनेकाल है और सदैव अस्तव बोलल है उनीकी केत कह पहुँचते हैं । है अपने अस्तिकालने अपनित क्रियाओंको करनेकला प्राप्त प्रेतपोनिको प्राप्त होता है है कारवर । इस संवारमें ३०वन एक ही मातः विकासे वैदा इए महत्त्वी संतर्नोर्ने एक सुख्या उपभोग करत है, एक त्राच कर्नमें अनुरक्ष रहता है। एक संस्थानम् होता है। एक उंथरी पीनित रक्षण है और एक पुत्र बनवानको जन्मन रोगोंका कर काम कर रिम्स करत है। इस प्रकार में एइस है एकका पूर का काम है एकके बाद पूरियों हो

१-वन क्या पूर्ण वर्ण वर्ण वर्ण के लेल क्षत्रेल्य । अस्ति व पूर्ण विवर्ण कोलेकन व आलको परिवास सर्वाचेकोचाँ कृष्ण, यह कालि स्वपूर्ण वह वर्ग कारकोन् र कृतनो पान विकास देवानं प्रकृति कहा अन्तवृत्ते न्यातीत होव्याल स्तेतु है । महानुक्ता पर्वेत प्रकृत पान सामने सामन प्राप्त प्रीप्तर्म व नाईन पान नीतन ।

अपि काम् वृक्ष धर्म पुरस्कानी। स्ती। यह

व्यक्तिकोत् राज्ये किस अनुवार्य अवस्थि इस्तर्थनं कुन भी द्वित्रपूर्य। माराज माराजी राज्याचे संचापि समामुकं कालि प्रस्तानं प्रस्तुत्त् ॥ (१६ १६-१४)

१ स्टब्स्सी अनंतर्थ देखानीतिनपुरुष । सारावाम् जिल्लामी च न जेरीः स हि चौजाते । कार्मिकार्याच्यां प्रतिकारं वर्षात्रस्य । अस्तर्याद्वात्रस्यं सः हेरी स पौत्रसं । (२००१), १४०

होती है। हेतदोक्के कारण मन्यु-कान्यनोंके साथ विरोध होता है। हेतनीनिके इध्याने मनुष्यको संतान नहीं होती है। बहि संख्या बरंबाय भी होती है तो यह पर जानी है। प्रेतकाश्यके कारण तो व्यक्ति पशुरीय और श्रम्बीय हो काल है। इसके कुप्रमानने उसकी प्रकृतिने परिवर्तन ना नाम 🛊 यह अपने कन्य बान्यवासे समृता एकने सगता है अचानक प्रामीको जो दु:स प्राप्त होता है, यह प्रेसकाशके कारण होता है। प्राधितकता, जीवन-वृत्तिकी समाहि, अल्बन्त लोभ तन्त्र प्रतिदिन होनेवाले कलड्—वड प्रेयके पैदा होनेकाली चीवा है। वो पुश्य नाम-पिराकी हत्य करता है, जो देवता और सहाजीकी निन्हा करता है, उसे इत्याका दोष लगवा है। वह चीदा प्रेतबे केंद्र दोली है। दिल्य कर्मसे हुए जल होमने रहित और पाने भनका अध्यक्तम करनेवाला जनमा दुःखी रहता है, इन दुःखोंका कारण भी वेतवाभा ही है। अच्छी भर्च होनेपर भी कृषिका गत होता है, स्वकार नह हो बाता है, सम्बज्धे करना उत्पन्न होता है। में सभी कह पेतनाचासे ही होते हैं। है पश्चिमात्र । पार्गने चलते हुए पश्चिकको जो वर्षडरसे पीड़ा होती है, उसको भी तुन्हें हेरानाचा समझना चाहिने नह

करता है और अधर्मनें नित्य अनुरक स्थल है, यह केरने उत्पन गोडा 🕏 ज्यसनीसे इच्चका नात हो जाता 🕏 प्रातन्त्रका विनास हो जाता है। चौर, अपन और राजासे जो हानि होती है, यह प्रेनमञ्जूत पीड़ा है। हरीरमें महाभवेकर रोगको इत्पत्ति, कलकोको चीदा तक पर्यका चीदित होन्छ- वे सब जेतवाधार्मान्स है। बेट, स्मृतिः नुराम एवं धर्मशास्त्रके निषयोंका चलन करनेवाले परिकारों जन्म होनेका भी कर्वके हति हालाँके अन्तःकरलवें हेनका न होत्य हेत्जनित अवा ही है। जो पतुष्प प्रत्यक अववा परीक्ष क्रपने देवता तीर्थ और बाहरणको निन्दा करत है, वह भी प्रेतोत्यन्। पोडा है। अपनी जीविकाम्य जपहरण, प्रतिहा नक बंशका विनास भी प्रेरकाशके आंगरिक अन्य प्रकारके साम्भव नहीं है। रिक्योंका गर्भ किन्ह हो जाता है। जिनमें

रक्षेदर्जन नहीं होता और बालकोंकी मृत्यु हो जाती है. वहाँ

प्राची को गीम व्यक्ति सम्बन्ध (क्रांत है हीन कर्न

मात में सत्य ही कह रहा है।

हेल्थन कथा हो सनहाने कहिये। को न्यून्य हुद्ध कवसे संबद्धानीक बाद की करत है, का भी नेतकभा है। संबंधे कवर इसोने असक इ.स. इसी वन असे क्राव्यर्थका चौरचान चर है एक धर्मकार्थमें स्थापित करका उपनेत न करे हो उसको भी हैतकन भैका ही बनाता चाहिये। प्रोत्तम करनेके समय कोणमुक्त गठि-चर्माके बीच कला, इसरोंसे समुख रक्तनेवाली बुद्धि—का सब हेत-बच्चत चीवा है। वहाँ एक और फल नहीं दिकानी देते तमा पर्वाचन जिल्हा होता है। यहाँ भी हेश्वेतपन भीवा है। किन लोगोर्ने लॉब उच्चाटनके जल्पिक न्या दिखानी देशे हैं, अपने क्षेत्रमें उसका रेज निम्मल हो जाता है से इसे डेसबॉक्ट कथा हो मानसे बाहिये। को व्यक्ति क्रमेत्रीका विकास है। जो अपने ही पुष्की शहके करना बार अलख है, जिसके बादकानमें जिन और सुकारे अनुभूतिनोंका अभाव रहता है, यह दोन इस प्रानीने वेतनाथांके काम होता है। विताने अदेशकी अवदेशक, अपने एकोके साथ एकर भी मुखोपभीग न भर कन, न्याका

और कर मुद्धि भी प्रेयमण बाजके कारण होती है। है जर्म । निषद्ध कर्म, दुष्ट संस्तृ तथा वृत्तेत्वाकि न होने और अधिपपूर्वक की गयी ऑर्थ्यरेडिक क्रियासे हेत होता है। अकालमृत्यु का दाह संस्कारसे महिल होनेपर प्रेसमोनि प्रमा होती है, जिससे प्रामीको दुःख होतना पदल है। हे पश्चिपका देशा कामकर मनुष्य केतः मुख्यिका सम्बद् अवरण करें। को व्यक्ति देश नोधिनोंको नहीं सनस है। वह रूपने प्रेतनोरिको प्राप्त होता है। विस्ति मेलने प्रेत-रोप रहक है. उसके लिये इस संगारने मुख्य नहीं है।

बेतवाया होनेका मनुष्यकी मति, बीचि, राँच, समग्री और

बुद्धि—इन वीबोक्स विकास होता है। तीमरी का बीववी

वीडीमें क्रेनकाबाप्रध्य कुरलका विनास ही बाला है। ऐसे

वंतका सबी कन्य अन्यासर दरिष्ट, निर्धन और समयानेमें

अनुरक रहता है। मिनुत मुख तक नेजकरे, इन्ह

स्मभागवाले, अपने गोत्र, पुत्र-पुत्री, रिख, वर्ग,भीजाई अवक बहुको नहीं नात्मेवाले लोग की विधिवय हैत-सरीप करण कर सद्यानिसे रहित हो 'नहा कट है', जा फिल्लारे हुए अपने पानको स्नरम करते हैं। (अध्यान २०)

# प्रेतमाधाजन्य दीखनेवाले स्वल, उनके निराकरणके उपाय तथा नारायणवरिका विधान

होते हैं? जिनकी मुखि होनेपर मनुस्तीको प्रेसमन्य चौदा. है। महि विस्कृतिय दुह प्रेस इसके बोसको पीदिय करने हैं पुनः नहीं होती। हे देव। जिन सरवजेंसे पुख खनाकों तो लंगूत हुए समोत्री वेत लगुरहपूर्वक वन्हें रोख देते हैं आरने प्रेरवन्त कहा है, बनकी मुख्ति कम सम्भव है और उसके बाद समय आरेन्द्र आरने पुत्रते जब हुए विश्वादिक क्या किया जान कि अभीको बेररकको अधि न हो सके? जनके फराबे में मुख हो सती हैं। हे परिवर्तनः वशीका केवल किर्म क्योंक होता है? फिक्सने हेरचेरिको भीग रहा जानी उससे फिल प्रकार मुख हो सकता है? यह बन कर कारतोकी कुछ करें।

बीक्रमाने कहा—दे गरद हैत जिस उच्चर हेत्रपोरिये पुष्ठ होते हैं, उसे मैं बाला हा है जब महत्त्व वह बात में कि हैत पहलों कर दे जा है तो ज्योतिर्कियों हम विकास निर्मारण परि । विकास प्राणीकी पर्व की सन्द्रात रवन दिवाली देरे हैं। यह बीर्च राजनी मुद्धि होती है. विश्व वर्तन्त्रका हो काल है और धार्किक कृत्येको करनेकी न्यून्तकी प्रमुख होती है कर प्रेस्तक क्यांत्रिक होती है इसे उस पूजा करनोंको यह करनेके देशने किए-र्थन कर देती है। करवाचकारी कार्नीमें कर-कार्य बहुत-है किन होते हैं। जेब कर-कर अकरकानकारी कार्नि प्रवृत्त होनेके हिन्दे हेरका देते हैं। सुनवानीने प्रवृत्तिका बच्चादन और कुरता—यह तम हैतके हात किया पाता है। यस स्वीत समस्य विजीभी विभिन्न हर करके पुणि प्रय कारोड तिथे सम्बद्ध प्रशास करता है से उसका यह कर्न हितकारी होता है और इसके प्रधानमें सरका हैतनिवृद्धि भी करते हैं।

है पशिल्। सन देख अन्यय सेच्यकर है, सन देनेके हैत पुत्र हो बात है। विश्वे उदेशको दल दिन जल है। इसको तथा स्वयंको यह यान तथा करता है। है सक्ये। यह साम है कि जो दान देश है नहीं उसका उनमेन करत इ.स्टब्स इतके अरच करवाच करता है और ऐसा करनेत्रे देलको भी विश्वतिलय संस्थि क्रम होतो है। मेसूस

सीनकवने कहा—हे भगवन्। हेत किस इकारके नुखः हुए ये हेत सर्दय सन्तरे कन्युः कन्यवीका करणाण ज्याते स्वादिके कराने संहत है। सन्यु सम्पर्नेको सन्य भागके कर्नाढ करने हैं।

को व्यक्ति स्थानमें हेल-५३१र, धारम, चेटा और पीड़ा आरेको देखकर भी सद्धारिद्धात उत्तरी गुणिया उत्तर नहीं करता, वह जेलेंके हता दिये नये आपने मेरिना होता है। देख काकि कल-सम्बन्धक निःसन्तम, पहुरीय, श्रीत, रोगी, चीविकाचे स्थानचे सीच और विव्यक्ताने क्रमण होता है। पैसा में हेंग करने हैं और पुन जनलेक क्रकर क्रकानीका चेत्रकार क्रम हो क्रानेके अनगर असी क्षमध्ये केल्पकी चुक्ति हो जाती है

मक्दने कहा-दे देवेक्ट महि किसी क्रेक्स सन और गोर न इस हो सके इसके विकास निवास न हो रहा हो, कुछ न्वांतियी चीकाची डेलबन्य कहते ही, कभी वी प्रमुख्यों हेत सम्मर्थे न विकासी है, उसकी कोई बैस न होती हो को क्या समय ज्युप्तको क्या करना चाहिने? रंग उपन्यों नहें मार्गे।

श्रीभववान्ते कहा—हे कारावः। पुन्तिक हेवता बाह्मण जी कुछ भी कहते हैं. इस वचनको दूरवसे साव समझकर अधि-भाषपूर्वक विजयस्थित हो प्रवासपूर्वक भागवन-वांत करके वर् होय तथा यान्ते हेड-सोधन करना चाहिने उसने समस्त निपन नह हो चले हैं। बंदि वह जानी भूग, जेस, फिरहच अचना अन्य फिलीसे चीड़िन होता है हो उसको अपने फिताँके लिये फाउयन महित करनी चाडिने ऐसा कर वह सभी इकारकी चौदाओंसे मुख्य हो जाता है। यह नेयु सत्य नवन है। जाता सनी

६ व अनेत् तेन मुक्तम् दर्भ केन्नमाः परम् । साथ द्वानीः भी परित्र सम्मेदेनीर दीयो । कुत्र क्रमान्द्र अन्त पहराति कृतिः सः । अन्तर्भ क्षेत्रस कृतन्त्र अन्तर्भ क्षित्र प्रकृत ते हुआ- कुर्वारकारिक विकासमूच्या करोड़ । अक्रमांस्यु वे दूसः चीवार्यात अवस्थानम् ।

विकासीय कुरूको कारकारपुरुष्यक । प्रकार से पुण्यकारिय कारो असे स्वयुक्त ४८३१ ११-१६

प्रयत्नोंसे पितुभक्तिपरायण होना चाहिये।

नमें या दसमें वर्ष अपने पितरोंके निमित्त प्राणीको दस हजार गायत्री सन्त्रींका जप करके दशीश होम करना चाहिये नाएयण बलि करके वृत्रोतसर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके उपद्ववासे रहित हो जाता है, समस्त सुखाँका उपमोग करता है तथा उत्तम लोकको प्राप्त करता है और उसे जाति प्राध्यन्य प्राप्त होता है इस संसारमें माता पिताके समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्पन् प्रकारसे अपने भक्त-पिताको पूजा करनी चाहिये हितकर बातोंका उपदेश होनेसे पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसारमें को अन्य देवता हैं वे सरीरवारी नहीं हैं-

> पितृपातुसम् लोके नाल्य-प्रदेवतं परम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मुजयेत् पितरी सदा।। क्रियानाम्पदेश हि प्रस्वक्षं वैवर्त पिता। अन्य या देवता लोके न देहप्रथवो हि ताः॥

प्राणियोंका सरीर ही स्वर्ग एवं मोधका एकपात्र साधन है ऐसा जरीर जिसके द्वारा प्रात हुआ है, उससे बढ़कर पुण्य कौन है?

हे पश्चित् ऐसा विचार करके मतुष्य जो- वो दान देता है उसका उपमोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद् विद्वानीका कथन है। पुन्तपका जो नरक है उसमे पिताकी रक्षा पत्र करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें उसे पुत्र कहा बाता है—

पुन्नापनस्काकस्मात् वित्तरं वत्यवे सुतः। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च॥

हे खगराज ! किसीके पाता-पिताकी अक्कलपुरपु हो जाय तो उसे कर, तीर्थ, वैवाहिक माङ्गलिक कार्य संवत्सरपर्यन्त नहीं करना चाहिये। को मनुष्य प्रेत-लक्षण बतानेवाले इस स्वभाष्यापका अध्यपन अथवा तथम करता है, वह प्रेतका एक चिक्क नहीं देखता है। (अध्याय २१)

Actor Street

# प्रेतयोगि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चप्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ट कर्म

#गिमकाने कहा—हे प्रभो! प्रेतोंकी उल्लंक कैसे होती है ? वे कैसे चलते हैं ? उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता 🕻 ? हे प्रसन्तवित्त देवेज ! कृपा कर मेरे इन प्रश्नोंका समाधान करें।

श्रीभगवानुने कहा—हे पश्चिया सुनो पूर्वजन्यसंचित कर्यके अधीन रहकर पापकर्ममें अनुस्क रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनियें जन्म होते हैं जो मनुष्य बावली, कुप, जलाजव, उद्यन, देवालव, प्याऊ, घर, आसादिक फलदार वृथ, रसोईबर, पितु-पितामहके धर्मको सेच देता है. यह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्ति यरनेके बाद प्रलामकालक प्रेतमोदिमें रहता है। जो लोग लोभवश गोचारणकी भूमि, ग्रामकी सीमा जलासय.

उपवन और गुफाधामको जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं।' पापियोंकी भृत्यु चण्डाल, जल, सर्परंत, ब्राह्मण साप, विद्युत्-निपात, अपन, दन्त प्रहार तथा पशुके आक्रमणसे होती है। जो लोग फर्रीसी लगानेसे, विषद्वारा और सरवसे मरते हैं. जो आतमधारी हैं, जिनको विवृध्विका (हैजा) आदि रोगोंसे मृत्यु होती है, जो समादिक महारोग, पापजन्य रोग और घोर ककैतोंके हास मारे जाते हैं. जिनका मरनेपर संस्कार नहीं हुआ है. विहित आचारसे रहित, वृषोत्सर्गादिसे रहिश और मासिक फिण्डदान जिनका लुप्त हो गया है. जिस मरं हुए प्राणीके रिध्ये तुथ, काष्ट्र, हविष्य द्वारा अस्ति मुद्र लाता है, पर्वतों अथवा दोवालके बहनेसे जिनकी पूरप हो जातो है, निन्दित दोबोंसे जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमिमें नहीं होती, जिनकी मृत्यु अकारेक्षमें होती है,

१-प्रपादकर्गरता ये वे पृथंकर्पवसानुष्यः । कामन्ते ते सूताः प्रेतास्तान्सृष्यः वदास्यहम् <u>।</u> व्यर्गकृष्यकार्यात आरामें सुरमन्दिरम् । प्रयं सब मुक्कंस तथा योजनशासिकाः ॥ पिवृपेतायहं वर्षं विकोणाति स चायभक् । मृतः प्रेक्कवमान्त्रेति यावदाध्तक्षध्यक्ष् ॥ गोवरं प्रामन्त्रेमं च दक्षणारामगाहरम् । कर्षपष्टि च वे लोभात् प्रेतास्त्रे वै भवन्ति हि । (२२ । ३—६)

जो भगवान् विष्णुका स्मरन न करते हुए सर जाते 🕏 जिनकी कृत्यु सुराक और बानादि निकृष्ट योनियोंके संसर्गमें होती है, वे प्रेसपोनियें जाते हैं। इसी प्रकारके अन्य कारणोंसे को क्रणी दुर्पृत्युको प्राप्त होते हैं उनको प्रेसपोनिये मरुस्यल प्रदेशमें भटकल पहला है।

हे सहर्व ! जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवस् तक कन्याका परिश्वान करता है. वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो प्रायद्रोही, ब्रह्मधाती, गोहन्ता, मधापी, गुरुवल्पीके साय सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका पोर 🛊, वह प्रेसत्वको प्राप्त होता है। मध्में रखी हुई चरोहरका अपहारक, मिन्द्रोही, परस्त्रीरत, विश्वसभाती एवं कुर व्यक्ति अवस्य प्रेतबोनियें बन्ध लेता है। यो चंतपरम्परशत धर्मपथका परित्यान करके दूसरे अपंको स्वीकार करनेवाला है. किस और सदाचारसे को बिहोन है, वह भी निस्सन्देश प्रेत ही होवा है।

हे सहत्। इस भिषयमें एक प्राचीन इतिहास है, जो पितामह भीष्य और वृधिहिरके संबद्धें कहा गया जा। मैं उसीको कहता 🐔 उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता 🕏

चौधहिरने कहा —हे पितापह प्राणी किस कर्मफलसे प्रेत होता है? उसकी कैसे और किस उपायसे मुक्ति होती है ? इस बातको अप भुद्रं बतानेको कृपा करें, जिसको सुन करके में पन: भ्रमित न हो सक्

भीकाने कहा-हे वरस मनुष्यको वैसे प्रेतयोगि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योगिसे मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर बोर नरकमें जाता है, नरकमें जाकर दु:ख झेल को प्राणियोंको जिसका नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है. यह सब मैं तुम्हें बता रहा है।

है एवं ऐसा सना जाता है कि प्राचीनकाशमें एक

खपातिल=६ संतरक नामक सुन्नत तपस्यी बाहाल बनमें रहता था दक्कान, योगयुक्त, स्वाम्प्रथस्त, ऑग्नहोत्री उस द्विजनेहका समय सदेव यहादिक आर्थिक कृत्योंने बीतता बा। परलोकका क्या उसे बहुत का, अत ब्रह्मवर्य, सत्त्र, शीयका पालन करते हुए और निर्मलयित होकर वह तपस्थामें संस्मन रहता था। श्रद्धापूर्वक गुरुके उपदेश, अतिथि-पूजन तथा आस्पतात्वके चिन्तनमें अनुस्क वह वपस्वी सांसारिक इन्होंसे रहित जा। इस संसारको जीतनेकी इच्छासे योगाभ्यासमें सदैव अपनेको वह समर्पित रखता वाः इस प्रकारका अध्वरम करते हुए उस नितेन्द्रिय मुमुश्रु ब्राह्मफको वनमें हो बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन तपायी संतवकके मनमें वीर्थाटनकी इच्छा उत्पन हुई। उसने मनमें यह संकल्प किया कि अब में तीयोंके पवित बलसे इस सरीरको पवित्र बनाठेगा, अनन्तर यह स्नान तव्य सप नमस्कारादि कृत्योंको सम्पन्न कर सुर्योदय होनेपर वह छीर्च-व्यक्रपर निकल पड़ा

चलते-चलते वह महातपस्त्री बाह्यम मार्ग भूल गया प्रान्त मार्गमें बलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत दिखामी पूर्वे । इस निर्वत बनमें विकृत सरीरवाले भवेकर प्रेतोंको देखकर बाह्ममका इट्य कुछ भवभीत हो उठा अत: वहाँपर खडे होकर वह विस्पर्नात नेवासे उसी और देखता हा। तत्पश्चात् प्रान्ताणने अपने भयको दुरकर वैर्पका सहात लिया और मधुर भाषामें पृक्त—'हे विकृत मुखकलो तुम सब कौन हो? कैसा पापकर्म तुम लोगोंने किया है. जिसके कलस्वरूप तुम्हें वह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सम कहाँ जानेका निश्चय कर रहे हो?"

देशगुज्ये कहा—हे दिवतेह। इस सभीने अपने-अपने कर्यके कारण प्रेसयोगिको प्राप्त किया है। परहोक्त्में रत होनेके कारण इन पाप और मृत्युके बतमें हुए नित्य

१-असंस्कृत्वप्रयोगः वे विकेशाचारव्यवितः 🗈

क्योत्सर्गीदेशुकानः सुकामधिकविषयस्यः । क्यानयति सुदोऽनिः सुकामकुर्वनिः सः व प्राच्या पर्वतामं च भिवित्रातेन ने मृत्राः । रक्षमस्तादिरोपेश न च मृत्री मृताश ने ॥

अन्तरियो पुता में क विष्णुकारणवर्षिक: । सुरुकेः कादिकामके होतवाचा वह निर्मा । (२२ ९—१२)

२ मार्ल परिनी भाषी स्तुर्व दुवितरं तन्त्र । अदृत्योश्चं त्यमी च प्रेके पायते प्रकर् । धादशुरक्काका नोचन. सूराची गुरश्तरमा । क्षेत्रधीरकारस्तावर्ग स 🕏 त्रेतन्त्रनाम्नुयस् ।

भिष्ठभुक्कं परदारस्वातमा । विकासमध्ये कुरस्तु स हेले जायते भूचन् । 2010 (2.45)

क्रेक्ट परभ्रमेसस्टब्स ( निवानसम्बद्धीयः। स प्रेसी जन्मी भूमम् ॥ (२२ १४—१७) करमार्थकः

मुख्य प्रदासमें पेव्हित रहकर वह हेत- जीवन किता रहे हैं

हम लोगोंकी वाणी उसी चापसे मिन्छ हुई है लरी। कारितहोन हो गया है, हम संज्ञाहीन और विकृत विस्ताल

हो नमे हैं हे तात! हमें दिलाओं तब बिटिशाओंका कोई ज्ञान नहीं है। पाप-कर्मने पिताण बने हुए हम नुख् जन्मे

कहाँ या रहे हैं। इसका भी जल हमें नहीं है। इस लोगोंके य माला है और य पिला है। अपने कर्मोंके फलस्वकर,

अत्यन्त द कदायी यह देतयोगि इस समीको इस हई है। 🕏 ब्रह्मन् आपके दर्शनसे इन लोग अध्यक्ति इसन्त 🖥 ।

आर मुहारंभर रुके। आरक्षे इन असन क्रम्यूर्ण युक्तनः प्रसम्बद्ध करेंगे। उनमेंने एक हेल्ले कहा-

है विप्रदेश। मेरा जान वर्गीका है, यह दूसरा सूचीमुख है, होसव लोहर, चीच रोधव और चीचर्य लेखक है।

बाह्यपाने कहा-है हैत। बालोको कर्मकरबनुसार प्रेतमोपि फिलती है यह वो डीक बता है, यर अपने बो

नाम तुम बक्तते हो. उसके प्राप्त डोनेका क्या कारण \$? बेतराजने कहा-है हिजबेड! मैंने सर्देन सरवाद

भोजन किया और ब्रह्मभको नासी सन्त दिना है. इस कारण मेरा बान वर्ष्यंच्य (कासी) है। भूको बाहानकी काचनाको सुनकर का लोग हो कहाँसे हट बाख का, इसलिये वह श्रीकृत समक्त केत इस्त सन्तारिकी सक्यांकाले इसने बहुत-से ब्राह्मचोंको चीड़ित किया था, इस कारण वह

सुचीमुख नामक प्रेत ही गया इसने नोव्यवर्ग सर्व बाइजोको दिवे जिला अकेले ही निशंल खाना ना, इसलिये इसको रोधक कहा गया है। वह कुछ मौगनेया

मीन बारण करके पृथ्वी करेदने समझ ख, जन- इन कर्मकलके अनुसार वह लेखक कहलाय।

हे बाह्यम् कर्मभावसे ही प्रेतस्य और इस प्रकारके नामकी प्राप्ति हुई है। वह लेखक नेक्युब, रोकक क्वंताकार

मुख्याला, होप्टम पहुंची तरह मुख्याला और सूच्या सुक्रि सकान मुखनाला है इसके बेडंगे रूपको देखें हे कम इन

अरवन्त दुर्शक्त है। वाजाबी रूप बनाबर इब लीग पृथ्वीपर विकास करते हैं। इस सभी अपने ही करीरे विकृत

आकारकाने, लम्बे ओडवाने विकास नक्षवाले और बहर अरोरवाले तथा भयावड हो नवे हैं। हे विद्र ! यह सब नैने

आपसे पेतलाका कारण करा दिया है। आपके दर्शनसे हम

सुननेको अभिनाधि हो, यह आध पूर्वे उने मैं आपको क्तानेके लिये तैयार हैं। कद्मकाने कहा-- है जिसका कुलीपर को जी बीच बीदे हैं. के तक आहारते ही जीवित रहते हैं। क्थार्वकर्षने

सुधीमें जार करपन्न को गया है. आरको जिस मातको

तुम लोगोंके भी आहारको सुननेकी नेरी हच्या है। हेतीने बहा--हे दिवसन। वरि अपनी बढा हमारे अवारको कारनेको है तो स्थाधन हो करके आप भूने।

इन संधीका आहार समस्य प्राणिनोकि तिने निन्दरीय है जिसको सनकर आप चर-चर मिन्दा करेंगे। प्राणियोंकि

सर्रेरके निकले इस कक, तुब और प्रतिवादि कर पूर्व अन्य

बकारके रुच्छिए भीवन बेलीका आहार है। वी कर अपनित्र रहते हैं जिनको चौल् सामधियों हमर उमर विकरी एउटी हैं, किन वरोजें इस्तारिके कारण गतिनक गनी करते हैं,

बढ़ीका हेत बोजन करते हैं। जिस करने साथ, सीच और संयम नहीं होता, चीतत एवं दस्तुकरोंका साथ है, उसी करमें हेत जोशन करते हैं जो कर चुतारिक मिल,

देवमन्त्रोक्टर, ऑग्न्डोर, स्वाध्यय तथा सत्यसनके होन है, हैस इसमें ही भोजन करते हैं। जो पर सम्बर्ध क्लंदाके रहित है. जिसका स्वानी स्वीके जीव लिख गय जहाँ कल-विश्व और गृहचनोंको पूजा नहीं होती है.

हेर कहाँ ही भोजन करते हैं। किस करने नित्य लोग, कोय, निद्य, शोक, भर, मर, अलस्य तया कलक्- ने सम <u>रुप</u>्रेम विद्यमान रहते हैं, वहाँ हैंस भीवन करते हैं। हे दृहता

त्रवेतिक विषयेक। इस सब इस वेदश्यको दुःक्षित है. विससे बेहबोनि क्रम न हो यह हमें बताने वानीकी नित्य कृत्य हो यह अच्छा है पर उसे खणी भी देतनोनि

न चल हो। ब्राह्मकाचे कहा-नित्न इपनास रक्तकर कृष्ण एवं

चान्द्राचनवत्तर्वे ताना दुःशा तथा अनेच प्रकारमे जन्त कर्तोसे परित्र पतुष्प हेत नहीं होता है। के व्यक्ति व्यारणमहित प्रकारतीयत करता है और अन्य सत्कारीसे अपनेको पवित्र

रवात है, यह प्रेय नहीं होता है। यो प्रानी सबसेकादिक बहाँको सम्बन्ध करके कर्ना प्रकारके छन देश है तक

होता. रहान, बाचे एवं बसासका निर्मात है, सहानको कन्याओंका वधारतीय विकास कराता है विकासन और असरणको सरम देनेवाला है, वह प्रेत नहीं होता है।

खावे हुए सुद्रानके जडरस्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्भृत्युसे यस्ता है, वह प्रेत होता है। चो अवस्थिक याजक दथा मधरीका साथ करके महिरा पीनेवाली स्क्रीका संसर्ग करता है और अज्ञानवस भी मांस खावा है, वह प्रेत होता है। यो देवता, बाह्मण और गुरुके पनका अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, यह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधु तथा भुत्रीका मिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विधासपर रखी हुई परापी धरोहरका अपहर्वा है, मित्रहोही है, सदैव परायी श्लीमें अनुरक्त रहता है, विश्वसमाती और कपटी हैं, वह प्रेरवोनिमें जाता है, जो प्राणी प्रावृशोही, बहाहन्ता, गोहन्ता, भक्तपूरे, गुरुपलीपानी, इनका संसर्गी और वंशपरस्परका परित्याग करके सदा श्रुत बोलता रहता है स्वर्णको चोरी

भीष्यने कहा—हे युधिहर इस प्रकार बाह्यन संतरक ऐसा कह ही रहा था कि आकारामें दुन्दींथ बक्षने लगी देवाँने उस बाह्मपके उत्पर फुलॉकी पर्च को। प्रेतोंके सिथे वहाँ पाँच देवविमान आ गये। विधिवव तस सहामकी आजा सेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानोंमें

तथा भूमिका अपहरम करता है, वह प्रेव होता है।



बैठकर स्वर्ग क्ले गये। इस प्रकार बाह्यणके द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ सम्भावण एवं पुरूष-संकीर्वनके प्रभावसे उन सभी प्रेतोंका पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पदकी प्राप्ति हुई

सत्तवीचे कहा---४स आख्यानको सुनकर गरुङजी पीपल पत्रके समान काँप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यांकि कल्याचके लिये श्रीभगवान विकासे पूछा।

(अध्याप २२)

# प्रेतबाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान

प्रेत क्या-क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप है वह सब में तुम्हें सुनाश है भूख-प्याससे दुःखित वे कहिये

श्रीगुरु**डने कहा—हे देवेल।** पिशाचयोनिमें रहनेवाले हैं, को उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते अपने घरमें प्रवेश करते हैं। उसी चायुरूपी देशमें प्रविध **शीभगवान्ने कहा—हे प**क्षि¢ज । उनका जैसा स्वरूप | होकर अपने वंशजीको अपना चिक्र दिखाते हैं । प्रेत अपने

१ जपकासपर्ध निर्म्य कृष्ण्यान्द्रायमे रहः । इतिश्व विविधः पूर्तो न प्रेस्ते जासी वरः ॥ एकादश्यों इसे कुर्वजागरेण समन्तितम् । अपरे मुक्तीः पूर्व न पेती सामर्थ पर ॥ इहा से वास्त्रोधादीन् स्टब्स् दानानि को पर-। आरम्पोचानवाधादेः प्रक्रमाद्वेतः कारकः ॥ कमारी बाराजानी स विवाहमति शक्तितः। विवादोऽभवदशीय त प्रेतो जामने नर ॥ (२२ ६४—६७)

२-देक्ट्रव्यं च ब्रह्मवर्थं गुरुदाव्यं राधेव च कन्यां दरावि सुरुवेत स प्रेती जायते नाः ह मानदं चनिन्नें भाषां स्मृत्वं दुहितदं तथा अन्द्रहदोगास्थलति स प्रेतो जायते नः ॥ न्यसापहर्ता मित्रपूक्परदारसः सदा विश्वसम्बती कृट≡ स प्रेले काको नदेः॥ प्रसुप्रकारः गोपनः सुराधे गुरुकस्याः कृतसार्थं परित्यन्य हानुलेकौ सदा स्त ।

इर्ता हेम्पश्च पुरेश स प्रेली व्यक्ते नरः ॥

{ 22 +bt-94 )

पुत्र, अपनी स्त्री तत्त्व अपने बन्धु-बान्धवोंके वास बाता है और अस्त, हामी, मैल अयवा मनुष्यका विकृत रूप धारण करके वह स्वप्नमें दिखानी देता है। वो व्यक्ति सोकर रठनेपर अपनेको सम्बापर विपरीत स्वितिमें देखता है, वह अवस्थिति प्रेतवोरिके कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिये। पदि स्वप्नमें अपने आपको अंजीरमें बैधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वक निन्दनीय वेषमें दिखानी दे, खाते अप व्यक्तिका अन्न लेकर भाग जाय और प्याससे पीडित वह अपना या परायेका जलपान कर हो हो उसे पिशाचयोनिमें गया हुआ मार्ने

स्दि स्वप्तमें वह बैलको सवारी करता है, बैलोंके साथ कहीं जाता है, उरकर आकार ने भूखसे न्याकृत होकर तीर्थमें चला बाता है. अपनी वाणीसे में, बैल, पड़ी और घोडेकी धानामें बोलता है, उसे हाथी, देव. भूत, प्रेस तथा निशाकरके फिद्र दिखायी देते हैं तो उसे पिराय योनि चात हुआ ही मानें

AND DESCRIPTIONS OF THE PERSON.

### अल्पपृत्युके कारण तथा बालकोंकी अन्त्येष्टिक्रियाका निरूपण

झीगस्ड ने कहा है प्रभी बेदकायह कथन है कि अकालमें किसीकी मृत्य नहीं होती है तो फिर यजा वा ब्रोजिय ब्राह्मण किस कारणसे अकाल मृत्युको बात होते है बहुतारे जैसा पहले कहा था, वह असत्य दिखायी देख है है भगवन बेदोंने यह कहा गया है कि मनुष्य सी वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षमें बाहाल, श्रीत्रय एवं वेश्यवर्णवाली द्विजातियाँ, सुद्र और ग्लेक्ट १इवे हैं, किस कारणसे कलिकालमें ये सवायु नहीं देखे जाते। क्षालक, धनवान, निर्धन, सुक्रमार, मुखं, बाह्मण, अन्य वर्णवाले, तपस्वी, पोगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञान्सत, लक्ष्मीकान्, धर्मातम, अद्वितीय परक्रमी— जो कोई भी हों इस क्सुधनलपर अवस्य मृत्यको प्राप्त करते हैं इनके गर्भमें आनेके साम ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है?

श्रीभगवानने कहा है महाज्ञली गरुड। तुन्हें साधुकार है। हम मेरे प्रिय भक्त हो। अतः प्राणीकी मृत्युसे सम्बन्धित गोपनीय बातको सुनो

हे पश्चिमाज करवापपत्र महातेजस्वी गरुड विधानाद्वास

हे पश्चीन्द्र! प्राणीको स्वप्नमें प्रेतयोनिसे सम्बन्धित बहत-से चिक्र दिखामी देते हैं। जो स्वध्भमें अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भर्त, पुत्र या पुत्रीको मरा हुआ देखे तो उसे प्रेक्टोन समझना चाहिने। प्रेक्टोचसे की व्यक्ति स्वापने भूखा प्याससे व्यक्ति होकर इसरेसे पाचना करता है तथा तीर्धमें व्यक्त पिण्डदान करता है। यदि स्वप्नमें बरसे निकलते हुए पृत्र, पिता, भारत, परि तना पशु दिस्त्रयी दे तो ऐसा प्रेतदोषसे दिखायी देता है।

हे दिजराज। स्वप्नमें ऐसे किह दिखायाँ देनेपर प्रमक्तित करनेका विधान बताया गया है। वर मा तीर्थमें स्नान करके मनुष्य बेलके कुशमें जल-तर्गन करे तथा नेदप्ररंगत ब्राह्मणकी सम्पन्न पूजा करके ३न्हें काले धान्यका एन दे. तदनका यक्षक्रकि इचन करके गरुबन्हापुरानका पात करे । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेतिच्या बतानेवाले इस अध्ययका पाठ करता है अवचा सुनता है, उसका प्रेतदोच स्वतः ही नह हो जाता है (अध्याय २३)

निकित की गयी मृत्यु प्राचीके पास आती है और होय हो दसे लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचीनकालसे ही बेंदका वह कथन है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है, किंतु बो व्यक्ति निन्दित कर्म करता है वह शीध ही विनह हो जाता है, जो वेदोंका जान न होनेके कारण वंशपराप्याके सदाबारका पालन नहीं करता है। वो आलस्ववत कर्मका परित्याग कर देता है, जो मदैव त्यान्य कर्मको सम्मान देल है. जो जिस-किसीके घरमें भोजन कर लेता है और जो परस्थीने अनुरक्त रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोगोंसे मनुष्यको आयु बीज हो बातो है अक्षाहीन, अपवित्र न्तरितक, मञ्जलका परित्याग करनेकले, परहोही, असल्पकदी ब्रह्मणको भृत्यु अकालमें ही यमलोक ले जाती है। प्रमासी रहा न करनेवाला. धर्माचरचसे हीन, क्रूर, व्यस्ती, मूर्स, देदानुलासनसे पृथक् और प्रजापीहक अप्रियको वमका शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोवी बाह्मण एवं समिय मृत्युके वहांभत हो जाते हैं और यक बातनाको प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मोका परित्याग तथा जितने मुख्य आवरण हैं.

तनका परित्यान करता है और दूसरेके कमंगें निरत रहता है वह निश्चित ही पमलोक जाता है।' जो सूद द्विज सेवाके बिना अन्य कमें करता है, वह यमलोक जाता है। तदनन्तर वह उत्तय-मध्यम या अध्यम कोटिवाले यमलोकमें पहुँचकर दु:ला भोगता है

जिस दिन स्वाप, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन नहीं होज है, मनुष्यांका वह दिन व्यर्थ ही जाज है— स्थार्थ हाने करी होयी स्वाध्यायी देवसार्थम्ब् योजन् दिने व सेकाने स कृषा दिवसी भूगाम्।

(२४।२४-१८) स्थापमधील के

रसोद्द्र यह जरीर अनित्य, अञ्चय तथा आधारहीय है हे पसीन्द्र अब मैं अन्य और बलसे बने हुए इस करीरके गुणीका कर्णन करता हूँ।

प्रातःकाल संस्कृत (सुपाचिता) अन्य निश्चित हैं सार्थकाल वह हो जात है, अतः तस अन्यके रससे पृष्ट सरीएमें निरमता कैसे आ सकती हैं? हे गरुद्ध! अपने प्राकृत कर्मोंके अनुसार सरीए तो मिल चुका है, इस तरह बचायोग्य सरीए निर्माणकप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुक्तमोंसे वचनेके लिये एवं अपनी सुरस्रके लिये परम आवस्ता पिता या अन्य देनेवाली मातका है अध्या तन दोनोंका है? वह सक्ता है वा बलवान्का है, अग्नि अध्या कुलेका है? कीटामु, जिल्ला अध्या भरमके कपने परिमत होनेवालो इस सरीएक लिये बेहतम यह कीन हो सकता है? यम-कितासके निर्मत प्राणीको उत्कृह बस्न करना चाहिये। जीवने अनेक बार इस संसारमें अन्य सहस्रकार मन,

वाणी और रारोरके द्वारा पापकर्म किया है। मनुष्य-पान्स मिलनेपर प्राणीको पूर्व सभी जन्मीक प्राणीका समरण करके विपके द्वारा उन्हें जिनह करनेका प्रपास करना चाहिये। कर्मके अनुसार प्राप्त होनेवाले गर्भवासके महान् कहको देखकर थी को भनुष्य पुनः गर्भवासमें माता है अर्वात् मानवयोनिमें ही उससे मुक्तिका प्रपास नहीं करता, वह पत्तकी अण्डवादि योगियोंमें वहाँ-वहीं जाता है, वहाँ आधियाँ-व्याधियाँ, बलेश और कुद्धाक्यवादित क्य परिवर्तन होते रहते हैं।

हे द्विजेत्तम (पश्चित्रह)। गर्भवाससे निकला हुआ प्राणी अञ्चनकर्पी अन्यकारसे आन्यन्त हो जाता है। बाल्याधस्थाने रहनेके कारण यह सदसवका कुछ भी जान नहीं रखता 🕻 । यीवनात्वकारसे वह अन्धा हो जाता है। इस कातको जो देखता है वह मकिन्य भागी होता है। प्राणी करे कराक हो बाहे युवा हो अववा युद्ध हो, वह जन्म लेनेके बाद मृत्युको अवस्य प्राव होता है। धनी-निर्धन, सकुमार, कुरूप, मुखं, किट्ठान, बाह्यण या अन्य वर्णवाले बनोंकी भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परमजानी, दानी, लक्ष्मीवान्, धर्मात्या, अतुलनीय एएक्रमी कोई भी हो मुत्युरे नहीं बच सकता है। बिना मनुष्यदेहको प्राप्त किये सुख-दु:खका अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्मके पश्तमें वैधकर मृत्युको प्राप्त करता है। गर्मसे लेकर चेंच वर्गवक मनुष्यके ऊपर पापका मास्य प्रधाव पड़ता है किंतु उसके बाद यह यदायोग्य पापके न्यूनाधिक प्रभावका भागी होता है। इस प्रकार प्राचीको बार-बार इस संसारमें अन्त्र-काना पड़ता है। इस पृथ्वीपर घरा हुआ

१-विश्वविदेशो मृत्युः सीवभारत्य गण्याति ततो वस्त्वापि कतिन कारवरेण सहायुते । मानुषः कार्यायोति युद्ध वेदेन भाषित्रम् विकारणः प्रमानेण तीवं वाचि विकारवित । वैद्यानम्पानेनैय कुलावार्ष न सेवते श्राह्मस्याद्यार्थाः त्यापे निविद्धेश्याद्दाः स्था । स्व वत्र मुद्धेश्याति वर्षाकारकस्यकः ( एतेर-वैर्मानोर्थेश्येको जातुन, श्राप । स्ववस्थानम्पानि व्यक्तिकं स्वकारमुख्यम् । पद्धोत्तान्वकरं ब्रह्मभं श्राह्म ( मानुष्य । श्राह्मकरं पातानं निव्यं वर्षीकार्यित्वम् ( कृदं स्वस्थानं मृत्यं वेद्याद्यादिक्यम् । (२४।१५-२०) २-कारातः संस्कृतं सर्वं मृत्यामं विवारवति । सर्वेक्यवस्थान्तुतं वाताकं व विद्या कृत्य ।

३-कर्नेच्य पराने यसः चारकस्य विकासने । अनेकथवसम्भूतं पाठकं तृ क्रिया कृतम् ॥ नदा प्राप्तीति मानुष्यं तदा सर्वं तपाव्यी । सर्वजन्मानि संस्कृत्य विवादी कृतवेतनः ॥ अवेश्य गर्थवासीत् क्ष्मंत्रा मृतवास्त्या । मानुकोदरावासी चेलदा भवति वासकी ॥ अन्यजनादितु भूतेषु यस यत्र प्रसर्वति आधनी व्यवपनः वसेता जसक्यविपर्ययः ॥ (१४ २३—२६)

मनुष्य रामादि सत्कर्मीके प्रभावसे पुनः जन्म लेकर अधिक हो इसके लिये व्यक्तिको जीवनकालमें जो कुछ अच्छा दिनीतक जीवित रहता है।

सुरुजीने कहा-भगवान् कृष्णके ऐसे वचनको सुनकर गरुडजीने यह कहा-

यरुडने कहा-हे प्रभी। बालककी मृत्यु हो जानेपर पिण्डदानादि क्रियाओंको कैसे करना चाहिये? यदि विपन्तवस्थामें फेंसे हुए भूणकी मृत्यु गर्भमें ही हो जाती है अथवा चुडाकरणके बीच शिक्षु मर जाता है तो कैसे. किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिये? मृत्युके बाद कौन-सी विधि 🕏 गठडके ऐसे वाक्यको सुनकर भगवान् विष्णुने कार् है गरुब ! यदि स्वीका गर्भपात हो जाय अवदा गर्भजाव हो जम्प वो जितने मासका गर्भ होता है, उतने दिनका अशीच मानना चाहिये आत्मकल्यामकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको उसके लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये। वदि जन्मसे लेकर चृहाकरण-संस्कारके मीच बालकको मृत्यु हो जाती है तो उसके नियित यखताकि बालकॉको दक्षका भोजन देना चाहिये। यदि चृहाकरण संस्कार होनेके बाद पाँच

उसके लिये दूध देना चाहिये और बालकोंको भोजन कराना चाहिये। पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर अपनी जातिके स्थि विहित समस्त और्घ्वदैहिक

वर्षतक कलककी मृत्यु होतो है तो रारीरदाहका विधान है,

क्रियाओंको सम्पन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालकके । कस्याणार्य जलपूर्ण कुम्भ तथा सीरका दान करना चाहिये; क्योंकि उसका ऋणलुबन्ध हो जाता है

हे फ्लीन्द्र! जन्म लेनेवालेकी मृत्यु और मृत्युको प्राप्त हुए प्राणोका जन्म निक्षित है। अक्षः पुन जरीरका जन्म न दरिद्र एवं पापी भनता जाता है (अध्याय २४)

लगल था, उसीका दान करना चाहिये। ऐसा न करनेपर उस प्राणीका जन्म निर्यनकुलमें होता है। वह स्वल्पायु और

निर्भन होकर प्रेम तथा भक्तिसे दूर रहता है। उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है, अतः मृत प्रित्युके लिये यथेप्सित दान आवश्यक है। ऐसा होनेपर ऋहाण-बालकॉको मिहाना

भोजन अवस्य देना ऋहिये : पुरावर्ग इससे सम्बन्धित जिस मधाका गान हुआ है सब प्रकारने वह मुझे सत्य प्रतीत होती है महथा इस प्रकार है-

भौजनसभिक्त रिकाशियंत्रीसयः ॥ विभवे दानशक्तिहा माल्यस्य तपसः फलम्। दान्यद्वीयानवाणीति सीखर्य तीर्थस्य सेवनात्। स्थावणान्यतो यस्त् विद्यान्यमंवित्रम्: ॥ स अवज्ञवनाच्या ध्यवेशरिको करोति विद्रयायाच्य मापारभाषान्त्रकं प्रकृति पुनरेष पुनर्दनिद्र: पानी 🗷

(7Y YY-YR) मोन्य करत् एवं भोजनजाकि, रतिज्ञकि रहनेपर श्रेष्ठ स्वीकी प्राप्ति तथा धन-वैभव एवं दानशक्ति—वे हीनी

अध्य तपस्याका फल नहीं है ऐसा साथ-साथ होना बहा ही दुर्लभ है दान देनेसे प्राणीको भोगोंकी प्राप्ति होती है। तीर्पसेवनसे सुख मिलका है और सभावण करता हुआ जो मरता है, वह विद्वान भर्मवेत्ताओं में बेह है। दान न देनेपर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होनेपर पाप करता है पापके प्रभावसे नरकमें जाता है, वदनन्तर बार बार वह

Andrew Street Williams Street

१ गर्भक्श्बदिनिर्मुकस्त्वक्रनतिभियकृतः । व वाचति स्रगतेष्ठे वास्त्रमार्वं सम्बन्धितः ।

योको विभिन्नन्थक्ष य 'परपति स पुष्टिभक् अधानान्मसुन्त्रकोति वालो वा स्वविदे सुना 🛭 समयो निर्धनक्षेत्र सुकुम्बर कुरूपवान् अविश्लेषेय विद्वास प्राह्मपरियक्तो जनः । रापोरतो योगसीसो स्वाजानी च यो नर : महाराभारतः श्रीमान् अर्थास्य दुलसिकारः।

विना महनुबदेतं हु भूतां दुःश्चे न बिन्दविश

प्राकृतिः कर्यप्रतीस्तु मृत्युमाप्नोति मानवः । आधानत्त्वज्ञ वर्णाण स्वरूपपापैर्विप्रकाते ॥ भूत्वा महाभाषेत्रियक्तते । कोनि पुरक्ते सस्मान्त्रतोऽच्याचारि कति च ॥ मृतो दावप्रभावेण जीवन्यत्र्यश्चिरं भूषि। (१४।२०--१३)

# बालकोंकी अन्येष्टिकियाका स्वरूप, सत्युवकी महिया तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रोद्वारा अन्येष्टि करनेका फल

पुरुष-राजेका निर्मन कर्षुण कारण संभित्न हो अन्तर क्षणको प्राप हो गांच हो, चीच करेने अधिक सरकता हो मार्गक उसमें पुरुषक प्रतिक्रिय हो क्या है। यह अपनी समान इतिराधिको बात रोख है और कर क्या कुकाईड विकासको पानोची क्रमत भी उसमें का पानी है। पूर्वकर्वास्त्र कर्वकरचे प्रतिकेका क्षत्र और क्षत्र होता 🕯 चल हो सभी लोगोंको गई करण 🕏।

है मीवराय। गर्नेक यह इतिया कोई औरवरिद्विक किया वर्गी है। सित्कों कृत होनेस एकका रूप देव चारिये, वीरामके करकी अवस्थाने कारावाकी कृत्य होनेका पाना एक जीवन दन देन पादिने । कुनाको अवस्थाने कृत् होनेन स्थापना इपनात, इनोराली क्या महाराजकी क्षेत्रकर अन्य सची और्जरेडिक कृत्य सर्वेका आहेत किन नम है। में हुए कुम्ल और बल्लोफे निर्मात पीरण क्या क्या बेहर हेना प्रतिकेत बार, वृद्ध सकत क्रमांक सार्वेक्त कर क्रमान करना व्यक्ति ।

है कार्यवा से यह धम से वर्गतको बलक्की कृत होनेक असको पुर्जाने गुरु बोरकर कर देन काहिने, प्रमाने अभिन्य अवस्थाने कृत करावाचे निर्मे छन्। मन्त्रारका ही विभाग उपन है। सभी जानोंने कनाते लेका की निकलनेत्रकारी अवस्थानको वर्षको तिहा. पृष्ठाकरण- संस्थातकको अध्यक्षकारेको कुल्क और क्रमान्य जेन्द्राराज्यको स्वयुक्तांको कृष्य कहा गया है।

हे गर्न्स । उपलब्ध बंग्यानका विश्वान न होनेके कारक सुरादिका अभिन्न संस्कात केले होना आहे हैं? यह संस्तर है। नर्वाधनमें में मानलकों मलको झंडकर सोल्ड कारक के क्योची दिल्ह सर्वात कारक के अध्यक्त बर्मको करक, चीव वर्गको आनुकरोको कृतर, वी वर्ग पार्टको चैरावद, सोराह वर्षपार्टको विश्लीर और इसके

क्षीरिक्युचे कहा—ने नक्य उसके कर अन्त में को उसका बतकन हुआ हो अवक न हुआ हो, का पूर्वकरिता विचार्यक अनुसार दार्शाच्या-कृत्यको कार्यक करण है। स्वरूप कर्ष, स्वरूप प्रमेग, स्वरूप विकासकार, न्यान सरीर स्था न्यान वश्यके कारण प्राची स्थान कियानो इच्छा करक है।" जेन करतक मृद्धियों और नद का है, क्याच का संस्थीक विका कर्मकारे किए हो, सम्बन्ध को अपने का पुन परिवारको ने हभी भोग्य च्याचे और सामाच्या पानाई देशी चाहिते, को उसके हिन्दे उपनीच्या और श्रीक्य थी।

है बरोब। को करक ही म युद्ध ही अन्य कुछ हों क्रमी क्रमी क्रमी इन्छा करने हैं। क्रमेन्समें ऐसे क्रीकारण प्रदेश कुछ-र्-कार्य अनुवार करता है। रिका प्रमार और अपनी पूर्वा केंचुरमात परिचार का देख है। इसी प्रकार कीय अपने पुराने सरीरक परिवान का अंज्ञानक परिवासका होकर क्या करपा हो प्रकृते मेरिक हो क्या है। उस कारकार्य की कुछ होनेस निविध हो यन देख पाहिये। सन्तर्भ लेखर चीव वर्ष-क्याची अवस्थित कर हुआ क्याची दार्को दिने तथे अलाकुत्र' मोक्स्प्य उपनेत करक है। यह बॉब बनेरे ऑक्स अपूर्णने धनकती कृत् हो कर्त है से वृत्तेत्वर्ग और व्यक्तिकामको क्रीडका हारासको आनेश बीडक् बाड करने व्यक्ति क्रम दिन क्याक्रम क्या (ब्रोर)-में को विष्यक रात रेज करिये। यह विष्युरूत गृहसे में किया म मनम है। उसी दिए मानोदन कुन्त और सरका देख चाहिये। इन्हानको भोजन कराना चाहिये और बच्छाडि महाराजारे भी कार्य आहेते। प्रश्निकेश द्वेत दालारे के कुछ सेन कर्न है उन्हें चीच प्रतिके अधिक उपन्यतने कुक्तको कृत इतिहा संस्था कृतिये।

है प्रियम् कार्या (महोक्योत) होनेसे कारो विकास साम हुआ है उसकी संप्रतिके रिप्ते पूर्वीक कर्न करका रोजन करने हैं। क्षेत्र वर्षको अल्लापुर्व कुन कुनल करना चारित्रे चरित्र बच्चको हारा सारी क्षित्र नहीं की

र निवा मानिका नाम हुना है वह अपने अन्याने अनुस्ता को साने कार्ति अनुस्ता हैका बाहरे, किस कार्त करा, क्रम साहत हु होंने का है को बालों को क्यों कार्य और निर्मा के कार कर कार है। ऐसे बार्य

२-चटि वर्ग स्टिके सिन्ने उपयोगी।

<sup>।</sup> एक कार्रिके रिका दिया हुआ समार

prouse responser and and and an annual committee of the continue of the contin

मती है से वह जीव निसाय हो कता है सरावानके पूर्व तृत कारावाके तिये पूर्वोत्त सब कर्न करण काहिये। इसके काद स्वाहर' सन्दर्भ सर्वोत्त्व करणके हारा बोहरा एकोपेश साह करें काम् कृताये केर निराक्त हारा सरावान्य होकर सामाय किया करनेने विद्याल परम गाँउको क्रम करणे हैं और बीर्याय होकर पुर समये ही कुलाने काम लेते हैं।

सानी हाकारके मुखाँको इदान करनेकाना पुत्र साखा रिताके देशका अधिनार्थक होता है। मैंने एक अध्यास, एक चन्द्र और एक अधिना अध्यान भेदते पुत्रक पुत्रक् प्रशाँव स्टेच विचारण करता रहात है जिसको को प्रभूति सुध्र- सोशित संश्याक पूर्व होती है, जारे पुत्रीचे अच्या-सीर्थित हो जाती है। बैसे हो मैं अपने जीकार्य कार्य करते हैं। विचारण पुत्र विचारण कार सेवार अध्यान होता है विचारण अध्या कोई अध्याधिक संप्रकार, गुण्यान तथा सामान में हुआ है और में होता। अस्त्रेके अध्या गुण्या स्था सामान में हुआ है और में होता। अस्त्रेके अस्या गुण्या होता है। सहिरेसे वहिरा तथा विद्यानके विद्यान कार्य नहीं सेवा है। इस सुद्यान कहीं भी अनुकारता दिखानों नहीं होता है। इस

मकामी कहा — ओरस और ग्रेमन आदि दश प्रकार के पूर्व मने तमे हैं। में अंगुड़ीय मादिने क्रास्त एक दानीने रामम हुआ है उससे समुख्यको क्या त्यान क्रांत क्रास्त है? कृत्युके करानें तमे हुए प्रामीको क्रम पूजने मीप-ओ गति क्रम होती है? जिस मादिके म पूर्व है और म पूज है न ग्रीड़िय (नाक्योंका पूर्व गती) है क्रमका कर्द्ध क्रिमके हुला किस मिथिने होना चाहिने?

श्रीभगकान्त्रे कहा—है गण्ड! पुत्रके गुक्को देख करके मनुष्य विश्वकाने मुख होता है। प्रीवको देखतेले मनुष्यको तीर्तो क्रांग्ली मृतिह विता करते हैं। पुत्र पीत हवा प्रचीतिक होनेके व्यक्तिको स्वान्त्र्य लोक और देवलंकी प्राप्त होग्ली है। यो बोधन पुत्र हैं, से विसानो स्वाप्त लोकिक मुख करान करनेने समर्थ होते हैं। स्वीतस पुत्रको विश्विक वर्षण साह करना वर्षणं । अस्य पुत्र एकोरिष्ट साह करने हैं वर्षण नहीं। कहा- विकार के विकार में विकार है। संपूर्णन पूत्र क्रांबंधी अधीन मेंने में कका है। वरि वह संकर्णणं क बाह करना है में उनके विकार नवकार हान अपने करना करने अभिरिष्ठ वह अब क्रवरका हान अपने करना विकार निर्म कर अवना है मंगुडीस पुत्रको एकोरिष्ट बाह ही करना वर्षणं वर्षण नहीं। संस्थ विनाये विकार क्रांबंध बाह करके वह व्यवसे विकार नहीं होता। वरि वह एकोरिष्ट बाहका वरित्यान करके वर्षण साह करना है तो अवनेको और विनरीको वस्त्रकोक वहुँचाता है। से संगुरीस पुत्र और हामीसे उत्तरन हुए पुत्रादि है उनों सीर्वों व्यवस विश्वतह करना कहिने स्था बादानोंको हान देना वाहिने। वह संगुरीस पुत्र क्रवा बाहने वरना है तो उनके

बांद्रको केने ही क्या समझ्या फाविये, जैसे सुदानको

दिवास पर हो काल है। यह बाद पालोकनें गर्ने हुए निवा- वितानकादि किरोंको प्रयान नहीं कर पाना। हे पश्चितेष्ठः ऐका कारका व्यक्तिको होन कांतर्ने उत्पन्न हुए प्रशेका परिचार' कर देख काहिये। (बदि अपरिचीताः क्रमानोके गर्भने क्रमानके प्रश पत क्रमान किया जाता है। से वह वारकारके की मीच होता है। मी वृत्र संन्यानीने कम लेख है क सहसे क्राइमीके गर्नमें इस्तान होता है ते ऐने पूर्वोको इस व्यवस्था ही बच्छो। जो मनोक करवाने कम प्रमुख करता है। यह की वरणारत ही होता है। है स्को हर। क्यांक्शन क्यांक्स स्वीते पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग बाला है। ऐसे सर्वाचारी पृत्रोंके आकरणने मन्त्रको जुक्को स्त्री निक्ति है। जो इराक्टी रूप है क अपने कृतिकत आकामने विकासो मासने से जाता है। हीन स्वतिमें उत्पन्न हुन्य सदाच्याँ पुत्र जपने माख विक्रको सुख प्रदान करता है। को मनुष्य करिनकालके करते निश्रं है। किन्न जनोंसे पूर्विता है, देवलोककी जनगाओंके

र-परिवास मा नोटक अल्पेसे मिन अपने हो कुलका अपनेप सुन् कुल है

२-कुर्व कुरुव ह कुलन कुल्बी वेक्सकुलन्।

बीजन राज्यास्त्रपुर्वेणने व प्रमानस्त्र स्वेत्सानस्त्र हित्र प्रतित पुर्वेश्वर्यस्ति । (३८, ३३ पुर)

<sup>).</sup> जन्म प्रमाणा उसके द्वारा विकास प्रमा साह प्रमानसह है।

ऐसे पुत्रांन राज्यालय जनक कार्रिक, कृत्य नहीं बतकाव काहिये।

५-इसका करणी समान्यको नहिनाचे है

हार सम्बद्धनों दुराई का रहे चैकर और पहचले राजी कराओं। कन्यू काश्याँ, पुत्र-चीती और प्रचीतीका उद्धान कर देख हैं। स्थानिका है, यह अवेदने ही सी फिसों एक स्टब्जें राजे हर (अध्यान १५)

#### स्विपडीकरण झान्द्रका महस्त्व, प्रतिवर्ष विद्वित मासिक झान्द्र आदिकी अनिवार्यता, पति-पत्नीके सह चरण आदिकी विशेष परिस्थितिमें पाक एवं पिण्डदान आदिकी विभिन्न व्यवस्थाका निकपण तथा बधुवाहनकी कथा

मला में सहा—हे देवतेश है शनी। आप मेरे कल कृषा करके यह बतार्थ कि को दूर ज़िनवांका अधिनदीकर्न किया करूप करना चाहिने? अधिनदीकर्म होनेगर हेन कैसी गति आग करना है और दिन सैनका अधिनदीकर्म नहीं होता, दसकी केसी गयि होती हैं? उन्हें और पून्यकर्म किसके साथ अधिनदीकर्म होना चाहिने। है मुरेकर की अपेट पूरुष एक साथ स्थिनदीकर्मके भागीयन कर्मन कैसे उत्तम गाँध शाम कर सम्बर्ग हैं? चंतिके जोनिन रहते हुए किसबोंका स्थिनदीकरण कैसे हो समस्य हैं? में किस प्रकृत पतिलोक का स्थनकों जाती हैं? अग्नानोहण हो

कानेपर विवयंत्रिय साह्य केसे होता है? उनका वृत्रोत्सर्ग

किस प्रवासने किया जान? है नर्जायन्। सरिव्होकरण हो

क्रानेवर बताबन्धे मिन्ने बट दान केसे डो ? है हो। आप

संस्थाके करण्यामं इसे मनानेकी कृषा करें।

श्रीक्षणाम्भी कहा—है चीवन्। निम उकस
प्राचिवहीकरण होता है, बीवन ही मैं तुन्हें मुनाकैना है
सन्तर्भ। जब मनुष्य कानेके बाद एक वर्षकी महापर्य-साम करता है तो पुत्र-चीवादिके द्वारा सांच्याकियण हो
सानेकर वह चितुनोक्कों करण काल है। वर्शांत्यके पुण्यो चिताकर सांच्याकेस्य करण कालिये। वर्षके पुण्यो सानेकर विच्हाकेस्य कालि सचिवहीकरण करण चाहिये। है पांचाकेसे निक्र वर्षके अन्तर्थे निवित्रा करणे हेत

पिक्टका बेलन होता है। पितृपिक्टोंके साथ बेत निकटका

मान्यालन को जानेका बढ़ देश पराव गारिको प्राय करता है।

कुल आहे कह होते सम्बद्धा चौरावाण करके विद्याल हो काल

🛊 अपने गोप 🗷 मार्गियक्क्यमें स्थितने स्रोगोंको अभीच

क्रकानमा होता है उनके क्ही बदि विकास ना कोई सूच

कार्य होता है तो तीमने क्या का का मारलों भी सांपरकोकरण किया जा सकता है है सरोकर गुरुवर्ष कार्ने वॉट किमीकर काण हैजा

हो हो जिलाह उन्नदि शुभ कार्य नहीं कारने चारिये। यक्तक

स्वीत्रश्रीकरण नहीं हो जान है स्वत्य विश्वक दन करनी

भिक्षाको स्वीकार कहाँ करता है। सार्थ गोवर्ग असीय तकाक उठता है। सकाक विश्वका नेत्रण नहीं हो। करत है। विश्वकोत्त्रय होनेवर 'हेत' शब्द निवृत्त हो। कात है। कृत-को अन्त हैं। पुरुषको सायु क्षणतील है। और सपीर बालकान् है। इस कारण बारहकों दिय ही स्विण्डीकरण-कर्मके निवे हासस्य समय होता है। तृत काणि स्विन्होंनी उठा ही अध्यक्ष न उड़ा हो, उसका स्विण्डीकरण हादशाहकों ही कर देख चाहिये। उत्पद्धता व्यक्तिने कारहमें दिय, सैनो

क्क्षणे, क्रुटे व्यक्तमें अवन्या वर्ष पूर्व होनेपर स्विपहीकरणका

विभाग किया है।

पुत्रवान्ता स्विवहोकारणके साद काले की एकोरिट वहाँ करना कर्षको। स्विवहीकारणके पक्षण नहीं-कहीं हाड़ किया जान, पुत्रवानका एकोस्टि कभी न किया जान। वहाँ-वहाँ सँग-तीन साद (पानंत्र वाड़) काने कावरणक हैं अन्यत्र कर्ता चित्रवालक कहातान है। अन्यत्र होनेका भी कर्मण साद करना चाहिने।' ऐसा पुनियोंने कहा है। वहि दिन और मान न उस्त हो से उनका वार्यण काद हो करना वांचा है। विसरीके साम का विस्त इस सोकार्य पुत्रके हसा दिने गये दानका करना सम्बन्ध नहीं अने करना

बकाक इसके जरीरकी बार्जींत कुन [दालकाके विण्डमे]

नहीं हो काले । ऐसी विवासिमें प्रस्तुता किये समे इन्हीं सीलाह

बाडों में प्रेन बनवाले. बन्धनसे मुख होता है। प्रशासन

क) गर्नावर क्रम्मांगक आहे एक मांगवरीय (कृत्-तिक आहे) कह एक्ट्रीय क्रम्में मांगव मांगव क्रम्में विके कार्यान्ति अस्ते विक्रों को है। के कुछ क्रेड्रोर्ट के प्रतीक है। यह सक्ताव्यक क्रम्मीया, संवक्तिकों बहाँने क्रेन्यमें नामुक्त एक्ट्रिक विक्रों हो कह किया नात है।

व्यक्तिकार्य कृत्य एकं प्रथा व वर्गीक् व्यक्तिकं न कृतीत क्रान्ति व्यक्तिकं व विकेशनक्रात्रकः

पुरुषका जाँपनदीकरण नहीं करना चाहिये।' प्रतिके जीवित रहनेपर स्थीका भी स्थितहरू नहीं होना व्यक्तिके।

किस कन्यको कियाह सहार्थि किसा विशेषो हजा है उसकी विपडोटक-कि वर्ष चरिके गीएले कानी व्यक्ति अवस्तादिः विकिते जिल्ला विकास हुआ है, असकी विकासिक किया विवास गोपने कामी व्यक्ति। विवास अधिनदीकाम सर्देश पुत्र करे। बाँद पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी इस कियाका निर्माह करें। उसके भी न सहनेपर महोदर पाई, पाईका पुत्र अथवा तिच्य सांप्रणीकरण कर सकता है। मरिण्डोकाण करके वह शान्दीशुक्त करे । हे कप पुत्र न रहनेका ज्येष्ठ कर्यका सरिव्यक्तिएक करिश्व वार्ट करे। उसके अध्यक्ष्में क्लीन्ड स कली उस कर्मको सम्बन्ध करे। नन्ने कहा है कि-बदि सहोदा भहनोंमेंसे एक भी भर्म पुरुषान् हो नाम हो उसी मुत्रसे अन्य सभी भर्म पुरुषान् हो जाते हैं।' वरि सभी भई पुत्रहोन है को उनका सरिवडीकरण उनकी क्लीको करना चाहिये अवदा कर च्याँ स्वयं न करके ऋत्विवसे च पुरोहितसे करावे।

मुडाकरण एवं उपलबन-संस्कृतने संस्कृत पृत्र विक्रके ब्यद्वको करे। जिस पुरुषा उपनवन संस्कृत नहीं हुआ 🛊 केवल प्राचान-संस्कार हुआ है कर कराने जानका बन्धारम तो कर सकता है पर बेटमन्त्रका बन्धारम नहीं कर सकता। शरीका व्यविष्यीकरण इसके पति, समुद्र तक परश्चराये साथ करना चाहिये रखी वानिका का कर्म भर्तीमा तक सहोदर कोटा वर्ष की कर सकता है। संबन्धापूर्व होनेके शहले अवका वर्षके पूर्व होनेका दूसी वर्षके संभिक्तलमें जिन ब्रेलेश्य श्रीवनहोकरण होता है उनकी किया नुषक् नहीं की जाती. है अला! अधिरहीकाच

हो आनेके पश्चम् पुष्पक् क्रिया करना निजानीय मात्रा नवा है। भी अपीक अपने पिताको पुत्रक निषकदान देता है। बह चित्रहरू होता है। सचिपदीयरच्ये कर पुष्पक बाद हथित न्हीं है। बंदि कोई नुषक रिपक्तन करता है से यह पूर-समिन्द्रीकरण करे। से जनुष्ण समिन्द्रीकरण करके रकोर्पट सद करता है यह स्वयंको तथा हेतको वनशक्के अधीन कर देश है।

है पश्चिम वर्षपर्यन्त हेल्लो सम्बन्धित को भी क्रिया की बान उसके नाम और नोजके सहित विद्वान व्यक्ति करे। स्विष्यीकरण कर देनेकर भीजन और कटारिका दान, परधन तथा जन्म को दल हैं उन्हें एकको (जूब व्यक्तिको) ही उद्देश्य करके देश चाहिते. वर्गभरके लिये अन्य और बलपूर्व पटादिकी संस्थानक निर्धारण करके सहायको ब्रदान करे. निग्यदान देनेके पक्षान् बन्धशाकि वर्षनाके रित्ये उपयोगी समस्य सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेका ५० माकि दिल्य देह भारत करके विवासकृत सुखपूर्वक वक्लोक क्ला बाता है।

चिताके जीवित रहनेके कारण कुत पुत्रका चिताके साथ मिन्दोकरक नहीं हो सकता अर्थात उसका मिनदोकरक विकास आदिके साथ होता पेसे ही परिके चौकित होनेक कियमोका समिन्द्रीकरण उसकी श्रम् आदिके साथ होना ह परिकर्त कुछ हो जानेके बाद बीचे दिन को परिकास स्की अपने भरीरको अधिनमें समर्थित कर देवी है, उसका व्योत्सर्गादि कर्न परिच्यो क्रियाके ही दिन करण चाहिये। पुत्रिका पुरोत्यनिक एवं पतिक तीत्रवाली होती है। पुत्रोत्पनिके बाद वह पुत्र फिलके गोत्रमें बह जाती है। पुण्या उस कन्यको कहते हैं जिस कन्यका विक १ उन्होंक ल्लाबीने अनुबन्ध मा बाक्य पूर्वत्त्वरूप की विशेषारी प्रतासने वर्वपरित्य है। इसका बार्क्य अनुवन्धन पूरवर्क अधिवद्धन विशेषारें

पुरुषके हु कर्नी त्यान संस्काने स्थापन है। १५ (५६) सर्वेच पुर्वाच्य्य पर्व कृष्यंत् सरिव्यक्त् (\* (२६, २५)

मार्ग है। अस्तिका कुलको सर्व कुर्नुः संस्कृतसम्बद्धम् अधिरदोक्तरं राज्ञः क्रानिकस्यकृत्। (अञ्चकरसम्बद्धम् पूर्व २३३)

<sup>—</sup>हम व्यवसीयन विरोध हो व्यवसार आ: संबोधीन मीरच पुत्र हत्यम कार्यका क्रमान कारण वारण व्यवस्थित

१-शाम्बारेककारकोषाहेत् पुत्रवन् वर्तत् अर्थे हे वेत पूर्वत पृत्रिको अनुस्तान्त्व (३६ ३६)

<sup>)</sup> अन्य वर्णनार्वात्र प्रवास कृत्यांवरकात् च कार्ला कार्ल्य वर्षनार्व्यवर्थन्त्र ।

विरुद्धानी तराव काराव कर्षपृत्तिः ज्यानीयतः । विरुद्धाने विरोधनीयः सूर्यं वाति कारावस्त् ॥ (२६ । ३५, ३६)

a-विकास जीवित रहनेक पुरसे का जनमें पुत्रका जांचरहीकरण विकास सत्य न करके विकासकों काम कार्यका विकास है। इस्ते काम चौरके जीवन राजेन कुर कर्मक परिके क्षत्र अधिरहीकान र करके उसके वृद्ध करायु और युद्ध करायु अस्त, बरावस, बृद्धकावात) के

हुन्। स्वरं क्रम्य क्रम्यतासे यह तय कर लेता है कि इस अस्ति उसके शरीरको अवस्य जला देती है, वि

कन्यासे को पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पविके साथ अग्निमें आरोहण करती है तो उसकी

उसके पतिके साथ समस्त और्व्वदेष्टिक क्रिया करनी व्यक्तिये, किंतु स्रय-तिथिये पत्रको उसका ब्राह्म प्रवक्तस्पर्ये

करना चाहिये। नदि पति पत्नी पुत्ररहित हैं और ने दोनों प्रकारी दिन यर जाते हैं तथा उनका दाव संस्कार एक ही

एक ही दिन मर जाते हैं तजा उनका दाह संस्कार एक ही वितामर होता है से जन दोनोंके खड़ोंको पुषक् पुषक्

करना चडीचे, किंतु पत्नीका सपिण्डीकरण पतिके साथ हो होता। यदि पतिके साथ भागका पिण्डातान मुक्क पुषक

होता है वो उस पिण्डदानसे वह दम्पति पापतिस नहीं होता वह मेरा साथ प्रचन है। बदि पति पती दोनोंका एक

ही जिलापर दाह संस्कार होता है तो उन दोनोंके लिये पाक एक ही साथ जनाया जाय, किंतु पिण्डदान पुश्क-पृथक्

होता चाहिये। एकादशहको वृत्रोतस्य, मोहरू प्रवत्राद,

भटादि दान, पददान और वो महादान 🕇 उन्हें पति प्रशीका वर्षपर्यन्त पृथक् पृथक् ही करना चाहिये ऐसा करनेसे

प्रेतको चिरकालीन संतृति प्रात होती है। एक नोजसे सम्बन्धित एक साथ मरे हुए स्त्री अध्या

पुरुषसे सम्बद्ध कृत्यमें आहुतिकी वेदी एक ही होती काहिये किंतु होय पुरुष्क पुरुष होना व्यक्ति पति एवं

प्रतीका एक साथ परण होनेपर उनका एकादशासका साह एवं उनके निमित्त पिण्डदान, भोजन आदि पुणक्-पृथक्

होता, यर पाकची व्यवस्था एक ही होगी— यह विकार केवल पति पत्नीके एक साथ मरणमें हो है अन्य किसीके

मरणमें ऐसा विधान गर्डित है। पुत्र माठा-पिताके लिये एक हो पाकसे स्वाविदान बाद्ध करता है। विकिस-स्वान एक

और पिण्डवान पृथक् पृथक् करने चाहिये। इसी विधिका पालन सीर्च, पितृपच अथवा चन्द्र और सूर्य-प्रकृष्टे

अवसरमें भी होता चाहिये। जब की अपने कर चरिके मान अस्टिमें करानी है से

जब हवी अपने पृत पतिके साथ अग्निमें जलती है हो। जाता है, उसका समग्र फल बसे पतिकी पूजा करनेसे ही

अस्ति उसके शरीरको अवस्य बला देतो हैं, किंदु आत्मको कह नहीं दे पाती है, जिस प्रकार अस्तिमें

प्रकाशित बातुओंका मात्र मल ही कलता है, उसी प्रकार अपृतके समान अग्निमें प्रविष्ट हुई भरीका सरीर दग्ध होता है। पुरुष सुद्ध होकर दिव्य देहचारी हो करता है. जिसके

कारन वह खोलते हुए तेल, दहकते हुए लीह तथा अग्निसे कदापि नहीं जलता, इसी प्रकार पतिके साथ चितामें जली हुई स्त्रीको कथी जला हुआ नहीं मानना चाहिये क्वींकि

उसकी अन्तरात्मा मरे हुए पतिकी अन्तरात्माने मिलकर एक हो जाती है

यदि स्त्री पविका साथ होड़ करके अन्यत्र अपने प्राणीका परित्याग करती है तो यह पविलोकने तबतक नहीं पहुँच पाती, बबतक प्रश्नय नहीं हो खाता। धन-दौलतसे युक्त माता-पिकाको होड़कर वो स्त्री अपने मरे हुए पतिका अनुगमन करती है, यह विस्कालतक सुस्त्रोपमोग

करती है। यह परिसंयुक्त नारी उस स्वर्गमें साहै तीन करोड़ दिव्य वर्षीतक नहत्रोंके साथ स्वर्गमें रहकर

मन्तमं पहती प्रांति प्राप्त करके पेश्वपंसम्मन कुलमें उत्पन्न होती है।

धर्मपूर्वक विकारिया जो स्वी यदि पति संगति नहीं करती दें, यो कन्छ-जन्मचरतक दुखी, दुःशीला और अप्रियक्तिनी होती है जो स्त्री अपने परिको कोड़कर

परपुरुवकी अनुमामिनी हो काती है, वह अन्य जन्मोंने चनगहरूदी, क्रियकली, गोहनी अनक हिमुखी सर्पिणी होती है। अतः (श्रीको सन-वाणी और कर्म—इन संपीके द्वारा

प्रयुक्तपूर्वक अपने मृत या जीवित पतिको सेवा भगनी

चाहिये। पविके बीवित रहते हुए श्रयमा उसके मरनेपर को स्वी व्यक्तियार करती है, वह अनेक प्रत्योतक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्धांग्य उसका साथ नहीं कोक्वा देवता और पितरोंको अद्यापूर्वक वो कुछ दिया

साम स्विक्तीकाण करना चाहिये । इसके समर्थनमें वे बावन स्टब्स हैं— अनुसामं मृत्यानं यु चीतः कुर्वत् स्विक्टमम् । क्षणादिनिः स्वेचमकः स्विक्तिसभं संबंध् » (पैठीनसि) अनुसामं मृत्यानं यु चीतः कुर्वत् स्विक्टमम् क्षणात्रादिनिः सार्थनेय वर्षेण मुख्यते ॥ (स्वस्तः) प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्त्रीको पतिकी ही पूजा करनी चारिये।

हे पश्चित्रेष्ठ । यातिकत्यभर्यस्य सत्कर्यका पालन करनेपर स्त्री चिरकालतक पतिलोकमें निवास करती है। जबतक सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं, तबतक वह स्वर्गमें देवतृत्व बनी रहती है। उसके बाद खेशांपू प्राप्त करके इस लोकमें वैभवशाली कुलमें जन्म लेती है तथा कभी भी पति-वियोगका दुःख नहीं झेलती

हे खणराज मैंने यह सब तुन्हें बता दिया। अब मुख

प्राणीको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बताउँगा मृत्युके बाद हादलाहके दिन वधाविधि सपिण्डनादि सपस्त कार्य करके वर्षपर्यना प्रतिदिन जलपूर्ण घट और अन्नका दान एवं मासिक ऋढ करना चाहिये। हे पश्चिन्। फ्रेक्सवेको एोडकर अन्य किये हुए कार्यको **अल्लान** नहीं होनी चाहिये<sup>र</sup>। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्वका किया गया कार्य विनष्ट हो कका है। मृतकके झदलाहके दिन विद्वित कृत्य वर्षपर्वन्त पुनः करने चाहिये, इससे प्रेत अध्ययसुका प्राप्त करता है। प्रतिपास जलसे परिपूर्व सान्तोदक बटका दान करना चाहिये हे तक्ष्यं। वृद्धिश्राहके कारण जो पत अपने पिताका स्विपन्धीकरण लाह कर देला है तो भी उसे प्रत्येक सामर्थे एक पिण्ड, अन्य और जलसे पूर्व कंप्यका

तार्थने कहा—हे विभी! आपने जिन प्रेतीका वर्णन किया है, ये इस भरतीयर कैसे निकस करते हैं। उनके कप किस प्रकारके होते हैं. वे कौत-कौत-से कर्म-फर्नोके हारा महाप्रेत और पिकाच वन जाते हैं और किस जूध दानसे प्राणीको प्रेतयोगि छुट जाती है ? हे सथुसुदन । समस्त

व्यय करना चाहिये।

जगतके कल्याणार्थ महाको यह सब बतानेकी कृषा करें

बीकुकाने कहा —हे वर्ष्य तुपने मानव करूपायके लिये बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेतका लबन में कह रहा 🗜 उसे सावधान होकर सुन्ते। यह अस्पन्त गुप्त 🛊 जिस-किसीके सामने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम मेरे पक हो, इसलिये में कुन्हारे सामने इसे कह रहा हूँ।

हे पुत्र गरुक पूराने समयमें बधुकाहन नामका एक

राजा वा, जो महोदय (कान्यकृष्य) रामक सुन्दर रागरमें रहता था। वह धर्मनिह, महापराक्रमी, यहपरायण, दानशील, लक्ष्मीयान्, ब्राह्मणहितकारी, साध्यसम्पत्, सहीत्, सद्मचारी तक दवा-दाधिनपदि सदगुनोंसे संवृत था। यह महावली राजा सदैव अपनी प्रकार: पालन पुत्रवत् करता तथा क्षत्रिक वर्षका सम्बक् फलन करते हुए सदैव अपराधियोंको

दरिवत किया। कमी विकास मुजाओंबारी उस राजाने

अपनी सेनाके सहित शिकार करनेके लिये नामा प्रकारके

व्हांसे परे हुए सैकड़ों सिंहोंसे परिव्यान, विभिन्न प्रकारके पश्चिमें कलरवसे निनादित एक बनपोर वनमें प्रवेश किया। वनके बीचमें जाकर राजाने दूरसे ही एक भूगको देखा और उसके ऊपर अपने कामको छोड़ दिया। उसके हुए। इसेडे गये उस कठिन बाजसे यह मृग अल्पना आहत

हो उटा और सरीरमें बिंधे हुए उस बायके सहित वह मृग

यहाँसे भागकर बनमें लुत हो गया, किंतु उसकी काँखसे

बा रहे रकके विहोंसे राजाने उसका पीछा किया। इस प्रकार उसके पीछे-पीछे वह राजा दूसरे वनमें का पहुँचा। भूक और म्बससे उसका कप्त सुख रहा था तथा

परिश्रम करनेके कारण अस्यन्त ककानका अनुभव करता हुआ वह मृक्तित-सा हो गया था; उसको वहीं एक बलासय दिखायी दिया। जलसम्ब देखकर घोडेके सहित उसने वर्धी स्नान किया और कमलपरानसे सवासिव सीतल

क्रायसके कृती सर्व वर्ष । कारासरिक्यकम् । युवः कुर्वासस्य निर्द्ध वटान्ने प्रतिमासिकम् ॥ कृतस्य करणे नहरेत प्रेडकार्यपटे खन। यः करोति नरः **व्यक्तिकृत्युर्व विश्वयति** ॥

१ उत्तम बीडली आदि जो डेलेन्ट्रेस्यक करने हैं सरिवकनके कद भी इच्की पुनरावृत्ति कनमाहिक आदि आह्रके द्वारा करेमर्यक करना काहिने परंतु पिकरोके उदेशको किये गये कर्मकी पुनएक्ति नहीं होती काहिये-

मृतस्मैव पुर**्मार्थकोऽध्यानकपुरवत्।** प्रतिकारं कत देख सोदय कलपुरिकः ।

अर्थानम युद्धेः करकारक ताल्पं सपिरवान मः कुल्ले हि पुत्रः तत्वपि कार्य प्रतिविधानेकमानं च कुर्म्य तवलं च राज्यस (२६ । ६४—६७)

जलका पान किया तापक्षाचे इस जनसे निकलकर राजा

बधुबद्धन विज्ञाल बटबुककी मनमोहक स्वेतल काराके नीचे वेत नवा, जो पश्चिमोंके कसायक्षे नियदित तथा उस

सम्बो बनकी कारकाके क्याने अवस्थित का इसके बाद इस राजाने बहाँपर भूखः प्याससे व्यक्त इतिस्थानाले एक

प्रेतको देखा, जिसके दिसकी केल्पानि कपरकी सोर खडी

ची। इसका सरीर मॉलन, कृष्ण (स्था), मांसरहित और देश्ववेमें सहाधर्मकर समझ बा। बात सरीरमें सेव स्त्रापु-

विज्ञिकाओं से सुद्धे हुई इतियोंनाला यह अपने वैरोसे हपर इधर दौड़ रहा वा और अन्य बहुत-से देत उसकी करों

ओरसे भेरे हर वे

हे शक्ष्मी इस विकृत हैतको देखकर मधुकहर विक्रिया हो राज्य और इस प्रेतको भी महाभावत अपने

आहे हुए राजाको देखकर कम अवर्थ नहीं हुआ। प्रसन्तिक प्रोक्त प्रेतने उस सक्के कर कका कहा-क्रेसरे कहा-के महाकहो ! अस्य आपके दर्शनका क

संयोग प्रक कर मैंने बेलभावको त्यान कर करन गति प्राप्त कर तो है। महारे बहकर बन्द कोई नहीं है।

राज्यने कहा-- हे प्रेस तुम मुझे कृष्णवर्णकरो वर्धकर हेतके समान दिखानी दे रहे हो। तुन्हें इस प्रकारका स्वरूप

जैसे प्राप्त हुन्य है जैसा नुहो क्काओ। रुक्तके ऐस्स कक्ष्मेयर उस देतने अपने सम्पूर्ण जीवनवृश्यके

इस चकर कहा-बेतर्प कहा—हे नुपत्रेष्ठ में अपने सम्पूर्ण जीवनः

बुक्का विवरण आपको आदिये सुना रहा हूँ, मेरे इस बेतलका कारब सन करके आप दया अवस्य करेंगे। हे शक्षत् । जन्त रहाँसे युद्ध तथा अनेक जनपदाँमें स्थल समस्य सम्बद्धजारे पर हजा, विभिन्न चुन्योंसे प्रकार अनेकानेक क्लोंसे आच्छादित बिदिला जनका एक नगर है। मैं बहाँपर

निरम्तर देवपनामें अनरक सकत निवास करता च। उस बन्दर्वे मेरी आति वैश्वकी भी और नाम नेता सुदेव था।

मैं इस बन्धमें इकाने देकताओं को, कब्पसे फिनरों को तथा क्रमा क्रमारके क्रमसे ब्रह्माओंको सदेश संतुष्ठ किया करता का की द्वारा दीन-हीन, अनाव और विकिन्ट बनोंकी अनेक

प्रकारने सहायता की गयी थी, किंतु दुर्भाग्यवस यह सक कुछ मेरा निकाल हो गया। मेरे वे कुम जिस प्रकारने विकल हुए 🖣 आपको वह सुनक 🐌

हे ताल पूर्वजन्मने न मेरे कोई संतान हुई, न कोई ऐसा कन्यु-साध्यम मा नित्र ही रहा को नेरी ऑप्परिहिक क्रिक सम्यन्त करता है नुपोत्तम। असीके कराम मुझे पह

प्रेतयोगि क्रम हुई है। है राजन्। एकादलाइ, जिपस. वाध्यासिक, संबदसरिक, इतिमासिक और इसी प्रकारके अन्य को चौदरा बाद हैं में जिस प्रेतके लिये प्रमान नहीं

किये कार्त हैं, उस प्रेतको क्रेसबोनि बाटमें विभरताको प्राप कर लेली है, भले ही बादनें क्यों न उसके लिये सैकडों हाद किये वार्थ । हे महाराज येला जलकर आप मेरा हम

प्रेतचोतिने इद्धार वर्षे राजाको सभी वर्णोका कथु कहा कता है। में आपको एक मणिता दे रहा हूँ है सबैक!

इस काकरो यहे उक्तर सैं। हे नुवशेष्ठ है यहस्वते । वरि कारको मेरे कपर कुन्न है तो जिस सकाती मुझे सुभ गरि ज्ञान हो मेरे लिने नहीं उत्तर करें और जान अच्छा ची

समस्य प्रकारते औध्यदिक्षिक कार्य करें तावाने कहा-हे प्रेत औधदिष्टिक कर्म करनेपर भी साथी कैसे हैत हो जाते हैं? फिन कमींको कालेसे दर्जे पिलाम होना पडता है? तुन उसे भी मतानों।

प्रेसने कहा-दे नृपशेष्ठ! को लोग देवडका, कारान-इका और स्त्री एवं वालकोंके संक्ति भनका अवस्था करते हैं में इंतर्वानि क्रम करते हैं। जिनके द्वारा वपस्थिती. सर्वाता एवं अन्तरक स्वीका भीग किया जाता है. जी कमनपूर्णोकी चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होने हैं। हे राजव्

को होता गुँगा-सोमा और बस्तके अन्तर्स हैं, जो युद्धमें पीठ दिखाते हैं, को कृतभा, जास्तक, कुर तक दु:सहसी हैं, जो पश्चयत्र नहीं करते. किंदु बहुत बढ़े-बढ़े दान देनेमें

अनुराह रहते हैं. जो अपने स्वामीसे बैर करते हैं. जो निक और ब्रह्मणदोड़ी हैं, जो तीचेंमें ककर अध्वर्म करते हैं. वे प्रेतकोतिमें जन्म लेते हैं है नहाराज । इस प्रकार हन सभी

प्रक्रियोक्त कम देतवीनिमें होता है। राज्यने ब्याइ 🛶 प्रेतराज इस प्रेतन्त्रसे तुन्हें और हुखारे सावियोंको केसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस क्रवारमे अपना औरअंदैहिक कर्न कर सकता है ? यह कार्य किस विभारते सम्भव है? वह सब कुक मुझे बताओ।

ग्रेसने सहा—है राजेन्द्र! संशेपने करावनकतिकी विधि सुने। मैंने सुना है कि सद्ग्रश्लोका अवन, विष्णुका पुजन तक सन्धनोंका साथ प्रेतपोनिको विनष्ट करनेमें समर्थ विक्युक्तमा विकास वसकेता।

है राजन को समर्थि से करके उससे असकत मारायक्यो साथै अस्पूर्योते विभूतित प्रतिसंबंध निर्मान करवान पारिये। यूनिको हो बीले करवीचे आपार्वहरू करके करन बच्च अनुरूपे स्वापित को। तरनंतर क्या श्रीओं से साथ गर्न परिवा सामके हुन। स्थितिय स्थान करावस क्ष्म अधिकारितका पूर्वर्ग भगवान् श्रीभा, दक्षिणर्ग भगवान् मध्युरम्, प्रविषये प्राचन् करन्, उत्तरवे कावान् गराधाः, मध्यभागों विकास कक्षा और भागान महेचाको विभिन्न इस राम्य एकारिये १७३३ एका कार्ये की साथ। उत्पक्षत इस देवनपद्भान्यी प्रदक्षिण काले अरिनर्ने देवनाओंको मंत्रीतके देशने आयुनि दे। यह, इसी और दशमे विश्वदेशीको संदेश करें उसके कह क्याना दिस्से उन्दर्भ करके विवस्तानुबंध इक्ट्राविक्त क्वान् प्रत्यक्षे स्वयं विक्रिया अपने अंध्येतिक क्रिय समान को विकेत्याको क्रीथ क्ये लोकदिव डोकर कर्य आरम्भ करण चाहिये इस अनवस्था क्षेत्री बाद्ध और वृत्रोत्सर्ग करने करिये तेरह क्रक्रमाँको कम्ब, क्रब, क्रब, क्रक्रमाँचवटिक औगुटी मार, अन्तर और जीवन देवर संग्रह को। उसके कर प्रेराकरण्यको रिच्चे जन्म और कराएमं कृष्णका दान देवा चारिये जनस्थान काके प्रदेशन को देशके प्रदेशको करे। उदक्तर 'कारक' का हो का है— हेस कहका काहरी रिश्व भागम् परायमको पृष्ट को। हेश्व विभिन्न करनेम र्विका हो जानेको सुन पता कर होता है

राजाने कहा-के हेता हैनकर केला होना प्रतिके इसको इदल करनेका कर विभाग है? सभी प्राणिनीपर कृष कारेके रिन्ते हुन क्षेत्रके रिन्ते वृत्तिदावक पटके रिकार्गे को स्कानी।

केल्पे कहा—हे स्थापन। आपने यहा अच्छा हरू

होता है। जल: मैं जनको हेलवभावको पह कार्यकानी जिला है। जिल सुरुक्ते हेलव प्रस्त की होता, उसे मैं कहता **说,我**有。

देवक कारण क्षत्र समाव असङ्गतिक विकास 🕏 टुर्गीतको क्रम करनेकस्य यह ईसफरका द्वान सर्था स्टेकोने दुर्गा है। जान स्वयंत्र्य यह बरायका उसे एवं और हुएको परिपूर्ण पर्यक्ष लोकाक्तोत्रकीक कुछ, विश्व और केरावको ऑक्स्पेक इनाम कर सहायको दाली है। जन मैकड़ों हम देनेने क्या लाभ ? इसके क्याध्यानों सहा, विष्यु, महेश क्या एपोएक क्यो दिखाओं में और कृष्युधाओं वधक्रण लोककरोको निविष्यु पुन्त, धून वृत्रं क्यान्तरिते पूर्व काके उसे दूध और बीचे पूर्व स्वयंक्य कर दालों रेपा पार्टिये। यह सभी दानोंसे वहकर दान है। इस दानी राजी नहाच्याचीका निकार हो चल है। डेलबंबी नियमिक रित्ये ब्रह्मपूर्वक यह द्वार अवस्थ काम क्राहिते।

श्रीभाष्यपूर्व कहा नहीं ने लेके । उस हेरके क्रम हव प्रकारका कार्यान्त्रय राज्यका करा हो रहा वा कि इसी समय उनके परिश्वतिक अनुसक्त करते हाँ हानी, मेरे उन रकते चीरका उच्ची बेच वहाँ का गाँची। नेपके कार्र आ नारेक प्रेरते राजको एक न्यानिक देका प्रयान किया और अपने फेलक विवृध्यिको सर्वत्र करके अदृश्य हो गया उस बचने निकल्कर राज्य भी अपने नगरको करा नवार है जीवन, जनमें जुलिकर एक्ट्रो क्या है। के इस करी नहीं सन्तर्भ श्रीओरेडिक क्रिक्को विकि-विकासी सन्तर किया। असी पुन्तरी यह है। प्रत्या-विश्वय बोकर स्वर्ग करा गया

है मान्य पुत्रके हारा दिने गर्न साद्वाने निवासने सदानी प्राप्त होतो है, इसमें आक्षणे क्या है ? यो नक्या इस क्याप्टाक इतिहासको कुन्छ है और को कुन्छ है, वह प्रकारके न्य होनेक्ट भी डेन्टन-केरिको छक नहीं होया है।

(अप्राप २५: २०)

# क्रेक्टबम्सिके उपाय

मक्ष्यानि सहा—हे नभूनदन! जिल दान वा सन्दर्भने जनीको रेतकोनि सुट वार्ता है, उसे बळनेको कृप करें, इसके प्राप्त संगोधन वहा करवान होता।

औक्रमणे कहा—हे चीत्रामः सुने में पूर्ण समस अववृत्तीको किन्तु करनेकारी दानको कत रहा है। हुद रंगरेका पर मारकर कहा जिल्हा किया तथा लोकपारी महिल

उसकी पुजाकर दुग्ध और बृतसे परिपूर्ण उस बटको प्रतिष्ठित रहते हैं— 'त्रयो हेवा: कुरू स्थिता: ।' हे पश्चिमज सुपात्र बारहणकी दानमें देनेसे प्रेतत्वसे मुक्ति मिल वाती है।

हे गरुक पुत्रहीन व्यक्तिको सदगठि नहीं होती, अतः यक्कविश्रम पुत्र उत्पन्न करना चाहिसे। पुर व्यक्तिको गोक्स्से लीपी गर्मी मण्डलाकार भूमिमें स्वाधित करना चाहिये। भूमि गोबरसे लीयनेपर पवित्र हो जाती है तथा पण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताओंका वास हो बाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिके नीचे विल और

कुल विक्रानेसे जीवको उत्तम गतिको प्राप्ति होती है, स्वध ही मृत व्यक्तिके मुँहमें पड़रब डालनेसे जीवको सुध गति मिलती है।

है सक्ष्यं। तिल मेरे प्रसीनेसे उत्पन्न हैं, इसलिये वे सदा पवित्र 🖡 'मम स्वेदसमुद्भुतास्तिलास्तार्क्ष्यं प्रविज्ञकाः।"(२९।१५) इसी प्रकार कुशको उत्पत्ति मेरे रोपसे हुई है 'दर्भा मल्लोमसम्भुताः (२९ । १७) कुनयुक्त

मुणि अपने कपर विद्यमान मृत जीवको निःसंदेष्ठ स्वर्ण पहुँचा देती है। कुतमें बहुत, बिच्नु तक हिल्— ये हीनों देव

भीकृष्णने कहा है तक्ष्यं। देवताओंके लिये परम

पोपनीय चुनोंमें उत्तम और सभी चुनोंमें के चुनको सन्हे-हे गरुद्ध। सर्वका दान सभी दानोंमें उत्तय वका महान् है उसका दान मनुष्यको अवस्य करना चाहिये, उसके दानसे भू:, भूक:, स्व: अर्थात् पृथ्वे, अन्तरिश और

स्वर्ग—ये तीनों लोक प्रस≔ हो उठते हैं । इस कार्यसे बह्या अर्बाद सभी देवोंको प्रसन्नता होती है। प्रेतका उद्धार

करनेके लिये इस महादानको करना चाहिये। ऐसे महादानका दाता चित्कालतक रुद्रलोकमें रहवा है, सदम्बर इस लोक्पें कम लेकर रूपसम्पन, सौभाग्यताली, जक्त्वतुर, सारमीवान् और अप्रतिष्ठतः एएकमी राजा होता 🕻 अपने

सुकृतींसे यमलोकको जोतकर वह स्वर्गलोकमें जाता 🖡। वो प्राणी बाह्यक्को गी, सिल, भूमि तथा स्वर्णका दान देता है. उसके जन्म जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो।

श्राह्मण, मन्त्र, कुरह, अस्ति तथा तुलसी—मे कर-कार प्रयोगमें त्वये जानेपर भी पर्युपित (जासी) नहीं होते-

विद्या मन्त्राः कृता बहिस्तुलसी व स्वयंत्रसः वैते विर्वालको पान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः॥

(49 21) इसी तरह विष्णु, एकादशीवत, भगवदगीता, वृलसी, बाह्यण तथा गौ- ये छ। इस संसारसागरसै मुक्ति

दिलानेवाले हैं---विष्णुरेकादशीपीतातुलसीविषयेनधः अधोर दुर्गसंसरि बद्पदी मुक्तिदायिको ।।

(24 <del>2</del>8) इसीलिये हे गर्दक! तिल, कुश और तुलसी—ये आतुर व्यक्तिको दुर्गतिको रोककर वसे सद्गति दिलाते है। आतर-कालमें दानकी भी विशेष महिया है। मणवान्

विष्णुकी देवसे सवणका प्रादुर्भाव हुआ है अवः आतुर कालमें लवण दान करनेसे भी जीवकी दुर्गीत नहीं होती। (अण्याय २८-२९) दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्टव, वैतरणी गोदानकी महिमा

> ाते हैं। तिल और गीका दान महस्तन है, इसमें महापापीको नात करनेकी सकि होती है। ये दोनों दान केवल विप्रको देने चाहिये, अन्य वर्णीको नहीं दानके

कपमें संकल्पिक जिला, गी तथा पृथ्वी आदि द्रव्य, अपने पोप्य-वर्ग एवं ब्राह्मणेतर वर्णको न दे पोव्यवर्ग और स्त्री-जातिको असेकल्पित वस्तु दाउमें देनी चाहिये। रुग्गावस्थामें अच्छा सूर्य एवं चन्द्रव्रहणके अवसरपर दिये गये दान विशेष महत्त्व रखते हैं। रोगीके लिमे जो दान दिख जाता 🛊, वह उसके लिये तत्काल पर्याचित कल देनेवाला होता

प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है विकलेन्द्रियकी विकलाकुलको नह करनेके लिये जो दान दिया जाक है वह दान भी अवस्य ही यश्वयोग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुत्र

है। यदि रोगी दान देनेके बाद रोगमुक डोकर पुनः बीवन

१ २८वें सथा २९वें अध्यायका विकास प्रथम तथा द्वितीय अध्यानमें पुणंकपासे जा क्या है। इसलिये इसे यहाँ संक्षिपतकपर्ने दिव्य गया है। पूर्ण विकास प्रवस तथा द्वितीय अच्चायमें देखना चाहिये।

अनुमोदन करता है, इस दलका फल अलल होता है। जार उसके जर्म-सम्बन्धे अवन्य पृथ्वी स्वास्त्र दान देश पर्यापने जन्मक उसका असूर सम्बन्धी का विता सीविक हो क्लेक्टि अधिकादिक देव दलका गोग करण है।

अस्तरम् अस्तरमाने—अस्तरमाने देशका हो अनेपा पुर्व्यापर पढ़े रहनेको निर्मातने दिया गया दान अनेत्याहिक शरीरके निर्म श्रीतिकारक होता है। लीगडे अंगे, करने और अर्थीनमीतिक नेजवाने रोगीके निन्ते हिलाके कार कार विकास उनके कमा आनुष्यो निकास दिया गांव दान उत्तम और अधन होता है।

रित्त, तरेह, रवर्ग, वर्ड, रतक काधान, भूनि हक गी- में इकते बहकर एक चरित्र को गर्ने हैं। लीड दानसे बनएक और दिल दानमें धर्मग्रन संग्रह होते हैं। क्यानक द्वल करनेपर प्रामीको प्रमातको भव पढी रह करन सर्वक धान देनेका भागवीतिको भाग मही हाला। धानमें ही गावी गावी मनुष्यको विभिन्न राजीये निर्मात करती हैं। स्थाने दानने दालको स्वर्गका सुक्ष प्रसा होता है। पूर्ति दानसे दाता राजा होता है। सार्थ और मुक्ति- इस दोनोंका दान देनेसे आयोकी नाकर्वे कियो प्रकारको चौडा नहीं होती। वसलीकर्वे कियो भी नगराज्ये दश है, में सभी इसी मनके समान ही महाभवेकर है। क्याधानका दाव देनेने में प्रसान होका क्रमदानाओं के तिन्ते बरदाता कर उस्ते 🗓 ।

है गरूड । भगवान विल्लाका स्वरणवास करनेने प्राचीको मान गरि जल होती है। सनुष्य को गरी जस करवा है. यह सब मेरे दुन्हें कर दिया किताओं आजने जो पूर यह देख है उनको सभी प्रशंस करते हैं चुनियर सुराये रखे मरकारन किलो उदेशको हो दुव सभी प्रकारक दून देश है, यह पुत्र कुरस्कदर है। इसके हारो दिना गया दान गया-रीचीं किने तमें संदर्भ की महकत है। यह एक अपने कृत्यको असरी-दश करनेपाला होता है। जिस समय अपने लोकको होहकर वेथेन विलयी चलोच-मञ्जूक कल समीय हो, इस समय पुत्रीको अध्यापूर्वक दल देख चाहिये क्लोंक के हो दल निरमको कर करते हैं। पुत्रको क्लिको अल्पीर किया अवस्था सल्यान करने चाहिये जाना करनेवाडमे अन्य शर्क बहुनिय दानोका करन जन्म हो कार है क्योंकि अधनेथ-बेक महत्त्व भी इस पुरुषे मोलको अंशको बानल नहीं रखना पुरनोपर गई हुए जाना विवासे जो धर्मान्य पुत्र दान दिल्ला है, उलकी पुत्र

रेक्स भी चरते हैं

लीहका दान करनेनाना दास न्यानकानक आकृतिकाने कार्यको निकट र से कार्य है और न से बारबीय लोकको ही प्रम बरस है। स्वीवनोको पवर्षीत करनेके निषे क्यानके हानोंने कुतर, मुसल, राष्ट्र, सहग और करिका रहती है इसलिये क्रामीको चाहिये कि यह क्रवानको लीव कर दे। यह कर सम्बन्धि आपूर्धिकी अंतृष्टिके रेतने कहा गया है। गर्माना प्राची, नित्तु, मुख और बद्ध-में को भी हैं, इस दानोंने अपने समस्त पार्थिको परात देते हैं। उत्थल कुई सरका वर्गके पण्ड कथ नर्क और गुलाके सदस मंतर, कार्यों भूगे धारम करनेवाले, काले विशासको सम्बंध दल लीह दानसे इसन होते हैं. यदि पुत्र-चीड़, कन्य-चान्यव, सर्गाती और नित्र अपने हेगोंके दिने दल नहीं देते हो ये ब्रह्माइनाके समान ही चर्च है।

है क्योंन्द्र भूमिक क्यित सर्वोची कुन् हो सर्वेक बलकी क्या गति होती है इसे सुनो अनिकारिक प्रतिस्थाना देश वर्ष समझ होनेके प्रश्नात पूर पुरस्का ताम क्रम करता है। इस मंत्रामें तीन आंध्य, तीन लोक, तीन बेट, तीन देवता, तीन काल, तीन संभिन्नी, तीन वर्ण बन्ध तीन समिवार्व वाली शबी है। अनुसादि सरोगर्व केली करन कटिकासल्य कहा निकास करते हैं। माधिये लेकर बीचा चनान्य इतिका क्रम एक है और उसके करा नुसाने लेका कारकारक कांच्य तथा अव्यक्त स्वक्रकारी नहारेब निकास विकास है। इस प्रकार कहत, विकास और नहेस-इनका हरीरमें तीन चानोंमें अन्तरनान है।

मैं ही बराज्य, अच्छव, कोटब तथा उद्भिष्यके सर्रारोंने प्रापकपने किस्त रहता हैं। वर्ग- अधर्ग, मुख द क तक कुन अकुनमें मुद्रिको में हो हैरिन करता है। में ही ज्यां प्राणीकी मृद्धिमें बेहका पूर्व कर्नके अनुपन उपको क्ल इदान काल है। इस्तिनोंको में ही कर्नने हेरिस करल है। इसके अनुका क्रमी निहन ही कर्ग, तरक और मीच प्रमु करना है। जाने अकल पायाने नने पुर अजीकी गृति साइके हारा होती हैं, इस्तरिके बिहान व्यक्तिको तीनों पुक्रमाच्या कट करना कहिने। जनम, कुने, बराई, बराँमंड, सन्त्, परत्रात, सीराव, कृष्ण, वृद्ध तथा कॉन्फ- वे रस नाम सदेव मनीविशोंके निष्ये स्थाप करने चीरव है। प्रचका स्वरण करनेते स्वर्गने गये दृष्ट् प्राची सुख्यका जीन करते

हैं और स्वगंसे पुनः इस लोकमें अनेपर सुख और धन-धान्यसे पूर्व होकर दवा दाक्षिण्य आदि सद्पूर्णोंसे भरे रहते हैं. वे पुत्र-पीत्रसे युक्त और धनाव्य होकर सौ वर्षतक बाते हैं। रोगप्रस्त होनेपर मनुष्यके लिये दान देना बाहिये और भगवान विष्युकी पूजा करनी या करानी बाहिये। उस समय उसे अहाधर अपना द्वादराश्वर-महामन्त्रका जय करना चाहिये।

संत पुष्पसे, घोमें पकाये गये नैयेद्यसे. गन्ध-घृपसे धगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये तथा बुतियों और स्मृतियोंमें अधिवर्णित स्तुतियोंसे भगवान् विष्णुकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये—'विष्णु ही घाता है विष्णु हो अपने स्वजन और वान्धव है। जहाँपर मैं विष्णुको नहीं देखता है, वहाँ निवास करनेसे पुड़े क्या लाभ ? विष्णु चलमें हैं, विष्णु स्थलमें हैं, विष्णु पर्यतकी घोटीपर हैं और विष्णु वारों ओरसे मानारूपमें पिरी हुई न्वालरमानासं व्यात स्थानमें अवस्थित हैं। वह सम्पूर्ण जगत् विष्णुमय हैं—

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनवान्धवाः। यव विष्णुं र पश्यामि तत्र वासेन कि मयः। अले विष्णुः स्वले विष्णुर्विष्णुः पर्वतभस्तके। ज्यालायाशाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुपर्य वनत्।।

काहाण, अल, पृथ्वी आदि जितने भी फदार्च हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिये इसलिये हे खनेज़! किसो भी स्थानपर मनुष्य पूर्वजन्मजित पाप-पृथ्यके अनुसार जिस कर्मको करता है. उसका कलदाता मैं ही हूँ। मैं ही प्राणीको बुद्धिको धर्ममें निमुक्त करता हूँ और मुक्ति मैं ही देता हूँ।

हे तक्ष्ये। अन्त-समय आनेपर मनुष्योक्त हित करनेवाली वैतरणो नदी मानी गर्पा है। तसीके जलमे अपने पाप-समृहको धोकर प्राणी विष्णुलेकको जाता है। बाल्याकस्थाका जो पाप है, कुमारावरकार्थ जो पाप हुआ है, बौवनावस्थाका जो पाए है और जन्म-जन्दनारमें समस्त अवस्थाओंके बीच भी जो पाए किया गया है, रात्रि-प्राप्तः, मध्याहः अवराह तथा दोनों संध्याओंके मध्य मन, वाणी और कर्मसे जो पाप हुआ है, उन सभी भागेंकि समुद्रसे प्राची अपना उद्घार अन्तिम क्षणमें सर्वकायनाओंको सिद्ध करनेवाली एक भी बेहतमा कांपला गौका चान दे काके का सकता है। [गोदान करते समय परमात्मास ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये -- परमात्मन् !] 'गार्वे ही मेरे आगे रहें, गार्वे ही मेरे पीछे और पार्श्वभागर्ने रहें, भार्य ही मेरे इटयमें निवास करें, मैं पार्यके बोचमें ही रहै। जो सभी प्राणियोंकी लक्ष्मीस्वरूपा है जो देवकऑमें प्रतिष्ठित हैं, वे गौरूपिणी देवो मेरे सभी यापीको विन्दृ करें—

गायो स्थायतः सन् पृष्ठतः पाईनस्तथा। गायो पे इत्ये सन्तु गयां भय्ये कसाम्यहम्॥ स्थानक्ष्मीः सर्वभूतानां सा च देवे क्यानिशतः। श्रेमुक्तपेण सा देवी सम पार्थ क्यागेहतु॥

(३० ५२-५३) (अध्याय ३०)

And The Control of th

# और्ध्वदैहिक क्रियामें विहित पद आदि विविध दानोंका फल तथा जीवको ग्राप्त देहके स्वरूपका वर्णन

हीविध्युने सहा—हे गरुड! वो मनुष्य प्रपाचारमें लगे हुए हैं. वे यमलोकको जाते हैं यदि मुसको लाखो बनाकर मनुष्यके द्वार दान दिया जाता है, वो वह अनन्त फलदायी होता है। भूमिदाय देनेवाला प्राणी दायमें दो गयो भूमिके रजकणोंकी जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक स्वगंमें निवास करता है। जो जुतेका दान देते हैं भोर यममागंमें वे मोहेपर सवार होकर चलते हैं छत्रदान करनेसे प्रेत यमसोकमें कहींपर भी धूमसे नहीं जलते वे सुखपूर्वक अवने प्रथमें चलते चले जाते हैं। जिसके उदेश्यसे

प्रमुख्य जो अन-दान देता है, उससे यह संत्त हो जाता है। वमलोकके महापयमें एक ऐसा भी स्थान है, वहाँ बनमोर अन्धकार है. वहाँ कुछ भी दिखायी पहाँ देता, किंतु दीपदान देनेसे मनुष्य उस मार्गमें प्रकाशसे युक्त प्राणीके समान जाते हैं। अवस्थित कार्तिक तथा माष्मास, मृत-तिथि और चतुर्दशी तिथिमें दिया गया दान सुख्यकारक होता है। जनतक वर्ष न पूरा हो जाय, तयतक प्रतिदिन प्रेतको उन्ह छावड़ मार्गमें मुख्यूवंक गयन कमनेको इन्हासे लोगोंको दीपदान करना चाहिये। वो मनुष्य दीपदान करना है, यह स्वर्ष प्रकाशमय होकर संसारका पृष्य हो जाता है। वह सुद्धारपा अपने कुलमें घोतित होता है और प्रकारस्वरूपको प्राप्त करता है।

हे जानेता। देवालको पूर्वाधिमुख, बाह्यको लिये उत्तराधिम्ख तथा प्रेतके निधित्त दक्षिणधिमुख शेकर सुरिवर दीपकका क्षत्र जलसे संकल्पपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें जो सभी प्रकारके उपहारोंसे भूख तेरह परदान मत व्यक्तिके लिये तथा जीवित दलामें अपने लिये करता है, वह महान् कहाँसे मुख होकर महापचनी सात्र करता है आसन, पात्र और भीजन जो बाह्यमको देख है वह असोके एण्यसे सुरापूर्वक साता-पीता हुआ महापनको पर करता है। कमण्डलुका दान देनेसे प्यास प्रेत करा प्राप्त करता है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये एकांदशाहको पात्र. करत, पुरुष तथा औगुठीका दान देना चाहिने इसी प्रकार प्रेतका मुधेन्त्र बनकर जो पुत्र संचाराकि वैरह पर्दोका दान करत है। उससे प्रेवको प्रस≕ता प्राप्त होती है। मोजन, तिल, जलपूर्व तेरह घट, औंगुठी क्या उत्तरीय एवं अधीवस्त्रका जो दान देता है उस दानके पृण्यसे प्रेष्ठ परम गतिको अस करता 🕏

जो शह जीका समया हाचीका दान हत्हापको देख 🛊 वह उसी देव वस्तुको महिमाके अनुसार उन उन मुखाँको प्राप्त करतः है। जो भनुष्य पैसका चन देल है. वह नामा प्रकारके लोकोंने विकास करता है। यसदुर्तीके हर्षवर्धनके लिये ताम्बूल और पुग्नका दान देन चाहिये, इससे संतुष्ट होकर वे इत उस प्रेतको कट नहीं देते।

प्रामीको पथाराचि गी. पुषि, तिल तमा स्वर्णका दान अक्क करना चाहिये. ऐसा मनीवियोंने कहा 🖁 जो व्यक्ति यह प्राणीके लिये जलसे परिपूर्ण मिट्टीका पत्र दान करता है, उसे इजार अलपूर्व पात्रके दानका फल प्राप्त होता है। यमराजके दूर महाक्रीबी, महाममंकर आकृतिवाले, काले तथा पोले वर्णके हैं, वे बस्त-दान किये व्यनेपर मुख पाणीको यमलोकमें कह नहीं देते. तुवा और क्रमसे पीड़ित होकर महाप्रमयें अही बदता हुआ प्रेत अब और बलसे पूर्व परका कर देनेसे निश्चित ही सूची हो जाता है। दक्षिण, अस्त, सस्त, बस्त क्या विष्युकी स्वयं प्रतिकासे मुख ज्ञायाका दान भी बन्दाणको देना चाहिने ऐसा करनेसे देतवोनिका परित्यागकर प्राणी स्वर्गमें देवताओंके साम प्रसन्तवपूर्वक निकस करता है

है तार्श्व कर अर्थिह कर्ममें होनेवाला दान मैंने तुपने कहा। यह जानी अन्य जरीरमें कैसे प्रयेश करता है, अब मैं उसकी कहुँगा।

'हे परंतप! मृत्युलोकमें जन्म लेनेकले प्राणीकी मृत्यु निकित है, इसलिये अपने-अपने धर्मके अनुमार मृत व्यक्तिका ब्राह्मदिक कृत्य करना चाहिये। हे समेश्वर मरे इए प्राणिबॉके मुक्षपण्डलसे पहले बीबात्मा बायका सुक्य रूप धारण करके निकल जाता है। लोगोंके नेत्र आदि नी द्वार, रोम तक तालुरकारी भी भीवालन बाहर हो कता है किंश को पापी है बनका बीवाल्य अपन-भर्गसे हरीर कोडता है'-

मालान मृत्युरोके नै प्राणिने नरणं सुनन्। वृतिः कृषांत् श्वसमित जात्पत्*श्व* परंतपः पूर्वकाले मुक्ताचं च प्राधितां च स्वनेकर। स्थलो भाषा स्वसी वानुनिर्वेक्कनास्त्रवयप्रसात् रोमधि अभावां ताल्यकः। थापितानामधानेन जीवो निकास्त्रीत

(48) 24- 20)

प्राणवासके निकल जानेपर हारीर पृथ्वीपर वैसे ही गिर पहला है, जैसे बायके बचेडोंसे ब्यहत होकर निरुधार युक्त धुनिपर गिर पड़ता है। मृत्युके कद सरीरमें स्थित पृथ्वीतस्य पृथ्वीमें, जलतस्य चलमें, वेजस्तस्य डेजमें, बायुतस्य बायुर्वे, आकास्तरस्य आकासमें तथा सर्वव्यस्यो अस्तराय कियमें लीत हो जात है.

हे सार्थ। काम क्रोम तथा गर्धेन्दियोंका समुद्र सरीरमें चोरके समान स्थित कहा गया है। देवमें काम-क्रोब तथा अहंकारसंदित जन भी रहता है वही सबका नायक है। पुरुष-पापसे संयुक्त होकर काल उसका संहारक बन बाता है। संस्करमें भोगके लिये वेंग्य ऋगैरका निर्माण अपने कर्मके अनुसार होता है। यनुष्य अपने सरकर्भ और दुष्कर्मसे दूसरे सरीरमें प्रविष्ट होवा है। जिस प्रकार पुराने भरके अल जानेपर गृही नवे बरमें जाकर करफ लेख है, उसी प्रकार यह जीव भी विवयोंके साथ पर्क्षान्द्रवोसे पुत्र नी द्वारवाले एक सरीरको क्रोड्कर दूसरे जारोरमें आज्ञम प्रक्रम करता है। अभीरमें विद्यालन भाजूरी माळ-पितासे ही प्राप्त हैं. इन्होंसे निर्मित का स्टीर बाट्कीरिका कहरवता है हे गरुड । सरीरमें सभी प्रकारके काम् रहदे हैं. मूत्र-प्रीय तक उन्होंके मोगर्स काफन अन्यान व्याधियों रहतो हैं। अस्ति, सुक्र समा स्नाथ् शरीरके साथ ही करा करे हैं।

हे पश्चिमः सभी प्राणियोंके सरीरका विभावकम् वही है. इसे मैंने कह दिखा। प्राणियोंका जरीर केला होता है. बतको शब में फिरते कह रहा है।

हुआ एक स्तरण है जिसको भेजेसे पैरकपी दो अन्य जॉनवॉ बताबो गर्च हैं. से उद्भित्य, स्वेदक, अगध्य और स्तान शरून किये है। पहेरियोसहित उसमें में हम है। यरायुक्त इन चर पुरूत जानोमें विभक्त हैं (अध्यय ३१)

स्वंत्वरिक विक्योंसे युक्त एवं काल-क्रोधके केपैन कीन इसी सरीरमें खता है। रण-देशके ब्यास यह सरीर रूपकार कुरता हुने हैं। जान प्रकारक रहेओंसे औ हर जीवना वह सरीर प्रा है। बड़ी दिवारि केनी सरीरोंकी है इसी सरीरानें बाधी देखता और चौदहों लोक देवत है। यो लोग अपनेको नहीं बहुकानते, ने बहुके समान माने गये हैं

हे विश्वराज ! इस क्यांस क्रमर जनावी गयी प्रक्रियाने है पहन्न पुरुषका सरीर कोटी-बाडी नसीके बैंधा निमित सरीरका वर्षण मैंने किया। सृष्टिमें पौरासी लाख

#### शक-शोणितके संयोगसे जीवका प्रादर्भाव, गर्भमें जीवका स्थरूप तथा उसकी वृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमें पश्चतत्त्वदिका अवदान, बाद्कौशिक हारीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विद्यामायाद्वारा मोहित होता. आत्र व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल, पिण्ड और ब्रह्मण्डकी समान स्थिति

सावनी कहा--हे प्रभो । हाँद्राम्य, स्वेदन, सम्बन्ध, तथा जराबुक- वे कर इकारके जली किस इकार उत्पत्न होते हैं ? त्याचा, रखः मांस, नेदा, मजा और अस्थिमें जीव केले आका है? दो पैर, दो हान, गुहाभाग, निहा, केश, नक्ष, सिर लेथियार्ग सक चना प्रकारको बहुत-सी रकाओंको उत्पत्ति केसे होती है ? काम, क्रोध, भग, लागा, हर्ग, सुक्ष और दुःखका भाग मनमें केने आता है? इस शरीरका चित्रण, क्रियम और विधिन प्रकारकी नसोंने बेटन कैसे इ.स. है? हे ह्वीकेल! इस असा चवसागरमें जारोरिक रचनाको मैं इन्हजाल हो मलता हूँ। हे स्वाधिन्! मान द:सोंधे वरे हुए इस असार सागररूप संवारका कर्ता भौग है?

**ब्रीक्रियाने कहा—हे नवद! कोलके निर्माणकी फान** गोपनीय प्रक्रियाको यै कहता है, इसके व्यवनेनाको व्यक्ति सर्वत हो जाल है। है कैनतेय! संसारके प्रति दवा करते हुए हराने जीवके कारण उत्त्वाल अध्या प्रत्य किया है एकाप्रक्रित होकर तुन उसे सुनी।

क्षित्रमी जुलुक्यालमें कार दिन त्याच्या होती है। क्योंकि भाषीय कलावें ब्रह्माने ब्रुवान्।के स्तो वारेका लगी हुई

बद्धाहरवाको इन्द्रके हमीरसे निकानका एक चीवाई भाग रिवर्णको है दिन्ह ना, उसीके कारण निवर्ण चतुकालके आरम्भने का दिन अर्चावत पानी काती है और उन समयतक इक्का मुख नहीं देखना चाहिने, सम्बन्ध वह पान इनके शरीरमें विद्यालय एकता है। स्वीको अनुकालके स्वाले दिन चान्हाली, दूसरे दिन ब्रह्मभातिनी, तीमरे दिन रचकी नामना चाहिये। चीचे दिन चढ़ सुद्ध होती है। एक सनकरी बढ़ देवता और पिनरोंके पुजनबोरब हो जानी है। प्रकल ततार के बीच जो कर्ष कांग्रे रूक बाता है। उसकी उत्पत्ति प्रतिसन्त्वसे काननी चाहिने वीर्वस्थायनके समय चला-विलाके विश्वमें केमी करणना होगी, कैसे ही गर्भका अन्य होगा, इसमें संदेश नहीं है।

बन्य निविधाली रात्रियोंमें सहकात करनेले पुत्र और अव्यय राजियोंने सहकार करनेसे कन्याका जन्म होता है। अतः ऋत्कालके पहले सत्तककी ब्रोडकर दूसरे सवहकी बुरम तिथियोंने सहसासने प्रमुख होना चाहिने सामान्यत विकासीका चलुकाल स्तितक स्तितिकी होता है। बाँद चौदहारी राजियें राज्यानको किया होती है तो इस गर्भने गुजवान, भागवान् भनवान् तथा भर्मीनत् पुत्रका बान होतः है। है

१ मान्यु रक्त क्षेत्र मेटा करते १४% अस्ति।—इन यह प्रातुओं ने निर्माण असि सहस्रतीयक सहस्रात्व है।

पश्चिमक यह रात्रि सामान्य लोगोंको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। प्राय स्वीमें कभीत्वीत आठवीं गणियोंके मध्यमें ही हो जाती 🕻 , ऋतुकालके पाँचवें दिन रित्रयोंको कटु, शार, तीक्ष्य और उच्च भोजनका परित्याम करके मधुर भीजन करना कहिने क्योंकि उनकी कोस और्वाधपात्र है और प्रवका भीन अनुसतुरूप 🕏 उसमें (स्वीरूप और्वाधपात्रमें) बीब क्यन करके मनुष्य सम्बक् फल प्राप्त कर सकता है, इसलिये उसको क्रोधादिकी ज्वालामे बचाकर पंचा भोजन तथा मुद्र स्वभावकी जीतलकसे अधिसिवित करना चाहिये पुरुषको चाहिये कि वह पहले सामाल और पृष्पीकी माला तथा चन्द्रनसे सुर्वासित होकर स्वक्त एवं सन्दर बस्त भारत करे। तदननार सुद्ध मनसे स्त्रीकी सब्बाधर सका करनेके लिये जाय. वीर्य वपनके समय उसके विश्वमें जैसी कल्पना होगी, उसी स्वभाववाली संतान जन्म लेगी। प्रारम्भमें शुक्र और रकके संघोगसे जीव विच्डकपर्ने अस्तित्वको प्राप्त करता है और गर्पमें वह उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकारामें चन्द्रमाकी अभिवृद्धि होती है

हुक्रमें पैतन्य नीमरूपसे स्थित रहता है। यह काम जिल तक शुक्र ऐक्पभावको प्राप्त हो, उस समय स्त्रीके मधालयमें और एक निश्चित कप धारण करनेकी पूर्वाचरवामें आता है। रस्त्राधिका होनेपर करना और सुक्राधिका होनेपर पुत्र होता है। जब एक तथा सुक्र समान होते हैं तो गर्भनें रिवत संताने नपुंसक होती हैं। तुक्र तथा शोणित पहले दिन और एतमें कराल, पौचमें दिन बदबद तथा चौदहवें दिन मांस-रूपमें हो काछ है। उसके चाद वह वर्गाभूत मांस गर्भमें रहता इजा अमर भीसमें दिनतक पिण्डकममें बदता है। तदनका प्रचीसमें दिन उसमें शक्ति और पृष्टकारा संबंध होने लगात है। एक पास दूस होते की मह पञ्चतत्त्वोंसे बुक्त हो जात है। तत्पक्षात् इस गर्वस्य जीवके जरीरफा इसरे पासमें त्याचा और मेदा, तीसरे व्यसमें मन्या तवा अस्थि, बौधे मनसमें केल एवं औनुली, पाँकवें मासमें कार, राक्ष तथा वध अवलका निर्माण होता है। उसके कर भूछे भारतें कच्छ, रत्य और उदर, संतर्वे मासमें गुहादि भाग तथा उद्युवें व्यवमें वह सभी अञ्च प्रत्यक्रोंसे पूर्व हो जाता है। आहवें मासमें ही वह जीव मालके गर्भमें बार

कर चलने लगना 🕏 और नवें व्यक्तमें उस गर्थस्य रिज्ञुका ओजगुण परिपक्त हो जाता है। उसके कद गर्भणसका काल बीतनेपर वह गर्थस्य शिक्ष गर्थसे निकलन चहता है। यह बाहे कत्या हो, असे पुत्र, आहे नपुंतक हो, फिर उसका कम होता है।

इस प्रकार जन्म, पृष्टि तथा संदार—इन वीनोंकी

हाकिसे पुरु पट्कोनोकि भीतर क्यिम्बन पाँच इन्द्रिय, दम नहीं, इस प्राप और दस गुजसे समन्त्रित शरीरको जो कर लेता है। यही योगी है। जीवका पाइभीतिक सरीर मण्या, अस्ति, सक्र, बांस, रोप तथा एक— इन कः कोलोसे निर्मित पिण्ड एक है। नवें वा दसमें मासमें इसका पासभौतिक स्वरूप अत्यन्त स्वष्ट हो जाता है। प्रस्तकालीन वायुसे अक्ष्य क्रकारिक पीडासे बेबैन, सताकी सुबुब्ब नाडीके हारा हो का रही सकिसे पुष्ट कह जीव गर्पसे क्लिकनेका बक्क्सीक प्रयास करता है। पुरुषी, कल, हाँब, भोका, कमु वचा आकार—इन छः भूतींसे पीड़िय होता हुआ बीव स्ताय तन्त्रिकाओं से आबद्ध एउता है। इन्होंको विद्वानीने मुलभूत तस्त्र कहा है, वे सरीरमें फैली हुई मार नाहियोंके बीचमें रहते हैं त्थवा, अस्थि, नाडी, रोग और मांस-ये पाँच पृथ्वीतस्वकं कारण स्तीरमें आते हैं।

है कारपप र इसी प्रकार लाए मूत्र, सुक्र, मन्त्रा वेका रक्त-- वे धीव जलतत्त्वके कारण शरीरमें वर्ष करो है। हे कार्य क्षभा, तुमा, निहा, आसरम एवं कान्ति—ने पीच वेजस्तरकके कारण-सरीरमें याचे जाने 🖁 । ऐसे ही राग, हेव. लजा, भव और मोह— वे पाँच बावुतत्वके कारव-सरीरमें पाये जाते हैं। आकृतान, धायन, संयन, प्रसारण तथा निरोध-ने भी पाँचां जायुतत्त्वके कारण-तरीरमें ही भागे बाते हैं। हे गरुड! सब्द, चिन्ता, गाम्भीनं, प्रयम और सत्वसंक्रम (सत्व और असत्वका विवेक)—ये पीच अवकासतत्त्वके कारण-सरीरमें असे 🕏 ऐसा तुम्हें कानच व्यक्तिये ।

बोब, स्वक, नेब, निहा रक्ष सक— वे इतिन्दर्य हैं. बबांक द्राथ, पेर, गुदा, वाणी और गुक्कम ने कर्वेन्समें हैं। इडा, विंगला, समाप्ता, गान्धारी, गंजीवेडा, पूरा, बसा, अलम्बुक, कुहू तक शंकिनी—ये दस नाहियाँ मानी गर्मा हैं। वही ग्रधान दस नाहियाँ पिण्ड (ज़रीर)-के मध्य स्थित

सभी है। क्षेत्र, अच्छा, सकत, स्वत्, च्या, च्या, क्या, क्यां, कृष्ण, रेकार क्या बन्द्रम काले रस सन् प्रतिनीते स्तोतमें निवासन एको है। केवल सामा तक अना ही वेहाभारियोचे अर्थनको पुर करका है और इस कार्य पर्न अन्त्रको प्राप्तक हो स्तरियो एक उनको सभी संचित्रीये चौचन है। बोधनोंद्र करने करने किया एक असल मार्थ हर है ज्योंने विशव किया पात है। हम्के बारक का प्रत्यान हो मुख्यानों हमेव होवा बान की बारको पुरस् पुरस् का देव है क्या नहीं प्रत्यक्त अन्ति इस करते से करते इस अन्ति पूर्विका मन्त्रं अन्ति प्रोपे रहते हुए अन्ति की भी प्रदेश करक है। सम्बद्ध प्रमुखे उद्योग किया हुन्य अभि अन्तर्क रमध्यको अस्त और सुक्रभारको अस्त कर देख है को राजधान करत हारतक कार्यक रूपने हरीरने जार state & crateff Property street, fig. street, from side, strike मूद्र क्रम पर्याप्त में का माने काल है। ऐसे ही निवा, पूर क्षा को प्रेरिक करते हैं पर अस्य प्रकार है

है हिल्लाम् । मनुष्यके इतीरमें सामान्यः, साहै सीन करोड़ रोग और परीय रोग होते हैं। तिलने करोंकी बंद्रमा क्या रुखा एक एक बंद्रा है है कर्जार पुरस् सोलीने प्राचन्त्र रूपने प्रतीतों एक इच्छा पत बांग, बी कर रख दश कर नेब्द्र दस कर रखन, करह कर रखन, मेंन का कारण, ये कुछन (अन्तरी इस बन से कह मुद्रोके करूपर प्रोपी है। सुख बच्च एक कुन्नन संबर्गनयिकी रियो इंप्योगी स्वीर्थ निवृत्या सोच्या (१४)-यो यात है। हतो प्रकार करना जरीरमें छः प्रकारके करा, छः प्रधारकी हिल्ला का प्रकार के पूर्व और क्षेत्र की कहते अधिक asherd that I am year from (wife) is forest कारण प्रमान होने ही सरीरका बेचना करते हैं। इन क्यांके मलिए स्टोरने एक की है।

कर्मनुबार ही जन्मको सुख दृष्ण, धन ३५६ करकर प्रम होता है। कार्यका अनुहान करोगोर द्वारा ही प्रमान होनेके जरोरका स्थापन है। इस जरोरके द्वारा ही सीच क्रांत-के-उपन अवस्था अपन से अपन की प्राय करता है। इसरेको सरोरको सर्वाच्या स्थित को करायी 🕾 हारे हैं-- कर मोचको पर्नमें बहुद करक है। उस करन

इसके दोनों के कका और कुछ पीचेकी और रहण है। रेका जीन कारों से नकहान और तमेंने साध्य ही की की बहुत है। पार्ट्स हुए हाम किये को उत्तर, करा, हुन, इस और कालो असलके इस मीनके स्तीरकी हरियों का होती है करा का जीवन गरता है। उस क्रीकी वर्तनकार संकर्णको कहे वहाँ सभी है जिसकी अन्यवर्ग प्रदा अस्त है। इसका सम्बन्ध निवर्गिय और-किएते होता है। इसके हारा कान्य निन्ध गया परार्थ गर्थने किया प्राथिक पेट्री अध्यानने प्रदेशि प्राय गाँचन है। बर्कि कुछ एक बदावीरे का देवकार होका का जेव प्रतिदेश प्रदिक्तों और होता है। इसी प्रदिक्ताओं संस्तानी पूर्वपृत्य क्रमेक विकासिको अनुसिर्ध इसे होतो है और इसी व्यक्तिकोचे करून इतिहास का प्राची दिल्ला हो साल है उन्ह अनेक प्रकारी चेदाक अनुभव का इंधा-प्रकारनीयन होंचा है एवं अनेवे निवास करने में एक ऐसा क्या जारें करिया विवासे मुझे पूरः गर्भकी स्त्रीत हो। यह मोजना मोन अस्ते उन रेकड़ी स्टेक्नीक स्थान करता है, विक्री इक्को सामाच्या देवनेनियो और कृत्याविकी क्या केरियोंके कुछ दुन्तका अनुभा का दूस का उसके बाद सम्बन्धार यह प्राप्त अध्येषुक्त होयर की प इसमें क्याने गर्नने बहर जात है

प्राथमान कर्ना प्रथमने गर्न क्षेत्रका बहर विकास इस का बाव दुन्हों होता है। उस समय दुन्होंने फेटिन क्ष प्राची विकास करक प्राच्य कार निकासक है। उसके सहर होते हुए इस बीचको अल्ला कर देवेकाचे एका अर पार्ट है, सिन् पूछ हो हकों का बीच पूर फेल्कों an पान है। कर्ष स्थाने उसकी सुकार्शन होती है। क्षत्रका संस्थाने संदित सर्वकाने विकास जान उनके क्रम अरम क्रम क्या तेले है। इस मामानियों रिकेटिक प्रोत्तानका पूर्व हान पर्द हो करा है। उस स्थ हरिनेके कह यह जीन सहराज्यको कर बार्स है। सहरास को परिवर्त जीवर और इक्कान्त भी प्रत प्रेती है। इसके कर बन्ध पूर्व अभे प्रथम कर्य है और सम तेल है। इस संबाद-पंढार्थ का यहा संबंधित कारणकी सामा पूर्व पान है। इसे क्ये को का कर है और

करने क्या पान्य मनुष्यको अपने कर्मानुस्तर हो छन्। इधर बुनो । मैं संबोधने उसे कह रहा है। होते हैं। हे पॉक्टेड्र ! स्वर्ण और प्राथमी क्रमेक्सफा चेल बारके प्राची वाची बोडेसे हीय चन पुरस्का चेटा करनेके रिको पुरसीपर का पाला है। को स्वर्गने विकास करते हैं. इन लोलीको यह दिखानी देख है कि नरकनोकोने प्राणियोंको बहुत ए-६ है। स्वर्णिय सम्माजके हुनेति अक्षरित में कारुवाको कभी उसक नहीं होने हैं. उन्हें से द 🗱 ही द 🗷 होराने पढ़ता है। बचने नमून निवासी बहुकर क्रपाकी और प्रकार करता है वर्गाने उसके पानी बढ़ भाग स्थान बात संख्य है कि मुख्यके समय होनेका मैं क्यांचे नोचे जा जारेना इस्तीतचे स्थानें भी सहय द स कामानियोंको देख करके बीचको महान् दृश्य होता है। क्वोंकि नेरी भी इसी प्रकारकी गाँत होगी— इस किन्सके बद रात दिन मुख हो नहीं होता है। तर्भवार्तने प्राणीकी मोनिजन्म बहुव कर होये हैं। मेनिजे पैदा होते जनन उसे महान् हु-सा होता है। इत्यन्त होनेके बाद कलकर्त भी उसे इत्या है और बृद्धानकारों भी दृश्य है। चान, प्रीम क्या हेम्पांचा सत्याच होनेते पुरस्तकारों में इसके रिपरे अस्तानीय पृत्य है। पृत्रान्य, पृद्धानामाने क्या भरतके मनव भी उत्पाद दृत्य उने डोल है। कादुनोंके द्वारा मुर्वेषकर गरकमें भी से जाने जा हो जीवन्त्री अभौगति हास होती है। इसके बाद नियर जीवका गर्थके कना होता है और मृत्य होती है। ऐसे जंसल चक्रमें शामी कुम्बकारक चक्रमें समान कुनते रहते 🗐 पूर्वजन्तनें किने भने पूरण पास्त्र पीने बोच कर कर इसी संसमके आधानसका दु-क धीयते हैं

है जॉबर् क्षेत्रहों प्रकार दुन्तरों बाद का संसारक्षेत्रने रक्षमात्र भी लख नहीं है है किनामत्त्र इंगलिये मनुष्योंको मुख्या निये प्रमा करण पाहिते। प्रोपमी मेसी विश्वीत राधेनें होती है। यह तथा मैंने तथी जुना दिया है। अस मैं पूर्वकृतको पूछे पर्व क्रम्बान हो उत्तर हैं या हमी अन्तरासर्व कुछ अन्य प्रस्त करनेकी स्वकृती इंच्छा है?

नवहमें बहा-ने देवता पत्रे नने प्रत्येगिने हो महत्त्वपूर्ण प्रश्नोके दल्ल को नुत्रो कल हो नने हैं, कल मुझे मोलो प्रत्यक्षा उत्तर प्रदान करनेकी कृषा करें।

श्रीकृष्णपे कहा—हे कर्तत् वरणसन् प्राचीके लिये क्या करना पात्रिये / यह तुमने ताल किया है ? हसका

कृत्युकी सनिकट कारका सनुष्यको समये चाले गोन्ह गोल्य होचीएक और कृतोबक्की एका करने। तरान्त राज्य एवं परित्र क्रम प्राप्त है और सैनाके रित्यों हुई भूतिकर दक्षिणका कुलोंका एवं दिलका आत्वरण करके कुरू है। कुरूने करन इस सरकारण सामीके निर्मा पूर्व अवस्था उत्तरको और करके उसके मुख्यों क्षेत्रेका इकडा डामी (हे क्ष्मेंस) हात्रेके वेनिकट काळान् सारपालको पृथि और हुरारोधा वृक्ष रक्कर रख है। करवान् वहील संब्ध एक ग्रेयन यात्त्वे और 'के पर्य क्यां क्यूरेश्वय'— इस क्यान वन को? एक वन इन्य नाम-कारण आदियें कराने "उक्रे का गोन करें। पुण्य-बुनाहिने वर्ता प्रकार प्रविदेश विकारिकारी एक करे। कर्मका विमाधिकाचे स्तृति कात करते हुए उनका भाग को। इसके शहर सहाती, दीवी और सत्यानीको दान देकर, चनका विकास परमंद्री हरवर्ष स्थान देते हुए पूर, निय, रते, होते को एवं का-कन्यतिक प्रति अपने कार्यान परिचार कर है। इस साथ बॉक्सरे बहुद ही बाद होता है। उसके निकासके दिस्ते पुत्रदि सब्बे परिज्योंको वरश्राम्य प्राचीके करणान्य हेत् कैये ज्याने "पुरुष्युक्त"का कर करना चाहिने

है रहद। कुर्नुके वह बारेका को कर्न करना पाहिने, बह तम मैंने पूर्ण कृत दिया। अने इस समझ कर्नक कर क्या है? उक्कों में कंक्कों करता है, हम हमें

हे प्रक्रियान्। एकर करनेने प्राचीको स्थापक प्राप्त होती है। बार्क लगेरकी अवधिकता दूर होती है। बार्क कर भगवान् विष्णुका स्थान होता है और देशको स्थान सभी इक्टरेंड इसन फल इचन करते हैं। कुछ और कनान असूर प्राचीको स्वर्ग हो करो है, इसमें मेरेड नहीं है। किस इक वृक्त जलमें इल्लबर संस्थानम माधिको करणा गय न्त्रम पुरुषे किये नमें अवस्था स्थानके समान होता है। देते हो योजनके नित्ती हुई जुनिनर सन्दरन सन्दरन राजनर रिता, कुछ अर्थि क्रांत्यन की सामानाम माविको हत्त्वक कर के निश्न आदि देव प्रयम होने हैं। क्लीक क्षता, विक्तु, क्षतु, सर्वाचे और अनेपारंच पन्यानने रहते हैं। इसोन्स् सरकार क्यांक्से कित पुनिक क्रमा कराव है। वहाँपर नगडलका निर्माण करना चाहिने है बागेत ! पूर्व अथवा उत्तरको और वदि मरकासन्त व्यक्तिका सिर कर रिक बाब, बाँद उसके चन कम हाँ तो उतनेमात्रने उने उत्तम लोक क्रफ हो सकते हैं। अत्र व्यक्तिक मुखर्ग प्रकार काल्पोपर कर्लने जलका कदन होता है है पश्चित्र हुल्स्से, बाह्मण, मी, विच्नु और एकायरीकर- ने चीन संसार सागरमें कृषते हुए मनुष्यंकि तिन्वे नीकाके समान 🛊 🖟 विष्णु, एकाएली, गीला, तुलली, सहाय एवं गी— 🖦 बट्यदी इस असार और वॉटल संसारने समीको पछि प्रदान करानी है। '३६ चलो भगवने व्यसदेवाय'-------प्रकार भगवान् विष्णुके बनाका वन काटा हुआ ननुष्य निस्सदेह इन्होंका जानुरू इस करते हैं। युग करनेसे भी मेरे (भगवान विष्णु) लोककी आहे होती है. मेरे नुवा करनेवाला साम्रात् स्वर्गलोकको जाता है है कारका क्रक्तुक के चारके अपने चरिक्रनोंके व्यागीहरी कैसा इस्त प्राची बन्धनसे मुख हो जाता है। चरलोब-प्राप्तिक विक्रो साथन कवाचे गये हैं, इनमें बिन साधनोंकी अधिकता होती, उन्होंका कल मनुष्यको अधिकाधिक जन होता। क्यातीक ब्रह्मणें, होनें और अनुधीको दल देख चाहिने हैसा करनेसे चह सर्देव उसन्त एका है।

है सभी। स्वकृष्टि करनेवर वनुष्वको जल होनेकले समात कलाँका विवरण वही है, इसको पैने कह दिया। अब इस संद्र्याच्यानें को एक विद्यालन हैं, उन्हें तुन सूनी के तक सुकारे सरीरमें भी हैं। चताल, कांत, लोक द्वीप, मानंद, शुपंदि सभी यह सुन्दारे शरीरमें हो स्थित है। बच्च-- वैश्वे नीचे इसलोक, वैश्वे कवर विस्तालोक, दोनों मानुआंधे सुतललोक और सांका प्रदेशमें महानल नामक लोक लग्जने वाहिने। वैसे ही उन-वापने बल्यकालीक तथा गृह्य-स्थानमें रसावरतनीय निम्ता है। ऐसे ही प्राणीये कटिप्रदेशमें चताललोकको विचति समझे। वर्षिके मध्यमें प्रलॉक, इसके क्रम भूवलॉक, इटवर्ग स्वर्गलोक, कप्छदेशने महार्लेक, मुख्ये ब्यालेक मस्त्रकर्ये तर्वालेक एवं महाराज्ये सत्वलोक है। इस प्रकार न्यूनके इसी स्टीरनें चीदह

भवन विश्वयान है।

लरीरके फिकोजर्ने मेह, अव क्रीपमें सन्दर, दक्षिणमें केलाव, समयागर्थे हिमालव, अर्थाभागी निवध, राधिको गुल्बबाद्धन और व्यवस्थाने मलय- इन सत्त कृत पर्वतीको रिवरि है। इस देहके अधिनंत्रामें बच्चतेत्र, मजामें साव-हीय, बांबर्वे कुल्हीय, जिसओंने क्रीक्ट्रीय, लायाने संस्थितिया, रोष-सम्हर्ज प्रश्नित और महाँमें पृष्कर नांबका द्वीप है। उसके बाद तरीरमें सागरीका स्थान है। बैंशे कर्षे क्रारोदमान्य, ज्ञारेरके क्रारम्बर्वे क्षेत्रसागर, श्लेकार्वे स्पेट्रियाल्यः जन्मने कुलकार, रसने रमोद्रियाल्यः रक्तमें दक्षिसकर, करकृषे लटकते हुए मांबलकार्य स्वट्टक-सामा क्या सुक्रमें गुजाँदकसागर है। नादककों सुर्व, विन्द्रवहर्ते चन्द्रम्, नेवर्ते पंगल, इदयमे वृथ, विन्युरवानमे एत रहात्रें हक, समिरमानमें सनि, मुखमें रहा और पापने केत्को मान्य गन्ध है। इस सम्बद्ध सरीरमें प्रस्थापना विभवित है। समुख्यस्य अपन्यसम्बद्धः— सम्पूर्णः सरीरः इसी सृष्टिके

क्यांने विश्वक है। जो लोग इस बंस्कार्ने उत्तरण होते हैं. वै कृत्वको निवित ही जल होते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, राह, मुक्का, विच्छके हंक तथा सर्वके देशसे उत्पन्न कर सम्ब हको सरीरमें हैं समयके पूरा हो मानेपर सभी प्राणियोक्य कियान विकित है। बंधलोकमें गये पूर् बीयके अपने अपने बढ़ी लोग टॉइटे हैं जो पानी हैं, अधम हैं और इक्क-क्यंते दूर है। चयदूर उनके बाल चकडकर बगीटने हुए अन्यन्त संतव महस्यक्त तथा दहकते हुए अंगारीके बीकारे हो कहे हैं। अत्यन्त दुःखरी कातर हम पार्रिपर्योको भवलोकको एक होपडोमें तकतक रहना पडता है, जनतक पुनर्जन्य नहीं होता है।

है अबने ! इस प्रकार बीच कर्मानुसार जन्म लेल है और मृत्युको क्रम होता है। इस संसारमें जो उत्पन्न हुए हैं, से अकरण ही जोंगे—इसमें संदेह नहीं है 'आब्, कर्य. चन, विका और मृत्यु—ये सीवों गर्भने प्राचीके रहनेके सम्भ हो निश्चित हो जले हैं—

१ पहारो नुस्के मुक्ते क्येने प्रारं प्रदेशीय जुल्ली सारान्य कार्य विन्यूरिकारणी समाव महाप्रदासको प्रकारी स्थानं नृष्यम् विश्वदेशस्त्री गीतः सुराती निर्माणन अ कार्य हर्गमंत्ररे प्रत्ये धाँचक्रांच्या एवं पर्या प्रमुदेवनंति जर्गन्य । ERRICHT- PARS

आयु, कर्म व विशेष विद्या नियनपेष सः॥ पद्भवाषि हि सुन्यन्ते गर्भस्थस्येष देहिनः।

(३२११२५ १२६)

जीव कमेंसे ही जन्म लेता है और विनह होता है मुख-दु/ख. भय एवं कल्जाब कमेंसे ही फ्रांत होते हैं नोचेकी ओर मुख तथा ऊपरकी ओर पैर किये हुए प्राणीको गर्भसे बायु ही खोंचकर बाहर लाता है। जन्म लेते हो उस देहभारीको सहाः विष्युकी माया सम्मोहित कर लेती है अपने द्वारा किये यवे पाप-पुण्यसे सम्बन्धित योनिये बीवको जन्म प्राप्त होता है।

हे खगेश्वर उत्तम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे अच्छे भोग भोगता है. उसका जन्म भी सत्कृतमें होता है किंतु जैसे जैसे उसके हास दुष्कृत होता है जैसे ही जैसे उसका जन्म भी नीच कुलमें होने लगता है। वह उसी दुष्कमंसे दरिंद, रोगी, मूर्ख और अन्यान्य दुःखोंका पात्र बन जाता है (अध्याय ६२)

----

# यमलोक, यमपार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, यमदूतोंद्वारा पापियोंको पीड़ित करना

इन तीनों लोकोंके बीच समलोकका कितना परिमाण है? उसका विस्तार मुझे बतायें। उसके मार्गकी कितनी दूरी है? हे देव! किन पार्चोंके करनेसे अधवा किस सुध कर्मके प्रभावसे मानवजाति वहाँ आती है? विशेष रूपसे बतानेकी कृषा करें

श्रीधगवानने कहा —हे पश्चित्तवः प्रमाणतः यमलोकका

मरुद्धने कहा-हे ताव आपने अपने इस पुत्रको

जीवकी उत्पत्तिका सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचयचर—

विस्तार कियासी हजार योजन है। मनुष्यलोकके बीचसे ही उस लोककर मार्ग है जो धौकभीसे दहकाये गये तौबेके समान प्रज्वालित और दुर्गम महापय है पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहाँ जाते हैं। उत्यन्त तेज, देखनेमें महाभयंकर लगनेवाले अनेक प्रकारके कटि उस महापथमें हैं। उन्हीं कॉटोंसे परिष्यास, कैची-नीची. अगिनके समान दहकती हुई उस महापथकी भूमि है। यहाँ वृक्षोंकी कोई छाया भी नहीं है जहाँपर ऐसा मनुष्य रुक करके विज्ञाम कर सके। उस मार्गमें अजादिकी भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणीकी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं दिखायी

देता है। जिसमें उसकी प्यास बुक्त जाती हो। भूख- प्याससे

पोटित वह भाषी उसी महापवमें चलक है। अन्यन्त दुर्गम

वस यसमार्गमें वह दंडकसे कॉपने लगता है। जिसका

जितना और जिस प्रकारका पाप है, उसका उतना वैसा ही

मार्ग है। अत्यन दीन होन क्रपण और मूर्ख तथा दु:खसे

व्याप्त प्रापी उसी मार्गको पार करते हैं। आध्यकृत दोवॉसे

भारम्बर संतम कुछ लोग वहाँके असद्ध कष्टसे व्यक्षित होकर करूप चीत्कार करते हैं कुछ लोग वहाँकी कुव्यवस्थाके प्रति विद्रोह कर देते हैं हे खगेश! इस कडोर मार्गको ऐसा ही बानना चाहिये

जो लोग इस संसारके प्रति किसी प्रकारकी तृष्ण नहीं रखते हैं, वे उस मार्गपर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वीपर मनुष्य जिन जिन वस्तुओंका दान देता है, वे सभी वस्तुएँ वमलोक तथा उस महापथमें उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापीको ब्राह्म और जलाकृति नहीं प्राम होतो है, वे पाप-

कर्म करनेवाले सुद्र प्राणी वायु बनकर घटका करते हैं है सुक्रत! मैंने इस प्रकारके उस रीक्ष पथको तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुन- वममार्गकी स्थिति बताउँगा

दक्षिण और नैर्फ्स दिसाके मध्यमें विवस्तानुत्र वमराजकी
पूरी है। यह सम्मूर्ण नगर वसमय स्था दिख्य है देवता और
असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं वह चौकोर
है, उसमें बार द्वार तथा सान चहारदीवारी एवं वौरण है
वमराज स्वयं अपने दूर्तीके साथ उसीमें निवास करते है
प्रमाणतः उसका विस्तार एक हजार योजन है। सभी
प्रकारके रहीसे परिस्यास, चमकती हुई विजन्ते तथा सूर्यके
तेजस्वी स्वरूपके समान वह पूरी दिख्य है। उस पुरीमें
धर्मराजका जो भवन है वह स्वर्णके समान कान्तिमान् है।
उसका विस्तार पाँच सौ योजन ऊँचा है। इजार खंभीवाले
उस मधनको वैदुर्य मिन्नयोंसे सुस्तिकत किया गया है

दसके जालमार्ग अर्थात् गवाक्ष मुक्तमणियाँसे बने हैं

सैकड़ों स्वाकाएँ उसकी सोम्ब बचानी हैं। बन्टोंकी सैकड़ों भारियों उस भवनमें होती हती हैं। उसमें सैकडों, तोरमद्वार बनाये गर्ने हैं। इसी प्रस्तारते वह भवन अन्यान अवभूवजोंसे विभूषित एहता है

बहाँ दस बोजनमें विस्तृत नीते मेक्के समान लोधा-सम्पन, सम एवं तुम कासनमर भगवान् धर्मतक विवत रहते

हैं। ये भर्मन, सर्मसोल, धर्मवृक्त और कल्यानकार है। वे हाँ पापियाँको भव देनेवाले तक बार्मिकोंको सुख देनेवाले महीपर शीतल क्या बाबु बहती रहती है, अनेक

प्रकारके उत्सव और काखना होते रहते हैं, सर्देश शंख आदि जन्नसिक बाधोंकी ध्वनियाँ सुनावी देती 🕻 उन्होंके बीच वर्षराजका सम्पूर्व समूच बीतल है।

इस पुरके मध्यभागों प्रवेश करनेपर चित्रगृहका भवन पहला है. जिसका विस्तार पर्धास बोजन है। उसकी क्रैकाई दस बोजन 🕏 वह लोहेकी परिकार्क द्वारा चार्चे ओरसे

बिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें दाने-वानेके सिने सैकड़ों गरिवर्ग हैं और सैकड़ों परस्काओंसे वह

मुलोभित रहता है। सैकहाँ दीपक इस भवनमें प्रव्यक्तित रकते हैं। मंदीबनॉके द्वारा गावे-भजाने गीत और बाय-बन्धेंकी व्यक्तियोंसे वह अवन गुजायमान रहता है। विज्ञानके

इस भवनको सुन्दरतम विजीसे सजाब गवा है। इस भवनमें मुकायणियोंसे निर्मित, परम बिस्तयकारी एक दिव्य आसन है. जिसके कपर बैठकर विज्ञपूत मनुष्यों अध्या अन्य

प्राणियोंकी आयुः गणना करते 📳 किसीके पुण्य और पापके प्रति कभी उनमें स्टेह नहीं होता 🛊 । विसने जबतक

जो कुछ अर्जित किया है. वे उसकी बानते हैं वे अठाए दोबोंसे रहित बीबद्वार किने यने कर्यको लिखते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विज्ञानके भवनते पूर्व प्याप्ता बहुत बढा भवन है। उनके भवनमे दक्षिण शुल और लगाविस्माटकके भवन 🕏 चक्रियमें कालपात, असीर्ज तथा अरुविके भवन है। अध्य पीठके उत्तरमें

विकृषिका, ईतानकोजमें शिरीऽहि, आनेवकोजमें मुकता, नैकेलक्षेत्रमें अतिसार, वाक्ककोच्ये दाहसंद्रक रोगका वर 🛊 चित्रपुत इन संचीसे नित्य परिवृत रहते 🗒 ।

है कर्मी। कोई भी जानी जो कुछ कर्म करता है, यह नम कुछ चित्रगुत लिखते हैं। वर्गरावके प्रवनके द्वारक रात-दिन दुराग्न अपनिवास रहते हैं। बमद्रतंकि शहापालसे वैथे पापी और नीच व्यक्ति क्ट्ररॉसे जार करते हैं। वहाँ नाक प्रकारके पूर्वकृत प्रारक्षणीसे वृक्त प्रवृत्योंको विभिन्न शारखा अस्य सस्यों तथा अनेक भन्तोंसे महर बाता है। पारियोंको दरकते हुए अंगारेकि द्वारा बेर दिख करा है। पूर्वकार्येक अनुसार लौह- विष्यके समान ने उसीमें दाध किये जाते हैं। मन्य कहत-से पारियोंको कृत्वीपर पटक करके कुल्हाईसे बन्दें काट जाठा है। पूर्वकर्मके परनानुसार में फिल्लाने हुए

दिसानी देते हैं। कुछ पारिनोको मुद्रायक और कुछको तैलपाकमें डालकर पंकाप जाता है। इस प्रकार उन पमदुर्तीके चिपवोंको अत्यक्षिक कह भोगन पहल है। अन्य पापी उन अस्यन्त निर्देशी दुर्तीसे बार- कर बमाद्यनको प्रार्थना करते हैं

पर कमदूर उनकी एक नहीं सुनते हैं है अपने इस प्रकार पर्यपयोक्ति दिनमें कर्मानुस्तर बहुतः हे नरक कहे गये हैं। (अध्याद ३३)

# इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा औरव्वदेहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके निर्याणकी प्रक्रिया, एकादशाहादि आद्धका विधान, शय्यादानकी

महिमा एवं सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप

भीकृष्णाने कहा—हे गठक ! अध्यक्ते अनुस्ता धर्म और । जन, हापरमें यह और दान तथा कलियुगर्ने एकमात्र दानकी अधर्मका वो सक्रम किया गया है, उसको तुम सुनी

प्राणियोंके उसने आने उनका सत्कर्य और दुष्कर्म रैक्स 🕏 विद्वानोंने कृत (सत्य)-पुगर्वे वप, बेताएगर्वे -

प्रमंसा को है। मनीवियोंने उत्तम प्रकृतिकाले गृहस्थावनीक लिये इस वर्षको स्वीकार किया है कि वे एथालीह इटापूर्तकर्भ करें, इसके करनेसे अर्ज मतक नहीं

१ लालाव, कुर्जी अर्थर बुरवाय तथा देवालयः औरच्यालय आर्थर व्यवस्था (दाप्तीकर्य 🕆

होता. जो मनुष्य क्रारोपण करता है, गुफा, कुओं और बलाशय सुदयाता है. इसको वयमार्गमें क्लाने समय अत्यक्ति सुसुकी इप्रीत होती है। वो लोग टेडक्से पीकित ब्राह्मणको तापनेक लिवे अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओंको पूर्व करके अधिशीतल वधलीकके मार्गमें अपिन तापते हुए भुस्रपूर्वक कर्त है। जिस मनुष्यने पृष्यीका दान दिवा है, उसने मानो स्वर्ण, मन्ति मुकादि बहुमूल्य स्थ, दान और अभूनकादिका सम्पूर्व दान दे दिना। इस पुरवीपर मानव जो कुछ दानमें देते हैं, वे सब दिने राने पटार्ज वसलोकके महापश्चमें उनके समीप उपस्थित व्यक्ते है। युव विधिपूर्वक अपने युव पिताके लिये नाना प्रकारके जिल सन्दर मोज्य पदार्थोका दान देता है, वे सभी पिताको प्राप्त कोते हैं।

आत्मा (जरीर) ही पुत्रके रूपमें प्रकट होता है। यह पुत्र समलोकमें पिक्षका रक्षक है। चीर नरकसे पितका इद्धार वड़ी करता है। इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। अत पत्रको पिताके लिये बाबीयन सद्ध करना चाहिये. तभी यह अतिवाहात्यक प्रेतकप विता, पुत्रद्वारा दानमें दिये गये पदार्थीक भोगोंसे सुद्धा बात करता है। दाच हुए डेटके निर्मित परिवर्गकि हास जो क्लाइलि दी वाले हैं, उससे प्रसन्त होकर यह प्रेय यक्तोकर्ने जला है। प्रेतकी संतुनिके लिये तीन दिनतक रहिमें एक चौराहेपर रस्सी बीधकर हीन लकडियोंके द्वारा बन्हपी गयी विगोडियाके कपर कच्ची मिट्टीके पापने द्वा भरकर रखना चाहिये। है पश्चित्। बायुभूत वह प्रेत यृत्युके दिनसे लेकर तीन दिनतक आकारमें स्थित उस दूधका पान करता है।

्यसके बाद जलाङ्गरित प्रदान करे, किंतु इन जलाङ्गरिनोंको पूर्वाह, मध्याह, अपराह तथा उनकी संधिकालींमें न दे वस्कि दिनके प्रथम प्रहरके बीत वालेक्ट दे। नदीमें पुत्रके द्वारा बलाज़िल दिने जानेके पश्चात् सभी नगेर्जी, हितेनी और बन्द-बान्यव-स्वकारियों तथा परवारियोंके साथ बलदान करें किसी भी कारण शीवतावश मुख्य अधिकारी पुत्रके बलाइति देनेके पूर्व ही कलाइति नहीं देनी काहिये। यह रिज़र्वी स्मलानभूमिले कापन हो जार्ने तभी लोकाचर किया जन।

सुद्रकी पूरप हो जानेका को साहश्य उसकी विकास लिये लकड़ी लेकर बाता है अथवा बसके पीछे पीछे करता है, का तीन राष्ट्रियोतक असूद्ध रहता है। तीन राष्ट्रियोकि पक्षम् समुद्रमें मिलनेवाली गङ्गा आदि पवित्र नदीके स्टपर पहुँचकर वह रूपन करे. एट्क्सर मी प्रव्ययाम करके जेवान्य प्रतन करे, तब उसकी सुद्धि होती है। सुद्र सभी क्लीके हवाँका अनुगमन कर उन्हें कलाइकि दें सकता है, बैहब हीन बजी (ऋहाम, अतिय और वैरम)-के शर्योका अनुगमन कर उन्हें बलाइसि दे सकत है, बतिब दो बर्चों (अडप और श्राप्तिक)-के प्राचीका अनुगयन का उन्हें जलावृत्ति है सकता है और बाहाय केवल अपने ही वर्गके रायका अनुगमन कर उसे जलाइस्टि है सकता है।' है काल्पप! जलाङ्गरित देनेके पक्षात् दन्तकायन करना अहिये। सभी भारतेषी में दिनोंतक दन्तकवनका परित्काम कर देते 🖁 तक वधाविधान नौ दिनतक अलाङ्गलि देनेके लिये बलासयक जाते हैं। विद्वारोंका कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घरमें मृत्युको प्राप्त करता 🖁 उसको वहाँसे स्पल्लमप्रिके अतिरिक्ष कहाँ अन्यत्र नहीं से साम

दाहरे और दिन अस्टि-संचयका कार्न करना चाहिये।

१ अस्थि संचयको विषयमें संबर्ध व्यक्तके अपूर्णाः

<sup>(</sup>क. प्रथमेर्डीह तृतीये का सकते नवने रूका अधिकसञ्चयनं कार्य दिने सद्योजने पाह ।

<sup>(</sup>स) अपरेशुरमुतीये मा दकायन्तानेय सा

प्रका दिन, पुनीय, जन्म अवका नवन दिन का इसके पहाल् हो विकासी जनसे साना करके जाने नीत्रकारीक क्राय जीवन-वीवकर करण पाडिये

२ इसको तरफर्व पह है कि इस कारामाके अनुसार समाधा अनुसार करपेने फिसी विशेष प्रकासि असुपित एवं इसकी सुद्धिके सिके किली विशेष प्रार्थक्षणकी अवस्थानम् नहीं होती। किसी ठाइके आकारको अध्या लोकमंत्रहकी दृष्टिके क अन्य किसी कारकार्क अनुस्तान होनेक जिल दियाँ भी जातिके सम्बद्ध अन्तेष्टिके निर्म वर्षोचिक अहमीन समको हो करण चाहिने और ऐस्स करनेकर चारतीय व्यवस्थाके अनुमार असुविकाके निराकरणके लिये क्याविकान अर्थाक्षण भी कर लेखा काहिये।

चाहिये। यह-संस्कारके पक्षत् स्वियोंको आगे-आगे चलना चाहिये। उनके पीले-पीछे अन्य व्यक्तियोंक समृहको क्लन कहिये। वहाँसे आनेके बाद उन संधीको एक यत्थरके उत्पर बैठकर आवषन करना चाहिने तत्पक्षत् वे पूर्णकार्ये रखी गयी वय, सरसों और दुर्वाका दर्शन करें, मीमकी पवियोक्त प्राप्तन करें वया वेल समाकर स्नान करें सगोतियोंमें जिनके यहाँ मृत्यु हुई है. उनका भीवन नहीं करना चाहिये अपने परका अन्य नहीं साना चाहिये और न ही खिलाना चाहिने। मोजन भरनेमें मृत्यात्रका प्रयोग करना चाहिये एवं उस उच्छिट पात्रको ऊपर मुख करके ही एकान्त स्थानमें रखा देना चाहिये। मृतकके गुण्नेंका कीर्तन करे, 'यमगाका' का पाठ करे और पूर्व बन्धमें संचित शुभाशुभका किनान करे।

वह मृत प्राणी बायरूप श्रारम करके हभर-दश्मर मटकता है और वायुरूप होनेसे रूपरकी ओर जाता है कह प्राप्त हुए हारीरके द्वारा ही अपने पुष्य और पापके फलॉका भीग करता है। दहाइ-कर्म करनेसे मृत मनुष्यके लिये हरीएका निर्माण होता है। नवक एवं बोहर बाद करनेसे जीव वस सरीरमें प्रवेश करता है। भूमियर हिल और कुरुका निक्षेप करनेपर वह कृती धातुमयी हो जाती है। मरणासम प्राचीके मुखार्ने प्रवारत काल देनेसे जीव कपरकी ओर चल देल है यदि ऐसा नहीं होना है तो जीवको अर्धेर नहीं मिल पाल अर्थात वह इधर-उधर भटकता रहता है। इसिलये आदरपूर्वक भूमिपर किल और दर्भको विद्याना चाहिये

बीव वहाँ कहीं भी पत्न था स्थावस्योनिये सन्य लेता है जहाँ वह रहता है. वहाँपर उसके उद्देश्यसे दी गयी **बाद्रीय धरतु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धनुधारीके द्वारा** लक्ष्यवेशके लिये होड़ा गया बाज उसी लक्ष्यको प्राप्त करता है, जो उसको अभीष्ट 🕯 उसी प्रकार जिसके निमित्त श्रद्ध किया जाता है, यह उसीके पास पहुँच जाता है। जन-तक भृतकके सुध्म सरीरका निर्माण नहीं होता है. तकरक किये गये ऋद्वाँसे उसकी संतुष्ति नहीं होती है। भूख-प्याप्तसे व्यक्ति होकर वायुमण्डलमें इचर उघर चक्का

कारता हुआ कर जीवात्क, दक्करके आद्धले संतृत होता है। विस मृतकका पिण्डादान नहीं हुआ है, वह आकासमें भटकता हो रहता है। वह क्रमत:-- वीन दिन बल, तीन दिन ठर्तन्, तोन दिन आकास और एक दिन (अपने प्रिप जनोंके ममतावक) अपने करमें निवास करता है। अग्निसें शरीरके भस्य हो जानेपर प्रेतात्माको जलसे ही वृत करना चाहिये इसके बाद अशरी ही उसकी देल-स्मानकी किया पूर्व करे तथा करवें पूआ और कुरून अलबे बाद अरे मृत्युके पहले, तीस्रो, पाँचवें, सातवें, वर्षे अपना स्मारहवें दिन जो खद्ध होता है, उसको नथक बाद्ध कहा जाता है। गृहद्वार, स्पत्तान, तीर्व या देवालय अध्यक्ष यहाँ-कडी भी प्रथम पिण्डरान दिख जाता है, वहींकर अन्य सभी पिण्डदान काने चाहिये। एकादरहरूके दिन जिस बाहको करनेका विचान है, उसको सामान्य ऋद कहा गया है। काद्मणादि चारों वर्णोंकी क्ररीर-सुद्धिके लिये स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशाह-संस्कारके पूर्व हो जानेके पश्चात पुनः स्नान करके सुद्ध होना चाहिये अनन्तर श्रव्यादान करना चाहिये, क्योंकि शब्बादानसे प्रेक्को मुक्ति मिलती है। यदि प्रेतका कोई सगोधी न हो वो उसके अन्त्येष्टि कार्यको किसो औरको करना चाहिये अथवा जसकी भार्य करे या किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, जो पुत कारितसे शुद्ध अर्थात् उसके सद्व्यवहारसे उपकृत हो। पहले दिन विधिपुर्वक ब्राह्मधोग्य किस अग्रादिसे पिण्डदान दिया जाता है. उसी अन्त्रदिसे सभी ब्राद्ध करने वाहिने।' दक्कर-बाद्धका कर्म मन्त्रोंका प्रयोग बिना किये ही नाम-मोत्रोक्यरसे हो जाता है। जिन क्स्प्रॉको धारण करके संस्कर्ता ब्राह्मकर्म करता है, अशीचका दिन बीतनेके बाद उन्हें त्याग करके ही घरमें प्रविष्ट होना चाहिये। यहले दिन जो और्ध्वदैहिक कर्म आरम्भ करे, उसीको दस दिनतक समस्त ब्राह्मकृत्य सम्पन करना वाहिये। यह क्रिया करनेवाला चाहे संगोधी हो या दूसरे गोवसे सम्बन्धित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो जिस प्रकार गर्भमें दिवत प्राजीके सरीरका पूर्व विकास

दस मासमें होता है उसी प्रकार दस दिनतक दिवे गये

१ -प्रथमेऽहान मः विरुद्धो दोनते निधिपूर्वकम् । उठन्योन म तेनैय सर्वकद्धानि कार्येत् ॥ । ६४ । ४६ )

ही होंगी।

पिण्डदानसे जीवके उस सरीरकी संरचन होती है। जिस शरीरसे उसे यमलोक आदिकी पात्र करनी है। जक्कक भागें इसका अलीच होता है, तकतक पिण्डोटक-क्रिया करनी चाहिये। यह विधि बाह्मणादि वारी वर्णीके लिये मानी गयी है। पुत्रके अध्यवमें जिनके लिये असीच तीन रावेंका ही मान्य जाता है जे महले दिन तीन, इसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन पिण्डदान करें प्रेतके लिये पुणक-पुषक मिड़ीके पात्रमें दूध तथा कल और चौचे दिन उसे पकोटि-श्रद्ध करना चाहिये।

हे अवडव ! पहले दिन को पिण्डदान दिया जाता है.

उससे जीवकी मुद्धांका निर्माण होता है। इसरे दिनके

पिन्द्रदानमें अस्ति, कान और नाकको रचना होती है

तीको दिनके पिण्डदान्द्वारा दोनों गम्बस्थल, मस नथा

प्रीवाभाग भनकर वैदार होता है। उसी प्रकार चौदे दिन तसके इदय, कृष्टिप्रदेश एवं उदरभाग, पौकाँ दिन कटिप्रदेश, पीत और गदाका आविर्माय होता है। स्टब्बात करे दिन उसके दोनों कर, सतवें दिन गुलर, आउमें दिन जंबा, नौवें दिन पैर तथा इसमें दिन पिण्डदान देनेसे

प्रवल बुआकी उत्पत्ति होती है। एकादशाहर्षे जी

पिण्डदान होता है, उसको क्रयस आदि मध्र अनसहित

प्रकार करें। निमन्त्रित ब्राह्मणके दोनों पैर बोकर तथा उनों अर्घ्यं, पूप, दीपादिसे पुरुष्य और सिद्धान, कुलर, अपूप एवं इव आदिसे परिपूर्व भीजन करावार संतुत किया व्यव। इद्दर मासिक ब्राह्म ब्रम्म क्रममसिक, त्रिपाधिक, कनवाण्मासिक तथा अन्यन्तिक— ये बोहत बाद्ध कडे जाते

हैं (न्वारहवें दिन इन ब्राद्धोंको करनेको विधि 🛊 )) प्राणीकी जो मृत्यु विधि हो, उसी विधिपर प्रतिमास ऋड करना वाहिये। प्रथम मासिक बाद्ध मृताहके दिन न करके

एकदसाहके दिन करना चाहिये जिस तिकिको मनुष्य परता है। वही तिथि (अन्य) मासिक ऋदके शिवे प्रसस्त होती है - क्रमासिक, क्रम्याप्यसिक और क्रमन्दिक तथा

विपाधिक— इन ब्राइकि लिये मृत्यु विधिका विवाद नहीं

करना चाहिये। उदाहरणार्थ-- पृष्टिक विधिमें को व्यक्ति

भरवा है, उसके लिये अपली चतुर्यी विधिको कनपासिक ब्राइ करना चाहिये। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती

है, उसके लिये कनमासिक श्राद्ध नवधीको होन चाहिने

और को पनुष्य नक्सी तिथिको मरता है, उसके लिये चतुर्दशी कलम्बसिक बाद्धको तिथि है। अतः अन्येहि-कर्मकुराल विद्वानको यह बान लेना चाहिये कि वे

सभी तिषियों मचाविष्ठित मृत्यु तिषिके अनुसार रिका

एक्प्रदशाहको जो श्रद्ध किया जाता है, उसका कम नवक है। इस दिन चौराहेमर प्रेतके निमित्त भोजन रखा करके बाद्धकर्त पुत्रः स्तान करे। एकादशाहरी वर्षपर्यन्त हेह ब्राह्मणको प्रतिदिन स्त्रमोदक बटका दान करक बाहिये। मानवः ज्ञरीरमें स्त्रे अदिश्ववीका एक समृह विद्यमान है, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साउ है। बलपुर्ज घटका दान देनेसे उन अस्थिपीको पृष्टि मिलली है। इसलिये जो घट चन दिवा काता है, इससे प्रेवको प्रसमवा क्रत होती है। जंगल वा किसी विक्य परिस्थितियें जीवकी मृत्य जिस दिन होती है, उस दिनसे बरमें सुतक होता है और उसीके अनुसार दलाहादि कियाएँ करनी चाहिये, दाह-संस्कार जब कभी भी हो।

तिरापात्र, असादिक भोज्यपदार्ग, गन्य, धृतादि एवं पुजन-सामग्रीका जो दान है, उसको एकादशाहर्षे देख चाहिये उससे आध्यलको सुद्धि होती है। भूरपु और कन्पर्ने वरमें होनेवाले सुतकसे क्रमकः— वृत्रिय व्यरहर्षे दिन, वैस्थ पेहडवें दिन तथा सुद्र एक मासमें सुद्ध होता है। मृत्युके तीन नास होनेपर त्रियात, छः पास होनेपर पश्चिणी, संबल्पर पूर्ण होनेसे पूर्व अहोरात्र तथा संबन्धर पूर्व होनेपर जलखनकी किया करनेसे सुद्धि होती है। इसीके अनुसार सभी क्योंकी जुद्धि होती है। कलियुगर्ने सुतककी समाप्ति दलाहमें ही है। एकादकाँहरे लेकर सांबरसरिक आदि सभी बार्टीके अवसरपर विश्वेदेवींकी पूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी

किरणें अपने तेजसे सभी तारागणोंको दक्क देती हैं। उसी

१--एक्यरलाह- साहके अनन्त्र वर्षपर्यन्त किया जानेकाल एकोहिए- साह तथा प्रति सावस्थारिक एकोहिए- बाह्र विश्वदेवपुरूपपूर्वक करनेकी परण्या नहीं है

प्रकार प्रेतरवपर इन फ्रियाओंका आकादन होनेसे भविकाने पुर- प्रेतस्य नहीं मिल्ला है। अतः समिन्डनके अनन्तर कहीं 'प्रेर' सन्द प्रयोग नहीं होता।

🚵 बाह्यम सर्वदा सम्बद्धानकी प्रतंसा करते हैं। यह बीक्न अभित्व है, उसे मृत्युके बाद कीन प्रदान करेगा? बबरक का कीवन है, शबतक अपने कन्यू-कन्यम हैं और

जपने फिल हैं। मृत्यु हो जानेपर यह सर गया है. ऐसा जान करके जनगरमें ही वे अपने इदावने स्नेहको दूर कर देवे हैं। इसलिने अस्पा ही अपना कथु है। ऐसा नामकर निकार

करके जाते हुए ही अपने द्वितके कार्य कर लेख चाहिये। इस संसारमें को हुए प्राचीका करेंग पुत्र है. वो किस्तरके सहित राज्यका दान बाह्यकर्त दे सकता है? ऐसा सक

कुछ जानवे हुए मनुष्यको अपने बीवनकालमें ही अपने हाओंसे हस्याचनादि सभी दान कर देन काहिने। अवः अच्छी एवं मंजबूत लकड़ीकी सुन्दर रूच्या बनवा करके

उसे हाधीके दाँत तथा सोनेकी पट्टिपॉसे अलंकत करके उस सव्यक्ति कार सक्योंके संहित विष्णुको स्थर्वमणी प्रतिमाको स्थापित करे। उसके बाद उसी

इस्ताके संनिकट चीसे परिपूर्व कलत रखे। हे गरड । वह कलक अपने सुलके लिने ही होता है। विद्वानीने से उसकी निहासलात कहा है। सम्बूल, केसर, कुंकुम, कपूर, अगुर,

चन्दन, दीपक, पाटुका, छत्, चामर, सासन, यत्र तक बक्रालीक सलधान्य उसी शब्धके बगलमें स्वापित करे उन बस्तुओंके अतिरिक्त सचन करनेवालेके लिये को अन्य उपयोगी बस्तु हो. उसको भी वहाँ रखे। सोने बाँदी क

अन्य शहारे वनी ज्ञारी, करक (करक), दर्गन और पश्चरंगी चौदर्गासे इस सध्याको संयुक्त करके इसे अध्यापको सन दे दे

कल्यानके लिये पजनान स्वर्गमें सुक्त प्रदान करनेवाली क्ताको विधिवत् रचन करके सम्बोक द्वित दम्पतिको पूजा करके उसका दान करे. कर्जपुरल, कच्छहार, अंगुठी, भूकवंद तथा भित्रकादि आभूषण एवं गीसे युक्त वरेल् उपकरणोंसे परिपूर्ण कर उसको दानमें दे। तदननार पहारह, कुल और अधनसे सर्वन्त्रत अर्घ्य इस बक्तवको देकर बह पार्वज करनी भारिये-

क्षता प कृष्णकार्य जूनो ज्ञानरकार्याः। लामा प्रमाणस्थासम् समा समापि समापि ॥

(D) VE)

बिस प्रकार समुद्रकी पुत्री लक्ष्मीसे भगवान् विज्युकी हम्बा सून्ध वहीं होती है. उसी प्रकार बन्म-कम्बा-करमें मेरी त्तरना भी सुन्य न हो

इस प्रकार साहानको दश निर्मल सम्माका धन देका ब्रायापन करके उसे किया करे। नहीं प्रेरासमानी निधि एकादकाइ संस्कारमें बताबी नवी है।

हे गरह । अपने व्यत्यक्की कृत्यु होनेपर उनके निमित्त बन्धुजन धर्मार्थ जो दान देते 🗗 उसके विवयमें विजेष कर मैं कह रहा है, उसकी तुम मुनो। हे पश्चिताल! अपने बरमें पहलेहे जो कुछ उपनुष्ठ

बार्त् हो, उस मुतकके ज़रीरसे सम्बन्धित जो बस्त, चत्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब एकप को। सम्पन्ति कपर भगवान् विश्वन्ती स्वर्णन्ती प्रतिम्बको स्थापित करके विद्वान् व्यक्ति उनकी पूजा करे और जैसा पहले कहा गया है। उमीके अनुसार बाह्यकरो उस भ्रतसम्बद्धाः सन कर दे।

राज्यादानके प्रभावसे प्राचीको प्राव होनेवाला सम्पूर्ण सुना, इन्द्र और बयराजके बरमें विश्वयान रहता है। इसके प्रभावको ब्रह्मभयंकर मुख्याले अपद्त उसको पीकित नहीं करते हैं। वह यनुष्ण चमलोकमें कहीं भूप और उंडकमे कह नहीं पास है। सम्बाद्धनके प्रभावने प्रेत बन्धनमुख हो बाता है। इस दानसे पापी व्यक्ति भी स्वर्गलोक चला कता 🛊 जो प्राणी पापसे रहित है, यह अपनराओं से सेनित विमानका चढकर प्रसम्पर्कन स्वर्गमें रहता है। जो नारी अपने प्रतिके दिनवे नवक, चोडस और स्रोवन्सरिक साह

तमा सम्बाद्धन करती है, उतको अनन्त फल प्राप्त होता है। मृह परिका उपकार करनेके लिये जो स्थी जीवित रहती 🛊 उसके साम मरती नहीं हो यह सही जीवित रहते हुए भी अपने पतिका उद्धार कर संकती है। स्त्रीको अपने मृत

पतिके लिये दक्षि, अज, सदल, अजल, कुंकुम, बस्वापूचन तथा शम्बादि सभी प्रकारके दान देना चाहिने स्थिपीके लिये इस लोकमें जो कुछ चस्तुएँ उपभारक हों. वो कुछ

प्रस्ता एका है।

प्रमुख हो।

व्यवस्थान विषये जाने योग्य करत्राभूवन और योग्य पुण्यका परः भौगतः 🛊 । स्वर्गमें रहने योग्य पुण्यके स्व

वस्तुएँ हों, उन सभीको मिला करके प्रेतकी प्रतिमा बनाकर उन्हें वयास्थानपर नियोजित करके लोकपाल, इन्हादि देवगम, सूर्योदिक ग्रह, गौरी तथा गमेलकी पूजा करे। उसके बाद श्रेत वस्त्र भारण करके पृष्णाञ्चलि सहित

ब्राह्मणके समझ इस मन्त्रका उच्चारण करे—

प्रेतस्य प्रतिमा क्षेत्रा सर्वोपकरणेर्युता। सर्वरकसमायुक्ता तव किंद्र विवेदितः॥

आत्म जम्भुः हित्य गीरी शकः सुरगर्गे. सह।

सम्मापकृष्याप्रदानेष सेव सात्य प्रतीवतु॥ (३४।१६-१७)

है विप्रदेव प्रेतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त स्वांसे युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है। यही शिवा और भौरी है यही सभी देवताओंके साथ इन्द्र है। अस इस सम्यादानसे यह आत्मा

इसके बाद उस राज्याको परिवारवाले आचार्य ब्राह्मकको प्रदान करे। ब्राह्मक उसको ग्रहण करनेके बाद 'ब्रॉडक्सक' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। सन्दक्षात् उस ब्राह्मककी प्रदक्षिण

करके प्रकास करे और उन्हें वहाँसे विदा करे। है पश्चित्! इस विधिसे एक शब्दाका एक ही बाह्यणको दान देना चाहिये। एक गाँ, एक गृह, एक सच्या और एक स्त्रीका दान बहुतोंके लिये नहीं होता है

विभाजित करके दिये गर्प ये दान दालको पापको कोटिमें गिरा देते हैं।

है ताश्यं <sup>1</sup> इस प्रकार बतायी गयी किथिके अनुसार जो प्राची शब्यादिका दान करे तो उसे ओ फल प्राप्त होता है, उत्तको तुम सुन्<sup>रे</sup> इस दानसे दाता सी दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। व्यतीपात वोग, कार्तिक पूर्णिया, मकर तथा कर्ककी संक्रानियों, सूर्व चन्द्रग्रहण्यें, हारका, प्रथाय, नैमिक्सप्य, कुरुक्षेत्र, अर्बुद (आबृ) पर्वत,

हारका, प्रथाग, नैमिश्वारण्य, कुरुक्षेत्र, अर्बुद (आबृ) पर्वत, गङ्गा, वमुना तथा सिन्धु नदी और स्त्रगरके संगय-तटपर जो दान दिया जाता है, यह उससे भी बढ़ा दान है इस राज्यादानके सोलहर्वे अंसको भी वे सभी दल प्राप्त नहीं

का पाते हैं यह प्राणी यहाँ जन्म लेता है, वहीं उस

होनेके बाद वह सुन्दर स्वरूप आरण करके पृथ्वीपर पुनः जन्म लेता है। वह महाभनी, धर्मन्न गया सर्वकारबोंका निकात पण्डित होता है और मृत्यु होनेके बाद वह नरवेह पुन- वैकुण्डलोक बला जाता है। अन्द्रुत है। अप्सराओं से बातें और बिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमानपर बर्बन्द स्वर्गमें अपने पितरोंके साथ हवार कवा ग्रहण करते हुए

हे तहर्य । यदि पितर प्रेनत्वको प्रात है वो सपिष्डीकरणके

बिना अहका, अमाबास्या, मधा नक्षत्र हथा पितृपर्वमें किये यवे जो जो बाद्ध हैं. वे फितरोंको नहीं प्राप्त होते हैं सपिण्डीकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये। इसमें संतय महीं है। शबकी शुद्धिके लिये अवस बाद्ध करके बोड्सीका सम्पादन करे। तदनन्तर पितृपॅक्तिकी (पित्ररॉकी पॅकिमें प्रवेशके लिये) सुद्धिके लिये प्रवासवें प्रेतपिण्डका अन्य पिण्डॉके साथ मेलन करे। वृद्धि श्राद्धकी सम्भावना होनेपर एक वर्षके पहले ही (कः अथवा तीन माह मा देव माहमें एवं बारहवें दिन सपिण्डीकरण बाद्ध कर देना चाहिये। जुदका बाद्ध स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। अग्विहोत्री ब्राह्मकरी मृत्यु होनेपर द्वादसाहको सपिण्डन-कर्म होना चाहिये। क्रमतक वह कमें नहीं किया जाता है, तबतक वह मृत अरिवहोत्री ब्राह्मच प्रेतमोरिवमें ही रहता है। अतः अरिवहोत्र करनेवाले ब्राह्मणको द्वादशक्षमें ही सपिपडीकरणकी क्रिया कर देती चाहिये। गहर आदि महानदियोंमें अस्य श्रेपण, गवातीर्थ श्राद्ध, पितृपक्षमें होनेवाले श्राद्ध सपिण्डीकरचके विका वर्षके मध्यमें नहीं करना चाहिये। एदि बहुत-सी

असपिण्य अस्तिहोत्री युत्रको पितृसत्र निहीं करनाः चाहिये। यदि वह ऐसा अवस्था करता है तो पापी होना और उसे पितृहत्वाका भी पाप लगेगा। पतिकी मृत्यु होनेपर जो को अपने प्राणींका परित्याग कर देती है तो पतिके साथ ही उसका भी सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। पिताको अनुस्थित रूपसे लायी गयी विवाहिता वैश्ववणी अथवा धतिया जो भी पशियाँ हों, उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र

सपतियाँ हों और उनमेंसे एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाप तो

उसी एक पुत्रसे ही वे सभी पुत्रवती होती हैं

कर सकता है। यह प्रमादकत ब्राह्मण किसी सुद्रा कन्यासे ही विवाह कर लेखा है तो घरनेके बाद उसके देनने एकोरिष्ट- बाद, करावा गया है और संपिण्डीकरन-बाद उसीके साथ करन कठिये अन्य कर्षों क्लीसे बाह्यकरे काई दलों एव हों, किंतु उन्हें अपनी अपनी सकि सरिवदीकरणकी क्रिकार्वे निवृक्त होना चाहिये। अञ्चलका पीय, मान और फारगुरुवासके कृष्णपत्रको नवनी क्रिक (जो सारितवीका मातक बाद होता है)-को होनेवाटा तथा बुद्धितेत्व बाद एवं सपिव्यन ब्राटमें विवासे प्रकर मातका पिष्क प्रदान करना चाहिये। हे ताहर्य । पितामहीके साथ माता और पितामहके साथ पिताका सरिपद्रव अपेक्षित है. देसा मेरा अधिपत है। यदि स्त्री पुत्रदेश ही कर बाती है हो उसका सर्पिण्डन पवि करे। वर्षतः पविको अपनी माल, फिलपड़ी एवं प्रपितायही—इन डोनॉक साथ अवनी प्रतिका संपिण्डन करना चाहिने।

हे गरुड! पदि स्थिपोंके पुत्र तथा पति दोनों नहीं है से वृद्धिकालके आनेपर स्त्रीका भई अथवा द्वरभागका गृहीता मा देवर इसका सरियान करें यदि पति एवं प्रतिक्र किर्योके न वो कोई समोत्री हो और न देकर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भारतीके साथ उसका एकोरिष्ट विचानसे खाद्ध कर अकल है। नदि मूलकर अवदा विष्यके बदाय संविध्यत क्रिक किसीकी नहीं हो सको है से उसके पत्र वा बन्ध-कन्धवको चाहिये कि वे नवक बाद, बोदक बाद क्या आविदक बाद करे।

जिसका दक नहीं हुआ है, उसके लिये बाद्ध नहीं करना चाहिये। दर्भका पृथल बनाबर अग्निमे उसे जलाकर ही बाद्ध करना चाहिये। पुत्रके द्वारा विसावय संविध्यीकरन किया या सकता है. सिन् पुत्रमें पिताका पिण्डमेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिकाके कारण भी विवाही पहनें सविवदीकरण नहीं करना चाहिये। जब बहुत-से पुत्र हों, तम भी ज्येष्ठ एवं ही उस कियाको सम्पन्न करे, नवक, सरिष्टन तथा चोडलारि अन्य सभी ब्राडॉको करनेका अधिकारी वही एक है। धनका चैटवारा न होनेपर भी एक ही पुत्रको निताके समस्त औध्येटेहिक कृत्य करना चाहिये

मुनियोंने भी इस बातको कहा है कि फिताको अन्योहि एक ही पुत्र करता है। बादि पुत्रोंमें परस्पर बैटबाय हो नवा है तो उन सभी पुत्रोंको पुषक्-पुषक् स्रोवत्वरादिक किया करनी वाहिने। स्वर्ग क्रम्पेक पुत्रको अपने फिल्क्स ब्राह्म करना चारिये जिनके निमित्त वे बोडल प्रेटबाइ सम्पन नहीं किये जाते हैं, इनका अन्य सैकड़ों बाद्ध बारनेपर पी पितामल रिनर रहता है।

है करोकर। पुत्रहीनका संविध्यक्तिकरण उसके माई, भतीये, सरिवड अथवा शिक्यको करना व्यक्तिये। सभी पुत्रहीन पुरुषोंका संविवद्दन पत्नी करे आक्या ऋत्विद्द वा पुरोक्तिसे उस कार्यको सम्पन करावे। पिताको मृत्यु हो जानेपर वर्षके तथ्य क्या सूर्यप्रदेश का चन्द्रवाल हों ती पुत्रोंको सर्वजनाद, मान्द्रीबाद, नहीं करना वाहिये। माना-पिता और अधार्यको मृत्यु होनेपर वर्षके मध्यमें तीर्वलाड, गवाबाड तथा अन्य पैतृक बाद नहीं करता भारिये। पितृपन्न, गजन्नाचा चोग, भन्नादि और युगादि तिथियोंने सरिष्यीकरणके विचा पिताको पिण्डदान नहीं देख चाहिने कुछ लोगोंका निचार है कि वर्षके मध्यमें ची बहुपुरुष तका देवतादिके लिये को देव है, उसका दान देना चाहिने। पितरोको भी अर्घ्य और पिण्डमे रहित जो कुछ देव 🕏 वह सब दिया वा सकता है। वही विधि कही गर्व है

देवोंके लिये पितर देवता हैं, पितरोंके पितर ऋषि हैं, अधियोकि पितार देवता है, इस कारण पिता सर्वजेड़ है। फितर, देवलागन और यनुष्योंके यहनाय धगवान विभू है। परनावको जो कुछ दिया बात है, यह समस्य प्रशेरकरियोंको दिया हुआ माना जाता है। पिताके मानेपर वर्षके मध्य जो पुत्र सन्य साह्य करता है, विस्संदेह सात बन्योंमें किये गये अपने धर्मसे हीन हो जाता है। पिन्होदक क्रियादिसे रहित प्राणी प्रेष्ठ हो करे हैं, में इसी कपमें भवा-प्याससे अञ्चल पीडित होकर कपुके साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता वेतत्वयोगिमें पहुँच जात है तो पुत्रके द्वारा की गयी समस्त पैतको किया कर हो बाती है। यदि मततको अन्य हो बाती 🕏 तो चितुकार्य यह नहीं होता है।

वर्षेद्र माताको मृत्यु हो जाय. पिता और विधानको पूच्य वनुव्योकः पिष्यकेलन अधांत् आंधवदीकरण नहीं होता अर्थात् राद्यं जोकित रहती है को मानका सरिग्डन है, उनके लिये पुत्रेकि द्वारा अनेक प्रधारते दिख गक प्राचितामकोके साथ ही करना चाहिने हे तकता मेरे इस इन्तकार, उपहार, बाद्ध एका मरवाहीन उन्हें करा नहीं होती बचनको सुनी जह सर्वचा सस्य है। इस पृथ्वीपर जिन मरे है। (अध्याय ३४)

والمنافقة والمنافقة

सपिण्डीकरण आद्धमें प्रेतपिण्डके भेलनका विधान, पितरोंकी प्रसन्ततका फल, पञ्चक मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाइ, प्रेतश्राद्धमें त्याच्य अठारह पदार्थ, यलिनबोडशी, प्रथमबोडशी तथा उत्तमबोडशी श्राद्ध, शवयात्रा विभान

उत्पन्न हो गम है। गर्द किसी भी पुरुषको सालका देहाक्सान हो तथा है, किंतु उसकी चितायही प्राप्तायही, वृद्धप्रशिक्तमही जीवित है और बदि विक्र भी जीवित हो, भारतमङ प्रमानामङ एवं वृद्धप्रमातामङ भी जीविक हो ले उस नातका स्थित्यन किसके जान किया जानका? हे प्रभौ । इसको कतानेकी कृषा करें।

श्रीकृष्णचे कहा है पश्चिम्। पूर्वते कहे नवे सन्दिनहीकारणविश्वासको मैं एवं कह रहा है। बारे व्यासके उपर्देक क्षणी सम्बन्धी जीवित हैं से मताके पिण्डका मध्येलन दया, लब्दी तथा मानित्रीके साथ का देव चाहिये। इस संस्कारमें तीन पुरूष विश्वकर चीम करनेकाले 🛊 तीन पुरूष त्यायक हैं, मीन पुरूष किरदानुत्वेप और दसकों पुरूष पॅक्सिनिय होता है। पिता तथा पालके कुलमें इन्हों पुरुषीकी श्रीमिद्ध होती है। यसवान अपनेने पूर्व दस प्राची पूर्व अपनेने बाटके दस पृत्योंका उद्धार कर सकता है। सहसे जो तीन पुरुष बालके रावे हैं अपनेतु विता, विशासक तथा प्रियम्बर्ग – वे सारिवडीकाक करनेपर स्रविवह व्यक्ते गर्द है जो प्रवितासकके पूर्व बृद्धप्रवितासक और उनसे दो पूर्व करूब ि उन्हें त्यापक करनें स्वीकार करना श्राहित्रे। इस उर्देशक लाजक पुरुषके कर को पुरुष होता है यह प्रथम लेकड होता है. उसके पूर्वमें को अन्य दो पूरुप होते हैं. उन्हें की उसी लेक्ककी कोटिमें समझना चाहिये। इस कोटिके नीमरे पुरुषके पूर्व को पुरुष होता है। यह चेकिसनिय है। हम प्रकार दस पूर्व पुरुषोंके बाद स्थान प्रकार हक पूरूप है ऑक्क्पमें जो नशासन इस पुरुष होते हैं उन सभीको

साक्ष्मिन कहा--वे बन्दर्गः अब नुत्रे दूसरा संदेह जिल्लास विश्वांकी संक्रम इक्सीस होती है।

पुर संस्थानें निधिपूर्वक को मनून्य उक्त **वेद्यान का**ड़ करण है, उसमें कर्जकी ओरने बोई स्टेशकी रिवर्ट गई छ वार्त है से उसका मी कांध होता है, उसे भी हम हत्ते।

है खगेरा। पिता उसस होच्छ पुत्रोंको संसार प्रदान करत है, जिससे उनकी बंश-करमारा अधिकिया होती है। बादकर्ताका प्रतिसामक प्रस्ता हो करके स्वर्णदास हो जात है। वृद्धक्रीपराध्यक्ष क्षेत्रम होका ब्यद्धकर्मको विवृत्त अन्तर्वद क्यान करते हैं। आद्धके भी में कल है से ही विसर्वेक तर्पक्रमें भी उस्त होते हैं। है पश्चिम उस मर्पालोक्पर्ने किया पुरुषको संवाप-कार्यमा यह हो जाते है, यह मृत्युके कद उसी प्रकार नरकलोकमें करा करना है जिस प्रकार कोचको कैसा हुन क्रमी होता है। (मरक-भीग हुन करनेके बाद) वह बाची मुख अचन सरीसूच मीनिमें कना लेख है। वह उस नरकते निया संसानक निकित ही मुख नहीं होता है। अन्य: अंतानांवाहीन को इन प्रामीक दिन्हें आपार्व, तित्र अनन्य इतके समोत्री (अवस्थान)-को उसके उदेश्यके अभिवृत्तेक 'करायकारित' कर देनी काहिते। उस कुरवरी वार्यवर्गक होकर थंड किस्ट्राट्म निर्मित हो नरकसे कुटकारा च कता है और स्वर्गमें सक्तर सस करता है इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

मन्तिक्रमें लेकर रेक्नोपर्यन्त को चौच अक्टर हैं, वे बची सर्वेष अञ्चल होते हैं। उन नक्तरोंने सकान आदि सनस्त करियोक्त एक संस्कार का बलिकर्ज नहीं करना चाहिये। हन नक्षत्रोंने कुछ हाजीके लिये जल भी ब्रदान करन प्राप्त न्हीं है, ऐसा करनेसे नह अतुभ हो जाता है। द-सार्व

१ - विकास प्रकार पूर्वीकायकोर्ज लोको कामा; — इस कारियमी १ - कार्या लोक हो आनेसे मूर्जन विकासी पहली 'विकासी समझक कार्या है।

्यतः) स्वयतः हो सो मी इस करलमें लोक (सन-पात्र पहाँ करकी काहिये। स्वजनको पहाकको सान्तिके बाद ही मृतको सब संस्कार करना चारिये, अन्यक्ष पुत्र और मर्गादियोंको उस अहम पश्चकके क्राप्यानमे द स ही होलक पहला है। जो मनुष्य हम स्थापोमें मृत्यू प्राप्त करता है, उसके बरमें ड्रानि डोती है

इस प्रक्रको अवधिमें हो प्राची हर करता है, उसका दाह संस्कार तत्सम्बन्धित नश्चक्रके मन्त्रसे आहति प्रचन काके प्रशास प्रथमकारों भी किया जा सकता है। जह: की गयी आहरि चुण्यद्यिनी होती है सीवंगें किया गया दाह उत्तम होता है। बाह्यभाँको नियमपूर्वक वह कार्य मन्दर्भाहत विधिपूर्वक करना चाहिने। ने बचाविध अधिमन्त्रित करको का प्रतिकाओंको बना करके सबके समीपनें एक है। इसके बाद इन पूर्वालकाओंके सहित अस समका दाह संस्कार करें। स्ट्रनन्तर सुतकके सनाव होनेकर कुक्को स्वतिकर्ग भी करन चाहिने।

को सन्दर्भ इन धनिहादि पाँच नक्षत्रोमें मरता है, उसकी उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। अलएव उसके उदेश्यसे विल, गी, सुबर्ग और बुतका दाव किसेंको देश काहिने। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके उपदर्शनका विश्वास हो जाता है। अलीकके समझ होनेपर सुत जानी अनने सत्पूर्वीसे सदित क्रम करता है। को पान, फदका, क्रम, स्वर्ण नहर, बका तक दक्षिण बाद्यकरे से जाते है वह सभी पापीकरे दर करनेश्वरण है। यहकार्व करे हुए बाल, बुका और बुद्ध प्राणियोका और्व्यदेशिक संस्कार प्रायांजनवृत्येक जो मनुष्य नहीं करता है, उसके शिले नाना प्रकारका विध्न सन्ध लेख है।

हेतलाइवे अहारह कात्र्र स्थान्य शांती है वधा-जातीर्वाद, द्विगुण कृत (मोटक, प्रणक्का कलामन, एकके अभिक पिण्डदान अपनीकरण, उच्छिट साळ.

वैष्यदेखार्चन, विकित्स्यन, स्वध्यका उच्चारण और पितृसन्दोच्चर नहीं करना चाहिने'। इस बादमें अनु सन्दर्भ प्रयोग. अववादन तथा उत्पास वर्षित है। आसीमानोगनन, विसर्वन, इदक्षिण, विल होस और पूर्णहोत तक बल्पिक्देव भी नहीं करना चाहिये। नदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती हैं ।

प्रथम बोडलोको महिन्स सदके काले आधिकेत किया क्रम है नक्ष- प्रकृतका, हुए, अधिका, विदाने, (क्यमानका) क्रिकों एवं पद्योगियोकि उद्देश्यमें , सबके दावमें तथा करा बाद अस्थि-संबंध कालमें होता है। उसके बाद दस पितक बाह्य को प्रतिदिन एक एक करके इस दिन किये जाते हैं, वे भी परिषय कादकी कोटियें आते हैं। इस प्रकार हत्वे प्रथम चोक्त काळ कहा गया है। है तसर्थे। अन्य मध्यम क दिलीय केंद्रलीको भी तुम मुलसे सुनी।

इन बोहरा बाद्धोंकी कियानें सबसे करने निश्चित् एकादस बाद्ध करना चाहिये। इसके कद बहुए विक्यू क्षिय, यह और तत्पुरुषके नामसे गाँच नाद हों, ऐसा तत्वचित्रकॉने कहा है। हे क्येश' इन चेडल खड़ोंके कर प्रतिकास एक कार्यके अनुसार बारह साह, स्कारवर्ष कार्यो क्रवादिक साह, त्रिपाधिक साह, क्रवयसिक और इनक्रमार्थस्य बाद्ध करनेका विधान है। सब शोधनके निवे अक्ट बाद करके तथा अन्य वियोदन बाद करके पित्रपंकिको विज्ञादिके निन्ने क्यासमें आहसे मिलाना चाहिये। जिसका प्रचारत्वी आह्न नहीं किया गया है, कह पितृपंक्तिमें मिलने बोरब नहीं है। उच्च त्रिवोडल अर्व्यात् अदत्तरतेस सद्धींसे पुरा प्राणीके डेटरमका विनास होता है। डनकास सद्ध हो कानेपर पंक्तिसंतिय (पितृगर्गोक) सामीप्त) प्राचीको मिल जल है। प्रचासमें ऋदसे पितुके साथ संधि-वेसन करना चातिये।

अब जब-विधि बतायी जाती 🛊 जब-बाब जाएन ्र कि.मी आवारोंके कार्ये वृत व्यक्तिक अवसर प्रयोग अपूर्णावयोंको । व स्थाननुगवर्शन संस्थाक — ऐसा कवारच करके विकासकार

विकास सर्वाको दिया करा है। यह वेत- ब्याइने नहीं करना पर्वाको । 2 सदस्य सम्बद्ध आह्ना क्रमानेक अन्यान कार्यानक सेके सेके गीवाने गीवानक क्रमान क्रमाने क्रमीका करके दूसका निवारित निवास

कार है। यह अवस्थित नामन के बाद में कर मानिये। अल्लाक्ष्मिक काल्पित केलकाडे किंवजीयेत् । ध्वांक्ल्ये दिल्लान दर्भन् प्रकारम नैकारिककालम् ॥ ar-Burruffug at & Gratinag elifet a square fegent a many : क्षपुरुक्तं च कृतीत जनादेशमधीलपुरुष् अवसंख्यानं न कृतीत प्रदाशमधिकारीन्त् स म क्ष्मांत विक्रमोण म दिवा प्रशंकति नमा १ क्यांद्रेशदेश फेरकर्या सम्बद्धमांतरिक ॥ ३५ ३९—३२३

करनेके पूर्व बनावी गयी पालकीमें सबके हाक पैर अपि देना पाहिये बदि ऐसा नहीं किया जाना है तो वह पिरान योनियोंके हाथ पहुँच जाता है सबको अकेला नहीं कोहना चाहिये। यदि उसको अकेला कोड़ दिस जाता है तो दृष्ट योनियोंके स्पर्शसे उसकी दुर्गति होती है, गाँवके बच्च कव विद्यमान है—ऐसा सुननेके बाद इकानुसार यदि थोजन कर लिया जाता है तो उस अज और जलको क्रमता मांस तथा रक समझन चाहिये।

गाँकके बीच सकके रहनेपा ताम्बूल सेवन, दन्तधावन, भोजन, स्वी-सहदास तथा विषडदान स्वाच्य है। स्वान, दान, बप, होय, तर्पण और देवपूजनका कार्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है।

हे पश्चिराण जन्धु-जान्यव और सगै-सम्बन्धियोंके लिये मृतकालमें ऐसा हो उपर्युक्त व्यवहार अपेकित है इस वर्षके त्यागनेसे देश पाप संलिख हो जाता है। (अभाव ३५)

#### तीर्थंमरण एवं अनशनवतका माहात्म्य, आतुरावस्थाके दानका फल, धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी महिमा

ताइसीने कहा है प्रभी अनंत्रनद्यतका पुरुष किस कारणसे मनुष्यको अक्षम गति प्रदान करनेमें समयं है? पदि प्राणी अपने परको छोड़कर तोधमें जाकर भरता है अध्या तोधमें न पहुँचकर आगीं या परमें ही पर जाता है अध्या कुटीचर अधींत् संन्वास-अञ्चलके धर्मको स्वीकार करके प्रण छोड़ देता है तो उसे कीन सी गति प्राप्त हो सकती है? जो व्यक्ति तीर्थ अध्या परमें भी रहकर संन्वासीका जीवन स्वतीद करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो तो पुश्रको क्या करना चाहिये? हे देव! यदि प्राणीका तत्सम्बन्धो नियम पालनमें उसके चित्तको एकाइता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमें उसकी सिद्धि कैसे मन्भव है? यदि उस नियमको पूरा किया जाव अथवा नहीं भी किया जाप तो ऐसी दक्तमें उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे

प्राप्त हो सकती है?

श्रीकृष्णने कहा है गत्र यदि जो कोई भी प्राणी
अनक्षत्रत करके मृत्युका वरण करता है तो वह मानव-क्षार छोड़कर मेरे समान हो जाता है निसहारकर करते हुए शह जितने दिन जीवित रहेगा, उसने दिन उसके निये समय बेंड दक्षिणासहित सम्बन्ध किये गये वड़ोंके समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्मको स्वीकार करके नीर्य अध्यक्ष पत्ये अपने प्राणीका परित्याम करता है तो उस अधियाँ वह प्रतिदन पूर्वोक पुष्यका दुगुना करने प्राप्त करके है। हार्गरमें महाध्यकर रोगके हो जानेपर अनकनंद्रत करके जो मृत्युको प्राप्त करता है पुनर्यन्य होनेपर उसके हारीरमें

रोगकी उत्पक्ति नहीं होती है यह देवतुस्य सुमोधित होता है। यो मनुष्य राष्प्रायस्थायें संन्यास प्रहण कर लेता है यह इस दुःखमार अपार संसार सर्गरकी भूमिपर पुन जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन वधारांकि बाद्याणिको भोजन, तिल पात्र और दीपकका दान एवं देवपूजनका कर्म करण चाहिये। इस प्रकारका अस्वरण को व्यक्ति करता है. उसके छोटे बड़े सभी पाप विन्त्र हो माते हैं। वह मृत्युके बाद सभी महर्षियोंके द्वारा पात को जानेवाली मृत्तिका संवरण करता है। अस यह जनकावत मनुष्योंको वैकुण्डपद प्रदान करनेवाला है। इसलिये प्राणी स्थस्य हो या न हो, उसे इस मोधदायक प्रतका पालन अवस्य करना चाहिये। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलतका परित्याम करके

तीर्चपाञ्चपर चल देता है, उसके लिये बहारि देवगण तृष्टि-पृष्टियफ बन जाते हैं जो व्यक्ति तीर्थके सामने उपस्थित होकर अनजनवत करता है. वह यदि उसी मध्यायियों मृत्युको भी प्राप्त कर से तो उसका वास समर्थिमण्डलके बीच निश्चित है। यदि अनजनवत करके प्राणी अपने मरमें भी पर जाता है तो वह अपने कुलोंको कोइकर अकेले

स्वर्गालोकमें जाकर विकास करती है यदि मनुष्य अस और जलका त्यार करके विष्णुके बरजोदकका पास करता है तो वह इस पृथ्योपर पुत्रजंन्य नहीं खेता है। अपने प्रयवसे सीचंचें नये हम उस प्राणीको रक्षा वनस्वता करते हैं। विजेष

बात यह है कि बभदूत और यमलोकको कातनाएँ उसके

<sup>ः</sup> पृत्युका विश्वाय होनेपर तीन या चार दिन अञ्च जलका सर्वचा परित्याग अनका है। यहाँ ब्यान देने योग्य बात है कि यह अनकान आत्मारक र होकर का है

व्यक्तिकरतक करी था सबी हैं। यो व्यक्ति वार्षेत्रे दर एउस इ.स. तोचंबास करता है, नदि वह बहरेक मृत्युको प्राप्त करे और उसका सक्दाद हो से वह उन रोजंके करनका फर्गाटार होता है। सदेव तीवंसंकर करनेपर भी जनी नदि किसी दूसरे स्थानक मरना है तो यह ब्रेड कुल और उत्तव रेसमें बन्ध लेकर एक बिद्धान बेटड बाह्यम होता है। है तहर्व ! यदि विरक्षारवध करके भी मनुष्य पुनः वीकित रहत है से ब्रह्मणेंको बुलाकर वो कुछ उसके गास हो यह प्रार्थस्य ३-वें द्वानों दे दे। ब्राह्मणोंकी अच्छा लेकर यह करावकारका कलन भी, सब साथ बीते और धर्मका ही अरक्तन करे।

जुलको बहेरवर्त शीर्वर्ग व्यक्त कोई भी जन्म पुनः अपने पर सपस का जाता है तो पर साधानीकी आज जा करके अमाजित करे। स्वर्ण, गी, भूमि, हाची और मोदेका क्षत्र करके जो पनुष्य मृत्युकालमें होयंत्रे पहुँच बाय, व्य भाग्यका है। बरण कारफो संनिकट होनेपर बरसे दीवीके लिये प्रस्तान करनेकले व्यक्तिको का नगक गोटानका कल क्षत्र होता है, वर्षि उससे हिंगा न हो। करने जो कप किया गया है, यह तीर्थ स्तानमें सुद्ध हो जाता है। कांत् वदि प्राची हीवंगें कर करता है हो यह बजलेपके समान हो जाता है' करतक सुर्व, चन्द्र तथा पक्षण अवस्थानों विद्यालय रहते हैं, तमतक वह निरसंदेह कह होलता है। महाच्या दिये गये दानोंका कल हाना नहीं होता है। आत्रायस्थाने निर्मन प्राणिनोंको विशेष रूपसे थी, जिल, इसमें तथा समधानमध्य द्वान करना करिने

द्धन देनेकले पुरुषको देखका सभी स्वर्गवासी देवता, चानि तथा चित्रगुतके साथ धर्मराम प्रस्ता होते 🖫 अवतव अपने दात अधित भन है। तबतक बाह्यसको उसका सन टेक्ट कांड्रचे क्योंकि करनेका यह सब बराधीन ही ही अवना" बेली विवतिमें स्वाचन वन करके भाग कीन दल

देख? कुत विश्वके पारलीकिक सुराके उदेव्यमे को पुत्र क्राराजको राम देख है, उससे कर पुत्र मीत्र और प्रपीतिक साथ भगवान् हो जाता है। पिराके निर्मित दिया गया दान सी गुन, बारको दिनो हथार गुना, बहनको लिये दस हजार गुना, बहोटर व्हांके लिये किया गया दान असंदान गुना क्या प्रदान कानेकला होता है। मदि लोभ, प्रमाद अनवा कानेकले ग्राँसत होकर लोग अपने मृतकाँके लिये दान नहीं देते हैं तो सभी को हुए ख़जी यह कोचते हैं कि की परिवारके सने समानो कंत्रल और चरी है। अल्बन करने अर्थित और स्वभावतः चक्रल वनको गति कत्र एक हो है और का है दान उसकी दलरों गति तो किपनि हो हैं। यह बेरा पुत्र है, ऐसा संध्यक्षण पुत्रसे प्रेम करनेकले

अपने पांतको देख करके किस सकार दुराव्यारिकी स्त्री इसका इन्हास करती है, उसी प्रकार मृत्यू शरीरके रक्षक और पानी अनके रक्षकान उपहास करती है। है तार्थ जो बनक उद्युर धर्मीन्त्र तथा सीम्ब म्बभावसे न्छ है. यह अपन धन प्रम करके भी अपनेको तथा बनको विलक्षे समान कुछ नानता है। ऐसे उदान गरियमाले सेव प्रत्यको अधीयद्वय नहीं होता है उसको किसी प्रधारका मोहजाल अपने चककरने नहीं जकद चला है। अन्यकालने मनदर्शके द्वारा इतका किया गया किसी प्रकारका अब इसके कामने टिकनेमें समर्थ नहीं होता है।

हे कारुवर । धर्मकी रक्षा या किसीके उदेश्यमे क्यानें हुव करके प्राचीलार्ग करनेसे जात हजार वर्ष अधिनमें कृदका आस्त्रदाह करनेका स्थारह इत्यार वर्ष वानुके नेगर्वे जीवनलीला समान करनेपर जोलात इसार वर्ष, बृद्धभृतिर्वे मीरगति क्रम करवेपा साठ हजार वर्ष तक गोरकार्य अन्त होनेपर अस्तरी हजार वर्षतक स्वर्गकी हाति होती है किन् निरकारकायम पालन करते हुए प्राचीका परित्यान करनेपर क्रांकिको अञ्चलकोताः लाग होता है"। (अध्याप ३५)

ह पुरान् प्रचानिकालोधी जाने क्यूनीको । यह यह व योगर्ग यह हिंसा १ अवर्ग व को व का करों का प्रीवेश्यानेन सुन्यति । करते तम कर्न नेहक्तोपालं वि तत् । ३६ । ३४ १५

३ असम्बारकं अने बावय अवद कि कर्पातेत् । पात्रवेतं कृते अर्थ कृतका का प्रदाननीत् व

<sup>।</sup> कि सामूर्य को लाग्ने कमुरुवाने । परिच्या समाग्राम औरर्य क्षांस्थानक । ब्रोट कोश्वाम क्याप्ति क्रमाञ्चलोक्रतोऽपि व्य । मृत्यः कोश्वीम ने वर्गे कदर्शः परिवर्गनार्थात् « अभिक्रमेक्षेत्र स्टब्स्य प्रकृत्या प्रप्राच्या च (जीतरेक्षेत्र विस्तरम् द्वारक्या विश्वयन: ४ (३६।३१—३३)

प्रत्यको स्वरूपनि च सन् में उसे इतिकारणी काने च चोडल। आहर्य चोटरसंगियोग्नो अचारके सम्बन्ध कानक गति ।

#### 

सहस्योते सद्धाः—हे सम्बद्धनः विस्त प्रकारके सारपूर्ण कृष्णकः द्वान करण पादिने उसका वर्णन करे पह कर्मा किस विभिन्ने करण पादिने? इसके स्थान केसे हैं? इसकी पृत्ति किसे प्रांत्रों हैं? प्रकारी किसे देश पादिने? इसकी संपूर्ण प्रदान कर्मने सामने इन कुम्मांका दान किस स्वत्यों प्रांत्रक हैं? यह प्रदानकी कृष्ण करें।

सीकृताने कहा—है जात! सामूर्ग कुम्मदाने विकास कृत में तुन्दे भागे हकतते कहा रहा हूँ है आपर्यक्षण अन और साम्यो परिवृत्ते कुम्मदेश दान हेताके हरेशाने देश कहिते । यह दान विशेषकार्थ हेताके तिथे मुख्यानक है



कार्यों दिए क्रके क्या, निर्मा और वर्णिक कहाँक दिए विशेषकरके जीवको क्यानार्थे कुंक प्रथम कार्यके निर्मे इट्यूड्य देश आहिये। गोकाये भाषीर्थीय त्रीपकर स्थापक क्याचे तथी भूतिरथ प्रसिद्ध निरम का क्यानार्थ कुंक इट्यूडों कुंग्यका हान देश काहिये। उसी स्थापक निर्मे निर्मा क्रोब्यको उत्त प्रश्ना हम भी है हेन पर्याचे। उत्तरे प्रस्त प्रोक्त हैन क्रम्युनीके क्रम क्रम क्रम है।

हैनके हुरताह-संस्थानके अस्तानक सन्तृति कुन्नीया दान विशेष व्याप्त शंका है। परायत कर दिन काह कर भी क्ट्रीया संस्थान करके दान करे। उसी दिन यह कर्माम और करात परिपूर्ण एक कर्ड़नी , निर्मेष क्रमाया कराया) काह्यपारी क्ट्राय को अस्तान करके कुन्नीय एवं सम्बद्धि काह्यपारी क्ट्राय को अस्ताना वह एक बर्ड़नी, कर्माम कर्मा का क्रांत्रायको कर्मामा करे। उससे संसूह होकर कर्मास उस क्रियो संख्य करते हैं। उससे समय एक बर्ड़नी विक्रमाने निर्मे दानमें देख काहिने। उसके कुन्यके हेस करी महिकार सुन्नी रहता है।

अपने कु विकास करकावार्थ उत्तर और अन्तरे पूर्व केल्द्र क्ट्रोक्ट एल है। उनका विधान का है कि जनगीय बाइये लेका चेवल बाइनको तिनी सेन्य बावानीको एक एक पर दोनों दिया करा। एकदरावाने लेकर क्रिक्ट प्रतिदेश विकार्यके प्रकार हाई काले पूर्व एक परका सन देव है। है सनेकर! यह बन से जीवा है कि कर्मानुर्व पात्र और प्रवासन्तित सहे पटीचा दन निरम दिया कर, सिंह करीक एक बढ़ेरी (करका, ऐसी डोनी चाहिते जिसके क्रमा चीत निर्मात करने निर्मात रचनार रिपृत्य अञ्चल करके कृष्या, अनुव अर्थर कृतिका क्यानी राज्य पूजा को अन्तात् कार्यकार करके विशेषक संकारपूर्वक वेरिक वर्णकारको करिएलं कुरवेर ब्रह्मनको नित्त होने हक-एक पट पन है। यह पन निवा और क्लाकरके एक क्यानको हो देख करिये। क्षेत्री मुखेको पह एक न है, क्लेकि बेर्कनक सामा-विचारचारा प्रदास समापन और स्थलंका मी टहार करनेतें बार्ल 🛊 (सम्बन्ध १७) [शेन फ़ैन फाड से]

🦈 पूर्णमद- पूर्णमिर्द पूर्णात् पूर्णमुद्दस्यते। पूर्णस्य पूर्णमेदावरितसाते॥



निखिलभुवननार्थं आसतं सुप्रसत्रं त्वतिविमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुर्यः। सुखपुरितसमस्तं पूजवाम्बत्सभावं विशतु इदपपचे सर्वसाक्षी चिदात्मा॥



गोरखपुर, स्वैर फाल्युन, वि० सं० २०५६, भीकृष्ण-सं० ५२१५, फरवरी २०००ई०)



पूर्व संख्या ८७९

## धर्मराजको बारम्बार नमस्कार है

धर्मस्य नगरतेऽस्तु धमराज नगोऽस्तु है। इहिस्पारमस्य ते तुभ्यं नमां अहिमवाहनः। वित्रमुत नगरतुभ्यं विविक्षाय नमो नमः। नरकार्तिप्रशानमर्थं कामान् यक्क ममेप्सिनान्॥

हे धर्म() अपको नमस्कार है। यमग्रव आपको नमस्कार है। हे दक्षिण दिशाके स्थामी! आपको नमस्कार है। हे महिषवाहन देशका! आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त आपको नमस्कार है नरककी भीड़ा सान्त करनेके लिये 'विचित्र' नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोकाञ्चित कामनाएँ पूर्ण करें

\_\_\_\_\_

## धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

[बिशेबाङ्क पु॰ ४७२ से आपे]

तीर्थंपरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्त्रमकी महिमा, शालग्रामशिला तथा तुलसीकी सन्तिधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्तकर्म तथा अनाव ग्रेतके संस्कारका माहात्म्य

साध्यमे कहा के प्रभी द्वान को तीर्थ करनेवालेको स्वर्ग राजा मोधको प्रति होती है। अब आप इसका द्वान पुते कराये। है स्वर्थित्। किस द्वान कींग तीर्थ सेवनसे प्रतृत्व योग प्रत करता है? किस द्वान एवं तीर्वक पुण्यसे प्राणी विश्वस्त्रकार स्वर्गमें हा सकता है? क्या करनेसे वह स्वर्गलोक एवं स्त्यालोकसे तेजोलोकमें जाता है। किस वापसे प्रतृत्व करा प्रकारके नरकोंने कुवता रहता है। है धक्तोंको मोध प्रदान करनेवाले धगकान् कर्नार्थः। अप मुख्यसे यह थी बतानेकी कृषा करें कि कहाँवर पृत्यु होनेसे प्राणीको स्वर्ग और सोध भी प्रता होता है किससे कि पुण्यांन्य नहीं होता

श्रीविष्णुने कहा —हे नरक। भारतवर्गमें मानवागीन तेरह आतियोंने विश्वक है। यदि इसको प्राप्त करके मनुष्य अपने आतिम जीवनका उत्सर्ग तीर्थमें करता है तो उसका पुनर्याम नहीं होता है। अयोध्य, मधुत, माथ, कार्ता, कार्ता, अविश्वक और द्वारका—ने स्वत पुरियों मोख देनेकली हैं।" प्राणीक कपदमत ही कार्यपर 'मैं संन्यासी हो नका'—ऐसा यो कह दे से सरनेपर विष्णुलीक प्राप्त करता है। पुन-पुण्यीपर उसका बन्य नहीं होता।

यो बनुष्ण मृत्युके समय एक बार 'हपि' इस दी अधरका उच्चारण कर लेख है, यह मानो मोध प्राप्त करनेके लिये कटियद्ध हो गया है। यो मनुष्ण प्रतिदिय 'कृष्ण कृष्ण- कृष्ण' – यह कहकर मेरा स्मरण करता है. उसको मैं नरकसे उसी प्रकार निकला देश हूँ किस प्रकार करवान भेदन कर कमला उपन निकल खता है। अधीपर सल्लामा किला है या वहाँपर हारवती किरत है किंवा बहाँपर इन दोनों किलाखाय्योंका संगय है. वहाँ प्राणीको मुक्ति निस्संदेह ही कह होती है। समस्त प्राप्त यो दोशोंका विजास करनेकाली सालग्राम किला जहाँ किंदामान है, वहाँ उसके सोनिध्यां प्राप्त होनेसे जीवको निस्संदेह योक विकास है—

> कृतो विष्णुपुरं प्राप्ति न चुनर्जायते क्षित्ते। सकृदुच्याति केन इतिरित्यक्षरह्यक्॥

बद्धः परिकारतेन मोझाय समने इति। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मं स्वरति विस्त्रतः॥ सनं धित्या समा वर्ष वरकानुद्धरास्त्रद्भः। इतलप्रामिता यम यम द्वारवती विस्त्रतः। इसलप्रामिता यम कृष्णित्तम् न संस्त्रतः। इसलप्रामिता यम वर्षास्त्रत्वस्थाः। समनिकारवर्षास्त्राम्युक्तियोशः सुनिक्षिता।

(1614-11)

है क्षत । तुलसीका वृक्ष सताने, चलन करने, सीकने. ध्यान-स्पर्ध और गुणगान करनेसे चनुष्योंके पूर्व बन्मार्जन पाप बसकर विनष्ट हो जाते हैं :

रोपनाम् पालनात् सेकाञ्चलनवर्गनकीर्तनात्। सुन्तमे पहते नावं पूजां कनार्जितं करा।

136111

राग-द्वेषकपी पलको दूर करनेमें समर्थ, इत्तकपी बलालसके सरपकपी इत्तरों वृद्ध मानसतीयों जिस मनुष्यने स्तान कर लिया है वह कभी प्रपोसे सीलव नहीं होता। देवता कभी काइ और परकाकी जिल्हामें नहीं रहते वे तो प्राणीके प्राथमें विराज्ञमान रहते हैं। इसलिये सद्भवसे युद्ध भक्तिका सम्बद्ध आजरण करना चाहिये—

कृत्यहुदे सत्त्रजले रागदेशकरण्ये। यः रंग्यते भागमे तीर्थे र स तिभीत यतमेः॥ य काडे विकाने देशो र शिरतार्थं कहाण्य। भागे हि विकाने देशस्तरसम्बद्धानं सन्त्रकोत्॥

(36 42 41)

मकुआरे प्रतिदिन प्रमान्काल जाकर नर्मदा नदी (पृथ्य तीर्च) का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुँच पत्ते हैं क्योंकि उनकी कित्तवृद्धि क्लबान होती है। मनुष्येकि विक्रमें नैसा विकास होता है कैंग्र ही उन्हें अपने कर्मोंका कल प्राप्त होता है। वैस्त्र ही उनकी पालकेक गति होती हैं बाह्मण, गी रुगी और बालककी हत्या रोकनेके लिये

अयोध्य पद्मा क्या क्यों काली अवन्यिका « पूरी हारको लेक वर्षता बोधव्यक्यिः

finant meld to by to by the contraction of the cont को वर्गांक जनमें क्रमीका कॉन्ट्रान करनेने जनम एक हैं, क्षे लेख जल होता है-

क्षात्रकार्व करते व स्थेको क्षात्रकोषु पर क्षान्यकार वर्ष व व वे वेद्यान्यकार्य

bc 15.1

को निर्मात करने हुए कुछ कर करन है, उसे भी बर्गित प्रमा होती है। यह साथी सम्मानित निर्मेश हो साथा है क्राह्मको हुए ऐसी गर्म बोक्सी प्रम कर समय है

हे पहलूर करने करियमिक सेन्से मेंने मोजवारों हैं। मेंने of more and of its man-stances, to from होतेला बहुत्तुने क्यं प्रोकेन्सानी कृत् केवावर है। असी कहाँ अपने प्रतीरक चीरकर करके विश्वकरणक अर्थकरणक स्था है बद्धा है। प्रीकारों कीना और स्था हा प्रे राजीका हो काल देख करिये। असे में बार एक मेराने क्षीयन करन करें और बुद्धपृति एवं सीवेर्ड कृत्यने प्राप की जो सन्तर प्रतिकंत कुरुकेत, पुराकेत कुरुक जीतिय अर्थ्य (अर्थ्य कर्मकः विक्रमान क्रम विकासको नाम है। यह मनाव ब्रह्मक एक दिन पूर्व भी हो कहा, बनाव क्यांने रहता है। इसके बाद का पूर्व पूर्णीयर का कार्य है। से मान क्यारित सहस्ताने एक पर्यक्त मेना-Projek fiel an monten en to f, or ongel कुरम्बर उद्धार करके राज्यांनोकर्ते निवस्त करक है।

को अन्तर्भ प्रत्यक्ता निर्मात वैदर्गाना कार्यन्ति स्था करत है का अन्ते कुल चीचलों सहित ह्यानेकर्प निवास करन है। बहारानीको देवर भी पहुन्त देखा ही बार कर करन है। जाते, कुद करनाय, हकर पूर्व हेक्कानोक जेनीद्वा कार्यका पूर्व कार्यके पीत्र कार for कार है अध्य क्षेत्रीहरूने कर्मक पुरूष हो। साथ है। को पहला निवान सावानके परिवारको और अन्य और भूगते हुए बारोपेंड दिनों बाद कुछ और पूर्वाचे करी क्रीनदीका दान देश है। यह बाई क्षेत्र करोड़ करेनक प्राथिति विकास करता है

को समार्थ कर्म क्या अपने कुछ निष्या अनुस्ता की का कुन्ने कर कोर्स रोजीको विसर्ध सकत है। उसने क्लीनक कार्नक चेल कार्य है। एक मैकट्रिक चील्यन करके को अपने फोलक अपूर्णना करने हैं, में रोजों की

को दिन रिक्टोंने अनंदर होका वर्णना हुक केना क्रम करते हैं। अर्थन चीरते होत रक्षतिकारी नहीं अर्थन कुरार के करेंची करके भी कर भी हुए उस प्रीता अनुस्थान विकास पहला करते हैं से उप राजी पार्चको को जानती है। यदि विको जानतिक परिवार परि कारतीय अवस्य काम द्वार १५४मी स्थापन है से का को अने कहाराओं इसके बच्चे पर्वाची विषय कर tat tr

भी वर्गांक रिकार्वंच प्रतिदेश यात्र एक सेल चेकाल का काम है जा का चलते हुए देख विकास पहिला कर्ननोट कर्न है। जिस स्मृत्यों हुए हार्थक पर को किया गया है, यह सक्ताओं एक with first where freeligest ofte from the world firm for the \$1 fee names from actions करीय पूर जीवन और सर्वेक्टरे सेचे कर्का अधिन क्षतीको पह पत रेख है।

इस कुन्द्रे करून एक करती होती है। इस सामानिक क्रमा क्रोक क्रेस है की इस सर्वकर करन एक क्रांग्ले का उन्ह (बैला) होते हैं। में क्यों कर्तांत का हर देवने करवाने करते हैं और में कर निर्मेत सक्तानते दिया कर है तब प्रांकांक के एवं की करते हैं। उनके पुजाने कर्म कर्मनोक्षक पुरुष पर पान है।

हवी पूर्वत अन्य बहुत है पूर्वत है जिसके करके पहल क्यांनोकक कर्य होता है। यह उन सब्दे पुरस्के प्राच्यो प्रदेश काचे पान प्रतिकारी प्राप्त करता है।

व्यक्ती कार्यको प्रोह्मा निर्मात वर्णकाच पान्य करिये । इस पूर्णांक साम् एवं और एक भी ही मेर कर है। द्वीद, समा क्रमुनको कर, रिकी प्रदेशों रिका हैरवरियक्त्रम पूर्वत और अन्यत हैनक संस्कार-करोड़ी बहुब्स कर इस्ता करता 🎞

कार कर्न क्षेत्रक कर्म क्षेत्र क्षेत्र कर्त कर्त कर और अन्तरम कर पुरित क्षा क्रकेटीचार ज्ञानिकार प्राप्तः AND REPORTS OF

> 130139 94 (MMH 14)

#### आशीचकी व्यवस्था

ताक्ष्यंने कहा—हे प्रभो! वित्रमें सुवित्य और अञ्चित्वके विवेकके लिये और जनहितार्थ आप मुझपर दया करके मृहकः विधिका वर्णन करें।

श्रीकृष्णमें कहा — हे पशीन्त्र मृत्यु तथा अन्य डीनेपर चार प्रकारका सूतक होता है सामान्यत जो चारों चणींके द्वारा यथाविधि दूर करनेके योग्य है अन-वालीय और मरणानीय होनेपर दस दिनोंतक उस कुलका अन प्रहण नहीं करना कहिये इस कालमें दान, प्रतिग्रह होम और स्वाध्याय भंद हो जाता है देश, काल, आत्मशक्ति इच्य, द्रव्यप्रयोजन, ऑक्टिय तथा वयको जान करके हो अशीच-काकि विवित निधमोंका पालन करना चाहिये।

गुफा और अग्निमें प्रवेश तथा देशन्तरमें ज्यूकर मेरे हुए परिजनींका अशीन त्यूकल वस्त्रमहित स्नान करनेसे समझ हो कात है जो प्राची गर्भस्यक या गर्भसे निकलते ही मर बाते हैं, इनका अग्निदाह, अशीन एवं सिलोदक संस्कार नहीं होता है। किल्पी, विश्वकर्म, बैदा, दानी, दास, एका और बोदिन बाह्यजॉकी सन्ध सुद्धि बतायी गयी है खिलक (इत्याययण), मन्त्रपूर, अग्निहोत्री तथा एका सदैव सुद्ध होते हैं। इन्हें अशीक नहीं होता है। एकायण जिसकी इक्का करते हैं वह भी प्रवित्र ही रहता है।

हे दिव । बच्चेक जन्म होनेपर सपिएडी और सगोविमीको

एक जैसा असीच नहीं होता. दस दिनके बाद माता सुद्ध

ही जाती हैं और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्नादिके लिये पवित्र हो जाता है। पनुने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यजके आयोजनमें यदि जन्म या मृत्युका सृतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित चन और पूर्वनिर्मित स्मयसम्पर्धीका उपयोग करनेमें दोष नहीं है सभी वर्णोंके लिये अजीव समानस्पर्क माननीय है। माता-पिताको यो मृतक होता है, उसमें माताके लिये तो मृतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत मुद्ध हो जाता है। दम दिनके लिये प्रवृत्त सन्नाशीय और स्वभाशीयके अन्तर्गत यदि पुन जन्म-मरण हो जाता है, तो पूर्वप्रवृष्ठ असीचको तीन भागोंमें विभक्त करके कदि पुनर्जन्म मरण हो भागके अन्तर्गत हुआ है तो पूर्व असीवकी निवृतिके दिनसे उत्तरासीचको भी निवृति हो जावगी किंतु यदि पूर्वप्रवृत्त असीचके तीसरे भागों पुनरातीच प्रशृत हुआ है तो उत्तरावीचमें प्रवृत्तिके समाप्तिपर ही यदि सुनक दस्तहके बीच पुन किसी समोजेका मरण या जन्म होता है तो इस असीचकी जवतक सुद्धि नहीं होती तबतक असीच रहता है।'

हो जानेपर समय जैसा भी हो दीन दुःखी बाह्यणको विनयतापूर्वक दान देना चाहिये, उसमें दोष नहीं होता है। असीथ होनेपर सनुष्य पहले मिट्टीके पात्रसे विलिमिश्रीत जनकर स्वानकर सरीरपर मिट्टीका लेप करे, सर्वकर स्वाक

जलसे पुनः स्कृत करके शुद्ध हो।

अशीयके बाद दान सभासदको देन खाहिने। सुनर्ण, गाँ और प्रकार दान आहाणको देना खाहिने बाह्यकरी अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना, पैरुप तिगुना तथा सुद्द बीगुना धन बाह्यकको दान दे। गृह्यसूत्रोक संस्थारसे पहित होनेपर सातर्षे अथवा आतर्षे वर्षमें पृष्यु हो बान तो जितने धर्षका नड मृतक क्यकि ख उतने दिनका अशीध मानना बाहिने। बाह्यक और स्त्रीकी रक्षाके लिने वो अपने प्राणीका परिस्थान करते हैं हथा जो सोग गोलास्य तथा एकपृथिमें

प्राणीका परित्यम करते हैं, उनका अशीच एक पत्रिका

होता है जो नरबेह अनाम देतका संस्कार ऋषे हैं. दन

इस्हाजोंका किस्त्रे सुभ कर्षमें कुछ भी असूभ नहीं होता है। बाह्मजके सहयोगसे अन्य वर्णवाले जो इस कर्मको सम्पन्न करते हैं उनका भी कुछ असूभ नहीं होता है। स्वान करनेसे उनको सम्म सुद्धि हो जाती है।

अहाँ वसे विधियत् हुद्ध होकर जब सुद्ध कलके मध्य स्नान कर रहे हाँ तभी बाह्यणको उन्हें देखना चाहिये।

(अध्यय ३९)

## दुर्मृत्यु होनेपर सद्गतिलाथके लिबे भारायण-बलिका विधान

महानी कहा—गण्यम् किनी सहानीकी अपनुष्यु होती है उनका कालीकिक कर्म कैसा है? उन्हें नहीं कैसा स्थान क्रम होता है? उनकी कीन भी गणि होती है? उनके रित्ये क्या उक्ति है और क्या विचान है? हे अधुनुद्यः में उन सभी वालोंको सुनना कहता है कृपका अपन हनका कर्मन करें।

श्रीकृष्णने कहा —है गरंड को जारण विकृत मृत्युके कारण हैत हो गये हैं उनके नार्ग, जरलीकिक मति, स्थान और हेलकमें विधानकों में कड़ रहा है यह परम गोकरीय है इसे तुन सुनो। को कारण कर्य, नदी गरंख गोकरी हुए और कर्य आदिके कार्टनेंगे कर जाने हैं किएकी मृत्यु गरंख दक्तने तक अंतर्थ हुआकेमें होती है जो दूर्वल कारण हालीकी सूँदके कड़गरी, विवक्तनमें, शील होकर, अरिनदोड, लॉड़-बहार तथा विकृतिका (हैजा) रोगमें नार्ग हैं जिनके द्वारा आल्यडरक कर सी कार्ग है जो गिरकर, करिसी समान्यत और मरावें हुसकर पर जाते हैं, बनकी दिनरिकों शुन सुनो

वो अवान श्लेक्सरि वानिगेंद्रमा नहे कते हैं, वे वीर नहक अन करते हैं जो कृत्य निस्तारिक नकी, शह संस्काररहित, कींद्रानुओंने परिन्यत, वर्णांक्य करते हुर और प्रधारेगोंने कींद्रित हीका नरते हैं, रोपांक्य, कानुस्त्रपूर्व कर, व्यविविक हार क्या अवका सेवन करते हैं, व्यवकार, करा, वर्ष, स्वत्रप, विद्युत निक्ता, अवेन, दन्तवारी प्रमु तथा पृथादि प्रतृत्वे करण विवकी अववृत्यु होती है, जो रक्तकार, प्रस्ता, कुछ और वेशियको सहकारको रोपयुक्त हो गये हैं, वे सभी देश व्यवसे परक-धोन करके प्रीत्योगि प्रम करते हैं वेशियनोको उनका दक्ष-संस्कार, सर्वाय विवर्षि एवं कल्लोककार कर्न गर्न करना काहिये है वाहबे हैं वे वारियोका व्यावनार्यांको स्वत्य व्यवस्थान

है पश्चिमान! सभी प्राणियोंका करणाय करनेके लिये यम और अवको दूर कानेकारी इस प्रमण्यालिके विश्वासकी मुखे का मासकी अवधिने कद्याय होन कारमें वर्षिय, देड़े मासने केवय कथा कुरको लावजल दाह (पुर्वालका दाह)-किया कार्या काहिये सङ्ग्रह, वसून, नेशिय, पुन्कर, जलापूर्व राल्याय, स्थाक जलापुक मान्योर कलासाय, वायाली कृप, गोहकला, यर या मन्दिरने भगवाम् विष्णुके लामने बाह्यय इस मारायणवारिको सम्बद्ध करावें चौराणिक और वैदिक कर्तामें वेतका तर्पश्र किया जान । इसके बाद माज्यान सभी और्वाधवारों कुळ जल तथा अक्षत लेकर विष्णुका भी तर्पन कुळावृद्ध अक्षा अन्य वैष्णवसन्त्रोंसे करके दक्षिणांभमुख होकर जेलका विष्णुकार्यों इस मन्त्रमें भ्यान करे—

श्रामध्येत्रको हेक: शङ्कानकाराज्यः । श्रामक: कुरुक्षीकाराः वेत्रकेत्रपती अवेत्

60 89 86

अन्तरि, अनना राह्न चंक्र और गटा धारण करनेकाने अन्तरपटेंच पुण्डारिकाच क्यानन् प्रेयको मोध प्रदाय करें। तर्वच समात हो क्यानेक पश्चाय समयूक, हेर्ब्य हेच-रहित, जिलेन्दिय, पविष, धर्मचारमण, दानधारेंगे संस्तरम्

हान्तिवर, एकप्रतिवर होकर भगवान विक्तुको उत्तास काके हवा वाणीपर संबद रखते हुए अपने बच्धु-वान्धनोकै साथ परायत सुद्ध हो। इसके बार शिक्षपूर्वक वहाँ एकरस साद्ध को। सम्बन्धित होकर कम, धान, कथ, सादी बान, गेर्डू, कंगली (टॉगुन), शून हविक्यम, मुद्दा, बार, काडी, क्या, सभी प्रकारके धान्य, दुध तथा मध्यम दाव हाहानको है बस्से और बहुकाने मुख आठ स्थारके बहुदान किस शिक्षपेट किसे (सम्बन्धपने) सभी बाहानोंको

इस अक्लाक देख चारिये।

वृक्ष्णीयर विकासन हो वानेके पक्षण सञ्ज्ञात नक्ष सारपार्थ पृष्ण - पृष्ण गाम सावान पृष्णपुर तर्थय करे काम कामाने एकाम वन हो, पुरनेकि कल पृष्णीया दिक करते, केंद्र-सार्थ्योके सामुख्य सभी साहाणीको दान देना वाहिये एकोहिंद्र साहानें व्यापारीसे पृष्ण पृष्ण अपने देना वाहिये। उस सामय आयोगोधीयंभूक्यो - इत्यादि सन्तर्भ वाले विकास साम्य कामोगोधीयंभूक्यो - इत्यादि सन्तर्भ वाले विकास साम्य कामोगोधीयंभूक्यो - इत्यादि सामान प्राप्णी पीयार्थ देशायाः - प्राप्णी पीयो 'सामान पित्राप्ण प्राप्णी पीयार्थ 'अधिकाशीयिक' प्राप्णी आहें 'व्यापार्थ प्राप्णी नर्थे, व्यापार्थिक' प्राप्णी द्वार्थ तथा कर्षे कामोगिक सामाने स्वाराम्य पित्रद्वार आर्थ प्रदा्ध करके उनका विकासीय करे।

क्कादसरेकान क्राड्स काके दूसरे दिन ब्राड्स आरम्ध करे। इस दिन चारों बेटके डाला, विद्यासील और

महाप क्या वर्षक धर्मका प्रांत्रक प्रांत्रक अञ्चानले प्रतस्य और कभी स्थान्य व होनेनोस्य उत्तय चीव क्राप्टामोक्ष आकारण को। सरमनार सुनर्गने विक् समाने गर, परिने सहा, लोगेने गन, मोना अपना कृताने केतन्त्री प्रतित्व समया सत्ते 'प्रयूक्तिके प्रश मानाने विष्णुरेकको परिवर्ग दिलागे, "अन्य अवस्थित"काराने महको उसर दिलाई, अनिकारीको बनाओ स्वासको कुने हिलाई, प्रशेषांक्षेत्रक करते करते इतिक दिवले एक प्रश्नी मण्डल क्यकर कृतका का उर्जाका करना कार्यन

कार निष्णु कर यह और क्रेस-इस मीचांक केले प्रवासन्तक कृष्ण अस्तर-अस्त एके इस सभी देवलओंके रिपर्व पुरुष्क पुरुष्क कारके साथ, महोत्तरवीय बच्च मुद्दा प्रदान करे एवं १७६-१०६ राजनार्थि उनका कर को उसके कर नव्यविधि रेगांके निर्मित कीए कहा कार्य व्यक्ति मनकान गङ्क जनक करावत वह इनके अध्यक्षी विद्रोक्ते मार्ग्ने वर्णार्थभवन्त्रिया निर्माणक लेका एकक पुश्चक चेठक प्रदान करें है सार्वजन सकता, कदक, इस, अंतुर्दे, करण्यान्, पात्, भोजन- पदार्थ और सरक- वे अबद पद पत्रे नवे हैं। इसके साम ही समर्थ क्या रांधायाने मुख एक रिकार्य कार्यात्र विधिनुसंख मुख्य सारामको द्वार देख माहिते अपनेद सर्गम सारामको हरी भरी कारामको वस भूग, बर्वेट विकास क्रांडमको एवं देनेवाली एक जिल्हे प्रदेशको सामनेदका पान करनेकाने स्वयुक्तको स्थाने, प्रकार प्रदेशको किन लीए और एकिका देवी पाहित्रे।

सर्वर्षको सर्वन्यत क्षत्रहरू शिवन कृत्यकृति व्यानसङ्ख निर्माण करके कृष्णाविष्यको विकासत हते उन्हर्णक करे और क्तानक विभाग करके और भी सदा वालोंने प्रकारकी प्रक्रियोच्या विकास करे। क्या-तिलेक्याचे कालीस क्या रोक्ष्मे इस. कह नक्स्में बीज, उदावें बीच, होनें भजाओं हैं की कारपरमार्ग बीच होनी इकशीयें की होनी सकाओं वें तीन निवन स्थानमें कर, दोनों अन्यकोओं 🚁 और पैरको अनुनियोपे इस क्लोबे इस क्लिस फ्रेस्ट्स्को आंत्रकारका निर्माण करण चाहित्रे । सम्बद्धान् इसके जिलेश्वरका कारकम तामुबदेशमें शोको, मुख्यें प्रक्रमम्, विद्वार्थनमें केना औरोके अभावत कार्याच्या, प्रायानी वास, प्रायक स्थानक मेर्ड अन्य अर्थ मुक्ते स्थानक रोज्य, चार्जाके क्यानमें नामक, प्रांतकन एवं यह रिक्त तथा बीधरकानों

कार, पूरीप (करा के स्थानमें केता, कार्यून प्रतीरने मानीका, प्रविधानोपै विकास पीठी, संस्थानमें प्रवस अब्दा, नथ् और योग, केजररीतके स्थापने कारास्की वरोड त्यकार्थनम् कृतवर्थः द्वेत्री कर्णक्रेत्रम् असरम्, द्वेत्री स्तरीके मध्यमं मृज्यमञ्ज, चरितकाचानमं कामनपा, वांश्वारेसमें कथरूर्य, दोनें अन्यकोलीके स्वानी केन्द्र, निरम्बन्धे कृत्य कार हो साध्ये से को सीचेको स्थापक वर्ष दोनों स्थानेने मुख्यकत् कियो क्रिक्सक लेश, कर्षुर, अगुर, जुन क्या सुगरिश्वा कुम-मान्त्रश्रीका अनंबरम् चरिवाको स्थापन बट्टमुव और इटक्काने रका पर रखे। उसकी दोषी भुकलोगे कदि क्या वृद्धि इन दोनों निद्धियोको संक्रान्यक करके बजावन दोनों नेजेसे इक इक कोड़ों को करणबर नेतीय कोनवानों किया भरकर उसको तनकृष्यदे विभिन्न उच्चारोंसे मुलोकित को। हर प्रकार नाम कानुआँचे निर्मित्र और अलंकुत इस

हेनको समीपाँच प्रदान करके कैसा कहा गया है, इसके अनुसार इसकी पुत्र करनी काहिये जो देव अनिव्होद करनेकाल हो। उकको मधाविधि बहुबाद वी देख आवश्यक है। उसके कर 'हैलोने हों-' क्या 'क्यम् क्यान- — हर कनोंके अधियनिक करने हुए स्टब्स्ट किरावर्ध बोच्या करावार इसीचे देशका प्रतिक्रीयत्त्व प्रदे अन्यक्षत् कारण विकास का का के कि एक एक ऐनेकारी मुलीत गीवा कर विका करा। तिल, तरेड न्यून, इन्हें, प्रमुख कार्यान्य, पूर्वाचे और भी एक से एक स्थापन मुख्यक्रमक होते हैं। अबः गोराम करनेके बाद मानवान निर्माण दल और पद दल एवं महादल दे। इसके कर शर्क जनकारोंसे विश्वविद्य वैद्याची केन्द्रस द्वाप करे। क्रेंगची मुच्चिक रिप्ती इस अन्यवस्था अन्यवस्था

मानन् विकास निर्मय कह काल करिये। काश्वस् हरको भगवन् विकास धान करके हेराकेशक कार्य करे. अवरूप 'अने किन्तुरिकिक'—इस क्याचे अधिकीया हम प्रकारिका हैल-पुरानेकी मृत्यु मानकर उसका सह मंग्यम की उद्दर्भक और दिन मुख्य बने। इसक बर्ग कारेकान्य पंजवार इस बीच क्रेन्स्ट्रिके रिस्के विचयुक्त और सभी व्यक्ति कियाओंको कुन्छ कुन्छ है से हैव जनमें मुक्तिक जिन्हार क्रम कर रेसा है। (MWRT Y+)

#### वृषोत्सर्गकी संक्षिप्त विधि

श्रीविष्णुने कहा—हे खगेबर, कार्तिक आदि महीनोकी पूर्णमासी विधिको पहनेवाले सुभ दिनपर विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिये। नान्दीमुख बाद्ध करके वत्सतरीके साथ वृषका विवाह और वृषके खुरके पास बाद्ध करनेके पश्चात उन दोनोंका उत्सर्ग करे

वापी और कृपके निर्माणेत्सर्गक समय मोशालामें विधिकत् संस्कारके अनन्तर अग्निकी स्वापना करनी चाहिये। विवाह विधिक समान ब्रह्म-चरण करना चाहिये। यश्रीप पत्रोंकी क्रांपिक स्थापना, पायस-खीरका पाक, उपयमन कुलादिका क्रमलः स्थापन करे। यश्रीप पात्रोंका सिंवन करनेके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो अबहुति आधार और उसके बाद हो आण्य- पाग संस्क आहुतियाँ हैं। अतः 'मुक्के अहितियाँ हैं। अतः 'मुक्के अहितियाँ हैं। साहिये

क्यबार और आज्य-भाग संज्ञक चार आहुवियोंके अननार अनुदेवता, अग्नि, रह, सर्व, पशुपति, कर, त्रिव, भव, पशादेव, ईशान और समको आहुवि दे। करपळत् 'पूचागा०' इस मन्त्रसे एक पिष्टक होस, चठ तथा खबस दोनोंसे स्विष्टकृत् होम करे। तदनन्तर प्रयम व्याहित होन, आर्थिक होम, प्रजापति होम, संस्त्व (अव्यक्तिह जल) प्राप्तन करे। इसके बाद प्रजीतका परिमोधन करे। पवित्र-प्रतिपत्ति (परित्याम) करके बाह्यको दक्षिणा दे चडकू स्टस्कका पाठ करनेसे प्रेतको मोक्स्ती प्राप्ति होती है

एक रंगके वृष और एक वत्सतरीको स्नान कराकर सभी अलंकारीसे विभूषित करके उन दोनोंको प्रतिष्ठापित करनेसे प्रेतको मोख प्राप्त होता है इस कर्मके बाद बृषभकी पूँछमे गिरे हुए बलके द्वारा मन्त्रपूर्वक तर्पण कार्य करना खाँठये उसके बाद बाह्मणोंको भोजनसे संतृत करके दक्षिणासे संतृष्ट करे।

तदनन्तर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। उसे करके प्रेतके उद्धार हेतु श्राह्मणको जल और अञ्चल श्राम दिया जाता है। उसके बाद ह्यादताह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक-पृथक् करने चाहिये।

इस विधिका सन्वक् पालन करनेवाला प्रेतको उस योगिसे मुक्त कर देता है (अध्याय ४१)

----

# भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोंका माहात्स्य और ब्रह्मस्वहरणका दोष

भीविष्णुने कहा—है गरह। विस प्रकार एक कस हजार गायोंक बीच दिश्वत अपनी माताको प्राप्त कर लेवा है, उसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया गया कर्म अपने कर्ताका अनुगमन करता है—

यका जेनुसहस्रोनु कास्ते किन्दति माताम्। तका पूर्वकृते कार्य कर्तारमनुगक्कति॥

(YE) ()

भूमिदान करनेवाले प्राणीका अधिनन्दन सूर्य-चन्द्र, वरुण, अग्नि, कहा, विष्णु और धगवान् त्रिशृलखारी शिव करते हैं। इस संसारमें भूमिके समान दान नहीं है। भूमिके समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नहीं है और

असत्यके समान पातक नहीं है— बारित भूमिसमें दाने बारित भूमिसमो निथिः। बारित सत्यसमो धर्मी बाबुताल्यतकं कान्॥

(¥7 9)

अग्निका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा बाब सूर्वकी पुत्री है अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गी एवं पृथ्वीका दान देता है, उसने मानो हैलोक्यका दान कर दिया भी, पृथ्वी और विद्या इन तीनोंको अतिवान' कहा गया है। जय पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनों दान नरकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा कुर कर्म करके भी भनुष्य गोचमी भूमिका दान करनेसे मुद्ध हो जाता है।

१-करून और नैमिनिक दो प्रकारका बुक्तेलर्ण होता है। करूनमें गणेशपुक्त, शत्योबाह आदि करके ही युक्तेलर्ग किया जाता है। भरणातीबके स्मारहमें दिन किया जर्मवाल्य युक्तेलर्ग नैमिनिक युक्तेलर्ग है। इसमें प्रन्योबाह नहीं किया जाता।

२ जीन्याहुफीदानानि गानः पृथ्वी सरस्वती। नरकातुद्धरन्येते जप्युजनहोपतः ॥ (४२।५)

३-गमं सर्व मैकवृतं वत्र तिस्तववन्तिसम्। स्तवेतं यसगुणितं गोवर्यपरिकौर्तिवप्॥ (भग्नरस्मृति १२ ४३)

अर्थात् विकने स्थानपर एक हजार वीर्षे शीर दस बैल स्वकन्त्रक्त्वसे चूम-पिन सकते हैं, उतना धूमिभाग गोचर्य करताता है।

इस दानमें दी हुई बस्तुको लोभवज्ञ हरण करनेवालेको हरण करनेसे रोकना वाहिये। जो उसका परिरक्तप नहीं करता है, वह भीर नरकमें जाता है

प्राप मले ही कच्छमें का जावें तो भी निविद्ध कर्म नहीं करना चाहिये, क्लंब्य कर्म ही करना चाहिये ऐसा वर्षावार्यीने कहा है। किसीकी अववीविकाको नह करनेकर इजार गौओंके बधके समान पाप लगता 🕏 तचा किसी जीविकारहितको आजीविका प्रदान करनेपर लब धेनुके दानका फल प्राप्त होता है। गी-हत्यारे आदिसे एक गायको छुटा लेख बेह 🕏 उसकी कुलनामें सी गो-दान करना बेह नहीं है। सी फो-दान करना मो इत्यांको एक गायको बचा लेनेको समता नहीं कर सकता है जो व्यक्ति स्वयं दल देकर स्वयं ही उसमें काथक पन जाता है, यह प्रश्नवकालकक नरकका धोग करता है।

जीविकारहित निर्धन क्राह्मणको रक्षा करनेपर जैसा पुष्प मनुष्यको प्राप्त होता है, बैस्त पुष्प विधिवत् दक्षिणासहित अधनेथ यह करनेपर भी सम्मव नहीं है। दुर्वल, प्रस्त काहालकी रका करनेमें जो पुष्प 🕏 वह वेदाध्ययन और प्रकृत दक्षिकारी युक्त यह करनेपर नहीं है। बस्बत अफरण किये गये ब्राह्मजोंके बनसे पाले-बोसे तथा समुद्ध बनावे गये जहन और सैन्य सक्तियाँ पद्धकालमें वैसे हो नह हो जाते 🖁 जैसे बालुके द्वारा बनाये गये पल विनह हो अते हैं। यो व्यक्ति स्वयं अववा दूसरेके द्वार दी हुई

पृथिका अपहरण करता है, वह साठ हजार वर्षतक विद्यार्थे कृष्यि होकर बन्य लेख है। प्रेमसे जो ब्राह्मणका धन खाता है, बहु अपने कुलको सात पीबीको भस्म कर देश है। इसी बहात्यका उपयोग यदि चौरी करके किया जय तो जनतक चन्द्रमा और त्यरागनीको स्थिति रहती है, तयतक दसकी कुल-परम्पर भस्म हो जाती है पुरुष कदारिक लोहे और पत्थरके चुनेको साकर पन्न सके, फिंदु तीनों लोकमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मको धनको पचानेमें सपर्व हो सकेगा?

देव-द्रव्यका विनात करनेसे, ब्राह्मणके बनका हरन करनेसे और उसकी मर्यादाका उल्लंबन करनेसे प्राणियोंके कल निर्मुल हो। अते हैं। यदि बाह्यभ विद्यासे विवर्जित है तो आचार्यत्वादिके लिये वस्य भरनेके सन्दर्भमें उसका परित्याग करना ब्राह्मफातिक्रमण नहीं 🐧 जलती हुई आगको छोडकर राखमें इचन नहीं किया जाता 🐌

संक्रान्तिकालमें को खन और हत्य-कव्य दिवे वाते हैं। वह सब सात कल्पॉक्क बार बार सूर्य दानदालको प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यह करवानेके कार्योमें विद्वान प्रतिग्रहको ही अपना अभीहतम कहते हैं। प्रतिग्रहसे बप-होम और कर्म सुद्ध होते हैं। याजन कर्मको वेद पवित्र नहीं करते। निरन्तर जप एवं होम करनेवाता तथा इसके द्वारा बनाये गये भोजनको न करनेवाला बाह्मण रहीं से परिष्यात पृथ्वीका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रहके दोवसे निर्तित रहता 🕏 🖰 (अध्याय ४२)

and the second second

#### शुद्धिः विधान

शीविष्णुने कहा जो बल, अन्ति क्ष्मा अन्य किसी 🕏 और न कोई प्रायश्वितका विधान हो है। बन्धकरे भवसे धर्मपक्ते विचलित हो गये हैं और जो संन्यास-धर्मका परित्याण करके पतित हो एके हैं, वे गी और वृषभका कर देकर दो चन्द्रायणवतसे सुद्धि प्राप्त करते हैं नारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके कलकके पाएका प्रयक्ति महतः पिता अवदा अन्य बान्धवको करन चाहिये चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका न कोई अपराध है और न कोई पाप जसके लिये न दो राजदण्ड

यदि रबोदर्शन होनेपर स्वी रोगप्रसा हो अप हो यह भौने दिन बस्त्रादिका परित्याग करके स्नानसे सुद्ध हो सकती 🛊 । आतुरकालमें जननाशीचप्रयुख स्नान होनेपर कोई जो रूप्य न हो ऐसा व्यक्ति दस भार रनान करके प्रत्येक स्नानके बाद यदि उस आधुर व्यक्तिका स्पर्ध करता जाम तो यह आतुर सुद्ध हो जाता है। (अध्यस ४३)

AND PERSONAL PROPERTY.

र भारतेकापाल्या र व दल नवीं शक्ष्य, एको इतक सर्वे दल्या न तेन समक्त मनेत्॥ (४२०१०)

२ सदा जापी सदा होती परफक्तिवर्तिकः शलपूर्णायरि वही प्रतिगृह्यकः हिस्यते॥ (४२-२२)

#### दुर्मृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले शाद्धादि कर्प और सर्पदेशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान

श्रीविकारि सदा—हे कार्ल? जिस्सी पूर्ण स्वेकारो आज्यकाके द्वारा होती है, जो सीन और टॉक्सले परा सरकनेवाले जीव, चारकारधीर निभा वालीय पूरवा, आव्यवास-विकार अधिकार येथ पदार्थ, आपात प्रतिकात, कर-अधिनका और कष् तक निरमार्शिके द्वारा विनकी मृत्यू होती है, उन्हें प्रपक्षमें करनेकला कहा गया है है जो पासन्तरी, वर्णाश्रमधर्मसे एक्रिय, महाकरूकी तथा काधिवारिकी निवर्षे और आजवादीस (अंन्यासवादमें सावद परिव होनेक्सी) हैं, हरका एक्संस्कार, वंध ऋडू एवं सरिवहर नहीं करण करिये। बाद खेला बतने गरे हैं, उनकी भी ऐसे पापिएंकि लिये न करे। यदि अग्निक्षेत्र करनेकाल कारान पेसा चनकर्न करता है ही करकले परनेपर उसकी मी निविकान्त्रीय है, उसको कराने फेक दें और उसके काकी अधिको चौराहेपर हो जाकर करूर हैं तथा उसके षार्घोको अधिवर्ध जला है।

हे कारपर। पूर्वोक करियोंकी कृतुका एक वर्ष पूर्व हो बाब हो एकपान् परिकारिको सुकलकान्यी एकादावी विधिको गन्ध-अक्क पुरव्यदिले विष्णु और करकी पूजा करके कुतोंके करर मधुमुक और वृत्तमितित इस विगद देशः चाहिते।

चीन होकर किलके सहित विष्णु और प्रमुख प्रकार करी हुए दक्षिणाभिषुक्ष होकर पूर्वोच्च दस विन्द्र प्रदान करे। उन विण्डोंको उठाकर और १६६वें किलाका सीर्वक अलमें असने हुए मुराकके नाम और नोजका उच्चारण करन चर्तरथे।

इसके बाद पूछा, चन्दर, धूच, दौच, नैवेश तथा अध्य-भोज्य पदाचौरे विच्नु और समको पुरः पूजा करे। उस दिन बण्यम सक्तर कुल, विद्या, हर और होलसे सन्तर क्यासकर्य से अवस पाँच साथु आहमाँको नियन्तिह धरे । इतके दूसरे दिन मध्यक कालने पूर्वीदनके समान पुन: विष्यु एवं समकी पूजा करके उत्तराधिमुख उन सहालीको असम्बद्ध में बार्च । उसके कह यहो प्रकेशी कहाँ अस्वहरू, अर्थ एक द्वन्तदियें किन्तु और बचने सर्वान्त प्रेतके नामका कीर्तन करे तथा हैड, यम और विष्णुका स्थाप करते हुए सद्ध सम्पन्न करे। उस अन्यस्था किन्द्रद्यन्ते रित्ये अस्य देवीया भी आवाहन करण पाहिये । इतनेद चार उन्हें क्रमतः एक अवन चौच पुरुष पुरुष विन्त है। यथा-- पहला निरुद्ध विष्णुदेश, इसरा विरुद्ध सद्धा, तीसरा पिग्ड रिख, चीचा पिना कुरमसीत रिख और घोषाँ निष्य हेरके लिये देश है। हेरके जार वर्ष गोलक स्थरक तथा विष्णु सन्दर्भा कन्धरम् भरमः भाष्टिषे । विण्यदन होनेके कर किर जन्मकर नमस्कार करते हुए गाँववें पिण्डको कुर्तोपर स्थापित करे। ठरननार पश्चतांक छे-भूमि और निष्हणस्थिते हात उस देतका स्थाप करते हुए कुर तथा किलाने युक्त का क्राय्यमेंक कुरायुक्त हाथीयें ਜਿਲ-ਵਲ ਦੇ।

इसके कर बहाजोंको आहे, तम्बूस और दक्षिक देखर बेहतन संद्यानकी स्वर्णकारी पूजा करे। यह दान कर-गोजका स्माप करते हुए 'बिच्च इसल ही', ऐसा धहकर हेक च्यारिये।

क्रम्प्रेसर अञ्चलीका अनुगमन करके प्रजन्मन दक्षिकाभिमुख होकर प्रेडके कप-गोतका कौर्तन करते हुए 'ब्रीकेंडल' ऐसा कड़कर भूमिया कल गिरा दे अपनात निय एवं बन्धु-काथबंकि साथ साहके अवस्ति भोजनको संका करू होकर ग्रहण करे।

कदश्या अंक्यनं संस्कार साद एक्पेट्टि विधानसे करना चाहिने। इस प्रकारको क्रिया करनेले कर्पना धर्मा वले अपर्येतः इसके भार वे सरिव्योक्तरण आदिकी विष्यान्त्रेको करकेवर उसे प्रत्य करते है।

नोर प्रमारका किसी क्यूनको कर आदिमें हुक्कर अपनुष्यु हो बार्स है से उसके पुत्र का राने कानानीको वध्यविधि सभी ऑध्वंदेडिक कर्म करने आवस्त्रक है।

१-क्षेत्रम् कर्न गरमं नृष्टिरोहकोत्त्रो, कारतनकारकोक् विश्ववेत्रहरेकातः mefremula femiliferen frain virge; duns trafferageren ar

प्रसन हों '- ऐसा कहे।

प्रकटकर अथवा इच्छापूर्वक भी प्रानीको सर्वके सामने कदापि नहीं जन्म कविने (ऐसी स्थितियें सर्व देशसे पृत्यु होनेपर) प्रतिसास दोनों क्योंकी पश्चमी निधिको चगदेकतको एक करे. परिषय सारित्यंसे समदेवकी अकृति करावे। बेंस पुन्य, सार्थ्य, युप, दीप और सफेद अध्याने उसकी पुता करके कच्चा पीरत हुआ अस तथा हुन अपित करे। उसके बाद उठकर द्रम्य और बस्य क्रोडवे इए 'जगराय

उस दिन बाद्ध सम्मन करनेके पक्षान् मनुर असका

भोजन करें। वध्यतिक वह उस दिन हेड ब्रह्मणको सुवर्णकी बन्दे हुई भाग प्रतिमाध्य दान है। सदनन्तर उसे गीका दल देकर एवं: 'सामाज डिकाल'—है अगराव ! अवर अब में। कर प्रस्त हों— ऐसा कहे : इसके कर सामन्यंतमा पूर्ववर् इन क्याँको के निर्देशकुसार करे

जो जनुष्य अपनी वैदिक शास्त्रकी विधिके द्वरा देसे कर्मको प्रधानन् करना है, यह इन अपशृत् प्राप्त प्राप्तिनीको प्रेतत्वसे विमुख करके स्वर्गत्येकको से बाता है।

(अम्बन ४४)

#### पार्वण आदि ब्राद्धोंके अधिकारी, एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी व्यवस्था; मृत्युतिश्चि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु होनेपर शाद्ध आदिकी व्यवस्था; नित्य एवं दैव सथा वृद्धि आदि शाद्धेंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन

श्रीविष्ण्**ने कहा—हे सर्गेश्वर**ी अन में प्रतिवर्ष होनेकले पार्वक बादका वर्षन हमसे कर एहा है। नृत व्यक्तिके औरस और क्षेत्रम पुत्रको प्रविवर्ग पार्गम सन्द्र कानः वाहिने। औरस एवं क्षेत्रक पुत्रोके अतिरिक्त जन्मको एकोटिक विधिसे बाद करना चाहिने, पार्वण बाद नहीं। अभिन्होत्र न करनेकले भूत बाह्यलके क्षेत्रम एका

औरस दोनों एवं यदि अग्निहोत्री नहीं है तो उन्हें एकोस्ट्रि बाद नहीं करना चाहिये। प्रतिवर्ग वर्षण बाद करना चाहिये यदि पुत्र अवचा फिलमेंसे कोई एक स्वरिनक ही तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरसको पर्यक बाद्ध करन चाहिने। किंतु कुछ लोगोंका कहना है कि पुत्र शरिनहोत्री हाँ सा न हों, फिलमान भी अग्निहोत्री रहे हों या न रहे हों, फिर भी एकोहिष्ट बाद्ध पूत्रोंको अपने पिताको मृत्यु-निविपर करना चाहिये। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अकब प्रेतपक्षमें होती है. इसके सभी पुत्र प्रतिवर्ग पार्वण ऋक करें।

एकोरिह बाढ पुत्रहीन पुरुष और स्त्रीका भी हो सकता 🛊 । एकोविष्ट बङ्गकर्ममें अमुल कुलका प्रयोग करना चाहिये । महरते कटे पूर् अथवा एक बार काटे गये कुल ही बादायें मृद्धियायक होते हैं। यदि किने जानेवाले पार्वप श्रद्धके बोच अहीच हो जल है तो प्रतमन इस अहीचके समात होनेके बाद ऋडे करे। एकोएड ऋडका करल या जानेपर यदि किसी प्रकारका किल जा बाता है वो दूसरे बास उसी

विविधर बढ़ी एकोरिट बाढ़ किया जा सकता है। सुद्र तथा डसकी पत्नी और इसके पुत्रका काद्ध मीन अर्थात् यन्त्रोकारः रहित होना चाहिये। इसी प्रकार बाह्मण, बरिय तक बैक्य- इन तीनों द्विजातियोंको कन्या और बक्नेप्यीतः संस्कारसे हीन सहायका भी बाद्ध तृष्णी (भीन) होकर ही करना वर्ग-विक्ति है। एक ही समयमें एक ही अरके बहुत-में लोगोंको अबचा दो व्यक्तियोंको पूर्व हो पर्य हो से इनके अञ्चल एक एक साथ और बाद पृथक्-पृथक् करना काहिये। साथमें जरनेवर विधि इस प्रकार 🖫 वहले पूर्वभृतको, तदनन्तर द्वितीय और तृतीयको ऋषतः पिण्यक्षन करक चाहिये।

को आसहनरहित होकर इस विभानक अनुसार अपने माक विवादा प्राचेक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्थम भी परम गतिको प्रश्न करता है। यदि किसी प्राणीको पुरुष और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नहीं 🕏 भिंतु वह पास जात है तो उसी मासकी अधानास्क- विभिन्नें इस नुसककी मृत्यु विभि करनी चाहिये. मदि किसीकी मृत्युका मास जान नहीं है किंदु दिनकी व्यवकारी है से मार्गशीर्व (अगहन) अथवा माचपासमें उसी दिन उसका ब्राह्म किया जा सकता है। जब अपने सम्बन्धीकी मृत्युका दिन एवं यास दोनों अजल हो तो ब्राइ-कर्मके लिये बाजाके दिन और भास सक्रम करने चाहिये। वस मुस्कके

44444 PITTEROFFE FARE AND RELEASED TO \$40040 \$2 PITTEROFFE FARE AND A \$400 PITTEROFFE FARE प्रस्कानका भी दिन और मान न उस हो से जिस दिन एवं

माराजें बृत्यकी बात सुनी गरी हो, उने ही सादके रिप्ने इक्त्य कार से किया प्रकारके भी मृत्यु होनेका दिन समा काश दोनों निस्मृत हो गया हो से पूर्वपद कुछ निर्विका

निर्मय करना च्यक्तिये। यदि कोई गुरुष्य प्रवासमें है और उसके स्थानके ही

दिनोंने इसके बरने किसीकी नृत्यु हुई हो तथा नृत्युके कर अलीयके दिन योह एके ही और अलीयके अननार से

प्रकारका: इप्रकार आदि बाद विदेश है वे पल रहे हों,

इसी बोच क्यासर्वे रहनेवाला यह गुरुस्य वर आ जाता ही और क्योंके कर ही मृत्यूको व्याप्तवरी वर्ष मिलली ही

को केन्यत यह पहरून ही अलोक्स प्रस्त होगा और सरकार

मनारास्य अपने असीचको निवृत्तिके तिने अपेकित निर्मि अपनावेता। उसके प्रज्यादिक असीच नहीं होता। उसके

म्हं आनेपात्रके उसकी असुष्यिक्तक उत्तव सादके उपनीगार्ने आनेकाली करनाओंकर नहीं प्रदेश । इसके अतिरिक्त कह भी इतिथा है कि वरि बाइका नुका अधिकारी सुदूर देताने

है और इसके का जावन वर्जाविकत खड़ करनेकी सरमान्य नहीं बनते हैं देती विवतिने सन्य अधिकारी पर्जाटका गरि कारकर्ष प्रराम कर दिया गया है से उसे

ची आद्वप्रक्रिया पूर्व करनी कड़िये। एक और भीका दोनोंको जनवतीय अथना करणतीय क्रव न हो से उन दोनोंने किसीको भी दोए नहीं लगका। क्रान्सवीय और मामारीकार इस मेकाको हो कर और पराच्ये न हो हो

20 सम्ब भोकारों ही का रहाता है, उसमें का देखें देखें महीं होता।

विक नव व्यक्तिको तिथि जल नहीं है, उसकी नृत-तिविका निर्माण पूर्वीक प्रकास करके जो कड़ादि करत है, का नव माकिको तर रेख है।

सक्षेत्रे कहा—हे सुरवेह अनुव्योको सर्गा और कन अहीं। सरका हो निजय होती है, असरका नहीं। धनाको प्रकारके जोग तक सुख एवं क्य, कल-वृद्धि क्ये परकार मुख्यके प्रभावने प्रथा होते हैं। पूर्वीक प्रकारके लीकिक पूर्व कारलीकिक चीन नुष्यकान् व्यक्तिमाँको उनके नुष्यके ही पूर्व होते हैं अन्यन्त नहीं- ये नेट्यायन सर्वना करन है

िवस इवार धर्मको हो चिक्क होती है, अधर्मकी

नित्य- सद्धमें निजनिता साहाजीकी सभी फिररोंके जान

श्रीक्षपूर्वक अर्था, क्रम क्रम कर्यादिके क्षम पूजा करके विकासि उद्देशको सक्तमेको प्रथमिति भोजन करान परित्रे। शासून, प्रत्याचर, विच्छा, अलीकान, अञ्चली विचन

और विशेदेवकृत्य- वे कर्न नित्य-साहचे त्याच्या है। इस बाइमें बाह्यभोको भोजन करानेके कर उन्हें नवासकि दक्षिण देकर प्रचल निकेदन करते हुए किछ की

विकेट्स अवस्थि कोइन्सी प्राप्तनीको नियन-सहस्रो भीति को भोजन सकता जाता है, यह "देवलाड" कहा काल है। चरि समित दिन कोई सुध कार्य-विकार सनक

वहोक्तीय आदि करने हैं से उसके पूर्व-दिन व्यासद्ध और विरामक क्षे प्रसादकक्ष (श्राक्षण) करने पाहिने। इन संगं बार्टीक रिले अपेक्ट विवेदेव-कार्य एक ही का

विश्वेरेय कार्य नहीं करने कहिये। काले महानितानकी एक पुणितामहोके लिये, बदनपार चितुपितामह और प्रचित्रपालिक लिये, सम्बद्धा मानामहादिके लिये क्रमतः आमनादिके स्त्राची किया भागत करनी चाहिते। स्तरे चतुकादार्थे

करना पाहिने। अर्थाध् तीनी ब्राह्मीके लिने तीन भार

क्रक्रमंत्र क्रमण हो से सेत्र चीचार्ने क्रमण हुई पीर-पुत्रके सम्बत्त सीधारमकती अस्य स्वध्ये निवर्गको ही निवन्तिक किया या सकता है।

हर और आपूर्व-कृत्योंने आध्युद्धीयक 🕮 करण चाहिये। उत्पात अवदिकी सानितके शिथे जिला साद्योक समाप निर्माणन बाढ करनेका नियान है। है कार्य केंद्र मैंने कहा है, उसी इकारने नित्तनाड,

रेपवाड, प्रडिलाइ, काम्प्रशाह, तम नैधितिय सङ्—१न चीची साटोंको करता ३३६ वर्गम अपने समस्य अपीटोंको ब्रह करता है। इस तरह मैंने क्रम करा दिया, अस तुन मुक्तमे और क्या मुख रहे हो? (अभ्याय क्र)

Annual College of the College of the

#### सत्कर्मकी महिया तथा कर्मविपाकका फल

ही विकास होती हैं, क्रोंचकों नहीं र विच्यु हो विकास उस करते हैं जसर नहीं --

को सबीर पार्थने सब्दे क्यीर पहुनन्। इस क्वी १ डोब्रे निक्तिकी राज् ४

CWOOL

उसी प्रकार मैंने सत्य-रूपसे एक कान है कि सुकृतसे ही करणाण होता है। जिसका पुण्य जितना वरकृष्टतम् है. बह मनुष्य भी वतना ही बेहतम् है। जिस जलम् और बमान्य होता है कलोंकी चोरी करनेसे मनुष्यके संवानकी मृत्यु हो

इकार चापी जन्म लेवे हैं जिस कर्मफरको अनुसार बीच जिस भोगका चार्च होता है, यह जिन-जिन योनियोंको जिस क्यमें प्राप्त करता है, जैसा इसका रूप होता है यह सब मैं सुनक चहता हैं। है देव - संबेपमें आप मेरी इस इंकिस कारको क्यानेकी कृपा करें।

**बीकृष्णने सहा—हे करव**पपुत्र गरुद सुभातुभ कलोंके भीतके अनन्तर किन लक्ष्मोंसे बुख होकर बनुष्य इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनकी तुम मुहस्से सुनी।

है पविचेत्र। इस स्टेकमें अस्पन्नानियोंका जासक गृह 🕏 इरात्माओंका शासक राजा 🕏 और भूतकपसे पाप करनेवाले प्राणिकीका सामक सूर्व पुत्र वय 🖫

> न्दरात्मको ज्ञास्त राजा ज्ञास्त द्वास्त्यम्। इक् प्राथमनकार्या ज्ञास्ता नैभारतके पनः॥

(W. 6) अपने पापीका प्रापश्चित न किये बानेपर उन्हें अनेक प्रकारके नरक प्रस्त होते हैं। वहाँकी पातनाओं से विमुक्त

होकर प्राची कर्यलोकमें अन्य लेते हैं। जनक्योरियें क्या लेकर वे अपने पूर्व पापोंके जिन विकास पुन्न एउटे 🕏 मैं उन लक्ष्मोंको तुम्हें बलाडेना

सभी पापी वयराजके वर पहुँचकर जना प्रकारके कह सहत करते 🛢 जब वन कानगाओंसे वन्हें मुक्ति प्रक्त होती 🕏 तो उनके प्राप्तिक भाषी सरोत्पर चिद्वाहुन होता है। उन्हें विद्वास संयुक्त होकर के पुन: इस पृथ्वीलोकमें जन्म ग्रहण करते 🕏 जना— असल्यवादी इकलाका बोलनेयाला. गायके विषयमें सुद्ध बोलनेवाला गूँगा. बदाहरता कोड़ो, म्हापी काले रंगके दौराँचाला, स्वर्णचार कृत्सित एवं विकृत क्याँवाला और गुरुपतीगामी चर्मरोगी होता 🕏 तथा पापियों से सम्बन्ध रखनेवाला निम्नबोर्निये जन्म लेता 🕏 और दान न देनेवाला दरिष्ट, अध्याज्यका बहु करनेवाला ब्राह्मण प्रामसकर, बहुतोंका यह करलेवाला गंधा और

क्ति परीक्षम किये हुए भीकरको प्रद्रम करनेवाले निर्मन करमें ब्यास होते हैं। अन्य धालियोंको बहुत वर्णना देनेवाले वापी किलार, कक्षको जलानेवाला जुगुन, पात्रको

अपन्यक भोजन करनेवाला काँउम होता है

विका न देनेवाला कैल. ब्राह्मको वासी अन देनेवाला कुला, दुसरेसे ईच्यां और पुरसकारी चोरी करनेवाला

जानी है. इसमें संदेह नहीं है जह अरनेके बाद बंदरकी

मोनियें बाता है। तदनन्तर इसीके समान मुख प्राप्त कर पून: मानवयोगिमें उल्ला होना है और गण्डमालके रोगसे प्रस्त रहता है। वो विना दिये स्वयं का लेता है, वह संवानहीन होता है। अस्त्रकों बोरी करनेवाला गोड, विव देनेवाला बायुपक्षी सर्व, संन्यास कर्मका परित्याम करके पुनः अपने पूर्व आश्रममें प्रविष्ट हो जानेवाला मरस्थलका पिताच होता 🛊 । जन्मपहर्ता प्रापीको चातक, चान्यके अपहरस्कर्ताको मुचक और पुरायस्थाको न प्राप्त हुई कन्याका संसर्ग करनेवालेको सर्पकी बोनि ऋत होती 🕏

नुस्पनीनामी निवित्त ही निमित्त होता है। भी म्यक्रि

जलप्रपातके स्थानको तोडकर तह करता है, वड नरकर

होता है। न बेचने बीग्न बस्तकों को खरीइता है, वह बगला तया निद्ध होता है। अयोजिन व्यक्ति भेडिया और स्वरीदी मा रही वस्तुमें कल करनेवाला अलुककी बीनि प्राप्त करता 🕏 को मुसकके एकाएलाहर्ने भोजन करनेवाला होता 🕏 तक प्रतिज्ञा करके ब्रह्मणोंको धन नहीं देता, वह सिकर होता है। राजिक साथ संस्थीन करके भनुष्य देही होता है। चोरो करनेवाला प्रायसकर, फलविकेता स्वाक्तक होक 🕻 । बुवलीके साथ गमन करनेवाला जुब होता है। वो पुरुष पैरोंसे अस्तिका स्पर्श करता है वह बिलीटा, दूसरेका बांस भराज करनेवाला रोगी, रजस्वला स्त्रीक्षे गयन करनेवाला नपुंसक सुर्गान्धत बस्तुओंको कोरी कानेकाला एवंन्यवाबक प्राणी होता है। दूसरेका चोड़ा का बहुत किस-किसी भी प्रकारते जो कुछ भी मनुष्य अफ्रारंभ करता है, बढ़ दस पापसे निश्चित ही तियंक योगिये जाता है है सागेन्द्र ऐसे तो पहलेवाले किंद्र हैं ही, फिंतु इनके

कर्ष्यनुसार प्राणियोंके शरीरमें काल रहते हैं। देश चपी क्रमण नाना प्रकारके नरकोंका धोग करके अवसिष्ट कर्पफलके अनुसार इन पूर्वकांचत धोनियाँमें जन्म लेख है। है कानवप! उसके बाद मृत्यू होनेपर समतक शुभ और अनुभ कर्म समान नहीं हो जाने हैं. तकाक सभी बोनियोंमें

अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिह्न है जो अपने-अपने

सैकडों बार उसका कन्य होता है: इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गर्भमें सुक्र और सोजित जाता है तो उसीमें पञ्चमृतोंसे समन्त्रित होकर यह पाछ-

धर्मकाण्ड — ग्रेतकरूप ]

भौतिक हरीर जन्म लेख है। हदननर उसमें इन्द्रियाँ, यन, प्राय, जान, आय, संख्, वेर्य, धारण, प्रेरण, दु:स, मिध्याहंकार, यह, आकृति, वर्ण, राग-द्रेष और उत्पत्ति विनात- ये सब

उस क्षात्रीर असम्बन्धे सादि मानकर पाञ्चभीतिक सरीरके साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समयसे वह पाइभौतिक हरीर पूर्वकर्मोसे आबद्ध होकर गर्धमें बढ्ने लगता है।

हे सक्ष्यं मैंने बैसा तमसे पहले कहा है. बैसा ही

ALCOHOLD BY THE PARTY OF THE PA

### ग्रममार्गमें स्थित वैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोंसे घोर वैतरणीमें निवास, वैतरणीसे पार होनेके लिये वैतरणी धेनुदान, धगवान् विष्णु, गङ्गा तथा ब्राह्मणकी महिषा

गरुडने कहा-हे देवदेवेल। महाप्रभी अब अस् परम कृपा करके दान, दानके माहत्रक्य और वैदरणीके

प्रमाणका वर्णन करें

श्रीकृष्णचे कहा —हे तक्ष्यं वमलोकके मार्गमें वो

वैतरपी नामकी महानदी है, वह अगाथ, दुस्तर और देखनेमात्रहे पर्वपर्वोको महाभवभीत करनेवाली है का

पीय और रक्तको जलसे परिपूर्व है। मांसके कीचड्से

परिव्यास एवं कटपर आये हुए पापियोंकी देखकर उन्हें नाना

प्रकारसे भव्यक्राना करनेवाले स्वरूपको भारण कर लेती है। पाप्रके मध्यमें बीकी भौति वैतरणीका कल तरंत सौलने

लगता 🕏 उसका जल कीटानुओं एवं वर्गके समान सुँडवाले जीवॉसे भ्यात है। सुँस, चडिवाल, वजदक तथा अन्यान्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलवरोंसे वह महानदी

भरी हुई है। प्रस्तवके अन्तमें जैसे बारहों सूर्य उदित होकर

किनासलोसा करते हैं, वैसे ही वे चहाँपर भी सदैव कपते रहते हैं, जिससे उस महातापमें वे पापी चिल्लाते हुए करूज विलाप करते हैं। उनके मुखसे बार बार हा आत. हा वात, पही सब्द निकलक है। वे जीव उस महाभयंकर धुपमें

इधा-उधर भागते हैं, उस दर्गन्थपूर्ण जलमें द्वमकी लगाते हैं और अपनी आत्मरलानिसे व्यक्ति होते हैं। यह महानदी करों प्रकारके प्राणिपोंसे भरी हुई दिखायी देती है। पृथ्वीपर जिन लोगॉने गोदान किया है उस दानके प्रभावसे वे उसे पार कर जाते हैं अन्यका जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ

है, वे उसीमें हवते रहते हैं।

को मूब मेरी, अवचार्य, गुरु, माता-पिता एवं अन्य

वृद्धवनीकी अवसायना करते हैं, मानेके बाद उनका वास

उसी महानदीमें होता है जो मुद्र अपनी विकाहिता पतिवृता, सुतीला और धर्मपरायक फ्रीका परित्वाग करते

बीवका लक्ष्य है। यह प्रकारके प्राणिसमृहर्गे इसी प्रकारके

परिवर्तनका चक्र पुसरा रहत है। उसीमें सरीरभारियोंका बद्धय और विनास होता है। स्वाविहित अपने धर्मका फलन

करनेसे प्राणियोंको उच्चंगति तथा अधर्मको ओर बढ़नेसे

अधोगति प्रस होतो है अतः सभी वर्णोको सहति अपने

पर्मपर चलनेसे ही होती है। हे वैनवेग। देव और मनवधीनियें

वो दान तथा भोगादिको क्रिमार्थ दिसावी देखे हैं, वे सब कर्मजन्म परन है। बोर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वार

अर्जित जो अरुप भाषाचार है. उनसे नरक प्राप्त होता है तथा

वहाँसे जीवका उदार नहीं होता है (अध्याय ४६)

हैं, उनका सदैवके लिये उसी महाभिनीनी नदीके जलमें वास होता है विद्यासमें आये हुए स्वामी, पित्र, तपस्त्री,

रती, मालक एवं युद्धका वस करके जो पापी उस महानदीयें गिरते हैं, वे उसके बीचमें बाकर करून विलाय करते हुए अल्यन्त कह मोगवे हैं। शान्त तथा भूखे

ब्राह्मणको विष्न पहुँचानेके लिये को उसके पास जाता है, बहाँ प्रलयपर्यन्त कृषि उसका भक्षण करते हैं. जो बाह्यपको प्रविज्ञ करके प्रतिज्ञत वस्तु नहीं देता है अधका

ब्रुलकर जो 'नहीं है'—ऐसा कहता है, उसका वहीं वैतरकीमें बास होवा है। आग लगानेवाला, विष देनेवाला, ब्रुडी पताही देनेवाला, मद्य पीनेवाला, पत्रका विश्वंस करनेवाला, राजपसीके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी

करनेवाला, कथामें विका करनेवाला, स्वयं दी हुई वस्तुका अपहरण करनेवाला, स्रोत (मेड) और सेश्को तोडनेवाला, दुसरकी पत्नीको प्रधवित करनेवाला, रस विकेता देश

वृचलोपति ब्राह्मण, प्यासी गायोंकी भावलीको छोड्नेपाला, कन्याके साथ व्यक्तियार करनेवाला, द्वन देकर पश्चताप करनेवाला, कपिलाका इच पीनेवाला सुद तथा मांसभीओ

शाधक— वे निरन्तर उस वैवरणी नदीमें वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और शृद्ध प्राणी उसमें निवास करते हैं निरन्तर असहनतील तथा क्रीप करनेवाला, अपनी बातको ही प्रमाण माननेकाला, दुसरेकी कातको काण्डत करनेवाला नित्व वैतरणीमें निवास करता है अहंकारी, धारी तथा अपनी झुळी प्रसंसा करनेवाला. कृतक, गर्भपात करनेवाला

वैदरणीमें निवास करता है। कदाविद भाग्ययोगसे यदि उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो तारनेका

उपाय सुनो। मकर और कर्ककी संक्रान्तिका पुरुषकाल, व्यतीपाठ योग. दिनोदय, सूर्य, बन्द्रसङ्गण, संक्रान्ति, अमादासमा अवन अन्य पुष्पकालके आनेपर बेहतम दान दिया जाता है। मनमें दान देनेकी श्रद्धा अब कभी उत्पन्न हो जाय, वही

श्मीर अनित्य है और घन भी सदा रहनेवाला नहीं है मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये-अपित्यापि सरीराणि विभवे पैव शायुतः ह किलं संविद्यितो मृत्युः कर्तन्यो धर्मसंग्रहः।

दानका काल है, क्योंकि सम्मत्ति अस्थिर है।

काली अथवा लाल रंगकी तुभ लक्षणॉकाली वैतरणी

गायको सोनेकी साँग, चाँदीके सुर, कांस्वपातकी दोहनीसे एक हो काले रंगके वस्थिते आवकादित करके समधान्य-समन्वित करके बाह्यक्को निवेदित करे. कायससे बने धुए होजावलके शिक्षरपर वासपात्रमें लौहदण्ड लेकर बैठी हुई स्वर्णनिर्मित यसकी प्रतिमा स्थापिश करे सुदृढ़ बन्धनींसे बाँधकर इसुदण्डोंकी एक नौका तैवार करे। उसीसे सुपंसे उत्पन गौको सम्बद्ध कर दे इसके बाद छत्र, पादका, अंगुठी और वस्क्रदिसे पूज्य बेह ब्राह्मणको संतुष्ट करके

जल तथा कुशके सहित इस मन्त्रका बच्चारण करते हुए

वह वैदरनी मी उसे दानमें समर्पित करे-

बमहुले महाबोरे शुल्ल वैतरणी नदीय। क्रतंकामी ददाम्येनां तुष्यं वैतरणीं क्यः।। मानो ने अपनः सन्तु नावो ये सन्तु पार्वतः। गाची में इसके सन्त् गर्वा मध्ये बसाम्प्रसम् द्विजनेह मामुद्धा सदक्षिणा क्या दत्ता तुर्ध्य वैतरणी प्रमः ॥ (Vo. 1e- 12)

'हे द्विजनेष्ठ! यहाभयंकर वैतरणी नदीको सुनकर मैं उसको पार करनेकी अधिलाखसे आपको यह वैतरणी दान दे रहा हैं। हे विप्रदेव ! गाँएँ मेरे आने रहें गाँएँ मेरे बगलमें रहें, और मेरे इदवमें रहें और मैं इन मानेकि बीचमें रहें। है विष्णुरूप। दिक्कोच्य। भूदेव मेरा बद्धार करो मैं दिक्तिपासहित वह वैतरणी गौ आपको दे रहा हैं आप मेरा प्रमाम स्वीकार करें।

इसके बाद सबके स्वामी बर्मग्रजकी प्रतिमा और वैतरणी नामवाली उस गाँकी प्रदक्षिण करके बाह्यमको दान देश उस समय यह ब्राह्मणको आगे कर उस दैतरणी गौकी पूँछ हाथमें लेकर यह कड़े-

भेनुके त्वं प्रतीक्षस्य कमहारे महाभये॥ उत्तारणाथ देवेहिर वैतरको नवोउस्तु है। (WE TY-SE)

'हे गी। इस महानदीसे मुझे पार उक्तरनेके लिये आए महाभवकारी यमरावके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी! देवेश्वरि! आपको मेरा नमस्कार है।"

ऐसा कहकर उस गौको बाह्यको हाथमें देकर उनके पीके-पीके उनके परवक पहुँचाने जाय। हे वैन्त्रेय। ऐसा करनेपर वह नदी दालांके लिये सरलतासे पर करनेके बोग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस फुब्बीपर गाँका दान देख 🕯 व्ह अपने समस्त अभीहको सिद्ध कर लेख है। सुकर्मके प्रधानसे प्राणीको ऐहिक और पारलीकिक

सुखकी प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवनमें गोद्धन देनेसे हजार मुना एवं रोगप्रस्त जीवनमें भी मुना रहभ निश्चित है। मरे हुए प्रामीके कल्याणार्थ जितना दान दिशा जाता है। उत्तरा ही उसका पुण्य है। बतः मनुष्यको अपने हत्वसे ही दान देश चाहिये। मृत्यु होनेके बाद काँन किसके लिये छन देण? दान अमेंसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जीनेसे क्या लाभ ? इस नवर सरीरसे स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राप अतिभिक्ती तरह अवस्य कोडकर चले वार्यी।

हे पश्चित्रज्ञ! इस प्रकार प्राणिकांके समस्त दु:सका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेतके मोश्र एवं लोकपञ्चलके लिये उसके औध्वंदेहिक कमको करना चाहिये

सुतजीने कहा—है विप्रगण परम वेजस्वी भगवान् विष्णुके द्वारा दिये गये ऐसे ब्रेट चरितसे सम्बन्धित

उपदेशको सुनकर गरुइको अस्पन्त संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियो। जीव जन्तुओंक जन्मदिका वही सन विद्यान है। यही जन्म, सरण, प्रेतत्व तथा औध्वेदेहिक कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोक्ष आदि कारणका वर्णन कर दिया है। 'जिनके इटबर्में नीलकमलके समान स्थामवर्णवाले भगवान् जनादेन विराजपान हैं, उन्होंको स्त्रभ और विजय

प्राप्त होती है। ऐसे प्राप्तियोंकी पराजय कैसे ही सकती है? धर्मकी जीत होतो है. अधर्मकी नहीं सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं श्रमाकी विजय होती है कोथकी नहीं। विष्कृ ही जोतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही भाता हैं, विष्णु ही पिता है और विष्णु ही अपने स्वजन बान्यव हैं, जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो बाही है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान् विक्यु मङ्गलस्करूप है, गरुडम्बल मङ्गल है. भगवान पुण्डरीकाच महत्त हैं एवं हरि महत्तके ही

आवतन हैं। इरि ही गृहा और बाह्मण हैं। ऋह्मण तथा गङ्गा उन विष्णुके मुर्तरूप हैं अतः गङ्गा, हरि एवं बाह्यच ही इस त्रिलोकके सार हैं'-

यया प्रेकं में ते मुक्त्ये निदानं चैव सर्वतः। साधारीयां जयसोयां कृतस्तेयां पराजयः। येवापिन्दीवरस्थामे स्टब्स्के जनादैनः॥ धमों जबति मार्च्यः सत्यं जबति मानुतम्। क्षमा जयति न कोषो विष्युर्जसति नासुराः॥ विष्युर्धाता विता विष्युर्विष्युः स्वतनवान्धवाः। वेक्क्षेत्र विकास मुद्धिनं तेवां दुर्गीतर्थवेत्। सङ्गलं धनवान् विच्युर्गङ्गलं नरुडस्यवः। मङ्गले पुण्डरीकाश्ची मङ्गलस्पतनं इतिः।। हरिर्भागीरकी विधा विका भागीरकी हरिः। सारमेतव्यापताचे ॥ हरिविधाः (MI VA-VI)

इस प्रकार सुतजी महाराजके मुखसे निकली हुई

सभी क्रास्त्रोंके पूरा उत्स्त्रोंसे सुशोधित भगवान् विष्युकी वाणी-

रूपी अमृतका पान करके समस्त अधियोंको बहुव संतृष्टि

प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्यक्रष्टा सुतजीकी प्रसंसा करने लगे। तीनक आदि सुनि भी अल्बन्त प्रसम हो गये। 'प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुण्डरीकाश भगवान् विष्णुका समरण करता है, वह बाहर और भीतरसे पवित्र हो जाता है -अपवित्रः पवित्रो का सर्वावस्का वर्तेऽपि वा।

यः स्मोत्युव्यशिकाहो स ब्यह्माध्यन्तरः सुचिः॥

(39143) (अध्याय ४७)

## दुःखी गर्भस्य जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना

कहा—

काश्रमीचे कहा —हे प्रभी। इस मर्त्यलोकमें अपने पुण्यकी संख्याके अनुसार सभी जातियोंने जो मनुष्य निवास करते हैं वे अपना काल आ जानेपर मृत्युको प्राप्त करते हैं-ऐसा लोकमें कहते हैं, इसके विषयमें आप मुझे बतावें । विधाताके द्वारा बनाये गये उस म्हर्गर्मे स्थित ये प्राणी अत्यन्त कठिन मार्गसे होकर गुजरते हैं किस पुण्यमे वे प्रसन्नवापूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल, बल तथा आयुका लाम प्राप्त करते हैं

सुतजीने कहा —हे ऋषियो । यह सुनकर, जिनके द्वारा इस पृथ्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर चातुकी सृष्टि की है और समर्थ वमको अपने विहित कार्यमें नियोजित किया है, उन महाप्रभुते मनुष्यके सरीर, कर्म, भय और रूपका रूपरण करके गठडसे इस प्रकार

धगवानुने कहा—हे गरुड । यम-मार्गर्वे गयन करनेवाले जीवहमाओका ऐहिक सरीर नहीं, अधितु धर्म, अर्थ, काम तथा जिरकालीन मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाख रखनेवाला ऑग्**ड**मात्र परिकालमें स्थित दूसरा शरीर होता है। वह उसी रूपमें अपने पाप-पुण्यके अनुस्तर सोक एवं निवासगृह

प्राप्त करता है हे द्वित्र ! उस वातना-सरीरमें दिवत होकर वम पाससे पैथा हुआ वह जीव पुन:-पुन: रोदन करता है— अत्यन्त पवित्र देशमें द्विजका सरीर प्राप्त करके भी मैंने

न भगवान् विष्णुको पूजा को, न पितरी एवं देवताओंको तुष्त किया, न मैंने बाग, दान आदि किया और न बोग्य पुत्रादि संतति हो। मुझ यय-मार्गवासीका कोई बन्धु नहीं है।

मुझे पुन- द्विअका शरीर प्राप्त हो इस इच्छाने कोई पुण्य

तमने किया है।

कार्य भी नहीं किया है। अन्यय दुर्शन क्राइन्यम जन करके केंद्र और प्राणको सहित्यओका भी अध्यक्त मेंपे नहीं किया है। इस प्रकार करने करने कुछ देवीके नजदन बाहते हैं कि है देहिए। इंग्लॉ आपे हुए बाहामातीए परित देश करी, क्यों अन्तरेश का भी हरते को दिये। है

देशिन कुम इसीके अनुसार अक्स निर्मात करो, बैसा कि

मनुष्य क्रिक्टांगका हो अन्यक मैरनपंत्रका हो, यह सुद्र हो या नीववर्णका हो, सिन्द् गरि वह देवता, सादान, बारका जो, युद्ध, दीन और तत्तीनवीका इन्छ है अवस इन्हें उन्हरपान रेककर (इन्के अंस्करने) नावन्त्र हो मान है से उसके माने इस्टेन उसने निजंब हो उसने हैं। रिक्षण असके द्वारा दिये गये तिलोधकका चन गडी काथे है और अन्तियंत्र उनके हुए दिने तने इच्चकों भी नहीं क्योच्या करते हैं। हे च्योन्द विद्यालके उत्तरिक्य होनेपर शरम लेकर जो अधिन सम् जेनके करना है। और भगवत नहीं करता है तक स्वदर्ग करा माहा है है हसका धारणल लानो जार्चदीको नजा।

को बुद्धवे बीरमति इस करना है। इसने साथे चन्द एवं सुबंददानके अक्सरका केंद्र सद्यानको दान दे दिया. केन्द्र तीचीर्व कार्य कहा कर्म का लिया, नक्तीचीर्व पहुँचकर अद्य वितरीको विषयक्षान है दिया। यो अधिक अपने कर्तन्तिक चलन विन्त्र किने पुर जरीरको होउल है का बदा विश्व करता एका है कि समाधुनियों को को स्थानोके निर्म क्लान् अन्यतः गीके निर्म, स्वी कलककी हरक रोकनेके तिन्वे तथा न्यांने सुरे नानेकाले व्यक्तिके लिये अपने प्रानीका परिन्यान मेंने नहीं किया। यसकार्य अल्बद्ध मेरच अपने किने हुए कर्नोंक निकामी सोक्क है कि मैंने किसी इक्सका एक संबंध नहीं किया, कुट्यके लिये बोहरूम् होच्या क्राय-विकासने मैंने सरकता भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही सुद्रका सरीर क्रमा करनेकाल भी अपने कर्मानाने किएक रहते हुए गाँद सरीर रचना करक है तो बढ़ भी बढ़ विकासरत है कि मैंने सकानीको प तो बसाबार कर दिया है और न इनको एक की है। मेरे हारा इस पृथ्वेपर क्लासबका दिलीय नहीं करवास करा है. मैंने किसी संस्कारहोत्र प्राध्यम संस्कार संस्कार करानेने बोल्डन भी नहीं किया है। सामानिक्ति अपने कार्योक परिचाल करके मदान्य होचन में जीवित रहा। केंद्र तीर्पर्ने क्रकर अपने सरीरका चरित्रक भी वहीं किया । धनांबंद भी पढ़ी किया है। बाधी सहीत प्रथ करनेके रिली **विने रेक्कानोंकी पूजा भी नहीं को है** 

क्षत्रका लोकोने पृथ्वे, कार्य और कारत- वे होन लोक सम्बन्ध है। सब्दे द्वीपीने बच्चद्वीप, श्रवस देलीने रेक्ट्रेज अर्जात भारतको और सभी बीजोर्ने नतक ही सन है। इस क्याने सभी वर्णीने इस्त्रामादि का वर्ण तथा वन बर्धार्थ भी बर्गीना व्यक्ति के हैं। इस सोकवाओं वर्गार्थ विकास क्रोपालक कर्नमें साथी प्रकारका सुद्धा और प्राप्त कार बारक्ष है। है पश्चिम्। मर्थान्य प्रोत्तको अपने पूर्वजन्तीका क्षत रहता है। यह नहीं उनरण करता है कि आएके स्थात प्रोनेक्ट सरीरका परिचान करके अब में मन्त्रीएमें रहनेकले बोरे-बोरे क्रांप या कोटल बोकी एक विशेष मोनिर्ने विकार हैं, में अनक कर कराने वाले सर्वादिकी चौतिने व्यक्ति, बच्चन हो गया था, यह पैरिकाल अब या पूरण जनक पञ्च जब गांव का अवका जेंगानी ह्यापको केरियों इस्कि क इस इक्टर गर्भने रहते हुए इस जीवल्यको पूर्व इस सहस है, किंद प्रत्यन होते हैं यह सम्बन्ध को भूत कर है। नभंगें व्यक्तिकर को बीवारण विकास करता है, सरीरवारी वैसा ही जन्म लेकर करनक, मुख्य और मुद्ध होता है। परि नर्धवें होत्रों नवी जब सामाधिक व्यामोहके कारण विस्तृत हो करते है से एक मुक्त्यालने इसकी कर का नाती है। बरि सरीरके वह होनेज का इटकों ही रह नहीं है से क्ष प्रचंने क्षेत्रक उसका स्वरण होता विश्वित है। उसे धार कारत है कि मैं दूररोको इस्तरेका विकार करता रहा। मैंने सरोरको रक्षके दिन्ये वर्णका गरिएका करके छूत, इस कष्ट और भोरमस्थिय अध्या लिया

अवन्य कर्र में निवार स्थापिक एका किया था, विंद् अभिन्तिम भवत उपनेत में को कर सका। अभिन्देव, अमिथि और यन्थ्-यान्थवीको स्वाहित अस करन, मोरम बच्च कम्प्यूल दे करके में उन्हें संसूह करनेये अक्रमान रहा। चन्द्रकाण हो या नेप प्रकर राजिनीयर वृत्रके क्लेजका एक्काल हो, देवे अवस्थार भी केंद्र तीचीका संक्या की नहीं किया। हमतिको हे देवित्। तुव करा मुक्ती की हुए अपने इस कीताओं परिष्ठ करनेने राने के। जल: नुकास बद्धार कहाँ हो सकत है? इस क्लीक विकार जिल्लाम भगवान् विकारी प्रतिमानन दर्शन मैंने नहीं किया, उन्हें प्रमान नहीं किया और न से उनकी पूजा की है। प्रभासक्षेत्रमें विराज्ञान भगवान् सोमनामको पश्चिमुर्वक

वर्गकाच्य — क्रेस्करण 🕽

पुजा एवं बन्दना भी भेरे हारा नहीं हुई है। यस ऐसी चिंता

मृत प्राची करता 🕽 तब बयद्त उससे कहते 🛢 🗣 🕏 देहभारिन् जैसा तुमने किया है, उसके अनुस्वर अचना निस्तार भरो है देहिन्। पृथ्वीके बेहनम तीमीकी सेनिधिमें

जाकर उनमें रूपलकर तुम्हारे हारा विद्वानों, बाह्यणों रूपं गुरुजनोंके हावमें कुछ नहीं दिया गया, जतः जैसा तुमने किया है, बैसा भोगों हे जीव तुमने करून और नैनेसादि

पञ्जोपचारसे और कन्द्रवादिपुक वरिन प्रदान करके मानुकानुवा नहीं की, न तो तुन्हारे हाथ बिल्मु, सिंब, गलेर, चण्डी अवना सूर्यदेव ही चूने गने हैं। अस तुमने जो कर्म किया है, इसीमें अपना कियांत्र करों। हे देविन्! तुम्हें वी देवत्य

प्राप्त करने बोग्य धानवयोगिकी प्राप्ति हुई थी. किंतु (लीकिक कासकिमें) मोहवल वह सब समाह हो गया विमुद्दक्षींद्व तुमने अपनी गतिको नहीं देखा. इसलिये जो

तुमने किया है, अस हस्रोमें निस्तर करो। हे परितृत वर्ष, अर्थ तथा मसको एकन करनेकले. ऐसे पूजांक पालोकपक्के पविक बीवॉके प्रशासक कामप्रका विकार करके इस मनुष्यलोकमें वो धर्मावरण

कारो इस पुरुष देलमें निकास कारते हैं, वे इसी मनुव्यलोकमें जीवन्युक्ति प्राप्त कर लेवे 🗓।

कर्का किने दूर वर्णनके अनुसार किलाव करते हुए प्रेतको बमदूर अपने कालस्वरूप मुद्ररोसे बहुत मारते 🕏 । क्क 'हा देव। हा देव।' यह समरण करता हुआ अपनेकी क्येमते हुए कहता है कि तुपने अपनी कव्यमीसे मी धन

अजिल किया था, उसमेंसे किसीको सन नहीं दिवा पृथ्वीपर रहते हुए तुमने भूमिटान, गोदान, बलदान,

बस्त्रदान, पंज्यदान, क्रम्बुलदान अथका गन्यदान भी नहीं किया तो अब धरन क्या सोच रहे हो ? तुस्हारे विता और

फिलासक यर गर्ने, जिसने तुपको अपने गर्थमें धारण किया कह तुम्हारी माना भी वर गयी, तुम्हारे सभी बन्धु भी नहीं रहे ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा पाळभीतिक शरीर अस्निमें

जलकर परम हो गया तुन्हारे हार एकत्र किया गया

सम्पूर्ण बन्दः बान्य पुत्रीने इस्तगत कर लिखा। को कृत तुष्पारा सुधापित है और जो कुछ तुमने धर्मसंचय किया है, वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वीपर अन्य लेनेबाला राजा हो अथवा संन्याची क कोई सेहतम बाहान हो, का नानेके

कद पुतः आसा हुआ। वहाँ दिखानी देता है जो भी इस बरातराचर जरपत इ.आ. है. कारकी मृत्यु निकित है। है क्कीन्त्। हुतोंके सहित कर्मरानके वार्गद क्रम प्रेतसे इस इकारते कहते हैं तो दुन्ती यह प्रेत दन गर्जेकी स्वान्

आधार्यपूर्व करको सुनकर अनुस्तकी पानीचे करने रागत 🖫 जब दानके प्रचानसे कांचि विम्तानपर आत्म्य होता है. इस समय को उसका फिल है, दक इसको साल है, मध्य

एवं अर्वकाशीर्ववृष्ट वाजी उसकी पत्ती है और सुन्दर केंधेनें किया गया स्थान उसका हितेची क्यू है। जब मनुष्य अपने हाधने मुक्त करके उसकी भगवानुके चरजोंने अपित कर

देख है, इस उसके लिये स्वर्ग विकासी चीति हो बाता है। वो प्राची वर्षीन्त्र है कर अन्यतः सुद्ध सुविधाओंको प्राप्त करता है और वो पापी है वह करन दु:खोंका मोर करता 🛊 को धर्मश्रील, बाल सम्बान तक प्रधेयको बीतनेपाला, विच्छ-विकासी युक, दूसरेको कह न देनेकाला, अपनी वसीये

संदुष्ट और पराधी स्वीसे दूर सहनेकला है, वह पृथ्वीपर इससे

लिये बद्दनीय है। जो पिष्टामदाता, अधिनहोत्री, चेदानी,

इजारी चान्यावनवात करनेवास्त्र, वासपर्यन्त उपवास रखनेमें समर्थ पुरुष तथा परिवास नागै है— वे छः इस जीवलोकमें वेरे लिये बन्दर्शन है। इस प्रकारका सम्बक् आवरण करते हुए जो मनुष्य बार्य, कृष और बलसे पूर्व तालाव बनवाता

🖁 जो प्याक, जलकुण्ड, धर्मशाला तथा देवपन्दिरका निर्माण कराता है। यह कतम धर्म करनेवाला है। बेदन सहाजको दिख गय वर्षातन, कन्यका विवाह, ऋणी

भूमिका हान सभा व्याससे दु:खी क्रांनियोंके लिये हमीके अनुकृत कृप, तहागाटिका निर्माण ये ही सब स्कृत है। सुद्ध भावसे के प्राणी इस मुकृतसारकप अध्यावको

ब्राह्मणको ज्ञानमुच्छिः, सूनमतासै बोयी जोती जानेवाली

सुनता और पदना भी है वह भूतनेन है। वह धर्मनित व्यक्ति মূন্দুকৈ লাহ নিজিল হী বন সকল কলাগতক দ্ৰুলাস आत्रम क्रायणको प्राप्त काला 👣 (अध्यास ४८)

( WEIRS)

भगवान् विकाद्वारा गरुषको दिवे गर्वे महत्त्वपूर्ण उपदेश, यनुष्ययोनिप्राप्तिकौ दुर्लभताका वर्णन, मनुष्य-शरीर प्राप्तकर आत्मकत्त्वाणके लिये सबेष्ट रहना, संसारकी दुःखळपता

तक्ष अनित्यस और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिकदन, सत्संग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानकपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, महज्ञप्राणकी बक्ष-श्रोतुपरम्परा तज्ञा गरुडपुराणका माहरत्व्य

मस्त्रमे सहा—हे इसके सलर! सहानके मारण ही जीवको उत्पण्डि इस संस्थरने होती है, इस मत्त्रको मैंने सुन तिका अब मैं मोकके संस्थान उत्पणको सुनन प्रकल हैं। हे देवदेवेता! सरकानतकालता! तथी अभी उकारके दु:खों में महिला कालने तमें इस दुस्तर अकार मंत्राओं पान प्रकारके महिला कालने तमें इस दुस्तर अकार मंत्राओं पान प्रकारके महिला हैं। वे सर्वे इस्ताने पान कही हैं, किंदू उनका कला नहीं होता है। वे सर्वेच दु:सभी प्याकृता ही रहती हैं नहीं बाही कोई की सुकी नहीं है। है जीकवात स्थानित्। वे किस उत्पणके मुख हो सकते हैं? उसकी जान मुझे प्रकारकों करण करें।

सीधनवान्ते कहा—वे कर्षः। यो दून मुक्ते पूरु ये हो, विसको सुनने बात्तो ही मनुष्य इस संसारके आवागमनके कर्मा पूछ हो काल है, इसे मैं कह का है, दून सुने।

काल पूज का काज के, क्या म कहे का है, तुम मुन्नी।
है लगेश। इस काल्से कर परवासम्बद्धना निरम्धन,
सर्वत लगेकले, सर्वेश, निर्मात अहम तत्व, स्वयंत्रमार,
आदि जन्तने रहित विकार तुन्ने, परान्पर, निर्मृत और
स्वित्राले मेरे ही आकारित है जैसे अगिकों उसके अंत
विस्कृतिनात निरम है अगिके काल परान्पर भित्र निरम हो गये हैं, सुन्ता-दुन्ता ह्यान करनेकले पूज्य और कालक इस्तेशिद काल उपार्थियों है होनेके काल परान्पर भित्र निरम हो गये हैं, सुन्ता-दुन्ता ह्यान करनेकले पूज्य और कालक इसके अगर नियम्बन है। बसी कालके अनुसार उन्हें कालि, हैद, जानू तका भीगको जानि होती है। सुक्त कालको परान्पर करते उत्ते हैं।

स्थानर, कृषि, चन्नी, चनु, चनुष्प, व्यक्तिक, देवता और मुनुशू व्यक्तिम चार प्रकारक सरीरोको धारण करके हजाएँ सर उनका परित्यान करते हैं वटि पुष्प कर्मके प्रभावने उन्मंत्रे किसीको मानवर्मान सिस्त शांव हो उसे सानी सनकर बोध प्राप्त करना गोहिये। चीरासी त्यांश बोर्गियोंमें

रिवार जीवारण-जीको विश्व महत्वकोषि निले सत्त्वक्रमध्यः स्थाप नहीं किल सकता है। इस मृत्युलोको हजार ही नहीं, करोड़ों कर कन्म लेक्स की जीवको कवारिक् ही लेकि पुल्लंड प्रभावको मानव-मोनि निल्लंड है। वह मानवजीनि मोवाको जीड़ोके सम्बन्ध है। इस दुर्लंथ बोरिको प्रमा कर को प्राणी कार्य अवना उद्धार नहीं करता है, उसके कवारण कर्म इस मान्युले दुरस्य कीन हो सकता है— सोवाकपूर्ण बोद्धाल सामुख्ये कार्या दुर्लंभन्। क्यार्यकोश महत्वनं सम्बन्ध कार्यकोश्य काः म

अन्य नोविनोंने चित्र सुन्दा-सुन्दर इन्तिमोनाले इस कुन्यक स्थाप रोक्ट को नमुख्य काम्यदिक्य हम नहीं रक्ता है, वह बहाबती है। किसीका भी पुरुवर्ग सरीरके विश्व सम्बद्ध नहीं है। अस- सरीरकार्ध भारती रखा करते हुए पुरूष कर्न करना चाहित्रे असला संशोधन पत्र है, इसलिये कलाडी रकर्ग मनुष्य प्रसंद्य जंतनन रहे। यो प्राप्ति कानीयन उस अक्रमान्त्री रकार्थे प्रकारवेल रहात है। यह मोचित रहते हुए ही अवन करनाम देखता है। समुख्यको सम, क्षेत्र, भग, कर, जुभाजुभ कर्ज और स्तीर कर-कर नहीं जब होता है। क्टिन् लोग लॉब सरीवर्ध स्थाके उत्तवने लगे रहते हैं कुड़ादि महाधर्मका रोगोंने इस्त डोनेका भी मनुष्य उस लरोरको क्रोडण नहीं जकता है। लरोरको रका वर्गके लिये. धर्मको रक्षा द्वानके लिने और जलको रक्षा म्यानबीनके निये तथा स्थानयोगको रक्षा तत्काल मुक्तिप्राणिक निर्म होती है। यदि अलग ही अहितकारी कार्योंने अपनेको दूर करनेनें सबर्व नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कीन ऐस

हितकारी होता जो आत्माको सुख इक्कन करेगा। यही इसी लोकने नरककारी व्याधिको विकास नहीं की नवी हो जीवधिक्षित देश (परलोक ) में सकर रोगी उससे मुक्तिका क्या उपाय करेगा? युवायां की व्यक्तिक जनान है। किस प्रकारने कृटे हुए प्रदेशन जल भीरे भीर

बह जाता है, उसी प्रकार अवयु भी श्रीण होती रहती है। क्षतिरमें विद्यापान सेम अनुके सद्दर कर देते हैं इसलिये कल्बाण इसीमें है कि इन सभीसे मुक्ति प्राप्त करनेका सन्त्रयास किया जाय अवसक शरीरमें किसी प्रकारका

दःख नहीं होता है, जबतक विपत्तियाँ सामने नहीं आती हैं और जबतक शरीरकी इन्द्रियों शिधिल नहीं पढ़नी हैं. मुक्तक हो आत्मकल्याचका प्रयास हो सकता है। जबतक यह जरीर स्वस्य है, जनतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये

सम्बक् प्रयत्न किया जा सकता है। कीशागारमें आप लग कानेकर मुखां कुओं खोदता है, ऐसे प्रवतसे क्या लाभ-डीच नरकव्याधेशिकित्सो न करोति यः । गत्वा निर्वाचर्य देशं काधिस्यः किं करिव्यति॥

> च्याचीकास्ते जरा कायुपीति भिन्नपटान्युवन्। विक्रान्ति विष्वद्येगास्तरमञ्जूषः समध्यक्षेत्।। यावन्त्रभवते दुःस्तं यावनायान्ति चापदः।

> चारानेन्द्रियवैकल्पं तायच्येयः समध्यसेत्।। यावत् तिहति देहोऽयं तावत् तत्त्वं समध्यसेत्।

संदीप्तकोशभवने कृषं सन्ति दुर्गतिः॥ (JK -4517F)

मनुष्य नान प्रकारके सांसारिक कार्योमें व्यस्त रहनेसे (बोह्रें) हुए) समयको नहीं जान पाठा है। वह दुःख सुद्ध क्या आत्महितको भी नहीं जानता है। पैदा होनेवालॉको, रोगियोंको, मरनेवालेको, आर्थनग्रस्तको और दःखी लोगोंको देखकर भी भनुष्य मोहरूपी मदिसको पीकर (जन्म-मरणादि दुःखसे युक्त संसारसे) नहीं हरता। सम्पदाएँ स्वपके समान हैं, बीवन पृष्यके सदत है, अप्यू चम्पल बिजलीके दुल्प उद्दराप है. ऐसा जानकर भी किसको भैर्य हो सकता है ? सौ वर्षका जीवन अत्यत्य है। वह भी निदा

तथा आलस्यमें आधा चला जाता है। क्टननार बाल्यावस्था,

रोग, चृद्धावस्या एवं अन्यान्य दुःखॉमें व्यक्तेत हो मना और

जो बोडा बचा वह भी निष्फल हो बाता है--कालो न बावते नानाकार्यः संसारसम्भवैः। सूखं दुःखं जनो हन्त न वेस्ति हितमात्मनः॥ प्रातमार्तन् प्रतम्बद्धधान् द्वा व दुःचितान्। लोकी मोहसुर्स पीत्वा च क्रिथेति कदाचर॥ सम्बद्धः स्वप्नसंकाला योवनं कुसुमोपमम्। त्रविकायसमायुर्व करूट स्थान्यानते धृतिः॥

जीवितमस्यस्यं निदास्तर्गस्थरभ्यम् । बाल्यरोयज्ञानुःश्रीतन्त्रं तदपि

(vt 170- to)

जिस कार्यको तुरंत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके संदर्भमें जो उद्योगहीन होकर बैठा है, वहीं जागते रहना चाहिये, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्कन्पर जो आधरत होकर रहता है— ऐसा वह कीन मनुष्य है, जो मारा नहीं जाता ? जलके फेनके सम्बन इस सरीरको आक्रमण करके जीव स्थित है, यहाँ जिन प्रिय वस्तुओंकि साथ संनिवास है. वे अनितम हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितान अनित्य, शरीर, भोग और पुत्र कशत्रादिके साम रहता है . वो अहितमें हित, अनिश्वितमें निश्चित और अनर्मर्पे अर्थको

बिरोप रूपसे जाननेवाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य

प्रयोजनको नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है,

जो सुनते हुए भी सद्-झनको नहीं प्रप्त कर पता है, जो

सद्धन्योंको पढ्ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह

देवमायासे विमोहित है---क्रारकाचे जिल्लोमी जागर्तको प्रमुक्तकः। विश्वसाक्ष भवस्थाने हा तरः को न इत्यते॥ तोचफेनस्ट्ये देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते। अनित्यप्रियसंबासे कर्ष तिक्रीते निर्भवः॥ अहिते हितसंतः स्पादश्ये भूवसंत्रकः। अन्ते कार्थविज्ञानः स्वपन्ने यो न वेति सः॥ क्रमान्यि प्रस्कातीत शृज्यन्ति न मुख्यति। पट∺हींप न जानाति देवमापाकिनोहितः॥

(¥\$13t-3¥)

हुबता- उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुदापारूपी ग्राहोंसे जकड़े जानेपर भी किसी व्यक्तिको ज्ञान नहीं हो पावा है। मनुष्यके स्विवे प्रतिकाण भए है. समय जीत रहा है, किंत वह उसी प्रकार दिखाची महीं देता है, जैसे जलमें पड़ा हुआ कच्छा प्रकृ गलता हुआ दिखायी नहीं देवा कदाचित वायुको बाँधकर रखन का सकता है। आकासका खण्डन हो सकता है, तरंगीको किसी सुश्रदिमें पिरोवा जा सकत है। किंतु आपूर्वे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके

कालके इस गहरे भ्रष्टासागरमें यह सम्पूर्ण जगत

(प्रलयम्बिक) प्रभावसे पृथ्वी दहकती है सुमेर पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागरका जल सुख जाता है। फिर

इस क्रीरके सम्बन्धमें हो बात ही बचा? पूत्र मेरा है उन्ही मेरी है. धन भेरा है, चन्यु नात्थव मेरे हैं : इस प्रकार 'में, में जिल्लाते हुए ककरेकी पाँति कालरूपी पेड़िया बलात् मनुष्यको भार कालता 🖫

तनिमण्डाच्यानीये मध्यी सालकारे। सुरुको ॥ मृत्योगकावाहेर्ग क्रांड्रद्रिय प्रतिश्वराध्यं कालः श्रीयवाच्ये न एक्स्ते। शामकृत्य प्रधान्यः को विशीमों न विश्वकते ॥ क्यते नेहर्ग वामेनकालस्य च क्यार्टन्स्। प्रभवता स्टेनामात्रका चार्चि वृत्यते । पृथियी दक्षते केन नेत्रकाचि किलोरीते। हाकते स्वभावार्थ हार्गराम क का कवा।। अवस्थ में करता में वर्ग में वासवात थे। कल्पनाधित कर्याचे इति कालक्को करात्॥

ONLINE DU

ब्द मैंने किया है. यह मुझे करना है, यह किया गया है व नहीं किया गया है— इस प्रकारकी भावनासे युक्त मन्यको मृत्यु अपने बक्तमें कर लेगी है कल किये जानेवाले कार्यको अवन ही कर लेख चाहिये जो द्वेपहरके बाद करना है, उसको दोपहरसे पहले ही कर लेख चाहिये, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यू प्रतीक्षा नहीं करती। मुद्धावस्था एक प्रदर्शक है, अरकन्त भवंकर रोग सैनिक है, मृत्यु रुप्तु है, ऐसी विकास परिस्थितमें फैस हुआ भनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णुको अर्थे नहीं देखवा है। तुष्णक्रमणे सुईमे क्रिप्रिस् विषयकथी जुतमें हुने, राग-द्वेषकथी अभिनकी आँवमें पकारे गये मानवको मृत्यु का लेती है। बालक, युवा, बुद्ध और गर्पमें स्थित सभी प्राणिमोंको मृत्य अपनेमें समाहित कर लेती है, ऐसा है यह बगत्। यह बीच अपने जरीरको भी कोडकर यसलोक चला बाल है से भला स्त्री, सता-पिता और पूजदिका वो सम्बन्ध है, का किस कमजते प्रेरित होकर बनाया यवा 🕏 संसार दु:कको भूल 🤻 वह किसका होकर एहा है अर्थात् इसकी और जिसका यन अभिक रम गया है, यही दु-खित है। जिसने इस सांसारिक व्यामोहका परित्याग कर दिया है. वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कड़ींपर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं \$--इदं कृतनिर्दे आर्थेभिट्कनस्कृताकृतम्।

एवपीड्रामध्यक्कं कृत्यकः कृतते कान्॥

कः कार्यमञ्जू सुर्वेत पूर्वके जाकाहिकत्। न है। मृत्युः क्रमीक्षेत कृतं व्यव्यक्ष काञ्चलक् क जनवर्जितन्त्रकारं प्रचारकार्वितीरकार्यः अधिक्रिते नृत्युरार्व् प्रातारे कि व क्यारिश कुमासुक्रीविविधिन्दं सिक्षं विवयसर्विकः। राग्द्रेकपरे कर्ण मृत्युरस्थाति कारकप्॥ कारांश्च चीवनस्थांश्च कृद्धान् भर्धेयसानीय। सर्वाचारिकाते मृत्युरेकान्युर्वाच्यं समस्य कार्यकृति जीवोऽनं मुक्तक कार्ति कवालकन्। स्वीक्षत्रियुप्तादिसम्बद्धः केल हेल्लास इं:कन्ते हैं संघार स क्यारित स इ:क्ति:। स्त्य स्थानः कृतो येन सं सुखी नायरः कार्यकत् ।।

(Wt (We-WL)

वह अगत् सभी दृ:खोंच्य जनक, समस्य आपदाओंका वर तथा सब अकारके पापीका आक्रम है। अतः क्रमभागे ही यनुष्पको हरम्य त्याग कर देख चहिये। लौड और बहाके जालमें कैसा हुन्त पुरुष मुख हो सकता है किंदू पुत्र एवं स्त्रीके बोहजालमें फैस्त हुआ का कभी मुख्य नहीं हो सकता मनुष्य करको प्रिय लगनेवाले जितने पदाधीसे अपन सम्बन्ध स्वर्धित करता जाता है. उतनी होककी कीलें उसके इदयमें चुभती जाती है। विश्ववका आहार करनेवाले देहस्थित तथा सभी प्रकारके अजेब सामध्यस बिंद्रत कर दैनेवाले जिन इन्द्रिशकरी बोर्सेक द्वारा लोक किन्द्र हो यहे हैं। हान, यह नदे कहन्त्री मध्य है। जैसे मासके लोधमें कैसी हुई मकली बंसीके कटिको नहीं देखती है, वैसे ही सुखके त्यलकों कैसा हुआ सरीरी बसको कथको नहीं देखता है—

कृषयं सर्वतः सामान्यस्यं सकलायकाः । कारणं सर्वपायाचा संसारं वर्जनेत् क्षणात्॥ रोहबायमध्यः वारीः मुखप् वाह्ये विकृष्णी। बुकदारमधः बारीमृंब्यते ५ व्यदासन्॥ करतः कृतते चनुः सम्बन्धन् तन्तः विचन्। तावनोज्ञा विकायने इस्वे होकसङ्ख्यः ॥ चीवतारोपनियोग्येतियां सोको विपारीयतः । इन्त विषयकार्विकानेन्द्रिकारको ॥ वांसर्को वथा मन्त्रो लोहरांकु व क्यति। सुखसुकारतथा हेडी वयवाओं व यहपति॥

+ भगवान् विक्शुद्धात नरुद्रको दिवे नवे वहस्वपूर्ण स्परीत र धर्मकाण्ड—क्रिकस्य 🕽 many i bittore na mana e qui debi a ner noma e mani esta fance noma e esta en en en en esta esta en en en equi e

जाते हैं अतः व्यक्तिको उनकी और वही हुई अपनी आसरिकका परित्यान करना चाहिये। यदि आसरिक कोड़ी न जा रही हो तो महापुरुवोंके साथ रूस असरकियों बोक देना चाहिये, क्योंकि आसक्ति क्यी व्यक्तिकी औपवि सच्चन पुरुष ही है— हिनाहितं न कामनी निवयुन्तर्ववाधिकः। कुश्चिम्त्रणिका वे ते कर करकाः स्वयः निहरकीनेजुनाहाराः सर्वेजं प्राणिनं सम्बन्धः

क्रानकम् व्यवसः क्षेत्रते क्रान्द्रीयः यहः स्कृतः ॥

प्रभाते बल्ल्यूबाध्यां शुन्तृक्ष्यां कंक्ष्ये रवी।

राजी अक्ष्मीमहाध्यां बाज्यनी मुखमानकः॥

जावने क विकास का इन्काइनकोड़िता अ

त्रस्थत् सङ्गः शदा स्थापः स चेत् स्थातुं भ राजयो।

स्ववेद्यानदात्वित्रस्तः

सर्वयनसः।

हें खगेल अपने हित-अहितको न जनते हुए जो नित्य

कृषधगामी 🖁 जिनका लक्ष्य मात्र पेट घरना है. वे मनुष्य

नारकीय प्राणी है निहा, भय, मैचून तन्त्र अवहारकी

अधिलाम सभी ऋणियों में सम्बन कपसे एक्ती है उनमें

हानीको यनुष्य और अहानीको पत्नु साल गया है। मुर्ख

अकि प्रशास्त्रकार्य कर मृत्र, दोस्हरमें भूक-प्रशस तथा

रातवें प्रथम और निहासे पीड़िय रहते हैं। बड़े दु:खकी सर

🛊 कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी प्राणी अपने सरीर, धन

एवं स्त्री आदिमें अनुएक होकर अन्य लेते हैं और मर

भद्रदिः सह कर्तन्यः सनाः समुस्य भेगनम्॥ (98142-46) सरसंग और विवेक- ये दो प्राणीके परारहित, स्वस्य दो नेत्र है। जिसके पास वै दोनों नहीं है वह मनुष्य अन्ध

है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जापना? अर्थाद् वह अवस्य

ही कुमार्गक्रमी होक ~ सरसङ्ख्या विशेषात्वा निर्माले नवनहृष्ट्यः।

कान व्यक्ति नरः सोऽवः कर्ष न स्वादकार्गनः । (YS 50)

हरूरिके धर्मको नहीं चानते हैं, फिंतु वे रम्मके वसीभूत हो बार्व से अपना ही नास करते हैं। बसवर्मादिमें समे हुए प्रवासरत कुछ लोगोंसे क्या बनेगा? क्योंकि अहानसे स्वयं

अपने-अपने वर्णावयः वर्गको चाननेवाले सभी नानव

अपने आत्मतत्त्वको वके हुए लोग प्रचारक कनकर देश-देशान्तरमें विकास करते हैं नामकात्रसे स्वयं संतृष्ट

मृत् लोग करीरको सुखा देनेकले एकभच तथा उपवासादि निक्योंसे अपने पुन्यका अदृहकी कारत करते हैं। सरीरकी ताड्न मात्रसे अज्ञानीकर क्या मुक्ति प्रत कर

कर्पकारकों लगे इए चनुष्य तथा मन्त्रोच्यार एवं होमादिसे

युक्त व्यक्तिक बज्जविस्तारके द्वारा प्रमित हैं . मेरी प्राथमी विमोहित

सकते 👣 क्या बामीको पीटनेसे महाविषधारी सर्प सर सकता है? यह कदापि सम्पन्न नहीं है। बटानोंके धर और मृगवर्गते पुक्र बेच धारण करनेवाले दाम्भिक ब्रान्स्पिकी भौति इस संसारमें ध्रमण करते 🖥 और लोगोंको प्रमित करते हैं। लीकिक सुखर्में मासक 'मैं प्रसन्ते जानल हैं" ऐसा कहनेवाले, कर्म तक बढ़ा- हन दोनोंसे

बह, इस्की एवं बॉमी व्यक्तिका अन्यवके समान परिस्का

कर देना चाहिये। भरको मनके समान यानकर निर्वस्त्र और लजारहित को साबु गये अन्य पतुओंकी भौति इस कम्त्र्मे बूमते रहते हैं, क्या में किरक होते हैं ? कदापि नहीं मदि मिट्टी, भरन तथा भूलका लेप करनेसे यनुष्य मुख हो सकता है तो क्या मिट्टी और भस्तमें ही फिल्म रहनेवाला कुल पुरु नहीं हो कायण ? वनवासी लयसकन भस, फूस, पता तथा कलका ही सेवन करते हैं, क्या इन्होंके समान बनमें रहनेवाले सिफर, जूहे और मुगादि जीवजन्तु तपस्त्री हो सकते हैं? बन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त गङ्गा आदि

बातक पद्मी कभी भी पृथ्वीका चल नहीं पीते हैं, क्या उनका इसी होना सरभव है। अतः वे निस्पादिक कर्य, लोकरम्बनके कारक हैं है क्रगेश्वर! मोतका कारव तो साम्बर् सम्बद्धान है हे सुनेश्वर। बहुदर्जनरूपी महाकृपमें पतुके समान गिरे हुए यनुष्य पात्रसे नियन्त्रित पतुको भौति परमार्थको नहीं जानते। बेद-ऋस्वादिके महासमुद्रमें इक्त उपरसे अनुमान लगानेवाले इस बहुदर्शनकथी तरंगसे ग्रस्त होन्दर कुतकी

चुंबबतम नदिवॉमें रहनेवाले मेळक क मकली कादि प्रमुख

बलकर प्राणी बीगों हो सकते हैं? कब्दुटर, सिलाहार और

बन आहे हैं। यो चेद- आगम और पुराणका ऋता परमार्थको नहीं जानता है, उस कपटीका सब कथन कौबेका कौब करेंच ही है। यह इतन हैं, यह काननेके योग्य हैं, ऐसी कितासे पतीचीति वेचैन तथा कस्मकीत्वसे दूर प्राणी दिन-राठ सारवका अध्ययन करता है। कान्य ही कर है और

उस कन्दरे गुन्सिस कान्यों मलोकार सुतोधित होता है। इस विकास दु:वित पूर्व व्यक्ति अत्यक्ति व्यक्ति हो

माल है। यस परमालया अन्य ही अर्थ है। किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगकर द:बित होते हैं। लाग्योंका सदान कुछ और ही है। किंतु वे उसकी जालक उससे भिन हो करते हैं। उनदेशदिसे रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति इन्मनेश्वयको जात कहते हैं, किंतु स्वयं इसका अनुभव न्हीं करते हैं से बेट-कारवांको बहुते हैं और बरस्क इसको जाननेका प्रचान करते हैं किंतू जैसे करनहीं पाकका रस्तम्बाद नहीं कर चली है, बैसे ही वे कामतश्वकी नहीं जान पत्ते हैं। दिन चुन्योंको ढोटा है। चरंद उसकी मुगन्यका अनुभव चारिका ही करती है। बहुत से लोग बेट ज्ञास व्यक्ते 🖁 किंतु उनके भावको समझनेवाला इलंभ है। अपने ही भीतर विश्वमान उस परमतत्त्वको न पहचान कर मुख्यं प्राप्ती शास्त्रोंमें वैसे ही क्याकृत रहता है मैसे कलारमें आपे इस बकरी का भेडके बालेको एक गोप कुएँमें सोजल है। सांसारिक मोहको किन्छ करनेमें शब्दक्रम समर्थ नहीं है। क्योंकि दीएककी व्यर्तने कभी अन्यकारको दर नहीं किया का सकता है। ब्रॉटर्स्टर मधीरका पहल नेसे ही है, जैसे अन्येके हायमें इपन हो कर इक्रमान प्रभोके द्वार अधीन ज्ञास्य तस्यक्रानका राजय है। यह जान है, यह जाननेके बोरम है ऐसे विचारोंने फैस इस्त पर्याप का कुछ जाननेकी इच्छा करता है, किंद इ.सम. दिवन वर्गीतक च्यानेका भी यह जास्त्रीका अन्त नहीं समञ्ज पाया है। जानव तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत हो कन है और उसमें भी करोड़ों विका-वाधाई है। इसलिये

बलमें मिले इए श्रीरकी जैसे इंस चड़न कर लेल. है जैसे ही उनके सार-तत्त्वको उद्यय करण चाहिये--अनेकानि च ज्ञास्त्राति स्वरूपवृत्तिकाकोटवः।

सम्बद्ध पर्व विकासिक्य और इंस इस्टब्सिस (98 : 48)

🛊 तक्ष्म नेद लाखीका अध्यक्त करके जो ब्रह्मियन म्बॉक इस परमतत्त्वका जल सन कर लेख है उसको उन

सभीका परित्याग उस्यै प्रकार करना चाहिचे, जिस प्रकार एक धान्त्राची पुरुष चान प्रदास कर होता है और एआलको फेक देता है। जैसे अपूरके फारमें संतुत प्राचीका बोजनारे कोई मरोकार नहीं रह जाता है जैसे ही तरकहा जाननेवाले विद्वानका जाएको कोई उद्योजन नहीं हा आंख है है विनतात्वतः। बेदाध्यवनमे मृष्टि सम्भव नहीं है और न तो शास्त्रीको पहनेसे यह जात हो सकती है यह केवान्य जानसे ही मूलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आहम उस मोधका कारण नहीं हो सकता है। दर्शन भी इसकी प्रतिके कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मीको उसका कारण नहीं मानना पाडिये उसका कारण जान है मुख्य देनेवाली गुरुको एक कालो है। अन्य सभी विद्यार्थ विश्वासका

करनेवाली है। हवार सामग्रीका भार विस्तव होनेकर भी क्रमोको को मंत्रीयन देनेबाला यह परमतस्य अवेदन ही है। नभी प्रकारकी क्रियाओं से र्वडव यह अद्वेत कियान्य कडा गया है। उसकी गुरुके एखरी प्राप्त करना चाहिने का करोड़ों आगम- आर्थोकः अध्यक्त करनेसे फिलनेवाला वहीं है

ज्ञान हो प्रकारका कहा जाता है। एक है जानकारित जान और दसरा है क्लिकने प्राप्त हुन्य उत्तर। उसने सन्द ही सहा है। ऐसा आपन-सान्य कहते हैं। यह परंजवस्य ही क्या है. ऐसा विवेदी चल कहते हैं। कुछ स्टेल अहैलको छल कार्यको इच्छा रक्षते हैं और कुछ लोग देवको चाहरे हैं, किंत में सभी यह नहीं अपने हैं कि वह परमतस्य ममभावकरत है। यह ईसाईसमें रहित है बन्धन और नोधके लिये इस संसारमें दी ही पद है। एक पद है 'बड़ मेरा है। और दूसना चर है 'बड़ मेरा नहीं यह गेरा है। इस जानने यह मीध जास है और 'यह

मेरा नहीं है इस जानसे नह मन्त्र ही अपले है— हे को स्थानोक्षात प कोति कीति स ननेति चवको सनूर्व ननेति प्रमुक्तकेश OWNERS)

वो कर्ष इस जीवारवाको बन्धनमें नहीं से करत है.

वहीं अत्कर्त है। जो प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेने समयंकती है. वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्न हो परिजन करनेके लिये होता है और इसरी विद्या कलानेपृष्यको प्रदर्शित करनेके लिये होती है। कक्तक प्राणिबीको

कर्म अपनी और अमृद्ध करते हैं। जबतक इनमें सांसारिक कारण विकासन है और सकतक उनकी इन्दियोंने बाहलता एको है, तबतक उन्हें परमतत्त्वका जल कही हो सकता है—

तन्त्रमं कम कराम सा विद्या सा विमृधिक। अवानकारं कर्न विद्यान्य क्रिक्नपंत्राव्य कवन् कर्माचा दोन्यने कावन् संसारकारकः। कार्यरिक्षिककारचे स्वयु प्रकासका सुरू ह (NR FRY-RG) ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्रयतको क्षमता रहती है. जबरक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी सक्ति है. जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है। जबतक वह शास्त्र-

जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें

धर्मकाण्ड—धेतकल्प ]

चिनान नहीं करता है एवं अबतक उसपर गुरुकी दया नहीं होती है, तबतक उसको परमतत्व कथा कहाँसे प्राप्त हो सकती है?

'तभीतक ही तम, त्रत, तोर्थ, अप तथा होमादिक कृत्य एवं बेद-तास्त्र तथा आगमकी कथा है, जबतक व्यक्ति उस

परमार्थ-तन्त्रको नहीं जान जाता है हे तार्थ्य यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो हो वह सभी अवस्थाओंमें प्रयतपूर्वक सदैव तत्त्वनिष्ट होकर रहे। दैहिक, दैविक और

भौतिक—इन तीनीं ताचेंसे संतव प्राणीको धर्म और ज्ञान जिसका पथ्य है, स्वर्ग तथा मोश्र जिसका फल है. ऐसे

मोश्रुरूपी वृक्षको सायाका आवय करना चाहिये। अतः श्रीगुरुदेक्के मुखसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा आत्मतत्त्वको जानना चाहिये ऐसा करनेसे जीव इस दुर्घर्व संसारके सन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है'--

तावत् तथे वतं तीर्थं जपहोमार्थनादिकम्। वेदशासागयकथा यावत् तस्यं न विन्दति॥ तस्मात् सर्वप्रयक्षेत्र सर्वायस्थास् सर्वदाः

हरूपिह्ने अवेद लड्ड वदीकोन्योहरमस्पनः ॥ धर्मज्ञानप्रसृतस्य स्वर्गमोक्षफलस्य स्वयत्रवादिसंतजञ्जायां मोक्षक्तोः सम्बाद्धानेनात्मसम्बं विज्ञेषे श्रीयुरोर्नुखास्। सुखेन मुख्यते जनुर्वीरसंसारवन्धनात्॥

(अर १६८- २०१)

हे गरुड उस तत्वडका अनिष्म कृत्य सूत्रो, जिसके द्धारा बहायद का निर्वाच नामवाला मोश्र प्राप्त होता है, अब मैं उसे कहूँगा

अन्त समय आ कानेपर पुरुष भवरहित होकर असंगरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। घरने संन्यासी मनकर निकला धीरवान् पुरुष पवित्र तीर्थमें जाकर उसके

जलमें स्नान करे। तदनन्तर वहीपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिमें विधिवत आसन लगाकर बैठ जाय

तथा एकाप्रधित होकर गायशी आदि मन्त्रीके द्वारा उस परम शुद्ध श्रद्धाश्चरका ध्यान करें। ब्रह्मके बीजमन्यको विना भूलाये वह अपनी शासको रोककर मनको वजमें करे।

में ब्रह्म हैं। मैं करम पाम हैं। में ही ब्रह्म हैं। परमक्द मैं है इस प्रकारको समीक्षा करके आत्माको निकाल

बुद्धिके द्वारा शुभकर्पमें मनको लगाये

आस्क्रमें प्रविष्ट करना चाहिये 'ओ मनुष्य ॐ' इस एकाक्षर आहाका जाम करता है, यह आपने शरीरका परित्याग कर परमपद प्राप्त करता है'-

> ओपिरदेकावर्र कहा च्याहरन्यायनस्मात्। यः प्रवाति त्यजनेहे सः पाति पर्या गतिम्॥ (301198)

मनरूपी चोडुंको बुद्धिरूपी सारबीद्वारा सांसारिक विषयींसे

उसका नियमण करे। अन्य कमीसे मनको रोककर

कहाँ ज्ञान-वैराप्यसे एहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषयमें अब कुन्हें बतावा हूँ—

मान-मोहसे रहित, आसक्ति दोषसे धरे, नित्य अध्यात्म-चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्य कामनाओंसे रहित और सुख दु:सा नामक हन्द्रसे मुक्त जो जानी पुरुष हैं. वे ही इस अव्यवपदको प्राप्त करते हैं-

निर्मानमोहा जिलसेयदोवा अध्यात्यनित्या विनिवृत्तकामाः।

दुन्द्वैविषुकाः सुखदुःसार्द्वैर्गस्कन्यमुकः पदयस्ययं तत्।। (\*t) (7X) 'ओ व्यक्ति जानरूपी इंटमें राग-द्वेष नामकले मलको दूर करनेवाले सत्यरूपी जलसे भरे हुए मानसतीर्धर्मे स्नान

करता है, उसीको मोध प्राप्त होता है'— रायदेवमत्त्रपटे । जानहरे सरस्य यः स्ताति यात्रमे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात्॥

(Wtittt) 'ग्रॅंश वैराप्यमें स्थित होकर अनन्यपायसे जो मनुष्य मेरा भवन करता है, वह पूर्व दृष्टिवाला प्रस्कातमा व्यक्ति मोख प्राप्त करता है'—

पूर्णदृष्टिः प्रसन्तात्वा स वै खेश्रयवाज्यात्॥ (WEIRER) 'बर हमेडकर परनेकी अधिलायासे जो ठीधीमें निवास

प्रौद्धवैराग्यम्बस्याय धक्रते मायनन्यभाक्तः।

करता है और मुक्ति क्षेत्रमें मस्ता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मध्या, मादा, काशो, काञ्चो, अवन्तिका स्था

हारकम् वे सात पुरियों मोश्रप्रदा ईं 🗕 त्यकत्वा मृहं च वस्तीचें निवसेन्यरणोत्सुकः। मुक्तिक्षेत्रेष् वियते स वै योक्षणवानुयात्॥

अयोध्यः मधुरः सामा कारते कान्ती अयन्तिकाः। म्री हारकर्षे क्रेक: सपील बेक्स्ट्रिका: ह (WE REE TRU)

है ताश्र्य ज्ञान वैरात्करे वृक्त कह सनक्षत बोध- धर्म रेक हो है। इसको तुम्हें सुख भी दिया है। दूसरा जानी

भी ज्ञान नैराप्यपूर्वक इसको सुनकर मोध प्राप्त करता है। 'तश्यत्र मोख पान करते हैं, करींच्य स्वर्ग आते हैं। पापी नरकमें जाते हैं। मधी आदि इसी संस्करमें अन्य

> बंधां नवानि नवात कार्नवाः स्वर्गते नदः। कारियो हुर्गीर्व कार्यन संस्तरित खुकाहरः ।

योजियों प्रक्रि होकर चुमदे रहते ै 🗕

स्कृतवीने बद्धा-के न्यापियो आली प्रत्येक प्रत्येक

क्रपर्वे भगवानके मुख्ये इस प्रकार सिद्धानको सुनकर प्रयक्त सरीरवाले यस्त्रने क्यादीवाको प्रकार किना और कहा-प्रभी आपके इन आहारकारी बचनोंसे नेत बहुन बचा संदेह दा हो गया। इंस्स कहकर इन्होंने भगवान विकास जानेकी आहा ली और ने करनपन्नोके अपनार्थे करे गये।

हे बाहाची। जिस प्रकार अपने कृत्युके बाद सरकार दूसरी

बोरिने क्या क्या है अवक वैसे का कियानसे देशनाको प्राप्त करता है, इन दोनों कार्नोमें परस्पर कोई किरीय नहीं है। हे तात! जैसा मैंने भगवानुसे सुना है, केल ही मैंने आवकी स्वा दिवा है। लक्ष्मीपरि भगवान करावकके इन वाक्ष्मीकी मुनकर नरीभपूत करपन भी सहत प्रमान हुए। सहक्रमे हम महाप्रापको सुनका मैंने अप लोगोंको भी वही सुपन्न है। इससे आप संचीका संदेश भी दूर हो गया। यसको द्वारा कहा भश्र यह महापुराण बढ़ा ही विक्रित है

इस यहापुराचको गुरुवने इरिसे प्राव किया या उसके बाद गरुहमे भूगुको प्राप्त हुआ। सदकत्वर भूगुमे बाँसह, वांसहसे वापदेव, कामदेवले पराजरवृति, पराजरवृतिसे च्याम और व्यवसमे मैंने इसे मुख है हे ऋषियों मेरे द्वारा अब आप सबको राज गोपनीय वह बैक्सव प्रान सुनाय गया है जो पन्न्य इस महत्युराजको सुने क को इसको पढ़े भइ इस लोक और परलोक सभीने सुख कर करत इ. संयमनी प्राप्त करते हुए देशको को पु-ख बाह होता है. इसका जैसा निरूपण इस महाप्राकर्य किया गंबा है। इसे स्वनेसे जो पुरूष होता है, इसके कारण वह देख हुना हो

कला है। इस महाप्राचमें कई गये कर्न विपन्कादिको जुन्मेंसे मनुष्यको वहाँका कैशन्य प्राप्त हो जाता है। जत-जिल हकारने हो तके हालीको हते अवस्य सुनन चाहिये। हे जितेन्द्रिय ऋषियो । अस्य लोल जनीत भाषान

बीक्रमाका भवन करें, किनके मुख्ये निकली हुई मुख्यकाकी चारके नाम एक वर्षकर्ण सीवसको मुतिप्रकरूपी जिल्लुसे चीकर परमात्वाके साथ ऐका प्राप्त हो बाता है व्यक्तकोने बहा-हर उकर सुरके नुकरे निकरी

हुई समस्त साम्बोंके अर्थके सुलोधित चन्त्रम् विष्णुकी वालीका अनुस चन काके अधिनाम परव संतृष्ट हुए। करना उन लोगोंक क्षेत्र सर्वार्थरमी सुतनी नवारानकी इसस्य होने लगी। जीनक आदि व्यक्तियों भी अन्यन्त

प्रकारत हुई। सुरावीके द्वारा कड़ी नवी पविश्वय गण्डके संदेशोंको जिन्छ करनेवाली धनवान विकास कार्यको मुनकर विशेष्टिय पुनिराज सौतकने यत-ही यत अपनेको

धन्य माना। इस समय अपनी इदार वाणीले दन मुनियोंने

मुतबीको बार कार भन्न 🕏 आप भन्न 🖫 करकर धन्तवाद दिख । अरशन्तर यह समात होनेका हन्हें विदर्श दी। ेवह गहरदमहापूर्ण बदा हो पाँचत्र और पुरस्तपन्त है। बह सभी पूर्वोक्त विश्वसम्ब एवं सुननेवालीकी समस्त कारताओंका पूर्व 🛊 इसका सहैव अवव करन चाहिने 🗕

> पूर्ण करहे पुरुषे कीलां सरकारण्यः। नुकारों कामपापूर सोनानं सर्वीय है।

> > (WL 133)

इस बहाप्राचको सुननेके **यह अवकको** सम्बद्धि सभी प्रकारके विधिवन दान देनेका विचान है जन्मका कका हरनेका रहण दर्ज नहीं प्राप्त होता। केलको सर्वप्रथम इस महाप्राप्तानकी पूजा करनी चाहिने। उसके स्वय करन, असंकार, भी तथा दक्षिणा आदिसे अध्यक्षको ससम्बाद पूजा कानी चाहिने अधिक पृष्य-लाभके लिये अधिकारिक अवदान, स्वर्गदान और भूमिदानसे बायककी पूज करने चाहिये जो जनक इस महाप्राज्यों सुने क वेसे भी हो. बैसे ही इसका कठ करे तो यह जानी कलाककी नर्गकर चलक्रभंको सोहका निकार होका कर्मको इस करता है'—

पक्षेत्रं भूगवान्त्राची व्यक्तीर चीर्चार्तपेत्। विकास कर्मान्त क्षेत्री स्थानको दिने समैग्र

OWNER

#### ब्रह्मकाण्ड'

# भगवान् झीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको श्रीमद्भागवन, विच्यु तथा गरुङ—ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं,

इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

स्तवीते पुछ—

प्राचीन समयकी बात है अगतके नेप्रस्वरूप उन परमबद्धा श्रीहरिका स्वयन करते हुए सभी सारवीके हत्वज्ञ शीनक आदि ब्रह्मचादी ऋषिनाच पैनिय पामक महापृष्य-क्षेत्रमें अतम तपस्कार्ये संलग्न वे के सभी वितेन्द्रिय, भूख-प्यासको जीत लेनेकाले, सरपपरायम तक संत वे वे विकिष्ट भक्तिके साथ समस्त संस्तरको जल प्रचल करनेवाले भगवान् विष्णुकी निरत्यर पूजा करते ये। वहाँ कोई वज्रोंके द्वारा मजपविकी, कोई जनके द्वारा जागतमक परमवस्त्रकी और कुछ ऋषिगम परम भक्तिके द्वारा नारायककी पुजार्मे लगे रहते वे

एक बारकी कात है धर्म, अर्थ, काम तथा मोख— इन

चार पुरुषाधीकी प्राप्तिक। तथाय जाननेकी इच्छासे वे महरूपागण एक स्थानपर एकत्र हुए। अध्वरिता वे मुनिगण संख्याने सम्बंध हजार थे एवं उनके शिष्य प्रक्रियोंको संख्या तो बहुत अधिक भी संमारपर अनुग्रह करनेवाले, चीतराग एवं मात्सर्वरहित वे महादेवस्वी पनि आपसर्वे विश्वार करने लगे कि इस संसारमें दृ:खित प्राणियोंकी भगवान् इरिके प्रति अवल पछि कैसे हो सकेगी? और कैसे आधिदैविक, आधिधीतिक तथा आध्वास्थिक सम्पूर्ण कर्मोंको सिद्धि हो सकेपी? इन ऋषिपोंकी इस विज्ञासको भानकर महासूनि जीनकने हाच जोड़ते हुए बढ़े ही विनयपूर्वक उनसे कहा-

शीनकाजीने कहा—हे ऋषियो। पौराणिकीमें उत्तम सुतवी महाएक इस समय पवित्र सिद्धांत्रपमें विराजधान हैं वे भगवान् वेदच्यासजीके शिष्य हैं और यतियंकि ईबर हैं वे आपको विज्ञासाविषयक सभी बालाँको जानते हैं। इसल्पि उन्होंके पास चलकर इसलोग पूर्वे । श्रीनक मुनिके ऐसा कहनेपर में सभी उस पुष्य सिद्धान्तममें नवे। नैमिशारक्यभासी तन ऋषियोंने सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए

ऋषियोंने कहा —हे सुवत! किस उपायके हारा भगवान् विष्णुको प्रसम्न किया जा सकता है? और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिये? इसे आप बतायें साथ ही वह भी बक्लानेकी कृपा करें कि युक्तिका साधनपुर तत्व क्या है?

इसपर सत्तवी महाराजने कहा —हे अविगले ! भगवान विष्णु, देवी सक्ष्मी, वास्, सरस्वती, तेवचाग, गुरुश्रेष्ट कृष्णद्वेपायन व्यवसर्वीको नमस्कार कर मैं अपनी बृद्धिके अनुसार वर्णन करता 🐔 आप लोग उन क्रेष्ठ तत्वस्वरूप भगवान् हरिके विषयमें सूने। व्यक्तियो ! नारायणके सम्बन्ध न कोई है, न हुआ है और

सभीके प्रयोजनको सिद्ध कर रहा है। हाँगक्रजीये पुरा--हे मुनिशेह सर्वप्रयम धगवान्। विष्णुको वर्षो नगरकार करना चाहिये ? हे विद्वन् ! हे स्वतः ! वह अवन बतानेकी कृपा करें

न भविष्यमें ही कोई होगा।' इस सत्यवाक्यके द्वारा अवप

सुताबी बोले-- है सीनक सभी बेदोंके द्वारा एकपात वेद्य-- वानने बांग्य वे हरि ही हैं, बेदादि सारवों तथा इतिहास एवं पुराजीमें उन्होंकी महिया गानी गयी है. इसलिये में विष्णु सर्वप्रमम वन्दनीय 🖁 में विष्णु हो समर्पे ज्ञानकपर्से प्रकारित हैं। इसलिये हरि प्रकारके बोग्य 🖥। वे सभीयें प्रधान 🗗 और सबसे बढ़कर 🕏 इसलिये भी

वै हरि सर्वप्रवम नमस्कार करने घोग्य 🕏

१-करवपुराजके कई संस्करकोर्ने 'कुर्व-और 'उक्त-केवल के ही साम्ब दिये को है 'सहस्वरक' वेंकटेक्क हेस्कुण क्रवांकित संस्करकोर्ने ही दक्कम है। इसका मॉब्रह स्वांस यही प्रस्तृत किया गया है।

३-नारित भावस्थासम् त पूर्व न मानिमाति। (१।१८)

• पुराणं नामचे वश्ये सारं विकासकातका •

<u>kasaarramannan punanannan magaaperen oo itaaren oo itaaren kanaan kanaan kanaan kanaan kanaan kanaan kanaan k</u> अंतरको बहरकारक कहा कहा है उन दीनों काण्डोंमें भी

कर्षे समान सीई गुरु। विष्णुपटीके समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णभक्तके समान कोई मक नहीं है।

कलिवृगर्वे सभी पुरानोंने तीन पुरान चलवान् इरिको प्रिय और मुख्य है। रूपमें भी कलिकलमें यनुष्योंका कल्क्षण करवेवाला जीमद्रश्रमका महाप्राप मुख्य प्राप 🛊 पुरायें जिसके सर्वप्रयाम सृष्टि हुई 🕏 दन औद्दरिका

प्रतिपादन हुआ है। इसोलिये नह भागवत पुरान नेब नान गना है। इस पुरावर्षे भगवान् विष्णुन्ते ही बद्धा और नकेल

आहिको सुष्टि करानी गमी है. हे मिश्र इसी जकार इसमें अनेक इकारके अचीका तथा तत्त्वज्ञानका निरूपण हुआ है. इन्हों सब विशेषकाओंके कारण वह भागवत बेहतन प्राण

माना गम् है। इसी प्रकार विभावतम् तथा नकदपुराचको बंब कहा गया है। कलियुगर्ने ये तीन पुराय मनुष्यके लिये प्रधान बताये गर्ने हैं। उनमें भी गरुडपुरानको विलेक्स कुछ

अधिक ही है यह गरहपुराम तीन अंशोंमें निभक्त है। इसके प्रयम

अंतको कर्मकाण्ड, द्वितीय अंतको धर्मकाण्ड और तृतीय

भगवान् विष्णुके समान न कोई देवता 🛊 और न

अभिन्य यह बहामाण्य बेट है। है विद्रों इस तुर्वीयांस अर्थात् ऋग्रकाण्डके क्रमनसे

वो पुरूष होता है उसे भागवत-अवनके समाप पुरूष परावाला कहा गया है। इक्स ही नहीं इस बहासाधके

पराधनमें बेटपाठके समान कल जान होना है इसमें संदेश नहीं है। हे विद्यारणे | इसके यह करनेका जो कल कहा गया है। यह केवल प्रयम कार्नमें भी निस जाता

🕯 । भगवान् इरिने ही व्यासकपने अवतरित होकर भागवद, विष्णु, गरुड आदि पुराजोंकी रचना की है। विष्णुः धर्मका इतिपादन करनेमें गरुडपुरायके समान कोई भी पुराय नहीं

वज़ोंमें अध्यमेष केंद्र है, बदियोंमें पहल बेद्र हैं, बलजोंमें कमल केंद्र है, कैसे ही पुराजोंमें यह गरुडपुराण हरिके हत्वितकपूर्व मुख्य कहा गया है। यह बपुरालमें हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिये हरि हो नमस्कार कार्य योग्य हैं और

🛊 🖰 बैसे देवॉमें क्वादंत बेह 🖁 आयुओं में सुदर्शन बेह 🕏

इर्दि ही सरम्ब है तथा ने इर्दि ही सब प्रकारने मेंबा करने योग्य हैं।रे (अध्याय १)

गरुइजीको कृष्णद्वारा भगवान् विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके अन्तमें योगनिहामें शयन कर रहे उन भगवान् विष्णुको सृष्टि-हेतु

अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगाना

सुलबीचे पूचः कहा 📑 सीनकर्ता । एक बार गरवार्ताने .

भगवान् विष्ण् (कृष्ण्) से किस प्रकार उन्होंने सृष्टिकी रचना

को इस विवयमें प्रान किथा था. तम उन्होंने कहा था कि है सकत इस एडिके यूल कारण अञ्चय विष्णु है और मे

क्यापक राज्य हैं में सर्वत्र अवादा रहते हैं। पूर्व होनेके कारण वे ही अवसार प्रकृष काते हैं, अनेक क्योंक्टो इस दृश्य कातुको ने एक कर नताकर प्रतासकाराने अपनेने सीप

काके समय काले हैं। उनके गुन, कन, अन्यन्त तना वैभवदि ऐक्वपॉर्व भेदरूप दिखानी पहनेपर भी अभेदरूपमें

उनका दर्शन काना जातिये; क्योंकि भेटकपर्ने दर्शन करनेका शीप ही अञ्चलसके गर्तमें पतन हो जाता है।

जिस समय प्रत्यकालीय संयुद्धमें स्थापक भगवान

ह सारक्षेत्र मान्ने गान्ति विक्लुधनीयराजेने ह १४७४)

२ चय-कावन्याने तु प्रतिकारो हरिः स्तृतः असी वृत्तिनकावनी गान्ते योग्यो वृत्ति समुब-४ (१) ५४)

सभी जीवॉको अपने इदरमें प्रक्रिट कराकर सबन करते 🕏

बका तबा इन्द्र, बसन् आदि देवोंको. मुक्तोंको तब मुक्तिके लिये सबेह जनोंको भी से अपनेमें असमिता करके कल्यपर्वन्त विवत होते हैं, उस समय सर्ववेद्यरिक्का लक्ष्मी

भक्तिसे समन्दित हो भगवानको स्तृति करती है। इस समय मिन्द और सक्ष्मिको छोडकर कुछ को नहीं खवा।

पर्यक्रकपर्ने ने ही देनी हो जाती है एनं वासकपने लक्ष्मीके अपर्धे भी विरायमान रहती हैं, ये देवी उस जगन ज्यूत रूपोर्ने सरोपित होती हैं

हे शीनक ! गरूहको हुन- इन काम देखको महिनाको बताते हुए ऑक्ट्रमने कहा— हे बिल्मी ! आप सभीमें अन्हर

🕏 सभी देवांचे उत्तव होनेके कारण अप उत्कृष्ट 🗗

है। आप हो एकमात्र अदितीय बहा है। आपने हो बहा शब्दका मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा, स्ट्रादिमें अमुख्य है। अन्यत मुजों से परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिको ही बहा

कहा जाता है। गुण अर्वादेकी पूर्णताके अध्ययसे अन्यकी इन्हां कहा जा सकता गुम और कामसे देशका

आनन्त्व होता है, किंदु देश-कालमें गुण या कार्यसे आवन्य नहीं होता। हे विच्नी अवपर्ने गुर्जीकी अनन्तरा 🛊 । आपको न मैं कानता 🕻 न ब्रह्मा तथा स्ट्रादि देव ही बान्हें हैं इन्हें अगिन, यस आदि देव आपके गुणोंकी जाननेमें असमर्थ हैं। देववि ऋरद आदि ऋषि, गन्धर्य आदि कोई भी आपको पूर्णकपरी नहीं बानते; फिन सामान्य लोगोंकी तो बात ही क्या है? आपसे ही देवींकी सृष्टि हुई है। अपको हो शक्तिसे सदस आदि सृष्टि करनेमें समर्थ होते

वे सभी आप हरिके नाम ही हैं. आपको वे अति प्रिय हैं मेरे स्वामी भी आप हरि ही है समीके एकमात्र स्थामी अक्षप हो हैं। वेदोंने आफकी स्तुतिका नाम किया गया है, ऐसा जानकर जो बेटीका पाठ करता है वह द्विजोंमें उत्तम 🕏 उसे बेटपाठी कहा गया है. इससे विपरीय धान रखनेकला बेदबादी कहलाता है।

हैं। बात्यजोंके दारा केटादिके जितने अक्सोंका पाठ होता है,

श्रीकृष्णजीने गरुक्रजीको विच्यातस्य करुलाते हुए। पुनः कहा—हे महास्पन् संसारमें अजनी जीवद्वारा सैकड़ों-करोड़ों महान्- से-महान् अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बढ़े ही दवालू हैं कुपालू हैं उनका तीन बार

नापमात्र लेनेसे ही वे उन्हें भाग कर देते हैं-महापराध्यः सन्ति शोके महास्पर् कोटिश्रह (

> प्रतिक लवंदैय THE STATE OF भाषज्ञधस्यरणाते काराक्षः (।

(\$15e)

कल्पानामें समय कर रहे दन विष्णुको इस प्रकार स्तुति करते हुए जनवा गन्त-

वेटॉके हारा जानने योग्य यक्षस्त्रकर है गोविन्द आप सीव्र ही व्रसन्त हो सार्व और जगतुको एक्षा करें। परित्यान कर शीव्र ही जाग गर्व (अध्याप २)

आपके समान अधवा आपसे अधिक बढ़ा और कोई नहीं है केशव अब आप अपनी चोगन्हि।का परित्याग कर उठें। हे आन-दम्बरूप! आप सृष्टि और प्रलय करनेमें सम्बं है।

> है प्रभो । सद्मानने प्रादुर्भुत कर आप उन्हें सृष्टि करनेके लिये प्रेरित करें और स्त्रको सृष्टिके संसाके लिये प्रेरित



करें हे हरे हे मुरारे। कल्पारंटका अन्त करनेके लिये आप उर्जे । हे महात्मन् जो द:सास्यक्षण अन्यकार व्याव 🕏 उसे दर करें हे देव अकॉको द:खी देखकर आप भी द:सी को जाते हैं

हे नारायण है जासुदेश है कृष्य है अञ्चल र उस है माभव ! अब आप उठें, हे वैकुष्ठ ! हे दबामूर्ते है सक्योपते। आपको कार-कार नमस्कार है।

हे सरस्वतीके ईस । हे क्ट्रेस । हे अध्विकेस ! हे अशेस ! हे सचीपते। आप हाहामाँ तथा गीओंके स्वामी हैं आपका नाम सामविषय है। हे अपनेद और मज़नेदके प्रिय है निद्यानमूर्ते । हे स्त्रम तथा अववंत्रिय हे मुग्रे ! अत्य पुरानमूर्ति 🖁 और स्तुनियाँ भाषको प्रिय 🕏 इसन्तिये अवन स्तुतिप्रिय

कहलाते हैं । हे विधित्रपूर्ते । आप कमला (लक्ष्मी -के पति हैं आप तीन्न ही वर्तें, इस बोगनिहाका परित्याग कर संस्तरमें क्याप्त अन्यकारको दूरकर सगत्की रक्त करें।

इस प्रकार स्तृति करनेपर अजन्मा विष्णु खेगनिप्रका

#### भारायणसे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाधिमानी देवोंका प्राकटम

श्रीकृष्णणे कहा —हे चिनवासूत नगर। गोगनिहासे सगमेनर भगवान् विष्णुको सृष्टि सरनेको इष्टम हुई। वस्ति इष्टमस्ति उनमें सद्य हो विष्यमान रहती है किर भी उस सन्त्र उन्होंने उसी इष्टमस्तिको लीकिक स्थानन धरण किया और अपने उस करके हुए। इस्त्रकालीन अन्त्रकारको यह किया

महानिष्णुके जानी जनसार पूर्ण कहे गये हैं उनका परत्यकर में पूर्ण है और पूर्णने ही पूर्ण उत्पान हुआ। विष्णुका परत्य और जनसम्ब व्यक्तिमात्रने हैं। देश और मालके सामाणीने परत्य और अवरत्य वहीं है उनका पूर्ण रूप हैं. उस पूर्णने पूर्णका ही विस्तान होता है और अन्तर्थे उस क्रमची प्रदान काले पुन: पूर्ण ही याच बाता है। पूर्णांके पारका रक्षण आदि से कार्य है यह उनका शीकिक व्यवहार है। अपनी पूर्णांची मालामें अगलाम् अपनी सक्तिका आधान करते हैं ये वीर्यन्तकारी भगलाम् सामुदेश सभी देश तथा सभी करताने सर्वत्र विद्यालय हते। है इसी कारण से पूरण ईश्वर कहनाते हैं।

हे निन्तापुत्र! अपनी कथानें त्रचू हरि स्वयं नीर्वका आवाल करते हैं वीर्वकारण ही जनवान् कसुदेव हैं और सभी करनोंनें सभी अमेरिन कुछ हैं।

पुत्रके अधिनकार्य और चित्रकार्यके भेरते ही इस है एक कांक्स है और दूसरा पुरस्कार है क्रानेट्र टीवॉ स्थापन क्रीनेक्स हैं इसमें अवेदका फिल्म करना माहिये

देवी लागी परवारको कभी विवृक्त नहीं हैं, वे निवा इनकी संवार्ग अनुरक्त रहती हैं। नारायण नामने इतिह इति पक्षित पूर्व कारान है किंचु लागीके विवा ने अकेले केंग्रे रह सकते हैं। मुकुन्द इतिके परमारकिन्दर्ग परव आदरसे सुबुक करती हुई वे सबनी सद्या विश्वज्ञान रहती हैं। इतिके विवा देवी की वी किजी देश और काराने पुनक्त नहीं हैं। वाक्यों ने मीर्चवन् परमाना अपनी सर्विका अवका करते हैं। पुन्य नामक विवृ इप इतिने होनों गुनोंकी नृष्टि की है।

स्त्रीकृष्णके कृतः स्वाहः—जिल प्रकार कार्यक् हरिने प्रकृतिके सीन गुणांकी सृष्टि की, उसी प्रकारके लक्ष्मीने की तीन कप कारण किने, जिनका नाम है— ही, जू और दुर्जा। प्रमाने कारणांक्यानी क्ष्मको सीदेवी, वजोगुणांक्यानी क्ष्मको भूदेवी और सर्वाऽधिकारी क्ष्मको दुर्गादेवी कहा गया है। सीनों क्योंने अन्तर नहीं व्याप्त कांत्रिये। है स्राध्या गूर्मोंक सम्बन्धनों ही दुर्गा आदि तीय रूप हैं। इनमें अन्तर नहीं है। इनमें को अन्तर सामते हैं, ये परम अन्यसम्बन् परकार्ग करते हैं। सम्बन्द परमास्त्र पुरुष हरिये भी तीय रूप पारण किये, जो कहा, विष्णु और स्वोत्त करें गये हैं।

रोकोंकी वृद्धि (जारान) कारोके रिन्ने स्वर्ग सम्बद्ध इति सम्बद्धान विच्यु जानवारों कदमाने। तृष्टि कारोके रिन्ने साधान इतिने रजोगुर्नाके आधिकाको सदस्यों उनेस विच्या और संदार करनेके रिन्ने में इति समोगुर्नाके सम्बन्ध होकर कद वृद्धिः कार्यो-पुक्त होते हैं सो उनमें बोध उत्तम्य होता है, काराव्यक्त सीनों गुर्नोले कदमानका सादुर्भाय होता है जुन- उस महान्त्री सदस्य और व्यक्तमा सान्द्रमा इस्ता। वह महात्रस्य रच-१४मन है इस वृद्धिको गुर्नाव्यक्त नामक वृद्धि भागना आहिने।

इस सकारके चितिक पहास्त्रकों सक्तीके साथ स्वर्थ हरि प्रविष्ट हुए हे नहाच्यतः हसके साद उन्होंने उस नहारकको धूका किया। सोधके फल्यासका उसके हान-ह्या-क्रिकरणक असन् राज्य उत्पन्न हुआ।

इस अइंतरक्से बस्वाणिकानी देव केय विश्वन हुए इश्व गंकाई और हर दालन हुए। है छन। इस अइंगरकों सखात् हरि प्रमिष्ट हुए। स्थानीके छन्य मनवान् हरिने स्थवं दक्ष अइंगरकारी मंद्रुत्व किया कैयारिक, सामक और दैवस-पेदले अवन् तीन प्रकारका है दस अहन्ते निवासक कर भी तीन प्रकारके हुए। वैकारिक अहन्ते निवास कर वैकारिक कहे गये हैं। धानकों निवास कर समस्य कहे गये और दिवसमें किया कर सोकानें दिवस कहे गये दैवस अइंदारवानें स्थानके साथ कार्य इतिये प्रविद्ध होकर दसे संपूर्ण किया। इससे यह दस प्रकारका हुआ जो केप, वयु, कार्य, राज्य और प्राप्त क्या कार्य कार्य, कर, कर्यु और उपलब्ध- इस कर्योदायों तका प्रकारकों हाकिए होकर हरिने दसे संपूर्ण किया। महयरको एकारका इतियोंके एकारका अधिनात्त्रों देवस प्रकार हुए प्रथम नगके अधिनात्री

इन्द्र और कामदेव क्रपन हुए। अनन्तर अन्य इन्द्रियोकि अधिमानी देवोंका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अह वसु आदिका भी प्रकटा हुआ। दोण, प्राप, ध्रुव आदि वे आठ वस देवता 🖥 ।

रुट्रॉकी संक्षम इस माननी माहिये : मूल रुट्र भव कहे बार्ट हैं। हे पहिलेश रेथ-तेय, भीम, बायदेव, व्याकपि, क्षज, सम्बाद, अहिब्र्ंधन्य, बहुक्य तथा महान्— ये इस स्ट कहे गये हैं हे पद्मीन्द्र अब आदित्योंको सर्ने—वस्क्रम, सक, विवस्तान, बरुण, पर्जन्य, अतिवाह, सविता, अर्थमा, भारत, पृथा, स्वच्या तथा भग— ये बारह आदित्य हैं प्रथय और अतिका आदि अनवास मरुद्गण करे गये हैं

पुरुरवा, आईव, धुरि, लोचन, ऋदु, दश, सत्य, यसु, काम

इन्द्रिवरिके अभिमानी देवीके समान ही स्पर्त, रूप, रस आदि तत्वोंके अभिमानी अपन, व्यान, उदान अधि वायुदेवोकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही व्यवनको महर्षि भुगु और उतस्यको बृहस्पतिका पुत्र कहा गया है। रेक्ट, बाबुब, स्करोचित, उत्तम, इक्सावर्णि, स्ट्रसावर्णि, देवसावर्णि, दक्षमावर्षि तथा धर्मसावर्षि इत्यदि मनु कडे गये हैं। ऐसे ही पितरोंके सात गण भी प्रादुर्भत हुए और इनसे करण आदिको प्रतीरूपमें गङ्गादिका आविभाव हुआ । इस प्रकार

परमातम बीहरिसे सभी देवोंका प्रादर्भाव हुआ और वे

नारायण लक्ष्मीके साथ उनमें प्रविष्ट हुए (अध्याय ३-५)

### देवताओंद्वास नारायणकी स्तुति

श्रीकृष्णाने कहर—हे खयेबर। अपने अपने वस्त्रमें स्थित दन उन तत्त्वोंके अधिमानी देवताओंने नारायण इरिकी अनेक प्रकारसे पृथक्-पृथक् स्तुति की।

हे खरोदर। विदेदेव दस है, उनके नाम इस प्रकार है—

सर्वप्रचम श्री (देवी लक्ष्मी) ने स्तुति प्रारम्भ की, उस समय उन्होंने मनमें सोचा कि प्रमुक्ते वो एक एक करके अनन्त गुल है। उस गुजीकी स्तुति करनेमें मेरी कहाँ सकि है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जाने अवनत होकर इस प्रकार कहते सर्वी-

श्रीने कहा—हे नाच मैं आपके चरनारविन्दींपर नतुम्पतक हैं। आपके चरणेकि अलावा अन्य में कुछ भी नहीं जानती। हे देवदेव। हे ईबर! आपमें अनन्त गुण विद्यमान है हे दानोदर। हे योगेन्द्र आप अपने शरीरमें स्वान देकर मेरी रक्षा करें स्तुति करनेके लिये मेरे लिये आपसे अधिक और कोई प्रिय कों है।

**ब्रह्माजीने कहा —हे लक्ष्मीयते । हे जगदाधारस्यरूप** 

विश्वपूर्ते कहाँ आप जानके महासागर और कहाँ सै अजानी। आपमें असोम शक्ति है। मैं अल्पन हैं और मेरी सकि भी अल्प है। है प्रभी। हे मुरारे। आप सदैव मुझको अहंकार और ममलके भावसे दर ही रहाँ। हे रमेश<sup>1</sup> मेरी इन्द्रियों सदा असन्मार्गपर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरचकमलमें अनुरक्त रहें. ऐसी कृप करें। आपकी खुवि

करनेकी सामध्ये महामें नहीं है। इसलिये आप प्रसन्त हों।

स्तृतिके अपनत् विकात बहुत होथ जोड़े उनके सामने खड़े

हो सबै।

देवदेव ब्रह्माबीके बाद वायुदेव भगवान् शास्त्रपणके

प्रेमसे विद्वाल हो हाच औड़ते हुए गट्गद व्याणीसे उनकी स्तृति करने लगे--शायुमे कहा-है प्रभी सभी देवगण आपके सेवक 🛊 और उन्नपके करकारिक-दोंका श्रांतिक्य परम दुर्लभ है।

है स्पेत। हे तत्व। लोकमें जो आपकी मकिसे विमुख हैं, जो प्रपक्षमं करनेवाले हैं तथा जो अत्यन्त दु:बी हैं ऐसे प्राणियोंपर अनुप्रह करनेके लिये ही आपका अववरण होता है। हे बासदेव आप अपने अवतारोंके द्वारा गी, बाह्मण और देवताओं आदिके क्षेप तथा कल्पाचके सिने जना प्रकारकी लीलाएँ किया करते हैं, आपके अवतारका अन्य

इसरा प्रयोजन नहीं है। है पृष्पक्षेत्र। आपके जो चरितामृत हैं उनका गुष्यनुवाद करनेसे मेरा मन हम्त नहीं होता, इसलिये हे मुकुन्द एक अधिवल भक्तिवाले भक्तके समान मुझे भक्ति प्रदान करें ताकि मेरा यह आपके पादारविन्दमें लग रहे हे प्रथो। येरी निहा आएको वन्द्रभक्ष्य वन जाय, येरा

सम्पूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिण हो जाय और भेरा क्ववहार आपको स्तुति का जाय, ऐसा समाक्कर मैं आपके करव्योंमें स्वयंको समर्पित करता है है देव! जितने पदार्थ है उन्हें देखकर 'यह हरिको ही प्रक्रिय है' ऐसा मानकर

हे देखदेख में तसमें कियह हरि-कम समझकर अन्यका

मक्त करें ऐसी अप कुछ करें। अप हरिके प्रसन्त होनेका लोकमें कीन की बस्तु दुर्लभ रह जाती है अर्चात् इसे सब प्राप्त हो जन्म है। इस प्रकार म्यूनि कर नहारचा मान्देव इरिके आने हाथ जोड़कर दिनत ही नवे।

क्ररध्याति कहा-हे मतरे। हे हरे। हे भागम् कीम ऐका रक्षा है को अपनी व्यक्ति अवन्या कोर्सनमें मंतृहं हो पानेना अर्थात् कोई नहीं, किसीने ऐसी पुद्धि नहीं है जो अनुमानी स्तृति— प्रशंस्य कर सर्थः है देवदेव ज्यापके गुमानुबादका कीर्यन पर्ने ही कानमें पहुँचता है मैथे ही यह क्रांमानिक देहानुरक्षिको नह कर देश हैं, उतन ही नहीं बार को कर, भार्च, पुत्र, पत्न, बन-जम्मतिका स्थानोड, आर्माक रहती है यह भी दर हो करते है।

हे अनन्तरेष । केटॉसे इतिपादित जो आपका स्वरूप है बने लक्कों को नहीं आपनी, यतुर्वेक क्का भी नहीं करने है जबरेक भी नहीं करते हैं किर नहने कर लॉक करी है कि मैं अरुको स्तृति कर सक्के इसलिये हे हरे। अरु मेरी एका करें।

है अने बर र इस प्रकार स्थापि कर देखें सरस्वती ज्ञाप हो नवीं : उद्दरनार कारतीने हरिको अनुनि करना प्रतम्भ किन्छ ।

भारतीये कहा—हे बहा है लक्ष्मीता है हो। है मुत्तो । जो जापके गुजोंने मिला बद्धा रखका है, नह ३५ गुलांका गान करते हुए स्टांसरिक असद विवयोंने प्रमुख अपनी चृद्धिमें संस्तरके इपि विधन उत्पन्न कर लेख है और उसकी आपने दुव भीक हो जाती है और इस भविष्के बलवर हे देवदेव अवकार्य क्रमानक क्राप्त हो आती है। इरिके इसन्त हो जानेसे भगवानका मनाके निर्म क्रमध्य दर्शन हो जाल है इसलिये है इभी। अध्यक गुजीके कोर्तनमें मेरी रति बनी रहे. जब देनी अनुरक्ति पुरुषमें हो माती है तो यह प्रीति समस्त स्थानारिक इंग्लॉको कार इस्तों है और पामन्दानकप करको प्राप्त कर देते है। इरिके मुजेंकों जो मनुनि नहीं करने उन्हें कर रहाता है और उरका रूप्य भी बीच हो जात है।

है करोबर । इस प्रकार स्तुति कर करती गीन हो गर्यों । इसके बाद रोपने द्वाथ जोड़कर म्तृति करते हुए फेलकने इस बक्तर कहा-

होको बहु 💸 कम्देव। वै अपके बरवेकि प्रश्नको भही जनता। इसे व सह जानों हैं और व सब्द ही जानते 🖁 मैं से बहुत हो जान है अन करण रेकन मेरी रक्ष करें।

है सरोबर उस इकार स्तृति करके सेच मीच हो गये। उसके कर पश्चिमक नजदने स्तृति करण कारण विका

कारने कार-ने प्रभी। आतंक कानोंकी स्तृति नै क्या कर सकता है। देश पर तो आपके कारकारतमें ही सर्वाप्त है। मैं से पश्चिमोनियें स्वयन हैं इस मुख्यमें अनवधी अनुति केले सन्धन है? अवन्ति अनवा गुनोकी जनस्य करनेकी सन्दि भरत मुझमें कहाँ है?

इक्ष प्रकार किनवपूर्वक स्तृति कर गक्ट मीन ही गने : इसके कर का स्तुति काने लगे

बहरे कहा-है भूगत्। है भगवत्। अपनी वैशी स्तरि होनी जाहिये वह मैं नहीं जानता अपनेक करणान्यारी करनोके मुलबे नेरी श्रीक बनी रहे । इंसर अपनेने रूपन देकर नेरी रखा करें।

इस प्रकार काठि कर स्वादेव काश्र हो गये। है र्वाधकेष्ठ । हर्ष्यत्व कारची, जीवची क्या करेती आदि देखियोंने भी इन इरिकी बड़े ही ध्वयभक्ति स्तृति कर उसकी शरम प्रवास की।

ब्रीकृष्णने एन. अहा-ने क्रमेशर! अनन्तर इन्दर्न उनकी स्तृति करते हुए कहा-है टेक्टेक आपके स्वकृषको इटवर्ग अन्ते हुए थी

भी यह स्तवनके लिये उत्पाद होता है, हे चलपानि जिल करे भी तुम्हारी स्तृति काना यह आक्ना अनादा ही है। क्योंक अपने क्यार्थ स्कल्पको गुर्नोको कामीके द्वारा व्यक्त करना सम्भव नहीं है। फिर भी आपनी महित करनेने अपने अन्यक्त उच्चारम होता सन यह मूच्य करा से देनेकात्व ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तृति की ही कती है। है हमी। जब स्टादि देव भी आवनी स्तृति करनेकी सक्रि नहीं रखते तो मुझर्ग ऐसी सामार्थ कहाँ? इस प्रकार देवर्राभदेव इतिकी स्तृति कर महनस्तक हो अंजलि क्षेपकर इन्ह्र बीच हो नवे।

देवी लागेने स्तृति करते हुए कहा-वे देश। वय-अंकल, बाब तथा कमलमे चिहित आपके करवकल्योंका में सह विजय काती हैं। है ईस्। अपने कामरकार में सदा स्वरण करती हैं। हे कृष्णत्। हे वक्तभावतः। अप मेरी रक्षा करें इस प्रकार राजी देवी व्यक्तिकर जुन ही नर्जे. इसके कर राति काच असम्ब किया।

रातिने कहा-के तर एन वारण कानेकले हरे। अवने अपने सेक्कॉफ्ट अनुकल्या करनेके लिये का अकाल

OF DEFENDING AD PARAIRE SOFTIER OF THE RESOLUTION OF THE PARAIRE SOFTIER OF THE PARAIRE SOF भारम किया है, मैं आपके उस मुखारमिन्दका सदा चिनान

करती हैं है देव! को कृष्टित केसराजिसे सुरोधित है तक सहा, प्रद्र, राजनी आर्ट्डिंग स्तुत्व है, मैं आपने इस श्रीतिनेनान मुख्यक्रमानक स्थान करती है, आप मेरी रखा करें। इस उच्चर

अतिहास आदरके साम रहि स्तृति का मध्यानुके समीप ही

रिक्त हो गर्वे। रहिके कर दक्षने स्तृति जगरण की। दक्षने बद्धा-भाषानुका कामोदकस्य को सीर्व है,

उसका में सदा विजय करता है। यह मानवल सहाके इस प्रतीर्थीत सेवित है। **बद्धा आदि सभी देवोंके द्वा**र मन्दर्शीय

है। यहाँ परिवरतम परमोदक गञ्जाकयो नदियोंने श्रेष्ठ रीर्य

इ.स. विस परित प्रदर्शमध्या गङ्गको जपने बटकश्यपम धारण करनेसे असिय जी किन हो गये। हे करनेस है विच्नो ऐसे कृपानतार आपको स्तुति करनेको शक्ति मुक्तरें

नहीं है। है निद्यानमूर्ते अपन सभी प्रकारने मेरी रक्षा करें

इस प्रकार स्तृति कर दक्ष चुप हो गये। इसके कार्य क्टरपरिने स्तुति करण कारण किया

देवाधिदेव, मेरी एक करें

बहरपतिने कहा--हे ईस में आपके मुखकपतका बतत भिन्तर करता 🕻 अप यूहे स्थारिक विषयोंने

बिरक करें क्वी, पुत्र, निष्ठ तथा पत् आदि वे सभी परस्थन हैं, इनके इति मेरी को जागकि है उसे आप नह

कर हैं। हे देव। इस संसारकाओं प्रथम करने हुए मैंने का अनुभव किया है कि 'यह संसार दु:सारी परिन्यान है ' इसीके मुक्ति क्लेके लिये में आपको स्थानमें अवना है है

इस प्रकार स्तुति कर बुक्कारि मीन हो गर्ने। सदननार श्राविकद्वने स्तुति करना श्राटमा किया।

अभिवादमें कहा-हे हरे। अरपकी रसवर्षी कथाके

कास्त्राहका चरित्रका करके को मित्रभौकि विद्या अवदिने

चॉरपर्च सरीए रसके आनन्दमें निमान रहता है, यह

करवृद्धि सुकरके समान है। हे मुगरे ! बच्चा, अस्मि, पिन,

कर, रह तथ मनमे परिकास और वर्ग आदिसे अर्थित

स्त्री मुख्यें अप्रयक्त काविका पतन ही होता है। हे विभी ! मुख्य होसे चापमतिके लिये अवस्थी नामाका ही यल है। इस

आवन्त नाम पुरस्कान तथा सेतापात मुखसे भी रहित प्रांबार चक्रावें प्रमुख करना हुआ मैं बल- वि:सारच करनेचले

नी किटोंसे युक्त इस सरीरमें आसका होना दुन्य जरवन्त मृहवृद्धि हैं। हे देव अपनेक साम्क्रमान्त्रको झोहकर में काने रहते हुए परिवारके कलनमें अनुरक तक यन आदि क्रथ कमीसे बिरत हो एक हैं। हे देव। आपको नमस्कार आप की इस संसार मलको दूर को और दिल्ल

कवामुसके पात्रको सक्ति हैं में आपके सदगुर्वोका सत्त्वन करनेमें समर्व नहीं हैं।

है सार्गश्रद। अभिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके पुत्र ही त्रवे इसके बाद स्वावस्थ्य त्रन्ते स्तुतिका स्पन्नम किया-

स्वायक्ष्य प्रमुचे कहा—हे देव! अवस्थे स्तृति करनेके लिये प्रकारतीलकार होनेसे गर्नका दुःख नहीं होता है अबंद दसका पुगर्वन्त नहीं होता है। हे हभी अवस्की

इसी कृपाने मैंने परम पुरुषपदको जन्म किना है। सदयन्तर स्तृति करते हुए बंक्षणने कहा-ने प्रभी!

आक्को इच्छाने रचित देहकची कार्गे, पुत्रमें, स्तीमें, धनमें, हुमाने 'यह मेरा है' और 'नै इसका है' इस अल्पवृद्धिके कारण मर्खाजन संसारकणी द:श्रमें निमान हो जाते हैं,

इसलिये मेरी ऐसी कुबुद्धिका विचास करे आप अपने करमाँकी सामक मुझे प्रदान करें। इस क्रकार स्तुति कर

करन हता बोहबर वहीं स्थित हो नवे। इसके बाद देवनि नारदने इतिको स्तुति की। कर्मने कहा—हे विल्ले। मेरे रिप्ने आफ्री कर्मन

क्रमण सभी कौर्तनके श्रामिरिक अन्य कोई स्कट्यूक सन्य वहाँ है इस्तरियों अपने मुझे चर्चित्र करें। मेरी विद्याने अप्रधानमें आपका नाम सदा विद्यानन रहे । विसानी विद्यानें हरियान नहीं है कह जनुष्पश्चमें नदहा हो है। हे देव। मैं

आपके स्वकृषको नहीं कानाह, मुझपर आप कृष्य करें इस इकार बरद स्तृति कर देवाभिदेवके सामने स्थित हो गये। अनुसर पहारचा चुनु स्तुति करने सन्ते।

भूगने बहा-गरुद-वेसे सारानपर आसीन होनेन्यले हे देव) आएके हिन्दे जीन-सा आरम्प सेप रह जात है। कीरत्यः जैसा आपूरण भारत करनेकले आको लिये और

कीन-सा भूषण रह जाता है। संश्ली जिसकी पर्ली ही इक्को और क्या प्राप्तक रह करता है। है कारीस । आप

बाजीके ईस है फिर अवस्थे विषयों का करण ? इस प्रकार भगवान् इरिको उन्हों कर भूगु औन हो गये। इसके

कर अधिको प्रयोजनको स्तृति की अनिवर्ष कहा-विसके देवले में देवली और अपूर्णाहक प्रकारत अहन करता है। जिसके रोजसे में उदरमें प्रक्रि होकर पूर्वक्रकिसम्बन हो अनका परिषक करता हैं इसलिये में अपने भद्युणोंको कैसे बाद सकता हैं?

प्रसृतिने कहा —जिसके नामके अवंका विकार करनेमें भी मुनिगण ओहमन हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भवभोत रहते हैं, मान्याता, भूब, नारद, भूगू, वैकस्वत आदि जिसकी प्रेमसे स्तुति काते हैं ऐसे हित्रचिन्तक आप विक्को में प्रणम करता है

हे खगेचर, प्रसृतिने इस प्रकार स्तृति कर मौन भारण कर लिया। ठदनन्तर ब्रह्मनन्दन प्रमिष्ठने चिनवसे अवनत होकर स्तुति करना प्रारम्भ किया।

वसिष्ठने कहा-विश्वता पुरुको नमस्कार है. असत्-स्वरूपको नष्ट करनेवाले देवको पुर--पुर- उसस्कार है। हे नाथ में आपके चरणकमलीमें सदा नवपरतक हैं। हे भगवन् हे वासुदेव मेरी सदा रक्ष करें इस प्रकार स्तुति करके वरित्र गीन हो गये। इसके बाद बहुबके पुत्र महर्षि मरोपि तथा अतिने अतिसय प्रक्रिके साथ स्तृति करते हुए नाग्यकको प्रसन्न किया।

तवनन्तर स्तवन करते हुए महर्षि अंगिराने कहा -है नाथ मैं आएके अनन्त-बाहु, अनन्त-चशु और मनना मरतकसम्पन्न विगट स्वरूपको देखनेमें असमर्थ हैं आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुक्टोंसे अलंकृत है अविजय मुल्क्वान् अनेक अलंकारोंसे मुलोभित ऐसे अनन्तपार स्वरूपको स्थुति करनेमें भी में असमर्थ हूँ।

है समेश्वर इस प्रकार ऑगिसने स्तृति कर मीन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तृति करनेके लिये उद्यव हुए

परमस्वने कहा-है भनवन्। आप अपने उपासकाँके लिये जैसा मङ्गलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भूबनमञ्जल स्वरूपका दर्शन युक्ते यी करायें ऐसे रूपवाले आएको नमस्कार है। आप नरकसे रक्षा करनेवाले हैं है देव। मैं आपके गुजीका वर्णन करनेमें समये नहीं हैं। हे भगवन मेरी रक्षा करें

इस प्रकार स्तृति कर पुलस्त्यजी मीन हो गये। इसके अनन्तर पुलह स्तुति करने समै।

पलक्षणे कहा-- के भगवन महापुरुषोंका कवन है कि निष्काम तथा अपरहित भगवानको समर्पित स्तान, उचम वस्त, दश, कल, पाय, भोज्य पदार्थ तथा आएधन आदि सब व्यर्थ ही है तो फिर ऐसे निकाम अप्रकों में सब अर्पित न करके में निकास बुद्धिसे आपको प्रकम समर्पित करता हैं। हे वैकुण्डनाय : अपके स्तवनकी शक्ति मुझमें नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गये। उसके बाद क्रम स्वति करने लगे

कतुने कहा-हे पगवन्। प्राजेंकि निकशवे समय आपके नाम ही संसारजन्म दु:खके बिनासक है। वो अनेक बन्गोंके पापको सहस्र विनष्ट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते

है. मैं वन नपसकिकी सरवर्षे हैं।

हे विक्लो । जो आपको भक्ति करनेमें असमर्व हैं और केवल आपका नाममात्र लेवे 🜓 वे भी मुक्तिको प्राप्त करते 🖁 फिर भी भक्तिपूर्वक आपका स्मरण करते 🖏 हमके विषयमें हो कहना ही स्या।

> ये भक्तमा विकास विक्रो सम्मात्रेक उत्पक्ताः । तेऽपि मृक्ति प्रवास्त्राम् किम्द्र व्यक्तिः स्वा॥

इस प्रकार स्तुति करके क्रमु भी भीन हो गये तब वैचन्द्रत बन्ने स्तुतिसे नारायणको प्रसन्न किना।

विश्वापिताने स्तुति करते हुए कहा—हे भनवन्! मैंने आपके चरणकामलोंका न हो ध्वान किया और न नित्व संध्योखसना ही की। अनलपी द्वारके किवाइकी खोलनेमें दश पर्मका उपार्थन भी मैंने नहीं किया। अन्य:करणमें ब्याप्त प्रलंके विनास करनेमें अत्यन्त कुक्त आपकी कवा भी मैंने कानोंसे नहीं सनी इसलिये है देव! मुझ अनावकी आप सदा रक्षा करें-न ध्याते करणाम्युचे धगकते संस्थित कर्नुहिता

ज्ञानक्षणस्थादमस्यद्भीम् ऽपि नेपार्कितः । अन्तव्यासमञ्जाभिकासकरको पद्की शुक्त से करक

नो देख अवजीन चाहि धनावन् मामश्रिकुरुपं सदा ॥ (Wist)

इस प्रकार स्तुति कर महायुनि विश्वायित इस्य जोड़कर खड़े हो गये

हे खगेबर ऋतुके कर मित्रने जगतके कारण ऋगणनकी स्तृति करना आरम्भ किया।

यित्रमे कहा-संसारके चन्धनको विनष्ट करनेवाले हे देव! आप प्राणियोंको संसारसे पुक्ति दिलानेवाले हैं वया कल्पाचके निवान हैं. मैं अज़नी हूँ, आपके चरणरविन्दींकी

में प्रमाप करता हैं। आप भगवान बासुदेव ही अपने

विकार वानते हैं। आपके संधार्थ स्वकृषको न में कानता हूँ न अरिन तका न ब्रह्मः विच्यु महेसः ये तीनों देवता. व मुनीन्द्र ही जानते हैं। यरध भागवत भी अवपर्क स्वकरणको नहीं जान सकते हो अन्त्रकी बात हो क्या है? हे परास्पर स्वामी: आप मेरी नित्व रक्षा कर्ते।

है जाग इस प्रकार हथिको स्तुति कर विश्व और हो गर्वे. इसके बाद ताएटे स्तृति करना प्रारम्भ किया।

ताराणे कहा—हे विच्लो। अनन्य- घ्यामे जो आपके प्रति हड भक्ति करते हैं। आपके लिये को सभी कमीको त्याग देते हैं और अपने स्वयनों तथा बान्धवीका परित्याग कर देते हैं, आफ्की फलको सुनकर को इसरेको सुनाते हैं और कहते हैं. इस प्रकारके के साव्यान सम्बंक प्रति अमिन्से रहेत हो बारे हैं। हे उसे | हैते अब का सारान्यें--भक्तोंकी रक्षा करते हैं मैंसे ही मेरी भी सद्य रक्षा करें

निर्मातिने सहा-जोगपूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भीतिये परम पतिको प्राप्त कर लेते हैं। एक अद्धानाको की गयी सेव्यमे, प्रांसर्वरक विषयोंकी अनासकि और विवका निशह करनेसे विष्णुके कामफदको प्राप्त करते हैं. इसलिये हे प्रभोग दक्षपूर्वक उनके समान मेरी भी एक करें।

क्टनन्तर भगवानुके पार्वद वायुपुत्र महत्त्वाग विश्वक्सेनने इरिकी स्तृति करक प्रारम्भ किक।

विकासीयने कहाः पूर्णनदश्यका भगवान् कृत्य परि सद्य मोख प्रदान करनेकले हैं, वर्ष्ट येवी अवशेष सामनकवा चरम भक्ति है और गुरुसे लेकर सहायको साथअंकि प्रति वदि मेरी विकायर पश्चि है साथ ही कुलसी आदिके प्रति बदि मेरी प्रीति है और इनकर सदा मुझे स्मरण है हो निकित ही पहे कापना कालोवांद प्राप्त होता, इसमें संदेश नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विष्यक्तेन चुप हो नवे। हे पश्चिमान इस प्रकार बहुत अवदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियोंने भगवान् इरिकी नुवक् नुवक् स्तृति की और वे अंजिल चौंचकर चीन ही उनके सामने स्थित हों। यहें।

भगवानने उन सभीमें प्रविष्ट होका उन्हें अपने शरीरमें अर्थाप प्रथम किया। (अध्यय ६--५)

## भारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार

नरहाजीये कहा—हे प्रयो देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तृति किये गये भगवान् विचन् उन्हें जातन देकर स्वर्ग उन्होंने किस प्रकार प्रक्रिट हुए और किस प्रकार सुद्धि हुई ? हे कुपालो ! आप इसे धली भीति बतायें ।

**डीक्इकरने कहा—वे भगवान महात्रभ् तन सम्बन्धरहित** तत्त्वीमें प्रविष्ट हुए, इससे उनमें बोध उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवानुने किरण्ययात्र्यक सक्तण्डकी सक्ति की, जो प्रवास कोटियोजनमें चारों और विस्तृत चा। उसके कपर अवस्थित अत्यन्त सहय भाग उतने ही बिस्तारमें फैरना मा, जितनेमें उस हिरण्यम सण्डका विस्तार चा, इसके भी ऊपर प्रचास कोटि पवल बा। यह सरव आवरणोसे बारों ओर परिभिद्धार विश्व हुआ थी। पहले आवरणका नाम कमन्य है। इसरा आवरण अग्निदेवका है, तीसरा आवरण महात्मा इ.स. है. चीचा आवाल आकालका है. पीचची आवरण आरंकारका 🖁 🚁 आवरण महत्तावात्मक 🛊 और मानवाँ आवरण जिल्लात्मक है इसके अनन्तर अन्याकृत आकार है उसके विस्तारको कोई सीमा नहीं है। इस्ते मण्डलके मध्यमे अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। आहर्षा आवरण अकासका है। उसके बध्यमें विरमा नदी है। इसकी परिधि चौच योजन विस्तीर्ज है। वह अतिकव वृष्यवर्ती नदी 🕻। बिरजा नदीमें भलीपाँति स्तान करके लिंग देहका भी परित्यान कर हरिके मोधपरको प्राप्ति होती है। प्रश्न कर्मीका श्रम हो जानेपर ही किरवा नदीमें स्वान करना सम्बद्ध होता है।

हे जुलेबर! प्रसम्बर्ध भी इस विश्व नदीका लग नहीं होता. उसे सक्योग्यकपा समझे क्योंकि वह प्राप्तियेकि शिंगसरीरका नास करनेवाली है। विरक्त नदीके कर काकृत अकात 🕏 जो नि-सीम 🕏 उसकी अधिकारियो देवता सक्यी है। मृष्टिके समय उस बहाएडके अधिवानी देवता बहुत थे, जो बिराट जामले कहे गये इस प्रकार बहुबण्ड आदिका सर्जन कर अध्ययाच्या भगवाद हरि इन-उन तत्व्वधिनानी देवताओंकि साथ उस प्रसापदके ऊपर-नीचे— सर्वप्र काल होकर नित्य दिवत रहते हैं। हे पहिएक! यह प्राकृत सृष्टि है. अध्यक आदिसे लेकर पृथ्वीतकके की भी तत्व इस अध्दरूप जगत्में सहारूपमे उत्पन हुए हैं. वे सभी प्राकृत सुष्ट कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तका ब्रह्मण्डान्तर्वती लृष्टि बैक्स लुष्टि कडी बाली है। हे अन्यत्व किन्दें पूरण कहा गया है से होरे से मास्त्रम

भगवान क्रमोनम हो हैं उन निभाने इस हिरमान अन्द्रके गांव विद्याल जातातिमी एक इच्छा कर्ततक प्रचर किया का इस समय सामी ही भागानों थीं, शरकारको विद्या थीं, जांगकको क्रम् थे और तब ही (महाकार्य का) इसके अधिरेक वहाँ और कोई पा<sup>र्</sup> क इसी बरकके कथाने समायन केर्नान्ताने निका थे। है चरित्रहेड ' उस समय सकतीने उस मस्तरभंगे समय कर रहे हरिकी स्तृति की वरिकी प्रकृति अस समय सक्ती कथ क्य ( पहेली) — इस के इन्होंको बहरत कर रोजों है और होन बेट्या क्य धारण चरके जलके बच्च शोबे इरियमें स्तृति

करते हैं। मूर्तिके प्रमान हुए दिन्न प्रमुद्ध के नकानिका निराम्बर चौरन्यान कर प्रमुद्ध हो उठे उस सन्तर उनकी मांचले सम्पूर्ण जनसङ्ख्या आसमभूत विरम्पन एक सद्भूष इ.स. इसे प्राकृत पुष्टिके १९५में सम्बाग महिन्दे। उन पहिन्दी ऑपकॉरनी देवल प्रदेशी में । यह कर उनस्था मुनीके क्यान प्रकारकात कहा गया है। विदाय-देशव

विकार प्रस्ते किया है, इस क्याको क्रांबन्के किरीर आहि आभवनीके समान समाज्य कारिये। इतिके किरीट आदि भी दो प्रकरके हैं— एक स्वयन्त्रक

क्या हमने स्वाप्याध्यम् । इस एएसे अभी लोकॉफे निवासक इक्तरहरू सहि हा उस दिएलन पराने पर्न्य करा प्रदर्भत हुए। किसने मेरी चूरि की है। यह हुए कीन है? पेनो जिल्लामाना स्टार उस पर्यक्त सामने प्रांतन हो गये। किंद्र अञ्चलका क्या में जानकों विकास कई का न को कर उस समय उन्हें 'हर', 'कर' इस हकत में से

सब्द सुनानी दिने। इन सन्दोंके अधिकानको डीक-डीक सम्बद्धी हार विकास क्षानाम विकास स्थानेकाले ब्राह्मने हरीकी प्रीति प्राप्त करनेकी इच्छाने दिव्य इच्छा वर्णनक बन्नक की।

हे क्लोन्ह। त्यानाचे प्रतान होन्यर हरि भन्न-के स्वानाची

श्रीकृष्णने कहा—हे चाँशराज जो मृत्यनकार पूर्व

मुख्यास्य सर्वता स्थान्य भूतान पूर्व स्रोतकाने आवस्त्रकारम् भगवान अन्य है इनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आहे सभी अहा अवश्री पूर्व है। उनके एक एक

दिव्य का प्रदान करनेक तिये प्रवाद हो तथे परमान पतुर्वजन्तरी है, कमान्द्रे सहार उनके नेत है, यह स्मार क्षेत्रको सुरोपित या एक एक की-मुच्यपिको स्थानके अलंकर का वे अन्यन प्रकार स्थाने के उनके नेत सकतारी अहं में ऐसे इन प्रधाननक इन्द्राओं पूर्वन पूजा।

बढ़ोंके दश्में एक्केस्ट, अन्यन्त दशस्त कावक्रम्यन्त बरन्तको असे सन्द देकका काले नहीं ही पदा-भाषाचे उनको पुत्र की और उनके क्यूनीनंको करनकता क्रम किया। स्टब्स्ट अधिकानीमें क्षेत्र क्रम न्द्राधानकारीमें इच्छन क्याने कर हरियों अनेच इच्छाने महीर की और उनके स्वरूप में हाथ कोडकर करें हो रूपे। श्रीकृष्यने प्रा: कहा—सहायोके हता स्त्री किये

व्यवेदर रामके सामा भगवानु मधुनुदर्भ मेक्के प्राचन मानीर क्रमीने केले... हे अहार । वेर प्रमारण इन देणकार्यको वैको हो मुद्दि अस्य करें, जिस कुक्ता पर्वकारायें आपके हार हुई थी। क्यांचे इस सुद्धि-कार्यमे अल्ब्स कीर्र प्रयोजन नहीं है. जिस की मेरी प्रशासकों रिप्से आप रेसर करें। इरिके ऐसा कड़नेका कुछाने इन इरिकी स्तुनि करके इनकी क्रान्यको दिन्ने कार्ने वृद्धि कार्नक निर्मय दिन्छ। हम बहुमानात्मक इन्हाने सर्वप्रका सीवके स्थितानी देवता बान्देवची नृष्टि की। है नरक में ही हका नृष्टिकें पुरस्कान है। बरणका सहयों अपने स्वीरने हानमें सहयों इस कार्त करू से देखियोंकी बृद्धि की वर्षे हत्यारे सरको पुर महत्त्वसम्बद्ध अस्तरको स्थलन कियो। सहस्रे क्रांटने हाको ही अध्यक्तात्मक इसकी पृष्टि हुई। इसी प्रकार समझ होना, कन्, सामग्री, कान्यी, सीमग्री, पाट, हार, बाबरेय, इन्द्रियंकि अधिकारी रेक्सओं जन् सहत्त्व, १४, प्रारादि प्रांपनी करवन औरतिरंगी, गरिया और प्राप्तानी श्रुविती, कृतेह, विकासीन क्या पर्यान आहे. देवस्थित इनके प्रदर्भव द्वार के क्रमेक्ट । मेरी कृष्यने ही क्रम इस वृद्धि करवेर्गे समर्थ हो समेद ( अपनाम १० - १३ )

## नारायणकी पूर्णताका कर्णन तथा पदार्थीके सारासारका निर्णय

रोममें उनक ही कर है किन्य उनका समय कर है। इस इस्तर में एक इस्तरमें पूर्व है। जन: ने ही अनके कर्य हैं, में की सकके बार्ग हैं और में की इस मृश्कि सार जेताके धोषा भी हैं

हे पक्षीन्द्र! वे हरि सारहीन अथवा असार अंशका भीग नहीं करते, समस्य द्रव्य पदार्थीके समधायको ही ग्रहण करते हैं वे फिल्म भक्तोंके प्रति दवाल और भक्तोंके हितचिन्तक हैं भक्तोंद्वरः निवेदित पश्य-भोज्य आदि पद्मधौं तथा उपचारेकि सारभागको वे बढ़े ही आदरके साथ ग्रहण करते हैं। समयद्भरा दूषित एवं भावदृह पदार्थीको नारायण ग्रहण भड़ीं करते हास्त्र आदि जो फल उन्हें समर्पित किये जाते हैं. वे भी काल आदिके प्रभावसे दोवयुक्त हो जाते 🖡 इसलिये हे पश्चित्रेश ! अब अपप द्रव्यक्ति सारासारके विषयमें सूने-पामन आदिके फल अतिहाय एकनेके बाद चार दिनमें सारहीन हो जते हैं। एक पासके बाद कटहल असार हो जाता है सः पासके बाद खजुर तिक पदार्थके समान हो जाता है। परिचा नारिकेस फोडनेके बाद एक दिन-गुतके अननार असार हो जाता है। सुखे पारिकेल और खजूरमें यह दोन नहीं अस्ता

मिनट) के बाद ताम्बल, तीन घंटेके बाद पके हुए अन्त और सुप आदि असार हो जाते हैं। तीन पश्चके बाद वैक्षमें पकाया पदार्थ और खरह घटिके बाद पीपें पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। नौ घंटेके बाद लाक नि सार हो जातः है। जम्बीरी नीष्, शृंगवेर, आँवत्व, कपूर तथा आम एक वर्षके बाद निःसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज! तुलसी

हे पश्चिमान एक वर्षके बाद सुपाबी, एक घडी (२४

हे पश्चित्रेष्ठ ! हरि पूर्णानन्दस्यरूप हैं उनके समान किसी भी देश अथवा कालमें कोई नहीं है। उन्हीं हरिने

लोककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदगुर्णीके सागरके रूपमें

अवतार प्रहण किया वे ही विष्णु समस्त अवतारीके क्षेत्रभूत हैं, वे ही वासुदेव कहलाते हैं, वे वासुदेव ही

संकर्षण, प्रदान तथा अनिरुद्धके रूपमें प्रकट १४। उन्हीं विष्णुने स्थल देहसे बहादि देवोंकी सृष्टि की। उन्हीं

विकाने सनस्क्रमार आदिके रूपमें सरीर भारण किया और वयस्या, ब्रह्मधर्म तथा इन्द्रियनिग्रहकी शिक्षा दी। उन्होंने ही

पुष्तीके तथा दैरवराज हिरण्याक्षके उद्धार हेतु एवं भूमिकी स्यापना और सञ्जनोंकी रक्षके लिये वराहका अस्तार धारण किया पद्धराजको शिक्षा देनेके सिये भी उन्हींने

सदा सारयुत ही रहती है. एकादशीके दिन भीली हो स सुद्धों हो अवन्य अशके साथ हो वह सद्ध सारवाप् ही बनी रहती है।

वलस्य सर्वदा स्वरा एकादश्यामपि द्विषः। आर्ज़ वाष्प्रधवा सुष्का साहां स्वरणती स्मृतः॥

(trive) स्तरपुता तुलसीको ग्रहण करना कहिने। एकादशीके

दिन अन्त निस्तार हो जाता है। हे समेश्वर एकादरीके दिन मनम्बोंके लिये हरिका तीर्च (चरपामृत) सार होता है। है गरुद आवाद मासमें साथ, भाइपद मासमें दही, आस्त्रिन मासमें इध निन्स्सार हो जाता है, इसी प्रकार हरिके

चायोज्यातसे विहीन मुख और इरिको नैवेचके रूपमें अर्पित

किये विना बना हुआ समस्त भोजन निःसार हो जाता है---पुर्खा निःसारमुक्को। विहीपं व भि:सार हरिवैबेच्छीनस पायमे ( (Y Yo)

तीन दिनमें अलसीका पूजा, एक प्रहरमें मन्लिका, आवे पहरके बाद चमेली सारहीन हो जाती है। तीन वर्षतक केसर, इस वर्षकक करत्री तथा एक वर्षतक कपूर सारवान् कहा गया है, परंतु चन्दनको सदा सारवान ही कहा गया है-समार्गनितिसम्बोकं बन्दनं सर्वक समृतम् ॥ (1Y YI)

(अध्वाय १४) and the same परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोंका वर्णन

> रक्कम भारत किया। बदरिकाश्रममें अन्होंने ही नारायण न्त्रमसे अवतार सिया। ये ही हरि कपिल मुनिके रूपमें अवतरित हुए और उन्होंने ही कालकवित सौबीस

तत्त्वींवाले सांख्यनास्त्रका अवसुरिके लिये उपदेश किया। वे

ही नारायम अधिपत्नी देवी अनस्यासे इताप्रेयके रूपने

प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्कको अन्वीक्षिकी नामक वर्कविद्याका उपदेश दिया वे ही सक्तियन-द हरि सर्वके वंत्रमें आकृतिके गर्भसे प्रादर्भत हुए और उन्होंने ही स्वायप्यव पन्यनारमें देशकि साथ प्रवास पालन किया। वे

ही विच्यू आनीप्रयुत्री मेरदेवीके गर्भसे नाभिके पुत्र-रूपमें उस्क्रम नामसे अवतरित हुए। उन हरिने ही देवता तथा असुरोद्वारा सपुद्रके मन्वनके समय अन्दराजल पर्वतको

अपनी पीठपर चारण करनेके सिवे कुमंत्रप धारण किया। पुन वे ही हरि हरिवर्गाणके समान सुविवासे महारमा

धन्यन्तरिके अपमें हाथमें अमृतकलक भारण किये हुए अपन्यवनित दोवॉको दर करनेके लिये अवनारत हुए

विष्णने ही दितिएत अस्टोंको मोहित करनेके लिये मोहिनीका कप भारज किया तथा पुन नृत्तिहरूपसे

अवनरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकत्रिपकी अपने करओंपर रखकर नहींसे विदीचं कर काला। अनन्तर आदेति और

करवपसे वामनरूपने अकारित हुए। विलसे अधिगृहीत सम्पर्क प्रैलोक्यके राज्यको एनः इन्ह्रको छदल करनेकी इच्छासे तथा बलिकी दानशीलताका विस्तार करनेके लिये

इन्होंने यह क्रम भारम किया। पुनः वे समद्गिनके पुत्र परहरामके रूपमें विख्यात हुए और उन्होंने सहादेशी

श्रुवियोंसे इस पृथ्वीको बिहीन कर दिया। तदनन्तर उन हॉरने ही सूर्यवंतमें रचुकुलमें देवी कीसल्यासे बीरामके रूपमें अवतार धारण किया। समूदनभर तथा रायण

अप्रिके बध अपनि कार्य उन्होंने ही किये तदनन्तर द्वापरमें दन विष्णुते ही व्यासरूपमें अवतरित होकर वेदसंहिताकी बार भागोंमें विभक्त कर अपने पैस, स्थन्तु आदि शिष्मोंको

क्रमादि बेटॉको पदाचा। वे पराशरके द्वारा सत्यवसीयें प्रदर्भत हुए ने। प्रदरन्तर ने ही हारे बसुदेवके पुर-कपने देवकीसे क्षणकरफों अवतरित हुए उन्होंने ही कंस

अदिका वध किया और पण्डवीको स्था की। सरवतार कलियुगकी प्रवृति होनेपर वे ही अस्टॉको मोहित करनेक लिये कीकट देसमें बुद्ध नामसे प्रादुर्भुत हुए। इसके बाद कलियमकी मध्यसंभिमें वे हरि विष्णुपुत्र (विष्णुपर) के

पर दरवपाय राजाओंका वस करनेके लिए कल्कि नामसे

अवतीर्घ होंगे।

इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अक्तार हरिके हरा। इतिके असंख्या अवदार है, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारोंने क्लको दृष्टिसे, क्वकी

दृष्टिसे और गुजकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नहीं किया था सकता। अनन नाम क्यवाले विष्णु अनन्त गुजीसे सम्बन्ध है

स्रोकुकाने कहा-हे खनेचर! जिस प्रकार हरिके अनन्तु भाग-क्रपालम्क स्वयतार हैं। इसी प्रकार हरिप्रिया भी विभिन्न अवसरोंके रूपमें प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी ज्ञानस्वरूपा है। वे एकमात्र इरिके करवॉका आजय प्रकृत कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुवकी पत्नी और

प्रकृतिकी अधिकारिनी देवी है। जब ब्रह्माच्यके सुजनकी इच्छा हरिने की बी, उस समय गुर्जीकी सृष्टि करनेके हिल्चे ये प्रकृति नामसे प्रस्तुर्भृत हुई थी। वासुदेवकी कर्नी माया, संकर्षणकी पत्नी सक, अनिरुद्धकी पत्नी

हान्या तथा प्रयुप्तकी पत्नी कृतिके कपमें इन्होंका अवतार हुआ विष्णुकी पत्नी सस्वाधिमानिनी बीदेवी, वसीगुणकी अभिमानिनी देवी दुर्ग और रजोगुणकी अभिमानिनी बराहपत्नी देवी भृदेवी तथा भगवान् वेदकी अभिमानिनी

देवी कलपूर्वा आदि सब इन्हों देवीके अवतार है। स्वय हो बद्धपानी दक्षिणा, विदेहराजपुत्री सीता वंगी स्वेदमणी, सरवभाषा आदि क्योंने भगवती रामधीका ही

प्रकटम हुआ है। इस प्रकार पृथक् पृथक् देवी लक्ष्मीके क्षकत अवतम हुए हैं। ऐसे ही पाण्डवॉकी पत्नी दीपदी भी सभी आदि देवियोंके रूपमें उत्पन्न हुई भी ।

(अध्याव १५-१७)

## भगवान् शेष तथा भगवान् रुद्रके विविध अवतार

क्रीकृष्यने कहा—भगवान् सेव अनन्त शक्तिसम्बन्त हैं। इनका आविर्धाय भगवान् इरि तथा रमादेवीके सवनके लिये हुआ है। योगनिद्रामें सक्ष्मीके स्तव भगवान नागवन श्रेषक्रम्यापर हो स्वयन करते हैं "मैं सर्वदा हरिका दास मन रहें और सदा उनकी पूजा करता वहूँ में प्रत्येक जन्मों में

पुत्र काल नामक गरुडका भगवान्के वाहनके रूपने प्रादुर्भाव (इ.स.) क्षेत्र मतवान् भारायणके भक्त है। उनमें विष्णु, जन्

तका अस-त—इन तीन देवोंका अंक सदा विक्रमान रहता है हे लग! दत्तरबके पुत्रके कपमें देवी सुमित्रके अंतरे

जिन सक्ष्मणने जन्म शिया, वे तेवके ही अंत हैं इसलिये हरिको नमस्कार करता रहें' इस इच्छासे गरुवने हरिके स्यनस्वानके समीपमें आश्रप प्राप्त किया। विकास सेवावतार कड़े जाते हैं। भगवान् श्रीराम तथा देवी सीवाकी बंधा करनेके रित्ते उपका पुरस्का अस्तान दुस्य में ही। अनेक क्या धारण किये हैं, फार्यण, ईसल, असेर क्या संद कार्देको पुत्रके कर्का देवी शिक्षणीये कार्यक प्राच्ये। सर्वाच्येक श्रादि इत्येक वर्ष अन्यवद है। इसी प्राच्य अकारित हुए। त्यहानेका पृथ्वीचा कोई अवका नहीं अनेतावाल रूपीय क्या डोलपुर अवकार अर्थित के हुआ, इसमें परम्बन्ती आहा ही है। परमानु सही भी। भाके ही अंतरमात हैं। (अर्थना १८)

------

# श्रीकृष्णपत्नी देवी गीला ( मान्यजिती )-की कथा

होक्सने क्या-ने परिचय कुम्मनमें क्यांनर्व प्रदेशको विकास केंद्र सम्बद्धको एके थे। यह कन्य परिकारों कार्या कृत्यक अवविषया किया करते से का का विकास संख्या हो से विकार उनके विकास िन क्षा प्रकार किया, कियु असे कन्यने कृत्यके अभिनेक किसी अन्यको प्रत्य न करनेका अन्य निवास कारण, तम विद्यापे उत्तर्भ प्रदान किसी दुर्शको प्रविकारण करों नहीं इक्का कर लेवी हो? का इसके अपने विकास करा-'हे कर । करंगुपतान्त्रन हरिके अरेगरेफ केंग्र और कोई चीर नहीं हो समझा। है सन। नहें देख राजन है कि इस करने नहें जीवर करते इस्ति है ही वर्गी करिय की हो क्यापार पर्य के प्राचन होरे ही है और कोई पर्य । क्ष्मी का संस्थाने क्षा क्षेत्र क्षा संभावको अने कर्त है किए उसे विश्वक हो बनकर करिये, क्लेकि असीर वित्र सन्तर्ग संस्तरे इकका कारकार, सार मृद्ध क्षेत्रराम क्ष्म क्षमे इच्छानोकी पूर्व करनेवाले भगवानको को चीनकवर्त नहीं सामग्रे हैं है सदेव विश्ववाद बारता हो है। जिस रिकारिक और निर्माणक है, हर विकासिक पान संपान है। अनेक क्यांनि वर्षण किये गर्न कुर्वात हो विकास की प्राप्त होता है। करियानी विकास पूर्व हैं, इरियोध से तक ही दुर्वन की है। कांतरूमाँ इरिकी कथा इसंप है इस्कि मकांकी क्षात्रांत्रीय अपेर भी दर्गम है। क्रारिन्यूमों संस्थानगर विराज्यात सर्वेचको चरावत् विराज्या दर्शन दुर्गभ है। किन्तुराधी कर्ताराची नदीके बटका विदानका रहनेकारी भारतन् राज्यभवत् रर्जन करण महा हो दुर्गन है। माहोबोलों कहा बाजन क्रमानको केव काम और इसंत प्राच करच जो भूतन करें है। राज्योतुका दर्शन सरात नहीं है। के बनीने कहा है कि बीच नहींने बटका रहरेकाने विकास दर्शन प्राप्त समय समय नहीं है और न हो देख पदीचे हटका विका विकास एवं नकवेजी

विक्तुकाक प्रतंत्र ही कुत्तर है। कुनुसोकर्त सर्वकर्त होनोंके देखे प्रशासनों भागान निव्युक्त दर्शन पान भी कुरान पूर्व है। बीरक्कीनगुरुवाकी विकासकी सेकामाना एक्क्स रक्षी से इसंब है। इसन क्रम प्रेमेरे निर्द निकास करनेकारी भगवान कावाब्य दर्शन करण समुख्यीके रेलो करना पूर्व है। इस्तरिको है छन्। कुप्पने अधिक किसी हुलोको परिकारों साथ कार्यची नेरी हुन्छ। पडी है। असे विकार देखा पहचा का कुमारे केमाना पर्यक्रमी और पर्या गये।

व्याप्त कुरू कारोकी भी कार उसने को निरामक प्राचन क्षेत्रियालया क्षांत्र कर उन्हें प्रचल विकास केंद्र दिनका कर्मा करते उनको क्षेत्र करके वह प्रचरित्रात कुरू क्षेत्री करो गर्व (विश्वासी इसको उस केर्ने करण करके इस लेजिक इस्त दिखानें हो मोलके विश्वासी देशो हुन गुरस्कारी एकाव स्थानी काला भारतम् नारामाधे ध्यानी राज्याची किया हो गयी और उसने अनेक punch प्रस्का सहीर की।

तक कुम्लाने स्तुति करते पूत् कहा-'हे देव! सन हों की पहलू किया, कीई सबसे, पूर, पूर, केंद्र स्थापन, विश और प्रमाणना है। है इसे ने सबी संस्थित निव आहे. कारण से विविध्यक्ति अपने को हैं, पर शाप से क्षिक निर्माण की काराओं की बाव कुछ हैं। इस्केरियर के मुस्तरे। में अन्तर्भ हो कर्य होना पहले हैं हमें करण की का बोक्नेक्स करन देखा है है बोनिक्स अन्तरी नेत कारकार है। अस्य कारण जाना हो।

इसकी परायक्ति प्रमान हो काम्यासान भागान क्षेत्रिकारी प्रकट ब्रोक्ट काल-'हे कुम्बरिक हे जुन्ती। कृत्वाकारणे में कृताय और डोडिन है देख कर देखर शतका वहील अनंबीर हो गर्ने। हरावर कमाध्यकी पूर्व का कुमारी को बीरिक्ट देवियों कही जरून उसीर plant great und the med term Eit b

पश्चित्तव । दिनियो प्रत्युव्य देलोको पात करके मीरे पीरतः विकासत हुई थी । प्रत्येक स्थापनार्थ मीरे देखवाओं और मानको राज्योची प्राप्त किया जनसङ् गुर्वित् करक अनुस्रोंके द्वर न नोले याने पोरच साम दुर्वाच वेलीके साम

हालके करने इस कुमारिके कम लिखा बहुनिए हो पूर्वने अनेक राज्यतीको जीनकर बंधी संबंधी गयी गीराको कल्लाह ने और उसके पुत्रे कुमारे भी नेतर सबसे भागोकार्थ प्राय किया (अध्याप १९)

## भग्ना तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भावां करनेकी कथा

भगवन् श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चिम पूर्वकर्म विक्तुरानोरं ही सरको पुत्रोके करने पहा जनके हारीर धारम किया था। यो परन विकास थी, यह सभी प्रकारके पद गर्नेने सम्बन्ध की हवी करण उपका पदा बहु कर पहा का बहु करना परवान कुमानी प्रतिकाली प्राप्त करनेके सिन्ने फिल दनों प्राप्ता निर्माण और दनाई प्रतक्षिक किया करते थे। कम्यभावने निभा अपने भद्र मानक पूर्वाच्ये बेली कहिन बनाय देखाल निव साने कहा कि है जोपनी गुड़ी भरे। किस्तिये हम अपने सरीरको कह है रही हो ऐका करनेचे इन्हें कीन-स्थ परत फिल कार्यक, उसे मुझे बाहशों '

भार केली—हे कर? अन्य में रिक है। पर में अन्यको क्या वस्त्र सन्दर्भ हैं। बनावनुष्ये नारस्कार आदि कियाओंके परस्को स्वानेने बीप कर्म्य है । क्या है? वित्र भी अप सूर्वें— है ताल! करणाविभाग मनवान विभा हो करा की क्याने रहे हैं में हरिके क्योंकी की दानी हैं। है किया में अपने परनोपे प्रमान करती हैं। मेरी res को ऐसा कहती हुई शहले हण्डाका करने शृतिका निर्मात अपने स्थानी प्रशासनको पुरस्त विका पूर्ण पाछ कारी राजी। है कर अंशानि विकासी किये जिल्ला इभाग करण चाहित्रे दिल हमार काहत वारोने वे देव पुरान्य होते हैं, इस इसार से पुरान करनेने समान्य नहीं होते । है सह ! नवाध्यस्य अन्तव प्रयाप निवेदन तथा प्रयस कारचे दिल प्रकार करने मुख्य हो कर्न है. दन प्रकारते अन्य स्वधनीते नहीं होती

हे सार भगवान विव्यवो प्रकल निवेदन किये विश्व में लोग प्रतीरका संभव करते हैं उनका यह उत्तर संस्क क्ष्म ही है। हेमें लोगीको सरका बचान हुन्य भौतान

रहता है। के देशके कामन विकास प्रतिक नहीं काम इसे क्याच अन्यन्त क्षत्र हेर्न हैं निकार क्रिक 'हरे' 'कुमा' हम हमारचे भगवानके महरावन करीया निम्ब क्षेत्रेन वहाँ करते हैं, इन्तेनपंद्रत उस निद्वारों व्यर्थ ही कहा रहा है।

हे कर दर्भागे निकार करने अनन्त्र प्रचली मानेने एक राज्य अन्यक मुद्राने औरत्योश प्राप्त करतेले अन्यक महारिक्त अनुस्तान करनेते का राज्य है। जनना क्षेत्रीने प्रथम करको अध्या सामके सध्ययको विक प्रयोजनको सिद्धि हो जवानी है? विकास विद्वार जवभागक हरियान नहीं है, जिनके सरीरमें फरवान् विकासो नाम नहीं किया तक है। विकोध नेरीने भगवान विकास प्रयोधना को की है। ऐसे लोगोका कर कुछ करण वर्ष हो है? ऐसा ब्यूल सोजोका कहन है <sup>है</sup> जत: है क्षेत्र<sup>६</sup> कानाम् विम्लूको जान करण और उन्ने निरम्प स्थल रक्षण ही प्राचीक बारमीयक करने हैं। विश्वित ही यह गएना करन राज्यक दूर्मन है, फिल् दूर्मन होनेक्ट को बेले ही पक्त है। मैसे करने रिका बुलकुत होता है। है तल इस पक्त सर्वापक कोई भरोबा करें है जब को सबस क्रम है उसमें भगवानको सम्बद्धाः कदम आदि काते हाना साहिते। है विकासी अन्य भी देखाडी करें।

है परिवादन प्रतिके हेने निर्माल वाचनीको सुरकार इक्कानांक्य हो किए कार्य भारतम् विकास स्थापक विकास और क्यांसरीय इसकी क्ट्रीक्ट्य की। क्ट्रांक्ट पूर्व का भार भगवानको जान करनेको इन्त्रानी उन्हरिक भवानी निकार हो नवी, हजीने हमका एका स्तरेर भी कर साथ हो नक इसका हमें भाग ही नहीं रहा।

श्रीकारमने कहा —हे पश्चित्रेड ! एवं की निता कर्तुरेककी

क्रमानिकारिक के कि क्यों कर कि का क्योंने अने क

<sup>ि</sup> या रचने करोप जीवर कि या चवारे अन्तर्राक्षित अस्तर्वाचेन्द्राच्या कि विकासिकार्यक स्टिस्स्यूक्ष र des Capple plicates rather that with the calls from the regions within the probabilities and encomplaints in

बहिनके उदरने कैकेची इस कामले उन भट्टा समझली कश्चन कम रिन्य। यह गुनोंसे नुक होनेके कराण वह इस कर्ममें भी महा सममें ही प्रसिद्ध हुई और इसे मैंने লক কিবা

**ऑक्**म्पने नवडसे पुत: खड़ा—डे गरड! किस प्रकार निजीवन्त्रका विश्वाद हुआ, अब वें इसे बताल हैं। विजयिन्दा इरिकी क्षर्य क्षित्र रही है। पूर्वजन्तर्वे हरिको वित्रक्रपर्वे हास्त करनेकी हुन्छ। करनेवाली वह देवी सदा उनके नियनमें जिन्हन करती रहती थी कि किस उनायसे भगवान विष्णुको इत्त्व किया जा सकता है। बद्याँप उन्हें प्राप्त करनेके बहुत से रूपाय हैं पर बेहुतम रूपाय कीन हो सकत है का हैना कियार करने रूपी। इसने निश्चय किया कि सभी साधनोंने श्रेष्ठ साधन है 'सान्त्रिक पुरानोंमें अभित अपकानको कवाओंका क्रमण करना'। जी व्यक्ति पंतरान् निव्यक्ती क्रमाका अवस नहीं काला इसका जन्म लेख कार्य है जिसने भगवान् विष्णुके गुणानुबादका कीर्तन करनेवाले भागवत पुराणको नहीं सुन, उसका जीवन व्यर्ज है, इसलिये सद्य इरिकश्रका क्रमण करना चाहिने

हे तत। वहाँ भगकन् विकासे सम्बन्धित कवारूपी महान्द्री प्रवाहित नहीं होती तथा नहीं करायमके सम्बन्धनीया आक्रम नहीं है और नहीं मुखसे भगवान विष्णुक बमस्वरण नहीं होता. नहीं किसी प्रकारने क्षणवात भी नहीं एक कहिने। 'विक गाँवने धानकासारको क्यां नहीं होती और न कहीं भागवतके रसको जाननेवाले ही होते हैं, साथ ही जिस परमें भगवान विकास हार कही गयी गीतके समीका निकर्ष जाननेवाले नहीं है अवाद जिल प्राप्तने भरवानको व्यवस्थानको (विकासक्यानक) की चर्च पहीं होती अथका जहाँ इन दोनों (गीन और विकासक्रमात्र) के रनोंका ज्ञान रक्षत्रेक्सी शर्ट हैं। नहीं क्षणबाद भी किसी दक्षशसे नहीं उद्दन्त वादिये अवस्थ मनुष्यके जीवनमें जिस दिन भगवान् विष्यकी दिख

कथाका बच्च नहीं होता है. उस दिन उस प्राचीको आध् म्मर्व हो जली हैं।

जीवन् पाने जानकां न इक्तां न कारी धानका रसकः। क्षीला हो करित बैताबीकारे महिला अने कार्यकार्य का क्ये रहता का प सन्ति तह प संकोत् क्षणको सर्वरित्। चीलन् दिने दिवासका च विकासनं करित करोलतान कर्पुर्वीत 🗷 (46-75145)

रमकान्त्री बिहुन् स्क्योंदिये निर्मत आधुवनीते विधृतित कानोंको सुन्दर नहीं कहते. नगवान् विन्युको बहुत्त्वकी कक्रओंने वृष्टि कानोंको ही मृत्या काले हैं। इस काप्तने यो लोग नवंद्य भागवतके अर्थनन्त्रका अवय करने हैं और निरन्त इसका वाचन करते हैं। उन्होंका कम जकत है, देश। बेह्र जर्मका कहना है। संसारवें हरि सर्वत्र करना है. में ही नित्य हैं. अन्तर्वामी है देशा समझते हुए जिनके हुए। सद्य पतीश्रीत प्रमुख्य फिरान किया बाता है। उनके नोगबंगका कहन से विच्या स्वयं ही काते हैं ऐसे नवाँका [कभी] अञ्चय नहीं होता है।

भगभाग् इति सुध अस्थ फल कर्मानुस्तर ही। देते हैं इसलिये धनप्राधिको लिये कोई कल नहीं करना चाहिये इपल से इरितल्यको प्राणिक लिये हो करना उपित है इसी कारण है जात! मैं भी सदेव जगवानकी सम्बन्धओंका अवन किया करती है। पूर्वकरणों की भागवनुकी क्षाका अवन किया या और फिन सर्वत्का परिचालक आकर्षा पुत्रके करने पुत्रकार मेंने अन्य लिखा है।

**बीक्स्य बोले—डे** पश्चित्। इस मिर्जावन्दले पृथ्वीक रहनेके लिये बस्टेंबकी महिनके उटरमें सुनिक समसे क्रम दिन्छ। भूगवानकारके क्रमको हो यह भगवाने विकासी भिन्नके कपने प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका निजीवन्त का मान पढ़ा है। हे खानत्व । स्वयंत्ररमें अनेक रामाओंके मध्य व्यक्तिये इस विषयिन्दाने मेरे भनेने जनवाता हाल दी और मैं समस्य एकाओंको पराका कर पित्रपिन्दाको साथ होकर अपनी क्षी आ गया (अध्यान २४)

# सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा

उत्पत्तिके निषयमें बदा रहा हैं असप सुर्ने—विषयमान् असले भी कहा गया है अववान् कृष्णको परनो बननेकी

**ब्रीकृष्णचे कहा —हे श**्रमेश्वर ! अब मैं कॉलन्टोकों — हे पश्चिम उस कॉलन्टोको कमून तथा वयानुसाके कमके सूर्यको कालिन्दी नामकानो एक पूर्व उत्पन्न हुई। इच्छाने इसने विशिष्ट तप किया था। पूर्वकन्पने जोतिक

पार्पोका अनुताप अवात् तनका समन करना तप है हे पश्चिताल अन आप अनुतापके विषयमें सूर्वे—पूर्वजन्ममें जिसने भगवान् मुकुन्दके दिव्य मन्त्रीका जप नहीं किया, हरिपामायदका स्परम नहीं किया, भगवानुके पादारविन्दीकी बन्दना नहीं की, हरिके नैबेधको ग्रहण नहीं किया, सुन्दर गन्धसे युक्त पुष्पोंको पुरारिको आर्पेत नहीं किया, भगवानकी भक्ति नहीं की, ऐसा सीच सीचकर मनमें जो पक्षाताप होता है, दु:सा होता है वह कहने लगत है— हे मुकुन्द! में इस पुत्र-मित्र-कलप्रादिसे वृक्त संस्तरमें अत्यन्त संक्षत हो रहा हैं, हे भगवन्! कब मैं आपके मुख्याविन्दका दर्शन करूँगा, मुझसे आपकी सेवाः पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे। मैं यहान कपो हैं कब मुझे आपके दर्शन होंगे! है प्रभो। वैने अनन्त जन्मोमें सांसारिक सम्बन्धोंके द्वारा अणमात्र भी सख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं अपकी सेवा ही कर सका हूँ और न आपके भक्तजनोंको संगति ही कर सका हैं, हे मुधोर भेरा शरीर फहसे जल रहा है। ऐसा अपूर्तिक में अब आप मुक्क्दकी शरण छोड़का और किसकी शरणमें जाऊँ? हे भगवन्! मुक्रमर दया कर मेरी स्था करें '

क्रीकृष्याने पुनः क्षाहाः न्हें पश्चिराज! इस प्रकारका प्रशासाय करना ही अनुसाय है इसका नाम यथ भी है है पश्चिराज! सूर्यपुत्री उस कारिलन्दोंने भी इसी प्रकारका अनुसाय करते हुए यमुनाके सदयर सपस्या की और बोहरिके ध्यानमें वह निमान हो गयी।

## लक्ष्मणाद्वारा भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चिरज! जो ये लक्ष्मक हैं
पूर्व सृष्टिमें वेदीक पारंगत ऑग्नदेवकी पुत्री थाँ सभी
प्रकारके तुभ लक्षणींसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्ष्मक
इस नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई जिस प्रकार लक्ष्मों सभी
लक्षणींसे पूर्व हैं. जैसे भगवान् विच्यु सभी लक्षणींसे
परिपूर्व हैं, उसी प्रकार लक्ष्मचा भी सभी गुणींसे पूर्व हैं।
वह सुलक्ष्मचा श्रीकृष्णको पितक्षममें प्राप्त करनेके लिये
नित्य विविध उपचारोंसे उनकी पूर्वा किया करती ची, एक
बार उसने अपने पिताओंसे कहा—हे खता। वे हरि सर्वप्र
स्थान हैं, सबमें स्थित हैं और सर्वान्तर्यांची हैं। दान आदि
यो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्होंको उरेश्य करके

तत्पश्चात् हे पश्चिमाश एक दिन में अर्जुनके साथ यमुगके तटपर गया। तप करती हुई उसको वहाँ देखकर



पैने अपने पित्र अर्जुनसे कहा कि हे पार्च। आप शीध ही उस कन्याके समीपमें जाकर पूर्वे कि 'यह किस कारणसे तप कर रही है' मेरे ऐसा कहनेपर अर्जुनने वैसा ही किया और कालिन्दीका सब वृत्तान्त भी बता दिया। तत्यक्षात् मैंने शुभ मुहूर्त आनेपर सम्बक् गेतिसे वहाँ बाकर उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया हे पिक्रवेह: मुस पूर्णानन्दको किस सुखकी अभिताण है? किर भी उसपर अनुग्रह करनेकी दृष्टिसे ही मैंने उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया है (अध्यास २१)

करना चाहिये। उनकी संतुष्टिके लिये उन्हें भक्तिपूर्वक विविध अपवारोंकी समर्पित करना चाहिए भक्तिपूर्वक सर्वार्थत किये गये अन्त-मान्त्रदि पदार्थोंकी में मुकुन्द निक्रित ही ग्रहण करते हैं।

गृहस्यको चाहिये कि वह सर्वप्रचम भोग्य पदार्थीका समर्थण भगवान् हरिके निये सदस्य करे। जो गृहस्य ऐसा करता है वह गृहस्य भन्य है अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माध्य नामसे अभिहित से भगवान् हरि इस प्रकारसे हमारे द्वारा समर्थित अन्यादिको ग्रहम करते हैं। ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अभिह करना चाहिये इस प्रकारसे दिये गये अन्यादिक नैयेदासे भगवान् विच्नु अस्यन्त संतुष्ट

होते हैं। इसके विवरीत भागते दिवे गर्ने पदार्थकों ने प्रकृष नहीं करते, उनके दिनों कह सब मार्च ही है। हे सुराने। मानदेव हरि इसरे परवें फिल निवास करवे हुए उसन रहते हैं। ऐसा समझका अपने मानो देवातम मानका सर्वदा अलंबात राज्या चाहिये हे तात। अनन्तकरी ऐसे के हरि अनुष क्योंसे सबनें नियत रहते हैं।

ब्रोक्सलने कहा—हे संधतन। जन्मे कितने उन प्रकार कहकर यह उम भगवानुको गौरकनमें काम करनेके तिने अपन्य नगरे उनकी संपर्धनें तन गये और की क रही केरी इस लेखके बराबान होरे ही की चीन हों ऐसा किनान करते हुई इस स्थानको अपने सरीखा मांग्यान कर दिया और एन: कार्ट्सके एकावी पृत्रीके रूपमें कन शिवा। है व्यक्तिमा । सहस्तार इस त्यारकार्क स्थानकार्ते शक्ताका केदन बरके की भी वर्षी उपस्थित राज्यभीका कर-वर्षन कर इसकी चरित्राम किया और अपने परीवें आवार उन हेबीके साथ में निवास करने रूप। (अध्यान २२)

## सोमपुत्री जाम्बवतीकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चितः गरदः इस सुहिते पूर्व सुहित्यों कर है। सम्बद्धी कीसोबकी पूर्व भी श्रीमोस श्रीविष्णुकी सेकने लगे रहते थे। उनकी नुपी आपकारी भी विशासन अनुसर्थ करती सी। यह निरम पुराय सुनती, प्रतिकाम भगवानका स्थान करती अनेक कानोंकी करना करनी और उनकी संख्यों लंगी रहती। भीर भीर कान्यकारिक अन्य कारणमें अंशतको नश्चरक वर करती जली गर्नी। यह समझ गर्नी कि सुख द:ख मार्चके होता है। इससे क्रम्बर क्रम्बर का अनुकर्तनमें आनय-विभेर सहने हतती. उत्तरकी वाणीने भगवानके पान और गुजना करना होता कुना अस्ति प्रभूको प्रतिकारी का कर्ती, कान उनकी मीठी क्षाते सुनकेक रिपर्व अस्तुक रहते, हाम अर्थनाके सम्बनमें रहते हाते और के उसकी प्रतिकार कात हते। प्रतिके एक हो करवन ता गया थी कि मैं भगवानके करनोकी दानी कैसे मन बाई । वह करा कर्न कानान्के तिये करते से और क्रम्मन होनेपर वन्ते भगवानुको ही समस्ति का देती हो। क्रमुओं और संगोधी पुत्रमें उसे रस किया था।

इक दिन ब्रोमोलने तीर्ववासम्ब विकार किया उस समानारने जान्यको कुली र जनकी। यह स्थलेसे ही उर इक्सोंको देखन चलती हो. यहाँ भगवानने अपने लीमाएँ की है और नहीं में अदृश्य-कपने लाग भी निरामते हैं। भाषान् ग्रेनिकामने जन्मकारीका नका भाष कः सेकाकाना अब दिवसमके दर्शन हो आर्थी। इस अवसके उसका रोज-रोम दिल्ल बळा। विशासन् भी भगवानुमें पूरा समान का। दोनोको प्रत्यकता ऑनवंबनीय हो। साम प्राप्त हो गयो . रिला नुबोके का विश्व बढ़ाये कह रहे थे. और और करिला अस्या होने आ गया अस्पृत जैनीपश्चको आक्रमे दिनाने मुण्डून करावा, स्वान किया और तीथ कट किया किर विविध प्रकारके सन् दिने। इसके बाद मद्गुपने केकर्जाहक महत्त्व कृतवा। इसमें ३१ व्यक्तियंक करने उद्धान्त अर्थिक ही राजा। में लोग महत हैनले इस प्रवित प्रमंतक कहते लगे. सद्गृत वैगीकम करट, बहुद्द, कासर, पुण्डरोक आदि व्हाधानवरोंकी कथा सुनते रहे। नामके राज्या आस्पादन करते हुए लोग कल रहे थे। तथ पूक्त बाव से वे पल नहीं रहे थे, अभिन् आनन्द आयोगें इन उत्तरा रहे थे और हरेंने स्वयं उन्हें अले पहुँचली बादों भी। सम्बद्धी ही सकी अन्य-वर्त्यभू उत्तरनी पत्नी क रही थी।

कहते कहते एक मनोरम बीर्च अवसा जानाधनीने कुछ— गुरुदेव ) कर कीय का तीर्थ है ? वह कीय भागवाली है जिसक कामाने नहीं अनुबद्ध किया है। इस बरानी सैनीयका बहुत प्रमान हुए। उन्होंने कहा—'बटी। इस तीर्वका क्रम नगरिक तीर्व है। चलनाम प्रकार प्रैमकर भगवान ब्रोनिकासके दर्शनोंके रिपर्न वहाँ एकरे के। इनके क्रम देलोक क्रमर भी थे। वे नहीं भगवानक दर्शनीके लिये उत्करित्त हो गये में उन्होंने ब्रह्मदसे कहा क-'विका क्या मुस्ति क्या भारतान् वीनियास कम कमर्थे क्काप्त हैं, एक इस कराने को नहीं दिखानी देते? कुपानर उनके दर्शन करा दीजिये "

धनाय रहादरे अपने भारतयेनी निसेको सहत आदा दिया इसके कर इन्होंने बगवानुते क्रथंग की कि 'वे सक्को दर्शन दे हैं ' भगवानूने संसारतको प्रार्थना व्यक्तिक की देखकुमार दर्शन सकर कुतकुरण हो गर्ने और भगवान 'इस करावें स्थान कानेमे जानको प्रतिप होती' - देख करदाव देकर प्रहाद तक देखकानगरके जाव सराके किये इस मीचेंचे यह गये उत्तर यह यह अपन भी नेहें ही है और अने भी नेता ही जोगा। बच्चाहरू यह आह भी वर्त और जब जबके सब्द मनावी पहने हैं। इस इतिहासको सुनका सकको रोमाञ्च हो आन्ध

सभीको भगवान् श्रीतिवासने दर्शन दिवा। साम्यवतीके सभ्य नुत्रो समर्पित कर अपनेको भन्य नाना भावके अनुक्रम जगवानुने इजारों कामदेवके समान अपना क्ष्मनीय कर दिखाया। देखते ही जान्यवर्तका क्रवेक सह जिबित हो गया, रोबाइ हो जाना और अक्रिमे प्रेमके अनु बलने लगे। किसी प्रकल हुटे फूटे अन्दोंने साध्ययनीने कक्रा⊷'चव! बीचरजॉर्ने रख लो।'

अवतक भगवानुने अपने सीन्दर्व सुध्यका ही पान कराया व्या अब अन्होंने अपने बचन-सुधाव्या व्यान करती हुए कहा—'आश्रापति। मैं तुन्हें चेंकटेस यना काता है। तुम कड़ी रहकर इसका जप करें।' जानवतांको लगा कि इसके कालोर्वे अध्य उदेल दिख गया हो। यह अलन्दने बेसभ होने एली। उसे व अपना पता था, व परायंका। अन्यकी सामित लाग कहाँ चली गयाँ, इसका भी उसे चल य था। आयन्द्रावेक्तवे वह नावने स्त्री। अध्वयक्षके उस नुत्यसे सात ब्रह्मण्ड रह-विभार हो उठा स्वर्गसे अपसाई उत्तर आयाँ और पान्यवतीके अगल कालमें नायने लगी। देवताओंने इंदमी बजावी और आकारामे पृष्पकी वृष्टि की।

इसी प्रकार भगवालके क्षेत्रमें अद्धारित होते हुए कार्यकरीकी तीर्ववाञ्च चलती रही। गुरू वेगोककरे चनकन् वेंकटेलका सहस्त्व उसे सुकता स्वापिपुक्तरियी तीर्थ, अर्थ श्रीनिकास सन्दा विराजनात रहते हैं<sup>।</sup> का इतिहास बतलाका जिसे सुनकर का आनन्दके घर गयी. श्रीनिकासके प्रति रामका अनुराग कदता ही गया। गुरुद्धारा कराये गये वेंकटाहिके सभी तीथींका बान्यवतीने वहे ही भागमे सेवन किया। अन्तमे वह ऋषितीनं पहुँची। सर्वार्षियोंसे सेवित इस एक्ट प्रवित्र ऋषितीयेनै उसका तन एवं नक्ट, वह कहीं सक गयी। दीवं समयतक उसने वहाँ तपका अनुहान किया।

हे प्रश्निका का कन्या सम्बद्धी की कुम्बाबार धारप करनेतक वर्षी तपस्पाने अनुरक्त हो। इसका सरी। अरबन्त प्रशिष्ठ हो पहल था। अन्तर्थे इसने मुझे परिकारमें प्राप्त करनेकी अधिलाकारे योगभारमञ्जूत अपने इस मरीरका परिकार कर दिया और यह भनवाय सम्बन्धनोत्र करने पूरः उत्तरम ह्याँ। वर्षी क्रमा का भी सम्बन्धी है यह अविकास सम्बन्धी फिलके भागे भीर-भीर काने लागे, पूर्व अन्तके संभान ही इस बन्धरें भी वह एकभन्न इरिन्छ भी उसके फिर जानवान भी महान् भक्त थे। दक्षीने अपनी पूत्री अस्मकरीको समीजपर्ने



जानकारीने भगवान् श्रीकृष्णको सदाके लिये अपन पृष्टि क्या लिया असकी भवि सफल हो गर्ने। विश्वके नाधने विभिन्ने साथ नाम्यकरोंसे निशाव किया : तथ और आनन्द-हो-आनन्द का गणि।

कामनतीये विकासी परित्र कथा करूपी श्रीकृत्यने परिकार एक्टको इन कुमानु परिकार परिकार परिकार विकास वाक्रम वालाव और वज्र कि है गरदावें भगवानको कभी मूलन नहीं कविने, निरन्तर उनके हरि नहीं बङ्गलका समोधा उच्चारम करते दाना च्याँके—

हरि इरि इन्देत् समीतः। (२९.६४)

कल्याक्यामी समुख्यको चाहिये कि वह अपने सामाचिहित कर्मोंको करते हुए उत्सेक समय कसुदेव इरिका स्वरम करता रहे—

पुरिर्वदा क्रिको क्रवंका प सम्बद्ध समेद्रासुदेवं हरि

(34144)

ऐसा करनेसे नाराचन अल्बन्त इसन्त होते हैं, इसलिये हे गरुहजी। भगवान इरिको शिन लगनेनाले कार्योने ही सदा व्यक्तिको अनुराग रखना चाहिये-

इरिप्रोतिकोर कर्ने ब्रोतिनुको भनेत् स्वाध

(M. 94)

(अध्यव २६-२९)

# वक्रक्रपुराभा*नार्थतः स्ट्राव्हाण्ड सन्पूर्ण #* 

# गरुडपुराण—सिंहावलोकन

[फिलेबाड्स पृष्ठ-संख्या १६ से आये]

### मृत्युकी स्थकप

है कर्ताना असे मृत्युके स्थमपत्नी सुनी। मृत्यु ही अस्त है स्वयुक्त समये जा कर्तपर कीवारणसे जान और देशका विमोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर असी है। मृत्यु आनेके कुछ समय- पूर्व प्रायः जानीके सरीरमें कोई रोग उरफल हो करता है, इन्द्रियों विकल हो असी है, जानीको एक समय करोड़ों विक्युओंके कारनेका अनुभय हो तो उससे मृत्युक्तित चीवारण को साती है जड़ात का करती है। सरनक्तर समीप अस्कर कई मयद्त उसके प्राणीको कराव्यु अपनी और खींचल सुक कर देते हैं। उस समय प्राय कप्यत्ने का जाते हैं। उसके बाद सरीरके चीवार विकासन रावेवारण यह अनुष्ठ परिस्तानका पुरुष अपने बरको देखात हुआ वमद्ताके हारा परलोक से जावा करता है।

चरंतु भक्तवनी इवं भोगमें अन्तराक वनीकी अधीगरिका निरोध करनेवाला कनु उर्ध्वर्गातवाला हो करत है। वो लोग कृत नहीं बोलते हैं, वो ग्रीतिका भेदन नहीं करते, कास्तिक और बद्धावान् हैं, वो काम, ईच्चं और हेक्के काम स्थानका चरित्यान नहीं करते, सद्धावारी और सीम्ब होते हैं, वे सब निश्चित हो सुसापूर्वक मरते हैं।

नो हुठी गमाही करनेवाले, अस्तयभाषी निश्वसमाती और वेदनिक्य हैं, वे मुक्कांकर्प मृत्युको प्राप्त करते हैं। इनको ले आनेके लिये लाठी एवं मुद्रस्ये युक्त, दुर्गश्यसे चरपूर एवं भवभीत करनेवाले दुराला वसदूत आते हैं। उसके बाद वह प्राणी वेदनासे संत्रस्य होकर अपने सरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके निल्ये अस्मृत्य एवं मृत्युका स्वस्त्र सुना दिया।

क्यक्यन् गरुक्तसे कहते हैं कि पूर्वजन्तमें किने गर्ने विकित्र प्रकारके भोगोंको भोगता दुव्य प्राची इस क्यत्में विभिन्न वोतियोंने सबल करता है। देश, असुर और नव आदि वोतियों सालोके सिन्ने सुखप्रदाविनी हैं। बनुष्ण, पशु- च्यी आदि योनियाँ अस्पन्त दुःखदाधिनो है इन योनियों वे कर्मकलके सरसम्बद्धी प्राणीका बन्द होता है। इसी प्रशंगर्थे पराकन्ते कर्मविकाककः वर्णन करते हुए प्राणीके विभिन्न चर्णके परिजामस्वकत्व जिन जिन योनियों ने बन्द होता है इसका विस्तृत वर्णन किया है।

#### नरकोंका वर्णन

गरनके विकास करनेका भगकान्ते मुख्य मुख्य नरकोका वर्णन किया, किसमें 'रीरक' मानक गरकको प्रधान नदावा बुद्धी नवाडी देनेकाल और बुद्ध मोलनेकाल काकि रीरव गरकमें कासा है। इसके साथ ही महारीरक, अनिसीत, निकृत्यन, अप्रतिक्ष, असिकायन, उपाकृष्ण आदि प्रधान गरकोका की वर्णन किया इसके असिरिक और वी बहुत-से नरकोका वर्णन किया।

वे सभी गरक करके राज्यमें स्थित है। वो पनुष्य गाँकी इत्या, भूजदरण और जाग लगानेका दुष्कर्म करता है. वह 'रोध' जानक गरकमें गिरता है। को बढायाती, मचापी तथा सोनेकी चौरी करनेवाला है, वह 'सूकर नामके मरकामें गिरता है। बाजिय और बैहरवडी इत्या करनेवाला 'ताल' जानक गरकमें जाता है।

वृत्त परकार लोगाँक अतिरिक भी संग्रहों नरक हैं।
विनयें पहुँचकर वानी प्रतिदिन करता है, जलता है, गलता
है, विद्यान होता है, चूर्च किया करता है, गीला होता है
व्याध कराव नरता है, बरताय करता है और कर्डी कापुने
प्रताहित किया नरता है। ऐसे नरकोंने एक दिन सी वर्षके
वर्षण होता है। इन सभी नरकोंने भीग भोगनेक बाद गानी
तिमंक्- मोनिनें कराव है कर्पवाय उसे कृषि, कीट, परंग,
स्वाकर तथा एक बुरवारों गभेकी मोनि प्राप्त होती है।
तदनन्तर मनुष्य नंगरी हाथी कादिकी वोनियोंने जलकर
गीकी वोनिमें पहुँचता है। गया, बोजा, बाक्यर, गीर- एए,
सरम और कर्पन- में बार बोनियों एक खुरवारों होती हैं।
इनके अतिरिक बहुत- सी क्याचार मोनियों भी है जिनमें
वीमारकारों कह मोगना पहला है उन सभी नोनियोंको
वरकर प्राप्त मनुष्य- मोनियों कादा है और कुनकुर,

• पुराणे नासर्वं बहुवे सारं विच्युकक्षक्षश्रयम् • 486 [ संक्षिप्त गरुडपुरागाङ्क कुल्सित, वामन, खाण्डाल तथा पुल्कस आदि नर-वोनियाँमें

जाता है। अवस्तिह पाप-पुण्यसे समन्त्रित होकर औव बार-बार गर्भमें जाते हैं और मृत्युको प्राप्त करते हैं। उन सभी पापोंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको सुद्र, वैश्य तथा श्रुत्रिय आदिकी आरोहिणी-योनि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सरकर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रत्वके पदगर भी

पहुँच जाता है।

हे गरुद्ध ! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमें पुण्य गति प्राप्त करनेमें को प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिव्य देह धारण करके विमानमें आरोहण कर स्वर्गलोकको जाते 🖁 ।

पुण्यको समाध्यके पश्चम् जब वे वहाँसे पुनः, पृथ्वीपर आते है तो वे सवा अथवा महात्माओंक परमें जन्म लेकर सदाचारकः पालन करते हैं तत्त्व सत्मस्य भौगोंको प्राप्त करके पुन: स्वर्गको प्राप्त करते हैं, अन्वया पहलेके समान आरोड़ियी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भीगते हैं

चौरासी लाख योनियाँ हैं। उद्भिष्क (मध्यीमें अंकृरित होनेवाली वनस्पतियाँ), स्वेदन (पसीनेसे जन्म लेनेवाले वर्षे और लीख आदि कोट), अञ्चल (पश्चे) स्था जरायुज (मनुष्य)-में यह सम्पूर्ण सृष्टि विशक्त है

मृत्युके पूर्व तथा बादमें किये जानेवाले कर्म श्रीकृष्ण कहते हैं— हे परुढ आपमें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापोंसे शुद्धिके लिये उन्हें प्रायक्षित करना चाहिये। ऋस्वीमें दशक्षित स्थान तथा कृष्क्

आदि चान्द्रायण बन् अथवा गोदान आदिको प्रक्रिया प्रायक्षितकपर्ने बतायी गयी है। यदि मनुष्य उनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौधाई कुछ-न-कुछ प्रायक्षित अवस्य करना चाहिये। क्लशात् दस

महादान—गी, भूमि, विल, हिरण्य (स्वर्ष), पृव, वस्त्र, धान्य, गृह, रजत और लवण—इनका दान करना चाहिये बमहारपर पर्श्वचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, बे

अत्यन्त दुर्गीन्धयुक्त मखद आदि तथा रक्त आदिसे परिकारत हैं अतः उस मार्गमें स्थित वैतरणी नदीको पर करनेके सिये बेहरणी-गौका दान करना चाहिये। जो गौ

सर्वाक्रमें काली हो, जिसके स्तन भी काले हों उसे

वैतरणी मी मान्य गया है। विल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गी- ये पापसे मुद्धिके लिये पवित्रतामें एक से एक बबकर हैं। इन आठ दानोंको महादान कहा जाता है। इनका

दान उत्तम प्रकृतिवाले साद्यानको ही देना चाहिये-तिला होई हिरण्ये च कपाँसे लवणं तथा। सन्दर्भार्थ द्वितिगांच एकैके पावर्ग स्मृतम्॥

एकच्छ्री यहादानान्युत्तमाच द्विस्ततये। अब पददानका वर्षन सुनी । इत्र, जुल, वस्त्र, अंगुठी,

कमण्डल, आसन, पात्र और घोष्यपदार्थ—ये आत प्रकारके यद है— क्रजोपायहरकाणि मुहिका च कमण्डलुः।

(218 9-6)

(S. A14)

आसर्ग ध्वजनं धोज्ये यहं चातुनिधी स्मृतम्॥

तिलपात्र, मुतरपात्र, राज्या, उपस्कर तथा और भी ओ कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अब, रय, पैस, भोजन, वस्त्रका दान बहाजोंको करना चाहिने। अन्य दान भी अपनी ज़क्तिके अनुसार देने चाहिये।

है पश्चिमा इस पृथ्वीपर जिसने प्रथका प्राथक्षित कर

लिया है, यह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, बैदरणी-गौ एवं अष्टदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पत्र, कीसे भरा हुआ पात्र, सप्यादान और विधिवत् पददान करता है क्ह नरकरूपी गर्थरे नहीं आता है। अर्चात उसका पुनर्शन्य नहीं होता— प्राथित क्षेत्रं येन दल स्थान्यपि क्षिती।

दानं योगैतरण्यास्य दानान्यती श्रवापि वा। तिलपार्व सर्पि:पार्व शब्दादाने तसेव पा भद्रशाने च विधिषन्त्रासी निरयमधीयः। (TIVIES-EY)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी सवल-दान करनेकी इच्छा रखते हैं। क्योंकि यह लवन रस विष्णुके सरीरसे उत्पन्न हुआ है। इस पृष्णीयर घरणासन्न प्राणीके प्राण जब

न निकल रहे हों वो उस समय लवन रसका दान उसके हायसे दिलवाना चाहिये; क्वोंकि यह दान उसके सिये स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। यनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोकमें यह सब उसे प्राप्त होता है वहाँ उसके

आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षित्! जिसने क्वाविधि

अपने पापीका जामविश्व कर लिया है, वही पूरूब है। वही अपने पापीको परमसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

है समग्रज ! गीका दुव अपन है। इसलिये जो सनुव्य दूष देनेकली गीका दान देख है, वह अमृतककी ज्ञाब करता है। उपनेक तिलादिक आठ प्रकारके दान देखर प्राची गन्धवंशोकमें निवास करता है। वयलोकका नार्ग अरमिक भीषण क्रफो मुख है, अतः इत्रदान करना चाहिये। कप्रदान करनेसे मार्गनें मुख प्रधान करनेवाली काव प्राप्त होती है। को प्रमुख इस बन्दमें पहुंचाओंका दान देख है, बढ़ 'असिपकान'के मार्गको बोदेपर समार होकर सुक्षपूर्वक पर करता है। भोजन और कासनका चन देनेसे प्राचीको नरलोकनमनके व्यर्गमें मुखका उपभोग प्रान्त होता है। क्रमसे परिपूर्व कमण्डलुका द्वार देनेवाला पुरुष सुखपुर्वक परलोकगमन करळ है

क्सरायके द्वा महाकोषी और महाभवेकर हैं। काले एवं चीले वर्णकले उन दुर्तीको देखनेकात्रसे भए लगने लगता 🛊 उदारमापूर्वक काव-आधुमन आदिका सन करनेसे वे बनदूत डानांको कह नहीं देने। जिलसे घरे हुए पात्रका जो दान बाह्यकको दिक जाता है, यह मनुष्यके पन, वाली और सरीरके द्वारा किये गये त्रिविच पालेंका विनास कर देल है। मनुष्य कृतपालका दान करनेले स्ट्रलोकको प्राप्त करता 🖁 बाह्यचको सभी साधनीसे नुष्क संस्थाका दान करके परम्य स्वर्गलोकने कम प्रकारको अध्ययओसे मुख्य विकार में कहकर साठ इकार वर्षतक अवस्थानी में क्रीडा करके इन्ह्रलोकके योग भोगनेके कर पुनः वहाँसे गिरकर इस पृथ्वीलोकने जाकर राजका पर प्राप्त करता 💲 को पतुष्प काठी आदि उपकरणों में सबे अने, दोपरहित क्कन बोढेका दान सहामको देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्त होती है। हे करोता! दानमें दिने नने इस ओड़ेके शरीरमें जिलने रोमें होते हैं उतने वर्ष (कालवरू) स्वर्गके लोकोका भीग दानदाताको जन्त होता है। प्राणी सरहरूको सभी उपकरकोंने कुछ कर केड़ोंबाले रवका दान दे करके राजपुर बहुका करत प्राप्त करता है। वर्षि कोई व्यक्ति मुक्क बाह्यसको दुरभवती, ज्योन नेमके समान नर्जवाली, सुन्दर जवन-प्रदेशमे पुष्ट और बनमोहक तिसकते सम्बन्धि

पैसका दान देल है तो वह चालोकर्व आकर अध्युदयको प्राच करण है, इसमें कोई संदेश नहीं है

तालपत्रमे क्ने हुए पंक्षेका दान करनेसे मनुष्यको परलोकनमनके मार्गमें कायुका सुख बाप्त होता है। बरक दान करनेसे व्यक्ति करलोकमें शोधसम्मनन शरीर और उस लोकके वेभवने सम्यन हो कल है। वो जनी कवानको एस, अन्य तथ्य अन्य सामग्रियोंसे मुक्त बरका दान देखे हैं, उसके बंशका कभी विश्वत नहीं होता, वह सार्व स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे सार्गन्त्। इन नकार्य गये सभी प्रकारके दानोंने जानीको बढा एक अञ्चलके आणी हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलने सेहल मीर लपुक्र माती है।

बर्दि कृत्युके समीप पहुँचे दूर क्नूब्बको लोग किसी परिषय तीर्थमें हो बाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थमें हो बाले है से उसको मुकि बात होती है और यदि प्राणी मार्गक बीच ही भर कता है तो भी मुख्य प्राप्त करता ही है, सब हो उसको तोर्यक्क से कनेवाले लोग का कारत यह करनेके सम्बन कल क्रफ करते 🖫

आसप्रमरको कर्पक्षेत् श्रीर्थ प्रतिमीयने। त्रेबंद्रापी भवेन्त्रीवर्षिको चौद वर्गनः। को को क्रमुसने भवेत् करन न संशयः ।

(RIV 36)

है हिन। पुरवृक्षे निकट शा वानेगर को मनुष्य विभिन्नत् उपनास करता है, यह भी मृत्युके मक्कर् पुनः इस संसदर्ग नहीं लेटक।

है इत्येत । मृत्युके संविकट होनेपर कौन या दान करना चाहिने इस प्रक्रमत रक्तर मैंने बता दिया है। कृत्यू और दक्षके मौच मनुष्यके क्या कर्तका है? इस प्रशासन उत्तर अन्य तुम सुनो।

व्यक्तिको पर हुन्य बाग करके इसके पुतादि परिवर्गको चाहिने कि वे सभी रूपन करके राजको सुद्ध बलके स्त्रुप करकर नवीर करतमे आच्छादित करें तद्वन्तर असके ज़रीएमें चन्द्रन आदि सुगन्धित च्दानीका अनुलेख भी करें

बाह-संस्कारके अन्तर्गत कः विषय देनेकी विवि है। पहला पिक्ड कृष-स्वानक, इसरा द्वारक, तीसरा चौराहेक,

चीक निवासका, चीववी बद्धाचन (विद्या) और हता अभिन प्रचलको सन्ध-मे छ। विकासको प्रका है। मनी वर्ष-कार्याको स्थानपुरिती (स्थाने हे कार्य पादिने तथा वहाँ सम्बन्ध दक्षिण दिसाओं और फिर करके म्मानिक करण प्राप्तिके रहाकी विश्वके तिर्दे पुत्रति परिवर्णको नान् तुन, कहा, तिल और का आदे है कहा मानिये। सुर्वाचे प्राप्त सम्बद्धानी महीमानी नामी पान्हुओं है मही किया एक सन्दर्भ कर्न निव्यक्त हो सक्त है। बहुरिह मन्त्रे कर्म अस्तरूप और दर्शनकीरनुष होका करण पादिने। सन्दर्भके पूर्व और निरम्भक्त करोते स्थाने अस्ति। (अभिन्दार) को चेनका का करो है। विको धारणका इन्त्रंच किन्द्र नहीं दिने चर्तन्त्र इस एक्सोंके अक्स-पीरव ही जाता है। रहकारोर्वे चान्द्रलांक परको साहित् किरावी अभि और पार्वके परको अभिका उनेन नहीं काम पहिले । सम्बद्ध भूतिक अस्ति स्वर्धित का प्रमानकीयारी विभिन्न पूजा करके समाने विकास जरपान प्रस्तान करण जाहिये। का सबके सरीरका आधा धार किरायें कर यान से उस माना कर्ता निर्माणीका कृतसे असूनि निर्माण मत हो सबके कर कोई। इसके बाद भागीबहुत होकर इस अल्पीय कार्य सिथे रीमा चारिये। इस क्रान्यने कर्मने इस कुरकारों अन्तर्भन सुख प्राप्त होता है।

दर्शका करोके पक्षा अध्य प्रेमन क्रिया करते. पारिये प्रदेशक विभी परवायस करत सभी परिवर्णको गर्पत (कामावित) त्राप करव चडिये क्या श्रीवारीयम्ब होकर का प्रामीक रिल्मे तिरामक करवाहरित हैनी काहिये

क्ष्मद्रक तथा विकासिको कह अनुस्तरो अनुस्तर पूर्व काम करिये क्योंकि इस क्या रोते हुए असी कन्द्र-क्रमार्गिक द्वारा अनेक और मुंदने निरामे हुए और और क्षणका पुरुषको कर करण प्रदेश है। इसके कर जेवनके क्यानेत्रकारी कर्या करते हुए काफी और प्रत्यन करे। कियाँ सिवर्ष साने-आने प्रत्य कृत्य कर्ता बैंके बेंके करें। एक्ट द्वापर पहुँचनेपर बेंकबी परियोक्ती दीनो कारकर अकल को, करने क्यों अंक करे।

पुत्र क्षेत्रादे क्या क्योची परिवन १६ व्यक्तिका असीच कर्त्य । इस असीच-कार्त्य ब्रह्मचर्च-कार्या करन करन चाहिने पुर्व्याच्या ही सीने। सच्या सारान सारान

रक्षण व्यक्ति क्या किलोको कर्ना नहीं करण व्यक्ति । इस कर्तने हुन, सम्मान कृत केन विराय साहि कार्यो हा पान नहींने। अपूर्णन और जिल लेख की और हैने अर्थनको अन्योगी निर्देश को पात या पनानी जेवन काम करिये। इसके कर रक्षणको सक्तांत रस विकास अरियो प्रतिया प्रकर्ण गर्न है। यह संस्थरके सम्बन्ध क्षित एक दरम्बाके एवं क्षित्रको मोनकोइसी कहा नक है। जो पूर- दिल्ही एक दिल्हीं पूर्व होती है। दशलानकी प्रक्रिको पर काल गया है कि में दिनों पूर व्यक्ति कर्तन जानी बाहुरिते पूछा हो पाता है। एतर्ने विश्वद्वाराते जा क्रांटरे पूर्वत, कृष्य और पूक्त चलता क्रांप क्रेस है

इसके बाद चीनके मर्राच्य स्त्रीके बर्जनको बाद बळके गत्री है, बिसर्ने बिळक बीरक अनुस्ता करवेल सर्वभनंत्रो करते अधिक बहस्त करन किया गया है। चीन्यों कृत्ये क्रम्य में स्थितें नर्परदेश हैं और मिन्हें होरे क्या को है, उनके सर्वधर्मक करन करन करिये। अवस्थानुका विधारम

चीर कोई प्राची भूकते चीदिन होकर का कवा है. हिंगक प्रांगलेक हार कर कर है, जोने जीवेक कर सामोंने फिल्की पूर्व हो करते हैं को किए एक अस्ति अस्ति कृतुको जन्म होना है, जो अन्तनको है, जो निरकर का राजी अस्टिके द्वारा किमे तमे जनार अन्यव कर्त इंदरेने पर को हैं, वो वर्ष एक जेपरी विशव पत् कृषकर विकृत्यत् सोर्वचे, पर्वत्यत्वे विर्वेते, रीयाफे निर्माते कार क रूप कार्मे गुरुको प्रक होते है, जो सन्तवकारी, विनेती कुरोके मुख्यों रचई बरनेसे क्या सामाधिको रहित यो कुछ हो याती है, इसे हुनंदय क्रमान करिये इस विनोति सहायकारिः किये व्योक ही जीन्वेरेडिक कर्मको योगका सब्बी है। जनमून्यु होनेका हेर्न प्राचीका स्कूर्यकारण इसने अवस्थानानीको सम्बद्ध है, क्षाच्या गर्मे। करायमधीत क्षाद्रासको दिन काम व्यक्ति । कारणकारिको निर्मित्र कर्त अंग्रेस्न वर्गन विक नव है। कारकारिका करने करते हुए बड़ा नव है कि प्राप्तिकारियो पुर व्यक्तिक स्टब्स्नोको उद्धार हो कह है। इसमें सरिक भी मरेड मही है।

क्रमानी कृत् होनेक वा सर्वदश कारेबे कृत् होनेक

पुत्तन-पाइको विधिक्य निकाय किया गया है। इसके अननार रवस्त्रता और सुनिका स्टीके करनेकर कीन-सा विशेष कर्म करना वर्षसम्भग्न है, यह भी बताया गया है। पश्चकार्में मृत्यू-प्राप्तके कृत्य

पञ्चकने मृत्यु होनेका द्वारः संस्कारको विभि भगवान्के द्वारा महत्वनीको चलाची गची है

मानके प्रस्थाने पनिवा नकाके अर्थ भागते होकर रेक्टी नवास्त्रकाक समय प्रक्रमाना कारताल है। इसकी सर्देश दोवपूर्व और असून कना गया है। इसमें को हर व्यक्तिका राज संस्थार भाग प्रवित नहीं है। यह काल सभी प्राणियोंने दुःख इत्यन्त करनेवाता 🛊 पक्रकवालके समान होनेपर ही ज़तकके सभी कर्न करने चाहिने, अन्यका पुत्र एवं करिकारिक सनीके लिये यह करपुर होता 🛊 इन नवाजीने मुख्यकार छड़-संस्कार करनेका करने किसी न-किसी क्रकारकी शांति होती है। पक्रकर्ने पाह-संस्कार करना हो तो कुलके मानवाकार चार पुतले बन्तकर मध्यमन्त्रोते इनको अधिमन्त्रिक करके सम्पर एक दे स्टबन्दर इन्हें पुरलोंके साथ मृतकका दाइ-संस्कार करना चाहिये जलीचके समान्त हो जलेना मृतकके पुर्शेद्वाय पक्रक-लान्ति भी करानी चाहिने मृतकके पुत्रीको प्राचीके करूवांक हेतू रिस्ट, गी, स्वर्ण और बीच्य दान देना चाहिने। समस्य विध्नोका निजास करनेके लिये खडाजीको भोजन, कदका, कर, स्वर्णनदा और वस्त्र देख काहिये। यह दान पुरुषके अवस्त गागीका विकासक है

महिनानोक्षणोक्ष आहे मध्यमकोक्षणोक्षणो विशिषक वर्णन किया गांव है। विष्णुसे आहम्म करके विष्णुकर्वन एकदम साह तक गाँव देशवाह—इस प्रकार गोंकस बाह किये जाते हैं। इन्होंका नाम मध्यमकोक्षणो है। यह कृत्य एकदमाइको किया नाता है इसी दिन वहाँकर कृतिसर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यासको दिन कृतिसर्ग मही होता है, सैकहाँ बाह करनेका भी उस जीवकी प्रेतलको मुक्ति नहीं होती। अस- स्वयनको मृत्युके प्रकार विकानपूर्वक अस्तंकृत कृत विसक्ते निमित्त कोक्न आता है, इस्तको प्रेताकको प्राप्त नहीं होती। यदि एकदस्यक में दिन क्याकियान साह करना करनेक निमित्त कोक्न आता है, विद्वान् बाद्यानको कृत ना चानसके पूर्णले हो सांडका निमान करके उसका उसमां अरना चाहिने जीवनकत्तर्ने बानोको को भी बदार्च द्वित्र रहा हो उसका भी दान इसी एकादसाह बाद्धके दिन करना अधित है। इसी दिन को हुए स्वाकतको उद्देश्य चनाकर सच्या, भी आदिका दान भी करना चाहिने इसका ही नहीं. उस प्रेमको बुधा-सानिके सिने बहुत से बाद्यानोंको बोकन भी करना चाहिने

इसके कर काकन् इसीयनोडसी (उत्तरपांडसी) कडका वर्णन कसी हैं। इसके काइ काको काड विण्ड, कनमासिक (अका), डिप्पविक, कनकामासिक एवं क्रमाणिक—इन्हें काभेदले तृतीय अथक उत्तरपांडसी कहा कास है।

ग्रवाके मूक्त्रेयर भगवान्ते कहा—है लगराम। जब सनुष्य मरनेसे कर एक वर्षको महाप्यको बाहा करता है तो यह पुत्र पीजाटिक हात सर्पप्रांकरण हो जानेश वितृत्योकों चला जाता है। हमस्ति पुत्रको चिताका सर्पप्रांकरण अवस्य करना चाहिये। वर्षके अन्तर्थे चित्र-विव्होंके साथ हेत-पिण्डका मध्यितन ही जानेके कर यह हेत चर्म गरिको जन्म करता है।

गृहस्थ वितासी मृत्यू होनेपर बदि सपिगडीकाम आऊ नहीं हुआ है तो फिसोका विवाद- संस्कार नहीं हो सकता। अवतक स्रोपन्डीकरण नहीं हो जाता समतक भिनुक उस बरको भिका स्थीपार नहीं करका। अपने गीयमें असीच त्रवरक १६८३ है क्वतक विरुद्धका नेतन वहाँ हो कता. विश्वहर्मेलय होनेवर 'हेत' तबद निवृत्त हो आता है। कुलधर्म क्ष्मनः हैं, पुरुषको काम् नहत्राच है और सरीर नासवान् है इस कारण हारताह ही इस कर्मके लिये उत्तरत समय बाना गया है। अतः क्रिया कानेवाले नुक्की हाटलाहकी ही लीक्श्रीकरण कर देना चाहिये। बल्बरहा च्यांवर्शने अधिरहीकरणके लिये प्रयत्नक विषय, कक्ष मास अच्छा वार्षिक विभिन्नी कहा है। संधिरहीकरणके पूर्व उत्तरपोडली होती आवश्यक 🕏 क्लॉकि काइवें दिन ही जन: स्वीकादीकरण करना लोकमें प्रसिद्ध है। इसलिये उनमचोदनी बाद एकारसङ् या झदसङ्को का देव जातिये। मरिपडीकाप करतेके कद भी बारड बड़ीनेतक बोडल बाढ़ एकोरिट-विधिसे निवमानुसार करना आहिये

है खगराब मृतकाबा यह संस्कार हो बानेके पक्षात्

दराज्यके पिण्डदानमें पुन सरीर अपन होता है। दरानें अधिन है जबतक का जीवन है तथीतक अपने कन्-पिण्डले सरीर कर बारेकर प्राचीको अल्पधिक भूख लगती 🕏 एकादरस्य तथा हम्दरस्य— इन दो दिनॉर्थे हेत चौजन करल है। इन दोनों दिन जो कहा भी जानीके निवित्त दिना बात है, उसे 'प्रेत' सन्दर्भ द्वारा दिया जाना चाहिते; क्योंकि बह मुतकके लिये आकटदायक होता है। स्पिन्हीकरण कर देनेके कद जो भी दान किया जान वह तम गोजका उच्चारण करके चित्र निधित्त करना चाहिने। नीजन तथा पटादिका छन, पददान, शम्मादान एवं अन्य को भी छन है, उन्हें कुर सामीके निमित्त एकको हो उद्देश्य करके देख चाहिये। विवददानके कक्षात् क्षाताकि दवकोगी समस्य सामग्री द्यनमें दे। ऐसा होनेपर यह दिव्य देह बारण फरके निकन्द्रात मृत्रपूर्वक वयलोकको कला बाला है।

प्रेतके हादलहः संस्कारके जनगरण जलप्रित कृष्यीका दल विशेष बहुत्व रखता है। वजनान इस दिन अलगे की करक कटोंका संकल्प करके दान करे। उसी दिन का पक्रक और कलसे परिवृत्तं एक क्येनी (क्रिकेट इकारक) मलपात) भगवान् विष्णुके लिने संकरण करके सुधीन्य एवं सम्बद्धिः आञ्चलको प्रदान करे। तदनन्तर वह एक कर्पनी, च्याना तचा कल भर्मराजको समर्पित करे। उससे मंतृष्ट होकर धर्मराज उस प्रेतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी विज्ञपृतके लिये दानमें देन वाहिये उसके प्रथमे हेर वहाँ पहुँचकर संखी रहता है।

दानमें एक अब्बा एक ही ब्राह्मको देन चाहिये। एक गी एक गृह एक जन्म और एक स्तीका दान बहुतीके लिये नहीं होता । विभागित करके दिये नये ये दान दातको पापको कोटिमें गिरा देते 🖁 अतत्व ही पत्रका नाम 🛢 । वहीं एवं बमलोकमें पिताका रक्षक है। मोर नरकसे नहीं फिलकी उद्धम करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अत-एतको पिताके सिर्व जाजीवन बाद करना चाहिने, क्षेत्री यह आतिवादिक प्रेतकम निता प्रदारा दिवे गवे उन भोगोंका सुख जन्त करता है

अस्पदानको प्रसंसा करते हुए कहते हैं— वह जीवन

काशक है। मृत्यु ही जानेकर 'कह नर एका है' ऐसा जानकर बामभरमें ही अपने हदवसे स्नेहको दूर कर की हैं "जातन ही जपना बन्ध् है।' देख करन्यर विकारकर जपने कीते ही हितका कार्य कर लेख कहिये।

इसके अनुनार गरुवने प्रेतीके सम्बन्धने इस प्रकार विक्रमा की-'भगवन ! बेलके अनेक रूप किस प्रकार होते \$? वे कीन-कीनसे कर्मके द्वारा महाप्रेय और पिताब बन बाठे हैं? और किस राम दानसे बानीको बेतनोनि सर वाठी है?' इन सक्का इका देते हुए मनवारूने कहा--- ओ एर्वजन्मसंभित्र कर्मक अचीन रहकार क्रकार्यमें अनुरक्ष एको हैं, से मृत्युके पक्षात् प्रेतयोगियें कन्य लेते हैं तथा जो बंशपरम्पान्त वर्षपक्का वरित्रमा करके दूरने धर्मकी स्वीकार करता है, विद्या और सक्तवारने जो निहीन है 👊 की निःसंदेश प्रेत ही होता है। इसके साथ और भी कई कारण निम्तारमे कराने गने हैं इस विकामें एक अधीन इतिहास' से पितायह भीव्य और नुविद्यारक संख्या बड़ा गया था। प्रेतके सक्तम मतावे पुत्र महत्त्वहर कारके एक रजन्दी कथा सुनारी। इस राजको किसी इंशका साहारकार इ.स. तमा बससे पार्टालाप भी इ.स.। राजाने ईतने पराचा कि पृत्युच्यान्त इसके और्व्यदेशिक संस्कार तथा बाह्य आहे. कर्य न होनेके कारण उसे हेतायोगि हाना हुई। उसने इस बॉनिसे एक करानेके किने एकासे प्रार्थना की। समाके पुछनेपर इस प्रेतने प्रेतवीपि पिलनेके कारण तथा इस बोनिसे मुक्तिका उपाय भी बताया। कारवें पहुँचकर एजाने उस प्रेतक द्वारा कहा भयी सम्पूर्ण ऑध्यदिहरू कियाको विकि निधानसे सन्यन्त किया। उसके पुरुष्के वह प्रेस वन्वनविष्युक्त होकर स्थापंकी चला गया।

बीच अपने कर्यानुस्कर दूसरे हारीरको प्राप्त करके वयलोक्य जन प्रकारके कह बोगल है। वयलोकके वार्गर्ने ओला पर पढते हैं, जिसका विस्तृत धर्मन धरावान् बीहरिने किया है।' संसारमें धर्म, अर्थ, काल और लेक-वे कर कर्न हैं। जो उत्तव प्रकृतिवाले प्राची हैं, वे धर्मवार्गते

६ पहर संस्था ५५० का टिंक्स

२ स्थानाध्यक्ते कारण यह कथा पूरी नहीं ही क्यों कियून कथा पुर लेका ४६० में देखारी चाहिये।

<sup>।</sup> यह मध्य प्रा-संक्रम ४२० पर देवानी पानिने।

बलते हैं। जो अर्थ सर्वात यन मान्यका दान करनेवाले प्राणी है. ये विमानसे परलोक बाते हैं। वो प्राणी आधिलांबत पाणकको उच्चाको संतुष्ट करनेवाले हैं, ये कन्योंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मीश्रकी आकांका रखते 🐩 वे इंसयुक्त विमानसे परलोकको जाने 🖁 । इसके असिरिक जो प्राणी धर्मादि मुस्वार्यमहास्वसं हीन है, वह पेटल ही काँटों तथा परवरोंके बीचले कह बेलक हुआ असिपवकार्ये कता है।

इसके पश्चात श्रीकृष्णने एक पुण्यकाली इतिहासका वर्णन किया, जो महर्षि वसिक्षने राजा वीरवाहनसे कहा वा। इसके अन्तर्गत महर्षि वसिष्ठने भर्भवत्म नामक एक बाह्यजडी कथा सुनायी तथा उसके पूर्वजन्यका एक त्रिकाप्रद कव्यनक भी प्रस्तुत किया <sup>है</sup> जिसमें लोमरा व्यक्ति और वैश्वका संवाद है। ऋषिने कहा—हे वैश्ववर । वह भन अत्यन्त बलवान् है और नित्य ही विकारमुक स्वभाववाला है. तन्त्रपि जिस प्रकार पीलवान भरावाले हाथीको भी वसमें कर लेते हैं वैसे ही सत्संगतिसे, अलस्मरहित होकर साधन कर्नेसे, तीन भक्तियोगसे तथा सद्विधारके द्वारा अपने मनको वसमें कर लेना चाहिये इस सध्यन्यमें नारदेक पूर्वजनके जीवनवृत्तमे जुड़ी हुई कवा भी ऋषिने सुनापी।" जिसका आराव यह भा कि सत्संगति तथा मगमद्यक्तिसे विसुद्ध निर्मल और साम स्वभावकला पन सुस्री हो जाता है। साधुसंगति होनेपर अनेक जन्मोंने किया हुआ पाप सीक्ष ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है. जिस प्रकार शरकालके अलेपर वर्षा समापा हो वाली है

तदनन्तर श्रीकृष्णने संतप्तक नामक श्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंको कवा सुनायी, जिसमें सन्संपति राज पगवत्कृपसे चाँच प्रेता तथा क्रहापका उद्धार हो गया।

### श्राद्ध करनेके अधिकारी

गरुडके पृष्ठनेपर औध्वदिहिक क्रियके अधिकारीका वर्णन भगवान्त्रे प्रस्तुत किया युव प्राणीका और्ध्वदैहिक कार्य पुत्र, चीत्र, प्रचीत्र, भाई, भाईकी सेतान समाना सपिण्ड बा जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें समानोदक संतान इस कार्यको करनेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (मातुकुल-पितुकुल) के पुरुष समाप्त हो गये

हों वो रिकर्ष इस कार्यको कर सकती हैं। को लोग अपने सगे-सम्बन्धियोके द्वारा दिये गये ब्राइसे संतुष्ट ही जाते हैं. वे शादकांको पुत्र, स्त्री और धन आरिके द्वारा तृप्त करते हैं।

### जीवित-श्राद्धका विधान

गरुकके यह पूछनेपर कि है देव। यदि उपर्युक्त अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो वो वस समय पनुष्पकी क्या करना चाहिये?

भगवानने कहा-मदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो तो ऐसी स्थितिमें मनुष्यको स्थवं अपने जीवनकालमें ही जीवित-ब्राह्म करना चाहिये जीवित-ब्राह्मकी विधि पृत ४०८ में प्रस्तुत की गयी है। मरुकके जिज्ञासा करनेपर मनवान्त्रे कहा — ब्राइके हारा प्रेतको जिस प्रकार तृष्टि होती है उसे सुनो-

म्पूष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जावा है वो ब्राह्मान अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वहीं अन्त गन्धर्ववीनियं भोगरूपसे, पशुपोष्टियं तृजके रूपमें प्राप होता 🕏 वही ब्राह्मन नामग्रीनिमें बायुरूपसे, पक्षी होनेपर फलकपसे और सक्षमणेनियें आमिषकपसे कर बाता है। वही ब्राह्मन दानवकी वीनिक लिये मांस, प्रेतके लिये रक, पनुष्यके लिवे अन-फनादि, कल-बोनिके लिवे भोगरस हो बाता है पितर जिल भोनियोंने जिस आहारवाले होते हैं, ब्रह्मके हुन। अन्हें वहीं उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है।

यदि ब्राह्मकर्ता ब्राह्ममें एक ही ब्राह्मम अवस्थित करता 🛊 तो उस आहाणके उदरभागमें पिता, व्यापपार्थमें पितामह दक्षिणपाश्चेमें प्रणितामक और पृष्ठभ्यममें विषयभक्षक पितर रहते हैं । बाद्धकालमें बमराज प्रेत तथा पितरोंको बमलोकसे मृत्युलोकके लिये मुख कर देते हैं। नरक भोगनेवाले भूक ध्याससे पीड़ित भितुजन अपने पूर्वजन्ममें किये गये प्ययका पश्चामाय करते हुए अपने पुत्र पीत्रोंसे मधुमित्रित पायसकी अधिलाना करते हैं। अतः विधिपूर्वक पापसके क्ष्या उन पितृगणीको तुप्त करना चाहिये

गरुइके इस प्रश्नके उत्तरमें कि 'मृत्युके बाद प्राणीको हरकाल दूसरे क्षरीरकी प्राप्त हो जाती है अथवा विलम्बसे

t- वह कवा पृष्ठ-संख्या ३९९ घर देखनी जहिये।

२- यह क्या यह-संख्या ४०२ पर देखनी चाहिये।

इसको इसरे शरीरमें बाल पहला है?"

भगवानुने बद्धा-है गण्ड । मृत्युके भक्षत् तुरंत और विकास दोनों जबारसे दूसरे सरीरमें हाची हांचह होता है

सरीरके अंदर जो न्योर्त स्वक्रम जोवात्म विद्यालय रहता है वह मृत्युके कद हरन ही क्षत्रजीन शरीर नामन कर लेगा है। भूग होत और पिताबॉक्स सरीर ऐसा ही कहा गया है। पर्जादके द्वारा दलकाओं को विश्वदान दिये जाते हैं उसने विच्छन सरीर बनता है। इस विच्छन सरीरसे मानवीय सरीर एकाकार हो जान है। वहि विरक्षत सरीरका साथ नहीं होता है तो कायब सरीर कह भोगता है

कोई कोई बीवारण विश्वत सरीर विलायको प्राप्त करम है ज्योंकि कृत्के कर स्वकर्मनुसार का क्वलोकको वाला है। विवासनायों अवजाने वह बहाँके नाक चीमला है। बर्गाको पाननाओंको क्रेपनेके पक्षत तके का पूछी, शिषेक, कोट परंग आदिको योगि प्रस्त होती है। प्रश्नी किस सरीरको काम काता है उसी सरिपमें मोडचल ममता हो जाती है। शुभाज्य कर्नोके कल भोजका यह युक्त हो कला है।

गरदके का पुक्रनेका कि बहुत से क्योंको करनेका भी इस संसारको पारकर प्राची अध्यक्तो केले प्राप्त कर सकता 🕏 🤈

भगवानुने कहा-हे पश्चिरातः। वनुष्य अपने अवने कर्पने रह रहका संसिद्धि प्राप्त कर लेखा है। सरकर्पसे जिसने जपने काल्याको यह का दिख है का सर्विद कामदेवके जिल्ला विजनमें विज्ञाह हुई वृद्धिमें युक्त होकर पैपंसे अपना नियमन करके किया रहता है। जो सब्दादि विवर्धाका परित्यान कर तका राग हेक्की ब्रोहकर विरक्तमेकी और बन्धप्राप्त भोजनमें मंतृह रहता है, जिसका मन, बाजी, शरीर संपायन है जो नेपाय आपन करके नित्य अवल मंतर्जे तत्तर करत है को आहेश्वर बल दर्व, कल, क्रोब और परिवर- इन बद्धविकारीका परित्यान करके निर्धक होकर सान्त हो जाता है यह बद्धानकरूप हो जाता है। इसके बाद बनुव्योंके निषे कुछ काना रोप नहीं रह जाना।

नाधिमें मुर्धापर्यक्त सरीएमें आठ छिड़ हैं जो सन्दर्भ करनेवाले पञ्चालक है इनके प्राप्त सरोहनें कार्य सिद्धींसे निकानकर कालोक को है। वो अनामक कालो सरकारी रत रहता है कह मृत्युके कह सुन्ती रहता है और सामारिकताके मानाजलाने नहीं कैमता है। जो विकाने निता रहता है यह मनुष्य प्रताबद्ध हो जाता है।

इक जंजरने चौराती त्यास चीनची है इन सभीनें सनुव्यक्तीन करम दुर्लय है। चीच (जान) इन्द्रियों से एक कर वोनि प्रामीको बढ़े ही चन्यते प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्के सक्तकुर मनुष्ययोगिको प्राप्त करके जो प्राणी हर दोनोंमेंने एक भी तक सिद्ध नहीं कर चला है लिक्स ही उसने अपनेको तम लिखा। सीका नालिक एक इचारकी कारण करता है, एक इन्यरकाल लाखको, संधानियति रामकी हम्बा करता है, को एक है वह समूर्य पुर्णीको अपने बसमें रखना पानता है, पद्मवर्ग गरेस टेक्स्पकी हुन्छ। करता है, देवाब करके प्राप्त होनेकर इसकी अधिनक्रक देवराव इन्होर पटको होती है, देवराव होनेका वह उर्ध्वनतिको मध्यम करता है, फिर के इसकी तुम्बा करन नहीं होती। हरूको पर्याक्त साथि गरकमें कता है। यो होन बस्कारे मुख हैं. देनें बचन लोकनी प्राचि होती है

इस संस्करमें को इसमें असमाधीन है कह निश्चित हो। हुती है सन्द नगर्स, रूप, रस और रूप- ये से बीच नियम हैं, इसकी अधीनतानें एक्नेबाला लिख्त ही द-सी रहता है। लॉड और काफसे वने पासने वैश्व काश्व मुख हो जाता है सिन्द् रही, पुत्र-पन आदिके बोहफलमें बैंक लगी कभी तुक नहीं हो चल

मान एक नन्त्र करता है किंतु उसके फलका उनयोग बहुत से लोग करते हैं। भोका तो अल्ला हो बाता है। क बर्ल दोक्का क्लो होता है। सक्के देखने देखने मुद्र क्लो सकते बोडकर करण जाता है इस कर्नलोकने सकी अफेरत ही कनात है. अफेरत ही गरत है और अफेरत ही पाप पुरस्का जोग करता है। कन्यू कानक नरे हुए व्यवनके सरोरको पृथ्वीपर लक्तडी और निर्देशि डेलेको भौति कोडका पराकृत्य हो जले हैं। वर्ष ही उसका अनुसरम् करता है। हानोका धन-वैभव वरने हो हट करता है जिन एवं मन्ध-नान्धम समझनमें कट बते हैं, हरीरको अपि से सेल हैं, जन-पूजा ही उस जीवासके साथ करें हैं। सनुष्यमें जो भी सुध का अञ्चलकर्य किया है, यह सर्वत्र बसीको जीएला है।

भन्न स्वयं जो कृष्ट की सावार्य करते हैं अवन्य दान देते हैं परलोकमें से सभी उसके सामने उपनिश्व एहते हैं। दानमें को गाँ, भूमि, स्वर्ण, बस्थ, भोजन और स्ट्रांस अपने

(3 (\$ 33)

Enter-1944 in annual march man erobbly 1944 management by 1404 pages and service and pages and p हाथसे दिये अते हैं, वे सभी जिस-जिस योनिमें ब्यक्ति जाता है, वहीं वे खन भी उपस्थित रहते हैं। जबतक प्राचीका हरीर

स्करव रहे, तक्तक धर्मका सम्बक् पासन करना चाहिये। अस्यस्य होनेपर दूसराँको प्रेरणासे भी वह कुछ नहीं कर पाता । यदि अपने जीवनकालमें व्यक्ति ऑफ्बंटेडिक कर्य

नहीं कर लेख है, अथवा मरनेके बाद अधिकारी पुत्र-पीत्रादिके द्वारा भी वह किया नहीं होती है तो वह

वापुरूपमें भूत-प्रकास पीकित हो रात दिन पटकता रहता है। यह कृष्टि, कीट अथक पतिया होकर कर- बार जन्म लेता

है और पर बात है। वह बजी असत पार्गमें गर्पनें प्रविष्ट

होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। वैशरणी नदीका वर्णन करते हुए भगवान कहते 🖁 कि यमलोकके भागमें कैतरकी नामकी महानदी है, वह अगाध

इस्तर और देखनेमात्रसे पापियोंको महाभयभोत करनेवाली है। पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है, उस हानके

प्रभावसे वे उसे पए कर आहे हैं, अन्यक जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसीमें कुबते रहते हैं। अहंकारवान, पापी, अपनी सुठी प्रश्नेसा करनेवाला, कृतक्त, गर्भपात

करनेवाला तथा अन्य बहुत-से प्यपेकि कारण जीव वैतरणोमें निकास करता है। कदाचित् भाग्ययोगसे उस

नदीको पार करनेकी इच्चा उत्पन्न हो बाय हो उससे दरनेका उपाय सुनो⊸

मकर और कर्ककी संक्रान्तिका पुण्यकाल, व्यवीपात योग, दिन्नेदव, सूर्व- चन्द्रप्रहण, संक्रान्ति, अमावास्या अध्या

अन्य पुण्यकालके आनेपर इससे तरनेके लिये ब्रेहतम दान दिया जाता है, यों हो मनमें शुन देनेकी बद्धा कर कथी

उत्पन हो जाय, वही दानका काल है; क्योंकि सम्पत्ति अस्पिर है।

करीर अनित्य है और चन भी सदा रहनेवाला नहीं है मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये।

अभित्याणि सरीराज्यि विभक्ते नैव ज्ञाबतः॥ क्रियं संविद्धितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंद्र्यः।

(21W) 28-943

जबतक यह शरीर स्वस्य और निरोग है, अवतक इस नरीरसे बुढापा दर है, जबतक इन्द्रियोंकी सक्ति किसी भी प्रकारसे बीज नहीं हुई है और अबतक आयू नह नहीं हुई है, तक्तक अपने कल्पानके लिये महान प्रयत कर लेना चाहिये, क्योंकि बरमें महाभयंकर आगके सम बानेपर

कुओं खोदनेके वहेरयसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ?—

पापरकर शरीरे हैं तावद्भव प्रेरित क्षा-वर्ग किक्ति कर्तपर्दित ॥

भारतवर्षमें मानवयोनि प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवनका उत्सर्ग सीर्थमें करता है तो उसका पुनर्जन्य नहीं होता। अयोध्या, मधुरा, माया, काशी, काशी, अवन्ती और द्वारका में सात पुरियों मोश देनेवाली हैं।

जो मनुष्य मृत्युके समय दो अधर 'हरि'का एक बार वच्चारण कर लेता है. यह मरनेपर मानो मोख प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है राग-ट्रेचकर्पी मलको दूर करनेमें समर्थ, ज्ञानकपी

क्लारुवके सत्यकर्पा जलसे वृक्त मानसहीयीमें जिस मनुष्यने स्थान कर लिया है, वह कभी पापोंसे लिया नहीं होता देवता कभी काह और परधरकी शिलामें वह तो प्रानीके भावमें विराजमान रहता है। इसलिये सद्भवसे युक्त भक्तिका सम्पक् शावरन

न काहे कियते वेचे न शिलाकं कटाचन। भावे हि विद्यते वेयस्तस्यक्राणं सम्प्रणरेत्॥

कता चहिये-

(1136-13)

पण्डितको जीवन और मरक-इन दोकी ही शिक्ष लेनी चाहिये। अतः दान और भोगमे जीवन फरण करे और बुद्धपृषि एवं तीर्यमें मृत्युको प्राप्त करे। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया- यही तीन सत्-तन्त्र है। दुख्दि तथा सण्यन बाह्ममध्यो दान, निर्जन प्रदेशमें स्थित शिवलिंगका पुजन और अनाथ प्राणीका संस्कार करोडों चलका फल प्रदान करता 🛊 —

दानं सत्योदेरिकस्य सून्यनिकृत्य पूजनम्। अलाजप्रेतसंस्कारः कोवियवपसन्तरहः (।

वयाविहित अपने वर्यका पालन करनेमें प्राणियोंको कर्ष्यंगति तथा अधर्मको और बढनेसे अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी बर्जीकी सदति अपने धर्मप्, चलनेसे ही

होती है। देव और मानवयोतिमें को दान तका चौगादिकी क्रिकर्रे दिखानी देती हैं. वे सब कर्मजन्म करा है। बोर जन्ममें और काम को भन्ने द्वारा आर्थित को जलभ चनवार है उनके नाक प्राप्त होता है तथा नहींने जीवका हरूर नहीं होता स्कार्यके बाधवले बागीको ऐहिक और पारलीकिक मुखकी प्राप्त होती है।

विनके इटपरें नीलकारतके सकर उद्याग वर्षकाले कार्याम् बनाईर विरायकान है। इन्होंको लाभ और विराय प्राप्त होती है। ऐसे खानियोंकी नराक्ष्य केले हो क्ष्मती है? धर्मको जांत होती है, अधर्मको नहीं। जल्म हो जोत्रहा है, असल नहीं : अनाको विजय होती है, कोधको नहीं विज्य ही बोत्तरे हैं असूर नहीं। विष्णु ही यहता है, विष्णु ही रिक्ता हैं और विष्णु हो अपने स्थापन बहुबब है। जिल्ही बुद्धि इस प्रकार स्थित हो जाती है अनकी दुर्गीत नहीं होती। मगलन् मुण्डारेकाश महत्व काले हैं।

#### नोह्यप्राप्तिका उपाय

अन्तर्वे गरुवारी भगवान्त्रे एक अस्तर्भ कार्यपूर्ण कत पूछते हुए कहते हैं। हे द्यास्थान अञ्चलके सारण ही जीवको इत्पति इस संसारमें डोटी है, इस बातको मैंने सुन लिया। अया में मोबाके सनातन इक्ताबको जुनना चाहता है। इस दुस्तर अस्तार-संमारमें नाना प्रकारके सरीरोंचे प्रक्रिष्ट बीबॉकी जनत श्रेणियों है में इसी संस्तरमें जन्म लेती हैं और इसीमें कर काली हैं. किंतु उतका अन्त नहीं होता के रचैन पुरवर्गे स्वकृत रहते हैं। यहाँ कहाँ कोई भी सुद्धी नहीं है में किस उचानसे मुखी हों. इसे अन्य नतानेकी कृष करें श्रीभाषात् इसका उत्तर देते इच अहते ⊱ अनेक कनोने कर्षके अनुसार प्राणीको कतीय देइ, अब् तका भूति बात होती है और सुख-दु:क प्रदान करनेवाले पुण्य और पासेका उनके कार नियमक १६८३ है। उन्ह पुन कुन जन्म मानको हवा चलतो हतो है।

इस मृत्युलीकर्ने इन्कर ही नहीं करोहीं कर कन लेनेवर भी जीवको कदाचित ही संचित्र पुष्पके प्रभावते मानक चोनि किलती है। यह बानक चोनि मोककी सीही है। भौरामी लाख बोनियोंचे रिवत बीवतवाओंको विन्न वानव-योनि नित्ते तत्त्वका जान नहीं ही सकता। जल इस दर्लभ मोरिको बान करके जो बानी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर

नेता. उससे बद्धकर मृद्ध इस कालमें इसरा कीन हो सकता है ? कोई भी कर्न सरीरके विश्व सम्बद्ध नहीं है, अस-सरीरकारी अनकी रक्षा करते हुए पुण्यकर्म करना चाहिने सरीरकी रक्षा धर्मके लिले, वर्णकी रक्षा झलके लिये और हानको रक्षा भ्यानकोशके तिने तक स्थानकोशको रक्षा क्तकात मुक्ति-जातिक लिये होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कार्योंने अपनेको हर नहीं कर सकते हैं से अन्य कोई इसरा कीन हितकारी होना को आरक्को सक त्रदान करेगा? पैसे पूर्व हुए बढ़ेका कर और-और कह नाम है. उसी हफार आयु भी भीत होती है। कारान्य नंद्र सरीर स्वस्य है तकतक हो बस्पहलको हारिके दिल्ले सम्पक्त प्रका किना का सकता है। वो वर्गका सीवन मान्यत्य है। इसमें भी आधा निहा तथा अध्यानमंत्रे परह करत है। इसके जाय ही कितन हो समय करकारत. र-कार्यम्य, प्रदायस्य एवं अन्यान्य दृःखोने कारीत हो कत है उसके कर से चोड़ा वय करा वह भी निजन्म ही जाता है। अपने हिन्द अहितको न चानते हुए को नित्य कुपनगानी हैं। किरमय राजन मात्र मेट भरता है से मनुष्य नरकीय सभी है। अञ्चलने मोहित होकर सभी अपने सरीए, यम एवं स्वी: आदिने अनुरक्त होकर जन्म लेखे हैं और का जाते हैं। उन्हार काफिको उनकी बढ़ी हुई अपनी आसन्तिका परित्याण करना चाहिये। पटि असमित न छोडी ज रही हो से महाप्रयोध आप उस अस्तिको जेड देन चाहिये, क्लोफि आस्टीकरूपी व्यक्तिकी और्याप कवान एक्ट की है।

सर्वात और विवेक- ने हो प्राणीके बलाहित स्वरूप दो नेप हैं जिसके चल ने दोनों नहीं हैं, यह मनुष्य सन्ध है। यह कमार्गपर कैने नहीं जानक अर्थात कर अवस्य ही कुमार्गायमी होता। को स्वाचि दलके बतीभूत हो करा है, क अपन ही नास करत है। बटाओंका कर और कुगवर्गमें रात साधका बेस धारण करनेकले दाध्यक प्राप्तिकीकी भौति इस मोतरमें धनन करते हैं और लोगोंको प्रसित करते हैं। लेकिक सुराने आतरह 'में बहुबड़े अन्ता है' देख करनेवाले, कर्न तत्व प्रक्ष दोनीने प्रक्र दानी और होनी माजिका अस्यानके समान परिवार कर देव भारति। बन्धन और बोक्षके लिये इस संस्कर्ण दो हो पर हैं--

एक पद 🛊 'वह मेरा नहीं है।' और दूसरा मद 🛊 'यह मेरा है। 'बह मेरा है' इस जलसे वह बैंच जाता है, और 'बह मेरा नहीं है' इस जानसे वह मुख हो जाता है-हे पक्षे बन्धमोहाय न प्रमेति समेति च।

क्रमेति कस्पते जन्तुर्ग नमेति प्रमुक्तते॥

(\$117(153)

जो कर्म बीवात्पाको बन्धनमें नहीं से जाता वही सत्कर्म है। को विधा प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ है, वही विका है। जबतक प्राणियोंको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक व्यसना विक्रमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोंने बच्चलता रहती है, तबतक उन्हें परम तत्त्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक व्यक्तिमें सरीरका अधिमान है, जबतक उसमें ममता है, जसतक दल प्राणीमें प्रयक्ती क्षमता रहती है, जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी सक्ति है, जबतक इसके मनमें स्थिता नहीं है, बबतक वह कारविन्तन नहीं करता है तथा उसपर गुरुकी दया नहीं होती है उसतक ठलको परमतत्त्व कडाँसे प्राप्त हो सकता है?

क्षीभगवान् कहते हैं—हे गरुष्ट! उस तत्त्वज्ञा अन्तिम कृत्व सुनो, जिसके द्वारा स्वरूपर वा निर्वाण नामकाला मीक्ष प्राप्त होता है। अन्त समय व्या बानेपर पुरुष भयरहित होकर संवमकपी तस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको कार दे। अन्यसक भावसे बीरवान् पुरुष पवित्र तीर्वमें जाकर उसके जलमें कान करे, तदननार वहींपर एकाना देशमें किसी स्वच्छ एवं बुद्ध भूमिमें विधितत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाप्रचित्त होकर गापत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस सुद्ध परम ब्रह्माक्षरका व्यान करे। ब्रह्मके बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह जपने स्वासको रोककर मनको बहामें करे तथा अन्य कर्मोंसे मनको वेककर बुद्धिके द्वारः शुभक्तमीमें लगाने।

'मैं बहा हैं' 'मैं परम धाम हैं' 'मैं ही बहा हैं' 'परम यद मैं हूं" इस प्रकारको सभीका करके निकाल आत्यामें मनको प्रविष्ठ करन्त्र चाहिये। जो मनुष्य '३५' इस एकासर भन्त्रका जप करता है, वह अपने ज़रीरका परित्याग कर परम पदको जास करता है।

कन-पोहसे रहित, आसक्तिदोष्से परे, नित्य अध्यात्म-

चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामनाओंसे रहित और सुख-दु:ख ऋगके इन्द्रसे मुख ज्ञानी पुरुष ही उस शक्क्य परको प्राप्त करते हैं।

प्रीत वैराज्यमें स्थित हो करके अनन्य पायसे वो व्यक्ति येदा भवन करता है, वह पूर्वदृष्टिकाला प्रसन्तात्मा व्यक्ति मोश्र प्रत करता है।

घर झोडकर मरनेकी अभिलाबासे जो तीर्घमें निवास करता है और मुकिबेडमें मरता है, उसे मुक्ति प्रता होती है। हे ताहर्य! ज्ञान समा वैशन्यसे पुक्त यह सन्तरत मोक्षधर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हें सूना भी दिया है।

इत्वज्ञ मोख प्राप्त करते हैं। बर्मीनेत स्वर्ग जाते हैं, पापी नरकमें जाते हैं। पत्नी उन्होंदे इस संसारमें अन्य बोनियोंमें प्रविष्ट होकर भूमते रहते हैं—

मोर्श राष्ट्रित वस्त्रज्ञा धार्मिकाः स्वर्णते नराः । कांपिनो दुर्गीतं सान्ति संसरन्ति खगादवः H (\$1751554)

अपने प्रश्नोंके उत्तरके रूपमें भगवानुके मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुवने जगदीश्वरको प्रवास किया और कहा—'प्रमो! आपके इन आहारकारी वचनोंसे मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर उन्होंने पगवान् विष्णुसे आज्ञा ली और वे करमपनीके अवसमें चले गये।

यह गरुडमहायुग्न बदा ही पवित्र और पुण्यदायक 🕯। यह सभी पापींका विनासक एवं सुननेवालींकी समस्त कामकाओंका पूरक 🕯 । इसका सदैव अवण करना चाहिये— वराणं गाउडं पुण्यं विकां यामनासन्म्।

नुषवत्तं कामनापूरं श्रोतकां सर्वदेव है।। (S\$117115)

जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या वैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमरावको भगंकर बातनाओंको सेडकर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है—

वहोदं भृजुक्त-मत्यों वश्चापि परिकार्तवेत्। विद्वास कारणं कोर्रा धूलपाधी दिवं क्येत्॥

(SEPTER ES)

-राधेश्याम खेमका

## नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृषासे इस वर्ष 'कल्याण'के विशेषाङ्कके रूपमें 'संदिक्त पकडपुराणाङ्क' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। पिछले वर्ष वर्षोसे कुछ महानुभावोंका यह विशेष आग्रह या कि 'कल्याण'के विशेषाङ्कके रूपमें 'गरुडमहापुराण'का प्रकाशन किया जाय। इस शहते हुए भी अवतक यह कार्य नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्मन्य हो सक्य।

अजरह महापुराणोंके अन्तर्गत गकडमहापुराणका अपना एक विशेष भेडल है। इसके द्वारा असार-संस्तरकी शणभङ्गरता वया अनित्यताका दिग्दर्शन तो होता ही है; इसके साथ ही इसमें परलोकका वर्णन तथा संसारके आवागमनसे मुक्त होनेकी विधि भी वर्णित है। बहुवंगीककामी, वीरमित्रोदय, हेम्बर्टि, विधानपारिजात आदि सभी प्राचीन निवन्ध-प्रन्योंमें अनुष्ठान, अत, दान एवं ब्राह्म अविके प्रकरणमें मूल क्लोकोंका संदर्भ भी प्राय: गरुडपुराणकों ही मिलता है। इन सब कारणोंसे इस प्रन्यकी बेहता एवं महत्त्व विशेषकपसे परिलक्षित होनेपर भी सामान्य वन इसके विवय-वस्तुसे अनुध्य-वैसे ही हैं। अत: स्वाधाविक रूपसे वह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकी कथा-वस्तुको प्रायत-जनदंत्रको दृष्टियं लानेके लिये इस कर इसी महापुराणका अनुवाद 'विशेषाङ्क'के कपमें प्रस्तुत किया व्यप। इस प्रेरणांक अनुसार ही यह निर्णय कार्यक्रपमें परिणत हुआ।

वास्तवमें गरुडमहापुराण एक पवित्र बैण्णण ग्रन्य है। इसके अधिकान्देश भगवान् विष्णु हैं। यह महापुराण अधिकाम तीन खण्डोंमें विभक्त है— पूर्वखण्ड (आधारकाण्ड), उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड--- प्रेतकान्य) और बहाकाण्ड। अधिकांस संस्करणोंमें केवल दो हो खण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये हैं। जबकि खेमराज बीकृष्णदासद्धार प्रकाशित पुस्तकामें इन दोनों काण्डोंके अतिरिक्त बहाकाण्ड भी दिया गया है। पूर्वखण्ड (आखारकाण्ड)-में धिक, हान, वैराग्य, सखाबार एवं निष्काम कर्मकी महिमा तथा यह, दान, वय, वीर्थसेवन, देवपूजन, बाद, वर्षण आदि बास्वविद्यित सुम कर्मोंमें वनसायरकाने प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लोकिक एवं पारलीकिक पुण्यग्रद फलादिका वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त इसमें ज्याकरण, कन्द, स्वर, ज्योतिष, जायुर्वेद, रकसार, नीतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयींका यथाक्रम समावेल हुआ है।

गरुडमहापुरावर्षे पुत्रव कपसे उचातापडमें प्रेराकल्पका विवेचन अरपधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मृत्युका स्वरूप, सरणासक व्यक्तिको अवस्था और उसके कल्पाणके लिये अतिय समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानोंका निकपण हुआ है। पृत्युके बाद और्थादिहिक संस्कार, विण्डदान, बाढ, सरिपडीकरण, कर्मीविषक, पार्थेके प्राथितका विधान आदि वर्षित है। इसमें नरकोंका तथा स्वर्ग एवं वैकुष्ठ आदि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुरुवार्थवतुष्ट्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राव करनेके विविध साधनोंका निकपण भी हुआ है। इसके अविरिक्त कर्म-मरणके बन्धनसे पुत्र होनेके लिये आत्मजनका प्रतिपादन भी किया गया है।

वास्तवमें गरुडमहापुराणको समस्त कथाओं और उपदेशोंका सार पह है कि हमें आंसक्रिका त्यागकर वैराज्यको ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनीसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्मकी सरपर्मे जाना चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग और ज्ञान अच्छा पकिहार। किस प्रकार हो सकवी है, इसकी विशद व्याख्या इस बहापुरापमें हुई है। यह पुराष भगवत्प्राप्तिके लक्ष्वको सामने रखते हुए साधकाँके लिये उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गीके विज्ञोंका तथा विज्ञोंसे सुटनेके बपायोंका बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता है। भनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलॉकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं सान्तिप्रद बना सकता है सथा उसकी मृत्युके बाद इस प्राणीके उद्धारके लिथे पुत्र-पौत्रदिक— पारिवारिक जनोंके कर्तव्यका विराद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी पुरान या प्रश्नमें इसे उपलब्ध नहीं होता।

इस गरुडमहापुराणके इसण और पठनसे स्वाधाविक ही पुण्य-लाभ तथा अन्त:करणकी परितृद्धि और धगवान्में रित एवं विश्ववीसे विरित तो होती ही है, साथ ही मनुष्योंको पेहिक और परलेकिक हानि-लाभका सवार्य हान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें कर्तव्य निश्चय करनेको अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। साथ ही, वो जिज्ञासु शासन-पर्याद्यके अनुसार अपना जीवनवायन करना बहुते हैं, उन्हें इस पुराजसे कल्याणकारी जान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीवनवायनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पीत्रादि— पारिवारिक जनेंकी पारमाधिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यवीधका परिज्ञान भी इसमें कएवा गया है। इस प्रकार यह महापुराज जिज्ञासु अनेंकि लिये अल्पधिक उपादेव, जानवर्धक, सरस तथा उनके यवार्य अस्पदिक उपादेव, जानवर्धक, सरस तथा उनके यवार्य अस्पदिक और कल्याचमें पूर्णतवा सहायक है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

चृकि इस पुराणमें विविध विधार्यका सम्मवेश हुना है। अतः पाठकोंकी सुविधाके लिये गरुकमहापुराणके भावोंका सार-संबोध इस 'विजेशकू' के प्रसम्भमें 'सिंहाक्लोकन'-के रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे गरुकमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाध विषय पाठकोंके भ्यानमें आ सकेंने; वद्यपि विकास जनीको यह 'विशेशकू' आद्योपन्य पुरा पहना चाहिये। यदि पूरा न यह सकें तो कम-से-कम उत्तरखब्द (धर्मकायक-प्रेतकल्प) तो अवश्य पहना चाहिये, विससे उन्हें परलोक-सम्बन्धी जल प्राप्त हो सके।

साना-पत: संसारके लोगोंमें यह विक्रासा होनी स्वाधिक है कि पृत्युके बाद प्राणी कहीं जाता है और उसकी क्या गति होती है? संसारमें सुख-दु:खका बैक्प्य भी दिखायी पहता है। परलोकमें स्वर्ग और नरककी बात भी हम लोग सुनते हैं। इन सब प्रश्नोंका उत्तर इस गरुडमहायुराज्यें सर्विस्तार प्रतिपादित हुआ है।

यदापि 'विशेषकू' के प्रकारतमें कभी-कभी कुछ असुविधाएँ भी आती हैं, परंतु इस बार गरुडपुराचके प्रकारतमें विशेष कठियाइयोंकी अनुभूति हुई। संबोगवस इस महापुराचका कोई अनुबाद अववा टीका उपलब्ध न होनेके कारण मूलकपसे सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करना पड़ा। उपलब्ध मूल ग्रन्थोंमें भी पाठभेद और अनुद्धियोंके कहुल्यसे बीच-बीचमें कुछ भ्रमकी स्थिति वन जाती थी। अवने सारवोंमें स्पष्ट निर्देश है—'फिसरो क्रक्यविद्यक्ति धाविधव्यक्ति देवताः '— फिनुगण सुद्ध व्यक्त और सुद्ध प्रक्रियामी अपेक्षा रखते हैं और देवगण सुद्ध वाक्य और प्रक्रियामी तुर्दि होनेपर भी मनुष्यके आन्तरिक सुद्ध भावोंके भी संतुर्द्ध हो व्यते हैं। गरुडपुराणका मुख्य प्रतिपाध विश्वय बाद्ध आदि प्रक्रिया-प्रधान होनेके कारण इसके अनुवाद करनेमें विशेष सामधानो बरतची पढ़ी। प्रायः वह प्रयस किया गया कि ग्रन्थके मूल भावोंको सुर्विक्षत रखते हुए प्रधासाच्य बाद्धकी प्रचलित और व्यावकारिक प्रक्रियाओंका सामग्रस्य बना रहे, किससे सर्वसाध्यरणको व्यावहारिक प्रक्रियामी समुविधाका अनुवाद न हो, फिर भी कदाचित् द्विधाकी स्थितमें मूल स्लोकोंके धावोंको ही प्राथमिकता दी गयी है। धावोंके स्पष्टीकरणको दृष्टिसे कुछ आवस्यक टिव्यक्तियों भी दी गयी है। इसके साम ही कुछ महस्वपूर्ण मूल स्लोकोंका भी समायोगन किया गया है। ग्रम्य: वह प्रयास किया गया है कि इस 'विशेषाक्र' में

गरुडपुराचके सभी स्लोकोंका अनुवाद समायोजित कर दिया जार, परंतु अपने पुरायमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, वो सर्वसाधारणके समझको धमकके बाहर हैं, जिनके अवलोकनसे स्वमान्य जानेक मस्तिकारों संसय-विपर्यपको स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलोंक अनुवादको संधित करना ही हितकर समझ गया। प्रारम्पमें वह विचार या कि गरुडपुरायके मूल स्लोक भी अनुवादके साथ प्रस्तुव किये जार्वे, परंतु एक वर्षये प्रकासन सम्भव न होनेके कारण सर्वसाधारणके उपयोगकी दृष्टिसे केवल पाणानुवादमें इसे प्रकाशित किया गया है। भगविद्यान हुई तो आणे पुस्तककप्रमें मूलके साथ पुनः इसके प्रकासनका प्रवास किया जा सकता है।

आवकाल विजेषकपसे प्रचलित 'गरुडपुराण सारोद्धार' नामका एक प्रत्य उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्वायोंमें है तथा इसीको प्राय: ब्राह्ड आदि पितृ-कायोंमें सुनाया जाता है और इसे ही साम्यान्य लोग गरुडपुराणके कपन्ने जानते हैं, परंतु वास्तवमें यह प्रत्य मूल गरुडपुराणके भिन्न हैं। कुछ समय-पूर्व राजस्वानके विद्वान् पंच नवनिधि कार्यके द्वारा किया गथा यह संकलन है। इसमें संकरावार्यके विवेकच्छामीन, धगवद्गीता, नीतिकतक, वैराग्यसतक एवं अन्य पुराणके साथ गरुडपुराचके रुलोकॉका संग्रह है। कुछ लोगोंमें वह धान्त धारणा बनी है कि गरुडपुराणको बरमें नहीं रखना चाहिये। केवल ऋड आदि प्रेत-कार्योमें ही इसकी कथा सुनते हैं। यह पारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वाससे युक्त है; कारण, इस महापुराणमें ही यह बात लिखी है कि 'जो यनुष्य इस महापुराजको सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी वमरावकी भयंकर यातनाओंको बोहकर निव्याप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है।' वह परुद्धमहापुराज बहा ही पवित्र और पुण्यक्षयक

कामन्द्रऑका पूरक है। इसका सदैव श्रवय करना चाहिये--प्राणं बाहरं पुरुषं पवित्रं पापनाशनम्। शृबवर्ता कामनापूर जोतव्यं सर्वदेव हि॥ (569 128 15)

है। यह सभी पापोंका विनासक एवं सुननेवालाँकी समसा

अत: आस्तिक जनोंको इस प्रकारकी भ्रामक रांका कदापि नहीं रखनी चाहिये।

इस प्राणके अनुवादका संशोधन, परिवर्धन आदि कार्योंको प्रयागराजके ब्रीहरीएम संस्कृत महाविद्यालयके पूर्व प्राचार्च आदरमीय पं॰ श्रीरामकृष्णजी सारशीने पूर्व मनोपोगसे सम्पन्न किया। यह कार्य भगवत्प्रीत्वर्थ निष्काप भावसे इनके द्वारा सम्यत हुआ। इसके साथ ही अग्निहोत्रो पं०श्रोजोखनरामजी शास्त्रो, संस्कृत विश्वविद्यालयके प्राप्यापक पं॰ श्रीसुधाकरजो दीक्षित, आदरणीय पं॰ ब्रोविधनामधी शास्त्री दातार तथा पं॰ हीलालिकारीजी शास्त्री आदि महानुभावींने भी इस कार्यमें कृपापूर्वक पूर्व सहयोग प्रदान किया। मैं इन यहानुष्यवर्षिक चरणोंने प्रचति निवेदन करता है। गरुबमहापुराजके प्रकातनके लिये 'सर्व भारतीय काशिएज न्यासं '-के अध्यक महाराज काशिएज डॉ॰ श्रीविभृति-नारायण सिंहजीने हमें प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासद्वारा संजोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। हम उनके प्रति अपनी कृतहता व्यक्त करते हैं। 'कल्वाण'-

सम्पादकीय विभागके पे॰ द्वीजानकीनाधजी समीके सहयोगके प्रति भी हम आभारी है। इस 'विशेषाङ्क' के सम्मादन, प्रूफ-

संशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदि कार्योमें जिन-जिन लोगोंसे इमें सहदक्ता मिली वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यधाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चहते। अनुवादकी आवृति, पूफ-संत्रोधन तक सम्पादनके कार्योमें सम्पादकीय विभागके मेरे सहवोगी विद्वार्गीने रूपा अन्य सभी लोगोंने मनोबोगपूर्वक सहवोग प्रदान किया है। फिर भी अनुवाद, संशोधन, हफ्त आदिमें कोई पूरा हो वो इसके लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है। अतः हम इसके लिपे अपने पाठक-पाठिकाओंसे शमा-प्राची है। आहितक जन इस गरुद्रपुराणको पक्कर लाभ बरावे

और लोक-परलोकमें सुख-ऋतिः तवा मलब-जीवनके परम

लक्य परमात्मप्रभुको प्रात करें, वही प्रार्वन है। सन्त-जीवनका लक्ष्य है आत्योद्धार करना। इस सक्ष्यकी सिद्धि इस पुरानमें वर्णित आचारके बद्धापूर्वक सेवनसे प्राप्त हो सकती है। गरुडपुराषके समस्त कवानक एवं उपदेशोंका सार यहाँ है कि हमें आसकिका त्यागकर कर्तव्यक्रमीको करते हुए वैराग्यकी और प्रवृत होना चाहिये तथा सांसारिक क्यनोंसे मुक डोनेके लिये एकमात्र विश्वलहा परमात्माकी सरण ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति कर्म, ज्ञान और अकिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विजय क्यास्त्रम भी इस पुरावर्गे वर्णित हुई है। इसके साथ ही अपने पितृजनोंको परलोकमें सदवि प्राप्त करानेके लिये पुत्र-पौत्रदिके कर्तव्यका भी निकपण हुआ है। यदि इस 'विशेषाङ्क'के अध्ययनसे इमारे देशवासियोंको मनुष्य-जीवनके वास्तविक ध्येयको इदयङ्गम करने तथा उसकी ओर बंदनेमें कुछ भी सहायता मिली तो यह भगवान्की बड़ी कुपा होगी, ब्रम सार्थक होगा और इस इसे अफन सौभाग्य मानेंगे!

> सर्वे अकन् सुविनः सर्वे सन् निरामणः। सम्बं भग्राणि परमञ्जू मा कश्चिद् दुःखाभाग्भवेत्।।

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक